

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय उमा-रमा-त्रवाणी जय जय, राबा-सीता-रुविमणि जय : जय ॥ साम्य सदाशिय, नाम्य नदाशिय, साम्य सदाशिय, ज्य हर हर शंकर दुम्बहर मुखकर अव-तम-हर हर हर शंकर 🔢 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ जयति शिवाशिव जानकिराम । गारीशंकर सीताराम ॥ जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेक्याम ॥ रघपति राया राजाराम । पतितपायन सीताराम ॥

[ संस्करण १,७५,२५१ ]



वार्षिक मूल्य भारतमें ६० १२.००

विदेशमें ६० २०,६०

(११५ ऍस)

जयपानक रिव चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय।। जय जय विश्वक्षप हरि जय। जयहर अखिलात्मन् जय जय।। इन्द्र अहर

भारतमें र

विदेशमें ६०

( 5 194

नय जय विसह जय हार जय। जयहर आपलात्म**र्**जप जय - जय विसाट जय जग*र*णते | गौरीपति जय रमापते ||

आदि सम्पादक—नित्यलोलालोन भाईजी श्रोहनुमानशसादजो पोदार

सम्पादक—खामी रामसुखदास सुदक-प्रकाशक—मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर



## 'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र√निवेदन

१—'श्रीभगत्रत्कृपा-अङ्कः' नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत है। इसमें प्रस्टे पृष्टीकी पाठा-माण्या है। सूची आदि अलग हैं। बहुत-से बहुरंगे, दुरंगे, इकरंगे तथा रेखा-चित्र भी दिये गर्य हैं

२—जिन सज्जनोंके रुपये मनीआईरहारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानके बाद शेप प्रायक्तीके नाम बीठ पीठ जा सकेगी । अतः जिनको प्राहक न रहना हो, वे क्या करके मनाहीका कार्ड नुगंत दिना दें, जिससे बीठ पीठ भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ हानि न उठानी पड़े ।

३—मनीआर्डर-कृपनमें और वी॰ पी॰ भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टसपसे अपना पूरा पता और ब्राहक-संख्या अवदय लिखें। ब्राहक-संख्या स्मरण न होनेकी स्थितिमें 'पुराना ब्राहक' लिख हैं। नया ब्राहक वनना हो तो 'नया ब्राहक' लिखने हो क्रिया करें। मनोआर्डर 'ब्यवस्थापक—कन्याण-कार्याल्य'क नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।

8—प्राहक-संख्या या 'पुराना प्राहक' न टिखनेसे आपका नाम नये प्राहकोंमें दिया जायगा। इससे आपकी सेवामें 'श्रीभगवरकृपा-अङ्क' नयी प्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी प्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको नया प्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ दिख भेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' हानिसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५—'श्रीमगवत्कृपा-अङ्क' सब प्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही सकते हैं। प्राहक महोदयोंकी सेनामें विशेषाङ्क प्राहक-संख्याके क्र गानुसार जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु प्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।

६-आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खुब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या बीठ पीठ नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये।

७—'कल्पाण-व्यवस्था-विभाग' तथा गीताप्रेसके नाम अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रिजस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि मेजने चाहिये तथा उनपर केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ०प्र०)—इस प्रकार पता लिखना चाहिये।

८—फल्याण सम्पादन-विभागं, साधक-संघं तथा 'नामजप-विभागं'को भेजे जानेवाले पत्रादिपर पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ ( उ०प्र० )—इस प्रकार पता लिखना चाहिये ।

९-सजिल्द अङ्क देरसे ही जा सकेंगे। प्राह्क महोदय क्षमा करें।

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस (गोरखपुर) उ०प्र०

#### श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भग्वर्द्दाता और श्रीरामचिर्तिमानस विश्व-साहित्यके अमृत्य रत्न हैं। दोनों ही ऐसे प्रासादिक एवं आर्शार्वाद्याग्य प्रस्थ हैं, जिनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण कर सकता है। इनके खाष्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई वाधा नहीं है। आजके नाना मयोंसे आकान्त भोग-तमसान्द्रन्न समयमें तो इन दित्य प्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। धर्मप्राण जनताको इन मङ्गल्यम्य प्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंका अधिकाधिक लाम पहुँचानेके सदुद्देश्यसे गीता-रामायग-प्रचार-संवर्का स्थापना की गया है। इसके सदस्योंको, जिनको संख्या इस समय लगभग पचपन हजार है, श्रीगोताके छः प्रकारके, श्रीरामचिरतमानसके तोन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, प्यान और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंको श्रेणीमें रखा गया है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीना एवं श्रीरामचिरतमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्येरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इन्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचिरतमानसके प्रचार-यज्ञमें सम्मिलित हों। पत्र-अवहारका पता—'मन्त्री, श्रीगोता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय-स्थाग्रम ( ऋषिकेदा ), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल ( उ० प्र० )

#### साधक-संघ

मानव-जोवनकी स्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर हो अवलिवत है। आत्म-विकासके लिये सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि देवी गुणोंका संग्रह और असत्य, क्रोध, होम, होप, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग २८ वर्ष पूर्व 'साधक-संघ'की स्थापना हुई थी। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी एवं एक आवेदन-पत्र' मेजा जाता है, जिन्हें सदस्य वननेके इच्छुक भाई-वहनोंको ४५ पैसेके डाक-टिकट या मनीआर्डर अग्रिम मेजकर मँगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। वेदोप जानकारोंके लिये रूपया नियमावली निःशुल्क मँगवाइये। संघसे सम्बन्धित हर प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये।

संयोजक—साधक-संघ, पत्रालय—गीताप्रेस, जनपद—गोरखपुर ( उ० प्र० )

#### श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचिरतमानस मङ्गळमय, दिन्यतम ग्रन्थ हैं, इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका प्रमाधान मिळ जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्राय: सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य म्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको पढ़कर भी अचिन्त्य लाभ उठाया है। लोकमानसको न ग्रन्थोंको प्रचारसे अधिकाधिक उजागर करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और रामचिरतमानसको परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंको परीक्षाओंमें वैठनेवाले लगभग २०,००० परीक्षार्थियोंके लिये ५०० परीक्षा-केन्द्रोंको व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्न-लिखित पतेपर कार्ड डालें—

व्यवस्थापक-श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय-स्वर्गाश्रम (ऋपिकेश ), तनपद-पोड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

# 'श्रीभगवत्कृपा-अङ्क'की विषय-मृची

| विषय                                                         | पृष-संगया                             | विभाग पुत्र से प                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| १-कृपासिन्धुकी चरण-वन्दना (%                                 | शिसृदासजी ) १                         | शेर्लस्ट्रजी संस्थती महाराजना प्रसार 🗥 🤫 🤼            |
| २-वेदोंमें भगवत्कृपा                                         | ₹                                     | <b>१३–અ</b> તતા છુવા-વર્ષાનિ શ્રીમધા મહા છે છે હતાન   |
| ३-उपनिषदोंमें भगवत्कृपा-दर्शन                                | ··· ś                                 | श्रीविभूपित जगहरू निभ्याकीनाम् रुविजेत                |
| ४-आर्तत्राणपरायणनारायणाष्ट्रादशक                             | स्तोत्र                               | श्रीमधासर्वेशसम्बदेशाचार्यमः महामक्षः ా 👵             |
| ( अनुवादक-१० श्रीरामाधारज                                    |                                       | १४-परम भावती भागवती कुमत्मितः ( धमत्रभी               |
| साहित्यकेसरी )                                               | 8                                     | स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 💮 🐺 🧸 💮                |
| ५-श्रीपादरूपगोस्वामिविरचित                                   | _                                     | १५-परक्रमकी द्यालुना ( भोजगदानापैः                    |
| पञ्जिकास्तोत्र ( अनुवादक                                     |                                       | सिंहासनाथीश भहामहिमोगभ्याय श्रीका <u>यीया</u> ति      |
| श्रीचिम्मनलालजी गोखामी:                                      |                                       | रातिभागांत्र भीभागाः गान्यकं के कार्य                 |
| शास्त्री )                                                   | 6                                     | १६-भगवत्हृषा-प्रयत्नसभ्य या कृषामान् !                |
| शास्त्रा /<br>६-श्रीभगवत्कृपाकटाक्षस्तोत्र ( र               | _                                     | (संत श्रीविनोवा भाव) [प्रेयक श्रीसम                   |
| ६—आमगवरङ्गाकटाञ्चलात ( ५<br>दत्तजी मिश्रः काव्य              |                                       | क्रमार्जी जालान ी \cdots                              |
| · •                                                          | ٠٠٠ و                                 | १७-भगवत्कृपाका रहस्य और दर्शन ( ब्रग्नसीन             |
| स्मृतितीर्थ )                                                | •                                     | परमश्रद्धेय श्रीजयह्यालनी गोणान्य                     |
| ७-भगवान्की दया ( 3                                           |                                       | १८-मातृ-पितृ-मक्तिमे भगवत्कृपा-प्राप्ति (महातमा       |
| दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी-शारदापीत<br>शंकराचार्य स्वामी श्रीओ    |                                       | श्रीसीतारामदास् आंकारनाशची जनगण्य                     |
|                                                              | ••• ११                                | 6 a 4                                                 |
| महाराजका प्रसाद ) · · ·<br>८–श्रीभगवत्कृपा-शक्ति (ः          | • •                                   | (श्रीदादवाणी) •••                                     |
|                                                              |                                       | २०-भगवान्का मङ्गलमय विधान ( त्रसलीन अस्य              |
| पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदाः<br>शंकराचार्यस्वामी श्रीअभिनव |                                       | स्वामी श्रीशरणानन्दजी महागज \                         |
|                                                              | ··· १२<br>सम्बदान-दराायणा             | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| महाराजका ग्रुभाशीर्वोद )<br>९–श्रीमगवत्कृपा-प्राप्तिका सा    |                                       | भौतीः)                                                |
| ५श्रामगवत्कुषाऱ्यातका पा<br>श्रीविभूषित पूर्वाम्नाय          |                                       | २२-क्रपानुभूति ( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री           |
| जगद्गरु शंकराचार्य स्वामी श्र                                | गानवरा चाठावाचर<br>गितिगंजनदेवतीर्थजी | देवरहवा वावा) [ प्रेषक-श्रीरामकृष्णप्रसादजी           |
| महाराजके सदुपदेश )                                           |                                       | एडवाकेट ।                                             |
| भीरामशरणदासजी ] · · ·                                        |                                       |                                                       |
| १०-भगवत्कृपाकी आवश्यकता ।                                    | •                                     | ( वेददर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर स्वापी                 |
| कर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेर <sup>ा</sup>                      |                                       | श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज, उदासीन )                 |
| शंकराचार्य स्वामी श्रीशंव                                    |                                       | २४-अनिर्वचनीया कृपा-राक्ति (स्व० महामना प             |
| महाराजका प्रसाद )                                            |                                       | 🤫 श्रीमद्नमोहनजी मालवीय )                             |
| ११-कृपा-कण ( अनन्तश्रीवि                                     | भूषित उत्तराग्ना <b>य</b>             | २५-दया आर कृपा ( पूज्यपाद श्रीप्रसुदत्तजी             |
| बदरीक्षेत्रस्थ ज्योतिष्पी                                    | ठाधी <b>श्वर जगदुरु</b>               | ब्रह्मचारी ) ४                                        |
| शंकराचार्य ब्रहालीन स्वामी                                   | श्रीकृष्णबोधाश्रमजी                   | २६-मगवत्रापाक आवकारा ( दिवगत महामहिम                  |
| महाराज ) [ संकळित ]∵                                         | • ••• 8                               | १५ डॉ॰ सर्वपल्ली श्रीराधाकुष्णन, भूतपूर्व राष्ट्रपति, |
| <b>१२-भगव</b> त्क्रपासे आत्मस्वरूपर्क                        | ो प्राप्ति ( अनन्तभी-                 | भारत नागराज्य ) ••• १                                 |
| निभूषित तमिलना डुक्षेत्रस्य                                  | काञ्ची-कामकोटिपीठा-                   | १७-६ त्यम मनगराम ( जिल्लाकाकाम परमश्रद्ध्य            |
| घीश्रर जगदर्ग शंकराचार्य                                     | वरिष्ठस्वामी श्रीचन्द्र-              | भाईजी श्रीहतुमानप्रसादजी पोहार ) · · · ः              |

| २८-३याके विहास ( अनुलक्षी स्वामी                                                        | (रचियता-श्रीकेशवदेवजी शास्त्रीकेशक ) ८१              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| र्श्वासम्पद्मनदर्जा सम्मती महामञ्ज ) 😬 ५                                                | २ ४७-युगल-उपासनामं कृपा-रहस्य (श्रीश्रीकान्त-        |
| २९-इंभरक्षानिवेचन (खामी श्रीविवेदानन्द्) *** ५                                          | ्र दारमजी महाराज) ८२                                 |
| २०-भगवरकृषांन महाङ्ग या सत्मङ्गने भगवरकृषा १                                            | ४८-'समर्थ राम ऋषाछ हो। [कविता]( श्रीरामः             |
| ( महामण्डलेश्वर म्वामी श्रीमजनानन्दजी                                                   | त्र वरण्या महाराख) ८४                                |
| सम्बनी महाराज ) 😬 ५७                                                                    |                                                      |
| ३१-दीनकी पुकार [कविता]( संत श्रीहरिदेवदासजी                                             | ० ऱ=त्रामानकाकाका अहंगुका छूपा ( स्वामा              |
| महाराज ) ५८                                                                             | श्रीसीतारामद्रारणनी महाराज ) ८५                      |
| ३२-भगवत्रुपाका दुःखावतार ! ( खिद्धपीठाधीश्वर                                            | ५० वाहबल क्रमा छला वाताकाः [कावता]                   |
| स्वामी श्रीरामप्रसन्नाचार्यजी महाराज ) *** ५९                                           | (स्वामी श्रीअग्रदासजी महाराज) ८६                     |
| ३३-छूपा-शक्ति ( अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजान्वार्य                                      | ५१-भगवल्हपामिलापी ही ऋपाधिकारी (महत्त                |
| पुरुपोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यजी महाराज) ''' ६०                                            | श्रीनृत्यगोपालदासजी महाराज, शास्त्री ) ८७            |
| दुरवारामाचाय रङ्गाचायणा नहाराजा) यर<br>३४-प्रपन्नता और भगवत्हृषा (जगद्गुरुरामानुजाचार्य | ५२-'ऋषा रावरी कीजैं! [ कविता ] मीराबाई ८७            |
| वदान्तमार्तण्ड श्रीरामनारायणाचार्य                                                      | ५३-समातन-धर्म और भगवत्त्रया (शास्त्रार्थमहारथी       |
|                                                                                         | पं० श्रीमाधवाचार्यजी, शास्त्री ) ८८                  |
| त्रिद्ण्डिस्तामीजी महाराज ) ६१                                                          | ५४-भारतीय वाद्मयमें भगवत्कृपाका दर्शन (पं॰           |
| ३५-अद्भैत ( शांकर )-सिद्धान्तमें भगवत्कृपाका                                            | श्रीजानवीनाथजी शर्मा ) ९०                            |
| स्वरूप (अनन्तश्री स्वामी नन्दनन्दनानन्दजी                                               | ५५(बिनु कारन रामु कृपाल) [ कविता ]                   |
| सरस्रती महाराज) ६३                                                                      | (गोलामी श्रीतुल्सीदाचजी) ९७                          |
| ३६-निपुरारिकी उदारता [ कविता ] ( महाकवि                                                 | ५६-मगबत्हपाकी पहचान ( श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) ९८ |
| पद्माकर) ६५                                                                             | ५७-गांधीजीका सर्वोच्च सामर्थ्य-भगवित्रष्टा और        |
| ३७-रामस्नेही-सम्प्रदायमें भगवत्कृपाका स्वरूप                                            | भगवत्कृपा ( सम्मान्य श्रीकाकासाहेव                   |
| ( श्रीभगवद्दासजी महाराज शास्त्री, भूतपूर्याचार्य                                        | कालेलार) १००                                         |
| सिंहस्थल, रामस्तेही-सम्प्रदाय) " ६६                                                     | ५८'कुपा करौ अब, दर्शन देहु मुरारीः [ कविता ]         |
| ३८-जगन्माताकी कृपा (योगिराज श्रीअरविन्द) ६७                                             | ( श्रीसूरदासजी ) ••• ••• १०१                         |
| ३९-इपापात्रकी प्रत्यभिज्ञा (स्वामी) श्रीअनिरुद्धाचार्य                                  | ५९-ऋपा-रहस्य ( श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्०            |
| वैकटाचार्यजी महाराजः तर्कशिरोमणि ) ६८                                                   | ए०, डी० लिट्०) १०२                                   |
| ४०-(अक्तरण कृपा है प्रभु करणानिधानकी।                                                   | ६०-भगवत्कृपाएक महती शक्ति (पं०                       |
| [कविता](श्रीपृथ्वीसिहजी चौहान 'प्रेमी') ६९                                              | श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वतः विद्यावागीशः        |
| ४१-कृपामयी श्रीमञ्जगनद्गीता (स्वामी रामसुखदास ) ७०                                      | विद्यावाचस्पतिः विद्यानिवि                           |
| ४२-भगवस्कृपादा भरोसा ( ब्रह्मछीन विरक्त संत                                             | ६१-भगवत्कृपाका परमार्थ (पं० श्रीसूरजचंद शाह          |
| श्रीगुळावदासजी महाराज ) [ प्रेयक                                                        | सत्यप्रेमीः ('डॉंगीजींं ) १०५                        |
| श्रीमाजी सा, रायपुरिया ]''' ७७                                                          | ६२ भ्राव्यक्तपा यदि मान ले [ कविता ] (श्रीजेट-       |
| ४३-विश्वास और भगवरहापा                                                                  | मलजी व्यास, मास्टर ) १०६                             |
| ४४-जापै राम राजी होत करिकें इपाकी कोरं                                                  | ६३-असमर्थता—सर्वसमर्थकी ! ( पं० श्रीराम-             |
| [ कविता ] (रचिता -ठा० श्रीरणवीरिवेहजी                                                   | दरशजी त्रिपाठी, पत्रकार ) १०७                        |
| शक्तावत (रिकः) ७९                                                                       | ६४-मगवत्कृपाकी सर्वोत्कृष्टता ( प्रो॰ श्रीरंजन       |
| ४५-हारणागति और भगवल्ह्या ( स्वामी                                                       | स्रिदेव, एम्० ए०) १०८                                |
| श्रीसनातनदेवजी महाराज ) ८०                                                              | ६५-क्ल्याण ऋषासे ही होता [ कविता ]                   |
| ,४६-भगवत्कूपा एवं शरणागित [ कविता ]                                                     | ( रचयिता—श्रीपथिकजी महाराज ) · · · ११०               |

|                                                               | ( श्रीसूरदासजी ) 💛 📈 📈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७०-'भगवत्कृपा अपार निधि ! (स्वामी                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीरंगीलीशरणदेवाचार्यजी, काव्यतीर्थ,                         | ९१—भगवत्क्रपाका खरूप ( श्रीलालासमजी गुज़ ) 😬 १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मीमांसा-झास्त्री, साहित्य-वेदाचार्य ) ११५                     | ९२—सुगम साधन (ब्रहालीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७१–भगवत्कृपाके विचित्र रूप ( डॉ॰ श्रीभगवती-                   | गोयन्दका) १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रसादसिंहजी, एम्० ए०, पी-एच्० डी॰,                           | ९३–भगवत्क्रपाका स्वरूप और कार्य ( श्रीसोमचैतन्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| डी० लिट्०) ११६                                                | जी श्रीवास्तवः शास्त्रीः एम्॰ ए॰, एम॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७२-भगवत्कृपा कैसे प्राप्त करें १ ( स्वामी श्री-               | ओ० एल्० ) १४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७५—मगवक्तुमा कस प्राप्त कर १ (स्थाना जा                       | ९४-भक्ति और अनुग्रह [संकृष्टित-स्तृतिकु॰] · ः १५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ज्योतिर्भयानन्दजी) ११८                                        | ९५-भगवत्हपा-स्वरूप और संसिद्धि ( श्रीदेवद्त्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ७३-भगवान्की दयाछता [ कविता ] (रचियता-पं०                      | जी। श्रीअरविन्द-आश्रम ) ••• १५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय 'रामः ) ११९                       | ०६ भागसम्भाने सर्वाश्वीतिक ( -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ७४–कुपानिधिकी कृपा [ कविता ] ( कविवर                          | ९६-भगवत्हपासे सर्वार्थसिद्धि (श्रीत्रष्टपभचन्द्जी ) १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| संत श्रीघनानंद ) १२०                                          | ९७-मगवत्क्रपाकी अनुभृति (पं० श्रीगौरीशंकरजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७५'जासु कृपा नहिं कृपाँ अघातीः (श्रीअवधकिशोर-                 | द्विचेदी) १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| दासजी वैष्णव 'प्रेमनिधि' ) " १२१                              | ९८-भगवत्क्रपाके पर्याय ( डॉ० श्रीसियारामजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ७६-भगवत्कृपाका वैशिष्ट्य ( श्रीदिनेश जयन्तीलाल-               | 'प्रवर' एम्० ए०, पी-एच् ० डी०, साहित्यरत्न,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जी रावल ) १२४                                                 | आयुर्वेदरता) १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७७–परम कृपालुसे याचना [ कविता ]                               | ९९-भिर्मु-मूरात कृपामई हैं ( श्रारामलालजी ) · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (श्रीनागरीदासजी) १२५                                          | १००-भगवत्कृपाक विविध रूप ( डा० श्रीत्रात्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ७८-भगवत्कृपाका रहस्य ( आचार्य श्रीविश्वम्भरजी                 | विहारीलालजी कपूर, एम्॰ ए॰, डी॰ फिल्॰) १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| द्विवेदी ) १२६                                                | 9 A SINTERIOR TO THE CONTROL OF THE STATE OF |
| ७९-जय जय जय श्रीकृपानिधान [ कविता ]                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (श्रीदामोदरजी) "१२९                                           | १०२-विपदः सन्तु नः [ श्रीमद्भागवत ] १७९<br>१०२-वुःखमें छिपी भगवत्कृपा १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( आदामादर्गा )                                                | १०३-दुःखम छिपा भगवत्क्रेपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ८०-भगवत्कृपाका कारण ( श्रीअशोककुमारजी ··· १३०                 | १०४-विपत्ति या भगवत्क्वपा ( श्रीगोविन्दजी शास्त्री,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विद्याया )                                                    | एम्० ए०, साहित्यरत ) १०५-कुपा करिकै जेहिकों अपनायोः [ कविता ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ८१—भगवत्कुपाकी अभिव्यक्ति (श्रीआनन्दस्वरूपजी<br>गाम )         | ( श्रीहरिश्चन्द्रजी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गुप्त ) · · · · (** १३१<br>८२–'करिंहें कृपा निवाहिं [ कविता ] | १०६-भगवत्कृपासे दुःख-निवृत्ति (पं० श्रीधुंडिराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ् ( श्रीव्यासदासजी ) १३२                                      | रामचन्द्र महाराज )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( शान्यावदावना )                                              | 1,368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | $l_{j_r} = \sqrt{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

साहित्यन्वेदान्ताचार्यः साहित्यर्वे ) १४४४

··· ११४ ९०-'अनुचर भयो रहीं [ कविता ]

६९-परम विश्रामप्रदायिनी भगवत्कृपा (श्रीवजरंग-

साहित्यरत )

वलीजी ब्रह्मचारी, एम्० ए० ( द्वय ),

| १०७-भगवत्त्व निष्णः भी अनुष्रद्धं (श्रीरेयानस्द्र्धी                                              | १२७-करणामय महेश्वर[संक्षित](श्रीमदाद्यक्षंकरा-               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| गीदः एम० ए०, ध्यानम्णाचार्यः माहित्यस्त्र) १८८                                                    |                                                              |
| १०८-मगवस्थाका अनुभव १८९                                                                           |                                                              |
| १०९—अंदेनुकी भगवत्त्र्या ( ऍ० श्रीमुरेशचन्द्रजी                                                   |                                                              |
| भेट, एमर एर, पी-एच्र डीर ) १९०                                                                    | राजगोपालनः एम्॰ ए॰ः पी-एच्॰ डी॰ः<br>उभय-वेदान्ताचार्य )      |
| ११०-अंदेवुकी भगवस्त्रपाकी विस्तवा ( श्रीभृगुनन्दन-                                                | १२९-श्रीविष्णुस्वामि-मतमे भगवत्कृषा ( श्रीवैष्णव-            |
| जी भिश्र ) १९२                                                                                    | पीटाधीश्वर श्रीविद्धलेदाजी महाराज ) 💛 २३४                    |
| १५१—ऑरेतुकी एसा ही प्रभुका स्वभाव ( पं॰                                                           | १३०-श्रीवल्डभसम्प्रदाय ( पुष्टिमार्ग )में भगवत्कृपा          |
| श्रीमुरेशनन्द्रजी तिवारी, एम्० ए०) " १९४                                                          | ( डॉ॰ भीधर्मनारायणजी ओझा ) २३६                               |
|                                                                                                   | १३१-व्हत्ण कृपा सुख जीजैं। [ कविता ]                         |
| ११२-श्रीद्रिका अनुग्रद [ क्रिवता ] ( गोस्वामी<br>गुल्क्सीदासजी ) १९६                              | (श्रीपरमानन्ददासजी) २३९                                      |
| ११३-भगवत्तृपाका अजस खोत ( श्रीरामनाथजी                                                            | १३२—माध्वसम्प्रदायमें भगवस्कृषा ( रा० ला० ) *** २४०          |
| (सुमनः ) १९७                                                                                      | १३३-श्रीनिम्वार्क-सम्प्रदायमें भगवत्कृपाका स्वरूप            |
| ४–वेदोंमें भगवत्रुपा ( आचार्य श्रीमुंशीरामजी                                                      | ( पं० श्रीगोविन्ददासजी 'संत' धर्मशास्त्रीः                   |
| शर्मा, एम्० ए०, भोमः ) १९९                                                                        | पुराणतीर्थ ) २४२                                             |
| ५—उपनिषद्-पुराणादिमें भगवत्कृपाका खरूप ( डॉ॰                                                      | १३४-कृपा-कौराल [ कविता ] ( पं० श्रीभव-                       |
| श्रीसर्वानन्दजी पाटक, एम्० ए०, पी-एच्०                                                            | नेतानी था. एम० ए०. साहित्य-                                  |
| डी॰ (इय), डी॰ लिट्॰) " २०३                                                                        | शास्त्री) २४३                                                |
| ५-पञ्चरात्र और भगवन्क्षपा (रा० ला० ) 😬 २०६                                                        | १३५—वैखानस भगवच्छास्त्रमें भगवत्कृषा तथा उसकी                |
| ७-अहिर्द्युःन्यसंहितामें भगवत्कृता (डॉ॰ श्रीसियाराम-                                              | पामिके साधन ( श्रीचल्लपिल भास्कर रामऋष्ण-                    |
| जीसक्षेना 'प्रवर', एम्० ए०, पी-एच्० डी० ) २०९                                                     | माचार्युल, बी० ए०, बी० एड्० ) २४४                            |
| ८–दर्शनज्ञास्त्र और भगवत्कृषा ( श्रीव्रजिकशोर-                                                    | १३६ - भीरामानन्द-सम्प्रदायमें भगवत्क्रपा ( श्रीबंदेही-       |
| प्रसादजी साही ) २११                                                                               | कान्तशरणजी ) २४५                                             |
| ९—आयुर्वेदमे भगवत्कृपा ( मानसबटोही पं॰                                                            | १३७–शाक्त-मतमें भगवतीकी इ.ग और उसकी                          |
| श्रीरमावलभूजी पाण्डेय 'वलभूगः, एम्॰ ए॰,                                                           | प्राप्तिके साधन ( डॉ॰ श्रीरासमीहन चक्रवर्ती;                 |
| आयुर्वेदरत्न ) २१४                                                                                | एम्० ए०, पी-एच्• डी०) " २४७                                  |
| ०ज्योतिषशास्त्रमें भगवत्कुपा ( श्रीबलरामजी                                                        | १३८-श्रीचैतन्यमहाप्रभु और भगवत्कृपा ( काव्य-                 |
| शास्त्रा, एम्० ए०, साहित्यरत्न, ज्योतिपाचार्य ) २१६                                               | वेदान्ततीर्थ महाकवि पं० श्रीवनमालिदास-                       |
| १—मन्त्रशक्तिया भगवत्कृपा ? (श्रीअशोककुमारजी) २१८                                                 | वेदान्ततीर्थं महाकवि पं० श्रीवनमालिदास-<br>जी शास्त्री ) २५१ |
| २—भगवती कृपाशक्ति ( डॉ॰ श्रीशिवशंकरजी<br>अक्टपी \ २२०                                             | १३९—रामस्नेहि-सम्प्रदायमें भगवत्कृपा और गुरु-कृपा            |
| अवस्वा /                                                                                          | (श्रीपुरुवोत्तमदासजीमहाराज शीस्त्री, श्रीखड़ीपी              |
| ३श्रीवास्मीकि-रामायणमें भगवत्कृपा ( डॉ॰                                                           | रामस्नेहि-सम्प्रदायाचार्य) " २५३                             |
| श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्० ए०, डी० लिट्०) २२३<br>८-श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवत्क्वपाका स्वरूप (पं० | १४०-गुरु-कृपाका फल [कविता] (दादूपन्थी संत                    |
| ४—अमिद्धगवद्गाताम सगराज्ञनाम रेनलन ( १००<br>श्रीकृवेरनाथजी ग्रुळ ) २२५                            | श्रीसुन्दरदासजी ) २५५                                        |
| अक्षित्रस्तावना छळ <i>ा</i><br>(—श्रीमद्भागवतमें भगवत्कृपा ( श्रीन्योमकेश                         | १४१—रामस्नेहिसाधनामें कृपाका अङ्कन ( साधु                    |
| भद्याचार्य ) २२८                                                                                  | श्रीबलरामदासजी महाराज, शास्त्री ) 💛 २५६                      |
| स्ट्रायात् /<br>६—अद्वेत-वेदान्तमें भगवत्कृपाका स्वरूप ( पं॰                                      | १४२—सिख-मतमें भगवत्कृपा (पं० श्रीकृष्णदत्तजी भष्ट) २५८       |
| श्रीवैद्यनाथजी अग्निहोत्री ) " २३१                                                                | १४३-जैन-धर्ममें भगवत्कुपा ( श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) २६०        |

१४४-महायान वौद्ध-धर्ममें भगवत्कृषा एवं गुरुकृषा ( डॉ० श्रीनिखलेशजी शास्त्री, एम्० ए०, एम्० लिट्०, पी-एच्० डी०) ... २६१ १४५-विभिन्न धर्मोमें भगवत्कृपा ( पं० श्रीकृष्ण-दत्तजी भट्ट) ... २६३ १४६-ईश्वरका अम्तित्व और उसकी कृपा ( वैद्य श्रीगुरुदत्तजी, एम्० एस्-सी०, वैद्यभास्कर, आयुर्वेद-वाचस्पति ) ... ... २७३ १४७-भगवत्कृपा और विश्वास ( स्व० पं० श्रीभृपंन्द्र-नाथ सान्याल ) ... २७५ नाथ सान्याल ) १४८-भगवन्कृपा और प्रपत्ति (स्वामी श्रीकृपाल्यानन्द-जी उदासीन ) ... ••• २७७ १४९-प्रपन्नकी पुकार [ कविता ] ( महाकवि श्रीसेनापति ) · · · २७८ १५०-भगवत्कृपा और भगवद्भक्ति ( परमहंस श्री-... २७९ सीयरामजी 'कृपाभिलापी' ) १५१-भगवन्नाम-जन और भगवत्कृपा ( ब्रह्मलीन परम-श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) १५२-अन्तकाल और भगवत्कृपा (पं० श्रीनरसीजी 'नागौरीः ) १५३-ऋलियुग और भगवत्कृपा (श्रीकृपाशंकरजी शुक्ल ) २८६ १५४-भक्तिमती मीरापर कृपा विवता ] ( रचियना-पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) \*\*\* २८८ १५५-शास्त्रकृपा और भगवत्कृपा (श्रीव्रजिकशोर-प्रसादजी साही ) ... २८९ १५६-भगवत्कृपा और संतकृपा ( श्रीमूलचन्दजी गौतम, एम्० ए०, वी० एड्०) ... २९१ १५७-सत्पुरुषोंकी कृपा [ संकलित ] (महाभारत ) २९२ १५८-भिनु हरिकुपा मिलहिं नहिं संताः ( श्रीरामाश्रय-... २९३ प्रसादसिंहजी ) १५९-गुरुकृपा और भगवंत्कृपा ( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय माईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) २९५ १६०-सद्गुरुकी कृपा-दृष्टि[संकलित--गीता 'ज्ञानेश्वरी'] २९६ १६१-भगवत्कृपा और भक्तियोग (आचार्य डॉ॰ श्रीसुवालालजी उपाध्याय 'शुकरतः', एम्० ए॰, पी-एच्॰ डी॰ ) · · · २९७ १६२-ध्यानयोगमें भगवत्कृपाका अनुभव ( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामहर्पणदासजी महाराज ) ... ३०१ १६३-भगवदनुकम्पा और कर्मयोग (पं०

श्रीराजेन्द्रजी शर्मा ) 😬 😬 🥶 🦡 १६४-महिमामयी भगवतहृता और पुरुवार्थ ( जंब श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एस्ट्र एट्, पी-एन्० डी०) ... १६५-पारक्य और भगतत्कृता ( आनामें शीनियम्बर्ध की दिवेदी) ... १६६-देश-भक्ति और भगवन्त्रया (श्रीटविस्वामःश १६७-ऋषा-अवलम्ब[कविता](सष्ट्रकीव शीर्मकिसी शरणजी गुप्त ) ... १६८-लोकसंग्रह और भगवत्हृपा ( श्रीवान्माहिः प्रसादजो मिश्र, एम्० ए०, एम्० एऱ्० )… ३ः १६९—सस्कृत-साहित्यमें भगवत्कृपा ( पं॰ श्रीभगननीः शरणजी शास्त्री ) ... १७०-संस्कृत-नाटकीमें भगवत्कृषा (श्रीवापृत्यन्त्री आंजना ) · · · · · · · · · · · · · · १७१-श्रीराम-प्रतापकी महिमा[संक्रिल्ल-श्रीहनुमन्नाटक] ३ः १७२-आन्ध्र-महाभागवतमे भगवत्कृपा ( डॉ.० श्री एन्॰ एस्॰ दक्षिणामृर्ति ) ... ३ १७३-जगद्धर भट्टकी दृष्टिमें भगवत्कृपा (कविरत्न श्रीकृष्णप्रसादजी दार्मा विमिरं ) ... ३ १७४-सूर-कान्यमें भगवत्कृषा ( डॉ॰ श्रीरामचरण-लालजी शर्मा, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ ही॰)… ३ १७५-तुलसी-साहित्यमें भगवत्कृपा ( डॉ॰ श्रीग्रुकदेव-रायजी एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰) · · · ३ १७६--'पूरन-कृपा-हियो' [ कविता ] ( गोस्तामी श्रीतुलसीदासजी ) ... १७७-महाराष्ट्रिय संत-साहित्यमें भगवत्कृपा (एक सायु) ३ १७८-श्रीस्वामिनारायण-संत-साहित्यमें भगवत्कृपा ( रा॰ श॰ ) १७९-आधुनिक श्रीराम-काव्योंमें मगवत्कुपा ( डॉ॰ श्रीपरमलालजी गुप्त, एम्॰ ए॰, पी-एच्० डी०) १८०-अवधी लोक-साहित्यमें भगवत्कृपा (डॉ॰ श्रीवनवतीजी, एम्० ए०, वी० टी०, पी-एच्० डी०) ... १८१-भगवत्कृषा ही तीनों लोकोंमें समाई है, कविता ] (रचिवता-कविरत्न श्रीउमादत्त्री

सारखत (दत्तः )

33.

| (४) प्रभु करि फ़पा पाँचरी दीन्हीं   | । सादर   |     | · · ·                                       | ४०८ |
|-------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------|-----|
| भरत सीस धरि छीन्हीं ॥               | • • •    | २५२ | (१०) वनवासिनी द्रौपदीको श्रीकृष्णका कृपादान | ४०८ |
| (५) मुनिवर मृतीक्ष्णपर कृषा         | • • •    | २५३ | (११) भक्तवत्सल भगवान्का प्रतिज्ञा-भंग 😬     | ४०८ |
| (६) वानरराज सुग्रीवपर कृपा          |          | २५३ | (१२) अर्जुनपर कृपा                          | ४०८ |
| (७) राक्षसराज विभीपणपर कृपा         | • • •    | २५३ | १०—भगवत्ऋपासे ऋतऋत्य भक्त                   |     |
| (८) स्वजनोंपर कृपा                  |          | २५३ | (१) ऋपाभाजन जयदेवजी                         | ४०९ |
| ९—भगवान् श्रीकृष्णका कृपा-विलास     |          |     | (२) कृपासे धन्य सख्वाई                      | ४०९ |
| Zandari Mismur Satuloso             |          |     | (३) नरहरिपर हरि-हरकी कृपा                   | ४०९ |
| (१) 'कं वा दयाछं शरणं व्रजेम'       | • • •    | ३२४ | (४) प्रेमनिधिपर ऋपा                         | ४०९ |
| (२) नलकृत्यर मिणग्रीवपर देवर्षि     | नारदकी   |     | (५) दीन-हितकारीकी धन्नापर कृपा              | ४६४ |
| कृपा                                | ,        | ३२४ |                                             | ४६४ |
| (३) नलक्व्यर-मणिग्रीव-उद्धार        | •••      | ३२४ | (७) भक्त सदन कसाईपर कृपा                    | ४६४ |
| ( ४ ) फल्यालीपर कृपा                | • • •    | ३२४ | (८) कूर्मदासपर विटोबाका अनुग्रह             | ४६४ |
| (५) अमृतमयी कृपादृष्टिद्वारा जीवन-द | ान · · · | ३२५ | (९) कृपासे कृतार्थ कृवा                     | ४६५ |
| ( ६ ) दालिय-मानमर्दन                | • • •    | ३२५ | (१०) भगवान् राघवेन्द्र सेना नाईके रूपमें    | ४६५ |
| (७) महाराज मुचुकुन्द                | • • •    | ३२५ | (११) भगवत्ऋपाकी अधिकारिणी करमैतीवाई         | ४६५ |
| (८) भक्त सुदामाको ऐश्वर्य-प्राप्ति  | •••      | ३२५ | (१२) जोग परमानन्दपर दृषा                    | ४६५ |
|                                     |          |     |                                             |     |

Ţ

・・ノ



3



यस श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्द्िल्यम् । याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे ॥

वर्ष ५० रेगोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०१, जनवरी १९७६ र्पूर्ण संख्या ५९०



#### कृपासिन्धुकी चरण-वन्दना

चरण-कमल बंदों हरि-राइ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंघे कों सब कछु दरसाइ॥ वहिरो सुनै, गूँग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराइ। सुरदास खामी करुनामय, वार-वार बंदों तिर्हि पाइ॥

( सूरसागर १ )



### वेदोंमें भगवत्कृपा

उदु तिष्ट स्वध्वर स्तवानो देव्या छपा। अभिष्या भासा बृहता झुझुफ्वनिः॥ (भृषेद ८। २३

मार्गदर्शक प्रभो ! ( मक्तिकी रक्षाके निमित्त ) आप सदा उत्थित ( तत्पर ) ही रहें । सुमिसिद्ध, प्रकाशमान, दिव्य एवं महती कृपाधे देदीप्यमान होते हैं अर्थात् स्तुतिसे प्रसन्न होकर निःसीम होनेके कारण निजजनीकी रक्षा-हेतु सदा प्रस्तुत रहते हैं।

त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ईं भवन्त्याजयः।

तवायं विश्वः पुरुहृत पार्थिवोऽवस्युनीम भिक्षते॥ (ऋग्वेद ७ । ३२ ।

हे प्रभो ! सबके धन-प्रदाता एकमात्र आप ही हैं। जो भी आन्तर और बाह्य संवर्ष होते हैं, उनमें (ि मों ) आपका ही यश सुना जाता है। हे बहुप्रार्थित परमात्मन् ! समस्त प्राणी आपके हैं और यह प्रसिद्ध है कि गके लिये मानव आपसे ही याचना करते हैं।

हते हंह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भू मीक्षे । मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे । (यजुर्वेद ३६ ।

अज्ञाननाशक प्रभो ! (आपकी छपाते) सब प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिते देखें, मैं भी समस्त प्राणियोंको मित्रकी हूँ । हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिते देखें ।

तच्यक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुकमुचरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रुणुयाम शरदः व्रवाम शरदः शतमङ्गीनाः स्थाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् । (यजुर्वेद २६ ।ः

देवताओं के हितचिन्तक तथा पापोंसे सर्वथा असंस्पृष्ट जो प्रभु आदित्यरूपसे पूर्व-दिशामें प्रत्यक्ष उदय हो। उनकी कृपासे ) हम सौ वर्षोतक जीवित रहें, सौ वर्षोतक देखते रहें, सौ वर्षोतक सुनते रहें, सौ वर्षोतक बोलते रहें तिक दीनतारहित रहें, सौ वर्षोतक बाद भी पुन: 'शरदः शतम्'की आदृत्ति होती रहे ।

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे।

अभयं पश्चाद्भयं पुरस्तादुत्तराद्धराद्भयं नो अस्तु ॥ (अथर्ववेद १९ । १५ । प्रमो ! हमें अन्तरिक्षलोकते अभय करें, द्युलोक एवं पृथ्वीलोक—इन दोनोंते अभय करें । (आपकी कृपाते) गे, पीछे, ऊपर, नीचे—चारों ओरते अभय प्राप्त हो ।

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ ( अथर्ववेद १९ । १५ । । हम मित्रसे अभय हों, शत्रुसे भी अभय हों, ज्ञात और अज्ञात—दोनोंसे अभय प्राप्त हों ! रात्रि और दिवस अभय

हम मित्रसे अभय हों, शत्रुसे भी अभय हों, ज्ञात और अज्ञात—दोनांसे अभय प्राप्त हो ! सात्र और दिवस अभय । समस्त दिशाएँ मेरी मित्र हों ।

विश्वतोदाविश्वतो न आ भर यं त्वा शिवष्ठमीमहे। (सामवेद ४३५ दाता प्रमो ! हम जिस अति बलिष्ठ (आप)की याचना करते हैं, वे (आप) सब प्रकारसे हमारी चारों ओरसे रक्षा करें

इन्द्रस्य बाह् स्थविरी युवानावनाधृष्यो सुप्रतीकावसहारी।
कित्रमे ती युञ्जीत प्रथमी योग आगते याभ्यां जितमसुराणां सहो महत्॥ (सामवेद १८६९
परमात्माके विचार और उत्साह अथवा व्यवसाय और अव्यवसायरूप दो सुन्दर भुजाएँ हैं, जो अति प्राची
य नवीन, अधृष्य एवं बल्छि हैं, जिनसे अनेक बार बाह्य एवं आभ्यन्तर शत्रुओंके महान बलको पराजित किया गया

्र अपने भक्तोंकी रक्षांके लिये अवसर आनेपर उन सर्वोत्कृष्ट भुजाओंका उपयोग करते हैं।

### उपनिषदोंमें भगवत्कृपा-दर्शन

नायमातमा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न वहुना श्रुनेन। यमेवैप वृणुते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा विवृणुते तन्ःस्वाम्॥

(कठोपनितर् १।२।२३)

ये परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे, न बहुत मुननेथे ही प्राप्त हो सकते हैं, जिसको ये (कृपापूर्वक) स्वीकार कर छेते हैं, उसके द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं। ये परमात्मा उसके दिये श्रामे प्राप्त स्वरूपको प्रकट कर देते हैं।

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। तमकतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्॥

( दवेताश्वरोपनिषद् ३ । २० )

वे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, महान्से भी महान् परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपा गुफामें छिपे हुए हैं। एउफी रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे उन संकल्परहित परमेश्वरको, उनकी महिमाको जो देख लेता है, वह एव प्रकारके दु:खोंसे रहित हो जाता है।

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गृहः। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मपेयो देवताश्च तमेवं बात्वा मृत्युपाशांदिछनति॥

( दवेताश्वतरोपनियद् ४ । १५ )

वे (परमदेव परमेश्वर ) ही समयपर समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवाले तथा समस्त जगत्के अधिपति एवं समस्त प्राणियोंमें छिपे हुए हैं; 'जिनमें वेदज्ञ महर्षिगण और देवतालोग भी ध्यानद्वारा संलग्न हैं, उन परमदेव परमेश्वरको इस प्रकार जानकर मनुष्य मृत्युके बन्धनोंको काट डालता है।

> एको वशी निष्क्रियाणां वहूनामेकं चीजं वहुधा यः करोति। तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥

( इवेताश्वतरोपनिषद् ६ । १२ )

जो अकेले ही बहुत-से अकिय जीवोंके शासक हैं और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देते हैं, उन हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं।

> पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह। तेजोयत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्सि ॥

( ईशावास्योपनिषद् १६.)

हे भक्तोंका पोषण करनेवाले ! हे मुख्य ज्ञानस्वरूप ! हे सबके नियन्ता ! हे भक्तोंके परम लक्ष्यरूप ! हे प्रजापितके पिय ! इन रिक्मयोंको एकत्र कीजिये या इटा लीजिये । इस तेजको समेट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये, जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है । आपके उस दिव्य स्वरूपको में आपकी कृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हूँ । वह जो सूर्यका आतमा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ ।

## आर्तत्राणपरायणनारायणाष्टादशकस्तोत्र

( अनुवादक-पं० श्रीसमाधारजी शुक्ल, शास्त्री, साहित्यकेसरी )

महाद प्रभुरस्ति चेत्तव एरिः सर्वत्र में दर्शय स्तम्मे चैनमिति व्ववन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। यसस्तम्य विदारयविजनस्वैर्चात्सर्व्यमावेदयन्नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥ १॥

प्रहाद ! यदि तेरा स्वामी इरि सर्वत्र है तो तू उसे इस संमेमें मुझे दिखा । दैत्यराज हिरण्यकशिपुके ऐसा इते ही श्रीहरि यहाँ आविभृत हो गये और (प्रहादपर ) स्तेह प्रदर्शित करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपुके वक्षःस्थलको एमें नग्तोंने विदीणं कर दिया । इस प्रकार आर्तजनीकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले वे भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

श्रीरामाच विभीपणोऽयमभुना त्वार्तो भयादागतः सुग्रीवानय पाळयेऽहमधुना पौळस्त्यमेवागतम् । एवं योऽभयमस्य सर्वविदितं लङ्काधिपत्यं ददावार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ २॥

(सुधीयने कहा-) 'श्रीराम ! यह आर्त विभीपण अभी-अभी भयभीत होकर (शरणमें ) आया है, आप इसकी शा चीजिये। (तब श्रीराम बेटिं-) 'सुधीव ! उंग शीघ छे आओ, मैं इस समय उस शरणागत पुलस्त्यनन्दन ।भीपणकी रक्षा अवश्य करूँगा। इस प्रकार जिन्होंने विभीपणको अभयदान तथा सर्वविदित लंकाका आधिपत्य प्रदान । । या, वे आर्त जनरक्षक भगवान नारायण मेरी गति हैं।

नक्रमस्तपदं समुद्यतकरं ब्रह्मेश देवेश मां पाहीति प्रसुरार्तरावकरिणं देवेश शकीश च। मा शोचेति ररक्ष नक्रवदनाचक्रिया तत्क्षणादार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥३॥

प्राहदारा पैर पकड़ लिये जानेपर जो अपनी सुँड्को ऊपर उठाकर 'ब्रह्मेश ! देवेश ! देवाधिदेव ! शक्तीश ! मेरी अ की जिये । यो उच्स्वरमे आर्तनाद कर रहा था, उस गजेन्द्रकी उसी क्षण 'मा शोच—शोक मत कर'—यों कहते ए जिन्होंने सुदर्शन चक्रदारा प्राहके मुखसे छुड़ाकर रक्षा की, वे आर्त्वनरक्षक भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

हा रुग्णाच्युत हा रुपाजलिये हा पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादवगतां हा रक्ष मां द्रौपदीम्। इत्युक्तोऽक्षयवस्त्ररक्षिततनुं योऽरक्षदापद्गणादार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥ ४॥

'हा कृष्ण ! हा अन्युत ! हा कृपाजलिमे ! हा पाण्डु-पुत्रोंके सुद्धद् ! आप कहाँ हैं ? आप कहाँ हैं ? सुयोधनद्वारा पमानित की जाती हुई मुझ द्रौपदीकी रक्षा कीजिये । इस प्रकार पुकारे जानेपर जिन्होंने अक्षय वस्त्रद्वारा शरीरको क्षित करते हुए आपित्तसमूहते द्रौपदीकी रक्षा की, वे आर्तजनरक्षक मगवान् नारायण मेरी गति हैं ।

यत्पादाञ्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविष्वंसनं यन्नामामृतप्रणं च पिवतां संतापसंहारकम्। पापाणश्च यदङ्घितो निजवधूरूपं मुनेराष्तवानातंत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥ ५॥

जिनके चरणकमलके नखोंका घोवन-जल त्रिलोकीके पापसमूहका विध्वंसक है, जिनका नाम अमृतसे भरपूर एवं का पान करनेवालोंके संतापका विनाशक है और जिनके चरणस्पर्शसे मुनि-पत्नी अहत्या पापाणरूपको त्यागकर अपने नव-रूपको प्राप्त हो गयी, वे आर्तजनरक्षक भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

यन्नामश्रुतिमात्रतोऽपरिमितं संसारवारांनिधि त्यक्त्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णोः पदं शाश्वतम् । तन्नेवाद्भुतकारणं त्रिजगतां नाथस्य दासोऽस्म्यहमार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः ॥ ६॥ पित्रा भ्रातरमुत्तमाङ्कगमितं भक्तोत्तमं यो ध्रुवं दृष्ट्वा तत्सममारुरुश्चमुद्दितं मात्रावमानं गतम् । योऽदात्तं शरणागतं तु तपसा हेमादिसिंहासनं ह्यातत्राणपरायणः स भगवान् नारायणा मे गतिः॥ ७

अपने भ्राता उत्तमको पिताद्वारा अपनी गोदमें बैठाया हुआ देखकर ध्रुवने भी उसीके समान प्रसन्न होकर गो चढ़नेकी इच्छा की, किंतु विमाता सुरुचिने उन्हें तिरस्कारपूर्वक झिड़क दिया, तब ध्रुव तपस्या करके भगवानके दारणा हुए । इसके फलखरूप भक्तश्रेष्ठ ध्रुवको जिन्होंने स्वर्णसिंहासन प्रदान किया, व आर्तजनरक्षक भगवान् नारार मेरी गति हैं।

नाथेति श्रुतयो न तत्त्वमतयो घोपस्थिता गोपिका जारिण्यः कुळजातिधर्मविमुखा अध्यात्मभावं ययुः। भक्तिर्यस्य ददाति मुक्तिमतुळां जारस्य यः सद्गतिर्द्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥ ८

वजके घोषोंमें रहनेवाली गोपिकाएँ न तो श्रुतिकी जानकार थीं; न उन्हें तत्त्वका ही ज्ञान था; अपितु वे कुल अं जातिके धर्मसे विमुख जारिणी थीं; फिर भी (भगवद्गतमानसा होनेके कारण) वे अध्यात्मभावको प्राप्त हुई। इस प्रक्र जिनकी भक्ति अतुलनीय मोक्ष प्रदान करती है तथा जो जारकी भी सद्गति हैं, वे आर्तजनरक्षक भगवान् नाराय मेरी गति हैं।

श्चनृष्णार्तसहस्रशिष्यसहितं दुर्वाससं क्षोभितं द्रौपद्या भयभक्तियुक्तमनसा शाकं सहस्तार्पितम् । भुक्त्वातर्पयदात्मवृत्तिमिखलामावेदयन् यः पुमानार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥ ९

जिन महापुरुषने द्रौपदीद्वारा भय और भक्तियुक्त मनसे अपने हाथसे दिये गये शाक-पत्रका भोग लगाकर अिल आत्मवृत्तिको प्रदर्शित करते हुए भूख और प्याससे व्याकुल अपने सहस्र शिष्योंसहित क्षुव्ध दुर्वासाको तृप्त कर दिय वे आर्त्तजनरक्षक भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

येनारक्षि रघूत्तमेन जलघेस्तीरे दशास्यानुजस्त्वायातं शरणं रघूत्तम विभो रक्षातुरं मामिति । पौलस्त्येन निराकृतोऽथ सद्सि भ्रात्रा चलङ्कापुरेह्यार्तत्राणपरायणः सभगवान् नारायणो मे गतिः॥ १०

दशाननका छोटा भाई विभीषण लंकापुरीमें अपने ज्येष्ठ भ्राता पुलस्त्यनन्दन रावणद्वारा राजसभामें तिरस्कृत होन समुद्रतटपर आया और 'सर्वव्यापक रघुश्रेष्ठ श्रीराम ! मुझ दुःखातुर शरणागतकी रक्षा कीजिये ।'—यों पुकार की, त जिन रघुवंशशिरोमणिने उसकी रक्षा की, वे आर्तजनरक्षक भगवान् नारायण मेरी गति हैं ।

येनावाहि महाहवे वसुमती संवर्तकाले महालीलाकोडवपुर्धरेण हरिणा नारायणेन स्वयम् । यः पापिद्रुमसम्प्रवर्तमिचराद्धत्वा च योगात् प्रियामार्तत्राणपरायणःस भगवान् नारायणो मे गतिः॥ ११

प्रलयकालमें लीलामय महान् सूकरका रूप धारण करनेवाले जो नारायण श्रीहरि स्वयं अपनी प्रिया पृथ्वीको धार करनेके कारण सम्मुख उपस्थित कण्टकवृक्ष-सदृश हिरण्याक्षको उस महासमरमें शीघ ही मारकर पृथ्वीको अपने दंष्ट्राग्रण धारण किये हुए जलके ऊपर आये, वे आर्तजनरक्षक भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

योद्धासौ भुवनत्रये मधुपतिर्भर्ता नराणां बले राधाया अकरोद्दते रतिमनःपूर्ति सुरेन्द्रानुजः । यो वा रक्षति दीनपाण्डुतनयाद्माथेति भीति गतानार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥ १२

जो बलमें त्रिलोकीमें सर्वप्रधान योद्धा, मधु-वंद्राके स्वामी, मनुष्योंका भरण-पोषण करनेवाले और देवराज इन्द्रं अनुज (उपेन्द्र) हैं, जिन्होंने सुरतकालमें राधाकी रितिविषयिणी कामनाकी पूर्ति की है, जो दीन-हीन पाण्डुपुत्रों तथ रहे नाथ! (रक्षा कीजिये) इस प्रकार कहनेवाले भयभीत जनोंके रक्षक हैं, वे आर्तजनरक्षक भगवान् नाराय मेरी गति हैं।

यद्मामस्मरणाद्में विवादिक विवादिक प्रशासिकः प्राणान्मुक्तिमशेषितामनु च यः पापौधदावातियुक् । सन्त्रो भागवतात्मातमि मति प्रापादकीपाभिष्यधार्तवाणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः ॥१४॥

प्रानीन कार्क्स पापसमृहसे युक्त अज्ञासित्व नामक ब्राह्मण पापसमुद्दायरूप दावानळते घिरा हुआ थाः उसके प्राण िनके नामसम्मणसे सर्वथा मुक्त हो गयेः, तत्यकात् उसकी बुद्धि तुरंत उत्तम भागवतीमें संलग्न हो गयी और वह अभ्वरीयनामसे प्रसिद्ध हुआ, वे आर्त्वजनस्थव भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

योऽरक्षाः सनादिनित्यरहितं वित्रं कुचैछाभिधं दीनादीनचकोरपाळनपरः श्रीशङ्खचकोज्ज्वलः। तर्ज्जीर्णास्वरमुष्टिमात्रपृथुकानादाय मुक्त्वा क्षणादार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः॥१५॥

दीन-अदीन (धनी-गरीय)रूप नाकरों (खाभिमुखी भक्तों)के पालनमें तत्पर तथा शङ्ख और चक्रकी-सी उच्च्यल कीर्तिचाले जिन श्रीकृणाने सदेय अच्छे वस्त्र आदिसे हीन एवं फटे-पुराने वस्त्रधारी सुदामा नामक ब्राह्मणकी उनके पुराने वस्त्रमें वैधे हुए, चावल-क्गोंकी मुद्दीमात्र खाकर रक्षा की, वे आर्तजनरक्षक भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

यत्कल्याणगुणाभिरामममलं मन्त्राणि संशिक्षते यत्संशेतिपतिप्रतिष्ठितमिदं विश्वं वद्त्यागमः । यो योगीन्द्रमनःसगेरुहतमःप्रध्वंसविद्धानुमानार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः ॥१६॥

मन्त्र जिनके परम मुन्दर एवं निर्मल कल्याणगुणोंकी शिक्षा देते हैं, आगम इस विश्वको जिनके द्वारा प्रतिष्ठित बतलाता है और जो योगीन्द्रोंके मन:कमलके अन्यकारका प्रध्यंस करनेमें निपुण सूर्य हैं, वे आर्तजनरक्षक भगवान् नारायण मेरी गति हैं।

कालिन्दीहृदयाभिरामपुलिने पुण्ये जगन्मङ्गले चन्द्राम्भोजवटे पुटे परिसरे धात्रा समाराधिते । श्रीरङ्गे भुजगेन्द्रभोगशयने शेते सदा यः पुमानार्तज्ञाणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः ॥१७॥

जो महापुरुष यमुनाजीके हृदयाभिराम, पावन और जगन्मङ्गल पुलिनमें, चन्द्राम्भोज नामक वटवृक्षके दोनेमें, ब्रह्माद्वारा भलीभाँति पूजित कालिन्दीके कलारमें और श्रीरंगमें शेषनागके फणोंकी शय्यापर सदा शयन करते हैं, वे आर्तजनरक्षक भगवान नारायण मेरी गति हैं।

वात्सर्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणादौदार्याद्घशोषणादगणितश्रेयःपदप्रापणात्

सेन्यः श्रीपतिरेव सर्वजगतामेते हि तत्साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या घुवः ॥१८॥ वात्सल्य, अभयदानकी प्रतिज्ञा, आर्त-दुःख-निवारण, उदारता, पापके विनाश और असंख्य कल्याण-पदीकी प्राप्ति करानेके कारण सभी लोकोंके लिये लक्ष्मीपति नारायण ही सेन्य हैं। इस विषयमें प्रह्लाद, विभीषण, गजेन्द्र, द्रौपदी,

अहल्या और श्रुव—ये सभी साक्षी हैं।

)) इति श्रीमदाद्यशंकराचार्यविरचितमार्तत्राणपरायणनारायणाष्टादशकं सम्पूर्णम्।



# श्रीपादरूपगोरवामिविरचित श्रीकार्पण्यपञ्जिकारतात्र

(अनुवादक—मोलोकवासी श्रीनिम्मनलाठजी गोखामाः एम् १००१/८८)।

तिष्ठन् बृन्झटवीकुञ्जे विक्षप्ति विद्धात्यसी । बृन्दाटवीशयोः पाद्परापु कृपणा जनः।

वृन्दाकाननके कुछमें स्थित हुआ यह दीनजन वृन्दाबनेश्वर श्रीग्राण तथा गृन्दावमेश्वरी श्रीमचार्च नजार ह

योग्यता में न काचिद् वां कृपालाभाय यद्यपि। महाकृपालुमीलिन्वात् तथापि कुननं कृपाम्॥ अयोग्ये सापराधेऽपि दश्यन्ते कृपयाकुलाः। महाकृपालवो हन्त लोकं लोकं गर्वान्यन्ते॥ भक्तेवां करुणाहेतोर्लेशाभासोऽपि नास्ति मे। महालिलेश्वरतया तर्प्यत्र प्रसीदनम्॥ जने दुष्टेऽप्यभक्तेऽपि प्रसीदन्तो विलोकिताः। महालिल महेशास्त्र हा नार्थो वर्ष्यो भृति॥ अधमोऽप्युत्तमं मत्वा स्वमहोऽपि मनीपिणम्। शिष्टं दुष्टेऽप्ययं जन्तुर्मन्तुं व्यधित यद्यपि॥ तथाप्यस्मिन् कदाचिद् वामधीशौ नामजिल्पनि। अवद्यवृत्दिनस्तारिनामाभासौ प्रसीदनम्॥ यदक्षम्यं नु युवयोः सकृद् भक्तिलवादिप। तदागः प्रचापि नास्त्येव कृत्वाशां प्रार्थये ततः॥ यदक्षम्यं नु युवयोः सकृद् भक्तिलवादिप। तदागः प्रचापि नास्त्येव कृत्वाशां प्रार्थये ततः॥

यद्यपि मुझमें आपकी कृपाको प्राप्त करनेकी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी महाकृपालुओं के मुकुटमणि ह कारण आप दोनों इस दीनपर अवश्य कृपा करें । हे लोकपालों के द्वारा वन्दित प्रिया-प्रियतम ! यहे ही हुपंकी य कि इस जगत्में ऐसे महान कृपालु भी देखे जाते हैं, जो अयोग्य एवं अपराधी जनके प्रति भी द्यासे कातर हो ज कि इस जगत्में ऐसे महान कृपालु भी देखे जाते हैं, जो अयोग्य एवं अपराधी जनके प्रति भी द्यासे कातर हो ज (फिर आप तो उन सबके शिरोमणि ही टहरें)। मैं जानता हूँ कि भक्ति ही आपके हृदयमें करणाका संचार है, किंतु मुझ दीनमें भक्तिके लेशका आभास भी नहीं ह । फिर भी आप दोनों बड़े ही लीलमय एवं सर्वसमर्थ हैं, इस जनपर अवश्य प्रसन्न होइये। हे प्राणेक्वर ! एवं हे प्राणेक्वरि ! इस पृथ्वीपर बहुत से ऐसे महान् कीतुकी इस जनपर अवश्य प्रसन्न होइये। हे प्राणेक्वर ! एवं हे प्राणेक्वरि ! इस पृथ्वीपर बहुत से ऐसे महान् कीतुकी महासमर्थ पुरुष दुष्ट एवं अभक्तोंपर भी प्रसन्न होते देखे जाते हैं। यद्यपि यह प्राणी अधम होते हुए भी अपनेको महासमर्थ पुरुष दुष्ट एवं अभक्तोंपर भी प्रसन्न होते देखे जाते हैं। यद्यपि यह प्राणी अधम होते हुए भी अपनेको समझता है, अज्ञानी होनेपर भी अपनेको पण्डित मान वैठा है और दुष्टोंका सरदार होकर भी अपनेको शिष्ट मां समझता है, अज्ञानी होनेपर भी अपनेको पण्डित मान वैठा है किर भी कभी-कभी यह आप दोनोंके नामका उच्चारण कर लेह है और इस प्रकार वह आपका विशेष अपराधी है, फिर भी कभी-कभी यह आप दोनों जिसे क्षमा न कर है छुटकारा दिला देता है। एक वार भक्तिका लेशमात्र आचरण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर है छुटकारा दिला देता है। एक वार भक्तिका लेशमात्र आचरण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर है छुटकारा दिला देता है। एक वार भक्तिका लेशमात्र आचरण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर है छुटकारा दिला देता है। एक वार भक्तिका लेशमात्र आचरण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर है छुटकारा विला देता है। एक वार भक्तिका लेशमात्र शिकारण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर है छुटकारा विला देता है। एक वार भक्तिका लेशमात्र अध्य करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर है छुटकारा वहा है। इस प्राणेक करनेपर भी क्षा करनेपर भी क्रा हो है। इस प्राणेक क्षा करनेपर भी क्षा करनेपर भी करात हो है। इस प्राणेक कर कर हो है लिए करात हो है है है है है है हो है है है लिए करा हो है है है है है है है

हन्त क्रीबोऽपि जीवोऽयं नीतः कण्टेन घृष्टताम्। मृहः प्रार्थयते नाथौ प्रसादः कोऽण्युदञ्चतु । एव पापी रुद्दन्तुच्चैरादाय रद्दनैस्तृणम्। हा नाथौ नाथित प्राणी सीद्दयत्र प्रसीद्तम् । हा हारावमसौ कुर्वन् दुर्भगो भिक्षते जनः। एतां मे श्रृणुतं काकुं काकुं श्रृणुतमीश्वरौ याचे फूत्कृत्य फूत्कृत्य हाहाकाकुभिराकुलः। प्रसीद्तमयोग्येऽपि जनेऽस्मिन् करुणाणचौ याचे फूत्कृत्य फूत्कृत्य हाहाकाकुभिराकुलः। प्रसीद्तमयोग्येऽपि जनेऽस्मिन् करुणाणचौ कोशात्यार्त्तस्वरैरास्ये न्यस्याङ्गुष्टमसौ जनः। कुरुतं कुरुतं नाथौ करुणाकणिकामपि कोशात्यार्त्तस्वरैरास्ये न्यस्याङ्गुष्टमसौ जनः। कुरुतं करुणस्वान्तौ करणोर्मिच्छटामपि वाचेह दीनया याचे साकन्दमितमन्द्रधीः। किरतं करुणस्वान्तौ करणोर्मिच्छटामपि

\$1

मधुराः सन्ति यावन्तो भावाः सर्वत्र चेतसः। तेभ्योऽपि मधुरं प्रेम प्रसादीकुरुतं निजम्॥ सेवामेवाण वां देवावीहं किंचन नापरम्। प्रसादाभिमुखो हन्त भवन्तौ भवतां मित्र॥ नाधितं परमेवदमनाथजनवत्सलौ। स्वं साक्षाद्दास्यमेवासिन् प्रसादीकुरुतं जने॥ अर्थालं मूर्धिन विन्यस्य दीनोऽयं भिक्षते जनः। अस्य सिद्धिरभीष्टस्य सकृद्ध्युपपाद्यताम्॥

हाय !हाय ! सर्वथा असमर्थ एवं पीरपहीन होनेपर भी इस जीवको कप्रोंने ढीट बना दिया है, इसीलिये हे स्वामिन् और स्वासिनि ! यह वार-वार आपसे प्रार्थना करनेका दुःसाहम कर रहा है।इसे आपका यत्किचित् प्रसाद तो मिलना ही चाहिये। हे स्यामिन् और स्मामिनीत् ! एायः एाय ! यह पापी दाँतों-तन्त्रे तृण द्वाकर उच स्वरते विलाप करता हुआ आपते कृपाकी भीख मौगता है, अतः इस दुःग्वी जीवपर आप अवस्य दर्रे । यह अभागा जन्तु हाहाकार करता हुआ आपसे करणाकी याचना परता है। अतः है प्रिया-प्रियतम ! आप मेरी इस विनय-वाणीको अवस्य सुने, मेरी प्रार्थनापर अवस्य कान दें । मैं त्यातुल होकर सुवक-सुवकवर हाहाकार करता हुआ दीन शब्दोंमें आपसे (कृपाकी) याचना करता हूँ । अतः हे करणासागर विया-वियनम ! इस अयोग्य जनपर भी आप अवस्य कृपा करें । मुखमें अँगृठा देकर यह जीव आर्त्तखरसे चिन्टाप कर यहा है । अतः है स्वामिन् एवं स्वामिनीज् ! इसपर करुणाका एक छोटा-सा कण अवस्य डाल हैं। अत्यन्त मन्दवुद्धि में मन्दन वरना हुआ दीन-वाणीरे आप दोनोंसे प्रार्थना करता हूँ कि आप करणापूर्ण छोटी सी टहर अवस्य वहा दें। सम्पूर्ण जगत्में अन्तःकरणके जितने भी वस्यमाकी एक मधुर भाव हैं, उन सबसे आपके चरणींका प्रेम मधुरतर है। अतः कृपया उसी प्रेमका प्रसाद इस जनको दें। हे देव-शिरोमणि तथा महादेवि ! में आज आपकी सेवाको ही चाहता हूँ, अन्य किसी वस्तुकी मुझे अभिलापा नहीं है। अतः आप दोनों कृपा करके मुझ दीनके प्रति प्रसन्न हो जायँ । हे अनाथ-जनवत्सल प्रिया-प्रियतम ! मुझे आपसे केवल यही याचना करनी है कि आप इस दीन-जनको प्रसन्न होकर अपनी प्रत्यक्ष सेवाका ही अधिकार प्रदान करें । मस्तकपर अञ्जलि वाँपकर यह दीन-जन आप दोनोंसे भीख माँगता है कि एक वार ही सही, इसका मनोरथ अवश्य सिद्ध करें।

क्वासी दुष्कृतकर्माहं क्व वामभ्यर्थनेहशी। किं वा कं वा न युवयोरुन्मादयित माधुरी॥ यया वृन्दावने जन्तुरनहोंऽप्येप वास्यते। तयैव कृपया नाथौ सिद्धिं कुरुतमीप्सिताम्॥ कार्पण्यपश्चिकामेतां सदा वृन्दाटवीनटौ। गिरैव जल्पतोऽप्यस्य जन्तोः सिध्यतु वाञ्छितम्॥

कहाँ तो में पापाचारी और कहाँ आपसे इस प्रकारकी कृपाके लिये प्रार्थना करना ! इन दोनोंमें कोई संगित नहीं है; परंतु मेरा क्या वश है । आप दोनोंकी अनुपम माधुरी जड-चेतन वर्गमेंसे किसको उन्मत्त नहीं बना देती ? जिस कृपाके कारण यह जीव सर्वथा अयोग्य होनेपर भी चृन्दावन-वास कर रहा है, उसी कृपासे प्रेरित होकर हे स्वामिन एवं स्वामिनि ! मुझे अभिलिषत सिद्धि प्रदान करें । हे चृन्दावनिवहारी श्रीराधा-कृष्ण ! यद्यपि यह जन्तु इस कार्यण्यपिष्ठिका (दैन्योक्ति) का केवल वाणीसे ही उच्चारण कर रहा है (इसके भीतर दीनताका आभास भी नहीं है), फिर भी आप दोनोंकी कृपासे इसका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो।

॥ श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचितश्रीकार्पण्यपञ्जिकास्तोत्रम् ॥

#### श्रीभगवत्कृपाकटाक्षस्तोत्र

( रचिता--श्रीदेवदत्तजी मिश्रा कात्य न्याकरण सांस्य रमृतितीर्थ )

यस्याश्रयेण

गणिकागजग्राहजीवा

दुःखार्णवस्य

द्रुपद्रराजसुता

लज्जां

परपारमगुः सुखेन।

संसारदुःखजलिंध

सुखमुत्तितीर्धु-

संश्रयामि स्तं भगवन्सुकृपाकटाक्षम् ॥ 🚶 ॥

जिसके आश्रयसे वेश्या, गजराज और ग्राह आदि जीव मुखपूर्वक तुःखमय समुद्रके उस पार चारे गते, 🕄 इस संसाररूप दुःख-समुद्रको सुखपूर्वक पार करनेकी इच्छासे भगवान्के उसी मुन्दर कृपाकटाक्षका आश्रय ग्रहण करनेकी इच्छासे भगवान्के उसी मुन्दर कृपाकटाक्षका आश्रय ग्रहण करनेकी

यत्संश्रयाद

सभायां

ररक्ष रिपुह्स्तगताप्यनग्ना।

तं साम्प्रतं भगवतो सुलभं कटाक्ष-मीहे सुरद्रुममह

सुरद्रममहं

शरणागतस्य ॥ २ ॥

दिएफलाम्बुराशिम्॥३॥

जिसका आश्रय ग्रहण करनेसे द्रुपद्राजकी पुत्री द्रौपदीने कौरव-समामें शत्रुके हाथमें पड़कर भी विवस्ता म ीते हुए अपनी लाज बचायी तथा जो शरणागतोंके लिये कल्पनृक्षके समान है, भगवान्के उस मुलग क्याकटालकी है एस समय इच्छा करता हूँ।

यस्यावलम्बनमहोपविद्योपक्लेश-

कक्षेकदावज्वलनं भगवज्जनानाम्।

प्रार्थयामि • र्त सुमदा शीइं

भगवत्कटाक्षं तितीर्षुरथ

जिसका अवलम्बन भगवद्धक्तोंके समस्त विशेष क्लेशरूप वनके लिये दावाग्नि-सदश है, भगवान्के उस सुन्दर कृपा-कटाञ्चकी में प्रार्थना करता हूँ, जिससे पूर्वजन्मार्जित पुण्य-पापके फलरूप समुद्रको शीघ्र ही पार कर जाऊँ।

यसावलम्बमधिगम्य सिन्धं ततार

समीरणसुतः श्रीमान् सुरसां विजित्य ।

श्रीमत्कराक्षमहमद्य

भवाम्बुराशि

भजनीयकत्राणदृक्षम् ॥ ४ ॥ श्रयामि ततु

जिसका अवलम्ब पाकर वायुनन्दन श्रीहनुमान्जी सुरसाको परास्तकर समुद्रको पार कर गये तथा जो भगवर्-भजन करनेवालोंकी रक्षा करनेमें निपुण हैं, आज मैं संसार-समुद्रको पार करनेके लिये भगवान्के उसी सुन्दर इपाकटाक्ष-का आश्रय ग्रहण करता हूँ।

> युधिष्ठिराद्या प्रसादबलमेत्य लाक्षागृहंस्य दहनाद् विदधुः सुरक्षाम्।

समस्तं शत्रुकुलमप्यद्हन् संअयामि

सद्यं भगवत्कराक्षम्॥ ५॥ शिवका कृपा-वरू प्राप्तकर युधिहिर सादि पाँचों पाण्डवोंने लाग्नायहकी स्थिति धपनी सुरक्षा कर की और

स्ट हाट अंट ६--

#### भगवान्की दया

( व्यनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय शक्तेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुर शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यानीर्थजी महाराजका प्रसाद )

परमर्षि गौतमजीने अपने गौतम-धर्म-सूत्र नामक पर्म-शास्त्रमें ब्राह्मणके लिये अड़तालीस आवश्यक संस्कारोंका निर्देश करते हुए आठ आत्मगुणोंपर अधिक वल दिया है। उनका कथन करते समय 'दया सर्वभूतेषु'—सभी प्राणियोंपर दयाको प्रथम स्थान दिया गया है।

दयाका क्या तात्पर्य है ? न्यायशास्त्रमें 'परदुःखप्रहाणेच्छा' अर्थात् दुःखियोंका दुःख दूर करनेकी अभिलापाको 'दया' कहा गया है। विना दयाके इस संमारका संचालन सम्भव नहीं है। बच्चेका जन्म होते ही माता उसपर दया करती है। माँकी सदेव यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कभी भूखा न रहे, कभी बीमार न पड़े, साफ-सुथरा, स्वस्थ और मुस्कराता रहे। इसी दयासे प्रेरित होकर वह स्वयं अनेक प्रकारके कष्ट सहकर भी बच्चेका ललन-पालन करती है।

दूसरोंकी दयासे ही मनुष्य वड़ा बना और बहुत कुछ कर सका। यदि आरम्भमें दया नहीं मिल्सी तो उसका जीवन ही सम्भव नहीं था। अध्यापक दया करें तो साधारण शिष्य भी शास्त्र-पारंगत हो सकता है। दयावान्के शासनमें सारी प्रजा अपनेको सुखी मानती है।

हमर्से दया है, परंतु वह सीमित है। हमारा ज्ञान भी सीमित है। मनुष्य ज्ञानवान् अवश्य है, परंतु सर्वज्ञ नहीं। हमारी दया वहींतक है, जहाँतक हमारा द्वेष न हो। अज्ञानवज्ञ मनुष्य किसीसे राग और किसीसे द्वेष करता है। संसार द्वन्द्वमय है। इसीलिये 'संसारी' व्यक्तिकी दयाकी सीमा होती है।

ज्ञानके विषयमें योगशास्त्रका कहना है कि मनुष्योंका ज्ञान सीमित होनेसे ईश्वरकी सिद्धि हो जाती है अर्थात् ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । इसका तात्पर्य यों समक्षिये— चड़ेका परिमाण (आकार) सीमित है। वही परिमाण आकाशमें सीमासे वंधा हुआ नहीं अर्थात् विभु-परिमाण है । कहीं भी हम आकाशके अभावका अनुभव नहीं कर सकते। क्षुद्रका प्रतियोगी महान् हुआ ही करता है। अतः जहाँपर परिपूर्ण ज्ञान सिद्ध हो, वहीं ईश्वर है—ऐसा मानना चाहिये।

इसी उदाहरणसे हम सोन सकते हैं कि हमारी सीमित दयाका भी कोई प्रतियोगी अवश्य है, जो अन्यय, नित्य एवं सर्वज्ञ है, वह समानरूपसे सम्पूर्ण जीवोंका हित करता है। वे सर्वसमर्थ एकरस परमात्मा हैं। लौकिक माता-पिता तो अपने परिवारपर ही दया करते हैं, सर्वज्ञ नहीं; परंत्र भगवान तो सर्वज्ञ दया करते हैं. 'पितासि कोकस्य चराचरस्य' ( गीता ११ । ४१

भगवान् सारे संसारके पिता हैं। 'स पूर्वेपामिष गु (यो॰ सू॰ १। २६)। उन्होंने ही तो कृपापृत्रक दक्षि मूर्तिरूपसे आदिगुरु होकर महर्षियोंको ज्ञान दिया अब भी वे ही भक्तोंके अन्तः करणमें वैठकर, 'ज्ञानदीए अज्ञानका नाश कर उन्हें आत्मस्वरूपका प्रकाश दे रहे हैं

हम कष्ट पड़नेपर दूसरोंकी दया चाहते हैं। सांसार्ष पुरुप कितने भी समर्थ क्यों न हों, वे हमारे सारे तुःखी सर्वथा परिहार नहीं कर सकते। किवकी उक्ति है— त्विय सित शिव दातर्यसमदभ्यिथिताना-

मितरमनुसरन्तो दर्शयन्तोऽधिमुद्राः चरमचरणपातेर्दुर्भहं दोग्युकामाः

करभमनुसरामः कामधेने। स्थितायाम् ( तुवलयानन्द्र ५)

भगवान् शिव ! हम-जैसे याचकोंकी कामनाएँ १ करनेवाले आपके रहते हुए यदि हम याचक-मुद्रा प्रदृष्टिं करते हुए दूसरेका अनुसरण करते हैं तो हमारी वैसी दशा होगी, जैसी दूध तुहनेकी इच्छामे कामधेनुके रहते हु दुलत्ती मारनेवाली ऊँटनीका अनुसरण करनेमे होती है।

भगवान् सबके लिये सुलभ हैं। अनत्य भक्तिमात्रसे संह होकर वे हमारे कष्टोंका निवारण करते हैं।

व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विशा गजेन्द्रस्य छा का जातिर्विदुरस्य याद्वपतेरुग्रस्य कि पौरुपम्। कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुन्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः॥

उपर्युक्त क्लोकमें यह बताया गया है कि कैसे-कैसे लोगोंव भगवान्की कृपा हुई और वे तर गये । प्राणि हत्या कर मांस वेचनेवाला धर्मव्याध, प्रपञ्चपरिचयसे विहीं छोटी आयुवाला वालक ध्रुव, ज्ञानलेशरहित गजेन्द्र, जाति श्रूद्र विदुर, कंसका पिता पौरूपहीन उग्रसेन, कुरूप कुवड़ी—कुवजा और चिथड़ोंमें लिपटे गरीव सुदामा आर्ति केवल भक्तिसे भगवत्कृपाके पात्र बन अपने जन्म सार्थक कर गये।

है। वे कृपाल प्रमु यह नहीं देखते कि इसमें कौन-से गुण, पिता पद, योग्यता या समर्थ्य आदि हैं ? मक्तिमात्रसे संतुष्ट होकर नहीं; वे कृपावृष्टि करते हैं। मगवान्की मक्तिका व्याशय केकर उनकी दया प्राप्त करनेसे ही मानव-जन्म सार्थक होगा।

#### श्रीभगवत्कृपा-राक्ति

( अनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्वुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनव-सच्चिदानन्दतीर्थजी महाराजका ग्रुभाशीर्बाद )

'श्रीभगवान्की इच्छा या लीला-शक्तिके विना एक तृण या पत्तातक नहीं हिल सकता । अथवा तृण भी भगवत्कृपासे वज्र बन सकता है'—

'ईश्वरेच्छ्या नृणमि वज्रीभवति'
(केन०३।१ शांकर वाक्य-भाष्यका उपोद्धात)
संस्कृत-भाषाकी उपर्युक्त प्राचीन उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध
है। प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति इसे निश्चितरूपसे ऐसा
ही मानता है। भगवान्के अनुग्रह या कृपाके विना संसारमें
कोई श्रेय या प्रेय प्राप्त नहीं हो सकता।

केनोपनिषद्की देवताओंके विजयजन्य अभिमान-निवारणकी कथा पुराणोंमें भी आयी है, अतः अत्यन्त प्रसिद्ध है । अग्नि, वायु आदि देवगण अपना-अपना काम न कर सके और यह निश्चय हुआ कि भगवन्क्रपा-शक्ति ही बल्वती है—

दुग्धुं तृणं वापि समक्षमस्य यक्षस्य विद्विनं शशाक विप्राः। वायुस्तृणं चालयितुं तथान्ये स्वान् स्वान् प्रभावान् सकलामरेन्द्राः॥ (लिङ्गपुराण, पूर्वार्थं ५३ । ५६)

'विप्रवृन्द ! भगवद्रूप यक्षके सामने अग्निदेव न तो तृणको जला सके और न वायुदेव तृणको उड़ा ही सके, इसी प्रकार समस्त प्रधान-प्रधान देवता अपना-अपना प्रभाव दिखानेमें समर्थ न हुए।'

श्रीभगवान् अहैतुक कृपाकारक हैं। वे यह नहीं देखते कि यह मेरा भक्त है अथवा अभक्त। जिस प्रकार बादलों की सवन घटा यह नहीं देखती कि वह जिस भूभागपर बरसेगी, वहाँ की जमीन वंजर है अथवा उपजाऊ, वह तो बरस पड़ती है तथा सव ओर समानरूपसे वरसती है। जब अत्यन्त दुराचारियोंपर भी वे परम प्रभु द्रवित हो अपनी सुधामयी कृपावृष्टि करते हैं, फिर अनन्यशरणागत भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या ? कृपातिशयताके कारण कई वार वे अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर भी भक्तोंकी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। भीष्म-स्तुतिके एखिनासमपहाय मत्प्रतिज्ञास्त्रतमिकछंभवण्छतो रथस्थः? (श्रीयक्षाः १। २।३७) प्यो अपनी प्रतिज्ञा कोड़कर

मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये रथसे कृद पड़े । आदि प्रसङ्ग इस बातको पुष्ट करते हैं।

श्रीभगवान्की कृपाशक्ति ही केनोपनिपद्की उमा, हैमवती, ब्रह्मविद्या, श्रीविद्या है, जिसने इन्द्रको ब्रह्मज्ञान प्रदान किया । तत्वतः वह प्रभुसे कभी भिन्न नहीं । 'वह सर्वदा उस सर्वज्ञ ईश्वरके साथ वर्तमान रहती है'—

'सा (हैमवती) नित्यमेव सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते' (केन० शांकरभाष्य ३।१२)

भगवतपूज्यपाद आद्य शंकराचार्यने भगवती कृपाशक्ति अम्विकाकी 'श्रीविद्या,' 'त्रिपुरा,' 'पोडशी,' 'लल्लिता' आदि नामोंसे अनेक ग्रन्थोंमें स्तुति-आराधना की है—

भथ प्रवक्ष्यामि सुदुर्लभाप्ति विद्यां विशिष्टां त्रिपुराभिधानाम्। या सा त्रिभेदापि जगत्यवास-त्रिंशत्प्रकारा त्रिदशाभिवन्द्या॥ त्रिमूर्तिसर्गोच पुराभवत्वात् त्रयीमयत्वाच पुरेव देव्याः। लये त्रिलोक्या अपि पूरणत्वात् प्रायोऽभिवकायास्त्रिपुरेति नाम॥

(प्रपन्नसार ९। १-२)
अव मैं उस विद्याको कहूँगा, जिसकी प्राप्ति दुर्लभ
है, जो देवताओं द्वारा वन्दनीया है, त्रिपुरा जिसका नाम है
और जो त्रिमेदा (तीन भेदों वाली) होती हुई भी इस
जगत्में तीस प्रकारके रूप धारण करती है। देवी
अम्बिका त्रिमूर्ति (सृष्टि-स्थिति-प्रलयरूपा), आद्या, त्रयीमयी
(सत्त्व-रजस्तमोरूपा) तथा त्रिलोकीका लय हो जानेपर
भी पूर्ण रहनेवाली होनेसे प्रायः त्रिपुरा कही जाती है।
यही भगवत्क्रपारूपिणी महामाया कृपा-शक्ति कहलाती है।

विशेष जानकारीके लिये आचार्यचरणोंके तथा तत्त-त्सम्प्रदायानुसारी आचार्यों एवं विद्वानोंके उपासना-ग्रन्थोंको देखना चाहिये । श्रीभगवत्कृपा-अनुभवके लिये मनुष्यमात्रको सतत प्रार्थना करनी चाहिये । जगत्को यह वात बतानेके उद्देश्ये प्रकारयमान 'श्रीभगवत्कृपा-अङ्क' एफलता प्राप्त करे, यह दसारा श्रामाशीर्वाह है ।

#### श्रीभगवत्कृपा-प्राप्तिका साधन

( अनन्तश्रीविभूषित पूर्वाम्नाय गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य खामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजके सदुपदेश )

अनन्तकोटि-ज्ञह्माण्डनायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखण्ड सिचदानन्द्धन परब्रह्म परमेश्वरकी कृपाप्राप्तिके विना प्राणीका कल्याण कदापि सम्भव नहीं । परम निःश्रेयसका एकमात्र आधार उन्हीं अश्वरणशरण, अक्षरणकरुणावरणालय, सर्वश्च, सर्वशक्तिमान्, सर्वाधिष्ठान भगवान्की कृपा तो है ही, किंतु इस लोकमें सर्वविध सर्वाङ्गीण समुन्नतिका एकमात्र साधन भी भगवत्कृपा ही है । उसके विना सुखोंके सभी साधन सर्वथा व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं । इतना ही नहीं, उल्टे घोर दुःखके कारण वन जाते हैं । अतः यह स्पष्ट है कि भगवान्की कृपा ही प्राणिमात्रके लिये इहलोक और परलोक्तमें सुख-शान्ति प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है ।

भगवान्की कृपा प्राप्त करनेका सबसे सरल मार्ग भगवदाज्ञापालन ही है। लोकमें भी यदि हम किसीकी कृपा प्राप्त करना चाहें तो उसका सीधा-सा साधन उसका आज्ञा-पालक बन जाना है। कठोर-से-कठोर दृदयवाले पुरुष भी निरन्तर अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले व्यक्तिपर कृपा-दृष्टि बनाये रखते देखे जाते हैं। फिर अत्यन्त कोमल स्वभाववाले प्रभुका तो कहना ही क्या है ?

भगवान्की कोमलता लोकोत्तर है। समस्त संसारकी ऐश्वर्य-माधुर्याधिष्ठात्री जगजननी भगवती पराम्या महालक्ष्मी अपने कमलमे भी कोमल हाथोंसे भगवान्के श्रीचरणारविन्दोंका संवाहन करनेकी इच्छासे जब उनका स्पर्श करनेके लिये अग्रसर होती हैं, तब मन-ही-मन सकु-चाती हैं कि कहीं मेरे इन कठोर हाथोंसे श्रीचरणारविन्दोंको कष्ट न हो जाय।

प्रश्न हो सकता है कि लौकिक मनुष्योंकी तरह भगवान् प्रत्यक्ष होकर तो आज्ञा देते नहीं, फिर भगवान्की आज्ञाका पालन कैसे किया जाय ? किंतु हमारे विश्वजनीन, सर्वहितकारी, सर्वजनसुखकारी सनातन धर्मकी यह एक अद्भुत विशेषता है किं उसमें खयं भगवान् अपने श्रीसुखते ही अपनी आज्ञाका स्पष्ट निर्देश करते हैं। अनादि अपौरुषेय विश्वकल्याणकारक वेदवाक्य और धर्म-शास्त्र ही भगवान्की आज्ञाएँ हैं। उनका पालन करना ही उन प्रसुकी आज्ञाका पालन और उनका उल्लेखन करना ही अनाहरूकी काज्यका पालन और उनका उल्लेखन करना ही अनाहरूकी काज्ञाका पालन और उनका उल्लेखन करना ही अनाहरूकी करना स्वाहरूक करना ही अनाहरूकी करना स्वाहरूक करना ही

व्यक्ति भी अपने स्वामीकी आज्ञाकी उपेक्षा करनेप सांसारिक सुखोंसे विश्वत रहता है, ठीक वैसे ही श्रीभगव स्वरूप वेद-शास्त्र (धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ)के विध उल्लिखन करनेवाला व्यक्ति भी इहलोक और परत् कभी किसी प्रकारकी भी सुख-श्रान्ति प्राप्त नहीं सकता । जो वेद-शास्त्रकी आज्ञाका उल्लिखन । है, वह न तो भगवन्द्रक्त कहलानेका अधि है और न उसे वैष्णव ही कहा जा सकता स्वयं श्रीभगवानके वचन हैं—

श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञा यस्तामुल्लङ्घय वर्तते। आज्ञोच्छेदी सम दोही मज्ञक्तोऽपि न वैण्यवः॥ ( वाष्ट्रस्मृति १०

'वेद-शास्त्रप्रतिपादित वर्णाश्रमधर्मका उल्लङ्घन करने व्यक्ति मेरी आज्ञाका पालन नहीं करता, इसलिये वह भक्त नहीं, अपितु मेरा द्रोही है; फिर उसे वैष्णव कहल अधिकार कहाँसे मिल सकता है ?

भगवद्गक्तिद्वारा श्रीभगवत्कृपा प्राप्त करनेका भी एकमात्र उपाय है । अपने-अपने वर्ण और आः अनुसार यथाशक्ति, यथासम्भव स्वध्मीनृष्ठान ः चाहिये तथा उसके फलकी इच्छाका परित्याग कर किये हुए सत्कर्म, सद्धर्मको भगवान्के श्रीचरणारि में अर्पण कर देना चाहिये। शास्त्र-निषिद्ध कर्मोमें । मनको कभी प्रवृत्त न होने देना ही भगवद्गक्तिका श्रेष्ठ स्वरूप है। स्वयं भगवान्ने ही अपनी भक्तिके स्वरूपका स्पष्ट प्रतिपादन किया है—

वर्णाश्रमाचारवता पुरुपेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकम्॥ (विष्णुपु०३।८।

भगवान् कहते हैं— 'यदि मुझे प्रसन्न करना न हो तो अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्यकर्मका अनुष्ठान तथा विना फलकी इच्छा रत्ने उन कर्मोंको मेरे चरणोंमें ह कर दो । इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय मुझे करनेका नहीं है। रुपष्ट है कि भगवान्के संतुष्ट होनेप भगवान्की कृपा प्राप्त होगी तथा भगवन्क्रपा-प्राप्तिसे सर्वदिष दु:खोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और शास्त्रत शादिकी प्राप्ति इंग्ली । (पेन्ड--पह सेन्डक्टक्ट्राह

## भगवत्कृपाकी आवश्यकता

( अनन्तर्शितिभृषित अर्घ्वोग्नाय श्रीकाशीस्त्रमेरुपीठापीश्वर जगद्गुष शंकराचार्य खामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती महाराजका प्रसाद )

अद्भुत स्यावर-जङ्गमात्मक विश्वमे रीर ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी शरीरमें विवेक थवा ज्ञानकी प्रधानता है। इतर क्षरीरोंमें प्रकृति या विद्याकी प्रधानता होनेके कारण उनमें विवेक-शक्तिकी ्नता एवं स्वभावानुबद्धा प्रवृत्तिके प्रभावका आधिवय रेलक्षित होता है। न्यामः सिंह आदि हिंसक प्राणियोंमें पासा-शान्त्यर्थ जिह्नाद्वारा जल-ग्रहणकी प्रवृत्ति सृष्टिके रम्भसे एक ही प्रकारकी उपलब्ध होती आ रही । गाय-भैंस आदि पशुओंमें घास-भूसा आदिकी भक्षण-त्या भी स्वभावानुकुछ देखी जाती है। ये सब प्राणी कृतिके अधीन होनेके कारण स्वतन्त्रतासे ज्ञानपूर्वक अपना कास करनेमें असमर्थ हैं। मानवेतर समस्त प्राणियोंपर कृतिका कटोर नियन्त्रण है, पर मनुष्यकी रचना ठीक सके विपरीत है; क्योंकि इतर प्राणियोंकी अपेक्षा इसमें ानकी विशेषता है। यही कारण है कि मनुष्य प्रकृतिके न्पर नियन्त्रण स्थापित करनेके लिये सतत सचेष्ट रहता गया है। तात्पर्य यह है कि विवेकमयी प्रतिमा ही वह बंभाजक तस्व है, जिसके कारण मनुष्य प्राकृतिक सामान्य गित्से भिन्न विशिष्ट भूमिकापर विराजित है । ईश्वरद्वारा इष्टिका निर्माण सोदेश्य हुआ है।

मानव-जीवनका एकमात्र उद्देश्य आत्म-स्वरूपका शार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। भगवती श्रुति कहती है—

[ह चेदवेदीद्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।

(केनोपनिषद २ । ५)

'हे मानव ! अपने इस जीवनमें यदि त्ने ज्ञानद्वारा रिमात्मतत्त्वको जान लिया, तव तो तेरा जीवन सार्थक है; अन्यथा तेरा (जन्म-मरण-लक्षणयुक्त ) महान् विनाश ध्रुव है । ध्रुतिका यह ज्ञान भी ब्रह्मात्मैक्यविषयक साक्षात्काररूप ही वेविक्षत है—

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ( शुक्रयजुः ॰ वाजसनेयिसंहिता ३१ । १८ )

यदि यहाँपर श्रुतिको ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान अनिभिन्नेत माना जाय तो 'अयमात्मा ब्रह्मा,' 'तत्त्वमिन' आदि श्रुतियोंका अर्थ गिबित हो जानेपर अमामाण्य हो नायगा । प्रमाण अज्ञातनाप नोता है। ब्रोकमें चक्षु हप-निवमीं प्रमाण है; वमोकि

रूपका ज्ञान चक्षुरितराजन्य है, चक्षुमित्रजन्य है। अतः रूप-प्रमामें चक्षु प्रमाण है। शब्दादिके ज्ञानमें श्रोत्रादि इन्द्रियाँ प्रमाण है। इसी प्रकार धर्म तथा ब्रह्मके विषयमें भी केवल शास्त्र प्रमाण है।

अव प्रश्न उठता है कि ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान कैसे हो ! उसकी उपलब्धिमें किस साधनकी प्रधानता है !

इसपर वेदान्तविज्ञान-नभोमण्डलके प्रखर भास्कर भगवान् आद्य अंकरान्वार्थं कहते हैं—

तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा। प्रज्ञयेव तरेद्विद्वानीक्ष्यरानुगृहीतया॥ (विवेक-चृडामणि ४७७)

भ्युरुजन ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानका तटस्यमावसे अर्थात् परोक्षतया ही बोध कराते हैं, जिससे भगवदनुप्रहसम्पन्न मुमुख्य विद्वान् प्रज्ञा अर्थात् अखण्ड ब्रह्माकारवृत्तिरूप साक्षात्कारके द्वारा संसारार्णवको पार कर सके । किंतु इस संतरणमें भगवदनुप्रह—ईशसंवरण ही मुख्य है । श्रुति भी कहती है—

यमेवेष वृणुते तेन कस्य-स्तस्येष आस्मा विवृणुते तन्रूप्रवास् । (कटोपनिषद १ । २ । २ ३ )

'जिस जिज्ञासु या साधकको परमात्मा स्वयं वरण करते हैं—अनुप्रह किंवा कृपा करते हैं, उसीको आत्मोपलिब्ध अथवा ब्रह्मात्मैक्य-साक्षात्कार होता है।

भनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रवुध्यते । अजमनिद्रमस्यप्नसद्वेतं वुध्यते तदा ॥ (माण्डूनयकारिकाः आगम १६)

'अनादिमायामें प्रसुत जीव जब जाग जाता है, तब वह सुषुतिकाळीनकारण-प्रपञ्च, स्वप्नकाळीन सूक्ष्म-प्रपञ्च तथा जाग्रकाळीन स्थूळ-प्रपञ्चते रहित ब्रह्मात्मेक्यरूप अद्देत-तत्त्वका साक्षात्कार करता है।

श्रीगौड्पादाचार्यकी उक्त कारिकाके 'यदार्' शब्दका अभिप्राय प्रकट करते हुए श्रीसुरेश्वराचार्यजी लिखते हें— श्रुत्वाऽऽचार्यप्रसादेच योगाभ्यासवलेन च। ईश्वरासुप्रहेणापि खात्मवोचो यदा सहेद् ॥ (नेप्तर्गक्षिधि) वेदान्त तथा आचार्यकी कृपासे, निदिध्यासनरूप योगा-ो और परमेश्वरके अनुग्रहसे जब स्वात्मबोध होता है ् आत्मसाक्षात्कार होता है। इस व्याख्याके प्रसङ्गमें र्ष श्रीसुरेश्वर स्पष्टरूपसे ईश्वर-कृपाकी उपादेयता एवं महत्त्व प्रस्थापित करते हैं।

शीविद्याके परमाचार्य महर्षि दत्तात्रेयजी तथा दार्शनिक शिरोमणि श्रीहर्ष अपने 'खण्डनखण्डखाद्यः में ईश्वरानुग्रह-। अद्वैततत्त्व-साक्षात्कारमें मुख्य प्रयोजन मानते हैं— ईश्वरानुग्रहादेषा पुंसामद्वैतवासना । महाश्रयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते॥ (१।२५)

भहाभय—संसारादिसे रक्षा करनेवाली यह अद्वैतवासना क्षी कुपासे ही उद्भृत होती है और दो-तीन ही पुरुषोंको र् कदाचित् किसी पुरुपको ही होती है। यहाँ ईश्वरकी कुपाकी दुर्छभता प्रदर्शित हुई है।

इस प्रकार वेदान्तके विभिन्न ग्रन्थों में आचार्यों के लेखों के यन एवं पर्यालोचन करने के पश्चात् हम इस निध्कर्षपर ते हैं कि आत्मसाक्षात्कारके लिये शास्त्रकृपाः, गुरुकृपा आत्मकृपाके साथ-साथ भगवत्कृपा अत्यन्त अपेक्षित उपादेय हैं। श्रोत्रिय बद्धनिष्ठ सहुएकी प्राप्ति और मुमुक्षा भी भगवत्क्रपाके विना नहीं होती, अतएव भगवान् शंकराचार्य कहते हैं---

षुर्रुभं प्रयमेवेतदेवानुग्रहहेतुकम् । मनुष्यत्वं सुसुक्षुत्वं महापुरुपसंश्रयः ॥ ( विवेदन्यूरामणि ३ )

'मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुग अर्थात् श्रोत्रिय तस-निष्ठ सदुरुकी प्राप्ति भी भगवान्की कृपाके विना नहीं होती।

शाल-कृपा शास्त्रोंके यथार्थ अवधारणकी शक्तिको कहते हैं। शास्त्र एवं स्वानुभवके आधारपर जिज्ञासुको तत्त्वशान कराना गुरुङ्गा कहलाती है। आचार्य एवं शास्त्र-वचनोंभे अद्धान्वित साधनद्वारा अन्तःकरणका निर्मल होना आत्मकृपा कहलाती है। इन कृपाओंसे अद्धेत-तत्त्वका बोध होता है। ये सभी कृपाएँ भगवत्कृपासे अनुप्राणित होती हैं। भावार्थ यह कि भगवत्कृपाके विना अन्य कृपाएँ अकृतकृत्य ही रहती हैं—

यावद्रानुग्रहः साक्षाज्ञायते परमेश्वरात्। तावद्र सद्भुरुः कश्चित् सच्छास्त्रमपि वा लमेत्॥

'जवतक भगवत्हपा नहीं होती, तवतक किमीको भी सद्गुर अर्थात् श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य तथा सन्छान्नकी उपलब्धि नहीं होती। अतः शांकरवेदान्तदर्शनमें भगवत्-कृपाकी नितान्त आवश्यकता है।

#### ⊶<del>∞.∞</del> इपा-कण

भननाश्रीविभूषित उत्तराम्नाय बदरीक्षेत्रस्य ज्योतिषपीठाषीश्वर जगहुरु शंकराचार्य महालीन स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज ) नाला प्रकारके संकल्प-विकल्पों और चिन्ताओंसे सांसारिक प्राणी दुखी रहते हैं, परंतु भगवत्कृपासे क क्षणकें ही मिट जाते हैं। अतः उन्होंकी शरणमें जाना चाहिये।

जबतक अहंकार रहता है, प्रभु नहीं आते । गजेन्द्रने सहस्र दिन्य वर्षोतक अपने वलके कारपर ब्राहसे युद्ध किया । जब उत्साह भङ्ग हो गया, तब प्रभुकी शरणमें जानेपर ही उसका इसे छुटकारा हुआ।

प्र दो वस्तुएँ ही प्राणीको इस संसार-सागरमें डूवनेसे वचाती हैं—अपना पुण्य और भगवान्की । अतः शुभ कर्मोंके द्वारा पुण्य-संचय करो और उन अकारण-करुणकी शरणमें जाओ।

प्रसारमें लोग धनवानोंकी रूपा चाहते हैं । वे यदि धनवानोंके बदले भगवत्रूपाका सनुभव तो बन्धनसे ही ह्रूट जायँ ?

भगवान्के बल और रूपाका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिसे जितना विश्वास होता है,
। एतदी ही खिक-सिर्छ मिक हाती है और यह भगवत्रुपाले इसक्रत्य हो जाता है। ( संक्रित )

'अथ तत्त्वदर्शनाभ्युपायां यागः।'

प्यांग मोदा पानेका गुरुय साधन वन जाता है। सनोवृत्ति-निरोधरप योग ईश्वर-मक्तिद्वारा सुगमतासे गप्त होता है। अविद्या आदि वलेकों, धर्माधर्म, उनके फल

.खनेवाला पुरुप ही ईश्वर है । ईश्वरके ध्यानसे योगकी सेद्धि होती है। वृहदारण्यक उपनिषद्के वचन हैं--- (वह

गुसना अथवा संस्कारोंके साथ तीनों कालोंकें सम्बन्ध न

रमात्मा ही ) रानने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान हरते योग्य हैं।---

सन्तव्यो

'श्रोतच्यो

यथेव

तद्वाऽऽत्मतत्त्वं

(४141६) इस तरह निदिध्यासन तत्त्व-साक्षात्कारका उपाय कहा

निद्ध्यासितव्यः।'

ाया है। इसी वातकी परिपृष्टि स्वेताश्वतरोपनिषद्में भी की गयी है---

स्थाप्य समं शरीरं त्रिरुप्ततं हृदीन्द्रियाणि सनसा संनिवेश्य। विद्वान् वह्योद्धपेन प्रतरेत

प्रसमीक्ष्य

सर्वाणि भयावहानि ॥ स्रोतांसि **मृद्योप**िष्तं विस्नं तेजोसयं आजते तत् सुधान्तम्।

देही एकः कृतार्थी अवते वीतकोकः॥

(714)

युअन्नेवं योगी नियतमानसः। सदाऽऽत्मानं निर्वाणपरमां शान्ति मर्त्वस्थामधिगच्छति ॥ (६।१५)

'आत्माको निरन्तर परमात्माके खरूपमें लगाता हुआ

स्वाधीन मनवाला योगी मुझमें स्थितिरूपा परमानन्द-पराकाष्ठावाली शान्तिको प्राप्त होता है।

वस्तुतः जीव परमात्माका साक्षात् अंश होनेके कारण सत् और आनन्दस्वरूप ही है, अपने स्वरूपको भूलकर यह

ठीक उसी प्रकार जैसे कस्तूरीकी सुगन्धसे मोहित कस्तूरी-मृग उसे पानेके लिये वास स्वता इधर-उधर भटकता रहता है, अपनी नामिमें स्थित कस्त्रीकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता । उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि

बाह्म-जगत्में सुखकी खोज करने लगा, अतः व्यथित हुआ;

जीवात्मा खतः मुक्त है, केवल वहिर्मुखताको मिटाना मात्र अभिप्रेत है। इसे कर्मयोगके आचरणते, भक्तियोगके अनुष्ठानसे अथवा ज्ञानयोगद्वारा विवेकपूर्वक चाहे जिस प्रकार मिटा

लिया जाय। जिस किसी भी प्रकारसे देश, काल, वस्तु, व्यक्तिकी अपेक्षासे मानी गयी 'परिन्छिन्नता'का नाश्च

करना है। आनन्दस्वरूप आत्मानुभव ही मोक्ष है। यह निर्विवाद है कि ईश्वरप्रणिधान ( भगवत्कृपा ) से योगके द्वारा

विष्न दूर होकर आत्मखरूप ( मोक्ष )की प्राप्ति हो जाती है।

#### अनन्त कृपा-पयोधि श्रीराधा-माधव

(अनन्तर्भाविभूषित जगहुरु निम्बार्काचार्य क्षीजी' श्रीराधासवेश्वरशरणदेवानार्यजी महाराज)

अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डाधिपति, क्षराक्षरातीत, जगजनमादि-हेतुः निरतिशय सौन्दर्य-माधुर्य-सौकुमार्य-सौगन्ध्य-लावण्य-कारण्य-मार्दवादि निखिल कत्याण-गुणगणनिलयः कन्दर्पदर्प-दलन-पटीयान्, नवलजलधर-रुचिर, सर्वनियामकः, सर्वविलक्षणः, सर्वदेवा-क्रपाधिष्ठान, राध्य, सर्वेश्वर, परात्पर, परब्रह्म, वृन्दावन-नित्यनवनिकुञ्ज-युगलिक्शोर रयामा-स्याम श्रीराधा-माधवकी विहारी, अनन्त अचिन्त्य अपरिमेय अनिर्वचनीय असमोर्ध्व कृपाका वर्णन वाणी अथवा लेखनीका विषय नहीं है। कदाचित् व अन्प्रह-विप्रह, अकम्पानुकम्पामय, अकारणकरुण, करुणा-वर्णाल्य श्रीहरि ही अपने अहैतुक युगल कृपाकटाक्षोंका अभिवर्षण कर जिस प्रपन्न रसिक भक्तको अभिषिक्त कर दें। वह भले ही श्रीप्रभुकी अनन्त कृपाके खरूपकी किंचित् अभि-व्यक्ति करनेमें कुछ समर्थ हो। अन्यथा इस प्राकृत जगत्में प्राकृत मानवकी प्राकृत भाषाके माध्यमसे उन अन्युत अनन्त गोविन्दकी अनिर्वचनीय कुपाका निर्वचन अत्यन्त दुरुह है।

भगवान् श्रीराधासर्वेश्वरकी कृपा अपरिमितः अनुपम और लोकातीत है। यह विविध-विचित्र-संस्थान-सम्पन्न चेतना-चेतनात्मक समग्र संसार उन्हीं लीलामय प्रभुकी अचिन्त्य-कृपाकी अभिन्यक्ति है। समग्र विश्व-ब्रह्माण्ड उन्हीं करुणाण्व सर्वेश्वरकी कृपापर ही अवस्थित है। सब कुछ उन जगन्नियन्ता-की कृपापर ही आधारित है। केवल साधन-सम्पन्नताः, तपः-साधनाः, उपासना-सर्गण आदिके बलपर ही वे लभ्य नहीं; अपितु—

#### 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः'

(कठोप०१।२।२३)

वे इपैकलम्य हैं, जिसे वे अपनी लोकोत्तर कृपा-मयी दृष्टिसे अभिषिक्त कर दें, वही उनके दिव्यातिदिव्य सचिदानन्दमय चिन्मय वपुके कमनीय दर्शनोंका असीम सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें कृपाके ये परमोच अद्भुत उदाहरण कितने सुन्दर हैं!—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साथुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥
(९।३०)

कोई अत्यन्त तुराचारपरायण भी अनन्य भाव-संयन्तित होकर यदि सतत मुझे भजता है तो वह साधु अर्थान् श्रेष्ठ ही मानने योग्य हैं। क्योंकि वह यथार्थ निश्रयवाटा है।

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपायते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्॥ (९।२२)

'जो भक्तजन अनन्यभावसे निष्काम होकर मुझ सर्वेश्वर-का अनवरत चिन्तन करते हुए भजन करते हैं, उन निस्या-भियुक्त जनोंका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ।

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षियिष्यामि मा शुचः॥ (१८ । ६६ )

'समस्त धर्मोके आश्रयका परित्याग कर तुम एकमान केवल मुझ परमानन्दकन्द गोविन्दकी अनन्य-शरणागतिका अवलम्ब ग्रहण करो । मैं तुम्हें निखिल पाप-पुर्ज्जोते उन्मुक्त कर दूँगा, तुम किसी प्रकारका शोक मत करो ।

> ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्त्रथेव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थे सर्वशः॥

ेह धनंजय ! जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में अखिळान्तरात्मा भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ । विवेकांजन इसी रहस्यमयी वातको जानकर सर्वतोभावसे मेरे निर्दिष्ट प्रय-का अनुगमन करते हैं ।

'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।' ( वा० रा० ६ । १८ । ३३ )

श्रीप्रभुके पादपद्योंमें एक बार भी सच्चे हृदयसे कोई यह कह दे कि 'भगवन् ! मैं आपका हूँ,' केवल इतने कथनमात्रपर तो वे प्रभु अपनी अनन्तरकृपा-कादिम्बनीकी अजस रसधारा-सीकरों-से उसे अभिपिक्त कर देते हैं । यह कृपाकी निस्सीम पराकाश है । वस्तुतस्तु वे श्रीराधामाधव कृपाके एकमात्र अधिष्ठान हैं, जहाँसे कृपा-पयस्विनी अखण्डरूपसे प्रवहमान है—'तदासानं स्रजाम्यहम्', 'सम्भवामि युगे युगे' आदि अनुमहपूर्ण भगवद्भचन उसी निहेंतुकी कृपाका द्योतन करते हैं। भीगीतांग अर्जुनकी निम्नाङ्गित दिन्योक्ति भी उसी परम रूपाया संदर्शन वजाती है

मद्नुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। यस्वयोक्तं यचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ (११।१)

( ऐ अनुग्रह-निकेशन भगयन् ! ) मुझवर अनुग्रह ( कृपा )-रु निमित्त ही आपके द्वारा यह परम गोपनीय अध्यात्म-वेषयक उपदेश प्राप्त हुआ, भेरे अन्तःस्य अज्ञानका परिहार हो । या ।

यद्यपि इद्मित्यं श्रीभगवत्कृपाका प्रतिपादन कभी मभव नहीं—

'यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ।' (तेत्तिरीय॰ २ । ४ । १ )

तथापि उनके मङ्गलमय अनुग्रहमे असम्भव भी सम्भव जाता है। श्रीमद्भागवतमें ब्रह्मा, श्रुतियाँ, ध्रुव, प्रह्लाद, गपित्नयाँ आदिकी स्तुतियोंमें श्रीभगवत्कृपाके शप्टयका दर्शन होता है। ब्रह्माजी कहते हैं—

> रूपं यदेतद्वयोधरसोद्येन शक्षिन्नवृत्ततमसः सद्नुग्रहाय। आदौ गृहीतमवतारशतैकवीजं यन्नाभिपद्मभवनाद्हमाविरासम्॥

(श्रीमद्भा० ३।९।२)

ंहे भगवन् ! आपकी चित्-यक्तिके सम्प्रकाशित होनेके ण अज्ञानान्धकार आपके निकट भी नहीं आ सकता, वह ही दूर रहता है । आपका यह कमनीय रूप, जिसके नकमलसे मैं प्रकट हुआ हूँ, जो सैकड़ों अवतारोंका दे कारण है, वह सर्वप्रथम साधुजनोंपर कृपा-हेतु ही गिरत हुआ है।

त्वं भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से श्रुतेक्षितपथो नजु नाथ पुंसाम् । यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तहुपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ (श्रीमद्वा०३।९।११)

हि प्रभो ! आपका दिव्य पथ एकमात्र आपके गुणगण-

अवणसे ही जाननेमें आ सकता है। आप यथार्थतः भक्त-जनांके पराभक्तिसे विशुद्ध अन्तःकरणमें विराजते हैं। हे कृपा-मय गोविन्द ! आपके प्रपन्न भावुक भक्त जैसी भावनासे युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उन महापुरुषोंपर अनुम्रहार्थ अर्थात् कृपा-हेतु आप वही स्वरूप धारण करते हैं।

दिष्ट्या हरेऽस्या भवतः पदो भुवो भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितः। दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनै-र्दक्ष्याम गां द्यां च तवानुक्रम्पिताम्॥ (श्रीमहा० १०। २। ३८)

'हे अनुग्रह-विग्रह प्रभो ! यह समग्र धरा तो आपका पादपन्न है । आपके अवतरित होनेसे इसका कष्ट दूर हुआ हे गोविन्द ! हमारे लिये यह बड़े सौभाग्यकी वात है कि आपके मङ्गलमय मनोहर चिह्नोंसे अङ्कित चरणारिवन्दोंसे सुशोभित इस पृथ्वीका दर्शन करेंगे तथा इसी भाँति स्वर्गको भी आपकी अनुपम क्रपासे कृतकृत्य देखेंगे।

श्रुतियाँ भी प्रार्थना करती हैं— हतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादयोऽण्डमस्जन् यदनुग्रहतः । पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः

सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्॥ (श्रीमद्गा० १०। ८७। १७)

हे सर्वान्तर्यामिन् ! प्राणियोंका साफल्य इसीमें है कि वे आपका निरन्तर चिन्तन करें। आपके उपदेशका अनुकरण करें। किंतु ऐसा न करनेपर उनका जीवन निरर्थक है तथा उनकी देहेन्द्रियोंकी स्थिति एवं प्राणोंका संचालन अर्थात् श्वास-ग्रहण वैसा हो है, जिस प्रकार छहारकी घोंकनीमें वायुका प्रवेश एवं निरसरण । महत्तत्व, अहंकार प्रभृतिद्वारा आपकी अनुक्रम्पासे आपके उनमें प्रविष्ट होनेपर ही इस निखल ब्रह्माण्डकी सृष्टि सम्पादित होती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय—इन पञ्चकोशोंमें पुरुप-रूपसे विराजनेवाले आप ही हैं।

स तं विवक्षन्तमतिद्वदं हरि-र्जात्वास्य सर्वस्य च हद्यवस्थितः। कताःस्र्लि ब्रह्ममयेन कम्बुना

कृताअिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शं वालं कृपया कपोले॥

(श्रीमद्गा०४।९।४)

भक्त ध्रुवपर प्रभुने कृपा की, तब वे भगवान्की स्तुति करना चाहते थे, किंतु किस प्रकार करें ---यह नहीं जानते थे। सर्वान्तर्यामी भगवान् उनके मनकी बात जान गये और उन्होंने कृपापूर्वक हाथ जोड़े खड़े हुए ध्रुवका कपोल अपने वेदमय शङ्क्षसे छू दिया।

प्रह्लाद्जो अपना दीनता और मगवान्की अनुकम्पाके विषयमें कहते हैं—

ववाहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽसि-ञ्जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः॥ (श्रीमद्रा० ७।९। २६)

ंहे सर्वेश्वर ! कहाँ तो तमोगुण-संबल्ति असुरकुलमें रजोगुणसे समुत्पन्न में और कहाँ आपकी असीम अनुकम्पा! नाथ ! धन्य है, आपने अपना महान् प्रसादरूप सर्वतापनिवारक वह दिन्य करकमल मेरे मस्तकसे स्पर्श कराया है, जो विधि, शिव और लक्ष्मीजीके सिरपर भी कभी स्पर्श नहीं कराया गया। अपने पौत्र दैत्यराज बलिके यज्ञमें वे भगवान् वामनसे कहते हैं—

त्वयेव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं
हतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्।
मन्ये महानस्य कृतो हानुप्रहो
विश्रंशितो यन्छ्यि आत्ममोहनात्॥
(श्रीमद्गा०८। २२। १६)

गोविन्द ! आपने ही इसे ऐश्चर्यसम्पदायुक्त इन्द्रपद दिया था और आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देनो जिस प्रशार सुन्दर है, उसी प्रकार आपका लेना भी परम सुन्दर है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि आपने इसपर महती कृपा की है, जो आत्माको व्यासुग्ध करनेवाली राज्य-सम्पदासे पृथक् कर दिया।

दर्प-दल्लित काल्यिनागके रक्तरिखत फनोंपर नृत्य करते भगवान् बालकृष्णसे नागपित्नयाँ कहती हैं— अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दृण्डोऽसतां ते यन्तु कल्मपापहः। यद् दृन्द्शूकत्वममुख्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मनः॥ (श्रीमहा०१०।१६।३४)

आपने हमपर यह महान् अनुप्रह किया है। वस्तृतः यह तो आपका प्रसाद ही है। क्योंकि आप जो दुगरमाओको दुग्ड देते हैं। उससे उनके समग्र पाप धुन्र जाने हैं। इस सर्पके अपराधी होनेमें किसी प्रकारका मंश्य ही नहीं है। कदाचित् ऐसा न होता तो इसे सर्पयोनि क्यों मिलती। अनः हम शुद्ध अन्तःकरणसे आपके इस कोधको भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं।

शास्त्र श्रीभगवरकृपाके ऐसे असंग्य उदाहरणेसि परिपूर्ण हैं। प्रभुका अनुग्रह-विग्रह ही आचार्यम्बरूप है, जो जगत्में भगवरकृपावर्षण एवं भक्तिरसामृतकी निर्मल धारा प्रवाहित कर लोक-कल्याणके लिये प्रतिक्षण सजग है। निरयनिकुञ्जेश्वरी परमाह्नादिनी श्रीराधाके मञ्जुलकृपाकटाअका वर्णन करते हुए आद्याचार्य भगवन्निम्बार्क महामुनीन्द्र वन्दना करते हुँ—

व्रजन्तीं स्वयुन्दावने निश्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालम् । समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षेः

श्रियं चिन्तये सचिदानन्दरूपाम्॥

को अहंनिश निश्चित समयपर कुञ्जविहारी श्रीश्यामसुन्दर प्रमुके साथ उन्हें अङ्कभाल देकर निज लीला-भूमि श्रीधाम वृन्दावनमें विहार करती हुई स्वशरणापन्न भक्तोपर प्रेरित कृपाकटाक्षींसे शोभायमान हैं, उन सिचदानन्दस्वरूपा रासेश्वरी श्रीवृषभानुनन्दिनीका में सदा ही चिन्तन एवं ध्यान करता हूँ।

भगवश्चरणानुरागी श्रद्धालु रसिकजनांके लिये संकेतमात्र पर्याप्त होता है। अनन्त कस्याणगुणार्णव प्रमुके जैसे धाम, नाम और लीला अनन्त हैं, उसी प्रकार उनकी कृणा भी अनन्त है। भगवत्कृपाके विना जीवका कस्याण कदापि सम्भव नहीं है।

#### परम भास्वती भागवती कृपा-शक्ति

(अनन्तर्धी स्वामी भीकरपात्रीजी महाराज)

सर्वेश्वर सर्वजन्तिमान् परम प्रेमास्पद् परमानन्दरससार-सर्वस्य भगवान्या विलीके अनुकृत होना ही उनकी कृपा है । परमानस्य परम प्रेमारपद होनेके कारण प्रतिकृत दीग्यनेपर भी ये सबके अनुकूल रहते हैं । ये आप्तकामः वृर्णवामः आत्माराम एवं परम निष्काम हैं । अतः विसी भी कारणंग व किसीके भी प्रतिकृत तो हो ही नहीं सबते । इसिट्ये जैमे भगवान् नित्य और ह्यापक हैं, वैसे ही उनकी अनुक्रम्पा, कृपा भी नित्य एवं सर्वद्यापक ही है । जीवंकि हितार्थ ही भगवान्ने विधि-निपेधात्मयः शास्त्रका प्रादुर्भाव किया । शास्त्र-विधिका पालन करनेसे जीव आत्म-कल्याणकी ओर अग्रसर होते हैं तो उनके प्रति भगवान्की अनुवाहिका-शक्ति कृषा प्रकट होती है और जब जीव शास्त्रीय अनुज्ञाका अतिक्रमण कर शास्त्र-विरुद्ध निपिद्धाचरण करता है, तब भगवान् उसके हितार्थ ही दण्ड देने हैं। यही भगवान्का अनुप्रह और निग्रह कहा जाता है। सामान्यतया भी कोई प्राणी किसीके दुःग्वमे द्यार्द्र होकर उसके हिनानुकुल जो सहायता प्रदान करना है, उसको ऋषा या अनुग्रह कहा जाता है ।

अनुग्रह, अनुक्रम्पा, कृपा, आनुक्त्य, प्रसाद, स्नेह, अडा—सय हितकारी धर्म हैं । सामान्यतया नैयायिक आदिके मतानुसार यह आत्माका धर्म है । वेदान्तसिद्धान्तसे यह अन्तःकरणका ही एक उत्कृष्ट धर्म है । सर्वशक्तिमान् भगवान्की एक दिव्य अन्तरङ्ग शक्ति ही कृपा-शक्ति है । जैसे भगवान्की माया-शक्ति इस समन्त भोग्य प्रपञ्चका निर्माण करती है, संवित्-शक्ति जीवोंको ज्ञान-विज्ञान प्रदान करती है, आहादिनी शक्ति प्राणियोंको आनन्द-आहादादि प्रदान करती है, उसी प्रकार श्रीभगवान्की भास्वती भागवती कृपा-शक्ति भी भगवान्को सब प्राणियोंके अनुकृष्ठ वनाकर सर्वप्राणियोंका लौकिक, पारलौकिक अभ्युद्य, परम निःश्रेयस सम्पादन कराकर उनको कृतार्थ करती रहती है ।

श्रीभगवान् अनन्त ब्रह्माण्डका निर्माण करते हैं, अनन्तानन्त प्राणियोंके अनन्तानन्त जन्मोंके अनन्तानन्त कर्मोंको जानकर उनका फल प्रदान करते हैं; क्योंकि कर्म ख्यं जड हैं, वे देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि आदिकी चेष्टा या हल्क्चलमात्र हैं। उन्हें यह भी विदित नहीं होता कि उनके

कर्ता कीन हैं और उनका क्या फल है । कर्मजन्य अदृष्ट या अपूर्व भी जह ही है। जीव भी अल्पन्न है। उसे अपने एक जन्मके कर्मोंका भी ज्ञान नहीं है, अगणित जन्मोंका ज्ञान कहाँसे होगा, फिर अन्य जीवोंके कर्मोंका ज्ञान तो उसे हो ही कैसे सकता है। फलदान-सामर्थ्य जीवोंमें नहीं है। विना सर्वज्ञ शक्तिमान्के यह व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकती । परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् हैं, परंतु वे आप्त-काम, पूर्णकाम हैं, उनका भृतनिकायसे कोई प्रयोजन नहीं। लोकमें विना प्रयोजनके कोई मन्द पुरुष भी प्रायः किसी कर्ममें प्रवृत्त नहीं होता । लौकिक शासक प्रजासे कुछ उपहार, कर आदि लेता है, तब शासन आदि कार्य करता है। उसका निम्नहानुमहरूप शासन भी निष्प्रयोजन नहीं है। परंतु परमेश्वरका कोई भी प्रयोजन नहीं है। फिर भी वे यह सब करते हैं। केवल अकारण-करुणा, अनुग्रह, अनुकम्पा या कृपा-शक्तिके अधीन होनेके कारण ही वे इतने महामहोपं-क्रममें प्रवृत्त होते हैं।

कई लोग कहते हैं, हमारा कर्म ही हमें फल देता है, विना कर्मके तो ईश्वर भी फल नहीं देता; परंतु उन्हें ज्ञान नहीं है कि कर्म तभी सार्थक होता है, जब कोई काम ले और उसका फल दे। हमारे देश और समाजमें बहुत-से इंजीनियर, अधिवक्ता, चिकित्सक एवं श्रमिक हैं। उनसे भी कोई काम लेनेवाला और उसके बदलेमें वेतन, भत्ता आदि देनेवाला होता है, तभी उनकी विद्या या कर्मशक्ति सफल होती है, अन्यथा वे वेकारी, वेरोजगारीके ही शिकार बने रहते हैं। काम वही लेता है, जिमे आवश्यकता है। इधर परमेश्वरको बोई भी आवश्यकता नहीं है तो भी वे कृपावशात् ही प्राणियोंके कर्मोंके अनुसार कर्मोंका फल देते हैं।

वहा जाता है कि भगवान् यदि प्रपञ्चकी सृष्टि न वरते तो जीव भी क्यों होते और दुःख भी क्यों होते ? परंतु यह कथन निर्मूल हैं; क्योंकि बीज और अङ्कुरकी धारा जैसे अनादि हैं, आमकी गुठली पहले हुई कि आमका पीधा पहले हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। सोनेके पहले जागना और जागनेके पहले सोना जैसे प्रसिद्ध है और रातके पहले दिन और दिनके पहले रातका होना भी प्रसिद्ध ही हैं, इसी तरह सृष्टिके पहले प्रलय और प्रलयके पहले सृष्टि तथा जन्मके पहले मरण और मरणके पहले जन्म, कर्मके पहले देहादि और देहादिके पहले कर्म प्रसिद्ध ही है। अतः जीव क्यों हुए, सृष्टि नहीं होती तो जीव न हेता, संसार न होता आदि विकल्प निरर्थक हैं।

इसी प्रकार यदि ईश्वर कमींका संनिधान न दें तो कर्म अपना फल न दे सर्वेगे; क्योंकि वे ईश्वरने अधिष्ठित ही कर्मफल-दान करनेमें समर्थ होते हैं, यह कहना भी युक्तिसङ्गत नहीं हैं। क्योंकि कर्मोका फल प्रदान करनेका ईश्वरीय नियम है। अपीरुपेय वेद एवं तदाश्रित शास्त्रोंका स्वतः प्रामाण्य है, उनके अनुसार ईश्वर कर्मोंका संनिधान न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्येंकि उनमें वताये गये विधि-निषेधादि भी स्वयं परमात्माद्वारा निर्दिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त महाप्रलयकालमें भी जीवात्मा सुप्रतिके समान प्रापिखक उद्देगोंसे बना रहता है और सावरण ब्रह्मसुखका अनुभव होनेसे निरुपाय तथा प्रसन्न रहता है, तथापि वह निरावरण ब्रह्मसुखरे विद्वत ही रहता है, अतः मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है; पर वह ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसे ही सम्भव है। महाप्रलयकालमें देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि न होने एवं वेदान्त-श्रवणादि साधन न होनेसे ब्रह्मात्मसाक्षात्कार सम्भव ही नहीं है। अतः देहादि साधन प्राप्त करानेकी दृष्टिसे भी जीवोंके कल्याणार्थ ही भगवान सृष्टि-कार्यमें संलग्न होते हैं । अवश्य ही सृष्टिमें दु:खादि उद्देजक अनिष्ट पदार्थोंकी भी प्राप्ति होती है, परंतु वह भी जीवोंके हितार्थ ही है। वस्तुतः सुख-सुखसाधनकी अपेक्षा दुःख-दुःखसाधन ही अधिकाधिक रूपसे जीवोंके उपकारक हैं; क्योंकि उन्हींसे वैराग्य, विवेक एवं भगवन्त्राप्तिकी ओर जीवोंकी प्रवृत्ति होती है।

अतः सभी दृष्टियोसे भगवान्की कृपासे ही प्राणियोंके कृत्याणकी स्थिति वनती है। भगवान्की मङ्गळमयी सर्व-शक्तिवर्तिनी परम भास्वती कृपा-शक्ति ही भगविचित्तको नवनीतके समान विशेषरूपते द्रवित करके स्वयं प्रादुर्भूत होनेपर भगवान्की सत्य-संकृत्यना शक्ति भी तिरोहित हो जाती है। भगवान्की वह भाम्वती भागवती कृपा यथपि व्यापक है तो भी उसका प्रावस्य दैन्ययुक्त प्राणियोंमें ही विशेष-रूपसे होता है और उसीसे साध्यस्वरूपा सर्वोत्कृष्टा प्रेमा-मिक्त उत्पन्न होती है।

कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत प्रेमविशेषलक्षणा । भक्तिर्द्यनन्याधिपतेर्महारमनः

सा चोत्तमा साधनरूपिका परा॥

शान-विशान भी भगवस्त्रपैकमाध्य है । प्रम् स्पर्य भक्तके हृदयमें प्रकट होकर अपनी अकारण-करणांगे दिन्य ब्रह्मात्म-विशान प्रकट करते हैं—

तेपामेवानुकम्पार्धमहमज्ञानजं नमः । नाशयाम्यारमभावस्थो ज्ञानदीपेन भाम्यता ॥ (गीया १० । ११)

'अनुकम्पार्थं द्याहेतोरहमञ्।नजमविवेकतो जातं सिथ्याप्रत्ययलक्षणं सोहान्धकारं तसी नारायाम्यान्सभावस्यः। ( ग्रां० भा० )

दुर्लभ कैवल्यपदका प्रापक जो बुद्धियोग है, उसे भजन करनेवाले भक्तको भगवान् स्वयं ही प्रदान करते हैं—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक्रम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ (गीता १०११०)

इसीलिये परमपदप्राप्त्यर्थ गीताने भगवत्प्राप्तिको अनिवार्यरूपते आवश्यक माना है—

तमेव चाचं पुरुषं प्रपचे यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥

(१५।४) वस्तुतः जीवोंका कल्पाण भगवत्कृपापर ही निर्भर है। जीव भगवान्को निराकरण न करे, यह भी जीवके वशकी बात नहीं हैं। अतः शान्तिपाठद्वारा जीव उसके लिथे भी

प्रार्थना करता है—

'माहं ब्रह्म निराकुर्यों मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकारणं मेऽस्तु ॥' (केन० — शान्तिपाठ)

भें ब्रह्मका निराकरण न करूँ, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। जैसे उन्मादमें प्राणी अपनी तलवारसे ही अपना सिर काट डालता है, वैसे ही उन्मादके कारण जीव अपने परम प्रेमास्पद सर्वस्व भगवान्से द्वेष करता है, उनका खण्डन करता है।

केनोपनिषद्के वचनोंसे विदित होता है कि देशासुर-संप्राममें देवताओंकी प्रार्थनाते संतुष्ट हो भगवानने अवनी हपासे ही दिव्य शक्ति प्रदान कर उन्हें विजयी बनाया। स पें घर यितनां चापरेपाम्।<sup>१</sup> (शीमग्रा०७।८।८)

यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥

एतहासम्बन<sup>्</sup> श्रेष्टमेतहासम्बनं **परम् ।** एतहासम्बनं झाखा ब्रह्मलोके महीयते ॥

( कठोष० १ । २ । १७) भगवान् और उनका पवित्र नाम ही अत्युत्तम आलम्बन

है. यही सबका अन्तिम आश्रय है, इस आलम्बनको भली-भाँति जानकर (माधक) ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है। न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन।

(कठोप० २।२।५)

प्राणीका जीवन केवल प्राण एवं अपानपर निर्मर नहीं

है, किंतु ये दोनों जिसके आश्रित रहते हैं, वे भगवान्

जीयन्ति

ह, कितु य दोना जिठक आश्रित एक एक प्राप्त ही प्राण तथा अपानके व्यापारोंके आश्रय हैं। 'स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः''।' 'भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभि-

(नम्क्०१।८९।६-८) साधक भगवान्की प्रार्थनाते ही अपने अधीन वेदमन्त्रों, शास्त्रोंको तेजस्वी शक्तिशाली बनाना चाहता है और भगवान्-से ही अपने भद्र-दर्शन, भद्र-श्रवणकी आकाङ्का करता है।

र्यंजन्नाः ।'

वह भयशून्य प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान विभेति कदाचन ॥'
(तै० उ० २ । ४ । १)

ब्रह्मके स्वरूपभूत अमृतको प्राप्त हो साधक निर्मय

जब साधक इस परमतत्त्व ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होता है, तभी

होता है। 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाद्गैः॥' ( स्वेता० ६ । १३ )

देवको जानकर ही सर्वयन्थनोंकी निवृत्ति होती है।
क्लेशोंके क्षीण होनेपर ही जन्म-मृत्युकी निवृत्ति होती है।
'दतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधाः।'
(श्रीमझा०१०।८७।१७)

जो भगवान्का अनुविध—अनुवर्ती है, वही वस्तुतः प्राणधारी है, अन्यथा अनुवर्ती प्राणी तो धौंकनीके समान ही श्वास छेते हैं।

परमेश्वरकी कृपा ही सर्वथापि प्राणियोंको छौकिक, पारलौकिक अभ्युदय—निःश्रेयस तथा जीवन-कल्याण प्रदान

करती है।

मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्कयते गिरिम्।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥

\*\*\*

#### परब्रह्मकी दयालुता

( ठेखक ---श्री नगदाचार्यसिंहासनाधीश महामहिमोपाध्याय श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयंकर श्रीअणङ्गराचार्यजी महाराज)

भगवद्गुणगणसिन्धौ दयाभिधानं मणि समुहिइय। करवे विपुलां निवृतिं कारुणिकस्याच्युतस्य कारुण्यात् ॥

शास्त्रों से ज्ञात होता है कि भगवान् समस्त दोषों से ज्ञून्य और समस्त कल्याण-गुणगणींके आकर हैं। इस सम्बन्धमें 'शारीरकमीमांसा'में पात उभय-लिङ्गाधिकरणके 'न स्थानतोऽपि परस्योभयिक इं सर्वत्र हि। (३।२।११) इस सूत्रका शावर-भाष्य विशेषरूपसे अवलोकनीय है। अस्त !

यहाँ परब्रह्मकी दयाके सम्बन्धमें ही कुछ विचार किया जाता है । तैत्तिरीय-संहिताके प्रथम काण्डके षष्ठ प्रपाठक ( ११ । ८ ) में कहा गया है---'प्रजापतिस्त्वां वेद प्रजापतिं त्वं वेद यं प्रजापतिवेंद स पुण्यो भवति । प्रजापति तुमको जानते हैं, प्रजापतिको तुम जानते हो और जिसको प्रजापित भी जानते हैं, वह पुण्यवान् होता है। परमपुरुष प्रजापति कभी किसी चेतनका वरण करते हैं और कभी कोई चेतन भी परमपुरुष प्रजापतिका वरण करता है, किंतु इन दोनोंमें परमात्माके द्वारा वरण किया जानेवाला चैतन्य जीव ही श्रेष्ठ एवं सौभाग्यशाली है--यही इस श्रुतिका तालर्य है। इस प्रकार परमपुरुष द्वारा सामान्य चेतनका वरण केवल दया-कार्य ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

कठोपनिपट् (१।२।२३) और मुण्डकोपनिषट् (३।२।३)की अति भी कहती है--

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन् स्वाम्॥

यहाँ भी कार्यमुखसे भगवती श्रुति भगवान्की दयाका ही निरूपण करती है। संसार किसी महाधनीका धन या खजाना नहीं देखता, उसकी धनाट्यताका अनुमान उसके विशेष क्रिया-कलापसे ही तो होता है। इसी प्रकार दयाछओंकी दया भी उनकी वृत्तिसे ही ज्ञात होती है।

अब देखिये--आतकाम भगवान् पृथ्वीपर अवतार क्यों लेते हैं ? आचार्योंका कथन है कि दयादि गुणोंके आविष्कारके लिये ही अज परमात्मा अनेकानेक अवतार ग्रहण करते हैं---

'प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।' ( शुक्लयजु० ३१ । १९ )

'वेदोपचंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः ।' ( वा० रा० ४ । ६ ) के अनुसार वेदार्थके विस्तारके लिये रामायण पुराणोंकी रचना हुई है। ध्यान देनेपर पुराणोंमं भगव अवतारके मूळ कारणोंमें दयाकी ही प्रधानता देखनेमें इ है । यद्यपि 'अवतारः शब्दके कई अर्थ हैं, तथापि उचिख या अपनी देशा काल और वस्तु--इन तीनोंकी सीमासे र पूर्ण ब्रह्मरूपसे ससीम स्थितिमें नीचे उतरना ही यहाँ अव शब्दका मुख्य अर्थे कहा जा सकता है । जैसा आचार्योंने कहा है---

बालिः क एष तव हन्त द्येकसिन्धो क्षुद्रे पृथम्जनपदे जगदण्डमध्ये। क्षे.दीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृती त्व-

मत्रावतीर्य ननु होचनगोचरोऽभूः॥ ऐह एकमात्र दयाके लागर ! अपने विराट् ब्रह्मा बीच इस क्षुद्र जनपदमें क्षुद्र प्राणियोंके लिये पृथक् अर धारणकर जो आप नेत्रगोचर हो गये, आपका यह अनुपमेयं है।

वेङ्कटनाथने 'द्याशतक'में निपादराज, सुग्रीव, श कुब्जा, सुदामा, वजरमणियों तथा मालीके निम्नत्व व्यङ्कराचलरूप श्रीभगवान्के श्रेष्ठत्व-इन दोनोंके संयो कारण भास्वती भगवती अनुकम्पाको ही बतलाया है-

निपादानां नेता कपिकुलपतिः कापि शबरो कुचैलः कुब्जा सा बजयुवतयो माल्य हिति। वृषागिरिपतेरन्न तिमपि अमीपां नि∓नत्वं प्रभृतैः स्रोतोभिः प्रसभमनुकस्पे शमयसि॥

यहाँ 'दया' पदसे अनुशंतता ही निर्दिष्ट है। श्रीसीता हनुमान्से अपने संदेशमें इसे ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया है

'आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतम् ॥ (वा० रा० ५।३८।३

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीराम सीतादे दयाकी बार-बार चर्चा करते थे।

परदु:खासहिष्णुता ही द्या है, यह रामानुज भाष 'स उ श्रेयान् भवति जायमानः ।' (ऋषेद १।८।४) मत है। यही पराशर्भष्टकाः भी मतः है—'द्याः दुःखाप्रमहनम् ।' मानव-सदृश साधारण शक्तिहीन प्राणी तो दूसरेके तुःसको दूर नहीं कर सकते, केवल देख-देखकर दुःखी ही हो सकते हैं; पर सर्वशक्तिगान् भगवानकी यह विशेपता है कि वे अपनी महनीया शक्तिगे दूसरेके दुःखको दूर करके भी दुःखी होते तथा पश्चात्ताप करते हैं। द्रौपदीकी करण-पुकारकी चिन्ता उनके हृदयमें अन्ततक बनी ही रही—

गोविन्देति यदाफ्रन्दत् कृष्णा मां दूरवासिनम् । ऋणं प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति ॥

इसी प्रकार ग्राहके मुखसे गजेन्द्रका उद्धार करके भी वे रास्तेभर चिन्ता करते रहे कि 'मुझे धिकार है, जो मैं वेचारे हाथीके वार-बार जिल्लानेके बाद पहुँच सका !

क्षमा, नौशील्य, वात्सल्यादि गुण भी दयाके पर्याय ही हैं। अपराधीको क्षमादान करना दयामूलक ही है।

यश्रपि दया प्रभुका स्वाभाविक गुण है, किंतु इसका सार्वित्रक प्रसार शास्त्र-मर्यादाका उच्छेद कर सकता है, अतः भगवान् कहीं-कहीं अपराधियोंपर अल्पदण्डके रूपमें भी उसका प्रयोग करते हैं; उदाहरणार्थ काकरूपधार। इन्द्रपुत्र जयन्तका उदाहरण दिया जा सकता है—

'चधाईमपि काकुस्थः कृपया पर्यपालयत्'

(वा० रा० ५। ३७। ३३)

गोग्वामी तुलमीदासजीने उपर्युक्त इलोकांशका अनुवाद करते हुए लिखा है—

कीन्ह मोह वस द्रोह जद्यपि तेहि कर वध उचित।
प्रभु छाड़ेहु करि छोह को कृपाल रघुबीर सम।।
(मानस ३।२)

भगवान् अहेतुक कृपाछ हैं । व अकारण करणा करते हैं । :

प्रलय-कालमें अचिद्विशिष्ट जन्तुओंको भी यह दया ही भगवान्मे मिला देती है। 'वैषम्य-नैर्षृण्य' आदि व्रह्मसूत्रोंसे भगवान्की दया-ऋषाकी महिमा ही वर्णित है। अतः जीवोंके कप्ट-फलमें भी भगवान्की दया-ऋषाका अभाव नहीं है। अतिसेतुमंरक्षण, सृष्टिमंचालन, सृष्टिके वैलक्षण्य एवं कर्मफलविपाककी दृष्टिसे ही यह विषमता दृष्टिगोचर होती है। वास्तवमें तो सर्वत्र-मदैव समानरूपसे भगवान्की द्या ही वरस रही है।

#### भगवत्कृपा-प्रयत्नसाध्य या कृपासाध्य ?

( संत श्रीविनोवा भावे )

प्रदन-'मनुष्य-देह प्राप्त होनेमें हेतु प्रारब्ध है या भगवत्कृपा ?

उत्तर— में जुन रहे मिली दोनों हाथों से बजतो है, वैसे ही आपका प्रयत्न और प्रभुकृपा दोनों के कारण मनुष्य-देह मिली है। हम जो कुछ पुण्य-कर्म, पूजा-पाठ, प्रार्थना, परोपकार, दान, धर्म करेंगे, हमारा उद्धार केवल उन्होंसे नहीं होगा, अपित प्रभुकृपासे ही होगा। हमारा प्रयत्न निमित्त होगा। हम प्रयत्न करेंगे तो प्रभुकृपा होगी, उससे उद्धार होगा। वह मैंने प्रन्यक्ष अनुभवसे देखा है। एक बार एक पानीके टांकेके पास मैं खड़ा था। टांकेमें पानी नहीं था। टांकेमें सिमेंट लगा हुआ था। टांकेसे एक कीड़ा बाहर आनेकी कोशिश करता था। चढ़ता था, फिर गिरता था। यह देखकर मुझे दया आयी। मेरे हाथमें एक लकड़ी थी। वह लकड़ी मैंने कीड़ेके पास रखी, वह कीड़ा उसपर चढ़ा तो मैंने उसे यों बाहर निकाला। अब उस कीड़ेको कप्टसे किसने बचाया? अगर कीड़ा प्रयत्न न करता तो मैं उसे बाहर नहीं निकालता और वह प्रयत्न करता परंतु मैं वहाँ नहीं होता तो वह बाहर नहीं निकल पाता। मुख्य है भगवान्की कृपा और निमित्त है अपना थोड़ा-सा प्रयत्न।

प्रदन—क्या ईश्वर-कृपासे ही पाप क्षीण होते हैं। उसमें अपनी कृति कुछ काम नहीं आती ?

उत्तर—भिक्त-मार्गकी भाषामें यही कहना पड़ेगा। किंतु ज्ञान-मार्गमें तो अपनी ही कृति मुख्य मानी गयी है। अगर दोनोंका समन्वय करना है, तो यों कहना होगा कि ईश्वर-कृषारूप अग्नि तो सब जगह पड़ी है। हम यदि उसके पास जायेंगे, तो उसकी गर्मी मिलेगी। अगर दूर चले गये, तो कहाँसे मिलेगी? इसमें कृषा और कृतित्व—दोनोंका मेल बैठ जाता है। प्रदन—इस प्रकार तो ईश्वर-कृषा एक तटस्थ वस्तु हो जाती है। क्या उसमें अपना स्वतन्त्र कृतित्व कुछ भी नहीं है?

पूर्वन—इस प्रकार ता इवर गुना दुन तिर्ध न तु हु। विश्व हम लोहेके समान उसका विरोध न करें, तो वह अपनी ओर हमें खीच लेगी; किंतु हम उसके बीच अपनी इच्छाका जो विरोधी विकर्षण लगाते हैं, यही बाधा है। चुन्वक लोहेसे सम्पूर्ण समर्पण चाहता है। — भेपक—शीरामकुमारजी जालान

#### भगवत्कुपाप्राप्त पशु-पक्षी





पक्षीके अण्डोंपर भगवत्कृपा [ २८ ३०८





क्षुद्र गिल्रहरीपर श्रीराम-कृपा [ १४ ३५५



काकमुशुण्डिजीपर श्रीराम-कृपा [ पृष्ठ ३५५

### कल्याण 🥽

#### भगवान् विष्णुकी कृपा



वाळक नारद्पर संत-कृपा [ पृष्ठ ३८३



बालक ध्रुवपर देवर्षि नारदकी कृपा [ पृष्ठ ३८४



वालक धुवपर विलक्षण कृपा



वास्तवमें भगवान्की कृपा सभी प्राणियोंपर विना किसी कारणके समभावसे सदा ही स्वाभाविक है, अतः उसे निहेंतुक ही कहना चाहिये; परंतु जो मनुष्य भगवान्की

क्रपापर जितना अधिक विश्वास करता है, अपनेपर जितनी अधिक कृपा मानता है। वह उनकी दयाका तन्त्र उतना ही अधिक समझता है तथा उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष

लाम मिलता है। इसलिये उसको सहेतुक भी कहा जा सकता है, किंतु भगवान्का इसमें अपना कोई हेतु नहीं है। भगवान् तो सर्वथा पूर्णकाम, सर्वशक्तिमान् एवं महान्

स्वार्थरूप हेतुको स्थान मिल सके। वे तो स्वभावसे ही-विना कारण परम कृपाछ हैं, सबके सुहृद् हैं । उनकी समस्त क्रियाएँ सम्पूर्ण जीवोंके हितके लिये ही होती हैं। वास्तवमें

ईश्वर हैं । उनमें किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी कल्पना

ही कैसे हो सकती है, जिससे उनकी कुपामें किसी प्रकारके

अकर्ता होते हुए भी वे दयावश जीवोंके हितकी चेष्टा करते हैं। अजन्मा होते हुए भी साधु पुरुषोंका उद्धार, धर्मका प्रचार और दुष्टोंका संहार करनेके लिये एवं सप्तारमें अपनी पुनीत लीलाका विस्तार कर लोगोंमें प्रेम और

श्रद्धाका संचार करनेके लिये वे समय-समयपर अवतार धारण करते हैं। निर्गुण, निराकार और निर्विकार होते हुए भी अपने भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर वे सगुण और साकाररूपसे दर्शन देनेके लिये बाध्य होते हैं। सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान् एवं सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी वे प्रेमसे द्रवित होकर

भक्तके अधीन हो जाते हैं—इन सबमें उनकी निहेंत्रकी परम कृपा ही कारण है।

जो भगवान्को प्राप्त हुए भगवन्नक हैं। जो भगवान्की कृपाके महत्त्वको समझ गये हैं, जिनमें उन कृपामय परमेश्वरकी कृपाका अंश व्याप्त हो गया है, उन महापुरुषोंका

**क्टतेनार्था** तस्य नाकृतेनेह फशन । सर्वभृतेषु कश्चिद्धं व्यवाध्यः॥

(गीना १।१८) ·उस महापुरुपका इस विश्वां न तो क्रमें करोगे की प्रयोजन रहता है और न क्रमोंके न करनेंगे ही । सम्पूर्ण

प्राणियोंमें भी उसका किंचिनमात्र भी स्वार्थका गम्बन्ध नहीं रहता। तो भी उसके द्वारा केवल लोकश्विम कर्म किये जाते हैं। इसी तरह अपने विषयमें भी भगवान् कहते हैं-न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपु लोकेषु किंचन।

नानवासमवासन्त्रं वर्त एव च फर्मणि॥

(गीता ३ । २२ ) ·हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोगोंमें न तो हुछ वर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही वस्तता हूँ । गोस्वामी वुलसीदासजीने भी कहा है—

हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ स्वारथ मीत सकळ जग माहीं । सपनेहुँ प्रसु परमारथ नाहीं ॥ (मानस ७।४६।३)

उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध है कि महापुरुपोका और भगवान्का कोई कर्तव्य और प्रयोजन न रहते हुए भी लोगोंको उन्मार्गसे बचानेके लिये एवं नीति, धर्म और ईश्वरमिकल्प सन्मार्गमें प्रवृत्त करनेके लिये उनके द्वारा केवल लोक-हितार्थ सब कियाएँ हुआ करती हैं; इसमें उनकी

परम ऋपाछ और सर्वशक्तिमान् होते हुए भी समद्शी और निःस्पृह होनेके कारण भगवान्के द्वारा अपने आप कोई किया नहीं की जाती । अल्यानीमान

एं।नेसे भक्तके हितके लिये ही उनमें कियाका प्रादुर्माव और उनकी कुपाका विकास होता है।

यहाँ यह प्रक्रम उठ सकता है कि यदि इस प्रकार भगवान्की समानभावसे मय जीवांपर अपार कृपा है, तव पिर सभी जीवोंका कल्याण क्यों नहीं हो जाता ? विवेचन करनेसे इसका यही उत्तर मिलता है कि उनकी कृपाके क्या न जाननेके कारण लोग उस कृपासे विशेष लाभ हीं उटा सकते । जैसे जगत्तारिणी भागीरथी मङ्गाकी धारा भेक-हितार्थ निरन्तर बहती रहती है, तथापि जो मङ्गाके आवक्त नहीं जानते, जो अद्धा-भक्तिकी कभी होनेके कारण नान-पानादि नहीं करते, वे उससे विशेष लाभ नहीं उटा कते; हसी तरह भगवान्की कृपाका प्रवाह अहर्निश गङ्गाके वाहसे भी बद्दार सर्वत्र वह रहा है, तथापि मनुष्य सका प्रभाव न जाननेके कारण एवं श्रद्धा भक्तिकी कभी निके कारण भगवान्की शरण लेकर उनकी कृपासे विशेष भ नहीं उटा सकते ।

भगवान्की सामान्य कृपाका साधारण लाभ तो व जीवोंको समानभावसे मिलता ही है, परंतु जो उनकी पाका पात्रं वन जाता है, वह उससे विशेष लाभ उठा सकता है। प्रंकी धूप और प्रकाश सर्वत्र समानभावसे सबको सल्ला है। अतः समानभावसे उसका लाभ सबको मिलता है, जा स्प्रंमुखी काँचपर उसकी शक्तिका विशेष प्राहुभीव ता है, उसके माध्यमसे तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है। प्रंमुखी काँचकी भाँति जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है, एसके अन्तःकरणमें भगवान्पर विशेष श्रद्धा और प्रेम होता है, इनकी दयासे विशेष लाभ उठा सकता है।

मनुष्यके संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण—तीनों प्रकारके मींसे ही भगवान्की कृपाका सम्बन्ध है—पूर्वकृत पुण्यक्रमों। संचय भगवान्की कृपाके ही हुआ है तथा उन संचित मोंके अनुसार ही प्रारब्धभोगका विधान भगवान् दयापूर्वक विशेक हितके लिये ही करते हैं। अतः भगवान्की कृपाके स्मक्षेत समझनेवाला प्रारब्धभोगके समय हर एक अवस्थामें गवान्की कृपाका दर्शन किया करता है। क्रियमाण भिक्म भी भगवान्की कृपासे ही बनते हैं। उनकी कृपासे मनुष्य सन्मार्थमें अग्रसर हो सकता है। अतः सभी मींसे भगवान्की कृपाका नित्य सम्बन्ध है।

श्रद्धा-मक्तिपूर्वक विचार करनेसे क्षण-क्षणमें, पद-पद्परः

प्रत्येक अवस्थामं मनुष्यको मगवान्की छ्पाके दर्शन होते रहते हैं। सब जीवोंको जल, वायु, प्रकाश आदि तच्चोंसे सुख मिल रहा है, उनके जीवनका निर्वाह हो रहा है, खान-पान आदि कार्य चल रहे हैं, इन सबमें ईश्वरकी छूपा समान रूपसे ब्यात है।

मनुष्यके श्वम और अश्वम कर्मोंके अनुसार फलमोगकी व्यवस्था कर देनेमें भगवान्की छुपाका ही हाथ है।

थोड़ा-सा जप, ध्यान और सत्सङ्ग करनेसे मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरके पापीका नाश होनेका जो भगवान्ने विधान बनाया है, इसमें तो भगवान्की अपार कृषा भरी हुई है।

भगवान्की शरण होकर प्रेम और करुणाभावते प्रार्थना करनेपर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, भक्तके हर प्रकारके दुःखों और संकटोंको दूर करना, शरुणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करना, हर एक प्रकारके पापकर्मसे उसे बचाना, यह उनकी विशेष कृपाका प्रदर्शन है। भक्त प्रह्लादकी भाँति दृढ़ विश्वास रखकर भक्ति करनेवाले भक्तके हितके लिये विना उसकी इच्छा और प्रार्थनाके भी स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन देना तथा सम्पूर्ण संकटोंसे उसकी रक्षा करना, यह भगवान्की कृपाका अतिशय विशेष प्रदर्शन है।

महात्मा और शास्त्रोंके द्वारा या खतः लोगोंके अन्तः-करणमें प्रेरणा करके अथवा खयं अवतार लेकर लोगोंको बुरे कर्मोंसे हटाकर अच्छे कर्मोंमें लगा देना, यह भी भगवान्की विशेष कृषाका प्रदर्शन है।

स्त्री, पुत्र, धन और मकान आदि सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति और उनका विनाश होनेमें एवं शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहने और न रहनेमें, रोग और संकटादिकी प्राप्ति और उनके विनाशमें तथा सुख-सम्पत्ति और दुःखोंकी प्राप्तिमें भी अर्थात् प्रत्येक अवस्थामें मनुष्यको भगवान्की कृपाका दर्शन करनेका अभ्यास करना चाहिये।

स्त्री, पुत्र, धन और मकान आदि सांसारिक पदार्थोंकी वृद्धिमें समझना चाहिये कि मगवान्ने पूर्वकृत पुण्यक्मोंके फलस्वरूप ये सब पदार्थ दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये, श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये, अपने (भगवान्)में प्रेम बढ़ानेके लिये और हर प्रकारसे ईश्वर-भक्तिमें इनका प्रयोग करनेके लिये ही दिये हैं— ऐसा समझकर उन सांसारिक पदार्थोंसे जो केवल शरीर-निर्वाहमात्रके लिये ही अपना सम्बन्ध रखता है और उन सबको ईश्वरके ही काममें लगा देता है, वही ईश्वरकी कृपाका रहस्थ

ठीक समझता है; जो उन पदार्थोंको भोगोंमें खर्च करता है। वह भगवान्की कृपाके तत्त्वको नहीं समझता।

सांसारिक भोग-पदार्थोंके नाशके समय चाहिये कि इन सबमें मेरी भोगबुद्धि और आसक्ति होनेके कारण ये ईश्वर-भक्तिमें बाधक थे, अतः परम कुपाल भगवान्ने मुझे कपावरा अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये इन सबको इटाया है, इसमें भगवान्की परम कृपा है। जिस प्रकार संसारमें देखा जाता है कि पतंगे या इसी प्रकारके दूसरे जन्तु रोशनीको देखकर उसपर आसक्त हो जाते हैं, मोहवश उसमें उछल-उछलकर पड़ते और भस्म हो जाते हैं। उनकी ऐसी ब्ररी दशा देखकर कृपाछ मनुष्य उस रोशनीको वहाँसे इटा देता या बुझा देता है; इस कार्यमें उस मनुष्यकी उन पतंगीं-पर महान क्रपा है, यद्यपि वे पतंगे इस बातको नहीं समझते। उनकी समझमें तो उस रोशनीको हटानेवाला अत्यन्त निर्देशी और महान् शत्रु हो सकता है; पर यह उनका अज्ञान है; भूल है । इसी प्रकार हमारे भोले भाई भी, जो ईश्वरकी कृपाका रहस्य नहीं जानते, इन सब सांसारिक पदार्थोंका अमाव होते देखकर नाना प्रकारसे ईश्वरको दोष दिया करते हैं; परंतु भगवान् तो परम कृपाल हैं, इसलिये वे उनके अपराधकी ओर नहीं देखते । 'मुझपर परम कृपा करके भगवान्ने पूर्वकृत पापकमोंसे उन्राण करनेके लिये, भविष्यमें पापोंसे बचानेके लिये और समस्त भोगसामग्रीको प्रत्यक्ष क्षणभङ्गर दिखाकर उनमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये इन सबका वियोग किया है -- ऐसा समझकर जो सांसारिक भोगपदार्थों के वियोगमें भी भगवानकी कृपाका दर्शन कर सदा प्रसन्न रहता है, वही उनकी कृपाके रहस्यको ठीक समझता है।

ऐसे ही जब शरीर नीरोग रहे तो समझना चाहिये कि 'भगवान्को सर्वव्यापी समझकर सबमें भगवान्का दर्शन करते हुए दूसरोंकी सेवा करनेके लिये, श्रेष्ठ पुरुषोंका सङ्ग करके भगवान्के गुण, प्रमाव, तत्त्व और रहस्यको समझनेके लिये और उनके भजन-ध्यानका निरन्तर अभ्यास करनेके लिये भगवान् कृपा करके मुझे नीरोग रखते हैं?—ऐसा समझकर इस क्षणभङ्गर शरीरको जो परम कृपाल परमात्माके काममें उपर्युक्त उद्देश्यानुसार लगा देता है, वही उनकी कृपाके रहस्यको ठीक समझता है।

श्रारीर रोगग्रस्त होनेपर समझना चाहिये कि 'पूर्वकृत पाप-कर्मोंसे उन्मृण करनेके लिये, भविष्यमें पापोंसे बचानेके लिये, श्रारीरमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये और बार-बार अपनी स्मृति दिलानेके लिये परम कृपालु भगवान्ने मुझे पुरस्काररूप यह अवस्था दी हैं - यह समझकर जो रोगादिकी प्राप्तिंग भी किसी प्रकारकी चिन्ता न कर आनन्दपूर्वक अपने मनको निरन्तर भगवान्के चिन्तनमें लगा देता है तथा भगवान्कं उपर्युक्त उद्देशोंको समझ-समझकर सदा हर्पित होता रहता है, वही भगवान्की कुपाके रहस्यको टीक समझता है।

इसी तरह सुखी और दुःखी, महात्मा और पापीके साथ मिलन और विछोह होनेके समय एवं उनसे किसी प्रकारका भी सम्बन्ध होते समय सदा भगवान्की कृपाका-दर्शन करना चाहिये।

अच्छे पुरुपोंसे मेंट हो तो समझना चाहिये कि इनके गुणों और आचरणोंका अनुकरण करवानेके लिये, इनके उपदेशींको, आचरणोंको काममें लाकर भगवान्में (अपनेमें ) थेम यदानेके लिये भगवान्ने परम इपा करके मेरी इनसे मेंट यरायी है।

उनके साथ वियोग होनेपर समझना चाहिये कि ऐसे पुरुषोंका सङ्ग सदा रहना दुर्लभ है, इस महत्त्वको समझानेके लिये, पुनः उनसे मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न करनेके लिये और उनमें प्रेम बढ़ानेके लिये भगवान् कृपा करके ही उनसे वियोग कराते हैं।

दुष्ट, दुराचारी पुरुपोंते मेंट होनेपर समझना चाहिये कि दुराचारोंते होनेवाली हानियोंको प्रत्यक्ष दिखाकर दुर्गुण और दुराचारमें विरक्ति उत्पन्न करनेके लिये भगवान् ऐसे मनुष्योंते मेंट कराते हैं।

उनके वियोगमें समझना चाहिये कि कुसन्नके दोपीरा बचानेके लिये ही भगवान् अपनी कृपाते ऐसे दुरानारी मनुष्योंसे वियोग कराते हैं।

दुःखी मनुष्यों और जीवोंसे मेंट होनेपर समझना चाहिये कि अन्तःकरणमें करुणाभावकी दृद्धि करनेके लिये, उनकी सेवा करनेका अवसर प्रदान करनेके लिये और संसारसे वेराग्य उत्पन्न करनेके लिये कृपामय भगवान् कृपा करके ही ऐसे जीवोंसे मेंट कराते हैं।

सुखी मनुष्यों और जीवोंसे मेंट होनेपर समझना चारिथे कि इन सबको सुखी देखकर प्रसन्न होनेकी शिक्षा देनेकें लिये भगवान्ते कृपा करके इनसे मेंट करायी है।

इन सबके वियोगमें समझना चाहिये कि जनसमुदायकी आसक्तिको दूर करके संसारसे परम वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये और एकान्तमें रहकर भजन-ध्यानका हुद् अभ्यास करनेके लिये भगवानने कृपापूर्वक ऐसा अवसर दिया है।

इसी तरह अन्य सत्र वटनाओंमें, सभी अवस्थाओंमें सदा-सर्वदा, भगवान्की कृपाका दर्शन करना चाहिये। ऐसा अभ्यास करके मनुष्य सत्र जीवींपर जो भगवान्की अपार कृपाका प्रवाह वह रहा है, उसके रहस्यको समझकर उससे विशेष लाभ उटा सकता है।

कृपामय परभेश्वरकी सव जीवोंपर इतनी कृपा है कि सम्पूर्णरूपके तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता; मनुष्य अपनी बुद्धिसे अपने ऊपर जितनी अधिक से-अधिक कृपा समसता है, उतना समझना भी बहुत ही उत्तम है; मनुष्य ईश्वर-कृपाकी यथार्थरूपके तो कल्पना भी नहीं कर सकता।

लोग भगवान्को दयासागर कहते हैं; किंतु विचार करनेपर प्रतीत होता है कि यह उपमा भी पर्याप्त नहीं है, यह तो उनकी अपार कृपाका किंचित् परिचयमात्र है। समुद्र परिमित—सीमावद्ध है और भगवान्की दया असीम और अपार है, तथापि संसारमें समुद्रसे बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष न होनेके कारण लोग उसीकी उपमा देकर भगवान्की कृपाके महत्त्वको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं।

सव जीवोंपर भगवान्की ऐसी अपार इपा होते हुए भी उसके रहस्यको न समझनेके कारण मनुष्य उससे विशेष लाभ नहीं उठा सकते और अपनी मूर्खताके कारण निरन्तर दुःखोंमें निमग्न रहते हैं।

भगवान्की कृपाका महत्त्व अपार है; उससे जो मनुष्य जितना छाभ उठाना चाहे, उतना ही उठा सकता है । भगवान्की कृपाको एवं उसके रहस्य और तत्त्वको विना समझे वह कृपा समानभावसे साधारण फल देती है; उसे जो जितना अधिक समझता है, उसे वह उतना ही अधिक फल देती है और समझकर उसीके अनुसार किया करने-से अत्यधिक फल देती है।

भगवान्की कृपाका ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य और तत्त्व जाननेवालेसे वह स्वयं क्रिया करवा लेती है । अर्थात् जैसे किसी दिद्री मनुष्यके घरमें पारस पड़ा हो, पर उसे उसका ज्ञान न हो, वह उसे साधारण पत्थर ही समझ रहा हो तो वह मनुष्य उससे विशेष लाभ नहीं उठा सकता, केवल पत्थर जैसा ही काम ले सकता है; किंतु ऐसा करते-करते यदि अकस्मात् उस पारसका लोहेसे सम्बन्ध हो जाय तो वह उसे विशेष लाभ भी दे देता है; एवं ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर या किसी दूसरे गुणज्ञ पुरुषके समझानेसे वह उस पारसको ठीक पारस समझ लेता है, उस पारसके गुण और प्रभावका उसे मलीभाँति ज्ञान हो जाता है, तब ऐसा ज्ञान उस मनुष्यसे विशेष किया करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी बना देता है। इसी प्रकार जब किसी विशेष घटनासे या किसी महापुरुषके

सङ्गरे भगवानकी कृपाके रहस्य, तत्त्व और प्रभावका मनुष्य को कुछ ज्ञान हो जाता है, तव वह ज्ञान उससे खयं किया करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी बना देता है।

जो मनुष्य इस रहस्यको समझ जाता है कि भगवान् परम कृपाछ तथा सबके सुहृद् हैं, उसे तुरंत ही परम शान्ति मिळ जाती है। भगवान्ने स्वयं कहा है—

सुदृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ (गीता ५ । २९)

ेहे अर्जुन ! भेरा भक्त मुझे सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका सुदृद् अर्थात् स्वार्थरहित दयाछ और प्रेमी तत्त्वतः जानकर शान्तिको प्राप्त होता है।

क्यों न हो ! हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब किसी साधारण राजाधिराज या सेठ-साहूकारके विषयमें हमारा यह विश्वास हो जाता है कि अमुक राजा या सेठ बड़ा दयाछ और शक्तिशाली है, वह सवपर क्षपा करता है एवं मुझसे मिलना चाहता है और प्रेम करना चाहता है तो हमें कितना आनन्द होता है, कितना आश्वासन मिलता है, कितनी शान्ति मिळती है एवं किस प्रकार उससे मिलकर उसकी कुपासे लाभ उठानेकी चेष्टा होती है! फिर सर्व-शक्तिमान्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी भगवान्के विषयमें जिसको यह विश्वास हो जाय कि भगवान् परम कृपाछ, सबके सुदृद् हैं, वे मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, मुझपर उनकी अपार कृपा है, मिलनेकी इच्छावालोंसे वे स्वयं मिलना चाहते हैं, वह श्रद्धाल भक्त भगवान्की उस कुपासे परम लाभ उठानेकी चेष्टा करे और उसे परम-शान्ति प्राप्त हो। इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इस प्रकार भगवान्की कृपाके रहस्यको समझनेवाला स्वयं भी परम दयाछ और सबका सुहृद् बन जाता है, उसे स्वयं भगवान् मिल जाते हैं, वह भगवान्का अतिशय प्यारा बन जाता है, भगवानकी और उसकी एकता हो जाती है।

उस परम कुपाछ, सबके सुहृद्, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर-की अपार कृपा हमलोगोंपर स्वतः स्वाभाविक है। क्षण-क्षणमें उसकी कृपाका स्वाभाविक लाभ हमको मिल रहा है। इसलिये उसकी ओर लक्ष्य करके मगवान्की कृपाके रहस्य, प्रमाव और तत्त्वको समझनेके लिये हमें तत्पर हो जाना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य-शरीर भगवान्की निर्हें तुकी द्यासे ही प्राप्त हुआ है, इसीमें यह जीव भगवान्की द्याको समझकर उनका परम प्रेमपात्र बन सकता है।

### मातृ-पितृ-भक्तिसे भगवत्कृपा-प्राधि

( हेखक—महात्मा श्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज)

वारंवारके आवागमनसे श्रान्त और क्लान्त जीवसमृह संसारके दीर्घ पथपर अनिवार्यरूपसे वहें चले जा रहे हैं ग्लानि-शून्य आनन्द अर्थात् भूमासुखकी खोजमें। लौकिक विषय तो भूमासुख प्रदान नहीं कर सकते, केवल संताप-पर-संताप देते रहते हैं। किसी भी लौकिक उपायद्वारा भूमासुख, परमानन्द प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह तो भगवत्ऋपासे ही प्राप्त हो सकता है। ऋपा-प्राप्तिके लिये जीवको सदेव शास्त्र-पथका अवलम्बन ग्रहण करना होगा।

भारतके बेद-बेदान्त-उपनिषद्-सांख्य-पातञ्जल-तन्त्र-पुराण आदि भूमासुख प्राप्त करनेका उपाय बतलाते हैं। सांख्यदर्शनके अनुसार---

'अध त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।'
(१।१)

'त्रिविध दुःखोंकी (आधिभौतिक—मनुष्य-पशु आदिके द्वारा उत्पन्न, आधिदैविक—प्रह-पीड़ा आदिसे उत्पन्न तथा आध्यात्मिक शरीर और मन आदिसे उत्पन्न) आत्यन्तिक निवृत्ति परम पुरुषार्थ है। इसका उपाय है—

#### 'प्रकृतेभिन्नमात्मानं विचारय सदानघ।'

प्रकृतिसे आत्माको सदा पृथक् देखना। वेदान्तदर्शन कहता है—वेदान्तदान्नके श्रवण, मनन और निदिध्यासनद्वारा अखण्ड ब्रह्माकार-वृत्तिकी परम्पराका सर्जन करते हुए 'अहं ब्रह्मास्मि'—इस 'ज्ञानं की स्थितिको प्राप्त करनेपर भूमासुख—ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है। पातञ्जलदर्शन कहता है—वित्तको वृत्तियोंका निरोध कर लेनेपर भूमासुख—कैवल्यकी प्राप्ति होती है। शिवयोग, मन्त्र-हठ-ल्य-राजयोग आदि योग-समूह भी परमानन्द-प्राप्तिके उपाय पृथक्-पृथक् रूपसे वतलाते हैं। कोई भी मार्ग असत्य नहीं है, अधिकारिमेदके अनुसार विभिन्न शास्त्र विभिन्न उपायोंको वतलाते हैं।

वर्तमानकालमें हम जिन परिस्थितियोंके बीच अवस्थित हैं, उनमें सांख्य, वेदान्त, पातझल, न्याय-वैशेषिक, मीमांसा-दर्शनके द्वारा प्रतिपादित पथ अथवा मन्त्र-हठ-लय-राज आदि योगोंका अवलम्बन करके भूमासुखकी प्राप्ति करना जनसाधारणके लिये असम्भव-सा जान पड़ता है। अतः

श्रीमगवान्ने प्रकारान्तरसे गीतामें निष्काम कर्मका उन्लेख किया है। संसारके कर्ता श्रीभगवान् हैं, हम उनके दास हैं। जो कुछ हम करते हैं, वह उनकी प्रीतिके लिये ही। हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, जिसके द्वारा भगवान् प्रसन्न न हों। इस प्रकार जो मनुष्य श्रीभगवान्की प्रीतिके लिये ही भगवान्का स्मरण करते हुए कर्म करते हैं, वे भगवत्कृपा और इस प्रकार भ्मासुखकी प्राप्ति करनेमें समर्थ होते हैं।

अर्थात् सवका मूल भगवत्कृपा है। श्रीभगवान्की कृपाके विना दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति सम्भव नहीं है। अव निष्काम कर्मयोगके ही एक प्रकार—माता-पिताकी सेवा-द्वारा भगवत्कृपा-प्राप्तिकी एक सत्य घटनाका वर्णन किया जाता है—

पुत्रका कर्तव्य है माता-पिताकी छेवा करना । माता-पिता साक्षात् परमेश्वर ही हैं—यह समझकर जो माता-पिताकी सेवा करता है, वह कोई अन्य साधन किये त्रिना ही इतार्य हो जाता है। जो पुत्र माता-पिताकी छेवा नहीं करता, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको कटुवचन बोलता है, समर्थ होकर भी उनका भरण-पोषण नहीं करता, वह अभागा यदि शतशः धर्माचरण करे तो भी स्व निरर्थक होगा। पितृद्रोही अभागे पुत्रके नरक-गमनसे वचनेका उपाय शास्त्र भी नहीं वतलते। वह जबतक जीवित रहता है, प्राय: यहाँके अपयश, तिरस्कारादि दु:ख भोगता रहता है और मरनेके वाद अनन्तकालतक नरकमें वास करता है।

मातृ-पितृ-भक्त सुसंतान मनुष्य नहीं, देवता है । श्रीभगवान्को प्राप्त करनेके लिये उसे कोई अन्य साधना नहीं करनी पड़ती । भगवान् स्वयं आकर उसे दर्शन देते हैं ।

महाराष्ट्र प्रदेशके पण्डरपुर नगरमें पुण्डरीक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे पहले मातृ-पितृ-भक्त थे। विवाहके बाद वे स्त्रीमें अत्यन्त आसक्त हो गये। अत्र माता-पिताकी सेवा करना तो दूर, उनकी खोज-खत्रर भी नहीं देते थे। माता-पिता किसी प्रकार कष्टसे दिन व्यतीत करने छो। उधर स्त्रीको संतुष्ट करनेके छित्रे वे स्तत संचेष्ट रहने छो। एक दिन पुण्डरीककी पन्नी क्या सुनने गर्या। वहाँ क्यायाचक कह रहे थे— तारकं व्रह्म च्याचण्टे तेन व्रह्म भवन्ति हि ।
भगवाननन्तकालेऽत्र तारकस्योपदेशतः ॥
भविमुक्ते स्थिताअन्त्न् मोचथेन्नात्र संशयः ।
नाविमुक्तसमं क्षेत्रं नाविमुक्तसमा गतिः ।
नाविमुक्तसमं लिङ्गं सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥
पुरी न काशीसद्शी त्रिकोठ्याम् ....॥
( खन्दपु० काशीखण्ड ५ । २७, २९–३१)

"काशीके तुल्य कोई स्थान नहीं है। काशीमें मृत्यु होनेसे भगवान शंकर 'तारक ब्रहा' मन्त्रका उपदेश करते हैं। काशीमें देह-त्याग करनेपर मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। तात्पर्य यह कि काशीमें जाकर केवल पड़ा ही रहे, किसी प्रकार काशीसे बाहर न जाय, वह भी कृतार्थ हो जाता है।"

काशीका ऐसा माहातम्य सुनकर पुण्डरीककी स्त्रीने घर आकर पुण्डरीकसे कहा—'मुझे काशी ले चलो । मैं काशी-वास करूँगी । पुण्डरीक बोले—'काशी बहुत दूर हैं। वृद्ध माता-पिताको लेकर कैसे जाना होगा ?' पत्नी बोली—'मैं यह सब कुछ भी नहीं सुनती । तुम्हें काशी चलना ही होगा ।'

पुण्डरीक लाचार होकर काशी जानेके लिये प्रस्तुत हो गये। उन्होंने माता-पितासे काशी जानेकी बात कही तो वे कहने लगे—'काशी बहुत दूरहै, कैसे चल पायेंगे ११ पुण्डरीक बोले— 'जैसे भी हो चलना ही पड़ेगा।'

पुण्डरीकने काशीके लिये प्रस्थान किया । पाँचन्छः मील जानेके बाद उनकी स्त्री बोली-'अब में चल नहीं पा रही हूँ।' उन्होंने स्त्रीको कंधेपर बैठा लिया। बूढ़े माता-पिता तो चल ही कैसे पाते ! अतः उनके गलेमें रस्सी बाँधकर खींचते-खींचते बहुत दिनोंमें किसी प्रकार वे काशीधाम पहुँचे।

संयोगवदा काशीके एक आश्रममें कथा हो रही थी। पुण्डरीक भी वहाँ गये । कथावाचक मातृ-पितृ-सेवाका माहात्म्य सुना रहे थे—

पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता ।
मातरं पितरं तस्मात् सर्वयन्तेन प्रायेत् ॥
मातरं पितरं चेव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् ।
प्रदक्षिणीकृता तेन ससद्वीपा षसुंधरा ॥
(पन्नप्र स्टिखण्ड ४७ । ९, ११-१२ )

( पुत्रके लिये ) पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्गादि है, अतः जिस पुत्रकी माता-पितामें ( उनकी सेवा-पूजामें ) प्रीति हो जाती है, उसके ऊपर समस्त देवगण प्रसन्त हो जाते हैं। माता सम्पूर्ण तीर्थमयी है और पिता समस्त देवमय है, इसलिये पुत्रको तन-मनसे माता-पिताकी सेवा-पूजा करनी चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसने निश्चय ही सम्पूर्ण वसुंधराकी परिक्रमा कर ली। तथा—

पित्रोरनर्थनं कृत्वा भुङ्क्ते यस्तु सुताधमः । कृमिक्षेऽथ नरके कल्पान्तमि तिष्ठति ॥ रोगिणं चापि वृद्धं च पितरं वृत्तिकर्शितम् । विकलं नेत्रकर्णाभ्यां त्यक्त्वा गच्छेच रौरवम् ॥ नाराध्य पितरौ पुत्रस्तीर्थदेवान् भजन्नपि । तयोर्वं फलमाप्नोति कीटवदमते महीम् ॥

(पद्मपु० स्० खं० ४७। १८-१९,२१)

'जो पुत्र जन्मदाता माता-पिताकी सेवा-पूजा किये विना ही स्वयं भोजनादि कार्य सम्पन्न करता है। वह अधम निश्चय ही कल्पपर्यन्त कृमि-कूप-नरकमें निवास करता है। जो पुत्र रोग-मस्त, वृद्धावस्थापना, नेत्र-कर्ण-शक्तिरहित अथवा धन-सम्पत्तिके अभावसे दुःखित माता-पिताका परित्याग करता है। वह (मरनेके बाद) रौरव-नरकको प्राप्त होता है। जो पुत्र आराधनीय माता-पिताकी आराधना नहीं करता, वह तीर्थ-सेवन और देवार्चन करता हुआ भी उनके फलोंको प्राप्त नहीं होता, अपितु पृथ्वीपर कीट-पतंगवत् जीवन व्यतीत करता है।

न जाने किस शुभ क्षणमें यह कथा पुण्डरीकके कर्ण-कुहरोंमें प्रविष्ट हुई । उनके पूर्व संस्कार जाग्रत् हुए, दृदय अनुतापरे भर गया । वे दौड़े आये और माता-पिताके चरणोंमें गिरकर रोते-रोते बोले— पिताजी! माँ! मुझे क्षमा कर दीजिये । मेरे-जैसे मातृ-पितृ-दोही महापापीको अनन्त नरक अनिवार्य है । मैंने कभी आपलोगोंकी सेवा नहीं की, दुर्व्यवहार करता रहा । यदि आपलोग क्षमा नहीं करेंगे तो मुझे कल्पभर नरक भोगना पड़ेगा।

उनके चरण पकड़कर पुण्डरीक कन्दन करने हो। क्षमाके अवतार माता-पिता उनसे वोले—'वेटा! इमलोगोंने तो अपना प्रारब्ध भोगा, इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं है। जाओ, हमलोगोंने तुम्हें क्षमा कर दिया। पुण्डरीक वोले—'अव मैं विश्वनाथजी और अन्नपूर्णजीका दर्शन करने नहीं जाऊँगा। आप ही मेरे विश्वनाथ और अन्नपूर्ण हैं।

कुछ दिन काशीमें रहकर पुण्डरीकने माता-पिताकी आज्ञा-का पालन किया। वहाँसे प्रस्थानके समय उन्होंने एक कावड़ (पालकी) ली। उसके दोनों छोरपर माता-पिताको बैठाकर वे पण्डरपुरकी ओर चले। पण्डरपुर पहुँचकर वे दिन-रात माता-पिताकी सेवामें ही लग गये। मक्त जैसे परमात्माकी सेवा करता है, उसी प्रकार वे माता-पिताकी सेवामें रत हो गये। स्नान कराना, भोजन कराना, चरण-सेवा करना, पंखा झलना आदिमें ही वे सदा लगे रहते। उनको छोड़कर धणमात्र भी अलग नहीं जाते। उनके चरणप्रान्तमें ही सो जाते। माता-पिताकी सेवाके अतिरिक्त अब उनको और कोई चिन्ता न थी। सतत माता-पिताकी सेवा करते-करते पुण्डरीककी चित्त-शुद्धि हो गयी।

देहाभिमानी मनुष्यका चित्त तबतक अग्रुद्ध रहता है, जबतक वह शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदि बाह्य विषयोंके द्वारा देहको सुखी करना चाहता है, आत्म-स्वरूपको मूलकर तथा देहको आत्मा समझकर उसीकी परिचर्या करता रहता है, उसीकी वाञ्छित-अवाञ्छित वस्तुकी प्राप्तिसे तुष्ट या रुष्ट होता है। जब चित्त किसी विषयकी आकाङ्का नहीं करता, आलोक (ज्ञान)में, पुलकमें, आनन्दमें अपने-आपमें ह्वा रहता है, तभी वह ग्रुद्ध होता है। अस्तु,

माता-पिताकी सेवा करते-करते जब पुण्डरीककी विषय-स्पृहा दूर हो गयी, तब उनके विकसित हृदय-कमलमें नित्य देदीप्यमान ज्योतिका आविर्माव हुआ। भगवान्से अब रहा न गया। एक दिन पुण्डरीक माता-पिताकी सेवामें संलग्न थे, उसी समय प्रभु प्रकट होकर बोले—'हे पुण्डरीक! देख, मैं तेरी मातृ-पितृ-भक्तिसे संतुष्ट हो उपस्थित हुआ हूँ। तुझे मेरी सेवा-पूजा कर मुझे नमस्कार करना चाहिये। भगवान्के इन वचनोंको सुनकर पुण्डरीकने कहा— हे भगवन् ! आप यहाँ क्यों पघारे हैं ? आपको किसने बुलाया था ?' 'अरे, तू नड़ा भोला है । भें ही स्वयं तुझे दर्शन देने आया हूँ । भगवान्। उत्तर दिया । 'हे करणासिन्धो ! जिस सेवासे प्रसन्त हो आप भेरे पास आये हैं, आपके लिये में उस सेवाको कैसे छोड़ दूँ । जनतक मैं अपने माता-पिताकी सेवासे निवृत्त न हो हूँ, तवतक यदि आप रकना स्वीकार करें तो इस ईटपर खड़े रिध्ये । इस प्रकार कहते हुए पुण्डरीकने उन कृपाछ प्रभुके आसनासीन होनेके लिये एक ईट पीछे फेंक दी ।

माता-िपताकी सेवा-पूजामं पुण्डरीककी ऐसी तत्परता देख कृपासिन्धु भगवान् दया-द्रवित हो उनके हाथों विक गये। वे अपनी मुनि-मनोमोहिनी, अमृत-वर्षा-वर्षिणी वाणीसे पुण्डरीक-को वरदान देते हुए कहने लगे— जवतक आकारामें चन्द्रमा और सूर्य रहेंगे, तवतक में पण्डरपुरमं इसी प्रकार अवस्थित रहूँगा। आजसे यह पण्डरपुर तीर्थरूपमें परिणत हो गया। चन्द्र-सूर्यके स्थितिकालपर्यन्त तेरी यह मातृ-िपतृ-भक्तिकी कथा कोटि-कोटि कण्डोंसे कीर्तित होगी। यह मातृ-िपतृ-भक्तिकी भगवत्कृपाका कैसा सुमधुर फल है।

आजतक श्रीभगवान् (विठोवा) ईंटके ऊपर चरणयुगल अवस्थान करके उसी प्रकार स्थित हैं। जिनके माता-पिता जीवित हैं। उनके लिये सर्वप्रयत्नसे मात-पिताको संतुष्ट करना अवस्य कर्तव्य है।

जो मनुष्य अपनी सेवाद्वारा अपने माता-पिताको प्रसन्न कर लेता है, उसपर भगवान् प्रसन्न होकर अपनी अमोधा कृपा-सुधाका अभिवर्षण करते हैं । उसके समस्त होश सदाके लिये मिट जाते हैं । वह अनिर्वचनीय आनन्द, परम शान्ति, भूमासुखका अनुभव कर कृतकृत्य हो जाता है ।



### 'राम ! कृपा करि होहु दयाला' करि होहु दयाला। दरसन देहु करो प्रतिपाला

राम! कृपा करि हो हु दयाला। दरसन दे हु करो प्रतिपाला ॥ टेक ॥ बालक दूध न देई माता। तौ वै क्यूँ करि जिव विधाता ॥ १ ॥ गुण औगुण हरि कुछ न विचारे। अंतरि हेत प्रीति करि पाले ॥ २ ॥ अपनौ जानि करे प्रतिपाला। नैन निकटि उर धरे गोपाला ॥ ३ ॥ 'दादू' कहें नहीं बस मेरा। तूँ माता मैं वालक तेरा॥ ४ ॥

— (श्रीदादुवाणी)



### भगवान्का मङ्गलमय विधान

( महालीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज )

श्रीभगवान्के मङ्गलमय विधानके अधीन सारी सृष्टि कार्यं कर रही है, उसी मङ्गलमय विधानसे मानवको यह खाधीनता मिली है कि वह मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यका विवेकके आदरद्वारा सहुपयोग कर सकता है और विवेकका अनादर कर हुरुपयोग भी कर सकता है।

परम सुहृद्का केंसा उदार विधान है कि वाणीका दुरुपयोग फरनेपर भी बोलनेकी शक्ति मिलती ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसने बोलनेकी शक्ति दी है, उसने मानवको मिथ्या बोलनेका आदेश दिया है। यदि ऐसा होता तो यह विवेक कि हमसे कोई मिथ्या न बोले, कैसे प्राप्त होता ? यह जानते हुए भी कि हमसे कोई मिथ्या न बोले, हम मिथ्या बोलते हैं, अर्थात् अपने प्रति बुराई न चाहते हुए भी परके प्रति बुराई कर बैठते हैं। यह स्वाधीनता मानवेतर किसी अन्य प्राणीको नहीं है। प्राप्त विवेकके अनुरूप करने, धरने, रहने आदिकी प्रेरणा मङ्गलमय विधानसे मानवको मिली है; पर स्वाधीनताके कारण मानव उस विधानका अनादर करता है। परिणाम स्पष्ट है, समस्त सृष्टिका सिरमीर मानव अनेक प्रकारकी पराधीनता, जडता, अभाव आदिमें आवड़ हो जाता है।

असमर्थता अनुभव करते ही सर्वसमर्थका आश्रय स्वतः प्राप्त होता है । सामर्थ्यका दुरुपयोग ही अकर्तव्य है । अनेक बार सामर्थ्यका दुरुपयोग करनेपर भी वह मिलता ही रहता है । विवश होकर भले ही विधान मानवको रोग, शोक आदिमें आबद करे, उसमें भी उसकी अपार करुणा है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब दुःखीपर वैधानिक दृष्टिसे आये हुए दुःखका प्रभाव हो जाता है। दुःख जो स्वभावसे ही प्रिय नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करता, उसका निर्माण एकमात्र मङ्गलमय विधानसे ही होता है।

सुखका चला जाना और दुःखका आ जाना, इस विधानसे सभी भलीभाँति परिचित हैं, पर विधानका आदर न करनेसे सुखका जाना और दुःखका आना मानवको रुचिकर नहीं होता। पर जिन्होंने विधानका आदर किया है, वे मानव यह मलीमाँति अनुभव करते हैं कि सर्वतीसुखी विकासके लिये सुखका जाना और दुःखका आना अनिवार्य है। समर्थका सदुपयोग करनेपर जो विकास होता है, असमर्थ होनेपर भी वही विकास होता है। यह कैसा विचित्र विधान है, जिसमें समर्थ और असमर्थ दोनोंका ही हित निहित है!

सामर्थ्यके दुरुपयोगका परिणाम यदि रोग और शोक न होता तो न जाने कितना भयंकर विष्ठव हो जाता । प्रवृत्तिके अन्तमें यदि सामर्थ्यके हासका विधान न होता तो मानव न जाने कबतकके लिये प्रवृत्तिमें ही आबद्ध रहता। यदि जन्मके साथ मृत्यु, संयोगके साथ वियोग, उत्पत्तिके साथ विनाश न होता तो न जाने कितनी भयंकर दुर्दशा मानव-समाजकी हो जाती । क्या मृत्युः, विनाश और असमर्थता मानवको अविनाशी, नित्य, अनन्त, दिव्य-चिन्मय जीवनकी ओर अग्रसर होनेका पाठ नहीं पढ़ाती ? यह सभीको विदित है कि पराधीनताकी पीड़ाने ही स्वाधीनताकी माँग प्रदान की है। इसी प्रकार किसी-न-किसी अभावसे ही पूर्णताकी मॉम जाग्रत् होती है। इतना ही नहीं, वर्तमानकी वेदनामें ही भविष्यकी उपलव्धि निहित है। इस विधानकी जितनी महिमा गायी जायः कम है।

विधानमें आस्या उन्हीं प्राणियोंकी नहीं होती, जो बलके दु इपयोगको ही जीवन मान लेते हैं। यद्यपि सवलसे सभी रक्षाकी आशा करते हैं। किंतु वे स्वयं निर्वलोंके प्रति वलका दु इपयोग कर बैठते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि सवल निर्वल हो जाता है और निर्वल सवल। जिसका अधिकार किसीकी उत्पत्तिमें नहीं है, वह किसीका विनाश भी नहीं कर सकता, अपितु बलके दु इपयोगते वह निर्वल्याका आह्वान करता है, जो भूल है। मङ्गलमय विधान किसीको निर्वल देखना नहीं चाहता, पर जब मानव मिली हुई स्वाधीनताका दु इपयोग करता है, तव दु इपयोगते वचानेके लिये उसे निर्वल करना पड़ता है। इसमें भी कितना हित निहित है। पर उसे वे ही देख पाते हैं, जिन्होंने विधानका आदर किया है।

जो हो रहा है, वह समीके लिये हितकर है; पर जो कर रहे हैं, उसीपर विचार करना है। विवेक-

### अहेतुकी कृपा

(लखक--श्रीकृष्णानन्दजी महाराज भौनी) )

उस नील-सरोवरमें अनेक कमल थे। उनमें मैं भी एक था। प्रभातकालीन सूर्यकी मन्द मुस्कानसे सब कमल खिले। मैं भी खिला। कमलकी सभी अच्छाइयाँ मुझमें थीं—रंग था, हप था, कान्ति थी, सुन्दरता थी; पर पराग न था। फिर तो वह कमल भी किस कामका, जिसमें पराग न हो।

इस अवसरपर तुम भ्रमर वनकर आये । मन्द मारुतसे हिल-हिलाकर तुम्हारे खागतके लिये सब कमल आगे बढ़ें ......।

पर तुम सबको छोड़कर इस अकिंचनगर आ बैठे। मैं लजासे, संकोचसे संकुचित हो गया।
मैंने सोचा तुम पराग चुराने आये हो; पर देखा क्या, तुम पराग लगाकर चले गये।
दिनेश दिनकी अन्तिम टाह-क्रिया करके पश्चिम-सागरमें इब गया। सब कमल अन्तिम
विदा लेकर अन्धकारकी निस्तब्धतामें मूर्लित हो गये; पर मैं फिर भी खिला ही रहा!

### कृपानुभूति

( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवा वावा )

यह मानना अनुचित न होगा कि यह सृष्टि-रचना भगवान् की कृषाका ही फट है। जगत्में हम जो कुछ भी देखते, सुनने या समझने हैं, उसके नियन्ता भगवान् हैं। भगवान्से यह सारा जगत् ओतप्रांत है—

र्ट्शा वास्यमिनं सर्वं यित्कं च जगस्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीया मा गृथः कस्य स्विद् धनम्॥ (ईशावास्योप०१।१)

'अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वरमे न्याप्त है, उस ईश्वरको साथ रखते हुए (स्मरण करते हुए) सांसारिक पदार्थोंका त्यागपूर्वक उपभोग करो, उनमें आसक्त न होओ; क्योंकि भोग्य पदार्थ किसका है ? अर्थात् किसीका भी नहीं।

इस मन्त्रमें दो भाव हैं, एक तो ईश्वरकी व्यापकताके विप्रयमें और दूसरा हम मनुष्योंके लिये सांसारिक वस्तुओंके उपभोगके सम्बन्धमें । परमात्मा सर्वाधार और सर्वव्यापक हैं । भगवान्की व्यापकतासे यह संकेत किया गया है कि हम सांसारिक वस्तुओंका उपभोग करते समय यह सदा स्मरण रखें कि उन वस्तुओंमें भगवान् विद्यमान हैं और उन वस्तुओंका भोग न कर हमें विना आसक्तिके उनका सदुपयोग करना चाहिये । यदि केवल इतना ही हमारा ध्यान रहे तो संसारमें सारा काम-काज करते हुए भी भगवान्को प्राप्त करनेमें हमें कोई विलम्ब नहीं होगा ।

गोस्वामी तुलसीदासजी रामचिरतमानसमें कहते हैं— जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। संत हंस गुन गहींह पय परिहरि बारि बिकार॥

(१1६)

विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा है; पर विवेकी पुरुष इंसके समान दोषरूप जलको छोड़कर गुणरूप दूधको ग्रहण करते हैं। अभिप्राय यही है कि वे भोगोंमें आसक्त होकर संसारमें फँसते नहीं।

सांसारिक वस्तुओंके उपभोगके समय हमें क्या क्या करना चाहिये, जिससे भगवान्का स्मरण भी होता रहे और भोगोंमें आसिक भी न हो अर्थात् त्यागका भाव भी बना रहे,

इसके लिये शास्त्रोंमें तरह-तरहके विधान वतलाये गये हैं। उदाहरणार्थ--प्रातःकाल जव हम सोकर उठनेके बाद पृथ्वीपर पैर रखते हैं तो हमारे लिये पृथ्वीको यह कहते हुए प्रणाम करनेका संकेत है—'विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे । ( नारदपु॰ १ । ६६ । २ ) स्नान करते एवं जल ग्रहण करते समय भगवान् 'वरुण)-की स्तुति करनेका तथा गङ्गा, गोदावरी, नर्मदा आदि मुख्य-मुख्य नदियोंके नामसारणका विधान है । ठीक इसी प्रकार स्नानके पश्चात् वस्त्र धारण करनेका भी विशिष्ट स्तोत्र है। सारांश यह है कि दैनिक जीवनमें होनेवाले प्रत्येक कर्ममें कुछ-न-कुछ ऐसे ही विधान हैं कि यदि विशेष न हो सके तो कम-से-कम भगवान्का इसी निमित्तसे इतना स्मरण तो नित्य हो ही जाय । हमारे धर्म-शास्त्रोंमें आसन्न-मृत्युके लिये भी जो शास्त्रीय विधान हैं, अन्यत्र प्राप्त होने असम्भव हें । यह भगवत्कृपा ही है । इस प्रकार पग-पगपर अपने-द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोंको भगवान्को समर्पित कर उन्हें स्मरण रखते हुए ही जो लोग करते हैं, उनका जीवन उत्तरोत्तर भगवन्मय हो जाता है, वे इसी जीवनमें मुक्त हो जाते हैं।

तात्पर्य यह कि सांसारिक भोगोंमें त्यागद्यद्वि होनेसे भगवद्भक्तिका उदय होता है। भगवद्भक्तिसम्पन्न व्यक्तिमें आसक्तिका स्वयमेव हास हो जाता है—

लाभु कि किञ्ज हिर भगति समाना। जेहि गाविह श्रुति संत पुराना॥ हानि कि जग एहि सम किञ्ज भाई।भजिश्र न रामिह नरतनु पाई॥ (मानस ७।१११।४–५)

भगवान्की भक्तिके समान कोई लाभ नहीं तथा दुर्लभ मानव-देह पाकर भी भोगोंमें फँसे रहना, भगवन्द्रजन न करना—इससे बढ़कर कोई हानि नहीं, यह समस्त शास्त्रोंका निचोड़ है।

सारांश यह है कि भोगासक्तिका त्याग और सर्वव्यापी भगवान्का सतत स्मरण ही उनकी छुपाकी अनुभूति करानेमें सहायक होते हैं।

( प्रेयक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोकेट )

## वेदमें भगवत्कृपाका चित्ताकर्षक चित्रण

( वेददर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज, उटासीन )

'भगवत्कृपा' शब्दमें 'भगवतः कृपा' पष्ठी समास है। दूसरे शब्दोंमें 'भगवत्' और 'कृपा'—इन दोनोंके मेलसे यह शब्द निष्पन्न हुआ है। 'भगवत्' शब्दका प्रथमाके एक यचनमें 'भगवात्' और बहुवचनमें 'भगवन्तः'—ऐसा विभक्त्यन्त रूप वनता है। क्रमशः 'भगवान्' शब्द दो वार, 'भगवन्तः' तीन वार और 'कृपा' शब्द आठ वार ऋग्वेदमें प्रयुक्त हुआ है। अनुग्रह, अनुक्रम्पा, दया इत्यादि कृपाके ही नामान्तर हैं। 'दय' धातुके 'दयसे' शब्दका ग्यारह वार और 'दयसे' रूपका सात वार तथा 'दयध्वम्', 'दयस्व' शब्दोंका प्रयोग एक एक वार ऋग्वेदमें हृष्ट है। सायणाचार्यने 'दयसे' शब्दका अर्थ 'अनुगृह्णासि' स्वीकार किया है। निम्न मन्त्र दृष्टब्य है—

ते त्वा सदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे। एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिन्छूर सवने मादयस्व॥ ( शक् ० ७ । २३ । ५ )

इस मन्त्रमें 'दयितरनुग्रहार्थः' सायणभाष्यकी उक्तिसे 'दयसे'का 'अनुगृह्णासि' अर्थ सुरपृष्ठ है । मन्त्रार्थ इस प्रकार है—(इन्द्र) षड्विय ऐश्वर्य सम्पन्त परमात्मन् !(शुष्मिणम्) वलवान्, ( तुविराधसम्) बहुधन, अति समृद्ध, ( त्वा ) आपकोः, ( ते ) वे, ( मदा ) प्रसादक—प्रसन्नताके कारण आपके भक्तके द्वारा किये हुए अर्चन-वन्दन आदि विविध कियाकलाप ( मादयन्तु ) प्रसन्त करें।

तात्पर्य — प्रभो ! आप साधकद्वारा श्रद्धापूर्वक अनुष्ठित अर्चन, वन्दन, आत्मनिवेदनादिसे संतुष्ट हो अपने भक्तको अतः समस्त देवप्रपञ्च आपका ही विस्तार है। दूसरे शब्दीमें वे (देवगण) भले ही स्थान-भेद, क्रिया-भेदन तीन अपवा अनन्त कहे जायँ, वस्तुतः वे आपके ही स्वस्प हैं। आपने पृथक् उनकी सत्ता नहीं। अतः करणावरुणान्य ! आप (मर्तान् द्यसे हि) साधक मनुष्योपर निश्चित अनुप्रह्वने हैं। ( रूर ) बीर, वाह्य तथा अन्तर रात्रुओं के विनारामें सम्पर्भ ( सबने ) सवनोपलित यशादि समस्त कार्योमें साधकी अर्पण किये गये विविध सोमादि उपहारोते, (मादयस्त ) स्वयं प्रसन्त हों एवं साधकों को अभीष्ट प्रदान करके अनुगृहीत करें। उपर्युक्त मन्त्रद्वारा भगवदनुप्रहपर पूर्ण प्रकाश डाला गया है।

अव क्रमशः 'भगवान्, 'भगवन्तः' एवं 'कृपाः शब्दका जिन मन्त्रोंमें निर्देश हुआ है, उनपर कुछ विचार किया जाता है। उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्नलिखित हैं—

भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । तं त्वा भग सर्व इञ्जोहवीति सनो भगपुर एता भवेह ॥ (ऋक्०७।४१।५)

अर्थात् (देवाः) देवगण ! अथवा देवतुस्य विद्वद्गण (भग एव) स्व-स्व कार्यमें प्रवर्तमान प्राणिवर्गके आराध्य जगदीश्वर ही (भगवान्) पड्विघ ऐश्वर्यसम्पन्न हैं। अस्तु (लडर्थ लोट) (तेन) उस पड्विघ ऐश्वर्यसम्पन्न आराध्य जगन्नियन्ता परमात्माकी कृपासे हम साधक (भगवन्तः)

१. (१) एकस्यात्मनः ( निरु० ७।१।४), (२) सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं वहुभा कल्पयन्ति । ( ऋक्०१०।११४। ५), (३) यो देवानां नामभा एक एव ( ऋक्०१०।८२।३), (४) यत्र देवाः समगच्छन्त विक्षे ( ऋक०१०।८२।६), (५) एकं सद्विप्रायहुभा वदन्ति ( ऋक्०१।१६४।४६), (६) रूपंरूपं मध्या वोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम्। ( ऋक्०३।५२।८)।

इ. शातमा सर्व देवस्य देवस्य '( निरु० ७ । १ । ४ ) अर्थात् विविध देवोंके नाम, रूप तथा रथादि उपकरण समस्त एक ईश्वरके ही स्वरूप हैं ।

हा त्वरूप है। द्वरूप है। इ. ७)में पठित एवं विवृत्त है। भज सेवायाम्' धातुसे कर्ममें १६' प्रत्यय करनेपर (ज' को भा' होकर निष्पत्न होता है भज्यते त्वकार्यप्रवर्तमानप्राणिवर्गेण सेव्यते' उसकी ब्युत्पत्ति है।

अहेत्यमनंग भगवत्यस्य, ब्रह्मख्यस्य, भक्तिसिद्धान्तमं भगवान्त्रे मगान गगवत्यंकितवासी शङ्क्ष्यकादि चिह्नगण्डन (स्याम ) विष्णद्धारी बन जायँ। इम ही नहीं (सर्च इत्) समस्त साधक—सग्पूर्ण प्राणिवर्ग ही (भग) परमात्मन् ! (त्वा) आपका (जोहवीति) अपनी समीहित सिद्धिकी कामनासे प्रान्पनः आहान करते हैं।

तात्पर्य — प्रत्येक प्राणी प्रार्थना करता है — प्रभो ! हमपर आप ऐसी तृपा करं, जिससे हमारे सत्र मनोरथ पूर्ण हों । (प्रार्थना- का अर्ग ही है अभीष्टिसिन्निके लिये अनुग्रह करनेका भगवान् से अनुरोध, अतः प्रार्थनाप्रधान प्रायः सम्पूर्ण वैदिक वाझ्यको हो गगवदनुग्रहका प्रतिपादक कहा जाय तो कुछ अल्युक्ति न होगी () अतः (भग) अस्मदाराध्यदेव (सः) वह तृपासागर आप (नः) हमारे (पुर एता) पुरोगामी नेता मार्गदर्शक (इह) इस भ्लोकमें अथवा वेदविहित कर्मानुष्टानमें (भव) वनें । अथवा नामदेच, मीरा, रविदास प्रभृति भक्तोंकी तरह हमारो आँखोंके सामने निराकारसे साकार वनकर गमन करें । दर्शनकी प्यासी आँखोंको तृप्त करें । उपर्युक्त पड्विय ऐक्षर्यका विवरण इस प्रकार है—

(१) निःसीम ऐश्वर्यपूर्ण प्रभुता, यथेष्ट कार्यकारिता। (२) ज्ञान, कियाभेदसे द्विविध वीर्य-इक्ति, पराक्तम। (३) यज्ञ, कीर्ति। (४) श्री, विपत्तिका निवारण। (५) ज्ञान और (६) वैराग्य।

इस प्रकार प्रभुके छः ऐश्वर्य हैं । सबके साथ निःसीमता एवं पूर्णताका अन्वय है। प्रभु श्रीकृष्णके विष्रहमें उपर्युक्त छहों प्रकारके ऐश्वर्यका विकास होनेके कारण ही वे पूर्णावतार या स्वयं भगवान माने गये।

भगवान्के छ: ऐश्वर्य निम्न क्लोकमें उल्लिखित हैं— ऐक्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराज्ययोक्त्वेव पण्णां भग इतीरणा॥ (विणुपु० ६।५।७४)

'सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराय-इन छहोंका नाम भग है।

भगवत् शब्दके विवेचनके पश्चात् जिन मन्त्रीमें (कृपांका प्रयोग हुआ है) उन मन्त्रीपर दृष्टिपात करें—

उदु तिष्ट स्वध्वर स्तवानो देव्या कृएा।

अभिष्या भासा बृहता ग्रुशुक्वनिः॥ (ऋक्०८। २३। ५)

( शु ) शोभन ( अध्वर ) मार्गदाता ! मार्गदर्शक ( अध्वानं राति ददाति उपिद्देशित इति अध्वरः तस्ममुद्धी अध्वर ) अर्थात् वेदोक्त माध्यमते कर्मयोग, भक्तियोग, शानयोग, ध्यानयोगादि विविध मार्गोके उपदेशक परमात्मन् ! ( उत् तिष्ठ ) उठें, हमारे रक्षणादि कार्यमें सतत तत्पर रहें । ( 'उ' निपात केवल पादप्रक है, अर्थविशेषका सूचक नहीं । ) आप ( स्तवानः ) स्तुति किये जानेपर ( कृपा ) अनुग्रहते ( शुशुक्विनः ) देदीप्यमान हो चमकते हैं । आपकी कृपा देवी दिन्य ( भाः ) भासमाना, चमकीली, जमत्कारिणी एवं बृहती महती है ।

भावार्थ—स्तोता भक्त ज्यों ही आपकी स्तुति आरम्भ करता है, तस्त्रण (अविलम्ब) आप उसपर अपनी अद्भुत चमत्कारिणी महती कृपा करते हैं, जिससे आपका कृपा-भाजन वह भक्त मुक्ति एवं मुक्तिके दिव्यानन्दका अनुभविता वन जाता है।

यह किसीसे छिपा नहीं है कि भगवत्क्रपासे असम्भव कार्य भी अनायास निष्पन्त हो जाते हैं। इस सम्बन्धमें भगवत्क्रपाकी महिमाका यह अनवद्य पद्य अति प्रसिद्ध है—

मुकं करोति वाचाछं पड्डुं छड्डयते गिरिस्। यस्क्रपा ... ... ... ॥

्जिसकी इपासे वाक्-शक्तिहीन गूँगा प्राणी प्रखर वक्ता वन जाता है एवं पङ्गु व्यक्ति, जो जङ्गापादादिरहित होनेके कारण एक-दो पग भी नहीं चल सकता, दुर्गम पर्वतपर भी चढ़ जाता है।

शास्त्रोंमें भी भगवत्प्राप्तिका साधन भगवत्क्रपाको माना गया है । भगवत्क्रपा भगवन्द्रक्तिपर निर्भर है । गीतामें—

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या रूप्यस्त्वनस्यया । (८।२२)

भगवद्धक्तिको भगवत्कृपाद्वारी भगवत्प्राप्तिका कारण माना है। क्रम यह है—पहले साधकको भगवान्का अनन्य भक्त वनना होगा, पश्चात् भगवत्कृपाभाजन इस भक्तको ब्रहा-साक्षात्कार या भगवदर्शनके द्वारा अनायास ही ब्रहाप्राप्ति या भगवत्प्राप्तिरूपा सुक्तिका लाभ हो जाता है। हूँ, जैसे घरका अन्तरङ्ग सेवक ( महस्य ) महान् (तोदस्य) शिक्षक अर्थात् कुमार्गगमनसे रोककर सन्मार्गमें लगानेवाले स्वामीकी शरणमें (आ) आया हुआ निःसंकोच अपनी माँनें प्रस्तुत करता है। तात्पर्य-भटा अपनी सतत सेवाओंसे जो स्वामीका सचा सेवक-विश्वसनीय बन गया है, उसे क्या कभी स्वामीके समक्ष अपने या दूसरेके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी बात कहनेमें हिचिकिचाहट हो सकती है ? ठीक उसी तरह मैं आपका सचा सेवक होनेके नाते आपको कुछ भी कहनेमें नहीं घबराता हैं। पाठकोंको अवगत हो गया होगा कि शरणागत भक्तका अपने आराध्यदेवके साथ किस प्रकार निःसंकोच व्यवहार एवं वार्तीलाप निष्पन्न हो जाता है!

अन्य प्राणियोंकी तरह मौन क्यों रहूँ । अर्थात् जोरदार शब्दोंमें

आपके समक्ष अपनी बहुत-सी माँगें उसी प्रकार प्रस्तुत करता

प्रभु कृपा करके शरणागत भक्तमें अपने दिव्य तेजकी स्थापना करते हैं। फिर वह अग्निकी तरह देदीप्यमान, अति तेजस्वी, समस्त जनसमाजसे आहूत अर्थात् विश्व-समादरणीय वन जाता है। समस्त जनसमाज अपने कल्याणके लिये उसे समाओं और गृहोंमें आमन्त्रित करते हैं। समस्त जनता उसके चरणोंमें नतमस्तक हो जाती है। इसी अभिप्रायका स्चक निम्न-निर्दिष्ट मन्त्र है---

समिधान अमितर्न जुक्तः भाहुतः ॥ (知前のと124129) (सूर्यः) सर्वप्रेरक अन्तर्यामी, (प्यः) वह मित्र

उद्द प्य शर्गे दिवी ज्योतिरयंस्त सूर्यः।

पहले कहा गया है, शरणागतिके तीन प्रकार हैं। वे नीचे दिये जाते हैं---तस्यैवाहं ममैवासी स एवाहमिति त्रिधा। स्यात् साधनाभ्यासपाकतः ॥ भगवच्छरणःवं

इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं

छिँदैर्यच्छ मघवद्मयश्च महां च यावया हिस्मेम्यः॥

( त्रिवरूथम् ) आध्यात्मिकः, आधिभौतिकः, आदिदैविक भेदने

. त्रिविध तापके निवारक (छदि रेक उपजनः—छदिःछदिगात्)

आच्छादनयुक्त, अर्थात् दुर्जनींसे वचावके लिये जो भक्तीकी

छिपाकर सुरक्षित रखता है। उस (शरणम्) अवलम्यन--

शरणागतिको ( यच्छ ) प्रदान करें; केवल मुझे ही नहीं, हमारे

तात्पर्य—हम सवको आप अपनी शरणमें हैं, जिससे

प्रेमी, धनी, समृद्ध वदान्यशिरोमणि अन्य प्राणियोंको भी ।

हमारा कोई वाल भी वाँका न कर सके; (यावय,

दिशुम्, एभ्यः ) शतुओंसे प्रयुक्त दिशु—चमकीले, अग्नि

उगलते हुए आयुधको मेरे सहित इन सबसे पृथक् करें, आपके

अनुग्रहसे हम सब शत्रुके किसी भी आयुधका निशाना न वर्ने

आदि वाक्यांशोंके माध्यमते इसी भावको प्रकट किया गया है।

( इन्द्र ) परमातमन् ! ( त्रिधातु ) तीन प्रभेदींछे युक्त

खिलमत्।

( शक् ६ । ४६ । ९ /

(गीता १८। इइकी गृहार्थदीपिका टीका) अर्थात् भी उन्हींका हूँ, वे मेरे ही हैं और मैं वही हूँ,

इस पद्धतिसे भगवच्छरणागति तीन प्रकारकी है। कमशः

ं. हितेवी होनेपर भी इधर-उधर यातायातमें (स्वतन्त्रतामें बाधक) होनेके कारण स्वामी सेवकको आपाततः पीड़ाकारी भासता है। इसी अभिप्रायसे व्हदः व्यापने धातुसे विचायच्यसे व्याच्या करनेपर निष्यन्न त्योदः शष्ट स्वामीके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है।

प्रथम मन्द्र, द्वितीय मध्य, तृतीय अधिमान-तीव दूसरे शब्दीमें जैसे-जैसे निरन्तर अभ्याससे साधनामें परिपक्वता सम्पन्न होती है, वैसे-वैसे साधक कमशः एकसे दूसरी भूमिकापर आसोहण करता है।

प्रथम भूमिकामं भक्तको भगवान्का परोक्ष ज्ञान होता है । शास्त्रीकं परिशोलनसे प्रभुकी लोकोत्तर महिमासे परिचित हो सांसारिक राजा-महाराजाओंकी परवाह न करता हुआ वह केवल प्रभुकी दासताको स्वीकार करता है।

शरणागितका द्वितीय आदर्श भक्त स्रद्रासके जीवनमें दिष्टिगोचर होता है। स्रद्रासकी चले जा रहे थे, मार्गमें एक गहरा गद्धा था। कहीं भक्त गिर न जाय, इस हेतु भगवान्ने स्रदासजीका हाथ एकड़ लिया। प्रभु जाने लगे तो (स्रदासजी कहीं प्रभु चले न जायँ, इसलिये) दिवाके साथ हाथ पक्ड़े रहे। अन्तमें प्रभुने बलपूर्वक अपना हाथ हुड़ा लिया और जाने लगे। स्रदासजी बोल उठे—

'हस्तमुव्सिप्य यातोऽसि वलात् कृष्ण किमजुतम् ।'

'हे कृष्ण ! वलपूर्वक आप हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं, इसमें क्या अलैकिकता है । वलवान् व्यक्ति दुर्वल्से हाथ छुड़ा ही लेता है । मैं आपका पराक्रम तभी मान सकता हूँ, जब आप मेरे हृदयसे निर्गत हो सकें । यह अतिशय परिपूर्ण प्रेम ही द्वितीय शरणागतिकी कक्षा है ।

तात्पर्य—संसारके सभी पदार्थोंको भक्त अपना न मानकर उनमें सर्वथा उपरत हो केवल प्रभुमें ही अपनी ममताको केन्द्रित करता है। उसका वही निरितवाय प्रेमपिएख़त ममतातिरेक द्वितीय कक्षाकी शरणागित या भक्ति है।

'स्र एवाहम्' ( वही मैं हूँ ) इस प्रकार अद्वैतानुमूर्ति सर्वोत्तम शरणागतिकी वीसरी कक्षा है । यमराज अपने अनुचरोंको आदेश दे रहे हैं—

सकलमिदमहं च वासुदेवः परमं पुमान् परमेश्वरः स एकः । इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते वजतान् विहाय दूरात्॥ (विष्णुपु० ३ । ७ । ३२)

'अनुचरवर्ग! जिन महापुरुषों की अपने हृद्यविहारी अनन्त नि:साम अपरिन्छिन्न प्रभुमें इस प्रकारकी मित, अटल भावना है कि भी और वह समस्त जगत् अर्थात् हम सब वासुदेवके ही ख़िस्त हैं। उन महापुरुषोंको निगृहीत करनेका मुख्कर भी प्रथास न करना, उनसे दूर ही रहना । वे वासुदेव परमपुरुष अद्वितीय, सजातीय-विजातीय-खगत-मेद-वर्जित परमेश्वर हैं। 'श्रीतामें भी कहा है—

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ (७।१९)

सर्वत्र वासुदेवकी भावनासे युक्त मक्त अतिदुर्लम कहा गया है। तात्पर्य यह कि समस्त जगत् वासुदेवस्वरूप है। इस भावनाका उदय अनेक जन्मोंकी साधनाका पक्व सुमधुर फल है। उक्त भावनासे भृषित कोई विरला ही प्राणी होगा।

गीताके प्रारम्भमें 'शाधि मां त्वां प्रपन्तम्' (२।७), मत्यमें 'गितर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्' (९।१८) तथा उपसंहारमें 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः (१८।६६) शरणागितका उल्लेख होनेसे गीताका ताल्पर्य शरणागितमें ही मानना होगा। उपक्रम (आरम्म), परामर्श (मध्य) तथा उपसंहार (समिति) में जिसका वर्णन हो, वहीं सिद्धान्त वक्ताको अभिप्रेत होता है; क्योंकि अपने अभिप्रेत विषयको हढ़ करनेके लिये क्ता वार-वार उसका निर्देश करनेसे चूकता नहीं।

वैष्णव भक्ति-नियन्धोमें विद्वहरेण्य वैष्णवाचायाँने षड्-विध शरणागति स्वीकार की है। उसीका नामान्तर प्रपत्ति-योग है। इसका उल्लेख 'सुमुखुवें' क्ररणमहं प्रपत्ते' ( स्वेताश्वतरोपनिषद् ६। १८) में स्पष्ट है।

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिप्यतीति विश्वासी गोप्तत्ववरणं तथा॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पद्विधा शरणागतिः। (अहिर्बुध्न्यसंहिता ३७ । २८-२९)

#### आनुकूल्यस्य संकल्पः--

प्रभुको जो प्रिय हैं, उन्हीं कार्योंको करनेका मनमें विचार तथा प्रयन्न करना अर्थात् गीता (के १६। १~३ रहोकों)में वर्णित देवी-सम्पत्तिके नामसे प्रख्यात छन्त्रीस सद्गुणोंका जीवनमें उपादान ही प्रथम शरणागति है।

#### प्रातिकृल्यस्य वर्जनम्—

गीता १६।४में निर्दिष्ट दम्म, दर्गिममानादि दुर्गुण आसुरी-सम्पत्ति हैं, जिनको 'निबन्धायासुरी मता' (१६।५) इस उक्तिसे 'बन्धनके कारण' कहा गया है, उनका परित्याग द्वितीय शरणागति है।

#### रक्षिप्यतीति विश्वासः—

भगवान् पिता हैं, मैं उनका प्रिय पुत्र हूँ । संकटके समय क्या पिताद्वारा कभी पुत्रकी उपेक्षा सम्भव है ? अतः भययंकरातिभयंकर परिस्थितिमें भी वे मेरी रक्षासे कभी चूकेंगे नहीं; अवस्य ही दुःख-महोदिषिसे मुझे उवारेंगें — इस प्रकारका हद विश्वास ही तृतीय शरणागित है । 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' (गीता ९ । २२) — 'मैं मक्तका योगक्षेम वहन करता हूँ ।

'फौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यितः' (गीता ९ । ३१)
— 'कुन्तीनन्दन! घण्टानादसे उद्घोषित कर दो कि मेरे
भक्तका कभी विनाश नहीं होता। आदि भगवद्भचन तृतीय
शरणागतिको ही इद् कर रहे हैं।

#### गोप्नुत्ववरणम्-

रक्षाके लिये किसी दूसरेका सहारा न लेना, मुख न ताकना, प्रभुको ही एकमान अपना रक्षक स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ने-पर अपनी अभीष्ट-पूर्तिके लिये प्रमुका ही दरवाजा खटखटाना, किसी दूसरेकी सहायताकी आशा खप्नमें भी न करना। 'समस्त जगत् मेरे ही आराध्यदेव प्रमुके द्वारका मिखारी है। में भी उसीसे अभीष्ठकी याचना कलँगा, भिखारीसे मीख माँगना क्या शोभास्पद है ११ इस भावकी दृढता का होना।

कहा जाता है कि एक बार एक जंगलमें सम्राट् अकबरके प्राण पिपासासे संकटमें पड़ गये। एक किसानने अपने निमित्त सुरक्षित जलके दानसे उसकी रक्षा की। उपकृत सम्राट्ने किसान-को अपना हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिया, जिसके आधारपर वह नि:शङ्क सम्राट्के दरवारमें जा सका। बादशाहने प्राणदाता किसानको स्नेहपूर्वक सदा साथ रहनेकी अनुमति दी और कहा कि 'आपके लिये कोई वस्तु अदेय नहीं, जो माँगेंगे, वहीं मिल जायगी।

एक दिन मस्जिदमें वह सम्राट्के साथ गया। नमाज पढ़ते हुए सम्राट्की शारीरिक चेष्टाओं से उस किसानको अनुभव हुआ कि सम्राट् मगवान्से कुछ माँग रहे हैं। पूछनेपर सम्राट्ने भी उसकी पृष्टि की । किसान सम्राट्के पासते बिना कुछ माँगे चल दिया। सम्राट्के रोकनेपर भी नहीं रुका। अन्तमें सम्राट्ने सस्तेह कहा—'मित्र! खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? तब विवश होकर किसानको कहना ही पड़ा कि 'मिखारीका मिखारी क्यों बन्हें', जिनके आप मिखारी हैं, यदि आवश्यकता होगी तो उन सबके दाता विश्वनियन्ता प्रभुसे ही गाँग दूँगा।

यस, प्रभुक्ते अतिरिक्त किसी औरके आगे हाथ न पसारना चतुर्थ शरणागित है।

#### आत्मनिक्षेपः-

विश्व-रूप-दर्शनसे संत्रसा अर्जुन गीता (११।४१-४५)-में कह रहे हें—'आप समस्त चराचर जगत्के पालक हैं। जब कोई आपके समकक्षका ही नहीं तो किसीके आपसे उत्कृष्ट होनेकी तो सम्मावना ही क्या। आप पूच्य, जगद्वन्द्य, जगद्गुरु हैं, आपका प्रभाव अतुल्लीय है। अतः मैं आपके श्रीचरणोमें नतमस्तक हूँ। आप मुझपर प्रसन्न हों। आपकी महिमाको न जानने हुए मित्र मानकर एकान्त अथवा जनसमाजके समक्ष मेंने आपने प्रति उपेक्षारूप जो अपराध किये हैं, आप मक्तवत्सल द्यानि-हैं, आचा ही नहीं, दृढ-विधास है कि आप अपने जनके उस अवज्ञापर ध्यान न देंगे।

इसके अतिरिक्त 'मनः संयम्य मधिको युक्त आर्क्षा मत्परः' (गीता ६ । १४ ), 'मन्मना भव मज्रकः' (गीर ९ । ३४ ) आदि दलोकोमें 'आत्मिनक्षेपः ज्ञरणागितः ओर संकेत किया गया है । आत्मिनक्षेपका अर्थ है—अप जीवनको प्रमुक्ते हाथमें सींप देना । मन-वचन-कर्म निष्काम प्रमुन्तेवामें तत्परता ही पद्यम ज्ञरणागित है । कार्यण्यम्—

कार्पण्य (दैन्य) शब्दका अर्थ है—आतंत्वरसं प्र प्रार्थना । सगवानको यह साव अत्यन्त प्रिय है। अपना पृथ अस्तित्व मिटा डाळना ही दैन्यकी पराकार्या है।

शरणागति ही नहीं, अपितु शरणागत भक्तीका उद्धार वैदिक कथाओंमें विशेष उपलब्ध हैं। ऋग्वेदके २५ स्तां द्रष्टा 'दीर्थतमा ऋषि'का कूर सेवकके खङ्गप्रहारसे शरीरके दुक दुकड़े किये जानेपर भी देहाबसान न होना, यथापूर्व जी रहना, प्रवल पापके प्रभावसे भ्रष्टबुद्धि क्रूर दासका आत्मह करके संसारसे चल बसना, दुष्ट अनुचरद्वारा रस्सियोंसे वाँध नदीमें फेंकनेपर भी न डूबना, प्रत्युत जीवित रह अङ्गराः समामें पहुँच कर विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करना, जन्मान्य हो भी दृष्टि-शक्तिसे सम्पन्न होना प्रभृति घटः भगवत्कृपाका ही अद्भुत प्रभाव है। (वेदोप० चं० क् ४५-४६, ऋ० १।१४७। ३ तथा १५८।५) अिः अपालाके रवेत कुष्ठकी निवृत्ति होकर उसका शरीर स समान देदीप्यमान हो जाना। (वेदोप० चं० रलोक ९२, भूर ९१। ७) बन्धु आदि भ्राताओंके प्रार्थना करनेपर सुक पुनः जीवित हो जाना। (वेदोप० चं० रलोक ९३, ऋ०६। तथा १० (५७-६०) इत्यादि अद्भुत चमत्कारोंसे ईश्वर-कृ जाञ्चल्यमान सामर्थ्य प्रमाणित होता है । सारण रहे, अर नामसे जगदीश्वर ही स्तुत्य हैं, अग्न्यादि देवता : अतः अग्न्यादिकी कृपासे सम्पन्न कार्य जगदीः क्रपाका ही लोकोत्तर परिणाम है। अधिक क्या भगवत्कृपाके चमत्कारी उदाहरणोंका संग्रह ही अष्टादश पुराण, महाभारत, रामायण तथा संत किम्बहुना समस्त निश्व साहित्य है।

-771212666----

# अनिर्वचनीया कृपा-शक्ति

( ख॰ महामना पे॰ श्रीमदनगोहनजी मालवीय )

्मारे सामने जन्मसे लेकर शरीर छूटनेके समयतक वंड्वड़े चित्र विचित्र हर्य दिखायी देते हैं। जो हमारे मनमें टस वातको जाननेकी वड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न करते हैं कि वे कैंगे उपजते हैं और कैसे विळीन होते हैं ? हम प्रतिदिन देग्वते हैं कि प्रातःकाल पी फटते ही सहस्र किरणींसे विस्पित सूर्य-मण्डल पूर्व दिशामें प्रकट होता है और आकाशमार्गसे विचरता, सारे जगत्को प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता मायंकाल पश्चिम दिशामें पहँचकर नेचपथरे ओहाल हो जाता है। गणित-शास्त्रके जाननेवालीन गणना कर यह निश्य किया है कि यह सर्व प्रश्वीरे नौ करोड़ अहाईस ठाख तीस सहस्र मीलकी द्रीपर है। यह वितने आश्चर्यकी यात है कि वह इतनी दूरीसे इस पृच्चीके समस्त प्राणियोको प्रकासः गर्मी और जीवन पहुँचाता है । सूर्य प्रत्येक ऋतुमें अपनी सहस्र किरणोंसे पृथ्वीसे जलको खींन्वकर आकारामें ले जाता है और वहाँसे मेघका रूप बनाकर फिर जलको पृथ्वीपर बरला देता है तथा इस प्रकार सब घास, पत्ती, बृक्ष, अनेक प्रकारके अन और समस्त जीवधारियोंको प्राण और जीवन देता है।

गणित-शास्त्र वतलाता है कि जैसा यह एक सूर्य है। ऐसे असंख्य सूर्य हैं और इससे बहुत बड़े-बड़े भी हैं। जो सूर्यसे भी अधिक दूर होनेके कारण हमको छोटे-छोटे तारोंके समान दिखायी देते हैं । सूर्यके अस्त होनेपर प्रतिदिन हमको आकारामं अनुगिनत तारे-नक्षत्र-प्रह चमकते दिखायी देते हैं। सारे जगत्को अपनी किरणोंसे मुख देनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतल चाँदनीसे रात्रिको ज्योतिष्मती करता हुआ आकाशमें सूर्यके समान ही पूर्व दिशास पश्चिम दिशाको जाता है। प्रतिदिन रात्रिके आते ही दसों दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्र-तारा-प्रहोंकी ज्योति ऐती शोभा धारण करती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । ये सब तारा-प्रह एक सूत्रमें बँधे हुए गोलकांके समान अलङ्घनीय नियमोंके अनुसार दिन-से-दिनः महीने-स-महीने, वर्ष-स-वर्ष बँधे हुए भागोंमें चटते हुए आकारामें धूमते दिखायी देते हैं। क्या यह प्रबन्ध किसी विवेकमती शक्तिका रचा हुआ है जिसकी स्थावर-जङ्गम सच प्राणियोंको जन्म देना और पाळना अभीष्ट है अथवा यह केवल जड-पदार्थीके अनानक मंयोग- माजका परिणाम है ? क्या यह परम आश्चर्यमय गो अपने-आप जड पदार्थोंके एक दूसरेके खींचनेके ि में उत्पन्न हुआ है और अपने-आप आकाशमें ह युग-से-युग चूम रहा है, अथवा इसके रचने और चलानेमें किसी चेतन शक्तिका हाथ है ? बुद्धि कि है। नेद भी कहते हैं कि है। सूर्य और च आकाश और पृथ्वीको परमात्माने रचा—

सूर्योचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पय दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमयो स्व (शक् १०।१९

#### प्राणियोंकी रचना—

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक रचना इस बातकी बोषणा करती है कि इस रचनेवाला एक ईश्वर है । यह चैतन्य जगत् आश्चर्यसे भरा हुआ है । जरायुसे उत्पन्न मनुष्य, सिंह, हाथी, घोड़े, गौ आदि; अण्डोंसे होनेवाले पक्षी; पसीने और मैलसे पैदा होनेवाले पृथ्वीको फोड़कर उगनेवाले वृक्ष—इन सवकी रचना और इनका जीवन परम आश्चर्यमय है।

श्रुति भगवती कहती है-

वालाग्रज्ञातभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ( श्रेता० '

एक वालके आगेके भागके खड़े-खड़े सौ भाग और उन सौमेंसे एकके फिर सौ खड़े-खड़े टुकड़े और इनमेंसे एक टुकड़ा लीजिये तो आपके आयेगा कि कितना सूक्ष्म जीव है। यह जीव प्रवेश करनेके समयसे शरीररूपसे बढ़ता है। जिनानेवाले विद्वानोंने अणुवीक्षण-यन्त्रसे देखक बताया है कि मनुष्यके वीर्यके एक विन्तुमें लाखों होते हैं और उनमेंसे एक ही गर्भमें प्रवेश पाकर और वृद्धि पाता है। नार्राके शरीरमें ऐसा प्रवन्ध गया है कि यह जीव गर्भमें प्रवेश पानेके समय नलीके द्वारा आहार पाये, इसकी वृद्धिके साथ-साथ गर्भमें एक जलसे भरा थैला बनता जाता है, जो

चोटसे बचाता है। इस सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, अणु-ते-अणु बालके आगेके भागके दस हजारवें भागके समान सूक्ष्म वस्तुमें यह शिर-धीरे अपनी माता और पिताके समान रूप, रंग और सब अवयवोंको धारण कर लेता है १ कौन-सी शक्ति है, जो गर्ममें इसका पालन और संवर्धन करती है १ वह क्या अद्भुत रचना है, जिससे बच्चेके उत्पन्न होनेके थोड़े समय पूर्व ही माताके स्तनोंमें वूध आ जाता है १ कौन-सी शक्ति है, जो असंख्य प्राणवारियों को, सब मनुष्योंको, सब पशु-पिक्षयोंको, सब कीट-पतंगांको, सब पड़-पल्लवोंको पालती है और उनको समयसे चारा और पानी पहुँचाती है १ कौन-सी शक्ति है, जिससे चीटियाँ दिननें भी और रातमें भी सीधी मीत (दीवाल) पर चढ़ती चलो जाती हैं १ कौन-सी शक्ति है, जिससे छोटे-से छोटे और बड़े-से-बड़े पक्षी अनन्त आकाशमें दूर-से-दुर्तक विना किसी आधारके उड़ा करते हैं १

इस आश्चर्यभयी कृपाद्यक्तिकी खोजमें हमारा ध्यान मनुष्यके रचे हुए एक बरकी ओर जाता है। हम देखते हैं, हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है। इसमें भीतर जानेके लिये एक वड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानोंने पवन और प्रकाशके लिये खिडिकियाँ तथा झरोखे हैं। भीतर वडे-वडे खम्मे, दालात और काठरियाँ हैं, उनमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे मनुष्यको सुख पहुँचानेका प्रबन्ध किया गया है । घरके भीतरसे पानी बाहर निकालनेके लिये नालियाँ बनी हुई हैं। ऐसे विचारसे घर बनाया गया है कि रहनेवालांको यह सब ऋतुओंमें सुखदायक हो। इस घरको देखार हम कहते हैं कि इसका रचनेवाला कोई चतुर परुप था, जिसने रहनेवालोंके सुखके लिये जो-जो प्रवन्ध आवश्यक था, उनको विचारकर घर रचा । हमने रचनेवालेको देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घरका रचनेवाला कोई था या है और वह ज्ञानवान एवं विचारवान् पुरुप है।

अब हम अपने शरीरकी ओर देखते हैं। हमारे शरीरमें भोजन करने के लिये मुख बना है। भोजन चवाने के लिये दाँत हैं। भोजन को पेटमें पहुँचाने के लिये गले में नली बनी है। उसी के पाल पवन के मार्ग के लिये एक दूसरी नली बनी हुई है। मोजन को रखने के लिये उदरमें स्थान बना है। भोजन पचकर रुधिरका रूप धारण करता है, बह हृदयमें जाकर इकडा होता है और बहाँसे सिरसे पैरतक सब नसों में पहुँचकर मनुष्य के

सम्पूर्ण अङ्गोंको शक्ति, मुख और शोभा पर्नुशाता है। भोजनका जो अंश शरीरके लिये आवश्यक नहीं है, उसके मल होकर बाहर जानेके लिये मार्ग बना है। रसका जो अंश शरीरको पोसनेके लिये आवश्यक नहीं है, उसके निकलनेके लिये दूसरों नहीं बना हुई है। देखनेके लिये हमारों दो आँखें, सुननेके लिये दो कान, सूँचनेको नासिकाके दो रख्न और चलनेकिएनेके लिये हाथ पर बने हैं। संतानोत्पत्तिके लिये जननेकियों है। हम पूछते हैं, क्या यह परम आश्चर्यमयी रचना केवल जट-पदार्थोंके तंथोंगसे हुई है या इसके जन्म देने और एकिमें हमारे घरके रचियताके समान, किन्न उसके अनलानुना अधिक (किसं) ज्ञानवान, विवेकतान, शक्तिमान् इपानय प्रभुका प्रभाव है ?

इसी विवारमें डूबते और उतराने हुए जब अपने मनकी ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक आइनर्यमयी वस्तु हैं। इनकी विचार-शक्ति, कल्पनाशक्ति, गणनाशक्ति, रचनाशक्ति, स्मृति, धी, मेधा—सब हमको चिकत करती हैं। इन शक्तियोंसे मनुष्यने क्या-क्या ग्रन्थ लिले हैं, कैंगे-कैंगे काव्य रचे हैं, क्या-क्या आविष्कार किये हैं और कर रहे हैं! यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता।

हमारी बोलनेको और गानेकी क्षांक्त भी हमको आइचर्यमं हुवा देतो है। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवतो रचना सृष्टिमं सर्वत्र दिखायी पड़ती है और यह रचना ऐसी है कि जिसके अन्त तथा आदिका पता नहीं चलता। इस रचनामं एक एक जातिके क्षरोरधारियोंके अवयव ऐसे नियमसे बैठाये गये हैं कि उन्हें देखा, सुन और समझकर इनके निर्माता के पति हम बरवस कुतज्ञ हो उउते हैं। तारी सृष्टि शोभासे पूर्ण है। हम देखते हैं कि सृष्टिके आदिसे लारे जगत्में एक कोई अद्धत शिक्त काम कर रही है, जो सदासे चली आयी है,

भोजन हमारी बुद्धि विवश होकर इस वातको स्वीकार करती जनको है कि ऐसी ज्ञानात्मिका रचनाका कोई आदि, सनातन, वनके अज, अविनाशी, सत्-चित्-आनन्दस्वरूप, जगद्व्यापक, जनको अनन्त शक्ति-सम्पन्न रचयिता है। उसी एक अनिवेचनीया धेरका कृषाशक्तिको हम ईश्वर, परसेश्वर, परव्रह्म, नारायण, ता है भगवान्, वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, जिहोबा, पुष्पके गाँड, खुदा, अव्लाह आदि सहस्रों नामोंसे पुकारते हैं।

### दया और कृपा

( लेखक--पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी )

दण्टं जनं सम्पतितं विलेऽसिन् कालाहिना खुद्रसुखोस्तर्पम्। समुद्धरेगं कृषयाऽऽपवर्थे-र्वचोभिरासिज महानुभाव॥ (श्रीमहा० ११ । १९ । १०)

उद्दर्श भगवान् श्रीशृष्णचन्द्रसे उपदेश करनेकी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं—हि महानुभाव भगवन् ! आपका जो यह निज-जन है, इस संसारक्ष्म अंधे कुएँमें पड़ा है, नालक्ष्म काले नागने इसे उस लिया है, तो भी इस क्षुद्रकी सांसारिक सुलकी तीन तृष्णा जातो नहीं, और भी अधिक बढ़ती जाती है । आप इस (अपने निज) दासपर कुपा की जिये । इसका उद्धार की जिये । आप संसारसे मुक्त करके अपवर्ग—मोक्ष देनेवाली अपनी अमृत-वाणीस मुझे सींच दीजिये, सरावीर कर दीजिये।

द्या, कृपा, अनुकम्पा, करुणा, अनुग्रह्—ये शब्द प्रायः समान अर्थवाची हैं। फिर भी दया और कृपामें तिनक अन्तर है। द्या प्राणिमात्रपर समानरूपसे की जाती है— 'द्या सर्वभ्तेषु' द्यामें भेदभाव, पश्चपात नहीं होता। मत्स्यपुराणमें द्याका छत्रण वताते हुए कहा गया है—'जो सम्पूर्ण भृतोंमें अपने आत्माके ही समान हितके लिये, ग्रुभ कल्याणके लिये वर्तता है, निरन्तर समानभावसे आचरण करता हुआ प्रयन्न होताहै, उसकी उस कियाका नाम 'द्या' है। चाहे दूसरा पुरुप हो या अपना वन्धुवर्ग, चाहे मित्र हो अथवा अपनेसे द्वेप करनेवाला शत्रु ही क्यों न हो, इन सबमें अपने आत्माके ही सहश्च जो वर्ताव किया जाता है, उसीको (द्या, कहते हैं—

दया सर्वसाधारण जनोंपर एक समान की जाती है। किंतु ऋपा अपने निज-जनपर ही की जाती है। अपना आज्ञाकारी वशवर्ती दास हो। अपना अभिन्न मित्र हो। अपना पुत्र हो—इनपर ऋपा की जाती है। जैसे एक तो सामान्य धर्म होता है, दूसरा विशेष धर्म गङ्गा-स्नान करना, भगवान्का नाम-सरण कर स्वधर्मका पाठन करना—ये सामान्य धर्म हैं, इन्हें सब व सकते हैं, किंतु विशेष रूपमें किसीको कोई अनुष्ठान बतान विशिष्ट मन्त्रको दीक्षा देना—ये विशेष धर्म हैं। इसी प्रक सामान्य रूपमें सवपर द्रवित होनेकी वृत्ति (द्या) तथा विशेष स्नेहसे किसीके प्रति करणाई हो जाना (कृषा) कहलाती है सिद्धान्ततः सामान्य-धर्मसे विशेष-धर्म वळवान् होता है अतः (द्या)से (कृषा) अधिक बळवती कही जा सकती है।

कृपा और दयाके भेदको स्पष्ट समझनेके लिये अम्बरीप औ दुर्वीसाका ही दृष्टान्त ले लीजिये। वैसे भगवान्की दया हं अम्बरीष और दुर्वांसा दोनोंपर समान ही थी। किंतु अम्बरीषप विशेष कुपा थी । क्यों थी ? इसलिये कि उन्होंने अपना सर्वस भगवान्को ही अर्पण कर रखा था। वे अपने लिये कुछ भं पुरुषार्थं नहीं करते थे । उन्होंने अपना तन-मन-प्राण तथा समस्त कर्म भगवानके ही अर्पण कर रखे थे। उनके पैर चलते थे तो केवल भगवानके क्षेत्रोंकी यात्राके लिये ही । उनका सिर सदा भगवान्की वन्दनामें ही नत रहता था। उन्होंने माला, चन्दन आदि समस्त भोग-सामग्रियोंको भगवान्की सेवामें ही समर्पित कर रखा था । भोगोंको भोगनेकी इच्छासे नहीं। अपित इन वस्तुओंको भगवत्त्वमर्पण करनेते मुझे भगवान्का प्रेम प्राप्त हो, जो प्रेम सर्वसाधारण जनोंको नहीं, भगवान्के निज-जनोंको ही प्राप्त होता है--इस इच्छासे ही वे समस्त कर्तन्य-कर्मोंमें प्रवृत्त होते थे । इस प्रकार उन्होंने अपने समस्त कर्म यज्ञपुरुप, इन्द्रियातीत भगवान्के ही प्रति सर्वात्मभावसे समर्पित कर दिये थे। वे भगवन्द्रक्त ब्राह्मणोंके आज्ञानुसार ही पृथ्वीका शासन करते थे । उन्होंने अपनी (निजकी) कोई इच्छा रखी ही न थी-

पादौ क्षेत्रपदानुसपण हरे: ह्वीकेशपदाभिवन्दने । शिरो फार्म च दास्ये न तु कासकास्यया रतिः ॥ यथोत्तमञ्लोकजनाश्रया कर्मकलापमात्मनः सदा एवं भगवस्यधोक्षजे । परेऽधियज्ञे विद्धन्सहीसिसां सर्वातमभावं तन्निष्टविप्राभिहितः शशास (श्रीमद्वा० ९ । ४ । २०-२१) एक ओर तो सर्वात्मसमर्पण करनेवाले राजा अम्बरीष, वूसरी ओर शापकी पोटली सदा तिरपर छादे हुए अपनेको ही सर्वसमर्थ समझनेवाले महर्षि दुर्वासा । राजा व्रतके पारण-हेतु ज्यों ही मोजन करने बैठे, त्यों ही महर्षि दुर्वासा आ गये । राजा अतिथिको मोजन कराये विना कैसे खायँ १ उन्हें मोजनका निमन्त्रण दिया गया । दुर्वासा तो दुर्वासा ही ठहरे । निमन्त्रण तो स्वीकार कर छिया, किंतु मध्याह-संध्यादि नित्यकर्मोंके छिये यमुना-तटपर चले गये । वड़ी देर हो गयी । तिथिका छोप न हो, इसिंछये राजाने ब्राह्मणोंकी आज्ञासे केवळ तुल्ली और गङ्गाजल पीकर व्रतका पारण किया । अपनेन पहले पारण किये जानेपर दुर्वासा राजा अम्बरीपपर अत्यन्त कुपित हुए और राजाको मारनेके छिये उन्होंने कृत्या उत्यन्न की ।

राजाने तो अपने समस्त पुरुषार्थ प्रभुके अर्पण कर रखे थे। अतः न तो वे भयभीत हुए और न उन्होंने कृत्याके निवारणार्थ कोई प्रयत्न ही किया, प्रत्युत ज्यों-के-त्यों ही निर्भय खड़े रहे।

जो सर्वस्व-समर्पण कर देते हैं, उनके योग और क्षेमकी समस्त जिम्मेवारी कृपासिन्धु भगवान् स्वयं छे छेते हैं। यद्यपि राजिष अभ्वरीष शाप देनेमें समर्थ थे, किंतु उन्होंने तो शाप-वरदान सभी कुछ प्रमुक्तो समर्पित कर दिया था। वे अपना बचाव स्वयं करते तो भगवान्का सुदर्शन चक्र कभी बीचमें न आता। जब राजा भगवान्के भरोसे ही खड़े रहे, तब तुरंत सुदर्शनने आकर कृत्याको जला दिया और दुर्वासा-जीकी ओर सपटा। अब दुर्वासाजी छेंया-पेंया भगे, इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक—सर्वत्र गये। कहीं शरण न पाकर भगवान् विष्णुकी शरणमें गये—ध्मगवन् ! सुदर्शन चक्रसे मेरी रक्षा कीजिये। भगवान्ने कहा—धीया! मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो भक्तोंके अधीन हूँ। अन्य किसीका मामला होता तो मैं इस्तक्षेप कर भी देता। यह भक्तका अभियोग है, मेरी सामर्थिक वाहर है।

दुर्वासाजी बोले—'भगवन् ! ऐसा न कहें, आप सर्वसमर्थ हैं, मैं भी तो आपका भक्त ही हूँ ।

भगवान्ने कहा--- भक्त आप अवश्य हैं; किंतु दयाके पात्र हैं। क्रुपाके पात्र तो राजा अम्बरीष ही हैं।

दुर्वासाजीने कहा—'आप मेरा परित्याग कर रहे हैं और अम्बरीपको अपना रहे हैं, आपकी दृष्टिमें तो मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

भगवान्ने कहा—'मेरी द्या तो आप दोनोंपर समान ही है, किंतु निज-जन होनेसे अम्बरीषपर कृपा विशेष है, उनके मामलेमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता । वताऊँ, कि मैं उन्हें क्यों नहीं छोड़ सकता ?—देखिये ब्रह्मन् ! मैं अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय हूँ, इसल्ये साधुप्रकृतिके भक्तोंको छोड़कर न तो मैं अपने आपको चाहता हूँ और न अपनी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मीको ही । ऋषिवर ! आप ही सोचिये, जो मेरे भक्त अपनी स्त्री, घर, पुत्र, परिवार, गुरुजन, परिजन, पाण, धन तथा यहाँतक कि इहलोक और परलोकतकको भी छोड़कर केवल एकमात्र मेरी ही शरणमें रहते हैं, भला उन्हें मैं कैंसे छोड़ सकता हूँ १/—

नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधुिश्विर्वना । श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येपां गतिरहं परा ॥ ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिसं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥ (श्रीमहा०९।४।६४-६५)

दुर्वासाजीने कहा—'भगवन् ! यदि में अनन्य भगवद्-भक्तोंके सहरा कृपाका पात्र नहीं तो दयाका तो पात्र हूँ । मेरे ऊपर दया ही कीजिये।'

तब भगवान्ने कहा—'हाँ, दया करके मैं उपाय वताता हूँ। आप उन्हीं अम्बरीषकी शरणमें जाइये, आपका दुःख दूर हो जायगा।

महर्षि दुर्वासाने ऐसा ही किया और वे दु:खसे छूट गये। यही दया और ऋपामें अन्तर है। इसिलये भगवान्से कोई सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिये।

वैष्णव-शास्त्रोंमें भगवत्क्षयाके लिये कोई सम्बन्ध स्थापित करना परम आवश्यक माना गया है। दास्य, सस्वम, वात्सस्य और मधुर—इन चार भावोंसे भगवान्के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।

भगवान्की दया तो चराचर प्राणिमात्रपर है, किंतु उनकी कृपाकी उपलव्धिके लिये उनसे सम्बन्ध स्थापित करना पड़ेगा। मुझ सायन-हीनका तो यही कृन्दन है—

अति अगनित अपराध पात्र हों नाथ कहाऊँ।
भव सागर अति भीम परयो तासे बिल्लाऊँ॥
शरणागत हों अगति हरे ! मोकूँ अपनाओ।
सब साधन तें हीन दीन कूँ दरस दिखाओ॥
अन्य शरन दीसत नहीं, शरनागत पालक प्रभो।
दीन हार कंदन करे, स्वीकारो सेवक विभो॥

\*0.9%IIVO

### भगवरकृपाके अधिकारी

( दिगत महामयहिम डॉ॰ सर्वपन्छी श्रीराधाकृष्णन् भृतपूर्वे राष्ट्रपति, भारत-गणराज्य )

भागवरवृताकी प्राप्ति अपने प्रयत्नमे सम्भव नहीं हैंग-यह धारणा प्रगाद प्रक्ति उत्पन्न करती है। भक्तिमें जहाँ वेवल विधात और प्रेमधी आवस्यकता होती है। वहाँ प्रपत्तिमें एम केवल भगवान्के प्रति समर्पित हो जाते हैं। अपने आपनो उनके हाथोंमें किना शर्त सौंप देते हैं और उन्हें अधिकार दे देते हैं कि व इच्छानुसार हमारा उप याग करें । इसमें इसी वातका सहस्व है कि हमारे समर्पणमं निस्छल और पूर्ण पविष्ठता हो और वह विनम्र तथा नग्ल विश्वानमें उत्वेरित हो । इसमें मिक्त-साधनोंकी तीवताकी अपेका समर्पणकी पूर्णताको यथार्थ धर्म-निष्ठाका स्वरूप माना गया है। जब हम अपने अन्तः करणको सूत्य कर देने हैं, नव भगवान् उसवर अपना अधिकार जगा हैते हैं । हमारे गुण, अभिमान, ज्ञान, हमारी सूक्ष्म कामनाएँ, हमारी अल्हित मान्यताएँ और बुरी धारणाएँ ही भगवान्-को हमपर अधिकार जमानेसे रोकती हैं। हमें अपनेको सर्वकामना विहीन बनाकर पूर्ण विश्वासके साथ भगवान्पर निर्भर हो जाना चाहिये। भगवान्के सॉन्वेमें ढलनेके लिये हमें अपने सम्पूर्ण अधिकारींको उन्हें समर्पित कर देना चाहिये ।

ज्ञान और प्रपत्तिमयी भक्तिके अन्तरको 'मर्कट-किशोर-न्यायः और भाजीर-किशोर-न्यायःसे अभिव्यक्त किया गया है। वंदरका बचा अपनी माँको स्वयं उछलका पकड़ता है और जोरसे पकड़े रहता है, अतः उसभी रक्षा हो जाती है। इस प्रधार वंदरके वन्चेके लिये किंचित् प्रयास अपेक्षित है, विल्ली अपने वन्चेको स्वयं उठाकर मुखमें रख लेती है, अपनी रक्षाके लिये विल्लीके बञ्चेको कुछ नहीं करना पड़ता। ज्ञानमें कुछ सीमातक भगवत्कृपाका अधिकार प्राप्त किया जाता है और प्रपत्तिमें भगवन्क्रपाका सर्वभा उन्मुक्त प्रदान होता है। प्रवित्तमें प्रवन्तकी योग्यता या कृत-केवाओंपर ध्यान नहीं दिया जाता । इस विचारका समर्थन पूर्व ग्रन्थों भी मिलता है । जिसपर परमात्मा कृपा वरते हैं, उत्तीको परमात्माकी प्राप्ति होती हैं। उसीके समक्ष वे अपने खहायको अभिन्यक्त यस्ते हैं । अर्जुनसे यह कहा गया है कि उन्हें विश्वरूपका दर्शन प्रसुकृषाभे ही हुआँ। किम्बहुना श्रीशंकराचार्य और खण्डनखण्डखाद्यकार मो खीकार करते हैं कि केवल भगवान्के अनुप्रहसे ही हमें मोक्षकी प्राप्ति होती हैं।

सर्ववर्मान् परित्यज्य मामेकं झरणं ब्रज्ञ । अहं त्या सर्वपत्पस्यो माक्ष्यिव्यामि मा शुन्तः ॥

२. प्रपत्तिमें ये छः भाव सहायक हैं---(१) अतुकूल वननेका संकल्प (अग्नुकूल्यस्य संकल्पः) (१) प्रतिकृलताका अभाव ( प्रातिक्रूल्यत्य वर्तनम् ), (३) प्रमुरे रक्षा-प्राप्तिमें विश्वास (रक्षिणाति विश्वासः ), (४) रक्षको रूपमें उनका वरण करना ( गोप्तृत्ववरणम् ), ( ५ ) अत्यन्तदेन्यकी भावना ( कार्पण्यम् ) और

अन्तिम सहायक-तत्त्व ( पूर्ण आत्मसमर्पण )को परम्परान्न.मसे प्रपत्तिका पर्याय ही माना जाता है, जो साध्य अर्थात् अङ्गी है आत्मसमर्पण ( आत्मनिक्षेपः )।

और श्रेष पाँच तत्त्व साधका अर्थात् अङ्ग है। च्पर्युत्त तथ्यकी व्यङ्विया शरणागतिः'—इस वाक्यसे तुलना कीजिये जिसकी व्याख्या अशङ्गयोगकी तरह की जाती है तथा जिसमें समाधिरूप आठवाँ अङ्ग वस्तुतः साध्य होता है और अन्य सातों अङ्ग सहायवा माने जाते हैं। (कटोपनियद् १।२।२३)

यमेवेप वृणुते तेन रुभ्यस्तस्येप आत्मा विवृणुते तन् स्वाम्।

४. मया प्रसन्तेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मग्रीगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमायं यनमे त्वरन्येन न दृष्टपूर्वस् ॥ (गीता ११।४७)

<sup>(</sup>ब्रह्मसूत्र २।३।४१ का द्यां० भा०) ५. तरनुमहरेतुकेनेव च विधानेन मोक्षसिढिभेवितुमईति ।

<sup>(</sup> खण्डनखण्डखाय १।१५) पुंसामद्वेतवासना । महाभयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ तथा--**ईश्वरानुग्रहादे**पा

### दुःखमें भगवत्कृपा

( तित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानशसादजी पोदार )

जब मनुष्य केवल अनुकूल सांसारिक मोगपदार्थोंकी प्राप्तिमें भगवत्कृषा मानता है, तब वह बड़ी भारी भूल करता है। भगवान्की कृषा तो निरन्तर है, सवपर है और सभी अवस्थाओं में है, किंतु जो ये अनुकूल भोगपदार्थ हैं, जिनमें अनुकूल-बुद्धि रहती है, ये सब तो मनुष्यको मायाके, मोहके वन्धनमें वाँधनेवाले होते हैं। मायाके मोहमें वाँधकर जो भगवान्से अल्प्य कर देनेवाली वस्तु है, उसकी प्राप्तिमें भगवत्कृषा मानना ही भूल है। पर होता यह है कि जब मनुष्य भगवान्का भजन करता है, भगवान्के नामका जब करता है, रामायण और गीतादिका पाठ करता है और संसारके मोगोंकी प्राप्तिमें जरा-सी सफलता प्राप्त होती है, तब वह ऐसा मान लेता है कि मेरी यह कामना पूरी हो गयी, मुझे यह लाभ हो गया। ऐसे पत्र मेरे पात वहुन आते हें और मैं उन्हें प्रोत्साहित भी करता है, परंतु यह ढंग ठाक नहीं है।

जहाँ मनुष्य अनुकूल भोगों मगवान्की द्वाप मानता है, वहाँ प्रतिकृत्वता होनेपर वह उलटा ही लोचेगा। वह कहेगा— भगवान् वड़ निर्दयी हैं, भगवान्की मुझपर कृपा नहीं है। अधिक औं में, होगा तो वह कह वैटेगा कि भगवान् न्याय नहीं करते। इसमें भी अधिक और श्लोभ होगा तो वह यहाँतक कह देगा कि भगवान् हैं हो नहीं, यह सब कोरी कल्पना है। भगवान्होंने तो इतना भजन करनेपर भी ऐसा क्यों होता १ यों कहकर वह भगवान्को अन्वीकार कर देता है। इसल्ये अमुक स्थितिकी प्राप्ति भगवत्कृपा है, यह मानना ही भूलहै।

पहले-पहल जब मनुष्यको सफलता मिलती है, तब तो उसमें वह भगवान्की छ्वा मानता है, पर आगे चलकर वह छ्वा छिप जाती है या यों कहिये कि वह छ्वाको भूल जाता है; फिर तो वह अपनी छृतिको एवं अपने ही अहंकारको प्रधानता देने लगता है—'अमुक कार्य मैंने किया, अमुक सफलता मैंने प्राप्त की।' इस प्रकार वह अपनी बुद्धिका, अपने बलका, अपनी चतुराईका, अपने कला-कौदालका घमंड करता है, अभिमान करता है। भगवान्को भूलकर वह अपने अहंकारको पूजा करने लगता है—'सफलता मैंने प्राप्त की है, इसलिये जगत्में मेरा पूजा हानी ही चाहिये। मैंने धनोपार्जन किया, मैंने विजय प्राप्त की, मैंने अमुक सेवा की,

मैंने राष्ट्रनिर्माण किया, मैंने राज्य, देश तथा पर्मकी रक्षा की:—इस प्रकार सर्वत्र प्रत्येक कर्ममें अपना (अहं) जोड़कर वह अहंका पूजक तथा प्रचारक बन जाता है और जब इस (अहं)की:—'मैं)की पूजा नहीं होती, उनमें किसी प्रकारका किंचित भी व्यवधान उपस्थित होता है। नय वह बैखला उठताहै। दल बनाता है। इसप्रकार परस्थर दलांदी होती है। रामन्द्रेप एवं शत्रुताका वासुमण्डल बनता है। बहता है। मनुष्य जब ऐसे किसी प्रवाहमें बहने लगता है, तब गणनान् दया करके खेका लगाते हैं। अभिद्धागवतका प्रसङ्घ है—

दैत्यराज विलक्षी शक्ति वदी । वे विश्वविजयी हो। गये। देवताओंकी शक्ति श्लीण हो गयी । वे भयमीत होदर छिप गये । बलिका मतापसूर्य सम्पूर्ण विश्वपर छा गया । विल भगवान्के भक्त थे, वे भगवान्की इता मानते वे; पर उनके मनमें भी अपने इस विषयका अहंकार ना आया ही। उसमें निमित्त चाहे जो कुछ बना हो, पर भगवान्ने वित्यर कृषा की। उनके सारे राज्य और ऐक्षर्यका अपहरण कर लिया। उक्त प्रसङ्गमं यह प्रश्न हो सकता है कि विलक्षे साथ भगवान्ने ऐसा क्यां किया ? उत्तर स्वष्ट है कि भगवान्ने विलयर ग्रुपा करनेके लिये ऐसा दिया। भगवान्ने उनपर यह कृपा किसल्विये की ? दयामय भगवान्-ने अपनी ऋपा-वृष्टि इसल्चिये की कि वलिको जो अपने राज्यका, अपनी विजयका अहंकार-सा हो गया था, वह इसी प्रकार बढ़ता रहता तो पता नहीं वे क्या कर बैटते भगवान्को भूलकर । बलि कुछ कर न वैठें, उनका ऐश्वर्य-विजय-मद न रहे, वे भगवान्की ओर लग जायँ, इसलिये भगवान्ने उनपर कृपा की । विलने स्वयं इसे स्वीकार किया है। यह बात समझमें आनी कठिन है कि बलिका राज्य ले लिया, उनका सर्वनाश कर दिया, इसमें क्या कृपा की; पर यह सत्य है कि भगवान्ने उनपर महती क्रंपा की।

विलके पितामह भक्तराज प्रह्लादने वहाँ भगवान्की स्तुति करते हुए कहा—'प्रभो ! आपने ही विलको ऐश्वर्यपूर्ण इन्द्रत्व प्रदान किया था । आज आपने उसे छीनकर इसपर बड़ी कृपा की है । आपकी कृपासे आज यह आत्माको मोहित वरनेवाली राज्यश्रीते मुक्त हो गया है। लक्ष्मीके मोहले वड़े-बड़े विद्वान् मोहित हो जाते हैं। ऐसी लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार वरनेवाले, समस्त लोकोंके महेश्वर, सबके अन्तर्गामी तथा सबके परम साक्षी आप श्रीनारायणदेवको में नगस्कार करता हूँ। (श्रीमद्भा० ८। २२। १६-१७)

जब भगवान् विसीपर इस प्रकार कृपा करते हैं, तब उसके ऐश्वर्यका विनाश कर देते हैं। एक बार तो वह दुः स्वी हो जाता है । इसी प्रकार जिसके सम्मानकी वृद्धि हो जाती है। भगवान् उसका अपमान करवा देते हैं। लाञ्छित कर देते हैं,जिससे वह मानकी मायाते छूटकर भगवान्की ओर बढ़े। इस प्रकारकी जितनी भी लीलाएँ होती हैं, सबमें भगवानकी मृपा ही हेतु होती है। जो संसार-सरितामें वह रहा है, वह भगवान्को मानेगा ही क्यों ? जवतक जगत्में सफलता मिलती है, तवतक मनुष्य बुद्धिका अभिमान करता ही है और इसिल्ये भगवान् तथा धर्म—दोनों ही उससे दूर हो जाते हैं। वह मोहवश अपने लिये असम्भव और अक्तब्य कुछ भी नहीं मानता-- भें चाहे जो कर सकता हूँ, मेरे सामने कौन वोलनेवाला है ? किसकी जगत्में शक्ति है, जो मेरी उन्नतिमें बाधा दे सके १ यों वह वक्ते लगता है। पर भगवान्की कृपासे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो उसकी सारी सफलताको चूर्ण कर देती है । तब वह फिर भगवान्की ओर देखता है। जबतक मनुष्यको संसारका आश्रय मिलता है, तबतक वह भगवान्की ओर ताकता भी नहीं । जबतक उसकी प्रशंसा करनेवाले, उसे आश्रय देनेवाले, उसकी बुरी अवस्थामें भी कुछ मित्र, बन्धु-बान्धव रहते हैं, तबतक वह उन्हींकी ओर देखता है । द्रौपदीके चीर-हरणका प्रसङ्ग देखिये---भगवान्की ओर उसने तबतक नहीं देखा, तबतक उन्हें नहीं पुकारा, जवतक उसे तनिक भी किसीकी आज्ञा बनी रही। उसने पाण्डवोंकी ओर देखा, द्रोणकी ओर देखा, विदुरकी ओर देखा और देखा पितामह भीष्मकी ओर । उसे आज्ञा थी कि ये मुझे बचा लेंगे, किंतु जब वह सब ओरसे निराश हो गयी, उसे कहीं किंचित् भी आश्रय नहीं रह गया। तब उसने निराश्रयके आश्रय और निर्बलके बल भगवान्का सारण किया। भगवान्को आते कितनी देर छगती! जहाँ अनन्य-भावसे करण आह्वान हुआ कि वे भक्तवत्सल प्रभु दौड़ पड़े ।

जगत्के अपनत्व, वन्धुत्व आदिके प्रति मनुष्यकी ममता जब नहीं छूटती, तब भगवान् कृपा करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उसे उनसे मुक्ति मिल जाय,

उस ममताके वन्धनसे छूटनेके लिये वह विवश हो जाय और जब उस ममतासे वह छूट जाता है, तब उसकी आँख खुलती है और वह सोचता है कि मैं घोखेमें था, मुझे भोरा-मेरा) करनेवालेसब पराये ही रहे, सब समयपर धोखा ही देनेवाले रहे। संसारका यह नियम ही है कि सांसारिक लोग सफलताके साथ चळते हैं और असफळताकी गन्ध पाते ही सब-के-सब धीरेसे सरक जाते हैं; फिर हूँ ढ़नेपर भी उनका पता नहीं चलता । सुखके समय जो प्रगाढ़ मैत्रीका प्रदर्शन करता था, तब वैसा प्रेम नहीं दिखाता। उस समय केवल भगवान् ही दीखते हैं और वे बड़े ही मधुर एवं स्नेहपूर्ण शब्दोंमें कहते हैं- 'भाई! निराश मत हो, मेरे पास आओ।' सच बात तो यह है कि अपने परम सुखद अङ्कमें लेनेके लिये ही वे ऐसा करते हैं । अपनानेके लिये ही वे उसे जगतसे निराश करते हैं। फिर भी हम भूल करते हैं। धनमें, मानमें, कीर्तिमें अर्थात् जगत्की प्रत्येक सफलतामें ही भगवान्की कुपाका अनुभव करते हैं, यह भी अत्यत्तम है; किंत दीनता, दु:ख, अभाव, अकीर्ति और असम्मानकी स्थितिमें भी हमें उनकी मधुरमङ्गलमयी कृपाका विशेष अनुभव करना चाहिये।

एक विधवा बहन हैं, अच्छे धरकी हैं। भगवान्की भक्ता हैं, भजन करती हैं । उन्होंने बताया-भीं परिवारमें रहती, मेरे वाल-बच्चे होते, देवरानियों-जेटानियोंकी माँति मैं वस्त्राभूषण पहनती, इस प्रकार मैं संसारमें रम जाती, भजन करनेकी जैसी सुविधा और मन आज है, वैसा तव नहीं रहता । यह भगवान्की कृपा थी, जिसने मुझे जगत्के सारे प्रलोभन और सारे विषयोंसे दूर कर दिया, हटा दिया और अपनी ओर लगनेका सुअवसर दिया । वास्तवमें यही वात है । भगवान्की दी हुई वह विपत्ति हमारे लिये परम मङ्गलमयी है, जिसने हमें भगवान्में लगा रखा है। मनुष्य अमुक-अमुक प्रकारके वस्त्र पहननेको, अमुक-अमुक प्रकारके मकानमें रहनेको, अमुक प्रकारके भोजन करनेको और लोग मुझसे अमुक प्रकारसे बात करें, इसको तथा ऐसे ही अन्यान्य सांसारिक सुविधाओंको सुख मान रहा है, पर वस्तुतः वे सुख नहीं हैं। किसीने आपको आदरसे बुटाया और किसीने दुत्कार दिया—ये दोनों शब्द ही हैं । इनसे कुछ भी वनता-विगड़ता नहीं। किसीने पाँच सम्मानकी बात कह दी और किसीने पाँच गाली दे दी। यद्यपि गाली देनेवालेने अपनी हानि अवस्य की, पर यदि आपके मनमें मानापमानकी भावना न हो तो आपका उससे कुछ नहीं

बिगड़ा; किंतु हमलोगोंने एक कल्पना कर ली—जगत्में हमारी कितनी अप्रतिष्ठा हो गयी, हम कितने अपदस्थ हो गये ? हमें इन सब बातोंका नित्य बड़ा भारी डर लगा रहता है । जरासी निन्दा होने लगती है तो हम डर जाते हैं, काँप उठते हैं । पर भगवान् यदि जानते हैं कि निन्दासे ही इसका गर्व-ज्वर उत्तर सकेगा तो वे चतुर चिकित्सक के द्वारा कड़वी दवा दी जानेकी भाँति उसकी निन्दा करा देते हैं।

अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा तथा लाञ्छन आदि अवसरोंपर यदि हम भगवान्की कृपा मान हैं तो हम पार हो जायँ। कृपातो वह है ही, पर हमें तो अवकाश ही नहीं है कि हम इसपर विचार कर सकें। जयतक सफलता है, तत्रतक मिथ्या आदर है। हम समझते हें—'हमें अवकारा कहाँ है, कितना काम है, हमारे कितने सम्बन्धी हैं, कितने मित्र हैं, कहीं पाटों है, कहीं मीटिंग है, वहीं खेल है, कहीं कुछ है। सन्न लोग हमें बुलाते हैं, वहाँ हमें जाना ही है। क्या करें । इत्यादि । पर भगवान्ने तनिक-सी कृपा की और लोगोंके मनमें यह वात आ गयी कि इसके बुलानेसे वदनामी होगी तो आज सवने बुलाना बंद कर दिया । मुखसे बोलनेमें भी सकुचाने लगे । भगवान्ने तनिक-सा उपाय कर दिया कि वस, अवकाश-ही-अवकाश मिलने लगा । पास बैठनेसे निन्दा हो जायगी, इतना जानते ही छोग पास वैटना छोड़ देंगे । संसार तो वहीं रहता है, जहाँ कुछ पानेकी आशा रहती हैं; वह पानेकी वस्तु चाहे प्रशंसा ही क्यों न हो। जहाँ कुछ पाना नहीं, वहाँ संसार क्यों जायगा; फिर तो लोग दूर ही रहेंगे।

एक बहुत यड़े धनी हैं, मानी हैं, उनके साथ वैठनेकों मिल जाय, वे अपने साथ बैठा लें, कितनी प्रसन्नता होती हैं; यदा जो बढ़ता है और कहीं वे हमारे घर आ जायँ, तब तो 'ओहो हो ! कितने भाग्यवान् हैं हम । इतने बड़े आदमी हमारे घर आये।' यह बड़ाई पानेका रोग है। मान पाना, बड़ाई पाना, यदा पाना, धन पाना, आराम पाना—जहाँ कुछ भी पानेकी इच्छा है और जहाँ यह पूरी होती है, वह हम सब चाहते हैं, वहाँ हम सब जाते हैं। पर जहाँ यह पानेकी इच्छा पूरी न हो, कुछ देना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, चाहे मानका ही त्याग करना पड़े, कुछ व्यनामी मिले, वहाँसे आदमी हट जाता है,

कहता है यहाँ मेरा क्या काम १ फिर जगननाने गर अनग हो जाते हैं, जब उनको पानेकी कोई आजा नहीं मह जाती । अपने घरके प्राणिप्रय व्यक्तियों हे मनमें भी। जिनके लिये लोग प्राण देते रहते हैं। ऐसी यात आ आ है। है। पिता कमाते थे, उनसे कुछ मिलना थाः वदं प्रा थे, पर जब उनसे बड़ा भी मिलनेकी आगा नहीं राजी। सेवा-शुश्रुषा करनी पड़ती है। तय पुत्र भी सोनने समना है 🕟 अब तो ये बृद्ध हो गये। बङ्गाकष्ट है इन्हें, दूसरे अन्देशि- प्ये मर जायँ तो अच्छा है ।) अपने परिवास्वालीकी जाने दीजिये, अपना ही दारीर दोन्नार वर्ष करण कर जाला है। ओपिष खानेपर भी अच्छा नहीं होता तो सिग्झा हो जाती है और मनमें आता है कि अगर कर जान तो अच्छा हो । साथ रहनेवाले, मित्र, बन्धु-बान्धव वरहन्य ही बातें कहने लगते हैं-प्यर नरक हो गया। रहना तो यहीं है, क्या किया जाय, बड़ा दु:ख है। वे लोग उसने साथ रहनेमें सुख नहीं मानते । उस समय मित्रता नहीं गर जाती । बन्धत्व विलीन हो जाता है । सारा वेम और गारी आत्मीयता हवा हो जाती है।

ऐसे अवसर भगवान् मनुष्यको चेतनेके लिये ही देते हैं। भगवान् क्या करते हैं। मनुष्य जिक्ने-जिले सुखकी सामग्री मानता है, उसे मिटा डालने हें। सुराकी सारी सामग्रियोंको तहस-नहस कर डालते हें और जहाँ सुखकी सामग्री मिटी कि सब झंझट मिटा। जहाँतक चीलकी चोंचमें मांसका दुकड़ा है, वहींतक कीवे-चील उसके पीले-पीले उड़ते हैं। जहाँ मांसका दुकड़ा गिरा कि उससे दूर भागे। जगत्की वस्तुएँ मांसके दुकड़ेकी तरह हैं और सारे मनुष्य कीवेकी तरह।

मान नहीं रहे, घन नहीं रहे, स्वास्थ्य नहीं रहे, यह नहीं रहे, मकान नहीं रहे, नौकर-चाकर नहीं रहे, खानेको न रहे तो फिर कौन पास आयेगा १ पर यदि कोई बुद्धिमान् हो तो निश्चय ही सोचेगा कि भगवान्ने कितनी कृपा की कि मेरे जितने गिरनेके अवसर थे, सबको हटा लिया।

श्रीमद्भागवतमं नलक्त्वर और मणिग्रीवकी कथा आती है। ये दोनों कुवेरके पुत्र थे, 'अलकापुरींग्में रहते थे। दिन-रात विहार किया करते थे। इनको कोई रोकनेवाला नहीं था। योवनं धनसम्पत्तिः प्रभुखमिववेकता। एकंकमण्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्॥ (हितोपदेश-प्रताविका ११)

प्योवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक—इन नारंगिसे एक भी हा तो अनर्थका कारण होता है, पर जहाँ ये नारं। एक साथ उपस्थित हो जायँ, वहाँ तो फिर कहना ही क्या है। कुवेर-पुत्रीमें ये नारं। विद्यमान थे। यौवनका मद था, धनका मद था, अधिकारका मद था, कुवेरके पुत्र ये, स्वेच्छानारी में, अविवेकी थे। एक दिनकी बात है—ये दोनों अध्यर्थोंके साथ नंगे सात कर रहे थे—विद्यास कर रहे थे। उधरसे देविष नारदजी आ निकले। श्रीनारदजीको देखते ही स्त्रियाँ तो शीप्र ही वाहर निकल गर्यों और वस्त्र पहन लिये, वित्तु वे दोनों वहे उद्दुष्ट थे, उसी तरह नंगे खड़े रहे। श्रीनारदजीने कहा—'तुम दोनों जडकी माँति खड़े हो, जाकर वृक्ष हो जाओ।

प्रश्न होता है, ऋपि-मुनि तो क्षमाशील होते हैं, बुरा बरनेवालेका भी भला बरते हैं; फिर श्रीनारदजीमें कोध कैसे उत्पन्न हुआ और उन्होंने नलक्त्र और मिणप्रीवको शाप कैसे दे दिया! उस प्रसङ्गमें कहा गया है कि संतोंकी अवमानना बड़े विनाशकी वस्तु है, करनेवालेके लिये। दूसरी वात, जब धनमें, राज्यमें, अधिकारमें, सपालतामें आदमी अंधा हो जाता है, तब जमतक उसके पास वे बस्तुएँ रहती हैं, तबतक उसका अंधापन नहीं मिटता। उसे प्रेमपूर्वक समझानेका प्रयत्न किया जाय तो वह उलश नाराज हो जाता है, विगड़ खड़ा होता है। ऐसी अवस्थामें उसकी दया यही है कि वह वस्तु उसके पास न रहे। जो धन-दुर्मदान्ध होते हैं, जिनको धनके मदने अंधा कर दिया है, अपनी सफलताके नशेमें जो विल्कुल पामल हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, ऐसे दुशेंके लिये दिरदता ही परम ओषि है—

'असतः श्रीमदान्धस्य दारिहर्य परमञ्जनस्।' (श्रीमङ्गा० १० । १० । १३)

उनके पासले उन वस्तुओंका हट जाना ही उनको नेत्रदान करना है। यदि किसीको ज्ञान-भद हो जाता है तो भगवान् उसे भी हर लेते हैं। भगवान् हमारी मनवाही नहीं करते। श्रीनारद जीने इसीलिये उन्हें शाप दिया कि जिससे उन वेचारोंका यह रोग—धन-भद नष्ट हो जाय। उनको आँखें मिल जायें और वे भगवान्को प्राप्त करें। जडतारूपा इस कड़वी दवाके साथ श्रीनारद जीने उनको मधुरतम दुर्लभ आश्रीष भी दी

कि 'वृक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी मेरी कुपासे इन्हें भगवान्की स्मृति बनी रहेगी और देवताओं के सौ वर्ष बीतनेपर भगवान् श्रीकृष्णका सांनिष्य प्राप्त होगा। तब इनकी जडतादूर हो जायगी । इन्हें भगवश्चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। वे कृतार्थ हो जायगी।

स्वयं श्रीनारद जीने चाहा था कि हम राजकु मारी विवाह कर हैं, पर भगवान्ने उन्हें वानरका मुख दे दिया । यह कथा शिवपुराण और रामचिरतमानसमें आती है । श्रीनारद जीको बड़ा दुःख हुआ । श्रीभगवान्को वहुत कुछ कह गये— भगवान् तो स्वेच्छाचारी हैं, उन्हें किसीका सुख-सौभाग्य नहीं सुहाता। वे अपना ही मला चाहते हैं। आदि परंतु भगवान्ने उनपर कृपा की । पीछे उन्हें पश्चात्ताप भी हुआ । भगवान्ने उन्हें बताया कि हमने आपके हितके लिये ऐसा किया था—

अवगुन मूळ सूळप्रद प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जियँ जानि॥ (मानस १।४४)

'आप-सरीखे विरक्तके लिये स्त्री सारे अवगुणींकी जड़ा ज्ञलप्रद तथा समस्त दुःखोंकी खान है, यही मनमें विवारकर मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया।

भगवत्क्रपाका यह विलक्षण भाव देखकर श्रीनारदजीका शरीर रोमाञ्चित हो गया । नेत्रोंमें प्रेम तथा आनन्दके अशु छलक उठे—

भुनि तन पुलक नयन भरि आए।

(मानस ३ । ४४ । १)

यह समझ लेनेकी बात है। कहीं हमारे विषयांका हरण होता है, मनचाही वस्तु नहीं मिळती, वहाँ निश्रय ही समझता चाहिये कि भगवान् हमपर छूपा करते हैं। भगवान्की छूपाका कोई एक रूप नहीं है। वह न भादम कर, किस रूपमें प्रकट होती हैं। पर जागतिक असफलता भी उसीका एक रूप है। हम संसारके भोगोंकी, अनुकूळ विपयोंकी प्राप्तिमें जो भगवान्की छूपा मानते हैं—यह भगवान्की छूपाका एकाङ्की दर्शन है और एक प्रकारसे असत्-दर्शन है। भगवान्की छूपा निरन्तर है, सनपर है, सन समय है, अपिनु जहाँ भगवान्की छूपा निरन्तर है, सनपर है, सन समय है, अपिनु जहाँ भगवान्की छूपा निरन्तर है, विनाश करते हैं, वहाँ भगवान्की छूपा विशेषरूपने प्रस्कृटित होती है। जन मनुख्य भगवान्की छूपा विशेषरूपने प्रस्कृटित होती है। जन मनुख्य भगवान्की, एरमार्थको सर्व्या भ्रवकर लेका है, अस्वारमको, परमार्थको सर्व्या म्हकर लेकिक स्वार्यकी सिद्धिमें छग जाता है, तत्र मगवान्

वस्तुओंको भगवान् हर छेते हैं, दूर कर देते हैं। मान गया, भन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गयी, सब कुछ चला गया— भनुष्य रोने लगता है, छटपटाने लगता है; पर उस समय दयामय प्रभु मधुर-मधुर मुसकराते हैं, हँसते हैं कि प्यह मेरा प्यारा वच्चा विपत्तिसे बच गया। जिसे हम सम्पत्ति मानते हैं, सचमुच वह विपत्ति ही है—

विपदो नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः । विपद् विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः ॥

'जगत्की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत्की सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं, भगवान्की विस्मृति ही विपत्ति है और भगवान्की स्मृति ही सम्पत्ति है। श्रीतुलसीदासजीके शब्दोंमें—

कह हनुमंत विपति प्रभु सोई।जब तव सुमिरन भजन न होई॥ ( मानस ५ । ३१।२)

जिस कालमें भगवान्का साधन-भजन—उनका मधुर स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही सौभाग्यका माना जाय, उस समय चाहे चारों ओर यहा, कीर्ति, मान, पूजा होती हो, सब प्रकारके भोग उपिष्यत हों, समस्त सुख उपलब्ध हों; पर जो भगवान्को भूला हुआ है, भगवान्की ओरसे उदासीन है वह तो विपत्तिमें ही है—असली विपत्ति है यह। इस विपत्तिको भगवान् हरण करते हैं अपने स्मरणकी सम्पत्ति देकर। यहाँ भी भगवान्की कृपा प्रतिफलित होती है।

जय हम धन-पुत्रकी प्राप्ति, व्यापारकी उन्नति, कमाई, प्रशंसा, शरीरके आराम, अच्छे मकान, कीर्ति, अधिकार आदिको भगवानकी कृपा मान छेते हैं, तब उसे बहुत छोटेसे दायरेमें छे आते हें और गलत समझते हें। भगवान् की कृपा यहाँ भी है, परंतु ये समस्त सामग्रियाँ भगवान्की पूजाके उपकरण बनी हुई हों तो और यदि ये भोग-सामग्रियाँ, सारी-की-सारी वस्तुएँ भगवान्के पूजनका उपकरण न बनकर अपने ही पूजनमें मनुष्यको लगाती हें तो वहाँ भगवान्का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। वस्तुतः भगवान् इनको इसीलिये देते हैं कि इनके द्वारा उनकी पूजा करके मनुष्य कृतार्थ हो जाय, पर ऐसा न करके वह यदि इनका स्वामी बनकर भगवान्को भूल गया तो वह भोगोंका स्वामी नहीं, उनका किन्कर है। भोग उसे चाहे जहाँ ले जाते स्वामी नहीं, उनका किन्कर है। भोग उसे चाहे जहाँ ले जाते हैं, उसे धर्मच्युत कर देते हैं। वह भोगोंका गुलम है। भगवान्ने भोगोंको 'दुःखयोनि', कहा है। भोगोंपर

स्वामित्व हो, मन निग्रहीत हो, सारे-के-सारे भोग और अन्तःकरण निरन्तर भगवान्की सेवामें लगे हों, तभी भोगोंका स्वामित्व है। ऐसा नहीं है तो भोगका स्वामी कहलाकर भी वह भोगका गुलाम ही बना हुआ है और जहाँ भोगोंकी गुलामी है, वहाँ भगवान्की कृपा कैसी ? भगवान्की कृपा तो वहाँ प्रकट होती है, जहाँ सारी गुलामी छुटकर केवल भगवान्की दासता होती है, जहाँ तमाम परतन्त्रता टूट चुकी होती है, रह गया होता है केवल भगवान्का चरणाश्रय । जितनी-जितनी भोगोंकी वृद्धि है, उतनी-उतनी उनकी दासता वढ़ती है। जिसकी जितनी बड़ी ख्याति है, बड़ी कीर्ति है, उसकी उतनी ही अधिक बदनामी होती है। इसलिये भोगबाहुल्य भगवान्की कृपाका लक्षण नहीं है। भगवान्की सची कृपा तो वहाँ मानी जाती है, जहाँ भगवान्का प्रेम है और भगवचरणानुराग है। कितने ही साधक भगवान्में कहते हैं-- अमुक आदमी कितना सखी हो गया, कितने पैसेवाला हो गया, उसके व्यापार हो गया, आपने उसपर कृपा की । हमारे साथ तो आपका दुर्भाव है। पर उन्हें कैसे समझाया जाय कि भोगवाहुल्य तो भगवान्की अञ्चपाका लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदासजीने घोषणा की---

जाके प्रिय न राम-वैदेही ।
तिजये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यि परम सनेही ॥
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीपन बंधु, भरत महतारी ।
बिलगुरु तज्यो, कंत बजवनितिन्ह भये मुद मंगलकारी॥
(विनयप० १७४ । १-२)

जिनको भगवान् सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे यदि प्यारे-से-प्यारे हों, परम स्नेही हों तो भी त्याज्य हैं। यदि हम किसीके माता, पिता, भाई, गुरु स्वामी हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें भगवान्में लगानेका प्रयास करें, न कि उन्हें नरकोंमें पहुँचानेका प्रवन्ध कर दें। वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाई माई नहीं, वह गुरु गुरु नहीं और वह देवता देवता नहीं, जो भगवान्से हटाकर हमें भोगोंमें लगा दे।

तुल्लसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानतें प्यारो । जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो ॥ (विनयप० १७४ । ४)

उसे बुरे मार्गमें लगाना है। ऐसे मार्गमें लगा देना तो उसके साथ रात्रता करना है। ऐसी कोई वस्तु कोई किसी प्राणीको दे दे कि वह भगवान्को भूल जाय, अमृतको भूलकर विप मुख अपरमे खा ले तो वह मित्र नहीं। उसका मीठा है, पर उसके भीतर हलाहल भरा हुआ है। मित्र वह है, जो अंदरसे मित्र है और जो हमें सधार देता है। विषय-भोगोंमें लगानेवाले मित्र कदापि मित्र नहीं। ऐसे ही मित्रके लिये कहा गया है—'विपकुम्भं पयोमुखम् ' (चाणक्यनीति २ | ५) । ऐसे जहर-भरे दुधमुंहे बड़े के सहश ऊपरसे मीठें बोलकर विषयोंमें लगानेवाले मित्रोंको छोड देनेमें ही कल्याण है। संसारके विषय-भोग ठीक ऐसे ही हैं। वे देखनेमें अमृत-से लगते हैं, पर परिणाममें विप ही सिद्ध होते हैं। 'परिणामे विषमिव' (गीता १८ । ३८ )। माता, पिता, गुरु, भाई, मित्र—िकसीको दूध वताकर विप दे देना, उसका उपकार करना नहीं, बुरा करना है। अतएव सबको स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस विषमे बचो। यह मार देगा, यह नरकोंमें डाल देगा। पर यह कहना तो तभी बनता है, जब हम स्वयं इससे वचे हुए हों। असली वस्त तो यही है कि भोगोंकी प्राप्ति, भोगोंकी स्पृहा, भोगोंको प्राप्त करनेकी कामना, मकान, मोटर, अधिकार, पद, पाँच आदमी मेरे आगे-पीछे चलें--यह कामना तथा यह सब देखकर मनका ललचाना आदि नरकरूप ही कहे

वास्तवमें भोगको प्रोत्साहन देना मनुष्यको विगाइना है।

ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भंजन-पद-बिमुख अभागी ॥ (विनयप० १४०। १)

गये हैं---

संसारकी प्रलोभनीय वस्तुओंको दे देना, इनमें लगा देना, इनमें आकर्षण उत्पन्न कर देना, उनकी महत्ता बता देना हितकर नहीं है, अतः उचित नहीं है। यह तो उसके साथ वैर करना है। जिनके पास ये सामग्रियाँ हैं, उनको भी इनकी बुराइयोंसे अवगत करा देना चाहिये।

जगत् तभीतक पकड्ना है, जवनक उसे मुद्ध मिळा रहे । बृद्धे माता-पिताको भी लोग कर्ने हैं-- भगवान अब तो आपकी सुन हैं तो अन्छा है। प्रगीत ये चल वर्षे, तो मुख रहे। अगवके भोग विसीहे नहीं हैं । किसीका बेम यथार्थ नहीं है । घनमें, मानमे, कीतिब कहीं भी सुख नहीं है। केवल जो आत्मा है, जो हमान अपना खरूप है। जो रादा हमारे साथ है। इस शर्भके नष्ट होनेपर जो हमारे साथ रहेगा, उसीमें मुख है। मह धन-कीर्ति और मानका सुख तो उधार लिया हुआ मिष्मा गुण है। हम इसे सन्ना सुख समझ छेते हैं, यह हमासे भूट है। येन तो सुख हैं और न ये सदा गहते ही है।

साधकको चाहिये कि वह निरन्तर भोगींग मन हटाना

रहे, भोग हमारे शत्रु हैं-यह भाव मनमें वार-वार भग्ना के और प्रेममयः आनन्दमय भगवान्में मन लगाता रहे । हो चाहिये कि हम इसके लिये पूरा प्रयत करें । भोगीका नाश हो तो दुःखी न होकर परम सौभाग्य माने, उसमें सहज मुहत श्रीभगवान्की कृपाका अनुभव करें । भगवान् हमारे नित्य सुहृद् हैं । वे कभी अक्टपा करना जानते ही नहीं । मलेरिया होनेपर डाक्टरने कड़वी दवा दे दी, हम मानते हैं कि यह हमारे लाभके लिये है । इसी प्रकार आवश्यक होनेपर भगवान् हमें -कड़वी दवा देंगे । डाक्टरहारा हमारे हितके स्थि किये जानेवाले अङ्गच्छेद (ऑपरेशन)की भाँति आवश्यकता पड़नेपर वे हमारे अङ्ग भी काट सकते हैं, पर उसमें . हमारा लाम ही होगा। हमारे भयानक दुःखदायी रोगः

दोप दूर करनेके लिये भगवान् हमपर कृपा कर रहे हैं,

यह समझना चाहिये । भगवान्की कृपा समझकर निरन्तर उनका नाम लेते रहें और अपना जीवन

भगवान्की इच्छाके अनुकूल वनायें। भगवान् हमारा

सारा कार्य करते हैं, वे नित्य हमारा हित ही करते रहे हैं

और आगे भी करते रहेंगे, यह विश्वास रखेंगे तो निश्चय

ही हम निहाल हो जायँगे।

### कृपाके विलास

( लेख ह ---अनन्तश्री खामी अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज )

( १ )

ईश्वरवादी मानव-समाजमें यह सिद्धान्त सर्वसम्मितिसे मान्य है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वसिक्तिमान, अपराधीन, परमप्रेमास्पद एवं परम कृपाछ हैं। किसी-किसी सम्प्रदायमें ऐसा स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वथा स्वतन्त्र होनेपर भी प्रेमके परतन्त्र हें। अन प्रश्न यह है कि ईश्वर जीवके हृद्यमें रहनेवाले प्रेमके परतन्त्र हें अथवा अपने हृद्यमें रहनेवाले प्रेमके परतन्त्र हें अथवा अपने हृद्यमें रहनेवाले प्रेमके ए जीव भगवानके सौन्दर्य, औदार्य, सौशील्य, माधुर्य आदि यहुणोंको देखकर जैसे उनपर मुग्ध हो जाता है तो ईश्वर जीवके किन गुणोंको देखकर उसके प्रति मुग्ध होते हें ! वस्तुतः ईश्वर किसी अन्यके गुणोंको देखकर मुग्ध नहीं होते। उनमें ही उनका स्वरूपसिद्ध कोई सहज स्वाभाविक गुणहें कि वे स्वयं अपनी कृपा वरसाने लगते हैं— भोष जलमय प्रसु कृपामयं, 'कृपेव प्रसुतां गता,' 'प्रसु सूरित कृपामई हैं' आदि प्रशांश हमी तथ्यको परिपृष्ट करते हैं।

प्राचीन प्रन्थोंमें कारुण्य, कृपा, अनुकम्पा, अनुप्रह, पुष्टि, द्या आदिके नामसे एक ही वस्तु प्रसिद्ध है और वह है—भगवान्का सहज स्वभाव । वह नैमित्तिक नहीं है, प्रत्युत भागवत आनन्दका सरल-सरल, तरल-तरल, पावन प्रवाह है।

( ? )

भगवत्सम्बन्धी अनेक प्रश्नों और समस्याओंका समाधान उनकी कृपामें ही निहित है; जैसे—निराकार साकार स्यों होता है ? अन्यक्त न्यक्तिके रूपमें क्यों प्रकट होता है ? पूर्ण परिच्छिन कैसे हो जाता है ? अकाल कालकी धारामें कैसे आ जाता है ? कारण कार्यके रूपमें कैसे परिणत होता है ? वह मनुष्य, पद्य, पक्षी आदिके रूपमें कैसे परिणत होता है ? असम्बन्ध होनेपर भी सम्बन्धी क्यों अनता है—इन सक्का, ऐसी अनेक मानस्कि विकल्प ब्रन्थियोंका और बौद्धिक उलझनोंका एक ही समाधान है—हरूयके अनेक नाम-रूपमें अजस प्रवहमान एवं तरंगायमान कृपा-स्रोतस्विनीकी अखण्ड धारा । सत्युरुष अपनी अन्तर्द्र्शिनी, तत्त्वावगाहिनी दृष्टिले इसका सतत दर्शन करते रहते हैं । कृपा एक दर्शन है, भाव नहीं । श्रीमद्धागवतमें अनुकम्पाके समीक्षणका वर्णन है, प्रतीक्षणका नहीं । समीक्षण प्राप्तका

होता है और प्रतीक्षण अप्राप्तका । सम्पूर्ण जीव-जगत्का कृपामय परमेश्वरमें ही उन्मजन-निमजन हो रहा है। कृपा-प्राप्ति ही लालसा मत करो, उसको पहचानो ।

( \$ )

श्रीमद्भागवतके व्याख्याता महानुभावींने कहा है कि जन श्रीयशोदामाताने वालक्वाणको बाँधनेके लिये हाथमें रस्सी उठायी, तत्र भगवान्की खतःसिद्ध अनेक शक्तियाँ उसमें बाधा डालनेके लिये उद्यत हो गर्यी । व्यापकता कहती थी कि जिनका ओर-छोर नहीं, वे रस्सीकी छपेटमें कैसे आयेंगे ? पूर्णता कहती थी कि जिनमें बाहर-भीतर नहीं, वे रस्सीके मीतर कैंने अँटेंगे । असङ्कता घोषणा कर रही थी कि प्रभुके शरीरके साथ रस्सीका सङ्ग असम्भव है। अद्वितीयताने स्पष्ट मना कर दिया कि 'स्वभी 'स्वभा क्या बन्धन १ बन्धन 'पर'के साथ होता है । इस आपाधापीके समय श्रीमती भगवती भास्वती कृपादेवी मन-ही-मन मसकरा रही थीं। उन्होंने एक बार अपनी तिरछी चितवनसे देखा और सब इक्तियाँ निष्प्राण-सी धरी-की-धरी रह गर्यो । बालकृष्ण प्रभु वन्धनमें आ गये । 'दामोदर' नाम-रूप प्रकट हो गया । भक्त केवल प्रेमकी रस्लीते ही नहीं, पश्च बाँधनेकी रस्सीसे भी प्रसुको बाँघ लेते हैं। भक्तमें इतना सामर्थ्य कहाँसे आता है ! इस प्रश्नका उत्तर है-- 'कृपयाऽऽसीत् स्ववन्धने ।' ठीक ही है, भगवती कृपा ही 'शक्तिचक्रवर्तिनी' है, भगवात्की प्रेयसी पटरानी !

( 8 )

जव घर-वाहर—सर्वत्र प्रलयाग्निकी ज्वाला वधकते लगती है, अपने पाप-तापकी मायासे सम्पूर्ण विश्व झुल्सने लगता है, उस समय एक सची माँ जैसे अपने शिशुओं को गोदमें उठा लेती है, वश्च:स्थलसे चिपका लेती है, उनको बाहरकी आती वायु भी नहीं लगने देती, उनकी शय्या बन जाती है, अपनी छातीके दूधसे ही उनका पालन-पोपण करती है, चैसे ही महाप्रलयके समय मगवान सब जीवोंको अपनी ही सत्ता, ज्ञान और आनन्दमें लीन कर लेते हैं। उनके संस्कार-शेप बीजके सिवा अर्थात् उनके जीवत्वके सिवा और कुछ भी शेष नहीं छोड़ते। जैसे माँके गर्भमें शिशु समग्र सम्पोपण और संवर्द्धन प्राप्त करता है, उसी

#### ( 6

इसी प्रणयनके अनन्तर इष्ट-अनिष्टका भाव परिपक्ष्य हो जाता है, तब इष्ट-प्राप्ति और अनिष्टको दूर करनेकी इच्छा होती है। यह इच्छा ही 'अभिलाषिणी' कृपाका रूप है। जो अभिलाप देता है, वही प्राप्त भी कराता है और प्राप्तिक साधन भी देता है। धर्म, अर्थ, काम—कुछ पाना है तो उसके लिये लेकिक वैदिक कर्म चाहिये। कर्मके करण-उपकरण चाहिये। वर्मका अधिकारी कर्ता चाहिये। उपयुक्त स्थान और समय चाहिये। सहायक और सामग्री चाहिये। विशेष ज्ञान चाहिये। यह एक लेकर कौन आता है १ प्रसुक्ती 'प्रापणी' कृपाके ही ये भिन्न-भिन्न रूप हैं। यह है सर्वदा, सर्वन्न, सन्पर; परंतु पहन्नानता है वोई-कोई।

#### ( ९)

अनुकूल अथवा प्रतिकृल वस्तुकी प्राप्ति होनेपर दातापर दृष्टि जानी चाहिये; परंतु कुछ ऐसी मोहमयी लीला चल रही है कि अनुकूलमें राग हो जाता है, प्रतिकृलमें द्वेप और दातापर दृष्टि जाती नहीं । रागते पक्षपात और द्वेपसे कृरता तथा रागमें स्वाद और द्वेपमें करुताका जन्म होता है । परंतु ऐसा क्यों होता है ! ऐसी दशामें प्रमुक्ती कृपा कहाँ प्रमुक्त होता है ! गम्मोरतासे देखें, वह कहीं जाती नहीं है। हमारी स्वतन्त्र विवेकशक्तिको जाग्रत् करती रहती है । क्या कल्पित गणित ठीक ठीक सीख लेनेपर वास्तिक गणितका साधन नहीं बनता ! विना मुख-दुःखके झकोरे सहन किये किसके जीवनमें स्कूर्तिका उदय हुआ है ! इस प्रक्रियामें जो लोग प्रसुके कृपा-वैभवको देखकर मुग्ध होने लगते हैं,, उन्हें वह प्रमुके सम्मुख कर देती है और अनुरोधनी वन जाती है।

#### ( 80 )

यह मोहनी किस-किस विलक्षण और विचक्षण रीतिसे विभिन्न-लक्षण जीवोंको संसारकी विविध प्रवृत्तियों में लगाकर प्रवर्तनी। नाम धारण करती है यह पृथक् पृथक् निरूपण करना शक्य नहीं है। संसारमें जितनी कियाएँ हैं। भाव है। संशार हैं—सभी इस नवनवायमान 'अभिव्यञ्जनीं। के ही रूपान्तर हैं। जो इनके बाह्य स्वॉगके रंगमें ही अपने अन्तरङ्गको रंग लेता है, वह चक्रवातमें तृणके समान उड़ता-पड़ता रहता है और जो इसके अन्तरङ्गमें विराजमान करणावरुणालय प्रभुके तरंगायित रूपको देख लेता है, वह क्षण-क्षण उनका दर्शन करके आनन्दमण्य रहता है।

#### ( ११ )

मभुकी कृपाका एक रूप है-प्याकर्षणीः। परंतु वह प्रारम्भमें विकर्षणीं का रूप ग्रहण करके आती है। विकर्षणी भी अपना सहज सौरम तब प्रकट करती है, जब वह 'तापनी' होकर हृदयमें प्रपञ्च-संवेदनके प्रति ताप उत्पन्न कर चुकती है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर-वियोगिनी वृत्ति प्रपञ्च-संयोगमें ताप और ज्वालाका अनुभव करने लगती है—संसारकी सुरभित वस्तुमें भी दुरभिसंधिकी शङ्का होती है, रसमें भी विष स्पष्ट जान पड़ता है, सरूपतामें छिपी कुरूपता दीखने लगती है, सुकुमार मारका दूत लगने लगता है, मधुर स्वर सुख-विधुरताके कर्णभेदी ध्वनि-सदश प्रतीत होने लगते हैं और प्रिय-सम्बन्ध बन्धन लगने लगते हैं। तव यह 'तापनी' संसारकी ओरसे विकर्पितकर प्रभुकी आकर्षण-धारामें डाल देती है। अब ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरा प्रेमी है। वह मुझे बलात अपनी ओर खींच रहा है । मेरा वास्तविक प्रियतम वही है। मेरा निवास-स्थान उसीके पास है। इतने दिनोंतक मैंने घोर अन्धकारमें, पराये घरमें जीवन व्यतीत किया है। मैंने भ्रमवश दुःखको सुख माना है। मैं जहाँ हूँ, वहाँ द्यान्ति नहीं है, प्रकाश नहीं है, सुख नहीं है। मुझे अपने प्रियतमके उस रसमय, मधुमय प्रदेशमें चलना चाहिये, जहाँ वस, वही-वह विहार करता है।

#### ( १२ )

जय इस प्रकारके संकल्प उठने लगते हैं, तब इनके प्रवाहमें वासनाके मल धुलने लगते हैं। इपा ध्यालमीं होकर आती है और धीरे-धीरे अन्तर्देश पवित्र होने लगता है। तब वह इपा ध्रावणीं। और ध्नेहनीं। भी वनती है। प्रमुके लिये तीव व्याकुलताकी ज्वालांसे वह अन्तःकरणकी द्वत करती है और उसमें परमानन्दमय प्रमुके लिये एक प्रकारकी स्निग्धता उत्पन्न करती है। इस क्षालन, ब्रावण और स्नेहनकी प्रक्रियाके विना इदयमें रासायनिक प्रभाव (संवेदन) उत्पन्न नहीं होता और उसमें मरावदाकार होनेकी योग्यता नहीं आती। वासनाएँ दूसरा आकार बना देती हैं। ममता कठोर बनाती है और अन्योन्यमुखता रक्षा करती है। समता कठोर बनाती है और अन्योन्यमुखता रक्षा करती है। इन तीनों दोषोंकी निवृत्तिके लिये छपा उक्त तीनों रूप धारण करती है और आलित, द्रावित एवं स्निग्ध इदयमें भगवानके प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है। अय उसका एक नाम ध्रसादनी। भी हो जाता है।

इस अवस्थामें ईश्वरके जिस स्वरूपका अनुभव होता है, वह अत्यन्त विविक्त एवं स्पष्ट नहीं होता; क्योंकि वासनाओंके शान्त हो जानेपर भी अविद्याके संस्कार वने रहते हैं, परंतु हृदय शुद्ध होनेके कारण ईश्वरको सम्पूर्ण रूपसे अपना विषय बनानेके लिये एक दिव्य वृत्तिका उदय होता है। उसमें व्याकुलता नहीं है। दाह और ताप भी नहीं है; परंतु सम्पूर्ण अनुभृतिके लिये प्रयत्न होता रहता है। इस प्रयत्नको अथवा 'जिज्ञासनी' कृपाका 'अन्वेषणी', 'विवेचनी' नाम दिया जा सकता है। इसमें अपने अन्वेष्य अथवा अनुसंघेय वस्तके अतिरिक्त किसी अन्य विषयकी ओर चिन्तनकी धारा नहीं गिरती । परिणामतः 'प्रकाशनी' कृपा अभिव्यक्त हो जाती है। उस समय अपने अन्तः करणके हो सूक्ष्मतम आधार-प्रदेशमें भगवत्स्वरूपकी स्फूर्ति होने लगती है। वह स्वरूप न घटादिके समान प्रत्यक्ष होता है और न स्वर्गीदिके समान परोक्ष । वस्तुतः वह अवेद्य अपरोक्ष ही होता है, परंतु 'अन्वेषणी'से पृथक, 'विवेचनी'से स्वरूप और ·जिज्ञासनीं भे प्रत्यक्चैतन्यामित्र ब्रह्मके रूपमें अनुभव होता है । इस अनुभृतिको भेलनी की संज्ञा दी जा सकती है; क्योंकि जिसका अनुसंधान कर रहे थे, वह अब मिल गया है। यह मेलनी ऐसी है कि फिर वियोजनी अथवा संयोजनी वृत्तिका संसर्ग नहीं होता; क्योंकि वियोग-संयोगकी कल्पनाके लिये अब कोई अवकाश नहीं रहता। कर्मके नप्र होनेपर पलका नाश अथवा हास होता है, किंतु प्रमाण-वृत्तिके रहने न रहनेका प्रमेय वस्तुपर कोई प्रभाव नहीं पडता । वस्तुके लिये समरणी-विस्मरणी भी अकिंचित्कर है । भक्तिमार्गसे भी मेलनी केवल नित्य सम्बन्धकी अभिव्यञ्जनो होती है, उत्पादनी नहीं ।

( 88 )

इसमें संदेह नहीं कि यह सर्वविध बन्धनसे मुक्त कर देती है, चाहे इसका रूप कुछ भी क्यों न हो ? इसिट मेटनीका ही एक नाम भोचनीं हो जाता है। यह अनात्मासे, अनिष्टसे, हैतभ्रमसे सर्वथा मुक्त करनेमें समर्थ है। इसके बाद तीन रूप प्रकट होते हैं—'शमनीं में सम्पूर्ण वृत्तियोंकी उपशान्ति होकर प्रपञ्चका अभान हो जाता है। 'स्वन्छन्दनीं में वृत्तियोंकी प्रतीतिमात्र रहती है अर्थात् उपस्थित-अनुपस्थितिका कोई महत्त्व नहीं रहता और

'ह्रादनी' रसिक, रस्य और रसनकी परमानन्द्रः एकरस कर देती है। तब भूमि, गुजा लगा, पर्छ, पर्छी। पर्वतः नदीः सूर्यः चन्द्रमाः अग्निः समागः आधाः मनः भोक्ताः भोग्यः कर्ताः वर्म (वहाँतक मिनामें !) मन करा भगवन्मय हो जाता है। धाम, नाम, रूप, छीछा, गुण, स्वभाव, दुर्जन, सञ्जन—सव नुङ, रसन्तरू परमात्माकी निर्माण-लीलामात्र होने हैं। यह धादनी कभी (अभिसारणी) और कभी (माननी) होकर आती है। मुखकी व्यञ्जनाके लिये मनाती है। मिलनेके लिये नदीनी तरह बहती है। आनन्दधारामें हिम-दिल्यक समान मान करके बैठ जाती है। यह चाहे जो रूप भारण कर, रहनी है---भावनीः (रज्जनीः, 'तर्पणीः और भन्दनीः। नाहे ऑल-मों चढ़ी हो, नाहे प्रसन्न, वह प्रियतमकी प्रसन्तनाके लिये अपनी प्रियताकी अभिन्यक्ति ही होती है। नयोकि अव आनन्द-रसके सिया दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसीसे यह कभी मिलकर भोदनी दिखायी देती है तो कभी · 'मादनी' दीखती है । संयोग और वियोग गुल्नमिलकर एक हो चुके होते हैं और उनकी आङ्गतिविशेष होनेपर भी तत्त्वविशेष नहीं होता । व रस-विशेपके उत्त्यम हैं, प्रेमके पकाश हैं, प्रीति-महार्णवकी तरंगें हैं; कभी दो है, कभी एक हैं। वहाँ 'कभी' है, परंतु काल नहीं। 'यहाँ, हैं; परंतु देश नहीं । दो हैं, परंतु द्वैत नहीं । यह 'सरूपणीं' कुपा अभेदस्वरूपा ही है ।

१५ )

इस कृपाका स्वरूप देश-काल-वस्तु-व्यक्तिसे परे भी है और उनमें अनुस्यूत भी । वस्तुतः कृपाके अतिरिक्त और कोई महत्ता-सत्ता नहीं है । वह 'अरूपिणी' रहकर सर्वरूपमें प्रकाशित होती है। कृपा और कृपाछ दो तत्त्व नहीं हैं। जव, जो, जहाँ कृपाछका स्वरूप है, तव, वहाँ, वही कृपाका स्वरूप है। आत्मा-परमात्माका भेद और अभेद—दोनों ही कृपा हैं। जब सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्च अन्धतमसा-च्छन होता है, तब क्या हमारे नेत्रोंके भीतरसे सूर्य-ज्योति बेरोक-टोक झाँकती हुई नहीं ज्ञात होती ? अन्धकारके पीछे क्या सूर्यमण्डल जगमगाता हुआ नहीं होता ? अन्धकार, दुःख, मृत्युके आगे-पीछे सर्वत्र वही मङ्गलमयी ज्योति झिलमिला रही है। इस 'अरूपिणी कृपाको केवल पहचानना पड़ता है, पाना नहीं। तत्त्वज्ञानका अर्थ भी इसे पहचानना है। इसको चाहे बहा कह हो

या आत्मा ! सगुण-निर्गुणका भेद व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं ।

#### ( १६ )

'रूपिणी' कपा तब समझमें आती है, जब वह हमारे इप्टके सारणमें हेतु बनती है-जैसे सत्तक्क मिले, भगवद्धाम मिले, कुछ कालतक भगवान्की आराधना मिले। भक्तकी दृष्टिसे वह रूपिणी कृपा होगी; क्योंकि वह साधनका रूप धारण करके आयी है । यह कृपा अपने-अपने पुरुषार्थ--धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्तिमें अनुकलता उत्पन्न करनेपर पहचानी जाती है। जिज्ञासको संत मिले, अर्थीको सेट मिले, वामीको वामिनी मिले और धर्मात्माको सत्पात्र मिले

तो उसे वह भगवान्की रूपिणी कृपा समझेगा ; परंतु यह दृष्टि पुरुपार्थकी उपाधिसे है । इसमें कृपाकी सची पहचान नहीं है । सची क्रपामें अपनी इच्छा या आवश्यकतापर दृष्टि नहीं जाती । उसमें प्रत्येक परिस्थितिमें ही उसका समीक्षण होता है, प्रतीक्षण नहीं, प्रार्थना भी नहीं । जो है, उसके लिये क्या प्रतीक्षा और क्या प्रार्थना ? उसकी अनेक-रूपता वैसी ही है, जैसी रासळी ठाके समय श्रीकृष्णकी अनेकरूपता या ब्रह्माके प्रति अनन्त रूपका दर्शन । कृपाकी पहचान हो जानेपर उसमें सारण, प्रतिष्ठा और निष्ठाकी भी आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ है, नहीं है, भासता है, नहीं भासता है, प्रिय है, अप्रिय है, भेद है, अभेद है-बस, कुपाका ही विलास है।

## ईश्वर-कृपा-विवेचन

शिष-जव ईइवरकी कृपा होगी और वे अनुकम्पा करेंगे, तव क्या संसारकी समस्त आसक्तियाँ क्षणभरमें छिन्न-भिन्न हो जायँगी ?

स्वामीजी—हाँ, उनकी कृपा हो तो ऐसा हो सकता है; किंतु उनका कृपापात्र बननेके लिये खयंको शुद्ध वनाना आवश्यक है। पहले खयंको शुद्ध और पवित्र न वनाओंगे तो कैसे कृपा करेंगे?

शिष--परंतु गुरुदेव ! यदि तन-मन-वचनका संयम हो जाय तो कृपाकी आवश्यकता ही क्या रह जायगी और यदि संयम ही हो सके, तब तो अपनी आत्मोन्नित मैं खतः कर ही सकता हूँ ?

स्तामीजी--तू एक वार अन्तःकरणसे प्रयत्न तो करके देखा उनकी कृपा होती है या नहीं--इसपर विचार पीछे करना। पुरुषार्थ किये विना हाथ-पर हाथ रखकर वैठे रहनेसे कोई भी उनकी कृपा नहीं पा सकता।

क्षिण—भगवन् ! ऐसी वात सुननेमें आती है कि जो छोग किसी समयमें महापापी और व्यभिचारी थे, वे किसी प्रकारका साधन-भजन किये विना ही ईइवर-क्रपासे अनायास ही उनका दर्शन प्राप्त कर सके। इसका क्या कारण है?

स्वामीजी—छोग बाहरसे पापी, व्यभिचारी और दुराबारी होते हुए भी ईइवर-दर्शन कर सकें, इस विषयमें यह अवश्य समझना चाहिये कि उनके हृदयमें पहले एक वार तीव्र अशान्ति उत्पन्न हो चुकी होती है। जब इस प्रकारकी अशान्तिसे उनका हृदय सुलगने लगता है, भोगोपभोगके प्रति तिरस्कार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें किसी प्रकार भी शान्ति नहीं मिलती, तब वे भगवान्की कृपा प्राप्त करनेके लिये इदयके पवित्र भावसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु उसे सुनते ही हैं।

शिष्य—देव ! मैं 'ऐसा समझता हूँ कि जो छोग इन्द्रियादिका निग्रह कर काम-कश्चनादिका त्याग करके ईश्वर-कृपा-प्राप्तिके लिये सर्वदा तत्पर रहते हैं, उन्हें पुरुषार्थवादी अथवा खावलम्बी कह सकते हैं और जो केवल ईश्वरके नामपर विश्वास रखकर उसपर ही निर्भर रहते हैं, उनकी संसारासिक ईक्वर खर्य ही दूर करते हैं और अन्तमें वे ही उन्हें परमपद भी प्रदान करते हैं।

सामीजी—हाँ, किंतु ऐसे भाववाले भक्त विरले ही होते हैं। ऐसे साधक ही कृपासिद्ध माने जाते हैं। —खामी विवेकानन्द

### भगवत्कृपासे सत्सङ्ग या सत्सङ्गसे भगवत्कृपा ?

( लेखक---महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्दजी सरस्वती महाराज )

परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ है। श्रीमद्भगवद्गीतामें तत्त्व-प्राप्तिके लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि साधन बताये गये हैं; किंतु वर्तमान समयमें मनुष्य कोई भी कठिन पारमार्थिक साधन करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है। कभी वह समयके अभावका बहाना बनाता है, कभी पारिवारिक समस्याओंका और कभी शारीरिक अस्वस्थताका। पर सच्चाई यह है कि उसमें साधन करनेकी रुचि या लगन ही नहीं होती। यदि एक बार सच्ची लगन उत्पन्न हो जाय तो साधकको सभी ओरसे सहायता प्राप्त होने लगती है। जो मार्ग अगम दिखायी देता था, वही सुगम हो जाता है।

यदि सुगमताकी दृष्टिले देखा जाय तो प्रभु-कृपा-प्राप्तिके लिये सत्सङ्गले बढ़कर और कोई साधन नहीं दीखता । सत्सङ्गतिले मनुष्य सहज ही दुस्तर भवसागरको पार कर जाता है । दूसरी ओर जिस साधकके दृृदयमें सत्सङ्ग करनेकी इच्छा उत्पन्न हो, उसे अपने ऊपर भगवान्की बड़ी भारी कृपा समझनी चाहिये; क्योंकि—

सतसंगत सुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ ( मानस १। २। ४)

सत्सङ्ग सब मङ्गलोंका मूल है। जैसे फूलसे फल, फल्से बीज और बीजसे वृक्ष होता है, उसी प्रकार कृपा-साध्य सत्सङ्गसे विवेक, विवेकसे 'सत्'का प्रहण और उससे भक्तिकी प्राप्ति होती है। सत्सङ्गसे इस प्रकार सहज ही मनुष्य आवागमनके चक्रसे छूट जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिये कि भगवान्को उनकी भक्तिसे प्राप्त करना सबसे सुगम है और भक्ति सत्सङ्गसे सहज ही प्रकट हो जाती है। इसीलिये गोस्वामीजीने सत्सङ्गसे संस्तिका अन्त बताया—भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंगन पावहिं प्रानी ॥ पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता। सतसंगित संस्ति कर अंता॥ (मानस ७। ४४। ३)

तथा--

बिनु सतसंग विवेकन होई। राम कृपा बिनु सुरुभ न सोई॥ ( मानस १।२।४)

सत्सङ्कके समान अन्य कोई लाभ नहीं और वह सुलभ होता है केवल भगवत्क्रुपासे— गिरिजा संत समागम सम न लाभ ऋदु आन । विनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं वेद पुरान ॥ (मानस ७ । १२५)

भगवान् शंकर वतला रहे हैं—'गिरिजा! कोई देश या काल ऐसा नहीं हैं, जहाँ सत दुर्लभ होंं?— सबहि सुलभ सब दिन सबदेसा। सेवत सादर समन कलेसा॥

( मानस १ । १ । ६ ) परंतु निकट होते हुए भी संतोंकी पहचान नहीं हो पाती, पता नहीं चलता कि असुक व्यक्ति संत है । 'जो 'सत्' पदार्थ परमात्माके यथार्थ तत्त्वको जानता है और उसे उपलब्ध कर जुका है, वहीं संत है । महाभारतमें कहा गया है—

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति । सन्तो गतिर्भूतभव्यस्य राजन् सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥

(महा० वन० २९७। ४८) 'सत्पुरुष सत्यके बळते सूर्यका संचालन करते हैं। संत-

महात्मा अपनी तपस्यासे इस पृथ्वीको धारण करते हैं। राजन ! सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्यके आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतोंके बीचमें रहकर कभी दुःख नहीं उठाते हैं।

संतोंकी महिमाको भगवान् श्रीरामने खयं नारदजीके प्रति सविस्तर कहा और यहाँतक कह दिया कि—

मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते॥ ( मानस ३ । ४५ । ४ )

त्रमुषभदेवजीने अपने पुत्रोंको उपदेश देते हुए कहा— महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता

विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। . (श्रीमङ्गा०५।५।२)

'महापुरुष (संत ) वे ही हैं, जो सम-चित्त, शान्त-स्वभाव, क्रोधहीन, सबके सुदृद् और सदाचारसम्पन्न हों। ऐसे संतोंका मिलना वस्तुतः भगवत्कृपासे ही सम्भव होता है। काकसुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं—

आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥ (मानस ७। १२३ क) 'यदापि में सब प्रकारते तुच्छ हूँ, फिर भी श्रीरामचन्द्र-जीने आज मुझे अपना निज-जन जानकर संत-समागम दिया।

श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको सुलभ और समस्त सुखोंकी जननी वताया गया है। संत उस त्रिताप-नाशिनी कलिमल-हारिणी भक्तिका अकारण दान करते रहते हैं; परंतु मिलते क्य हैं ? जब अकारणकरुण भगवान् द्रवित होते हैं, तब— रघुपति-भगति सुलभ, सुखकारी। सो त्रयताप-सोक-भय-हारी॥ बिनु सत्तसंग भगति निह्ह होई। ते तब मिलें द्रवेजब सोई॥ जब द्रवे दीनद्यालु राघव, साधु संगति पाइये। जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरासि नसाइये॥ (विनयप० १३६। १०)

श्रीरघुनाथजीकी दयासे संत-समागम होता है और उसके फल्प्स्करूप पाप-पुजोंका नाश होता है।

सेवत साधु द्वेत-भय भागे । श्रीरघुवीर-चरन लय लागे ॥ देह-जनित विकार सब त्यागे । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ॥ (विनयप० १३६ । ११)

सत्सङ्गरे सांसारिक द्वन्द्व—राग-द्वेष, मान-अपमान, हर्ष-शोक आदि समाप्त हो जाते हैं और जीव अपने निज स्वरूपमें अनुरक्त हो जाता है अर्थात् जीवनका परम पुरुषार्थ— परमात्म-तत्त्व प्राप्त कर लेता है।

सत्सङ्गका इसीलिये इतना महत्त्व है कि यह अत्यन्त सुगम साधन होते हुए भी ऊँचा-से-ऊँचा लाम प्रदान करता है। परमात्माकी प्राप्तिने बढ़कर ऊँचा लाभ अन्य कोई हो ही नहीं सकता । भगवान् श्रीरामको प्राप्त करनेमें विभीषणको क्या परिश्रम करना पड़ा ! भगवत्कृपाते ही उन्हें परम भागवत हनुमान्जीका सत्सङ्ग मिला—

अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता॥ ( मानस ५ । ६ । २ )

और तत्सङ्गके फल-स्वरूप विभीषणपर श्रीराघवेन्द्रकी कृपा मानो उमझ पड़ी। भगवान्ने उन्हें लंकाका अविचल राज्य ही नहीं दिया, प्रत्युत अपना अलौकिक प्रेम भी प्रदान किया— सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। तात तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें॥ (मानस ५। ४८। १)

श्रीराम-कृपासे जिसे सत्सङ्ग मिलता है, उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं अर्थात् अपने भूले हुए स्वरूपकी स्मृति हो जाती है। काकभुगुण्डिजी कहते हैं—

राम कृपाँ तव दरसन भयक । तव प्रसाद सब संसय गयक ॥ ( मानस ७ । ६८ । ४ )

यहाँ गोस्वामीजी 'राम-कृपांग्पर विशेष बल देते प्रतीत होते हैं। सत्सङ्ग भगवत्कृपा-प्राप्तिका एकमात्र सुगम और अमोघ उपाय है। एक निमिषका सत्सङ्ग भी दुर्लंभ होता है, परंतु सत्सङ्ग मिलता उसीको है, जिसे प्रभुकी कृपा प्राप्त होती है, जिसकी ओर प्रभु कृपा कर एक बार देख लेते हैं— सत्त संगति दुर्लंभ संसारा। निमिष दंड भिर एक उ बारा (मानस ७। १२२। १)

संत बिसुद्ध मिलहिं परितेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ ( मानस ७ । ६८ । ४ )

यह निर्णय असम्भव-सा है कि भगवत्कृपासे सत्सङ्गकी प्राप्ति होती है अथवा सत्सङ्गसे भगवत्कृपा-प्राप्ति । वस्तुतस्तु इन दोनोंको अन्योन्याश्रित ही कहा जा सकता है ।

दीनकी पुकार

はなんなんなんなんなん

कृपानिधान करियो कछु कृपा दीन माथै ॥टेक॥
में आदि तुमरो अंसा, अब विसर गयो निजवंसा।
सांसे में आब विहाबै, प्रभु तोहि दया सुख थावै॥
तुम जीवों के प्रति-पाला निज देवा देव दयाला।
सब के जो अंतरजामी, अब मोहि दया कर स्वामी ॥
हम दीना दीन पुकार, तुम सुण हो सिरजनहार ।
अब तारण विरद विचारो, सांई बेग मुझ तारो॥
हमसं कुछ नाहि लहीज, तुम देव दया निज कीजै।
'हरिदेव' सदा हरि तेरो, वित चरण कमलको चेरो॥
—संत श्रीहरिदेवदासजी महाराज



### भगवत्क्रपाका दुःखावतार !

( छेखक —सिडपीठाधीश्वर स्वामी श्रीरामप्रसन्नाचार्यंजी महाराज )

इस संसारमें आर्त-प्रपन्न भक्त तो तत्क्षण ही (प्रपत्युत्तर-कालमें ही ) अजर, अमर, प्रशान्त वैकुण्ठमें अपने भावना-नुकूल सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य मुक्तिरूपा भगवत्कुषा प्राप्त कर लेते हैं; किंतु हत-प्रपन्न भक्त श्रीरावसानपर्यन्त इस संसारमें रहना चाहते हैं और तदनन्तर मोक्षकी प्रार्थना करते हैं। यद्यपि उनके शरणागत होनेके साथ ही उन्हें मुक्ति उपलब्ध हो जाती है, तथापि उनकी इस प्रकारकी प्रार्थना सुनकर उनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान् इस शरीरपर्यन्त उन्हें संसारमें रखनेके लिये राजी हो जाते हैं।

अब शङ्का यह होती है कि इस जीवनके पुण्यमय प्रारम्भको रखकर केवल सुखमय जीवन-यापनकी व्यवस्था तथा पापमय प्रारम्भेको नष्टकर दुःखरिहत जीवन-यापनकी व्यवस्था करनेमें समर्थ होते हुए भी भगवान ऐसा क्यों नहीं करते ! इसका समाधान करते हुए किव-तार्किककेसरी सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवेदान्तदेशिक स्वामीजी क्यासतिलक के माध्यमसे कहते हैं—

शोकास्पदांशमथनाश्रयतां भवाव्धौ रागास्पदांशसहजं न रुणित्स दुःखम् । नोचेदमी जगति रङ्गधुरीण भूयः क्षोदिष्टभोगरसिकास्तव न सारेयुः॥

ंहे रङ्गधुरीण भगवन् ! आप पिछले जन्मोंके प्रारब्धोंको नष्ट कर देते हैं, किंतु इस जन्मके पापमय प्रारब्धको नष्ट नहीं करते; क्योंकि जब इस शरीरमें सुख-ही-सुख मिलता रहेगा तो क्षुद्र सांसारिक भोगोंमें लिप्त भक्त आपको स्मरण ही नहीं करेंगे।

भगवान् यदि मानवको दुःख न दें तो क्षुद्र स्त्री, पुत्र, परिवार और भोगोंमें फँसा रहनेसे संसारमें उसकी रूचि उत्पन्न होगी और भगवदनुभवकी चाह समाप्त हो जायगी तथा भगवत्कृपासे परे होकर उसे पुनः न जाने किस अनर्थका सामना करना पड़ेगा। अतः श्रीभगवान् अपने भक्तों (यह 'भक्तः शब्द भक्तिः मार्गपर चलनेवाले साधकोंका वाचक है।)के प्रारब्धके अन्तर्गत पापोंको निमित्त बनाकर दुःखमयी परिश्यियोंको उत्पन्नकर उन्हें सांसारिक दोषोंका अनुभव कराकर संसारसे विरक्त बना देते हैं।

यह भी भगवान्का कृपा करनेका एक प्रकार है। अपने अंश ( जीव )को इस संसारसे विरक्त एवं अपने प्रति अनुरक्त वनानेके लिये वे खयं अपने कृपा-प्रदर्शनका वर्णन करते हैं— यस्यानुग्रहमिच्छामि धनं तस्य हराम्यहम्। वान्धवेभ्यो वियोगेन भृष्टां भवति दुःखितः॥ यदि मां तेन दुःखेन संतप्तो न परित्यजेत्। तं प्रसादं फरिण्यामि यः सुरैरिप दुर्छभः॥

'जिस पुरुषपर मैं कृपा करना चाहता हूँ, उसकी सम्पत्तिको हर छेता हूँ तथा उसे वन्धुओंसे वियुक्त कर देता हूँ, उस वियोग-दुःखसे संतप्त होता हुआ भी यदि वह मेरा परित्याग नहीं करता तो उसके ऊपर मैं वह कृपा करता हूँ, जो देवताओंको भी (अत्यन्त ) दुर्छभ है। कहा भी गया है—

हरिष्टुं: खानि भक्तेभ्यो हितबुद्ध्या करोति हि। शक्सशरागिनकर्माणि स्वपुत्रस्य पिता यथा॥ 'श्रीभगवान् हित करनेके विचारसे भक्तोंको दु:ख उसी प्रकार देते हैं, जिस प्रकार पिता अपने पुत्रको कठिन रोगसे वचाने-के लिये शस्त्र, क्षार और अग्निसे उसकी चिकित्सा करता है।

भगवान् भी संसारते वैराग्य और भगवदनुभवकी पात्रता उत्पन्न करने एवं सुख देनेके लिये इन हप्त-प्रपन्नों ( भक्तों )-को दुःख देते हैं; क्योंकि दुःखानुभव होनेपर ही अच्छी तरहते सुखका आस्वादन किया जा सकता है। अतएव शास्त्रमें कहा गया है—

भग्नेः शीतेन तोषस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । क्रियते सुखफर्तृत्वं तद्विलोमस्य चेतरेः॥

अर्थात् शीत ही अमिको सुखप्रद बनाता है तथा पिपासा और क्षुधा जल और अनको सुखदायक बनाते हैं। वैसे अग्नि आदि भी शीत आदिको सुखप्रद बनाते हैं। शीत, भूख, प्यास आदि दु:ल देनेवाले हैं। इनसे होनेवाले दु:खके तारतम्यसे ही सुख प्राप्त होता है।

इस विवेचनसे स्पष्ट है कि तुःख ही युसको मधुर बनाता है। तुःख दिये विना भगवान् जीवोंको सुख नहीं भोगाते; क्योंकि सुख-तुःख दोनों परस्पराश्रित है। वे प्रारव्धानुसार होनेवाले दुःखोंको नहीं रोकते। यह एक विलक्षण भगवत्क्षमा है, जो तुःखल्यमें संनिहित है। यह सबकी समझमें आनेवाली वात नहीं, प्रस्त्र मक्त ही भगवत्क्षमाके उस खुःखावताराको पहचानकर प्रसन्न होते हैं।

### कुपा-शक्ति

( टेखक--अनन्तश्री जगद्वर रामानुजाचार्य पुरुपोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यजी महाराज )

'कृपां भगवान्की एक विशेष शक्ति है, भगवच्छक्तिके सामान्य स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होनेपर ही उसके विशेषरूप 'कृपाशक्तिं का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। अतः प्रथम भगवच्छक्तिके स्वरूपका प्रतिपादन किया जाता है—
रुपा-शक्ति—

इस 'भगवच्छक्ति'के सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुम्रह और निम्रह—ये पाँच कार्य हैं। शास्त्रोंमें इसका 'पज्ञकृत्यकरीं नुमः' रूपसे वर्णन है। इसमें 'अनुम्रह' कृपाका पर्याय है, अतः अनुम्रह ही कृपाशक्ति है। इसल्यि 'कृंपाशक्ति'का अन्तर्भाव षड्गुणोंमें है, कारण कि परमात्माके कृपा, वात्सल्य, सौशील्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, सौकुमार्य आदि अनन्त गुण षड्गुणोंके ही वितिति (विस्तार) रूपमें हैं। दर्शनशास्त्रमें कार्य और कारणमें अमेद माना गया है। इस मतमें 'कृपाशक्ति' साक्षात् भगवान् वासुदेव ही है। कृपा-शक्ति-निरोध—

यहाँ उन कारणोंका भी निर्देश किया जाता है, जिनकी उपस्थितिमें 'कुपाशक्तिंश्का प्राकट्य नहीं होता । उनमें जिह्मभाव, अनृतभाव, मायाभाव—ये तीन कपूयाचरण अर्थात् दुर्भावनाएँ तथा भगवत्तुष्टि, शरणवरणतुष्टि, काल्दुष्टि, भाग्यद्यष्टि—ये चार आध्यात्मिक 'तुष्टियाँ' प्रमुख हैं।

कपूयाचरण-

- (१) जिह्मभाव—दुष्टता, टेढ़ापन, वचन-भाव-क्रियामें कुटिलता अर्थात् सरलताका अभाव ।
- (२) अनृतभाव-असत्य अर्थात् मन, वाणी, क्रिया आदि द्वारा यथार्थताको छिपानेका भाव एवं वैसा ही आचरण करना।
- (३) मायाभाव—मान, पूजा और प्रसिद्धिके लिये दूसरोंको ठगकर अपनी श्रेष्ठताका भाव दिखाना।

ये तीनों भाव वैष्णवशास्त्रमें कपूयाचरण कहे गये हैं। इनके रहते जीवोंपर भगवत्क्रपा प्रकट नहीं होती अर्थात् वे नित्य-निरन्तर अजस-घारासे वरसती हुई कृपासे विमुख हो उसके अनुभवसे विष्यत रहते हैं। इसके विपरीत— 'सरक स्वभाव न मन कृटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥' (मानस ७। ४५। १) —ऐसा जिनका स्वभाव है, वे भगवत्क्रपाका नि निरन्तर अनुभव कर इतकृत्य हो जाते हैं। आध्यात्मिक तृष्टियाँ—

- (१) भगवतुष्टि—स्वस्वरूप(जीवात्मस्वरूप), परस्त (परमात्मस्वरूप) आदिका ज्ञान होनेपर किसीके इस उपदे कि जीवात्मा परमात्माकी वस्तु है, वे अवश्यमेव उसपर क करेंगे; इसके लिये ध्यान, धारणा, अम्यास आदि साधन आवश्यकता नहीं है—ऐसा सुनकर जो केवल भगवान्के भ पर ही 'तुष्ट' होकर रह जाता है, ध्यान, धारणा, अम् आदि नहीं करता, उसकी वह तुष्टि 'भगवतुष्टि' कहलाती
- (२) शरणवरणतुष्टि—परमातमा तो सर्वसामान्य उनकी विशेष कृपाका प्राकट्य ध्वकस्मात् मान ठेनेपर वे आदि दोष एवं 'सर्वमुक्तिः प्रसङ्ग आ जायगा । व्याजमानके लिये केवल वाणीसे 'शरणवरणः शब्द ( शरणागत हूँ )का उच्चारण करना पर्यात है, दूसरे उध्यान, अभ्यास आदिकी आवश्यकता ही नहीं है—प्रकार उत्पन्न तुष्टिको 'शरणवरणतुष्टिः कहते हैं ।
- (३) कालतुष्टि—काल सबका कारण है, असम् कोई कुछ नहीं कर सकता । जब किसीका 'भगवंत्र प्राप्तिका समय (काल) आयगा, तब उसे कृपा अवश्य प्रार् जायगी, उसके लिये ध्यान-अभ्यास आदि उपार आवश्यकता नहीं है, इस विचारसे उत्पन्न तुष्टि 'कालतुष्टि'
- (४) भाग्यतुष्टि—कुछ साधक ऐसा भी म हैं कि भगवत्क्रपांश्नाप्तिका हेतु न भगवान् हैं, न शरण और न काल हीं, उसका हेतु तो केवल भाग्य ही भाग्यके विपरीत होनेपर ये सब व्यर्थ हैं। जब अ भाग्य आयगा, तब अपने-आप हीं भगवत्क्रपांश हो जा इसके लिये ध्यान, धारणां, अभ्यास, कीर्तन आदि क आवश्यकता नहीं है। यह भाग्यतुष्टिंश है।

उपर्युक्त 'आध्यात्मिक तृष्टियाँ और कपूरा ( दुर्भावनाएँ ) भगवत्क्रपाशक्तिके निरोधक हैं। साधकोंको इनसे सावधान रहना चाहिये।

जो भी हो, 'शक्तिः और 'शक्तिमानः दोनों संक्लिट रहते हैं, यह निश्चित है—

नैव शक्त्या विना करिचच्छक्तिमानस्ति कारणम्। न च शक्तिमता शक्तिविनेकाप्यवित्रस्ते ।

### प्रपन्नता और भगवत्कृपा

( लेखक —जगटुर रामातुजानार्य वेदान्त्रमार्नण्ड श्रीरामनारायणानार्य निद्धिस्तामीती महाराज)

अकारणकरुण, करुणा-वरुणालय, अखिलक्ष्त्याणगुण-गणार्णव, निखिलहेयप्रत्यनीक, उभयविभूतिनायक, भगवान् श्रीमनारायणकी सर्वात्मना शरणागितको ही संस्ति-चक्रमें आवर्तमान मानव-प्रभृति समस्त प्राणिनिकायके लिये परम निःश्रेयस शब्दसे अभिहित किया गया है। तदर्थ सद्ग्रन्थोंमें कर्मयोग, शानयोग, भक्तियोग, शरणागित (प्रपत्ति)योग एवं आचार्यानुप्रह—इन पाँच योगोंका साधनके रूपमें विधान किया गया है। इनमें भी प्रपत्ति ही अमोध साधन है—ऐसी शास्त्रतत्त्ववेत्ता मनीधियोंकी मान्यता है। प्रपत्तिको ही न्यास-विद्या, साध्यभक्ति, अनन्यभक्ति, शरणवरण आदि नामोंसे भी निर्दिष्ट किया गया है। इसके खरूपका चित्रण पञ्चरात्रकी संहिताओंमें तथा प्रवन्ध-प्रन्थोंमें भी विभिन्न रूपमें किया गया है। हमारा उद्देश्य भगवान्की असीम कृपाके विना सुलभ नहीं होगा, इस प्रकार पूर्ण विश्वासके साथ प्रभु-कृपाकी याचना करना प्रपत्ति या शरणागित कही गयी है—

अनन्यासाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम् । तदेकोपायतायाञ्चा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ (विष्वस्तेनसंहिता)

में सारे दोषोंका असाधारण निलय हूँ, साधनरूप धनसे रहित—अर्किचन एवं गतिश्चन्य हूँ, मेरा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। आपका 'पतितपावन'—यह असामान्य विरद है। में आपकी शरण हूँ। आप मेरे कर्मोपर ध्यान न देकर अपने प्रपन्नजन-संरक्षणैकवतकी ओर दृष्टिपात करें और संसारसे मेरे समुद्धारका एकमात्र साधन वनें। इस प्रकारकी प्रार्थना-रूपा मति ही शरणागति है—

अहमस्म्यपराधानामालयोऽिक्षचनोऽगतिः । त्वमेवोपायमूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः ॥ इत्रणागतिरित्युक्ता सा देवेऽिसम् प्रयुज्यताम् । ( अहिर्बुध्यसंहिता ३७ । ३०-३१ )

इस प्रपत्ति नामक साधनको अपनाकर साधक जीव प्रपन्न कहलाता है। वह प्रभुका पूर्ण कृपा-भाजन बनकर माताकी गोदमें सोये हुए बालककी तरह निश्चिन्त एवं निर्मय हो जाता है। प्रभुके प्राकट्यके अवसरपर अम्बा देवकी कहती हैं— प्रभो ! मृत्युरूप सर्पसे भयभीत होकर सभी योनियोंमें भागता हुआ जीव आपकी अहेतुकी कृपासे मानव-शरीर प्राप्त

कर जब आपके चरणकमलोंकी शरण लेता है। तब मृत्युकी बाबासे बुटकारा पाकर सुराकी नींद मोता है!—

मत्यों मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यमच्छत् ।

त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदब्छगारा स्वस्थः होते मृत्युरसाद्वपैति॥ (श्रीमहा०१०।३।२७)

प्रातः सरणीय श्रीगोस्वामीजी इसी तथ्यको इस प्रकार प्रकट करते हैं—

सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ याधा॥ (मानस ४ । १६ । १)

प्रपन्नशेखर भगवत्याद यामुनाचार्यजीने भी अपने-आपनी अन्य साधनोंमें असमर्थ पाकर भगवान्के चरणोंकी शरण प्रहण की है—

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चारमवेदी न भक्तिमांस्त्वचरणारविन्दे । अर्किचनोऽनन्यगतिः शरण्य त्वत्पादमूर्लं शरणं प्रपणे॥

( भारतन्यारस्तीव २५ )

'हे शरण्य! मेरेमें न तो धर्मनिष्ठा है, न आत्मशान है और न आपके चरणोमें भक्ति ही है। अतः जिसकी अन्यमित नहीं है, ऐसा मैं अर्किचन आपकी शरण हूँ। प्रपत्नको प्रभु-कृपाकी अनुभूति अनवरत होती रहती है, जिससे वह उनका साक्षास्कार कर 'कृतकृत्योऽत्र जन्मिन'—इसी जन्मों कृतार्थ हो जाता है।

प्रवित्त भी व्याजमात्र है, शरण्य प्रमुक्ती अद्भुत छूपा ही सारे फलोंकी साधिका है। प्रमुनमुखकी श्रीस्कि है—

नाहं पुरुपकारेण न चाप्यन्येन हेतुना। केवलं स्वेच्छयेवाहं प्रेक्ष्ये कंचन कदाचन॥

भी किसी भी प्रार्थना (संस्तुति ) या अन्य साधनोंसे नहीं, वरन् अपनी इच्छासे ही कभी किसी जीवपर अपनी द्यादृष्टि डाल देता हूँ।

प्रपत्तिनिष्ठा भगवान्के वात्सस्यको उद्घोषित एवं कृपाको उद्घेलित कर देती है। सुवत्सला गौकी भाँति शरणागतवत्सल प्रमु प्रपत्नीके अपराधीको भोग्य एवं उपहार मानकर उनपर ऋपाकी सरस वर्षा कर देते हैं। अन्य साघनोंकी तुल्नामें प्रपत्तिकी यह विशेषता है कि वह एक बार अनुष्टित होती है और प्रभुको द्रवित कर प्रपन्नको अक्षय फलमागी बना देती है।

#### 'प्रपत्रश्चातको यहुत् ।'

चातक सारे जलाशयोंसे मन हटाकर खातीकी बूँदकी प्रतीक्षा करता है, वैसे ही प्रपन्न प्रयोजनान्तरों एवं उपायान्तरों का त्याग कर प्रमुके चरणोंको ही उपायोपेय मानकर एकनिष्ठ रहे।

करुणासागर, परम पिता प्रभु अपनी अहेतुकी कृपासे निम्नयोनियोंमें भटकते जीवोंको अपनी शरणमें आने हेत साधन-धाम विचित्र मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं—

इस प्रकार प्रमु-कृपा उनकी प्रपत्ति एवं उपासनाके लिये मिले इस नरदेहको माया-मोहित यह जीव जब 'अमृतस्य पुत्राः', 'स स्वराड् भवति'—'मैं अखिल ब्रह्माण्डाधिपति अविनाशी एवेंश्वरका पुत्र हूँ, 'मैं मुक्तिरूप साम्राज्यका सम्राट् यननेयोग्य हूँ' आदि श्रीत-वचनोंको भूलकर (विषयोंमें रमण करता हुआ) विनाशकी दिशामें जाने लगता हैं। तब वे परम स्याल परमिता स्वजात-सम्बन्धसे इसे अपनानेके लिये इसका अनुसरण करने लगते हैं। जिसके फलस्वरूप अबुद्धिपूर्वक किये गये भी इसके असलकर्मोंमें यदि कोई अज्ञात—याहन्छिक, आनुबङ्गिक और प्रासङ्गिक सुकृत वन जाते हैं। तब प्रमु उनका बहाना लेकर तथा उन्हें विशुद्ध पुण्यका रूप देकर अपनी सहज करणासे जीवोंको अपनाते और उनका उद्धार कर देते हैं।

विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें अज्ञात सुकृतीकी एक रोचक कथाका उल्लेख है—'देविका नदीके तरपर एक विष्णु-मन्दिर था। उसमें जलता हुआ अखण्ड दीपक जब बुझने लगा, तब उसकी बत्तीको एक मूषिकाने खानेके लिये खींच लिया, जिससे दीपक जलने लगा। दीपक जलानेके अनजाने पुण्यसे वह मूषिका मरनेके बाद विदर्भनरेज्ञकी लिलता नामकी सुन्दरी

. कन्या हुई । कालान्तरमें वह काशीनरेशकी पटरानी तथा महती भगवन्द्रका बन गयी ।

अजामिल-जैसे महान् पापीका उद्धार भी प्रभुने उसके द्वारा उचरित 'नारायण' नामको प्रासिक्षक पुण्य मानकर अपने अनुग्रहसे ही किया । भगविद्वमुख पापियोंके द्वारा घुणाक्षर-न्यायसे बने पुण्योंको भी वास्तविक पुण्य मानकर जब उनका भी उद्धार भक्तवत्सल भगवान् कर देते हैं, तब उनके अनन्य अनुरागी प्रपन्न भक्तींपर उनकी विशेष कृपा स्वाभाविक ही है, इसमें कहना ही क्या है। प्रपन्नोंकी महिमा शास्त्रोंमें अनेकन्न वर्णित है। अपने दूतोंके कानोंमें यमराज कहते हैं—

स्वपुरुषमभिवीक्ष पाश्वहस्तं वद्ति यमः किल तस्य कर्णमृते । परिहर मधुसूदनप्रपक्षान् प्रभुरद्दमन्यनृणामवैष्णवानाम् ॥ (विणुषुराण ३ । ७ । १४)

भ्यावान्के प्रपन्न भक्तोंके पास आपलोग नहीं जायेंगे! क्योंकि में भक्तिविमुख जीवोंका ही स्वामी हूँ, वैष्णवेंका नहीं।

कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शङ्कचक्रपाणे। भवशरणमितीरयन्ति ये वे त्यज भट दूरतरेण तानपापान्॥ (विष्णुपुराण ३।७।३३)

"(दूतो )! 'हे कमलनयन! हे वासुदेव! हे विष्णो! हे धरणिधर! हे अन्युत! हे शङ्कचक्रपाणे! में आपकी शरण हूँ, ऐसी प्रार्थना करनेवाले प्रपन्न सर्वथा निष्पाप हो जाते हैं। आपलोग उनके समीप न जायँ। उनसे सर्वथा दूर रहें।"

भगवान्को परम प्राप्य बतलानेवाली वामनपुराणकी स्कि के अनुसार 'शार्क्कघारी भगवान् विष्णुके जो प्रपन्न होते हैं, वे न तो यमपुरी जाते हैं और न उनका नरकमें ही वास होता हैं—

देवं शार्क्वधरं विष्णुं ये प्रपन्नाः परायणम्। न तेवां यमसालोक्यं न च ते नरकौकसः॥

इस प्रकार प्रपन्न अपने जीवनमें प्रभु-कृपाकी झाँकी देखता हुआ चिन्तारहित एवं कृतार्थ हो जाता है। प्रपन्नता और भगवत्कुपाका अविनाभाव सम्बन्ध है। प्रपन्नपर प्रभुकी पूर्ण कृपा होती है, यही लोक-चेदका सार है।

### अद्वेत ( शांकर )-सिद्धान्तमं भगवत्कृपाका स्वरूप

( छेखन--अनन्तश्री स्वामी नन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती महाराज )

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मेति परमारमेति भगवानिति शब्द्यते॥ (श्रीमद्रा०१।२।११)

अखिल विश्व-प्रपञ्चके तत्त्वको जाननेवाले तत्त्वदर्शी महायोगिवृन्द जिस अन्तिम तत्त्वको अद्भय ज्ञान मानते हैं, उसी अद्भयतत्त्वको औपनिषद् ब्रह्म, हैरण्यगर्म सिद्धान्तवाले परमात्मा और सात्वत लोग भगवान् आदि नामोंसे पुकारते हैं। उसी परमत्त्व, परब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान्की कृपा-प्रातिकी अभिलाषा आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त सभी जीव निरन्तर करते हैं।

वस्तुतः जीव अनादि, अविद्यापरवरा, दिक्-काल-वस्तु-परिच्छेदपरिच्छिन्न, अल्पज्ञान, अल्पज्ञान्ति, अल्पसाधनसम्पन्न, अनादिकालसे भवाटवीमें परिभ्रमणसे परिश्रान्त एवं तापन, सम्प्रतापन, तामिस्र, अन्धतामिस्न, सूचीमुख आदि अनेक नरकोंकी भीषण यातनाओंसे सर्वथा निराद्या, निराश्रय हो जब एकमात्र परमाश्रय अकारणकरुण करुणा-वरुणाल्यके द्वारपर अपनेको पटक देता है, तब वह शरणागत कह्लाता है और यहींसे भगवत्क्रपाका श्रीगणेश अर्थात् जीवके सर्वविध कल्याणका सूचपात होता है। सामान्यतः यह प्रश्न उठता है कि अद्वैतसिद्धान्तमें जब अपनेसे द्वितीय है ही नहीं, तब कौन किससे प्रार्थना करेगा और कौन किसपर कृपा करेगा !

किंतु यह शङ्का अत्यन्त साधारण स्तरपर ही उठती है। वस्तुतः वर्तभान अनादि संसारके जन्म, मृत्यु, जरा, ज्याधि आदि अनन्तानन्त दुःखोंसे संत्रस्त कोई भाग्यशाली जीव ही इस भवाटबीको अनेकार्य-पिरिन्छत मानकर ऐहिका-मुष्मिक विषयवितृष्ण अर्थात् वैराग्यसम्पन्न ही, श्रोत्रिय महापुरुषकी शरणमें जाकर अत्यन्त दीनभावसे स्वात्मरक्षाके लिये प्रार्थना करता है। उस समय गुरुदेव कृपा कर दुःखनिवृत्तिका उपाय वतलाते हैं। इस प्रकार इस दुःखनिवृत्तिका तिमित्त गुरुकृता और शास्क्रभा है। इसीलिये तो श्रुतिने भी कहा है—'तिद्वज्ञानार्यं स गुरुमेवाभिगच्छेच्छोत्रियं महानिहम्,' (सण्डक०१।२।१२) और समस्त जगत्में अद्वैत भावना करता हुआ भी 'नाह्नैतं गुरुणा सह'—गुरुके साथ अद्वैत-भावना न करे। इससे सिद्ध हुआ कि गुरुक्शागितिसे ही निःश्रेयसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अतः

गुरुक्तपाका एकमात्र आश्रय श्रीमन्द्रगवत्याद शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है---

अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मजतो मे पारणं किमिति ।
गुरो कृपालो कृपया वदेतिहिश्वेशपादाम्बुजदीर्घनीका ॥
(प्रशीत्ती १)

अपार संसारके अगाध समुद्रमें डूबता-उतराता जीव अपनी रक्षाका उपाय केवल गुरुप्रसाद ही प्राप्त कर सकता है और परम कृपाछ गुरु ही ऐसे सम्मग्न शिष्यका उद्धार करनेमें समर्थ हैं। पर आद्याचार्य कहते हैं कि विश्वेशपादाम्बुज ही दीर्घ नौका है। भगवान् भाष्यकार गीता अध्याय १२के सप्तम स्लोकके भाष्यमें लिखते हैं—

तेषां मदुपासनैकपराणामहमीश्वरः समुद्धतां कुत इत्याह, मृत्युसंसारसागरात्, मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स एव सागर इव सागरो दुसारतात् तस्मान्मृत्युसंसार-सागरादहं तेषां समुद्धतां भवामि न चिरात्, किं तिर्हि क्षिप्रमेव, हे पार्थ ! मय्यावेशितचेतसां मि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं चेतो येषां ते मय्यावेशितचेतसः तेषाम्॥

'हे पार्थ ! मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें ही जिन्होंने अपना चित्त समाहित कर दिया है, ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वरकी उपासनामें ही लगे हुए उन मक्तोंका में ईश्वर उद्घार करने-बाला होता हूँ । किससे ( उनका उद्घार करते हैं ) ! मृत्युयुक्त संसारसमुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्यु-संसार है, वही पार उत्तरनेमें कठिन होनेके कारण सागर है, उससे मैं उनका विलम्बसे नहीं, किंतु शीघ ही उद्घार कर देता हूँ !

इसमें संदेह नहीं कि आध्यशंकराचार्य भगवत्यादप्रवर्तित वर्तमान अद्वैतिसद्धान्तिवारधारा अत्यन्त कष्टरतासे अद्वैतवादका प्रतिपादन और द्वैतप्रपञ्चका पारमार्थिक तिरस्कार करती है, परंतु व्यवहारसत्ता तो प्रतीयमान प्रपञ्चरूपमें प्रतिभासित हो रही है, उसका पारमार्थिक द्येश्व होनेपर भी भगवत्प्रीतिको व्यावहारिकरूपसे स्वीकारकर गुरूपदिष्ट महावाक्यद्वारा ही इस द्वैतका उद्धार सम्भव है। अतएव यज्ञ-यागादि वैदिक कर्मकलापकी उपयोगिता चित्त-शुद्धिमें और उपासनाकी उपयोगिता इष्टदेवता-प्रसाद- प्राप्तिदारा सुमुक्षुता, विवेक, वैराग्य, शम, दमादि ष्रट्-सम्पत्तिके सम्पादनमें साधन मानी जाती है। इस कारण आचार्य विवेकचूड़ामणिमें कहते हैं—

तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा। प्रज्ञयेव तरेद् विद्वानीश्वराजुगृहीतया ॥ (४ ७७)

अर्थात् गुरु और श्रुतिद्वारा प्रदत्त ज्ञान भी परोक्ष रह जाता है, जवतक ईश्वरानुमहद्वारा प्राप्त प्रज्ञा उसको प्रत्यक्षरूपसे महण न फर ले। इसी तथ्यको श्रीभगवान्ने गीतामें प्रतिपादित किया है—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ) नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ (१०।११)

'हे अर्जुन! उन ( भक्तों )के ऊपर अनुग्रह करनेके लिये ही मैं स्वयं उनके अन्तःकरणमें एकीभावसे स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्वकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता हूँ। इससे स्पष्ट है कि अपरोक्षज्ञानकी प्राप्तिका मुख्य साधन ईश्वरानुकम्पा ही है।

उपनिषद्, ब्रह्मसूत्रादि ज्ञानकाण्डविवेचनमें कठोरतम अद्वेतका प्रतिपादन करनेपर भी उपासना-क्षेत्रमें आचार्यश्रीका अनुपम अद्वितीय स्थान है—

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयम्गतृष्णाम् । भूतद्यां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ ( पटपदी १ )

ेह करणामय नारायण विष्णो! हमारे अपराघोंको क्षमा करो, इन्द्रिय-मनका दमन करो, संसार-प्रपञ्चलपा मृगतृष्णाका शमन करो, प्राणिमानमें दयाका विस्तार करो और संसार-सारारसे पार करो। इसी घट्यदी प्रार्थनाके अन्तमें भगवत्पाद परम करणावरुणालय नारायणकी चरण-शरणमें जाते हैं—

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणौ। ( धट्पदी ७)

्रहस प्रकार आचार्य शंकर भक्त्यर्थ कल्पित हैतको अहैतसे भी सुन्दर मानते हुए इष्ट देवताके साथ अनुपम हैतज्ञन्य अभिन्न स्नेहका परिचय देते हैं। विविध देवताओंकी विविध रूपोंमें उपासना करते हुए भी वे उन सबको परमार्थतः सर्वथा अभिन्न, र्गितः स्तोत्रमें 'छक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्।' पुकार करनेवाले आचार्य सौन्दर्यलहरीमें श्रीमहात्रिपुरसुन्द पराम्बासे कहते हें—

दशा द्राघीयस्या दरद्कितनीकोत्पक्रस्या द्वीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे । अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता वने वा हम्यें वा समकरनिपातो हिमकरः ॥

पहें परम करणामिय, पुत्रवत्सले, पराम्बे, शिवे ईपदुत्फुल्ल कमलकी शोभासे युक्त विशाल नेत्रोंसे मुझ अत्यन्ल और दीनको भी छपाष्ट्रिका स्नान करायें, इससे य दीन तो धन्य-धन्य हो जायगा और आपकी कोई हानि भं न होगी। जैसे हिमवर्षिणी चन्द्र-ज्योत्स्ना समानरूपसे परम्विभृतिसम्पन्न उच्च प्रासादपर पड़ती है, वैसे ही निर्विशेष्ट आह्रादकतासे वनके ल्ला-गुल्मोंपर भी पड़ती है।

कहना न होगा कि आचार्यचरणका स्तोत्रसाहित्य अलौकिक भगवत्करुणाके आह्वादका अनुपम साधन है।

पुरुषं वा सारेद्देवीं खीरूपं वा विचिन्तयेत् । अथवा निष्कलं ध्यायेत सचिदानन्दलक्षणम् ॥

पुरुष, स्त्री, सिच्चदानन्द-लक्षण सर्वथा निष्कल अथवा समस्त विश्व-प्रपञ्चमें व्याप्त सचराचर विग्रहके रूपमें परब्रह्म शक्तिका चिन्तन किया जा सकता है। तदनुसार आचार्य शंकरने भी विष्णु, कृष्ण, नरसिंह, शंकरादि पुमान रूपसे और शिवा, भवानी, लक्ष्मी, लल्ला, त्रिपुराम्या आदि मातृरूपसे तथा सर्वथा निर्गुण निष्कल परब्रह्मका परमात्मरूपसे परमोत्कृष्ट स्तरपर स्तवन किया है। प्रत्येक स्थितिमें आचार्यका इष्ट देवतासे निकटतम संनिधान एवं अद्वितीय असाधारण संस्पर्श (कृपाप्राप्ति) है।

जगदम्बा पराम्बाकी लोकोत्तर दयार्द्रताके फलस्वरूप स्वयं बालशंकर ( द्रविड ) शिशुरूपमें पराम्बाका दिव्य सुधामय स्तन्यपानकर घन्य हो गये। इस तथ्यका आचार्य स्वयं वर्णन करते हैं—

तव सन्यं मन्ये तुहिनगिरिकन्ये हृदयतः
पयःपारावारः परिवहित सारस्वत इव ।
द्यावत्या दत्तं द्रविडशिद्युरास्वाद्य तव यत्
कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः क्षवियता ॥
( सोन्दर्यलहरी ७५ )

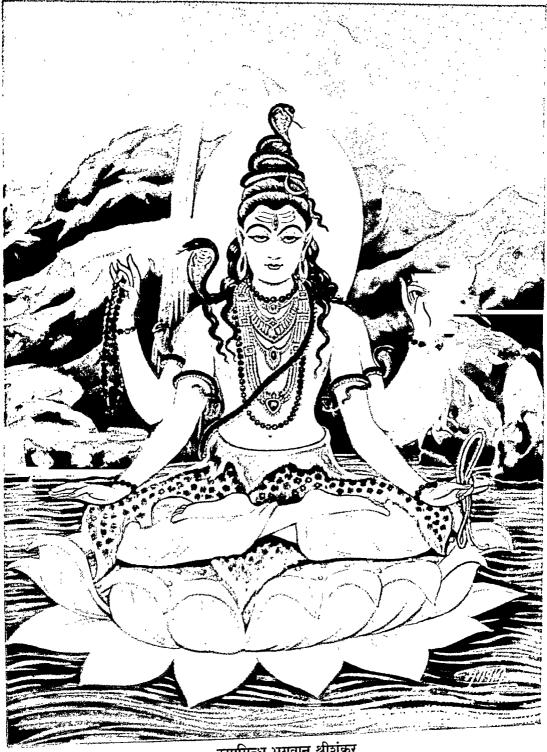

ऋपासिन्धु भगवान् श्रीशंकर

'हे धरणिधर हिमालयकी पुत्रि ! आपके करुणामय हृदयसे समुद्भूत पयोधाराका क्षीरसमुद्र साक्षात् सारस्वत सुधा-प्रवाह-रूपमें प्रवाहित हो रहा है, जिसका आस्वादन-पान परम दयावती पराम्वाने (द्रविड़ जातिमें समुत्पन्न ) शिशुको करा दिया और जिसके आस्वादनने उस परमप्रगच्म शिशुको महाकवियोंकी पङ्क्तिमें अत्यन्त रमणीय (कमनीय) कविता करनेवाला कवि बना दिया ।' इस प्रकार जगदीश्वरी अघटितघटनापटीयसी कृपासे प्रकृति-मूक और जड भी महाकवि बन जाते हैं।

वस्तुतः वेदादि सच्छास्त्रोंका प्राकट्य ही परम करुणामय श्रीभगवान्की कृपाका सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है । अनादिनिधना वाग्र्षा समस्त वेदराशिको अपने निःश्वासरूपसे अवतरित करना अथवा स्वयं श्रीहरिका श्वाससमीरद्वारा शब्द- ब्रह्मरूपमें अवतीर्ण होना अविद्या-परवश जीवके उद्धाररूपा कृपावत्सलताका अनुपम प्रमाण है । विवेकशून्य जीवके भगवदुन्मुख होनेकी कोई आशा नहीं थी, यदि अकारणकरुण भगवान् स्वयं हठात् उसका उद्धार न करते । पाषाणशिला अहत्याका उद्धार निश्चय ही असम्भव था, यदि अशरण-शरण श्रीराम उसके उद्धारके लिये दृद्ध संकल्प न करते—

#### गृहते गवनि, परसि पद पावन, घोर सापते तारी।

परमकरणामय परमप्रकाशरूप सदाशिव ही करणावश विमर्शरूपिणी शक्ति बनकर गुरु-शिष्य-व्याजसे समस्त शास्त्र, तन्त्र, मन्त्र-यन्त्र-जालको प्रकट करते हैं। आद्य मगवान् शंकराचार्यविरचित 'प्रपञ्चसार'तन्त्र-यन्थमें इस तत्त्वका विशेष विवेचन किया गया है। तन्त्रशास्त्र उपासनाकाण्डका प्राण है। उसमें अमोघ एवं अमूल्य साधन तथा साध्य हैं। देशकालपदार्थातमा यद्यदुवस्तु यथा तथा।

देशकालपदार्थात्मा यसद्वस्तु यथा तथा। तत्तद्र्पेण या भाति तां श्रये सांविदीं पराम्॥

परमसंविद्र्या पराशक्ति पराम्या ही सदाशिवानुप्रहस्वरूप प्रकाशात्मा शिवके प्रति विमर्शक्षिणी वन विमय-प्रतिबिम्ब-द्र्पण तत्सम्बन्ध तथा तन्निवृत्तिका सम्पादन करती हैं। वे ही उपाधि-भेदसे उपहत चैतन्यमें प्रतीत होनेवाले सुख-दुःखका सम्पादन तथा दर्पण एवं प्रतिविम्ब-भाव-निवर्तनद्वारा जीवके दिक्काल-वस्तु-परिच्छेदका उन्मूल्म कर उसे पुनः सर्वात्मभाव परमोत्कृष्ट तत्त्वमें पहुँचा देती हैं। अद्वेतसिद्धान्तके परमाचार्य अद्वेतसिद्धिकार श्रीमधुसूदन सरस्वती महाराजका कथन है—

तस्यैवाहं ममैवासी स एवाहमिति त्रिधा। भगवच्छरणत्वं स्थात् पूर्वाभ्यासानुपाकतः॥ (गीता १८। ६६ की गूहार्थदीपिका टीका)

भीं उनका ही हूँ, प्रभु मेरे हें और मैं वही हूँ—ये तीन पर्याय केवल पूर्वजन्मान्तरीय संस्कारोंके भेदसे भिन्नत्वेन प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तुतः तीनों साध्यके अभेद्से परस्पर प्रायः अभिन्न ही हैं।

अतः अद्वैतसाम्राज्यलक्ष्मी ( कृपा )को प्राप्त करके ज्ञानमहाविधराशि ग्रुक, भगवत्पाद आचार्य शंकर, रसिक-शिरोमणि आचार्य मधुसद्भन सरस्वती, अद्वैतपथप्रदर्शक श्रीश्रीधर स्वामी, चतुःसनत्कुमार तथा श्रीदत्तात्रेय प्रभृति महापुरुष स्वयं भगवत्कुपाके केन्द्रमें पहुँचकर भवाटवी-परिश्रान्त जीवोंपर कृपा-दृष्टि-वृष्टिसे अनन्तानन्त जीवोंका उद्धार करते रहे हैं, कर रहें हैं और करते रहेंगे।

त्रिपुरारिकी उदारता



देव नर किंनर कितेक गुन गावत पै

पावत न पार जा अनंत गुन पूरे को।
कहै 'पदमाकर' सुगाल के बजावत ही

काज किर देत जन-जावक जरूरे को॥
चंद की छटान जुत पन्नग-फटान-जुत

सुकुट विराजे जटाजूटनके जूरे को।
देखी त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ
पैये फल चारि फूल एक दे धतूरे को॥

+



### रामस्नेही-सम्प्रदायमें भगवत्क्रपाका स्वरूप

( लेखक---श्रीभगवदासजी महाराज शास्त्री, भूतपूर्वाचार्य सिंहस्थल, रामस्नेही-सम्प्रदाय )

राजस्थानमें रामरनेही-सम्प्रदायके चार आचार्यपीठ हैं— (१) सिंहस्थल, (२) खेड़ापा, (३) रेण और (४) साहपुरा । इन चारों प्रमुख सम्प्रदायोंकी साधना-पद्धतियों-में प्रायः समानता रही है, फिर भी इनकी पृथक्-पृथक् उतकृष्ट परम्पराएँ, पृथक्-पृथक् आचार्य और आदर्श हैं।

रामस्नेही-सम्प्रदायमें गुरु-कृपा और भगवत्कृपामें प्रायः भेद नहीं माना जाता—

'रामस्नेही जाको नामा। हरिगुरु साधु संगति विश्रामा॥' (श्रीदयालुपरची)

साधकके जीवनमें सद्गुरुका महत्त्व कम नहीं होता। सद्गुरु भगवत्क्रपासे मिलते हैं और उनसे ही भव-सागरका क्लेश मिटता है—

रामदास सतगुरु मिल्या, मिलिया राम-दयाल । सुखसागर मैं रम रह्या मेटया विषे-जंजाल॥

रामदास हितकर किया पावे पद निरवाण।

अर्थात् विना गुरुकी ऋपाके निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता । भगवत्ऋपाकी महत्ताको स्वीकार करते हुए श्रीरामदास-जी महाराज कहते हैं—

प्रथम बंद परब्रह्म नित, जिना दिये सिर पाव।

'उन परब्रह्मको प्रथम नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सिर-पाँव (अर्थात् विवेक एवं तदनुसार आचरण-हेतु करण) देकर उपकार किया।

श्रीहरिरामदासजी महाराज कहते हैं कि गर्भमें शरीरकी रक्षा भगवत्कृपासे ही होती है। उन्होंने भगवान्का उपकार मानते हुए उनके भजनको महत्त्व दिया है—

जिन यो नर तेरी तन धरियो, सीं कारीगर ध्यावरे। जिन प्रतपाल करी गरभन में, बिन ही आव उपावरे॥ × × ×

ऐसे ते राम सिवर नर बावरे।

मनुष्य-रारीरकी यह विशेषता मानी गयी है कि इसमें

भगवान्ने विशेष कृपा करके विवेक-बुद्धि दी है, जो और योनियोंको प्राप्त नहीं । श्रीरामदासजी महाराजकी अनुभव-वाणीमें कहा गया है—

अकल दई है रामजी, किरपा कर करतार। रामदास संतां लई और चले जग हार॥

बुद्धि-विवेक प्राप्त करके जब मनुष्य सदुरुकी कृपाते अपना परम पुरुषार्थ 'ज्ञान' पा जाता है, तब वह हर समय उन्होंके ध्यानमें निमग्न रहने लगता है—

गुरु गोविंद की महर ते, हम तो पाया ग्यान । रामदास इफ राम कूँ, अंतर उपजे ध्यान ॥

गुरु और गोविन्द—दोनोंकी ही कुपासे ज्ञानोपलब्धि मानी गयी है।

गोविन्दकी कृपासे ज्ञान पानेवाले संत उसका महत्त्व भली-भाँति जानते हैं, वह ज्ञान भवसागरसे पार लगा देता है। भगवान्की कृपा वास्तवमें अद्भुत है, उसका रहस्य कोई नहीं जान सकता। संत श्रीहरिरामदासजी महाराजने भगवत्कृपाको निम्नाङ्कित पदमें (गित शब्दसे व्यक्त) करते हुए उसकी भूरि-भूरि महिमा गायी है—

हो अजोनी राम तेरी गति किनीय न जांनी।
ताहि दलीप उमें महूरत मैं हिर सुख मांहि मिलांनी॥
सात दिवस मैं जानि परीषत परम दसा परसांनी।
जिन गजराज तारि लीयो छिनमें, सिंवरे सारंगपांनी॥
तोता राम पढावत गिनका, पुहंती पार विवांनी।
हेत सुता हिर नांव पुकारत, अजामेल उवरांनी॥
सेना काज भये हिर नाई, भगत आपनो जांनी।
जन हिरराम अनंत निज महमा सागर सिला तिरांनी॥
(अनुभववाणी पर ९९)

भगवान्ने कृपा कर राजा दिलीपको दो घड़ीमें और परीक्षित्को सात दिनोंमें ही परम पद दे दिया, अजामिलका उद्धार किया, तोता पढ़ानेवाली वेश्याको तार दिया, तेना नाईपर कृपाकर उसका रूप ही धारण कर लिया और जिन प्रभुने सागरमें शिला तैरा दी, उनकी महिमा अनन्त है। ये सब भगवत्कृपाके ही प्रमाण हैं।

हरि ही कृपा करके साधु-सङ्गत देते हैं, जो परम गित देनेकी विलक्षण क्षमता रखती है। मगवान मङ्गलकरण अर्थात् कृपाल हैं, वे जीवके दुःख-द्वन्द्व मिटा देते हैं। उसे संसार-बन्धनसे छुड़ा देते हैं। वे कृपाल प्रामः पितत-पावन जो हैं— यों मि पूरण परमानंदा। मंगल करणा हरणा दुख दंदा॥ नर सुर नाग लोक तिहुँ नायक। निजमन सदा सकल सुख दायक

× × ×

हरि हितकर साध सत संगति, भाव भगति परमा गति सेवा॥ जन हरिराम राम पतितपावन, पद बंदन आतम गुरुदेवा ॥ ( श्रीहरिरामदासजी महाराज )

'श्रीराम मङ्गलमय कृपाल और सब प्रकारका सुख देनेवाले हैं। उनकी कृपाके बिना दूसरा कौन है, जो जन्म-मरणका कष्ट निवारण करे।

बिना श्रीराम-कृपाके कमोंसे अर्थात् तीनों प्रकारके कर्म-फलोंसे छुड़ानेवाला कोई और नहीं है---

..... कीया करम कही किम छूटे।

तोड़ ताड़ सबही के खावे, राम बिना कहो कूण छुड़ावे॥

यह जीव नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकता है। केवल मनुष्य-योनिमें ही यह अपने परमार्थका साधन कर सकता है। इसे आवागमनकी चक्कीसे केवल श्रीराम-कृपा ही छुड़ा सकती है। संत-जन उसी पिततको पावन करनेवाली सहायता (कृपा)की याचना करते हुए कहते हैं—

बिरही बचन जीव करुणाकर भक्त विछल विदे भारी। अबके साय करो परमानंद ेपावनपतित मुरारी॥ पतितोंको पावन करनेके लिये वे परम अनुग्रह करके सगुण रूप धारण करते हैं—

निर्गुण आप सगुण जनहेता, जीव उधारण देह धरेता ॥ ( श्रीहरलालदासनी महारान )

जीवमात्रपर कृपा करना श्रीभगवान्का स्वभाव हः पर संतोंको वे विशेष सुख देते हैं—

साचा सांई यू खड़ा वे, संताई सुस्त देण॥ (श्रीजयमलदासनी महारान)

किंतु रामस्नेही-सम्प्रदायमें, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गुरु-कुपा और श्रीराम-कृपाको समान रूपसे महत्त्व दिया गया है। श्रीदयालजी महाराजने 'नामी नाम-निर्णयका संग' साखीमें स्पष्ट कहा है—

'लहै जथारथ गुरुकुपा आतम परचे होय।'

अहैतुकी गुरु-कृपासे आत्मपरिचय होनेमं किंचित् भी संदेह नहीं । श्रीरामदासजी महाराजने तो हृदय-प्रन्थि खोलनेके लिये गुरु-कृपासे ही कुंजी प्राप्त की है—

किरपा कीनी कूंची गीनी, ताला दूर सदंदा है। सतगुरु बोल्या अंतर खोल्या हरी हीरा आखंदा है॥

गुरुकी कृपासे हृदयमें हरिरूप हीरेका दर्शन करना सहज हैं फिर भी सम्प्रदायके आचार्योंने श्रीरामकी शरणमें गये बिना अनन्त जन्मोंसे दृढ़ हुआ भ्रम मिटना असम्भव ही माना है—

अब राषि सरने राम मोहि। बोह बेर भरम्यो विन तोहि॥
'आपके बिना बहुत बार (बारंबार ) भ्रममें ही पड़ा रहा
हूँ। हे प्रभो! अब तो कृपा कर मुझे शरणमें रख लीजये।

जगन्माताकी कृपा

तुम्हारा विश्वास, आन्तरिकता, आत्मसमर्पण जितना ही पूर्ण होता जायगा, भगवत्छपा और अभयकी छाया भी उतनी ही तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम जगन्माताकी छपा पा चुके हो, माताकी अभय-छाया जब तुम्हारी रक्षा कर रही है, तब तुम्हें स्पर्श करनेकी भी शक्ति किसमें है ? फिर तुम्हें किससे भय करनेकी आवश्यकता है ? इसका कणमात्र मिळते ही तुम समस्त विम्न-वाधाओं और विपत्तियोंसे छूट जाओगे। जब यह ( छपा ) पूर्णभावसे विराजमान होकर तुम्हें घेर लेगी, तब तुम निश्चिन्त होकर अपने पथपर चल सकोगे, तब तुम अपनेको विपत्तियोंसे अग्राह्म कर सकोगे; क्योंकि वह पथ माताका ही पथ है। इस जगत् या अन्य किसी भी अदृश्य जगत्से कितनी भी प्रवल विपरीतता क्यों न आये, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेगी। माँकी छपाके स्पर्शसे सारी वाधाएँ सहायक वन जाती हैं, दुर्बलता ही अजेय शक्ति हो उठती है, कारण जगन्माताकी छपा श्रीभगवानका ही निर्देश है।

### कृपापात्रकी प्रत्यभिज्ञा

( लेखक--खामी श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी महाराज, तर्कशिरोमणि )

यहाँ 'भगवत्रुपा-पात्रंकी प्रत्यभिज्ञा (पहचान) के ज्ञापक (परिचायक) कतिपय हेतुओंका उल्लेख किया जाता है, इनसे साधक 'अवतक में भगवत्रुपाका पात्र बना अथवा नहीं?—इस रूपसे अपनी प्रत्यभिज्ञा निश्चितरूपसे कर सकता है। इन हेतुओंका जैसा उपयोग अपनी प्रत्यभिज्ञामें होता है, वैसा दूसरोंकी प्रत्यभिज्ञामें असंदिग्ध रूपसे नहीं हो सकता; क्योंकि—

'सुगुप्तस्यापि दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति।'

मनुष्य अपनेको ही यथार्थरूपते पहचान सकता है, दूसरोंको नहीं । यह सुभाषित-न्याय प्रसिद्ध है ।

अनुभवद्वारा समस्त शास्त्रोंका परीक्षण कर एक मतसे यह निर्णय किया है कि दुर्छभ मानव-शरीर मिल जानेपर इस चेतन (जीव) का उत्तमोत्तम एवं महत्तम कर्तव्य भगवत्कृपाका पात्र वनना ही रह जाता है। यही उसका अहोभाग्य एवं मानव-जन्मकी सफलता है। वह मानव वड़ा अभागा है, जिसका भगवत्कृपा-पात्र बने बिना ही प्राणान्त हो गया हो । महाभारतमें भगवान् व्यासदेवने 'भगवत्क्रपा-पात्र'को श्रेष्ठतर माना है--'न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किंचित्' अर्थात् रत्न, मुक्ता, प्रवाल आदि अचेतन जीव; आम्र, निम्त्र, अस्वत्य आदि अर्धचेतन जीवः कृमि, कीटः पतंग आदि चेतन जीव-तीन प्रकारके इन पार्थिव जीवों तथा पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, पैन्य, ऐन्द्र, प्राजापत्य, ब्राह्म आदि आठ प्रकारके दैव जीवों एवं ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि अनन्त आधिकारिक जीवोंकी अपेक्षा भगवत्क्रपा-पात्रः प्राणी श्रेष्ठतर चेतन है । भगवान् मनुका भी इस विषयमें यही उद्घोष है---

> 'कि भूतमधिकं ततः ।' (मनुस्पृति १।९५)

अर्थात् इस ब्रह्माण्डमें 'मगवत्कृपा-पात्र' जीवसे अधिक महान् कोई जीव नहीं है ।

#### प्रत्यभिज्ञाके उपाय--

यहाँ संतोंद्वारा प्राप्त 'भगवत्कृपा'के उन ज्ञापक हेतुओंका

उल्लेख किया जाता है, जिनसे मानवको यह विदित सके कि अवतक मैं भगवत्कृपाका पात्र बन पाया हूँ अथ नहीं। इसका उल्लेख संत ज्ञानेश्वर महाराज, भक्त शठको स्वामी, श्रीमद्रामानुजाचार्य, सूरदासजी, वुलसीदासः आदि भगवत्-रिषक संतोंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें अने रूपोंमें किया है।

१—संत श्रीज्ञानेश्वर महाराजने गीताकी प्रसिद्ध अँ यथार्थ टीका 'भावार्थदीपिका' (ज्ञानेश्वरी )में इस विषयः इस प्रकार विवेचन किया है—'जिस मानवके हृद्य वैराग्यका अङ्कुर प्रस्फुटित हो चुका हो एवं तत्त्व-जिज्ञासा लिये जिसकी शास्त्र-श्रवणमें रुचि हो, उसको निस्संशय अँ निर्मय होकर यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मैं भगवत्कृप पात्र बन गया हूँ । हृद्यमें वैराग्यका उदय एवं शास्त्र श्रवणमें रुचि—ये दोनों भगवत्कृपाके बिना नहीं रहते । अ 'साहचर्यनियमो ब्याप्तिः' (तर्कसंग्रह, अनुमानखण्ड )— इस न्यायसे ये भगवत्कृपाके सूचक हैं।

२—स्वामी रामानुजाचार्यजीके जीवनकी एक घटना हैएक दिन उनके शिष्योंने सेवामें उपस्थित होः
यह जिज्ञासा प्रकट की कि 'भगवन् ! अभीतक ।
भगवत्क्रपाके पात्र हुए अथवा नहीं—इसकी प्रतीति कैसे
सकती है ? इसका समाधान करते हुए आचार्यचर
कहा—''जिसने सबसे बड़े 'अज्ञान' एवं सबसे बड़े 'ज्ञान
स्वरूपोंका यथार्थ आकलन कर लिया है, उसका
निश्चय करना दृथा न होगा कि 'में भगवत्क्रपाका प
हूँ । बिना भगवत्क्रपाके इन दोनोंके स्वरूपोंका आक
असम्भव है ।''

३-संत श्रीशठकोप स्वामीद्वारा अनुगृहीत 'सहस्रगीिं के व्याख्यारूप 'भगविद्वषय' ग्रन्थमें उल्लेख है—''जिस् सत्सङ्गमें रुचि हैं, जो सत्कार, कीर्ति एवं धनोपलिं लिये नहीं, अपने उद्धारके उद्देश्यसे सत्सङ्ग करता जिसमें आभ्यन्तर वैष्णवताका विकास है, उसको तत् यह निश्चय कर लेना चाहिये कि 'मैं भगवत्सुपाका हूँ। विना भगवत्सुपाके मानवके मनमें सत्सङ्गके रुचि और आभ्यन्तर वैष्णवताका विकास नहीं होता।"

'प्रपन्नपारिजात'में वैष्णवताके दो प्रकार उपलब्ध हैं—बाह्य वैष्णवता और आम्यन्तर वैष्णवता । तिलक्ष, छाप, कण्ठी, माला आदि 'बाह्य वैष्णवता' कहलाते हैं । द्या, धमा, अनस्या, शौच, अनायास, माङ्गल्य, अकार्षण्य, अस्पृहा—ये आठ आत्म-गुण आम्यन्तर 'वैष्णवता' हैं । जीवात्माके उद्धारके लिये दोनों आवश्यक हैं, किंतु भगवत्कृपाके विना आम्यन्तर वैष्णवता विकसित नहीं हो सकती । अतः यह भगवत्कृपाके पात्रत्वकी सूचिका है ।

温をなられるなるなるなのなからなるなんなくのないないないないない

द्या, क्षमा, अनुसूया, शौच आदिके खरूप प्रसिद्ध केवल अनायासके स्वरूपका विवेचन किया जाता है उसका खरूप है—

'आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकृल्यस्य वर्जनम् ।'

अर्थात् प्राणियोंके अनुकूल चलना एवं उनके प्रतिः आचरण न करना 'अनायासः है। जो प्राणियोंके सुख-दुःर उनके साथ खड़ा है, परमात्मा भी उसके साथ खड़े हैं जिसने अपने हृद्यमें दूसरोंको स्थान दिया है, उर परमात्मा भी अपने हृद्यमें स्थान देते हैं। दूसरे शब्दोंमें 'भगवत्कृपाका पात्र' है।

## 'अकारण कुपा है प्रभु करुणानिधानकी'

( रचयिता—श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान 'प्रेमी' )

बीच अर्भककी रक्षा कर जन्म देख-रेख करती जवानी चढ़तीकी है कलत्र-पुत्र, कुलको बढ़ाती भूलें साफ माफ कर देती जिंदगीकी है।। 훍, विरक्ति कराती उपजाती, भजन चित्त-ग्रुद्धि कर देती भक्ति-मुक्ति अति नीकी है। भींजते नहीं हैं वे, जो तर्कके वितान ताने, बरसे हरीकी कृपा सब पे सरीखी है॥ बरसर्ता अखण्ड अग-जग ऊपर जमीन-आसमानकी। करती सीमा पार 'प्रेमी कवि' दूरीकी जरा भी मजवूरी नहीं, कान सुनती है सबके जबानकी॥ शूल बन आती, कभी फूल बन आती, पर जानी नहीं जाती विरलोंने पहचान की। भव-वरुणालयके तारणको केवल,

कुपा है

प्रभु

करुणानिधानकी ॥

製造をなるなられないなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなく

### कृपामयी श्रीमद्भगवद्गीता

( लेखक--स्वामी रामसुखदास )

जीवात्मा परमात्माका अंदा है । इसने परमात्मा-से विमुख होकर और प्रकृति उसके त्रिगुणात्मक संसारसे सम्बन्ध मान लिया है। इसी कारण उसे ( सबपर सब समय सामान्य रीतिसे बरसती हुई ) भगवत्कृपाका अनुभव नहीं हो पाता । जवतक मनुष्यकी सांसारिक पदार्थोंमें संग्रह और सुख-बुद्धि रहेगी, तबतक भगवद्विमुखताके कारण उसमें भगवत्क्रपा-दर्शनका सामर्थ्य ही कैसे आ सकता है ? जब कि भगवान् सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार उनकी कृपा भी सर्वत्र परिपूर्ण है, निरन्तर है, सब प्राणियोंपर समानरूपसे है।

जीव भगवान्के सम्मुख हो जाता है, तब उसके समस्त बन्धन कट जाते हैं और आगेकी सारी जिम्मेवारी स्वयं भगवान्की हो जाती हैं। यही सम्मुखता कृपामय ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीताके प्राकट्यका कारण है। अर्जुनद्वारा एक अक्षौहिणी शस्त्रास्त्र-सुसजित सेनाको छोड़ अकेले भगवान् श्रीकृष्णको स्वीकार किया जाना उनकी भगवत्सम्मुखताका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। घटना इस प्रकार है—

महाभारत-युद्धकी तैयारी हो चली थी। भगवान् श्रीकृष्ण-की सहायता प्राप्त करनेके लिये दुर्योधन उनके पास पहुँचा । भगवान् विश्राम कर रहे थे । दुर्योधन जाकर उनके सिरहानेकी ओर सिंहासनपर बैंट गया। कुछ समय पश्चात् ही अर्जुन भी वहाँ पहुँचे । उनका उद्देश्य भी भगवान्को युद्धमें अपनी ओर सम्मिल्ति करनेका था। भगवान्के विश्राममें विष्न न डालकर अर्जुन उनके चरण-प्रान्तमें विनयावनत मुद्रामें खड़े हो गये। कुछ समय पश्चात् जब भगवान्की निद्रा भङ्ग हुई तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुनपर पड़ी और प्रश्न हुआ-- 'कैसे आये १' अर्जुनके उत्तर देनेसे पूर्व ही दुर्योपन बोल पड़ा—(पहले मैं आया हूँ, श्रीकृष्ण! युद्धमें आप हमारे पक्षमें रहिये । भगवान्ने अब दुर्योधन-पर दृष्ट्रिपात किया । स्थितिका अनुमान लगाया । दोनों पक्षके वरिष्ठ पुरुष उनको अपनी सेनामें सम्मिल्ति करनेका निमन्त्रण लेकर आये थे। भगवान् तो राजनीतिके भी पण्डित हैं। उन्होंने व्यवस्था दी-- 'ठीक है, दुर्योधन ! पहले तुम आये हो, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुनपर पड़ी है; फिर नीति-शास्त्र मी

यही कहता है कि जब किसी वस्तुका विभाजन करना हो तो पहला अवसर छोटेको दिया जाय; अतः जो छोटा हो, वही पहले अपनी माँग रखे। अर्जुन अवस्थामें दुर्योधनसे छोटे थे। इसलिये पहले माँगनेका अवसर उन्हें मिला। श्रीकृष्णने प्रस्ताव रखा—'एक पक्ष तो मुझे ले ले, मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूँगा और दूसरा पक्ष मेरी एक अक्षौहिणी सेना ले सकता है, जो अस्त्र-शस्त्रींसे सुसज़ित रहेगी। दुर्योधन मन-ही-मन एक अक्षौहिणी सेनाकी कामना कर रहा था, पर बड़ा होनेके नाते पहले माँग तो सकता नहीं था। पहले अर्जुनने ही अपना प्रस्ताव रखा—'भगवन्! मुझे सेना नहीं चाहिये, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन यह सुनकर प्रसन्न हो गया।

दुर्योधनकी मनचाही हो गयी। उसे एक अक्षौहिणी सेना प्राप्त हुई और अर्जुनको निःशस्त्र भगवान् श्रीकृष्ण मिले। दुर्योधन अब अभिमानसे फूला नहीं समाता था। उसने सर्वत्र ढोल पीटना आरम्भ कर दिया कि 'मैंने आज श्रीकृष्णको टग लिया। उधर भगवान्ने एकान्त होते ही अर्जुनको फटकारा—'तुम्हें अवसर दिया, फिर भी तुमने सेना नहीं माँगी। मुझे लेकर क्या करोगे १ मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा।

अर्जुनने कहा—'मेरा काम शस्त्रोंसे नहीं चलता । मुझे तो आपसे ही काम हैं। क्योंकि मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह इच्छा थी कि आप मेरे सारिय हों। मेरे रथके घोड़े हाँकें। मेरे जीवनकी बागडोर आपके हाथोंमें हो। अर्जुनका यह निवेदन ही भगवत्कृपाको स्वीकार करना है।

दुर्योधनने वैभव स्वीकार किया, वह भगवान्से विमुख हो गया और अर्जुनने स्वयंको ही भगवान्को सौंप दिया, इसलिये वे भगवान्के सम्मुख होकर उनकी महती छुपाके प्रियपात्र वन गये।

दस दिन युद्ध हो चुका था । ग्यारहवें दिन संजयने
युद्धभूमिसे आकर धृतराष्ट्रको समाचार दिया कि भीष्मजी
युद्धभें गिरा दिये गये, वे शर-शय्यापर पड़े हें। धृतराष्ट्र यह
सुनकर मृच्छित हो गये। कुछ समय पश्चात् जब उन्हें चेतना
आयी, तब पूछा—भीष्म कैसे गिरा दिये गये ११

तब संजयने दस दिनोंसे चले आ रहे महाभारत-युद्धका वर्णन क्रमशः धृतराष्ट्रको सुनाया है । धृतराष्ट्र और संजयका संवाद वैशम्पायनजी जनमेजयके प्रति कहते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताका आरम्भ 'अथ'से होता है। 'भध न्यवस्थितान्द्रष्ट्राः (१।२०)

तथा 'इति'से समाप्ति भी दृष्टव्य है---'इत्यहं वासुदेवस्य (१८।७४)

श्रीमद्भगवद्गीताका श्रीगणेश भगवान्की असीम कृपा-के कारण ही हुआ है। महाभारत-युद्धारम्भसे पूर्व व्यासजीने नेत्रहीन धृतराष्ट्रसे कहा- 'युद्धका होना अवश्यम्भावी है। यदि तुम यहाँ बैठे-बैठे ही संप्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूँ।

धृतराष्ट्रमें कुटुम्बीजनोंका वध देखनेका साहस नहीं था। उसने दिन्य दृष्टिकी प्राप्तिका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंत यह याचना की कि भी युद्धका सारा वृत्तान्त सुनना अवस्य चाहता हूँ। तब व्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा-- राजन्! संग्रामभूमिमें कोई ऐसी वात नहीं होगी, जो यह न जान सके । इसके बाद संजयने ही धृतराष्ट्रको भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके मध्य घटित हुए संवादको अक्षरशः कमानुसार सुनाया ।

श्रीमद्भगवद्गीता भगवान्का साक्षात् अनुग्रह् है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । अर्जुनने न तो भगवान्के समक्ष कोई तात्विक विवेचन सुननेकी इच्छा व्यक्त की और न धर्म-सम्बन्धो काई जिज्ञासा ही की । उन्होंने तो भगवान्-से कहा---

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् । योद्धन्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ कैर्मया सह (११२२)

·हे कृष्ण ! जबतक मैं युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भली प्रकार देख न लूँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है, (तवतक रथको यहीं खड़ा रखिये)। इस प्रकार अर्जन तो युद्धके लिये संनद्ध हैं। अपनेसे युद्ध करनेवाले राजाओंको वे देखना चाहते हैं। ऐसे अर्जुनको भगवद्गीताका उपदेश करना केवल कुपा नहीं तो और क्या है १

भगवान्ने अर्जुनका रथ उनकी आगारे दोनी सेनाओंके मध्य हे जाकर खड़ा कर दिया । उन्होंने रथ ऐसे स्थानपर खड़ा किया, नहाँ भीष्म और द्रोग विद्यमान थे । फिर वे बोले--- हे पार्थ । युद्धके लिये आये हुए इन कुरुवंशियोंको देखो-

उवाच पार्थ पक्ष्येतान् समवेतान् कुरूनिति।

( 2 1 24 )

यहाँ 'कुरवंशियों)को देखनेके लिये कहना भी अर्जुनको अपने कौदुम्बिक स्नेहमें बाँधनेकी युक्ति ही है। अन्यथा भगवान कह सकते थे-- धार्तराष्ट्रान् समानितिः । युद्ध-भूमिमें एकत्रित इन धृतराष्ट्रके पुत्रोंको देखो।

रथको भीष्म और द्रोण अर्थात् पितामह और गुच-जैसे आदरणीय जनोंके सम्मुख खड़ा करना और फिर 'कुरुवंशियांको देखों'—भगवान्के कहना कि विशिष्ट प्रयोजनकी ओर इंगित करता है। वस्तुतः संसारमें दो प्रकारके सम्बन्ध ही मुख्य माने गये हैं—(१) योनि-सम्बन्ध, जिसके अन्तर्गत माता, पिता, पितामह, भाई, मामा, नाना आदि सम्बन्धी आते हैं।(२) विद्या-सम्बन्ध अर्थात् आचार्य अथवा गुरुका सम्बन्ध । अर्जुन प्रथमतः इन दोनों सम्बन्धोंको देखकर ही मोहाविष्ट हो युद्ध करनेसे हिचिकचाये---

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहाविरसूद्व ॥

अर्जुन बोळे—'हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किस प्रकार बाणोंसे भीष्मिपतामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध लडूँगाः क्योंकि हे अरिस्ट्रन ! ये दोनों ही पूजनीय हैं।

यदि दुर्योधन या कर्णके सम्मुख रथ खड़ा किया जाता तो निश्चय ही अर्जुनके हृदयमें युद्धोत्साह और शौर्य उत्पन्न होते । पर दोनों आदरणीय जनोंके सामने रथ खड़ा करनेसे अर्जुनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इन गुरुजनोंकी हत्या मैं कैसे कर सक्रा। १ उधर वंशके नाशका दृश्य सामने उपस्थित हो आया। अतः अर्जुनके मनका मोह प्रकट हो गया। इस सुप्त मोहको जाग्रत् करना ही भगवान्की कृपाका उपक्रम था। मोहके कारण उन्होंने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया। फलस्वरूप भगवान्ते कृपा करके अर्जुनको निमित्त बनाकर गीतामृतका ऐसा उपदेश किया, जिससे अनन्तकालतक अनन्त मोहाविष्ट जीवोंका कल्याण होता रहेगा।

मोहाविष्ट और विषादयुक्त अर्जुन बोले—'हे कृष्ण! न तो मुझे विजय चाहिये, न राज्य और न सुख। मैं ऐसा युद्ध नहीं करता। मुझ निःशस्त्रको धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालेंतो यह भी मेरेलिये कल्याणकारक होगा।'(१।४६)ऐसा कहकर वे रथके पिछले भागमें शोकाविष्ट होकर बैठ गये।

उस समय उन्हें प्रोत्साहित करनेके लिये मगवान् कुछ तीले वचन कहते हैं—'हे अर्जुन! क्लैब्य (कायरता)को छोड़ दो। अरे! उत्साहित होनेके समय तुममें यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ १ इदयकी दुर्वल्ताको त्यागकर युद्धके लिये खड़े हो जाओ। १ (२। २-३)

भगवान्ने यह उद्घोधन केवल कृपा-दृष्टिसे ही किया, अन्यथा वे कह सकते थे—'युद्ध नहीं करना चाहते हो तो न करो। जैसा तुम्हारी समझमें आये, वैसा ही करो। पर यह बात भगवान्ने अन्तमें कही—'यथेच्छिस तथा कुरु' (१८। ६३)।

भगवान्के हृद्यमें उसी प्रकार करणा उमड़ रही थी जैसे वछड़ेको देखते ही गायके स्तनोंमें दूध निकल पड़ता है। वे अर्जुनका कल्याण चाहते हैं। साधारण मनुष्यमात्रकी जैसी मनःस्थिति होती है, वैसी ही मनः-स्थितिका ध्यान रखते हुए गीताका उपदेश करना, भगवान्की विशिष्ट कृपाका एक विलक्षण उदाहरण है।

गीतामृतरूपा भगवत्कृपाका प्रत्येक अध्यायके अनुसार अवलोकन किया जाय तो कृपापूर्वक भगवान्का अर्जुनके सामने अपने-आपको विशेषतासे प्रकट करना और अर्जुनके सनमें क्रमशः भगवान्के प्रति विशेष आदर एवं श्रद्धा-भावका बढ़ना द्रष्टव्य है। अब इसी दृष्टिले प्रत्येक अध्यायके कितपय कृपापरक खलोंका संक्षित विवेचन प्रस्तुत है—

मोहग्रस्त अर्जुन ज्यों ही अपनेको मोहितचित्त स्वीकार करते हैं और कल्याणकारक साधन पूछते हैं, त्यों ही भगवान् करुणा करके साधारण जनकी भाषामें मुस्कराते हुए उपदेश आरम्भ कर देते हैं।

दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक भगवान्ने सत्-असत्का विवेचन किया, किंतु इस प्रसङ्गमें उन्होंने ब्रह्म, अविद्या, माया, ईश्वर, प्रकृति, जीव, आत्मा, अनात्मा, अधिभूत, अधियज्ञ आदि दार्शनिक शब्दाविलका प्रयोग किया ही नहीं, इस विवेचनमें देह-देही, इरीर-शरीरी, नित्य-नाशवान्-जैसे सामान्य जनकी समझमें

आनेवाले शब्दोंका ही प्रयोग हुआ है। तात्पर्य यह कि गं मनुष्यमात्र (चाहे वह अपढ़ हो या विद्वान्) मूर्ख हो बुद्धिमान्)के कल्याणकी दृष्टिसे कही गयी है।

पहले अध्यायके इकतीसवें क्लोकमें अर्जुन जहाँ कहते हैं 'न च श्रेयोऽनुपद्यामि'—युद्धमें श्रेय नहीं देख रहा हूँ, व दूसरे अध्यायके सातवें क्लोकमें 'निश्चित श्रेयं के लिये पूछ हैं—'यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं बृहि तन्मे ।' इस प्रसङ्गको देखं एक बात तो यह सिद्ध होती है कि अर्जुन मारनेसे डर रहे मरनेसे नहीं । इसलिये भगवान्ने उनके हृद्धयसे 'मारनेका भ निकालनेकी भावना और कर्तव्य दृष्टिसे ही कहा—'धम्यीर युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।' (२ । ३१ ) अर्था क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बद्कर कल्याणकारी दूस कोई कर्तव्य ही नहीं है। फिर भी अर्जुन अभीतक मोहि हैं और पुनः प्रक्त करते हैं—'तदेकं वद निश्चित्ययेन श्रेयोः हमान्तुयास्' (३ । २ ), इस प्रक्तके उत्तरमें भगवान्ने कृष्कर कर्तव्य-पालनको ही परम कल्याणकारक बताया—

श्रेयान् स्वधमों विगुणः परधर्मात् स्वनुष्टितात्। स्वधमें निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ (३।३५)

'अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयप्रद है।

जो अर्जुन मोहासक्तिके कारण अपने कर्तव्यसे च्युत हो रहे हैं, उन्हें भगवान् सहज धर्मयुक्त कर्तव्यमें आरूढ़ करनेके उद्देश्यसे उपदेश दे रहे हैं । यह उनकी ऐसी कृपा है, जिसकी अर्जुनने कभी वाञ्छा और जिज्ञासा भी न की थी। भगवान्का स्वभाव ही अहैतुकी कृपा करना है।

श्रेष्ठ पुरुष अपने हृद्यका गोपनीय-से-गोपनीय रहस्य भी अपने कृपाभाजनके सामने प्रकट कर देते हैं। अर्थात् उससे कुछ भी दुराव नहीं रखते। इसी दृष्टिंसे भगवान्ने तीसरे अध्यायमें कृपापूर्वक कर्तव्यपालनपर वल देते हुए अर्जुनसे कहा—'मेरा तीनों लोकोंमें कोई कर्तव्य नहीं हैं। फिर भी मैं कर्तव्य नियाहता हूँ। मैं कर्म न कल्ँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि सब मनुष्य मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं अर्थात् यदि मैं शास्त्रोक्त कर्मका आचरण न करूँ तो सव मनुष्य नष्ट हो जायँ । (इस प्रकार भगवान्ने इन क्लोकोंमें कृपापूर्वक यह प्रकट किया है कि मैं तीनों लोकोंका आदर्श पुरुष हूँ।)

इस उपदेशके पश्चात् क्षत्रियोंके कर्मका महत्त्व बतलाते हुए भगवान्ने चौथे अध्यायमें परम्परासे प्राप्त कर्मयोग और उसकी अनादिताको सिद्ध किया। तत्पश्चात् अपनेको आदि उपदेश बताकर वे कहते हैं कि मैं वही उपदेश, जो लोपप्राय हो गया था, फिर कहता हूँ। युद्ध-भूमिमें युद्धकी बात न करके इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और निष्काम-कर्मकी बात करना भगवान्की केवल विशिष्ट छुपा ही है, अन्य कुछ नहीं।

पाँचवें अध्यायका ओरम्भ अर्जुनकी इस जिज्ञासासे होता है कि वे कृष्ण ! आपने सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा बतलायी (३।३), परंतु मेरे लिये दोनोंमेंसे कौन-सी निश्चितरूपसे श्रेयस्कर है—यह स्पष्ट बतलाइये।

ज्ञानयोग और कर्मयोगका विस्तृत विवेचन करते हुए और उन्हें तत्त्व-प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन वतलाते हुए अन्तमें भगवान् कहते हैं—'हे अर्जुन ! मुझे सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुदृद् (तत्त्वसे) जान लेनेमात्रसे मनुष्य परम श्चान्तिको प्राप्त हो जाता है?—

> 'सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥' (५।२९)

'ज्ञात्वा' पदसे भगवान् अर्जुनको मानो आश्वासन देते हैं कि 'तुम क्यों चिन्ता करते हो, केवल मुझे सब भूतोंका अर्थात् अपना भी सुदृद् जान लो, इतने मात्रसे तुम्हारेद्वारा कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग—सबका अनुष्ठान स्वयमेव ठीक-ठीक होने लगेगा।

्र यह भगवान्की कितनी ऋपा है! कितना सुगम उपाय है जीवनके चरमन्लक्ष्यकी प्राप्तिका!!

अर्जुनकी दृष्टि दोषरहित है, इसीलिये भगवान् उनके विना पूछे ही विशेष कृपा करके उन्हें ध्यान और भक्तिकी विशेषतासे

अवगत कराते हैं और आदेश देते हैं—'कर्मिम्यश्राधिकं योगी तस्माद्योगी भवार्जुन' (६ । ४६ ) इसमे हे अर्जुन तुम योगी बनो; क्योंकि कर्म करनेवालांसे भी योगी श्रेष्ट है।

छठे अध्यायके तीसवें क्लोकमें तो भगवान्ने ह्या करं यह विलक्षण सत्य उद्पाटित कर दिया कि समग्त जगत्रं जितने भी रूप हैं, वे सब मेरे ही वेप हैं—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

इसी अध्यायमें अर्जुनने मनसम्बन्धी प्रश्न भी किंग्रे । उन्हें शङ्का होती है कि योगों श्रद्धाल पुरुप संयमी होनेके कारण यदि अन्त समयमें योगते विचलित हो जाय । उसकी क्या गति होती है ? कहीं वह उभयप्रष्ट हो न तो नहीं हो जाता ?—'क्षचिन्नोभयविश्रप्टिश्चन्नाश्रमि नश्यित' (६ । ३८ )। अर्जुनका यह अडिग विश्वा है कि भोरे इस संशयको दूर करनेवाला भगवानके अतिरि और कोई नहीं हो सकता । उत्तरमें भगवान् अयाग कोई नहीं हो सकता । उत्तरमें भगवान् अयाग हत्य खोलकर रख देते हें । अर्जुनको अत्य कृपा करके उन्होंने 'तात' शब्दसे सम्बोधित किया । (सम्बोधन समस्त गीतामें एक ही बार आया है।) भगवा आश्वासन देते हुए कहा—'न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गित ह गच्छित ॥' (६ । ४०) 'हे पार्थ ! भगवदर्थ कर्म करनेव कभी दर्गितको प्राप्त नहीं होता ।'

मनुष्यको वस्तुतः अन्तकालकी गति और उससे दिलानेवाली उपासना—दो ही प्रश्नोंके विषयमें सर्वा जिज्ञासा रहती है । अकारण-कृपाल भगवान् श्रीक भी अर्ज्जनको निमित्त बनाकर सर्वसामान्यकी सद्गतिके । गीतामें इन्हीं दो प्रसङ्गोंका सर्वाधिक विवेचन किया

सातवें अध्यायको स्वयं भगवान् ने अपनी ओरसे आरम्भ किया है।(६।४७ में) भक्तोंकी बात आते ही भ मानो मग्न हो गये, ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान्धं

१. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥

यदि द्वाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिद्वतः। मम वर्त्सातुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यों कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥

(गीता ३।२२

२. छठे अध्यायके सेंतीसर्वे, अइतीसर्वे और उनतालीसर्वे इलोकोंमें किये गये प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान्ने छठे ह ८, सातवेंके ३०, आठवेंके २६, नवेंके ३४ और दसर्वे अध्यायके ११--अर्थात् कुल १०९ क्लोकोंमें अन्तकालीन ग विस्तृत विवेचन किया।

भ० कु० अं० १०---

चलते ही भक्त मन्त हो जाते हैं। इस अध्यायमें भगवान् अपने चारों प्रकारके भक्तोंका वर्णन करते हुए आर्त और अर्थार्थी भक्तको भी उदार वतलाते हैं (७।१७)। यह उनकी कितनी क्रपावराल्या है। आशय यह प्रतीत होता है कि थे ( आर्त अर्थार्थी आदि ) संसारते हटकर मुझ परमात्माकी ही ओर लग गये—यह इनकी उदारता है।

आठवें अध्यायमें भगवान्ने छपापूर्वक बतलाया कि अन्तकालमें जो कोई मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर नयाग करता है, वह मेरे ही भावको प्राप्त होता है (८।५), यह कहते हुए भगवान् पुनः इसीको और स्पष्ट करते हुए (८।६ में) कहते हैं कि मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भावका स्मरण करता हुआ मरता है, उसी भावके अनुसार उसकी गति होती है अर्थात् स्वर्गः, नरक या अन्य थोनिकी प्राप्ति होती है। जिस अन्तकालमें भोगोंका स्मरण करते हुए मरनेवाल मनुष्य शूकर-कूकर या कीट-प्रतंगकी योनि प्राप्त करता है, उसी अन्त समयमें भगवानको स्मरणकर परमगतिको प्राप्त हो उसी अन्त समयमें भगवानको स्मरणकर परमगतिको प्राप्त हो सकता है, चाहे उसका विगत जीवन कैसा हो स्यों न रहा हो। यह न्यायकारी प्रभुका कैसा छ्यापूर्ण संविधान है! प्रमुके इस विधानमें न्याय और क्रयाका विवस्तण साम्य दिख्यान्य होता है।

तदनन्तर भगवान्ने पुनः खयं अपनी ओरसे ही कहा— हृदं तु ते गुद्धतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्जात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥

कौन ऐसा दयाछ होगा, जो विना पूछे अपने हृदयकी गुद्धतम बात वतायेगा ? यही नहीं, भगवान्ने इस गुद्धातम बानके आठ विशेषण दिये हैं---

राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्मुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम्॥ (९।२)

'यह ज्ञान (१) सब विद्याओंका राजा, (२) समस्त गोपनीयोंका भी राजा, (३) अति पवित्र, (४) उत्तम, (५) प्रत्यक्ष फळवाला, (६) धर्मयुक्त, (७) सावन करनेको बड़ा सुगम और (८) अविनाशी है ।

लोकमें भी अपने उपदेशकी प्रशंसा स्वयं करनेमें सजन पुरुप कुछ संकोचका अनुभव करते हैं। किंतु भगवान्ते हृदयमें कृपाका समुद्र उमड़ रहा है और अर्जुन दोपदृष्टिहित—'अनस्युग हैं, अतः वे अर्जुनको ( और उनके निमित्तसे जीवमात्रके हितकी दृष्टिसे ) पा-पापर कल्याणका मार्ग बताते हुए कहते हैं—

सूत्र एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वसः। यसेऽहं प्रीयमाणाय वस्त्यामि हितकाम्यया॥

( १० 1 १ )

ंहे महावाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्ययुक्त और प्रभावयुक्त वचनोंको सुनो, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके प्रति हितकी इच्छाते कहूँगा ।

नवें अध्यायका आरम्भ जहाँ भगवानने 'गुखतमम्' शब्द किया, वहाँ दसवें के आरम्भ 'परम वयः' कह रहे हैं और वह भी हितकामनाके भावने । इसका उद्देश्य अर्जुनकी भलीभाँति अपने कर्तव्यका भान कराना एवं उनकी श्रक्काओं को निर्मूल करना है । भगवान चाहते हैं कि अर्जुनका मोह नष्ट हो जाय, इसील्प्रिय इतना कहने के प्रधात भी वे अर्वतोष अनुभव करते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होती; अतः दूसरे प्रकारसे उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं। जीवके कल्याणकी ऐसी उत्कट कामना वे अकारणकरणार्णव ही कर सकते हैं। वे कहते हैं—'जिस रहस्यको न देवता जानते हैं, न महर्षि, वही अपने लीलासे प्रकट होनेका रहस्य मैं तम्हें बताता हैं

इस प्रकार कहकर भगवानने दसवें अध्यायके पाँच क्लोकों (२-६)में अपनी योग-शक्ति और विभृतियोंका वर्णन किया और सातवें क्लोकमें उनके फल्ल्प अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति बतायी। अर्जुनने जब योगशक्ति और विभृतियोंका विस्तारसहित वर्णन करनेके लिये स्तुति और प्रार्थना की [ क्योंकि भगवान्का अमृत चचन

(818)

ही इलाइम मगवीन्प आर्थ पान कर कर कर कर वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगराते ॥ स्वयमेवारमनाऽऽत्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगराते । हे पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने हि भूतोंको जरपन्न करनेवाले हि भूतोंको ईश्वर हि देवोंके देव हि जगराके स्वामी हि पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने सापको जानते हैं। '

गापनायाका मा राजा (२) जाता । १०।२) इ. त से विदु: सुरगणाः प्रभवं त महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्याणां च सर्वशः॥ (१०।२) इ. त से विदु: सुरगणाः प्रभवं त महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्याणां च सर्वशः॥ (१०।२) ४. दस्व अध्यायके वारहवेंसे पंद्रहवेंसकके क्षोकोंमें अर्जुनके भगवान्की विभृति जाननेके लिये स्तुति की है और सोलहवेंसे अठारहवेंतक तीन क्षोकोंमें प्रार्थना की है। पंद्रहवें क्लोकमें तो अर्जुनकी श्रद्धा इस सीमातक वद गयी है कि उन्होंने इस एक सोलहवेंसे अठारहवेंतक तीन क्षोकोंमें प्रार्थना की है। पंद्रहवें क्लोकमें तो अर्जुनकी श्रद्धा इस सीमातक वद गयी है कि उन्होंने इस एक

नेसे उनकी तृति ही नहीं होती थी (१०।१८) । भगवान्ने कृपापूर्वक अपनी इक्यासी विभृतियोंका वर्णन या। सम्भवतः अर्जुनको भ्रम था कि भगवान्को विभृतियों नी ही हैं अर्थात् सीमित हैं, इसिल्ये उहींने 'अरोपेण' १०।१६) पदका प्रयोग किया, किंतु भगवान्ने एपूर्वक यह भी बता दिया कि मैं तो समस्त जगत्को ने एक अंशसे ही व्यात करके स्थित हूँ और इसील्ये होंने अपनी विभृतियोंको 'प्राधान्यतः' (१०।१९) लाया। जिसका अन्त ही नहीं है, उसे 'अरोपेण' पूर्णतासे) कैसे बताया जा सकता है !—

'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥' (१०।४२)

उपर्युक्त इलोक ही ग्यारहवें अध्यायका । अर्जुनको जिज्ञासा हुई कि वह रूप भी देखूँ, जिसके ्क अंशमें ही सम्पूर्ण जगत् स्थित है । भगवान्की ाचिन्त्य एवं अनन्त विभूति एवं ऐश्वर्यको सुनकर अर्जुन-ो अपनी भूल तब समझमें आयी, जब १० । ४२में ागवान्ने अपने किसी एक अंशमें समस्त जगत्को खित ताया, इसल्यि वे ११। ३में अत्यन्त विनम्रतासे कहते - 'हे प्रभो ! आप जो कुछ कह रहे हैं, वह ठीक वैसा ही ु मैं भी उसे वैसा ही मानता हूँ, अब मैं आपके उसी रूपको खिना चाहता हूँ (जिसके एक अंद्यमें समस्त जगत् खित [ ) । फिर कहते हैं — धदि आप यह समझते हैं कि मैं उस .पको देख पानेमें समर्थ हूँ तो उसे (अवश्य) दिखायें अन्यथा जैसा आप उचित समझें )। यहाँ वे १०। १६की ारह न बोलकर विनम्रतासे कहते हैं। यह भाव देखकर कृपाल प्रभु मानो अर्जुनपर न्यौछावर हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं--'पक्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः' (११।५)—हे अर्जुन ! एक रूप तो क्या, तुम मेरे सैकड़ों और हजारों रूपोंको देखो।

उपर्युक्त प्रसङ्गते यह सिद्ध है कि साधकका भगवदाश्रय, दैन्य और अपनी इच्छाओंका भगवदिच्छाओंमें विलय भगवान्को अत्यन्त प्यारा है। ऐसे साधककी इच्छा पूरी करनेके लिये भगवान् तरसते रहते हैं तथा कभी कोई अवसर मिल जाता है तो अभीष्टले अत्यधिक सेवा करते हैं।

इस प्रकार ग्यारहवाँ अध्याय भगवदनुग्रहकी स्वीकृतिसे ही आरम्भ हुआ--- मदनुत्रहाय परमं गुद्धमध्यात्मसंज्ञितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ (११।१)

जब समस्त ब्रह्माण्डोंको ही भगवान्ने अपने एक अंधमें धारण किया हुआ बता दिया, तव अर्जुनने भगवान्के अनुप्रद् और उनके उपदेशकी प्रशंसा की। तभी उनके इदयमें विश्वरूप-दर्शनके बहाने प्रभुकी विशिष्टतम कृपा प्राप्त करनेकी अभिलाषा जायत् हुई। वे भगवान्की प्रशंसा करते हुए यहाँतक कह बैठे कि 'मोहोऽयं विगतो मम'—मेरा मोह दूर हो गया। परम कृपाल भगवान् तो जानते थे कि अभी मोह दूर नहीं हुआ, इसीलिये उन्होंने आगे ११।४९ में कहा—'मा ते ब्यथा मा च विमूहभावः'। इसमें रहस्य यह है कि अर्जुनने भगवान्का प्रभाव जाना और उसे जानकर ही बोल पड़े कि मेरा मोह दूर हो गया। वास्तवमें साधकको भगवान्के प्रभावका योड़ा-सा ज्ञान हो जानेपर प्रायः ऐसा ही भान होता है। अर्जुनकी इसी स्थितिको समझकर भगवान्ने कुपापूर्वक कहा—

दे पार्थ! तुम मेरे सैकड़ों-हजारों, नाना प्रकारके, नाना वर्ण और आकृतिवाले अलैकिक रूपों को देखों। यह है अर्जुनपर विशिष्ट कृपाका एक अन्य उदाहरण! भगवान्ने अपनी ओरसे ही अपना विराट्-रूप प्रकट किया तो अर्जुन उसे देख नहीं पाये। पाँचवेंसे सातवें क्लोकतक भगवान्ने पाँच बार 'पश्य' शब्दका प्रयोग किया। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन विराट्-रूप देख ही न सके। उन्हें देखनेमें असमर्थ जानकर ही भगवान्ने हितकी कामनासे उन्हें दिव्य चक्षुओंका दान किया—'दिव्यं ददािम ते चक्षुः' (११।८) और तब अर्जुनने विराट्-रूपका दर्शन किया। वह रूप देखनेके बाद जब अर्जुनने भयभीत होकर स्तुति और प्रार्थना की कि मुझे तो फिर वही (चतुर्भुंज) रूप दिखाइये, मैं अत्यन्त भयभीत हो रहा हूँ, मुझपर प्रसन्न हो जाइये (११।४५), तब भगवान्ने कहा—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विद्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न **दष्टपूर्वम्**॥ (१११४७)

ंहे अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक ( प्रसन्न होकर )ही मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे अपना यह परमतेजोमया सबका आदि और सीमा-रहित विराट्-रूप तुम्हें दिखाया है, जो कि तुम्हारे सिवाय पहले किसीके द्वारा नहीं देखा गया।

इस विराट्-रूपमें भगवान्ने अर्जुनकी शङ्का—'यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अर्थात् युद्धमें हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे १ (२।६)का भी उत्तर दे दिया। उन्होंने विशेष अनुग्रह करके दिखा दिया कि विकराल दाँतोंबाले एवं अग्निके समान प्रज्वलित उनके मुखमें धृतराष्ट्रके पुत्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी समा रहे हैं। इस प्रकार जो मृत्युको प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें भी मृत दिखाकर भगवान्ने अर्बुनको कृपापूर्वक आसन्न-भविष्यका दर्शन करा दिया और सावधान कर दिया कि तुम जो युद्ध नहीं करनेको कहते हो एवं गुरुजनोंकी मृत्युसे डर रहे हो, वे सब तो मरनेवाले ही हैं, चाहे तुम युद्ध करो या न करो । ऐसा कहकर भगवानने फिर समझाया---तुम क्षत्रिय-धर्मका पालन करो विजयशी प्राप्त करो-

#### तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रृत् भुह्ध्व राज्यं समृद्धम् । ( ११ । ३३ )

यहाँ भगवान्का आशय यही है कि मनुष्यको सदैव अपने कर्तव्य-पालनमें तत्पर रहना चाहिये। फलकी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

भगवान्ने भी जब देखा कि अर्जुन मेरे विराट्-रूपको देखकर डर गये हैं और अब ये अधिक समयतक मेरे इस 'तेजं को सह न सकेंगे, तब कृपाछ प्रमु अपने प्यारे सखाके अनुरोधपर पुनः चतुर्मुज रूप हो मुस्कराते हुए बोले—'( सखे ) अर्जुन ! तुम डरो मत । मोहको प्राप्त न हो । मेरे चतुर्मुज-रूपको फिर देखो । अर्जुन चतुर्मुज-रूपको देखकर आश्वस्त हुए तो भगवान्ने अपनी बिशिष्ट कृपा उद्घाटित की—'हे अर्जुन ! मेरा यह चतुर्मुज-रूप देखनेको अति दुर्लभ है । वेद, दान, तप, यज्ञ आदिसे भी यह नहीं देखा जा सकता । यह तो अनन्य-भक्तिसे ही देखा जा सकता है।

विराट्-रूपका दर्शन कराकर भगवानने अर्जुनपर अभृत-पूर्व कृपा की । किसी नाटकमें भी पात्र अपना असली रूप नहीं बताता। यदि वास्तविक रूप प्रकट कर दिया जाय तो अभिनयकी सफलता ही संदिग्ध हो जाय। इसीलिये भगवानने अपना विराद्-रूप अनुग्रह करके दोषदृष्टिरहित अनन्य-भक्त अर्जुनको ही दिखाया, अन्य लोगोंको नहीं । आगे बारहवें अध्यायमें भगवानने अर्जुनके पृछनेपर सगुणोपासना-की श्रेष्ठतापर प्रकाश डाला ।

गीताके तीन षट्कों में पहला कर्मका, दूसरा भक्तिका और तीसरा ज्ञानका प्रकरण माना जाता है। वैसे तो तीनों षट्कों में ही कर्म, भक्ति और ज्ञानयोगका वर्णन हुआ है, किंतु अन्तिम षट्कमें जितना ज्ञानका वर्णन है, उससे भी अधिक वर्णन पहले षट्कमें कर्मका हुआ और मध्य पट्कमें तो उपासनाका ही वर्णन सर्वाधिक है। इससे सिद्ध यही होता है कि गीतामें सर्वाधिक वर्णन भक्तियोगका ही हुआ है। बारहवें अध्यायके १९, तेरहवें अध्यायके ३४ और चौदहवें अध्यायके २०-कुल ७३ क्लोकों में उपासनाका प्रकरण चला है। इस लम्बे प्रकरणमें केवल भगवान ही बोलते गये हैं, अर्जुन मात्र श्रोता रहे हैं। इसके पश्चात् अठारहवें अध्यायके ७१ क्लोक भी दोनों उपासनाकों के वर्णनमें ही कहे गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है। कि भगवानको उपासनाविषयक प्रसङ्ग रुचिकर लगता है। क्यों कि उपासना जीवोंका कल्याण करने में अत्यन्त सहायक है।

भगवान्ने इन श्लोकोंसे ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग— दोनोंका ही विवेचन विशद रूपसे किया है। भगवान्के इस वर्णनके पीछे उनका यह कृपा-भाव है कि मनुष्यमात्र किसी भी मार्गका अवसम्बन लेकर अपना कल्याण करे।

बारहवें अध्यायमें सगुणोपासनाका विवेचन करनेके पश्चात् भगवान्ने तेरहवें अध्यायमें अव्यक्त अक्षर निर्मुणको जानने और उसकी उपासनाका वर्णन करते हुए क्षेत्र-क्षेत्रज्ञको मली प्रकार जाननेका फल परमात्माकी प्राप्ति वताया। चौदहवें अध्यायमें प्रकृतिके कार्य गुणोंको लेकर मुख्यतः गुणातीतके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेके उपाय वताये और विशिष्ट अनुमहके रूपमें यह रहस्य उद्घाटित किया—

मां च योऽन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय फल्पते॥ (१४।२६)

'जो अन्यभिचारी भक्तिरूप योगके द्वारा खदा मुझे भजता-है, वह तीनों गुणोंका उल्लिद्धन करके ब्रह्ममें एकी-भावसे स्थित होनेके लिये योग्य होता है । पंद्रहवें अध्यायको तो भगवान्की महती कृपा ही कहा जा सकता है; क्योंकि एक तो भगवान्ने अर्जुनके बिना पूछे ही इसे आरम्भ किया, दूसरे सम्पूर्ण गीतामें एक यही अध्याय ऐसा है, जिसे भगवान्ने गुह्यतम शास्त्रकी संज्ञा दी है— हति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानव। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥ (१५।२०) भगवान्ने कृपा करके इस अध्यायमें अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकारसे कहा है। जो मनुष्य भगवान्-को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षणके लिये भी भगवचिन्तनका त्याग नहीं कर सकता। जब मनुष्य भगवान्का प्रभाव भली प्रकार समझ लेता है, तब वह परमात्माकी शरण होकर उनकी कृपांसे अन्ततः परमतत्त्वको पा लेता है। ॥ (कमशः)

#### अगवत्कृपाका भरोसा

( ब्रह्मलीन विरक्त संत श्रीगुलाबदासजी महाराज )

मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ है प्रभु-चरणोंमें पूर्ण समर्पण । अपने आपको सदाके लिये प्रभुमें स्थापित कर देना, उनकी कृपाके भरोसे ही रहना, उनकी ही आज्ञाका पालन करना—

एक भरोसो एक बळ एक आस बिस्तास। एक राम घनस्याम हित चातक तुल्सीदास॥

प्रभुमें विश्वास और उनके चरणोंका आश्रय स्वीकार करतेही विषयोंसे उपरामता होने लगती है और अहंता-ममताके कारण जो मूल हुई है, वह भी उनकी रूपासे मिट जाती है। अहंता-ममताका अन्धकारपूर्ण आवरण भगवत्क्रपाकी शक्तिसे लिन्न-भिन्न हो जाता है। यदि मनुष्य एक वार सच्चे हृद्यसे प्रभुकी शरणमें चला जाय तो वे रूपालु उसकी भूलको भी क्षमा कर देते हैं। वस्तुतः उनका स्वभाव ही क्षमाशील है, अतः वे अपने प्रपन्नकी भूलपर ध्यान ही नहीं देते। वे भक्तवत्सल हैं। जैसे गी अपने नवजात शिशुको स्नेहपूर्वक चाट कर उसे शुद्ध—निर्मल बना देती हैं, उसी प्रकार वे प्रभु अपने शरणापन्न भक्तोंके अवगुण ध्यानमें न लाकर अथवा रूपापूर्वक नष्ट करके, उन्हें (भक्तोंको) पविश्वासन देते हैं। नृसिह-अवतारमें भक्त प्रह्लादको जिह्लासे चाटकर अपूर्व रूपा-वर्षा की। शरणागतके लिये रूपापरवश प्रभु जब सेठ तथा दासीका रूपतक बना लेते हैं, उनकी रूपाद्वारा जहरसे अमृत बना। तो साधारण-सी वात है। नरसी मेहताके लिये वे (माहरा) भरने सेठ बनकर प्रकट हुए। सख्वाईके लिये दासी भावसे सारा कार्य करते हुए उन्होंने भक्तवत्सलताका अहुत स्नेहमय भाव प्रकट किया। मीराके लिये विषको अमृत बना दिया, कहाँतक गिनाएँ, उनकी भक्तवत्सलताके अनन्त आख्यान हैं। संतोंने कहा है कि—

राम भरोसी राखिये जणत नहीं काई। पूरणहारा पूरसी कलपो मत भाई॥ जबसे यह हारीर मिला है, सब व्यवस्था हो रही है। अतः संकल्प-विकल्पको त्यागकर सबके सहायक श्रीरामजीका भजन करना चाहिये—

जबसे यह बानक बना सब सूझ बनाई। 'दिरिया' बिकलप मेटके भजो राम सहाई॥

सभी प्रकारकी व्यवस्था करनेवाली हमारी सच्ची माँ है भगवत्क्रपा। बच्चा (जीवातमा) जव माँ (भगवत्क्रपा) को भूलकर बाह्य विषयोंसे ही खेलने लगता है और अधिक उत्पात करता है, तब क्रपामयी माँ प्रतिक्ल परिस्थितिरूपा लाटी दिखाकर उधरसे हटाती है। पुचकार एवं फटकार दोनों स्थितियोंमें बालक (भक्त) माँ (भगवत्क्रपा) की गोदमें ही जाना चाहता है; क्योंकि उसे एकमात्र भरोसा माँ (कृपा) का ही है।

#### विश्वास और भगवत्कृपा

जैसे अरुणोद्यमात्रसे अमावस्याकी घोर निशाका नाश हो जाता है, इसी प्रकार भगवान्का पूर्ण विश्वास होनेके पूर्व ही अर्थात् थोड़े ही विश्वाससे पाप-तापरूप तम नष्ट हो जाता है । मनुष्य तभीतक पापाचरण करता है और तभीतक संसारके विविध दुःखोंके दावानलमें दग्ध होता रहता है। जब-तक कि उसका ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास नहीं होता। 'ईश्वर हैं --इस विश्वाससे ही मनुष्य निर्विकार, निःशङ्क, निर्भय और निश्चिन्त हो जाता है। भगवान्पर विश्वास करनेवाला पुरुष इस बातको भलीभाँति जानता है कि भगवान सर्वव्यापी, सर्व-दर्शी, सर्वशक्तिमान्, परमदयालु, योगक्षेमबाहक, विश्वम्भर और परम सुहृद् हैं। ऐसी अवस्थामें वह काम, लोभ या भय आदि किसी कारणसे भी पाप नहीं करता । जब एक पुलिस-अधिकारीको देखकर मनुष्य विधान-विरुद्ध काम करनेमें हिचकता है, किसी सुयोग्य गुरुजनके सामने पाप करनेमें सकचाता है। तब वह सबके स्वामी और परमगुरु मगवानको सामने समझकर पाप कैसे कर सकेगा ? जब भगवान विश्वम्भर योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले हैं, तब साधक अपने और परिवारके भरण-पोषणादिके लिये न्यायपथको छोडकर पाप-पथपर क्यों जायगा १ जब्रीवह अपने परम सुहृद्, परम दयालु, सर्वशक्तिमान परमात्माको सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देखेगा, तब ऐसा कौन-सा ताप या भय है, जो उसे जला सकेगा या पापके मार्गमें हे जायगा ? भगविद्धश्वासी पुरुष तो वस्तुतः ईश्वरकी ही दयापर भरोसा करनेवाला बन जायगा, उसे पद-पदपर, पल-पलमें भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव होता रहेगा )

जो भगवत्कृपापर निर्भर रहता है, वह किसी कालमें दुःखी नहीं हो सकता। वह तो प्रत्येक वातमें भगवान्का विधान समझकर और भगवान्के विधानको उनकी दयासे ओतप्रोत देखकर प्रफुक्टित होता रहता है। वह समझता है कि मेरे नाथने मेरे लिये जो कुछ विधान कर दिया है, वही परम कल्याणरूप है और वास्तवमें है भी ऐसा ही 1. उसकी छुद्धिमें ही यह भाव नहीं आता कि भगवान्का कोई विधान कभी जीवके लिये अमङ्गलरूप होता है। मङ्गलमय भगवान् अपने अंश जीवका अमङ्गल कभी कर ही नहीं सकते। जब कभी वे किसीके लिये कोई दुःखका विधान करते हैं तो अत्यन्त ही दयाके वश्च हो, उसके कल्याणार्थ ही करते हैं। जैसे

जननी अपने बच्चेके कल्याणके लिये कभी-कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है, जो बच्चेको बड़ा क्रूर प्रतीत होता है और वह भूलवश मातासे अप्रसन्न भी होता है, परंतु माता उसकी अप्रसन्नताकी कुछ भी परवाह न कर अपने उस व्यवहारको नहीं छोड़ती; क्योंकि उसका हृदय स्नेहसे भरा हैं। वह बन्चेका परम हित चाहती है। इसी प्रकार स्नेह-सुधाके असीम सागर भगवान्, जिनके स्नेहकी एक बूँदने ही विश्वकी सारी माताओंके हृदयोंमें पैठकर उनको अनादि-कालसे स्नेहमय बना रखा है, अपने प्यारे वच्चोंके लिये उनके हितार्थ ही दण्ड-विधान किया करते हैं। उनका दण्ड-विधान वैसा ही होता है, जैसे माता बच्चेको आगके समीप जानेसे रोककर उसे अलग कर देती है, नहीं मानता तो कभी-कभी उसे बाँध देती है। अथवा उसके हाथसे छुरी या और कोई ऐसी चीज, जो उसको हानि पहुँचानेवाली है और उसने मोहवश ले रखी है, बलात् छीन लेती है तथा बरा आचरण न छोड़नेपर डराती-धमकाती है। भगवानके विधानद्वारा मन्ध्यमें विषय-भोगोंके योग्य शक्ति न रहना, विषयोंसे अलग होनेको बाध्य होना, विषयोंका हठात छिन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य इसी श्रेणीके हैं। वास्तवमें विषयभोग--दुनियाके धन-धाम, यश-कीर्ति, स्त्री-पत्र आदि पदार्थं तो मनुष्यको नरकामिकी ओर ले जानेवाले हैं, जो इनमें रचता-पचता है, वह दु:ख-दावानलमें दग्ध होनेसे नहीं बच सकता। भला, भगवान् जो हमारे परम सहद् और परम हितेबी हैं, हमें वे वस्तुएँ क्यों देने ह्यो १ और क्यों हमें इनमें आसक्त रहनेकी स्वतन्त्रता प्रदान करने लगे !

जो लोग केवल इन वस्तुओंकी रक्षा और प्राप्तिमें ही भगवान्की इपा समझते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। ये वस्तुएँ तो हमें संसार-सागरमें ड्वानेवाली हैं, दवाल भगवान् हमें संसार-समुद्रमें दकेलनेके लिये इनको कैसे दे राकते हैं! माता क्या कभी प्यारी संतानको जान-वृझकर आरम्भमें भीठे लगनेवाले जहर-भरे लड्डू दे सकती है! क्या कभी उसे सोनेकी पिटारीमें रखकर काला नाग (सर्प) दे सकती है! क्या कभी उसे लाल-लाल लपटोंवाली आगमें झाँक सफती है! पित भगवान् हमें ये विषय-भोग देकर ऐसा पर्यों

मि १ इसीलिये जब ये विषय नहीं रहते, जब विषय-रारूप सांसारिक दृष्टिका कोई दुःख आता है, तब भगवान् के धासी भक्तोंका चित्त हुईसे नाच उठता है, वे उसको विस्कृपांसे ओतप्रोत देखकर, उसमें भगवत्कृपाकी माधुरी र्तिके दर्शनकर शिशुकी माति उसको जीरसे पकड़ लेते । उसमें उन्हें बड़ा आनन्द मिल्ता है, इस वातका प्रत्यक्ष नुभव तब होता है, जब हम दुःख आनेपर भगवान्की बड़ी री कृपा मानते हैं।

इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान्से सांसारिक वस्तु गनेवालोंको भगवत्कृपा नहीं मिलती। मिलती है; क्योंकि प्रत्येक ख आती है उन्हींके भण्डारसे, परंतु ऐसी चीजोंके माँगनेले गलती करते हैं। भगवान्पर ही आस्या रखनेवाले खासी अर्थार्थी-भक्त यदि कोई ऐसी वस्तु माँगते हैं तो गवान् उन्हें दे देते हैं और फिर उसी तरह उसकी सँभाल के करते हैं, जैसे माता छोटे शिशुके हठ पकड़ लेनेपर उसे तक् हिंछ भी रखती है। भगवान्की कृपाके रहस्यको ननेवाल सचा निभैर भक्त तो ऐसी वस्तुएँ माँगता ही नहीं, गिंग भी नहीं सकता। उसकी दृष्टिमें इनका कोई मूल्य ही हीं रहता। वह तो भगवान्की इच्छामें ही परम सुखी होता

है। कभी माँगता है तो वस, यही माँगता है—'हे भगवन् ! मैं सदा आपके इच्छानुसार बना रहें, आपको इच्छाके विपरीत मेरे चित्तमें कभी कोई वृत्ति ही न उदय हो। भगवान् मङ्गलमय हैं, उनकी अनिच्छामयी इच्छा भी कल्याणमयी है, अतएव इस प्रकारकी प्रार्थना करनेवाला भक्त भी मञ्चलगरी इच्छावाला अथवा सर्वथा इच्छारहित--निःस्मृह वन जाता है। वह नित्य-निरन्तर भगवानके चिन्तनमें ही लगा रहता है और उसीमें उसको शान्ति मिळती है। योड़ी देरके लिये भी यदि किमी कारणवश भगवान्का विस्मरण हो जाता है तो वह उस मछली से भी अनन्तगुना अधिक व्याकुल होता है, जो जलने अलग होते ही छटपटाने लगती है। वह संसारभें सर्वज्ञ, सब ओर, सब समय अपने प्रभुकी मुनि-मनोमोहिनी छविको देखता और पल-पलमें पुलिकत होता रहता है। सारा विश्व उसे अपने प्रभुसे भरा दीखता है। वह सबको सुख पहुँचाता है। किसी भी वेषमें आये हुए पिताको पहचान छेनेपर जीते सुपुत्र उसका अपमान और अहित नहीं कर सकता, उसे किंचित् भी दुःख नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार भक्त संसारके प्रत्येक जीवके वेषमें अपने प्यारेको पहचानकर उनका सत्कार और हित करता है तथा प्राणपणसे सुख पहँचानेकी ही चेष्टा करता है।

### 'जापै राम राजी होत करिकें कृपाकी कोर'

( रचियता--ठा० श्रीरणवीरसिंहजी शक्तावत (रसिक')

जामें राम राजी होत करिकें छपाकी कोर,
राजी होत तापें नर-अमर तमाम ही,
होत बल्ल-बुद्धि-क्षान-सागर उजागर सो,
नागर-गुनागर कहात ठाम-ठाम ही।
हाथ में हमेस विजै-लच्छमी रहत बनी,
सहज सफल होत ताके सब काम ही,

जग में 'रसिक' ताके जसके पताके उरि, पार सविताके जाइ होत चिरनाम ही॥





### शरणागति और भगवत्कृपा

( लेखक---स्वामी श्रीसनातनदेवजी महाराज)

कृपा प्रभुका स्वभाव है। स्वरूप भी कहा जाय तो अनुचित न होगा। भगवान्के निज-जन कहते हैं—'प्रभुमूरित कृपामई है। कृपाके सिवा भगवान्में और कुछ है ही नहीं। जो और कुछ-सा दिखायी देता है, वह भी कृपाका ही विलास है। उनके प्यार और मार—दोनों ही कृपामय हैं। माँ बच्चेको डाँटती और मारती भी है; किंतु क्या उसकी मारमें प्यार नहीं है? माँ तो अल्पशक्ति और अल्पश है; इसलिये सम्भव है, उसकी मारमें कोई प्रतिशोधका अंश और प्यारमें खार्थकी गन्ध रह जाय; परंतु प्रभु तो सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ हैं, उन्हें किसीसे कुछ भी पाने या लेनेकी अपेक्षा नहीं रह सकती। अतः वे जो भी विधान करते हैं, वह आपातदृष्टिसे भले ही भयावह और असह्य जान पड़े, परंतु उसमें जीवका हित-ही-हित मरा रहता है। उनका कोई भी विधान जीवके अहितका कारण हो—यह सम्भव नहीं है।

किंतु क्षुद्र जीव प्रमुकी इस अनवरत बरसती हुई कृपाका आकलन नहीं कर पाता। उसने अपनेको इस देह-गेहकी संकुचित परिधिमें ऐसा बाँघ दिया है कि उसे अपनी अल्पमितिके अनुसार जो अपने अनुकूल दीखता है, उसमें प्रमुक्ती कृपा और जो प्रतिकूल जान पड़ता है, उसमें उनका कोप दिखायी देता है; परंतु वह वेचारा यह नहीं जानता कि प्रभुका कोप भी कृपाका ही विलास है—

#### 'क्रोघोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ।'

(पाण्डवगीता २३)

हो सकता है उस (कोप) से उसके इस पार्थिव-श्रारीरकी कोई क्षति या कोई आर्थिक संकट उपस्थित हो जाय और समाजमें उसे नीचा देखना पड़े, परंतु यह सब होनेपर भी प्रभुके कृपाकोपदारा उसका वास्तविक मङ्गल ही सम्पादित होता है। उसे यह विचारना चाहिये कि उसके पास जो कुछ है, वह सब प्रभुका ही तो दिया हुआ है। स्वेच्छासे या स्वप्रयन्तसे तो उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। यदि उसे ऐसा लगता है कि मैंने अमुक वस्तु या अमुक परिस्थिति अपने पुरुषार्थकी श्राप्त की है तो उसे सोचना चाहिये कि उस पुरुषार्थकी शक्त, योग्यता और प्रेरणा भी क्या उसने स्वयं ही उपार्जित की थी, क्या वे किसीकी देन नहीं हैं ? अतः जो शक्तिके स्रोत और प्रेरणाके प्रदीप हैं, वे परम उदार प्राणाधार ही वास्तवमें सब कुछ देते हैं, वे ही देते रहे हैं और वे ही देते रहेंगे। वे इतने उदार हैं कि आप उनकी देन स्वीकार नहीं करेंगे तो भी वे देना बंद नहीं करेंगे, आप उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो भी वे कुपित नहीं होंगे और आप उनसे विरोध करेंगे तो भी वे अपका अहित नहीं करेंगे। इस प्रकार आपका काम तो उन्हें स्वीकार न करनेपर भी चलता रह सकता है, परंतु फिर काम ही चलेगा, राम नहीं मिलेगा। उनके पवित्र प्रेम और उदार आश्रयमें जो अनुपम रस, शान्ति और निश्चन्तता हैं, उनसे आप विश्वत ही रह जायँगे। ऐश्वर्य तो रावण, हिरण्यकिशपु और कंसका भी कम नहीं था; परंतु विभीषण, प्रहाद और उग्रसेनको जो भक्ति-रस और भगवत्संरक्षण प्राप्त था, उससे तो वे विश्वत ही रहे।

इस प्रकार यद्यपि भगवत्कृपा अहैतुकी और सार्वभौम है, तथापि उसकी अनुभूति उन्हींको होती है, जो अपना कुछ न मानकर सब प्रकार प्रमुके शरणापन्न हो जाते हैं।

कामनाओंका जाल जीवको स्वार्थ और मोहमें फँसाये रखता है। उनके कारण उसकी दृष्टि अत्यन्त कुण्ठित हो जाती है और वह भगवत्क्षपाका दर्शन करनेकी क्षमता खो बैठतीं है। यदि प्राणी कामनाओंको छोड़कर भगविद्धधानमें संतष्ट रहनेका स्वभाव बना हे तो पद-पदपर उसे भगवत्कृपाका दर्शन होगा। कामना ही चित्तकी अगुद्धि है। जब इस मलका मार्जन हो जाता है, तब हृदय-दर्पण शुद्ध हो जाता है और उसमें भगवान्के कर्तृत्वका स्पष्ट आभास पड़ने लगता है । इससे शनैः-शनैः अपने कर्तृत्वकी भ्रान्ति विलीन होने लगती है और फिर कर्तृत्वके साथ कर्ताका भी लोप हो जाता है । कर्ताका न रहना ही अहंताकी निवृत्ति है और अहंताकी निवृत्ति ही एची शरणागति है। शरणागतकी अपनी कोई सत्ता नहीं रहती। फिर वह न रहकर उसके प्रभु ही रह जाते हैं। इससे पहले तो शरणागतिकी भावना ही होती है। यद्यपि वह भी साधनरूप होनेसे श्रेयस्कर ही है। ममता तो इससे पहले ही समर्पित हो जाती है।

अहंताकी निवृत्ति ही शरणागतिकी पूर्ति है । ऐसे शरणागतका अपना कुछ नहीं रहता । वह कर्म और भोग-दोनोंसे असङ्ग हो जाता है। उसे सब कुछ अपने प्रभुका ळीळा-विलास ही जान पड़ता है। वह स्वस्वरूपसे उसका तटस्य प्रेक्षक या साक्षीमात्र रहता है और देहदृष्टिसे अपने प्रियतमके हाथका खिलौना । खिलौनेका प्रयोजन अपने खिलाडीका मनोरज्ञन ही होता है, अपने लिये उसे कुछ नहीं चाहिये। अतः ऐसे महापुरुष अपने प्राणप्रेष्ठको रस प्रदान करते हैं और बदलेमें कुछ नहीं चाहते। भगवान्को उनकी ही आवश्यकता होती है और भगवान उन्हींके अधीन कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान् आप्तकाम हैं, तथापि ऐसे भक्तोंके प्रीति-रसका आखादन करनेके लिये वे सकाम हो जाते हैं । उन्हींकी दृष्टिसे भगवान् भक्तमिक्तमान्। कहे जाते हैं । यही है जीवनकी चरम परिणति और मानव-जन्मकी सफलता। ऐसे भक्त ही मुक्तिका तिरस्कार करते हैं। उन्हें पाकर मुक्ति 'मुक्त' हो जाती है। ऐसे

मोक्ष-संन्यासी महापुरुपोंके चरणस्पर्शते वसुंघरा पुण्यवती हो जाती है और तीथोंको तीर्थत्व प्राप्त होता है।

ऐसे महापुरुप ही भगवत्रुपाका टीक-टीक आकल्म कर सकते हैं। उन्हें सृष्टिक कण-कणमें और जीवनके क्षण-क्षणमें भगवत्रुपाके ही दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टिमें कृपा ही भगवान्का स्वरूप होता है और सम्पूर्ण प्रपन्न उस कृपा-शक्तिका ही विस्तार जान पड़ता है। उनके द्वारा जो कुछ भी होता है, वह सब भगवान्की कृपा-शक्तिका ही लीला-विलास होता है। भगवत्रुपासे भिन्न उनका अपना भी कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः उनके द्वारा जो भी चेष्टा होती है, वह सर्वमङ्गलकारिणी ही होती है। उन्हें आधार बनाकर प्रभु ही लोक-कल्याण करते हैं। वे प्रभुके लीला-विलासका रसास्वादन करते हैं और प्रभु उनके पीति-सका पान करते हैं। दोनों ही अलोकिक और चिन्मय हैं। यही है प्रेमी और प्रियतमका चिन्मय नित्य-विहार।

# भगवत्क्रपा एवं शरणागति

( रचियता---श्रीकेशवदेवजी शास्त्री 'केशव' )

**望んくなんなんなくなくなんなんなんなんなんなんなんなんない。** ज्ञान्ति-गति लाते हैं। भगवत्कृपा भक्तिसे होती, भक्त वेद-पुराण सुनाते हैं॥ सद्गति, शरणागत-भक्तोंकी प्रभुके, सवने संकट ढाया है। आये जो ध्रुव, प्रह्लाद, अजामिल, गणिका, सवने गौरव पाया है ॥ दोर वचाये हैं। भारईके अण्डे भारतमें, घण्टा जी भर सुँड उचारा गजको, प्रभु नंगे पद धाये हैं॥ टेर सुनी जब, साड़ी-वास बनाया था, लंकापति वन गया विभीषणः शरण-प्रताप बताते हैं ॥ भगवत्रुपा०॥ कर्मठ बनो, करो पुरुषारथ, लोक-लाभ निष्ठा लाओ। प्रातः-सायं प्रभु-चिंतन कर, भगवद्गक्ति हृदय लाओ॥ जब आश्रय होगा प्रभु-पद्का, सास्विक भक्ति सुहायेगी। शरणागति होगी जव प्रभुकी, पावन मनगति छायेगी॥ भगवत्कृपा विना मानव ना वांछित फल ला सकता है, भगवच्छरणागति-प्रतिमासे, पुरुष-प्रदीप जगते हैं ॥भगवत्कृपा०॥

いなべんなんなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくかん

#### युगल-उपासनामें कृपा-रहस्य

( लेखक---श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज )

युगल नरण-कृपा-पात्र प्रातः स्मरणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने श्रीसीतारामजीकी तात्त्विक एकताका बड़ा ही सटीक वर्णन किया है---

शिरा अरथ जरु वीचि सम कहिअत भिल न भिन्न। बंदर्जे सीता राम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न॥ ( मानस १ । १८ )

श्रीसीताजी और श्रीरामजी वाणी और अर्थ, जल और जलकी तरंगके समान कहनेमें तो मिन्न-भिन्न हैं, पर (तत्वतः )भिन्न नहीं हैं। मैं उनके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, जिन्हें दीन परम प्यारे हैं।

'वाणी' और 'अर्थ' तत्त्वतः एक हैं। मान लें 'पयः वाणी' है तो 'वृध' इसका अर्थ है। इसमें 'पयः और 'वृध' एक ही वस्तु हैं; उसी प्रकार 'जलः और 'जलकी लहर'—दोनों जल-रूपते एक वस्तु हैं, इसी प्रकार श्रीसीताजी और श्रीरामजी एक ही हैं। दोनों मिलकर एक अखण्ड ब्रह्मतत्त्व हैं। 'गिरा अरथ' मात्र कहा गया होता तो 'गिरा' घोलिङ्ग हैं, इसके 'अरथ' प्रकट होता है। अतः श्रीसीताजी कारण और पुँलिङ्ग पद 'अरथ' रूप श्रीरामजी कार्य समझे जाते। ऐसे ही 'जले पुँलिङ्ग हैं, इसलिये श्रीरामजीके लिये हैं और 'बीचिं' पद घोलिङ्ग हैं, इस कारण श्रीसीताजीके लिये हैं। जलसे बीचि प्रकट होती हैं। अतः श्रीरामजी कारण और श्रीसीताजी कार्य समझी जातीं। दो बार हेर-फेर कर कहनेमें सीनों रूपोमें कार्य-कारणका निषेध किया गया है।

श्रीभरतजीने भी दोनोंका अन्तर्यामित्व साथ-साथ कहा है— 'अन्तरजामी रामु सिय''''। (मानत २। २५६) लीला-व्यापारमें भी श्रीजी सदा सहायिकारूपमें श्रीहरिके साथ रहती हैं—

एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवी जनाईनः । अवतारं करोत्येषा तदा श्रीसत्स्सहायिनी ॥ राचवत्वेऽभवत् सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मिनि । अन्येषु चावतारेषु विष्णारेपानपायिनी ॥ देवत्वे देवदेहेऽयं मनुष्यत्वे च मानुषी । विष्णोर्देहानुरूषां वे करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम् ॥ (श्रीविष्णुपु० १ । ९ । १४२, १४४-१४५) अर्थात् 'इस प्रकार संसारके स्वामी देवाधिदेव श्रीविष्णु-भगवान् जव-जब अवतार धारण करते हैं, तब-तब श्रील्क्ष्मीजी उनके साथ रहती हैं। श्रीहरिके श्रीराम होनेपर ये श्रीसीता-जी हुई और श्रीनृष्णावतारमें श्रीहिनगणीजी हुई । इसी प्रकार अन्य अवतारोंमें भी ये भगवान्से कभी पृथक् नहीं होतीं । भगवान्के देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपमें प्रकट होती हैं। विष्णुमगवान्के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना ठेती हैं।

शङ्का---उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीसीताजी और श्रीरामजी--दोनों एकरूप (ब्रह्म) ही हैं, फिर--

आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥ ( मानस १ । १५१ । २)

ें श्रीसीताजीको 'भायाः केहकर भिन्न वतानेका क्या कारण है !

समाधान—(क) जैसे श्रीरामजीके अंशसे नाना त्रिदेव उत्पन्न होते हैं, वैसे ही श्रीसीताजीके अंशसे उन त्रिदेवोंकी शक्तियाँ (मायाएँ) प्रादुर्भृत होती हैं और फिर यह भी प्रमाण है कि—

्भाया सब सिय माया माहूँ।'( मानस २। २५२।२)

सभी मायाएँ श्रीषीताजीकी मायामें हैं । इस प्रमाणके सृष्टिकी उत्पत्तिकी मुख्य कारणरूपा मूलप्रकृति भी श्रीसीताजीकी इच्छासे पादुर्भृत होती है। यथा—

'चत्कटाक्षेण वे जाता मूलप्रकृतिसंज्ञिता।'

अर्थात् जिन श्रीसीताजीके कटाश्रसे मूलग्रकृति उत्पन्न हुई है, वे ही माया जगत्-रचनामें कारण हैं। इसीलिये ऊपर श्रीसीताजीके प्रति 'जग उपजाया' आदि. कहा गया है। श्रीराम-जीकी सृष्टि-इच्छा होनेपर आप अपने कटाश्रसे मूलग्रकृति ('माया )के माध्यमसे जगत्-रचना आदि करती हैं, इससे श्रीरामजीने इन्हें अपनी माया कहा है। अन्यत्र भी—

जो स्जिति जगु पारुति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ (मानस २ । १२५ छ्द अर्थात् हे कृपानिधान ! श्रीजानकीजी आप (श्रीरामजी)की माया ( आदिशक्ति ) हैं, वे आपका रुख पाकर जगत्को रचती, पालती और संहार करती हैं। सृष्टि-रचना जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही होती है, इसलिये यहाँ प्रभुको 'कृपानिधान' कहा गया है।

त्रिगुणात्मिका माया जड है, वह अचित्-तत्त्वके नामसे कही जाती है। श्रीसीताजी वह माया नहीं हैं, प्रत्युत चिद्रूपा हैं—

'हेसाभया द्विभुजया सर्वालंकारया चिता।' (रामतापनीयोप० पू० २७)

'विश्वमूला, विश्वमाता, स्वर्णवर्णो और चिद्रूपा, सुन्दरी, दिव्य रूपवाली श्रीसीताजी एकान्तमें विराजमान हैं)—

एकान्तेऽवहितां सीतां दिन्यरूपां मनोरमाम् । विश्वाद्यां विश्वजननीं स्वर्णरूपां चिदारिसकाम्॥

( सुन्दरीतन्त्रः प्रथम-पःर )

अयोध्याधिपति श्रीरामजी परब्रह्म हैं और उनकी अर्थाङ्गिनी श्रीसीताजी ज्ञानमय-विष्रहवाळी कही गयी हैं— योऽसावयोध्याधिपतिः स परब्रह्मचाव्दितः।

तस्य या जानकी देवी साक्षात्सा चिन्मयी स्मृता ॥ ( पद्म० पाताल० रा० २९ । ६३ )

श्रीजानकीजीमें 'कृपांश्नुणकी प्रधानता है । कृपादा पर्याय माया शब्द भी है—

'माया दम्भे कृपायां च।'

अर्थात् भायाः पद कृपा और दम्भके अर्थमें आता है, इस कोष-प्रमाणसे कृपारूप गुणकी प्रधानतासे भी श्रीसीताजी-को माया कहा जाता है, जैसे आनन्द-गुणकी प्रधानतासे ब्रह्म भानन्दः नामसे कहा जाता है।

श्रीजानकीजी कृपामयी हैं और श्रीरामजी परम कृपालु हैं। फिर यह भी लिखा गया है कि श्रीरामजीका रुख पाकर श्रीजानकीजी जगत्-रचना करती हैं। प्रश्न उठता है, संसार तो दुःखमय है, इससे मुक्त होकर ही जीव सुखी होते हैं, ऐसे दुःखमय संसारकी रचना इन्होंने क्यों की ?

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड (दो० ७७—८२)में विद्या-मायाके द्वारा काकभुशुण्डिजीके प्रति इसका रहस्य प्रकट किया गया है। वहाँ श्रीरामजीने हँसकर काकभुशुण्डिजीको मागाद्वारा अपने उदरमें छे जाकर अनन्त कालतक करोड़ों ब्रह्माण्डोंका भ्रमण कराया, उनमेंसे एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ वर्ष काकमुग्रुण्डिजीका रहना हुआ था। जब कृपाछ श्रीरामजीने उनको श्रमित एवं प्रेममें व्याकुल देखा, तब हँसकर उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर आनेपर काकमुग्रुण्डिजीको जान पड़ा कि यह सब हस्य तो मैंने दो ही घड़ीमें देखे हैं।

इस कौतुकका पारमार्थिक रहस्य यह है कि श्रीरामजीने हँसकर काकभुशुण्डिजीपर माया प्रेरित की है, अतः उनकी हँसी मायामूलक है—

'माया हास बाहु दिगपाळा।' (मानस ६ । १४ । ३) हँसना प्रसन्नतासे होता है, जिसपर प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसपर कृपा करके अपनी विद्या-माया प्रेरित कर उसके द्वारा उसे अपने ऐस्वर्यका ज्ञान कराते हैं। यह माया भगवान्के शरीरमें अनन्त ब्रह्माण्डोंका ज्ञान कराती है।

श्रीकौसल्याजीको ऐश्वर्य दिखानेमें भी उन्होंने हॅसकर ही लीला प्रारम्भ की है, यथा—

'प्रसु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी॥' (मानस १।२००।४)

'देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ।' ( मानस १ । २०१ )

इस ऐश्वर्य-ज्ञानसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जगत् भगवान्का शरीर है, वे अपने विविध अङ्ग-रूप चराचर जीवोंका उनके कर्मानुसार पारस्परिक सम्बन्धोंसे पालन करते हैं । सभी उनके शरीर हैं, अतएव (हस्त-पाद आदि सेवक-रूप अङ्गोंके समान) सभी जीव अपने शरीरी भगवान्के सेवक हैं, अतः सबको उन श्रीहरिका ही भजन करना चाहिये।

तात्पर्य—भगवान् अपनी संतानोंको दो घड़ीसे अधिक पृथक् नहीं रहने देते । दो ही घड़ीमें अनन्त काल एवं अनन्त ब्रह्माण्डोंका चक्कर लगवाकर संसारकी विलक्षणता दिखा, इनका अपनेमें गाढ़ प्रेम उत्पन्न कर फिर इन्हें अपने पास बुला लेते हैं । त्रिपाद्-विभृतिमें जीवोंकी स्वाभाविक स्थितिसे उन्हें विशेष सुख देनेके लिये श्रीसीतारामजी इस जगत्की रचना करके उन जीवोंको उनके अनादि कर्मानुसार द्युमाते रहते

हैं। जैसे माता गन्नेको अधिक मुख देनेके लिये शय्यापर शयन करा देती है कि बच्चा सोकर उठेगा, फिर इसे भूख लगेगी, तब में इसे दूध पिलाकर विशेष मुखी करूँगी। इससे मेरा बच्चा विशेष प्रसन्न एवं पृष्ट होगा। यच्चा (शिश्च) प्रायः दो ही घड़ी सोता है। उसके अधिक विलम्बतक सोते रहनेपर माता चिन्तित हो उसको जगानेका प्रयत्न करती है।

लीला-व्यापार विशेषकर माता श्रीजानकीजीके द्वारा होता है, इसीसे इन्हें 'जग-उपजाया' आदि कहा गया है। प्राणियोंका मोहवश होना, उनका सोना और नानात्वरूप जगत्के व्यवहारोंका अनुभव करना—उस निद्रामें उनका स्वप्न देखना है।

नित्य धामकी दो ही घड़ियोंमें जीव यहाँके सैकड़ों कर्लोंका चक्कर लगा लेता है। फिर माता श्रीसीताजी ही चिन्तित हो अपनी अंशभूता मूलप्रकृतिके द्वारा इसे जाम्रत् होनेकी प्रेरणा करती हैं।

श्रीजानकीजीको प्रसन्न करनेके लिये किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि माताकी अपनी संतानपर स्वभावतः कृपा होती है, अतः आप निष्कारण प्रसन्न होकर आश्रितकी रक्षा करनेवाली हैं।

देखिये, भगवान् श्रीरामजीने प्रतिज्ञा करते हुए कहा है—

'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।' (वा०रा०६।१८।३३)

अर्थात् दीन होकर भें आपका हूँ:—यह याचना करते हुए । इसमें मुमुक्षुके लिये भगवानकी शरण होनेकी एक क्रिया है, परंतु श्रीजानकीजीने ऐसी किसी भी क्रियाकी अपेक्षा नहीं रखी, वे अपने मातृस्वभावसे स्वतः चिरकालसे पड़े हुए अपराधी जीवोंको श्रीहरि-ऋरणागतिका अधिकारी होते न देखकर वात्सल्यवश उनका पुरुषकारत्व ही करती हैं।

श्रीजानकीजीने घोर अपराधी जयन्तकी और अत्यन्त दुःखदायिनी राक्षित्रयोंकी भी रक्षा कमशः श्रीरामजीसे और श्रीहनुमान्जीसे करवायी । ये स्व श्रीजानकीजीके ही अपराधी थे। इनके प्रति भी उनके हृदयमें इस प्रकारकी कृपा थी, तब और आश्रित प्राणियोंके प्रति कृपा करनेके विषयमें तो कहना ही क्या है ? अतः युगल-उपासनामें श्रीजानकीजीकी कृपा अत्यन्त सुलम है।

माताएँ स्वामीके द्वारा ही संतानोंकी रक्षा करवाती हैं। इसी रीतिसे मुमुक्षुओंका परम कल्याण होता है।

श्रीरामजीके साथ प्रथम श्रीसीताजीकी उपासना करनी चाहिये । श्रीसीताजी निहेंतुकी, क्षमामयी एवं कृपामयी हैं । वे प्रथम उपासित होनेपर आश्रितोंके दोषोंको क्षमा कर उनपर कृपा करती हैं । फिर अपने स्वामाविक पुरुषकारत्वसे स्वामी श्रीरामजीमें भी वैसी ही क्षमा एवं कृपाकी वृद्धि करती हैं।

जब श्रीसीताजी प्रसन्न हो अपने स्वभावानुसार स्वामी-को अनुकूल कर (उक्त रीतिसे) उनमें भी निहेंतुकी क्षमा एवं कृपा उद्दीस करती हैं, तब बद्ध जीवोंके पापोंको दिखानेवाली स्वामीकी सर्वज्ञता एवं सर्वज्ञतासे देखे हुए दोषोंके प्रति उन्हें दण्ड देनेमें प्रवृत्त करनेवाली उनकी सर्वशक्तिमत्ता—ये दोनों निरुपम रह जाती हैं। जीव अधिकारी सिद्ध होकर कृतकृत्य हो जाता है।

इस प्रकार युगलस्वरूपकी एकता, इनके सम्यन्ध एवं स्वभावका तत्त्व, रहस्य आदि समझते हुए उपासकोंकी इनकी उपासना करनी चाहिये।

### 'समर्थ राम कृपाछ हो'

समर्थ राम क्रपालु हो, दाता वड़े दयाल। किरपा लघु दीरघ करो, निर्धन करण निहाल॥ निर्धन करण निहाल, हरो विपदा दे समता। निवल सवल कर ल्योह, मूक मूढ़ करिहो वकता॥ 'रामचरण' कह रामजी! यह तुम्हारी चाल। समर्थ राम कृपालु हो, दाता वड़े दयाल॥





#### कल्याण 🖘

#### भगवान् शंकरका कृपा-वैभव



आहुकापर कृपा [ पृष्ठ ३९२



२-- उपमन्युपर कृपा [ पृष्ठ ३९४

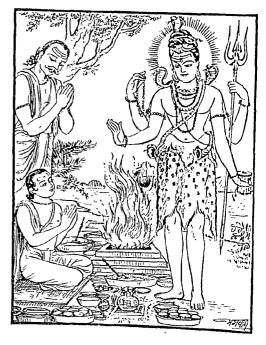

बालक **नभ**गपर कृपा [ पृष्ठ ३९३



अर्जुनपर कृपा

[ देव इर्द

### कल्याण 🧺

#### भगवती जगद्म्बाका कृपा-कटाव



महिषासुर-उद्धार

[ पृष्ठ ३९७

देवी कौशिकी एवं कालिकाका प्राकट्य [ पृष्ठ ३९७





नालिका डाडिकलापर क्रपा 🛙 प्रत ३९८

# श्रीजानकीजीकी अहैतुकी कृपा

( लेखक--खामी श्रीसीतारामशरणजी महाराज )

मर्यादापुरुघोत्तम भगवान् श्रीराघवेन्द्रकी प्राणवल्लमा जगजननी श्रीजानकीजीकी अहेतुकी कृपाका शास्त्रोंमें सर्वत्र विशद वर्णन हुआ है। 'श्रीगुणरत्नकोश'में स्वामी श्रीपराशर भट्ट कहते हैं—

मातमैथिलि राक्षसीस्त्वयि तदैवाद्गीपराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः सानःसान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकसिकी॥

ेहं माता मैथिलि ! राश्वसराजपुरी लंकामें अपने विषयमें तित्यनवीन अपराध करनेवाली उन राक्षसियोंकी विना शरणागित ग्रहण किये ही उनपर र्ष्ट श्रीहनुमान्जीरे अनेक हेतुदर्शक वाक्योंद्वारा रक्षा करके आपने रघुकुलभूषण श्रीराधवेन्द्रकी क्षमामयी सभाको अत्यन्त लघु कर दिया; क्योंकि श्रीराधवेन्द्रने तो जयन्त तथा विभीषणकी भी आपका हूँ — इस प्रकार शरणागित ग्रहण करनेपर रक्षा की, किंतु आप अपने क्षमागुणकी प्रबलतासे शरणागितकी अपेक्षा न करके केवल अहैतुकी कृपासे ही रक्षा करती हैं, आपकी वह अहेतुकी क्षमा हमारे-सहश महान् अपराधियोंको सुंखी करें।

श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणके एक प्रसङ्गके अनुसार त्रिजटाने जब श्रीराम-विजय-सूचक खप्नका दर्शन किया, तय उसने सब राक्षसियोंसे कहा—'श्रीराघवेन्द्र-द्वारा राक्षसोंको घोर मय उपस्थित हुआ है, अतः श्री-विदेहनन्दिनीसे हम सब क्षमाकी याचना करें। यद्यपि हमलेगोंने श्रीवेदेहीकी बहुत ही मर्त्सना की है, किंतु श्रीमेथिली केवल प्रणाममात्रसे ही प्रसन्न होती हैं, महान् भयसे रक्षाके लिये हम सब राक्षसियोंके उनके प्रति प्रणतिमात्र ही प्रयोत है। राक्षसियोंका यह विचार खगोष्ठीगत ही रह गया। उन्होंने श्रीविदेहनन्दिनीको प्रणाम नहीं किया—

भरिंसतामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया। राघवाद्धि भयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम्॥ प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा। अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्॥ (५।२७।४५-४६)

अनेक जन्मोंके सुकृत उदय होनेपर ही भगवान्के श्रीचरणोंमें जीवका मस्तक सुकता है। रजोगुणकी अधिकता तथा पुण्यके अभावके कारण ही राज्ञसियोंके मस्तक श्री-जानकीजीके चरणोंमें नहीं सुकै। जब रार्क्सयोंके मुखसे श्री-

मैथिलीने श्रीराम-विजय सूचक खप्न श्रवण किया, तब आगं ओरसे ही उन्होंने उन राक्षसियोंगे यहा—प्यदि वास्तवं मेरे प्रियतम विजयी होंगे तो सब प्रकारमें में तुमलोगेंकी स्थ करूँगी'—

ततः सा हीमती बाला भर्तुर्धिजयहर्पिता। अबोचद् यदि यत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः॥ ( वा० रा० ५ १२७ १ ५४

श्रीजानकीजीके इस अभयदानकी सार्यकरा युद्धकाण्ड में हुई। जब दुए रावणका वथ हो चुका, तय प्रभुका निजय संदेश सुनानेके लिये श्रीमैथिलीके सभीप श्रीहनुमान् जी प्रधारे। श्रीहनुमान् जीसे विजय-संदेश श्रवणकर वे अत्यत्त प्रसन्त हुई। प्रसन्तताके कारण उनका कण्ड श्रवणकर हे गया। श्रीहनुमान् जीने पूला—पंनि श्रीराधवेन्द्रका विजय-संदेश सुनाया, किंतु आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही हैं। श्री मैथिलीने उत्तर दिया—(आनन्दातिरेकके कारण मेरा कण्ड कुँ गया है तथा इससे सुन्दर कोई प्रत्युत्तर (कहनेयोग्य वनन) में पास है नहीं, पृथ्वीके समग्र स्वर्ण-रत्नादि एवं तीनों लोकीक साम्राज्य भी इस वचनके जपर न्यौठावर किये जायँ तो मं इस वचनके पोग्य नहीं होंगे।

अन्तमं श्रीहनुमान्जीने हाथ जोड़कर विनम्न-भावरं श्रीमैथिलीसे प्रार्थना की—'हे जनकर्निदिनि ! यदि आपर्व आज्ञा हो तो मैं इन राक्षसियोंका वध कर दूँ; क्योंहि इन्होंने आपको बहुत ही कप्ट दिया है। वास्तवमें ये समं बोररूपा एवं तुष्ट आचरण करनेवाली हैं।' इस प्रका हनुमान्जीकी प्रार्थनापर यशस्त्रिनी श्रीजनकर्निदनी आश्रित रक्षणरूप परमधर्मते युक्त बचन बोलीं—'हे बानरराज! राजा की सेवाके परवश राजाजाके अनुसार काम करनेवाली, आज्ञा भङ्ग करनेपर दण्ड पानेवाली, पराधीन रावणकी इन दासियो पर महा कौन कोप कर सकता है ?'

श्रीजनकर्नान्दनीके इस कथनका तात्पर्य यह है कि इन राक्षित्योंने राजणके परवश होकर अपराध किया, अत: इन अपराधकी भाजन वे नहीं हैं, किंद्य रावण ही है।

श्रीजानकीजी हनुमान्जीसे पुनः कहती हैं—हे वानरश्रेष्ठ
पूर्वकालमें किसी जंगलमें एक वाघके खदेड़नेसे एक व्याः
बृक्षपर चढ़ गया । उस वृक्षपर एक ऋक निवास करत
था। बृक्षके समीप जाकर बाघने ऋक्षरे कहा—'तुम इर
व्याधको नीचे गिरा दो; क्योंकि यह हमलोगोंका शत्रु है
ऋक्षने कहा—'मेरे निवासस्थानपर आये हुए इस व्याधको

में नीचे नहीं गिराफँगा; क्योंकि ऐसा करनेसे शरणागतिधर्म कलङ्कित हो जायगा। ऐसा कहकर ऋक जब सो
गया, तब बाधने व्याधसे कहा— 'तुमको में छोड़ दूँगा, तुम
सोये हुए ऋधको बुक्षसे गिरा दो। कृतप्त व्याधने सोये हुए
ऋधको बुक्षसे ढकेल दिया। किंतु पूर्वाभ्यासके बल्से ऋध
बुक्षकी शाखाको पकड़कर किसी भाँति बच गया, नीचे नहीं
गिरा। तब बाधने ऋखसे कहा— 'देखो, यह व्याध कितना
दुष्ट है, तुम्हारे साथ इसने विश्वासघात किया, अब इस
विश्वासघाती व्याधको तुम नीचे ढकेल दो। हम दोनों मिलकर इसे खायेंगे। हम दोनों एक जंगलमें रहनेके कारण मित्र
हैं। इस प्रकार बारंबार बाधके कहनेपर भी ऋखने व्याधको
नीचे नहीं गिराया तथा बाधसे कहा— 'भैं इस अपराधिकी रक्षा
करूँगा; क्योंकि शरणागति-धर्ममें अपराधियोंकी भी रक्षाका
विधान है। इस प्रकार श्रीजानकीजीने श्रीहनुमान्जीको यह
गाथा सुनाकर अपनी शरणागतवरसलता प्रकट की।

पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणामथापि वां। कार्यं कारुण्यमार्थेण न कश्चिन्नापराध्यति॥ (वा० रा० ६।११३।४५)

प्पापी हो या पुण्यात्मा, अथवा वधके ही योग्य क्यों न हो, आर्य महापुरुषको तो ऐसे अपराधियोंपर भी कृपा ही करनी चाहिये; क्योंकि ऐसा एक भी जीव नहीं है, जिसने अपराध न किया हो । सभी जीवोंसे कुछ-न-कुछ अपराध कभी-न-कभी वन ही जाते हैं, अतः अपराधी जीवोंपर कृपा करनेसे ही कृपाका उत्कर्ष है। श्रीजानकीजी कहती हैं—'हे कपिश्रेष्ठ ! पापमय होनेके कारण तुम्हारे विचारसे ये राक्षसियाँ वधके योग्य हैं, किंतु मेरे विचारसे तो ये दयाकी ही पात्र हैं; क्योंकि मिलनके लिये ही स्नानकी अपेक्षा होती है। यदि ये राक्षसियाँ पुण्यमयी होतीं तो इनकी रक्षा पुण्यसे ही हो जाती, हमारी क्या आवश्यकता होती? हमारे लिये तो इनके पाप ही भेटस्वरूप हैं, पुण्य नहीं। यदि कहो कि अपराधियोंको दण्ड न देनेसे धर्मशास्त्रकी मर्यादा छप्त हो जायगी तो शास्त्रानुसार अपराधी शरणागतकी रक्षा करना विशेष-धर्म भी कहा गया

है । विशेष-धर्मके समक्ष सामान्य-धर्म शिथिल हो जाते हैं। धर्मशास्त्र सामान्य जीवोंके लिये हैं। शरणागतरक्षकरूप विशेष-शास्त्र शरणमें आये हुए विशेष व्यक्तियोंके लिये हैं। अतः दोनों शास्त्र अपने-अपने स्थलमें उपयोगी हें। भगवती सीताकी कृपाको अहेतुकी सिद्ध करते हुए श्रीगुणसुधासार 'हरिस्तोत्रभमें स्वामी श्रीवीरराधवाचार्यजी कहते हैं—

तव क्षान्ति भट्टारकगुरुरवादीत्तव नुता-वकसादुद्भतामिह जननि केचिज्जडिधयः। प्रसन्ना हीत्युवतेः प्रणिपतनतो मैथिलसुता सहेतुः सापि स्यादिति जगदुरापातमितिः॥ स्वनुद्धयेव प्रोक्तं प्रणतसुमुखीति त्रिजटया न चैतद्धर्यस्ते नलिनदलनेत्रप्रियतमे। यदेकाक्षीप्रख्यायतबहुलहिंसानविधक-

प्रवृद्धाद्गीगस्काः प्रवनतनयाद्रक्षितवती ॥

पहे जनि ! श्रीपराश्चरमङ् खामीने प्रीगुणरत्नकोशं में आपकी अहेतुकी क्षमाका वर्णन किया है, किंतु कुछ जडबुद्धिवाले पुरुष ऐसा कहते हैं कि श्रीमिथिलेशनन्दिनी भी
प्रणितसे प्रसन्न होती हैं, अतः उनकी करुणा सहेतुकी है।
विना विचारे ही ऐसा कथन हो सकता है। अपनी बुद्धिसे
ही त्रिजटाने कहा है कि श्रीमैथिली प्रणिपातसे प्रसन्न होती
हैं; किंतु राजीवनयन श्रीरामकी प्रियतमे! प्रणिपात प्रसन्नताः
आपका धर्म नहीं है। आप तो अहेतुकी करुणाकी सागर
हैं, तभी तो आपने एकाक्षी-प्रभृति विख्यात हिंसापरायण ताजे
अपराध करनेवाली राक्षसियोंकी श्रीहनुमान्जीसे रक्षा की।

भगवान् श्रीरामकी प्राप्तिमं श्रीजानकीजी पुरुपकार (सिफारिश करनेवाले) का कार्य करती हैं, यह वैष्णव-सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है । श्रीजानकीजीकी उपस्थितिमें जयन्त-जैसे महापराधीकी रक्षा हो गयी तथा इनकी अनु-पस्थितिमें बाली-जैसे अल्पापराधीका वथ हो गया। समग्र रामांयणमें पद-पद्पर श्रीजानकीजीकी अहैतुकी कृपाका प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

# 'चहियतु कृपा लली सीता की'

चिह्यतु कृपा लली सीता की ।
नवधाभिक्त ज्ञानका करना, रही न संक वेद गीता की ॥
वेद पुरान कहावत पटमत, करत बाद नर वपु वीता की ।
झगर करत उरझो निहं सुरझो, मिटी न एक दूत भय ताकी ॥
झगर करत उरझो निहं सुरझो, करत सहाय राम जन ताकी ।
जाकी ओर तनक भिर चितवित, करत सहाय राम जन ताकी ।
'अग्रअली' भजु जनकर्नादिनी, पाप भँडार ताप रीता की ॥
—स्वामी श्रीअग्रदासजी महाराज





#### मगवत्कृपाभिलाषी ही कृपाधिकारी

( लेखक---महन्त श्रीनृत्यगोपालदासजी महाराज शास्त्री )

कुपाविग्रह श्रीमगवान् खाभाविक रूपसे सभी भूत-प्राणियों-पर कृपा करते हैं; क्योंकि वे 'सहज कृपाला' हैं। जीवमात्रपर उनकी अहैतुकी कृपा है—'सब पर मोहि बराबरि दाया', (मानस ७।८६।४) 'सुहृदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५।२९) उन्हींकी दिन्य वाणी है। वे कृपाकी साक्षात् मूर्ति हैं। उन कृपामयकी अनवरत अञ्चण्णरूपसे प्रवाहित कृपाधारामें सभी अवगाहन कर सकते हैं। इसमें देश, काल, पात्रकी अपेक्षा नहीं।

अभागा जीव ऐसी सर्वसुलम कृपा-गङ्गामें भी स्नानकर अपनेको पवित्र नहीं करता । मोह, अविद्याके अन्धकारसे घिरा वह उसके समीप भी नहीं जाता । पर हमें यह न भूळना चाहिये कि प्रतिपळ अनुभवमें आनेवाळी भगवत्कृपा ही जीवमात्रका परम अवलम्ब है । भगवत्कृपा-सुधा जीवका प्राण है । कृपामय जीवन ही वास्तविक जीवन है, सफल और कृतकृत्य है ।

भगवान्की मानवमात्रपर वरसती कृपा-सुधाका खरूप क्या है ! उत्तर है कि सर्वप्रथम तो मानव-शरीरकी प्राप्ति भी उनकी कृपाका ही परिणाम है—

कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ (मानस ७। ४३।३)

भारत-भूमिमें जन्म, पुनः स्वस्य शरीर, तीर्थ-तेवन, सत्सङ्ग, भजन-कीर्तन आदि उनकी कृपाके फल हैं—

'जब द्ववै दीनदयालु राघव साधु संगति पाइये।' (विनयप० १३६। १०)

प्रमुकी कृपा अनुकूल-प्रतिकूल सभी परिस्थितियोंमें छिपी है। अनुकूल परिस्थितियोंमें तो वह है ही, किंतु प्रतिकूलतामें छिपी भगवत्क्रपा उस कड़वी भेपजके समान है, जो सेवनकाल- में अप्रिय प्रतीत होते हुए भी परिणाममें सुखद है, आनन्ददायक है।

भगवत्कृपा सभी दिशाओं में ओत-प्रोत है, चतुर्दिक् व्यात है। जीवनकी भृतकालिक घटनाओं पर तिनक दृष्टिपात कीजिये तो पायेंगे कि हम प्रत्येक पगपर भगवत्कृपासे सुरक्षित रहे हैं। उसी प्रकार भविष्यमें भी प्रभु-कृपारूप वरदह्स्त निरन्तर हमपर बना रहेगा। कृपा विश्वासकी जननी और श्रद्धाकी भगिनी है। भगवान्के साक्षात् दर्शन उनकी कृपाके रूपमें ही होते हैं।

आचार्योंने भगवत्प्राप्तिके विषयमें कहा है कि वह साधन-साध्य नहीं, कृपा-साध्य है । उनका यह कथन साधनोंके त्यागमें कदापि अभिलक्षित नहीं है। जिस प्रकार ढके हुए पात्रमें वर्षा-जल प्रविष्ट नहीं होता, उसके प्रवेशके लिये पात्रका मुख खुला रखना आवश्यक है, उसी प्रकार कृपासे लाभान्वित होनेके लिये साधनोंसे यथासम्भव मुख नहीं भोड़ना चाहिये । साधकोंके साधनक्रमसे ही तो उनकी जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासा न होनेसे भगवत्प्राप्तिका लक्ष्य कैसे बन सकता है १ कृपाभिलाषिता बनी रहे, यही मानवके लिये अभीष्ट है।

ङ्पाभिलाषिताका स्वरूप क्या है ? अपने अभिमान, अहंकारको पूर्णतः विस्मृत कर दासानुदासपनका अनुसंधान करना अथवा आत्यन्तिक दैन्यभावको ग्रहण कर सतत साधनस्वरूप स्वधर्मका पालन करते हुए प्रभु-ङ्गाकी वाट जोहना।

साधक यह विश्वास बनाये रखे कि भगवान् ही कर्ता-कारियता हैं, उनकी कृपासे ही हमारी वर्तमान स्थिति है और भविष्यमें भी उनकी कृपा निरन्तर प्राप्त होती रहेगी। कृपाभिलाषी सदा उत्कण्ठित, लालायित, पिपासाकुल रहता है—रनेहमयी कृपा-दृष्टिके लिये।

#### 'ऋपा रावरी कीजै'

साजन ! सुध ज्यूँ जाणों त्यूँ छीजे ।
तुम विन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे ॥
दिन नहिं भूख, रेण नहिं निद्रा, यो तन परुपर छीजे ।
'मीरां'के प्रभु गिरधरनागर, मिलि विद्युरन नहिं दीजे ॥



### सनातन-धर्म और भगवत्कृपा

( लेखक—-शास्त्रार्थमहारथी पं० श्रीमात्रवाचार्यजी शास्त्री )

श्रीमन्तारायण भगवान्का एकत्व अव्याहत है, वहाँ अनेकत्वकी करपना सर्वथा अनुपादेय है । वैसे ही भगवत्संकरिपत तत्तिवयमभूत धर्मका भी एकत्व अपरिहार्य है। जैसे भगवान्का अनेक होना किसी भी मतान्तरवादीको अभीध नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवान्के नियमोपनियमोकी समिष्टिका संग्राहक जो धर्मापर नामक तत्त्व है, उसकी भी अनेकता शुक्तिसिद्ध नहीं कही जा सकती। फलतः भगवान् एक हैं और धर्म भी एक ही है। प्राचीन ग्रन्थोंमें पिनिर्विशेष धर्मण शब्दहारा ही उस तत्त्वको अभिव्यक्त किया गया है—

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा।
(तैत्तिरीयारण्यक १०। ६३। ७)
धारणाद् धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।
(महा० वर्णे० ६९। ५८)

सर्वज्ञ भगवान् चारों युगोंकी परिस्थितिके ज्ञाता है। अतः युगान्तरमें विद्युद्ध धर्मके स्थानमें धर्माभासोंका प्रावल्य हो जायगा, यह जानकर 'धर्मः' शब्दके साथ 'सनातनः' विशेषणका प्रयोग हुआ, जिससे सर्वसाधारणको धर्मका विद्युद्ध परिचय हो सके। इसिलिये 'आथर्वणः श्रुतिमें कहा गया है—

सनातनमेनमाहुरुताच स्यारपुनर्णवः । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ (१०।८।२३)

अर्थात् मनुष्योंके पालनीय धर्मको 'सनातन' नामसे कहा गया है। यद्यपि वह अनादि है, प्राचीनतम है, तथापि सार्वकालिक कल्याणक्षम होनेके कारण युगानुरूप नये-से-नया भी है। जैसे दिन-रात बदलते हैं; परंतु सूर्य उसी प्रकार निर्विकार रहता है, वैसे ही स्टि-रचना और संहार भी होते रहते हैं; परंतु वह सनातन-धर्म पूर्ववत् अक्षुण्ण बना रहता है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्की स्तुति करते हुए अर्जुनने उन्हें 'सनातन' नामसे स्मरण किया है—

'सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।' (११ । १८ ) भगवान्ते भी जीवका स्वरूप सनातन वतलाया है; 'अचलोऽयं सनातनः' (गीता २। २४), इसवे सिद्ध हुआ कि भगवान् भी सनातन हैं और जीव भी 'सनातनः' शब्दवाच्य है। तदनुसार जीवको ब्रह्मतक पहुँचानेवाले मार्गका नाम भी 'सनातन-धर्मः' है।

श्रीमन्नारायण अनेक कल्याणगुणीके आगार हैं। सुप्रसिद्ध 'आळवन्दारस्तोत्र (२१)में भगवान्के कतिपय गुणीका वर्णन किया गया है—

वशी वदान्यो गुणावानृजुः शुचि-र्मृदुर्वयालुर्मधुरः स्थिरः समः । कृती कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतोद्धिः ॥

तदनुसार वे दयालु और वदान्य अर्थात्—अकारण-करुण, करुणावरुणालय हैं। दानशौण्ड बहुप्रद और वरदराज भी हैं। भगवान्के उक्त दोनों गुण जीवमात्रपर निहेंतुक बात्सस्य प्रकट करनेपर ही चरितार्थ होते हैं। अतः वे सव-पर ही निरन्तर अयाचित कृपा करते रहते हैं।

यह जीव वेदोक्त पञ्चाग्नि-विद्याके अनुसार सर्वप्रथम मेघके गर्भमें जलरूपसे प्रविष्ट होता है- यहाँसे बरसकर प्रश्वीके गर्भसे अन्त-तृणादिके रूपमें प्रकट होता है। तदनन्तर भोक्ता प्राणीके वैश्वानर नामक अग्नि-गर्भमें रह-कर रजीवीर्यका रूप धारण करता है । अन्तमें वह जीव-धारियों माताके गर्भमें प्रविष्ट होकर पाँचवीं आहुतिमें शरीरधारी बनकर जन्म लेता है। इन पाँचों आहुतियोमें एकमात्र भगवत्क्वपा ही उसे जीवित और स्थानान्तरित करती है । प्रधानतया माताके गर्भमें जिस जठराग्निमें भक्षित भोजनादि कठिन पदार्थ भी—कुछ ही घंटोंमें परिपक्व हो जाते हैं। उसी अग्नि-कुण्डमें यह जीव ( एक कीटोंमेंसे ) एक कीट-लभ वीर्य-विन्द्रके सत्रह रूपरे परिवर्तित और परिवर्द्धित होता हुआ अन्यून नौ-दस मास और इस्ती आदि योनियोंमें तो चार वर्षतक जीवित रहता है। यह भगवान्की कृपाका ही प्रत्यक्ष एवं चमत्कारी निदर्शन है।

गर्भगत बालकके पोपणार्थ माताकी और वालककी नामिते सम्बन्धित एक नाल (गर्भस) शिशुको माताद्वारा भक्षित भोजनका सूक्ष्म रस निरन्तर पहुँचाती है। जो भगवान् विना पेट और विना मुखवाले मांसपिण्डभूत गर्भगत जीवको भी अपने कृपामय विधानसे पालित करते हैं, वे कितने कृपाछ हैं! इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है।

हमें अपने घरमें अमुक वस्तुके अभावकी चिन्ता एक-दो दिन पूर्व होती हैं। परंतु भगवान्को गर्भगत बालकके जन्म लेनेपर उसकी नालके उच्छिन्न हो जानेसे खान-पानकी क्या व्यवस्था हो १ इसकी चिन्ता बालकके जन्मसे चार-पाँच मास पूर्व होती है । इसीलिये सगर्भाके स्तनोंमें दूधका निर्माण प्रारम्भ हो जाता है । भगवान्की यह अहेतुकी असामान्य कृपा यों तो प्राणिमात्रपर होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं, परंतु 'भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः'—परम्पराके अनुसार तारतम्यसे भगवान्की सर्वाधिक कृपाके पात्र भगवदाज्ञाभूत वेदादिशास्त्रानुमोदित सनातन-धर्मके सिद्धान्तों-पर प्राण-पणसे चलनेवाले ज्ञानी मनुष्य ही हैं। श्रीमन्द्रगवद्गीता-में भगवान्ने स्वयं घोषणा की है—

'ज्ञानी स्वारमैव में मतम्' ( ७।१८)

अर्थात् ज्ञानी तो मेरा अपना आत्मा ही है। वस्तुतः सनातन-धर्म भगत्रान्का अपना ही स्वरूप है। अतः उसपर भगत्रान्की विशेष कृपाका होना स्वाभाविक ही है। तद्नुसार सनातन-धर्मपर श्रीमन्नारायणकी जो अनन्त विशेष कृपाएँ हैं। उनमेंसे कृतिपयका उल्लेख यहाँ किया जाता है—

भगविनः श्वासम्त वेदों में एकमात्र सनातन-धर्मका ही प्रतिपादन हुआ है। यह निहेंतुकी कृपा केवल सनातन-धर्मको ही प्राप्त हुई है ।

सनातन-धर्मकी रक्षाके लिये समय-समयपर भगवान् अवतरित होते हैं, यह सौभाग्य भी सनातन-धर्मको ही प्राप्त है। यह भगवन्क्ष्मपका दूसरा निदर्शन है।

सनातन-धर्मके अतिरिक्त प्रायः सभी मताभिमानी सज्जन ईश्वरके चाक्षुप साक्षात्कारमें सर्वथा असमर्थ हैं। वे लोग अपनी इस असमर्थताको भगवान्के निराकार होनेका बहाना बनाकर शब्द जालमें छिपानेका प्रयत्न करते हैं; परंतु सनातन-धर्म समस्त बुद्धिजीबी प्राणियोंको ईश्वरके साक्षात्कारका खुला निमन्त्रण देता है। यह धर्म ईश्वरदर्शनामिलापी व्यक्तिको महर्गि पतञ्जलिके विग्रालयमें प्रविष्ट होकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि अष्टाङ्ग ये.गोंका अनुष्टान करते हुए हस्तामलककी भाँति स्वयं भगवत्वाञ्चान कर सकनेका अवसर प्रदान करता है। यह सनातन-धर्म पर तीसरी भगवत्कृपा है।

अन्यान्य मतावलिग्वयोंकी मान्यताके अनुसार उनके वताये हुए मार्गपर चलता हुआ मनुष्य अन्तमं अमुक स्थानिवशेषतक ही पहुँच सकता है, किंतु जन्म-मरणके वन्धनसे सर्वथा छूटकर मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार अन्यान्य मतवादी सदा-सर्वदाके लिये मोक्षके अधिकारी नहीं वन सकते; परंतु सनातन-धर्मकी पद्धतिका अनुसरण करते हुए जीव ब्रह्मलोकपर्यन्त समस्त पुनरावर्ती लोक-लोकान्तरोंको लाँघकर उस परमपदको प्राप्त हो जाता है, जहाँते 'न स पुनरावर्तते'के अनुसार उसे पुनः कमी लोटनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह सनातन-धर्मपर चौथी भगवन्क्रमा है।

अन्य मतों में व्यक्तिविशेषकी योग्यताका कुछ भी ध्यान न रखकर सर्वसाधारणके लिये एक समान मार्ग ही उपिदृष्ट हैं; परंतु सनातन-धर्ममें व्यक्तिगत योग्यताके तारतम्य में सात्तिक, राजस और तामस सभी प्रकारके अधिकारियों के लिये अवण, कीर्तन, समरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मिनिवेदन—नवधा मार्ग उपिदृष्ट हैं। ज्ञानयोग, मिक्तयोग, कर्मयोगादि सावन भी हैं तथा सावककी प्रकृतिके अनुकृल उनके इष्टरेव भी पृथक-पृथक् हैं। इस प्रकार सनातन-धर्ममें सभी योग्यताके व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यताके अनुसरण करके परमपदके अधिकारी वन सकते हैं। यह सनातन-धर्मपर पाँचवीं भगवन्द्रारा है।

इस प्रकार सनातन-धर्मपर भगवन्क्वपाके अन्य भी अगणित प्रकार विद्यमान हैं। लेखका कलेवर बढ़ जानेके भयसे उन सबका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

१. इस विषया। सप्रमाण विशेष निरूपण टेखकके व्ययं ११ नामक अन्यमें देखा जा सकता है।

### भारतीय वाद्ययमें भगवत्क्रपाका दर्शन

( लेखक---५० श्रीजानकीनाथजी दार्मा )

स्खलन्नयनवारिभिविंरचिताभिपेकश्रिये

त्वराभरतरंगतः कविलतात्मविस्फूर्तये।

निशातशरशायिना सुरसरित्सुतेन स्मृतेः

सपद्यवशवर्ष्मणे भगवतः कृपाये नमः ॥

( हरिभक्ति-रसामृतसिन्धु २ । १ । ५६ )

किसी भी सत्तध्यके निर्णयमें प्रमाणभूत वेद-पुराण एवं धर्मशास्त्र ही सबकी शरण, दर्पण या नेत्र हैं—

> अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचनं शास्त्रं .....॥

(हितोपदेशः प्रस्ताविका १०)

'तस्माच्छास्त्रं अमाणं ते' (गीता १६। २४)

किंतु जटिल शास्त्रीय गुल्थियोंका निर्णय---तत्त्व-निर्धारण भी उत्सर्गापवाद, सामान्य-विशेष, पूर्वोत्तरपक्ष, विविध प्रकारके गुणवाद, भूतार्थकादि वादोंके ज्ञान एवं भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटवः पक्षपातशून्यताः न्यायैक-शरण्यता तथा भगवत्कृपासे ही हो पाता है, अन्यथा ·वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुद्यन्ति सूरयः' ( श्रीमद्भा० ११ **।** ३ । ४२ ) 'वेद भगवद्रूप है, उसमें बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी मोहित हो जाते हैं। पद-पद्पर व्यामोहकी दुरन्तता भी सम्भव ही हैं; फिर मन्त्र, व्राह्मण, उपनिषद्, श्रौत, गृह्य, सार्त, कल्प, धर्मसूत्र, निरुक्त, चतुर्रुक्षणी एवं द्वादश-लक्षणी-मीमांसायुक्त वेदः, इनके भाष्य एवं सभी वेदाङ्गोंका भी सम्यक् ज्ञान अत्यन्त दुष्कर है। वस्तुतः इनका ठीक-ठीक ज्ञान तो केवल ईश्वरकुपासे ही शक्य है। इनके द्रष्टा, रचयिता यायावर, औदुम्बर, बालखिल्य, फेनप, सैकत, ईश्वरैकप्राण ऋषिगण ही थे । सनकादि, मार्कण्डेय, नारद, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, पुलस्त्य, वसिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, शुकदेव, गौतम, जैमिनि, पतञ्जलि, पाणिनि, शंकर, रामानुज, मण्डन मिश्र, वाचरपति मिश्र, विज्ञानिमधुः कालिदास आदि सभी विद्वद्गण एवं स्वायम्भुव मनु, इन्द्र, वरुण, कुवेर, सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुकादि देवाचार्य-असुराचार्य, ध्रुव, प्रह्लादादि दैन्य, विरक्ति एवं भक्तियुक्त

तपसे ही षड्ग्रन्थिभेदनादिपूर्वक भगवत्कृपा एवं साक्षात श्रीभगवान्का सांनिध्य लाभकर कृतार्थ हुए तथा अब भी भगवन्कृपाविशेषार्थ लालायित—सचेष्ट रहते हैं—

जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी॥ (मानस ३।५।३)

इस प्रकार ये वेदः शास्त्र एवं सम्प्रज्ञातः असम्प्रज्ञात समाधिसिद्ध योगि-ऋषि-मनीषिगण—'श्रुत्वयस्त्विवि हि फलन्त्य-तिन्तरसनेन भवित्वधनाः।' (श्रीमद्भा १०।८७।४१) तथा 'अतस्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः' (श्रीमद्भा०१०।१४।२८)-के अनुसार नेति-नेति निषेध करते हुए परमात्माको शुद्ध सन्मात्रस्य ही निश्चित करते हैं—

'सदेव सोम्येदमग्र आसीत' (छान्दो०६।२।१)

एवं---

रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं

ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम् ।

सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं

स त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः ॥

(श्रीमद्गा० २०।३।२४)

इस प्रकार मूलतः स्वयंमें ब्रह्मका शुद्ध खरूप लक्षण, चित्, ज्ञान, आनन्द, क्षपा-कोपादिसे सर्वथा मुक्त हो है, पर तटस्थता ग्रहणकर अन्यक्तादि रूपमें सृष्ट्युन्मुख होनेपर वही परमात्मा चिदानन्दरूप एवं 'जन्माद्यस्य यतः' (ब्रह्मसूत्र १।१।२, श्रीमद्भा० १।१।१) जन्म, पालन, प्रलय-गुणलक्षणोपेत होता है। इस प्रकार इस सगुणरूपमें पालनमें कृपा एवं प्रलयमें प्रकोपादि इन्द्वात्मक लक्षण युगपत् ही अन्तःप्रविष्ट होते हैं, अतः ब्रह्माने कहा है— 'कालाग्निसद्यः क्रोचे क्षमया प्रथिवीसमः।' (वा॰ रा॰ १।१।१८) 'वे क्रोचमें कालाग्निक समान और क्षमामें पृथिवीके सदद्या हैं।' इसीलिये भक्तोंको जहाँ इनकी मूर्ति कृपामयी प्रतीत होती है—'हें तुलिसिह परतीति एक प्रभु मूरित कृपामई है', वहीं असुरोंके लिये वह कालरूप भी है—

असुराचार्यः, घ्रुवः, प्रह्लादादि देन्यः, विरक्ति एवं मास्तिपुक्तः लियं यह कालस्य गाए १. शरशय्यापर पड़े गङ्गातनय भीष्मने जब भगवान्का स्मरण किया, उस समय जिन मङ्गलमयी करणादेवीने प्रमुके १. शरशय्यापर पड़े गङ्गातनय भीष्मने जब भगवान्का स्मरण किया, उस समय जिन मङ्गलमयी करणादेवीने प्रमुके नेत्रोंसे मानो उनके अभिषेकके लिये अश्रु-धारा-सी उँडेल दी, जिसके कारण शीव्रतावश वे अपनी सुध-नुध ही खो बैटे भीर सत्क्षण बहाँ पहुँच गये, उन प्रभुकी कृपादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। रहे असुर छल छोनिप बेषा।तिन्ह प्रभु प्रगट फालसम देखा॥ ( मानस १।२४०।४)

कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता॥ ( मानस ७। ४०। ३)

इस प्रकार शास्त्रानुसार निर्गुण भगवान् उपासक भक्तीं-के अनुग्रहार्थ ही सगुण साकार एवं अनुग्रह रूप बनते हैं—

चिन्मयस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्याशरीरिणः । उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ (रामपूर्वता०१।७)

····· । साधकानां हिताशीय ····· । साधकानां हिताशीय ····· । ( कुलार्णवतन्त्र ६ । ६८ )

'तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ।'

(श्रीमद्भा० ३।९।११) अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥

प्रगुन अरूप अलख अज जाइं। भगत प्रम बस सगुन साहाइ॥ ( मानस १।११५।१ )

यद्यपि भक्ति, तप आदि साधनोंका एवं उनके भेदोंका भी अन्त नहीं है, पर वेद-पुराणोंके अनुसार साचिक भक्तियुक्त साधन ही आद्युतोष प्रभुको तुष्ट करने एवं उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिये उपयुक्त बताये गये हैं। यथार्थ विधिनवचन भी एताहरा ही हैं—

'अतसतनुर्न तदामोऽरुनुते', 'नाप्ततपसां प्राप्यः शंकरः परमेश्वरः ।' ( वाराहपु० २०७ । ३५-३६१ शिवपुराण, उमासंहि० १२ । ४७ आदि )

दुराराध्य पे अहहिं महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलेसू॥ ( मानस १। ६९। २)

कृपामूर्ति, आञ्चतोष शिवकी कृपा-प्राप्तिके लिये पार्वतीकी तपस्या शिवपुराण, कुमारसम्भव, मानसादिमें प्रसिद्ध है—

रिधिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी। मूरतिमंत तपस्या जैसी॥ (मानस १।७७।१)

इसी प्रकार मनुस्मृतिके रचियता स्वायम्भुव मनु भी 'त्रप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत' (श्रीमद्भा॰ ८। १।८) प्रभुकृपाप्राप्त्यर्थ घोर तप करते हैं । अतः एक ओर जहाँ यह कृपा सामान्यतया सर्वत्र है, वहीं दूसरी

ओर विशेष कृपा शास्त्रदृष्ट्या दुर्लभ भी है—'दित्राणामेय जायते ।' अतः भगवत्प्रसादप्राप्त्यर्प यहाँ उसपर कुछ विस्तारसे विचार किया जाता है—

अमरसिंहने अपने 'नामलिङ्गानुशासनः (१।७। १८)में 'कारुण्यं करुणा घृणा । कृपा द्यानुक्रमा स्यादनुक्रोशोऽप्यथो हसः ॥'से कृपाके द्या, करुणा, घृणा, कारुण्य, अनुक्रोश एवं अनुक्रमा—ये छः पर्योगं बतलाये हैं।हेमचन्द्रने 'अभिधानचिन्तामणि (३६९)में एक पर्याय 'शुक्र भी लिखा है—

'द्या शूकः कारुण्यं करुणा घृणा । कृपानुकम्पानुकोशः ।' (काण्ट ३)

मोनियर विलियम्सके अनुसार 'शुक् शब्द वहुर्गक है, यह दयावाचक भी है, पर साहित्यमं इस अर्थमं उन्हें करीं प्रयुक्त नहीं मिला। इसके अतिरिक्त अनुग्रह, अभ्युपपत्ति, अनुभाव, औदार्थ, प्रसाद आदि शब्द भी इसके निकटार्थक या पर्याय ही कहे जायँगे िवसे साहित्यमं 'प्रसाद'-गुणको काव्योंका प्राण भी कहा गया है, इसीसे 'शक्तिः होती है। जिससे काव्यका विश्वमं दिग्दिगन्त प्रचार होता है, प्रायः यह शक्ति देवताप्रसादजनित ही होती है, अतः प्रसाद भी यहाँ देवताप्रसाद ही है। यही दशा 'करणांकी है। वैसे समस्त काव्योंका बीज (वाल्मीकीय) रामायण है—

'पठ रामायणं व्यास काव्यवीजं सनातनम्।' ( बहुद्धर्मपुराण १ । ३० । ४७ )

और रामायणका बीज है 'करुणा'—'इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ।' (रघुवंश १४ । ७०)

'क्रौज्जद्दनद्दवियोगोत्थः शोकः २लोकत्वमागतः। (ध्वन्यालोक १।५)

'सोऽनुच्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः।' (वा०रा०१।२।४०)

— इन वचनोंमें 'शोक' भी करुणाका ही पर्याय है । भवभूतिके अनुसार तो एकमात्र करुणा ही 'रस' है और निमित्त-भेदसे यही पुनः श्रङ्कार, हास्य, रौद्र, बीर एवं अद्भुत आदि रसोंमें रूपान्तरित या विवर्तित होता है। जैसे एक जल ही कभी आवर्त, कभी बुद्बुद, कभी

२. भगवहुणदर्पण'में इन सभी पर्यायोंके अन्तर एवं भगवान् श्रीराममें इनका समावेश निर्दिष्ट है | ३. मानस ८ । ८७-८८ को देखते—प्रसाद, प्रसन्नता, प्रियता, आत्मीयता, रनेह, प्रीति आदि भी इसके निकटार्थक ही प्रतीत होते हैं । इस प्रकार कृपाहारा स्वरूपप्राप्तितक पहुँचना शम्दोंद्वारा भी सिद्ध है ।

त्तरंग आदि रूपोंमें परिणत या रूपान्तरित होता रहता है—

> एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्-भिन्नः पृथक्षृथगिवाश्रयते विवर्तान् । आवर्तवुद्वुदतरंगमयान् विकारा-नस्भो यथा सलिल्समेव हि तस्समस्तम् ॥

> > ( उत्तरराम० ३ । ४७ )

इस प्रकार जहाँ 'प्रभु भूरति कृपामई है'की बात है, वहीं काव्यशास्त्र-त्रीज करुणामयी भागवती शक्ति ही भगवान् है—-'रसेपु करुणो रसः'—यह दीखने लगता है—-'कृपेव प्रभुतां गता।'

#### चेदोंमें भगवत्कृपा-

कृपारसरसिक भावुक भक्तोंने 'द्याद्यतकः, 'करणाद्यतकः, 'करणाद्यतकः, 'करणाक्यल्याः, 'करणाक्रव्यनः, 'करणाद्यार्थं' आदि कई स्वतन्त्र प्रन्थ एवं स्तोत्र लिख डाले। वैसे 'करणां' शब्द बहुत प्राचीन है एवं वेदोंमें (ऋक् श्रिक् । १००। ७, कृष्णयज्ञः १।६।४।४०, अथर्ववेदीय शौनकसंहिता १२।३।४७, पैप्पलादसंहिता १७।४०-८ आदि) भी सादर व्यवहृत हुआ है। वेदोंके अनुसार भक्तानुम्रहकातर प्रभु करणांसे ही अवतरित होते हैं। मानसकारका कथन है—

'तहाँ बेद अस कारन राखाः''' ॥' × × × ×

सो केवल भगतन हित लागी। परम क्रपाल प्रनत अनुरागी ॥ जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करना करि कोन्ह न कोहूं॥ गई बहोर गरीब नेवाज्। सरल सबल साहिब रघुराज्॥ (मानस १। १२। ३-४)

अर्थात् वेदोंके अनुसार प्रभु केवल अपने भक्तोंकी दर्शनजनित मनःकामना पूरी करनेके लिये ही अवतीर्ण होते हैं; क्योंकि उनकी अपने भक्तोंपर अत्यन्त ममता एवं करुणा रहती है और वह करुणा जिसपर भी एक बार हो गयी, बढ़ती ही गयी; उसपर आपने पुनः कभी भी कोप नहीं किया (देखिये—मानस १।२७ से २८ दोहापर्यन्त)। वे कृपाछ स्वभावसे ही अपने भक्तोंकी गयी (खोयी) वस्तुओंके भी बहुरानेवाले, गरीवनिवाज, सरल एवं सबल उपास्य स्वामी हैं। अस्तु,

#### उपनिषदोंमें भगवत्कृपा—

केनोपनिपद्की यक्ष-गाथा शिवपुराण एवं देवीभागवतमें भी उपवृहित हुई है। इसके अनुसार भगवत्क्रपासे ही देवताओंको विजय मिली थी, पर उन्हें अहंकार हो गया कि वह विजय उन्हींको थी। पर यक्षने वायु, अग्निको दिखला दिया कि वे एक तृणको भी हिलाने-जलानेमें असमर्थ हैं। फिर उमा हैमवतीने इन्द्रको यक्ष-त्रहाका ज्ञान कराया । इस प्रकार उमाकी कुपासे इन्द्रको ब्रह्म-संस्पर्श प्राप्त हुआ और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हुए-'तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरां नेदिण्ठं पस्पर्श।' ( केनोप० ४। ३)। फिर यही बात साधनरूपमें दैवी-आसुरी सम्पत्तिरूपमें सर्वत्र वर्णित हुई । (द्रष्टव्य--गीता ४। ७-८, ८, १५-१६, ९ । ३, १६ । ३-४, १७ । ६ आदि, इनमें अतिमान या अभिमान प्रमुको सर्वथा अनिभिन्नेत है।) इसके अतिरिक्त 'नायमात्मा' श्रुति जो कठोपनिपद् (१.। २ । २३ ) तथा मुण्डकोपनिपद् ( ३ । २ । ३ ) आदिमें मिलती है और जिसे आचार्य रामानुजने अपने वेदान्त-दर्शनके श्रीभाष्य १।१।१,१।२।१०,१।४। ६, ३ | २ | २३, ३४ और ३ | ४ । ४६ गीतामाज्य ३ । १, ७ । १ की प्रस्तावना ८ । १४ तथा सर्वदर्शन-तंप्रह ४ ।२० । ३२ इत्यादि अनेक स्थलींपर उद्भृत किया है। ( उनके अनुसार ) यह वतलाती है कि सफलता, विजय एवं ईश्वर-दर्शनप्राप्ति केवल भगवत्कृपासे ही साध्ये है ।

४. व्हरणाराधन-स्तोत्र' पण्डित जगद्धर भट्टकी व्हति-कुसुमाञ्चिष्ठ'का पंद्रहवाँ स्तोत्र है। इसमें कविकी उत्प्रेक्षा सर्वत्र देखते ही वनती है। नर्वे इलोकमें वे कहते हैं—वहे कुपाल भगवान् शंकर ! इस करुणादेवीने तो भगवता श्रीउमादेवीको भी मात कर दिया। उमा-पार्वतीने तो तपद्धारा आपके शरीरार्थका ही अपहरण किया था, पर इस करुणाने तो आपका सर्वस्य ही हरण वर लिया। जिससे अ,पको सैकड़ो अवतारतक धारण करने पड़े '—

करुणा तत्र जीवितेदवरीमतिज्ञेते भगवन्तुमाम.पि । उमया हृतमद्धेमेव यत् सकलस्त्वं पुननेतया हतः ॥ ५. इसपर झंबराचार्यका साध्य कुछ ओर ही है । उनके अनुसार यह वरण शरणागति आदिसापेक्ष है । सर्वत्र ही बड़ा मार्मिक है । वे भक्तको अपनाने तथा सम्पत्यादि दानके लिये ही आप्तकाम होते हुए भी उनके द्वारा भक्तिपूर्वक समर्पित जलनुलतीदल आदि ग्रहण करते हें— नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णों मानं जनाद्विदुपः करुणो वृणीते । यद् यज्जनो भगवते विद्यीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः॥ (७।९।११) भगवान् तो आत्मलाभने ही पूर्ण हैं, वे क्षुद्र पुरुपोंसे पूजाकी इच्छा नहीं रखते । वे केवल करुणावदा ही अपने

पूजाकी इच्छा नहीं रखते। वे केवल करणावश ही अपने मक्तोंद्वारा की हुई परिचर्याको स्वीकार कर लेते हैं; क्योंकि जिस प्रकार अपने मुखको शोभा प्रतिविम्बको भी सुशोभित करती है, उसी प्रकार भक्त भगवान्के प्रति जो-जो मान प्रदर्शित करता है, वह उस भक्तको ही प्राप्त होता है। श्रीमद्वागवतमें कृपाके और पर्यायोंकी तुलनामें अनुप्रह

शब्दका प्रयोग अधिक है। ध्रुवकी दृष्टिमें मगवान्का हृद्य अपने भक्तोंके लिये लाक्षा या नवनीतके समान द्रवित होनेवाला या वासा (वाक्षा) अर्थात् तुरंत व्यायी गायके समान स्वणशील

वात्सत्य 'कृपा-कातरः) कहा गया है— अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वा (स्ते) श्रेव वस्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्॥

श्रीमद्भागवतमें संत-मिलम, सत्कर्मानुष्ठान, भगवद्र्ञान आदिको भी भगवत्कृपामूलक ही वतलाया गया है—-अनुग्रहाय भन्नं व एवं मे दर्शनं कृतम्॥

(४।२४।२७) 'इस समय तुमपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है।'

अत्मा मे द्शितोऽबिहः ।
 यचकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युद्याङ्कितम् ।
 यद्वा तपिस ते निष्ठा स एष मदनुष्रहः ॥

(३१९१३७-३८)

श्रामद्वासवतके ( ३ | २० | २५ ) 'अनुब्रदाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम्' तथा (३ | ९ | १५ ) 'सनद्वयः

प्रणयसे सदनुप्रहायांमं भी भक्तके मनाऽनुस्य भगगदन्न को प्रमुक्त लाखात्कारको या भगगदन्तारको भक्तप अनुषाः या कृपामूळक ही बताया गया है। इसमें भक्तके क्लेश एवं अन्यया न्यितिमें भी महारा

विधान तथा ऋपाकी भावना धोतित की गयी है। श्रीनाग्द ही अपनी माताकी अनुपस्थितिमें ऐसा ही मानते हैं तदा तदहमीदास्य भक्तानां शमभीत्मतः।

अनुग्रहं मन्यमानः प्रांतिष्ठं दिशमुक्तसम्॥ (१।६०१०)

'तव उस घटनाको भक्तोंका मङ्गल चाहनेवाले भगवान्का अनुग्रह समझकर में उत्तर दिशाकी ओर चल दिया । स्वयं प्रभु भी श्रीमुखसे इसे स्वीकार करने हैं---

'यस्याहमनुगृह्णामि हरिग्ये तद्धनं शनंः॥' (१०।८८।८) पर श्रीमद्धागवतके ही अनुसार सहज भगवत्कृपा-प्राप्त प्राणीका दुरन्त काल भी वाल वाँका नहीं कर सकता।(१।

१८। १, ८। २। ३३, ८ | ३ | १९ )। दुष्टोंके उद्धारमें भी भगवत्कृषा मूल है। 'कालिय-उद्धार, (१० | १६ )में 'अनुप्रह' शब्द बार-बार प्रयुक्त है (द्रप्टव्य ३४, ५२, ५९, ६७ आदि क्लोक )।

अपनी माताका क्लेश देख कृपापरवश होकर श्री-भगवान् स्वयं ही वँध जाते हैं—'कृपयाऽऽसीत् स्ववन्धने, (१०।९।१८)। भगवान्की भृत्यवस्यता, कृपाप्रसादका यह सुख लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मादि अथवा ज्ञानियोंको भी प्राप्य नहीं है—

एवं संद्शिता हाङ्ग

नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया। प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्॥ नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः। ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह॥ (१०।९।१९-२/)

स्ववशेनापि कृष्मेन यस्येदं सेश्वरं वशे॥

हरिणा भृत्यवस्यता।

(४19120)

इसी प्रकार किसी प्राणीको अपनाना—उसका वरण करना भी भगवत्कुपाका ही कार्य है—

'अनुगृह्णातु गृह्णातु चैद्रभ्याः पाणिमच्युतः ॥' (१०।५३।३८)

यहाँ त्रिलोककृत् परमात्मा भी श्रीकृष्ण ही हैं, यह विदर्भ-वासियोंको ज्ञात नहीं है, अतः वे परमात्माके अनुग्रह और श्रीकृष्णके पाणिग्रहणकी वात कर रहे हैं।

प्रभुके लीलावतार-धारणका कारण भी उनकी करणा या उनका अनुग्रह ही बतलाया गया है—

अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः। भजते तादशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्॥

(१०।३३।३७)

श्रीमन्द्रागवतके 'यथा यथाऽऽस्मा' (११।१४।२६) रलोकमें तप या भगवत्येमद्वारा आत्म-मार्जनसे ही सूक्ष्म तत्त्वदर्शनक्षमता-प्राप्ति निर्दिष्ट है तथा भगवज्वरणोंकी प्राप्ति भी भगवन्क्षपासे ही सम्भव बतलायी गयी है—

'सोऽहं तवाङ्घ्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये ।' (१०।४०।२८)

ंहे ईश ! मैं आपकी चरण-शरणमें आया हूँ । आपके चरण असत्पुरुषोंके लिये सर्वथा दुष्प्राप्य हैं । मुझ अधमको उनका दर्शन हुआ, यह मैं आपकी ही कृपाका फल समझता हूँ ।

इस ग्रन्थमें भक्तोंमें भगवत्त्रपाकी होड्के विषयमें भी गुरा चर्चा है। कहते हैं कि देविष नारदद्वारा प्रह्लादकी (श्रीमद्भा० ७। १-१० आदिमें) कथा सुनकर युधिष्ठिरको मनः-क्षीभ हुआ कि अही ! प्रह्लादका भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ था, जिनपर भगवान्की सर्वाधिक कृपा हुई; क्योंकि स्वयं प्रह्लादने कहा था—

क्वाहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मि-श्चातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा। न ब्रह्मणो नं तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽपितः ज्ञिरसि पञ्चकरः प्रसादः॥ (७।९।२६)

हे ईया ! कहाँ तो इस तमःप्रधान असुरकुलमें रजोगुणसे उत्पन्त हुआ मैं और कहाँ आपकी कृपा ! अहो ! जो परमपुरुषार्थस्वरूप कर-कमल आपने कभी ब्रह्मा, महादे और लक्ष्मीजीके सिरपर भी नहीं रखा, वही मेरे मस्तकप रखा।

और खयं भगवान् नृतिंहने भी प्रह्लादसे कहा था— 'भवान् में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधक् ॥' (७।१०।२१)

और तभी—

'नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥' ( भानस १ । २५ । २ )

वस्तुतः प्रह्लाद-जैसी कृपातो किसीपर भी नहीं हुई ।
युधिष्ठिरके इस प्रकार तरसनेपर नारदजीने उन्हें सान्त्वना
दी और कहा कि वस्तुतः आपलोग ही अधिक भाग्यशाली हैं।

क्योंकि ये साक्षात् परब्रह्म आपके यहाँ निवास कर रहे हैं और मुनिगण भी आपके यहाँ निरन्तर आ रहे हैं। आपलोगोंकी तो इन्होंने (भगवान् श्रीकृष्णने) पग-पगपर रक्षा की है—

यूयं नृहोके बत भूरिभागा
होकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति।
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्
गृहं परं बद्धा मनुष्यिलिङ्गम् ॥
(७११५।७५)

इसके अतिरिक्त प्रह्लादके यहाँ तो ये सब बातें भी न थीं-

'न तु प्रहादस्य गृहे परं बहा वसति, न च तस्य ब्रह्म मातुरुंचादिरूपेण वर्तते । अतो यूयमेव ततोऽपि अस्मत्तोऽपि भूरिभागाः । (७।१०। ५० पर श्रीपरी-व्याख्या)।

किंतु 'लघुभागवतामृतकार'ने आगे चलकर इसी प्रकार इन पा॰डवोंस भी क्रमशः यादवों, उद्धव, गोपी, राधिकादिकी विशेष कृपा-प्रीतिकी वात सिद्ध की है । अन्य लोग अर्जुन, हतुमान्, गरुड़ एवं लक्ष्मी आदिको विशेष कृपापात्र मानते हैं । यह तो रसिक भक्तों तथा आलोचकोंकी चिन्तन-पद्धति है । वस्तुतः विशुद्ध भजन, ईश्वर-सम्बन्ध-सेवा-संनिधान ही उत्तरोत्तर कृपोपलिंडध है ।

#### अन्य पुराणोंमं भगवत्कृपा---

प्रायः अन्य पुराणों—नारदपुराण (११८), विष्णुधर्म (११ ५७) तथा महाभारतके नारायणीयधर्म आदिमें भी भगवत्कृताका अनुसंधान वड़ी समाहिततासे हुआ है। इनमें 'काद दे खदाय दे, लादनबाला साथ दें के सिद्धान्तसे सभी साधनों एवं सिद्धियोंकी हेतु भगवत्क्षपा ही मानी गयी है । भगवत्क्षपा-दृष्टिसे ही मानवकी प्रवोध, सास्विकता एवं ज्ञान-मोक्षकी ओर प्रवृत्ति बतलायी गयी है—

जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मश्रुसूद्नः। सास्त्रिकस्तु स विज्ञेयो भवेन्मोक्षे च निष्टितः॥ एवमात्मेच्छया राजन् प्रतिबुद्धो न जायते॥ (महा० शान्ति० ३४८ । ७३, ७५)

'जन्म-मरणके चक्करमें पड़े हुए जिस पुरुपको भगवान् मधुसूदन अपनी कृपादृष्टिते देख लेते हैं, उसे सात्त्विक जानना चाहिये। वह मोक्षका सुनिश्चित अधिकारी हो जाता है। अपनी इच्छामात्रते कोई ज्ञानी नहीं होता।

#### तुलसी-साहित्यमें भगवत्कृपा--

मानसमें केवल 'कृषा' शब्द सात सौ वार के लगभग प्रयुक्त है । ( द्रष्टव्य—श्रीवदरी-दास तथा श्रीसूर्यकान्त आदिके कोश, शब्द-सूनी आदि ) साथ ही गोस्वामीजीकी दीनता एवं मगवत्कृपानुसंधित्सा सर्वाधिक दीखती है । वे 'तत्तंऽनुक्रम्पां सुसमीक्षमाणः'के अनुसार रात-दिन भगवत्कृपाकी ही प्रतीक्षा करते हैं—

'नाथ ! कृपा ही को पंथ चितवत दीन हैं। दिन रात।' (वितयप० २२१।१)

'छप्पवरामायणः उनकी अत्यन्त भावपूर्ण रचना है। इसमें इकतीस छप्पय हैं, प्रत्येक छप्पयके अन्तिम चरणमें— 'कृषा करहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु सोक-संतापनाःसे कृपाकीं याचना की गयी है। गोखामीजीके स्वामी भगवान् श्रीरामचन्द्र अत्यन्त कृपालु हैं—

क्रह्मामय रघुनाथ गोसाईं। बेगि पाइअहिं पीर पराई॥ (मानस २ । ८४ । १)

कहनामय मृदु राम सुभाऊ।''''॥ (मानस २ । ३९ । २)

क्षित कोमल करना निधान बिनु कारन पर उपकारी॥ साधन हीन दीन निज अध बस सिला भई मुनि नारी। गृह तें गवनि परसि पद पंकज बोर साप ते तारी॥ (विनयप० १३। १६६। १-२)

इसी प्रकार निषादकी धार्मिक योग्यता, जयन्तका व्यवहार, जटायुका वतानुष्ठान, शबरी, सुप्रीव आदिकी स्थिति क्या थी;

पर प्रभुने सबको अपनाया। अहत्याके लिये तो कुछ शक्य ही न था, केवल कृपाद्वारा ही उनका उद्धार हुआ। सम्भवतः इसीलिये 'कोमल चित अति दीन दयाला,' 'अति कोमल रघुयोर सुभाऊ' आदि उक्तियाँ मानसमें पद-पद्पर उपलब्ध हैं। श्रीमीस्तामी बी महाराज केवल श्रीमगवान्की कृपामावसे ही सभी कृत्याणींकी प्राप्ति सम्भव मानते हैं। विभीषणादिके विषयमें ये लिन्तते हैं— करनाकरकी करना भई।

मिटी सीचु, लहि लंक, संक गइ, काहू सों न ख़ुनिस सई। विधि-हरि-हर-मुनि सिद्ध, सराहत, मुदित देव दुंदुभी दई। कौसिक-सिला-जनक-संकट हरि भृगुपितिकी टारी टई॥ खग-मृग, सवर-निसाचर, सवकी पूँजी विनु वादी सई॥ (गीजावली ५। ३०। १, ३-४)

विभीषणको अमरत्व एवं छंकाके राज्यकी प्राप्ति हुई। उसका देव-दानव सबसे प्रेम हो गया। इसी प्रकार प्रभुक्तियारा श्रीविश्वामित्रजी, जनकजी आदिके हुंदा दूर हुए। निशाचरोंके पुण्य क्या थे ? पर भागवती हुपाशक्तिने इनको भी अत्यन्त दुर्छम मोक्ष प्रदान कर दिया।

कृपाशक्तिका सार्वित्रिक चमस्कार—भगवान्की दुनाशक्ति अवटनघटनापटीयसी है, उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । शास्त्रोंमें कहा गया है कि भगवत्कृपाकी छीलाशक्ति जलको थल, धूलिको पर्वत, तृणको वज्र, अमिको वर्ष तथा हिमादिको अग्नि आदिमें भी परिवर्तित कर सकती है । श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं—

गरल सुधा रिप्र करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ गरुद सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ ( मानस ५।४।१-२)

बिप पियूप सम करहु अगिनि हिम तारि सकहु बिचु बेरें। तुम सम ईस ऋपाल परम हित पुनि न पाहहीं हेरें॥ (विनयप० १८७।४)

बिनहीं ऋतु तरबर फलत सिला द्वित जल जोर।
राम लखन सिय करि कृपा जब चितवत जेहि ओर॥
सिला सुतिय भइ गिरि तरे मृतक जिये जग जान।
राम अनुप्रह सगुन सुन सुलभ सकल कल्यान॥
(दोहानली १७३-१७४)

कृषित देइ पाइन परो बिन साधे सिधि होह। स्रीतापति सनमुख समुद्धि जो कीजिय सुभ सोइ॥ (दोहानकी १७१) काम-तिवादि पट्वगींका संयम या ध्योगतिद्धिंश्मी साधनींभ सम्भव नहीं, एकमात्र भगवत्कृषा ही उसे सम्पन्न कुग सकती है---

यह गुन साधन ते निर्ह होई। तुम्हरी क्रुपॉ पाय कोइ कोई॥ (मानस ४। २०। ३)

जेहि निस्ति सकल जीच सूतिह तच कृपापात्र जन जागे । (विनयप० ११। ९३)

बिनु तब कृपा दयालु दासहित मोह न छूटै माया॥ (विनयप० १२३।१)

भगवचरितमें अनुराग होना—भगवद्भजनमें लगना तो विदोप भगवत्क्रपाका परिणाम है ही—

अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहि मारग सोई ॥ ( मानस ७ । १२८ । २ )

भगवरकृपासे विज्ञा-प्राप्ति भी अनायास ही सम्भव है-— जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कबि उर अजिर नचावहिं बानी॥ ( मानस १। १०४। ३)

प्रभुकी ऋषा हीन-दीन एवं उपेक्षितोंका भी सभी प्रकार परम मङ्गल करती है । गुह, केवट, विभीषण, जटायु, सुग्रीव, मारीच आदि हीन-जाति, हीन-योनि प्राणियों तथा राक्षसोंको भगवत्ऋषाने सुप्रतिष्ठित एवं भक्त-संतोंकी गोष्ठीमें

केवट निसिचर विहँग मृग किये साधु सनमानि। तुलसी रघुवर की कृपा सकल सुमंगल खानि॥ ( दोहावली २२८ )

ते भरति भेंटत सनमाने। राज समाँ रघुराज बखाने॥
(मानस १।२८।४)

वे भजते-न-भजते ही कृपा करते हैं---भजत कृपा करिहाँहें रघुराई ॥'

सम्मानित किया है -

(भानस १। १९९।३)

भगवत्सारण-ध्यानादि भगवत्त्रम्बन्धसे भगवत्कृषा होती है और पुनः भगवत्कृषासे प्राणी भगवतुल्य अथवा सामीप्य, सायुज्यादि मुक्तियोंका भागीदार वन जाता है—

सायुज्याद सुराजनामा वास स जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि मूड्ता अनुराग श्रीहरे ।

तुलसीदास प्रभु कृपाल निरास्त्रि जीवजन विहालु, भंज्यो सवजाल परस मंगलाचरे ॥ ( विनयप० ७४ । १-४ ) किंतु इन्द्रादि देवता तथा राजा-महाराजों की कृषा या कोपसे जीवकी स्वरूपानुरूपता—स्वरूप-प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा-में कुछ वनता-विगड़ता नहीं; ये केवल लौकिक लाभ-हानि ही कर सकते हैं। अतः श्रीतुल औदातजीको इनकी कृपाकी चिन्ता नहीं है। प्रभु तो थोड़ी ही सेवासे निहाल कर देते हैं---

कृपाँ जिनकी कञ्च काज नहीं न अकाज कछू जिनकें मुख मोरें। करें तिनकी परवाहि ते, जो बिनु पूंछ-विषान फिरें दिन दोरें॥ तुलसी जेहिके रघुनाथसे नाथु, समर्थ सुसेवत रीझत थोरें। कहा भव भीर परी तेहि थों, विचरें धरनीं तिनसों तिनु तोरें॥ ( कवितावली ७ । ४९ )

वस्तुतस्तु भगवान्के करुणा-प्रभावका तो वर्णन शक्य ही नहीं है---

पाप हरे, परिताप हरे, तनु पूजि भो हीतल सीतलताई। हंसु कियो बकतें, बलि जाउँ, कहाँ लों कहीं करना-अधिकाई॥ ( कवितावली ७ । ५८ )

स्वारथको परमारथको रघुनाथु सों साहेन्न, खोरि न लाई ॥ ( कवितावली ५७ । ४ )

गोस्वामीजी कहते हैं कि प्रभुने कृपा कर मेरे पाप भगाये, दुःख भगाये, मुझे जगत्पूच्य, पावन वनाया। मेरा हृदय भी कुद्ध शीतल हो गया। अधिक क्या कहूँ, मैं वगुलेसे हंस हो गया—
प्रभुने लोक-परलोक, स्वार्थ-परमार्थ, जागतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकारके कल्याण कर दिये।

कृपा एवं द्वित—अत्यधिक कृपाके लिये तुलसी-साहित्यमें 'द्रव' धातुका प्रयोग हुआ है । जैसे—-'ओढर दानि द्रवत पुनि थोरे', 'पर दुख द्रविहं संत सुपुनीता ', 'द्रवड सो श्री भगवाना', 'द्रवड सकल कलिमल दहन', 'कस न दीन पर द्रवहु उमावर', 'जब द्रवै दीन द्याल राघव साधु संगति पाइये', 'विनु विस्वास भगति निहं, तेहि विनु द्रविहं न राम।' इत्यादि । गोम्बामीजीने द्रीपदी, प्रह्लादिपर कई उत्येआएँ लिखी हैं—

न्नाहि तीनि कहो। द्रीपदी तुलसी राज समाज। प्रथम बड़े पट विय बिक्ड चहत चिक्त नितलाज॥ सभा सभासद निरुखि पट पकरि उठायो हाथ। तुलसी कियो इगारहीं बसन बेस जदुनाथ॥ (दोहावली १६८-१६९)

'नगत मिरोमनि भे प्रहलादृ'पर भी कवितावली आदिमें कविकी अनेक उत्येक्षाएँ हैं । 'तीवसंवगानामामनः'



जटायुपर कृपा

शवरीपर कृपा

का भाव 'जाते बेगि दवर्ड में भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥' ( मानस ३ । १५ । १ ) में व्यक्त हुआ है । (३ । १६ )के अनुसार 'हत्कमलवासी' कृपालु भगवान् प्रह्लाद, गजेन्द्र, ध्रुव, द्रौपदी आदिके समान ही जहाँ और जब चाहें, किसी भक्तके सामने प्रकट हो सकते हैं।

इसी प्रकार 'कुण्डलियारामायण' ( तुलसी-म्रन्थावली भाग २, पृ० ८४८ ) में—

'दीनदयाल दया करो दीन जानि शिव मोहि। सीताराम सनेह उर सहज संत गुण होहिं। राम कृपा रुख नित रहीं जगतजनित संशय हरौ। कह गुलसीदास संकर उमा दीनदयाल दया करो॥'

तथा 'कलिधर्माधर्मनिरूपणः ( तुल्सी-ग्रन्थाः २। पृ० ८३० )पर भी भगवत्कृपा-महिमा प्रदर्शित है। अस्तुः

प्राणीके सारे क्लेशोंका उपशम भी प्रभुकी ऋपासे ही सम्भव है-—

जब कव राम-कृपा दुख जाई। तुलसिदास नहिं आन उपाई॥ ( विनयप० १२७। ५)

कृपाका तारतम्य—गोस्वामीजी 'कृपा कोप बध बंध गुसाई' आदिसे सरलतापूर्वक भाव-तारतम्य ही मानते हैं तथा द्रवण, अनुकम्पा, अनुग्रह, कृपा आदिमें भी कुछ तारतम्य मानते दीखते हैं । यदि गम्भीरतासे देखा जाय तो सुग्रीवादिके प्रति 'ताडना, शिक्षण' आदि-में 'कृपा'की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । वस्तुतः निरवच्छित्र भजन, भगवत्प्राप्ति एवं भगवत्सांनिध्य ही उनकी पूर्ण कृपा है। भगवत्सांनिध्यमें भी अहंकार, अनाचार, असद्ग्राह, अनीति प्रभुके व्याकोपके ही हेतु हैं, जैसे दुर्योधन,

रावणादिको प्राप्त प्रभु-सांनिध्य व्याकोपरूप ही था— 'सो धौं कहा जु, न कियो सुजोधन, अब्रुध आपने मान जरें।' (विनयप० १३७।४)

गोस्वामीजीका साहित्य प्रसादपूर्ण है, इसमें मनुष्य जिख लक्ष्य, साधना---ज्ञान, भक्ति आदिको लेकर प्रवृत्त होता है, उसे सर्वत्र वही मिलने लगता है। कुछ लोग इस रहस्यको न जानकर घबराते हैं। उनकी प्रत्येक चौपाईमें ५, मा देखकर; प्रति-प्रकरण वेद, उपनिषद्, शास्त्र, पुराणोंकी दुहाई देखकर; चारी ओर देव, यक्ष, गन्धवाँको विमानसे आते-जाते, नगाडे वजाते, स्तृति करते एवं लीला देखते देखकर; सुन्दर, मङ्गल, रुचिर आदि शब्दोंके पर्याय आदिका विस्तार देखकर; मानस, गीता-वली आदिमें श्रीरामके रूप-ध्यानादिका विस्तृत वर्णन देखकरः मानससर, कल्पित लक्ष्मी, परशुरामके युद्धयज्ञ तथा चित्रकट-आदिमें वर्णन रूपकोंकी शृङ्खला देखकर; उपमामें करोड़ों काम-रतिका तिरस्कार और सर्वत्र अजामिल, वाल्मीकि, व्याघ, गणिका, मारीच आदिको कृपापूर्वक तारते-उद्धारते देखकर उन लेगोंको पुनक्ति-दोषकी प्रतीति होती है । फिर गोस्वामीजीका कुपासम्त्रन्धी अनुसंधान तो सर्वाधिक है । वास्तविक बात तो यह सब उनका कृपा-प्रसाद-प्रदत्त सहज वरदान या अभ्यासरूप प्रसाद है । परमात्मदेवकी कृपाका पार वे स्वयं भी नहीं पा सकते; फिर वेदः शास्त्रः पुराणादिके विषयमें तो कहना ही क्या ?



## 'बिनु कारन रामु कृपाल'

जहाँ जमजातना, घोर नदी, भट कोटि जलच्चर दंत-टेवैया। जहाँ धार भयंकर, वार न पार, न बोहितु नाव, न नीक खेवैया॥ 'तुलसी' जहाँ मातु-पिता न सखा, निहं कोउ कहूँ अवलंब-देवैया। तहाँ विनु कारन रामु कृपाल बिसाल भुजा गहि काढ़ि लेवैया॥ (कवितावली ७। ५२)



**は成べの人の人の人の人の人の人** 

## भगवत्क्रपाकी पहचान

( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा )

वाराणसिके एक शास्त्रीजीसे प्रायः इस विषयपर मेरा पत्र-व्यवहार होता रहा है कि जब कर्मका फल भोगना आवश्यक हैं। तब भगवान्की कृपाकी आवश्यकता कहाँ रही ? हम भगवान्से उसकी माँग ही क्यों करें ? एक बार उन्होंने क्लोकरूपमें इस प्रकार उत्तर दिया—

अपारः संसारः प्रतिपद्विकारः सुखहरः क्षणं नो विश्रामः ववचिद्धि न कामः फलति नः। तथाप्येतद् आ्रातः शपथवचनं विस्म भवतो भवानीभक्तस्य स्थिरसहचरी स्यात् कमलजा॥ 'इस अपार संसारमें पद-पदपर सुखको हरने-माले विकार भरे पड़े हैं, न तो क्षणभरका विश्राम मिलता है, न हमारा कोई काम ही सिद्ध होता है; किर भी भाई! तुमसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि भगवती लक्ष्मी

मैंने उन्हें लिखा कि यह तो सही है कि भगवान् भूखा उठाते हैं, पर भूखा मुलाते नहीं; किंतु भाग्यका चक्र भक्तिके फलकी अपेक्षा अधिक बलवान् है। इसपर श्रीशास्त्रीजी सम्भवतः कुछ खीझ गये और उन्होंने दूसरा स्लोक लिखा—

जगदम्बिकाके भक्तकी सदा सहचरी बनी रहती हैं।

भाग्यं न मन्ये समयं न मन्ये ग्रहं न मन्ये न च कर्मवन्धम्। मन्ये परं केवलमेकमेव क्रीडाविनोदं जगदम्बिकायाः॥

भीं न भाग्यको मानता हूँ, न समयको, न प्रह-को और न कर्म-बन्धनको । मैं केवल एक ही वस्तुको श्रेष्ठ मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, वह जगदिम्बका महामायाका कीडा-विनोद है।

यहाँपर एक प्रश्न यह उठता है कि हमारी तो जान संकटमें है और जगदम्बिका कीझा-विनोद कर रही हैं ? इसका उत्तर मुझे इन्दावनमें मिला। श्रीबाँकेविहारीजीके एक अनन्य सेवक, जो बड़े धनी तथा सम्पन्न पुरुष हैं, दिन-रात भगवान्की सेवामें जुटे रहते हैं । उनका नवयुवक ज्येष्ठ पुत्र अचानक कालके वशीभृत हो गया। लोग सहानुभृति प्रकट करने उनके यहाँ दौड़ पड़े; पर

पिताके चेहरेपर शिकन भी न थी। एक व्यक्तिने दिया—'भगवानकी इतनी सेवा करनेवालेपर यह विपत्ति यह वात उन्हें चुम गयी। वे बड़े सौम्यम बोले—'देखो भाई! उन्होंने (परमात्माने) मेरा घर तो वे हैं। पर मैंने उनका घर नहीं देखा। वहाँ क्या लिखा-जाता है, यह मुझे ज्ञात नहीं। फिर मैं उन्हें दोष वृँ १ मेरे घरकी बुराई तो उन्हें ज्ञात है। वहाँ किस कब बुलाया अथवा मेजा जाता है, यह हमलोगोंकी सम बाहरकी बात है; पर यह सत्य है कि उन सर्वज्ञ दयाछ प्र यहाँ न्याय ही होगा, उनका प्रत्येक विधान मङ्गलमर होगा।

हम समके लिये यह बड़े मर्मकी बात है। हम् बातमें भगवान्की अनुकृत्वतारूपा कृपा ही च हैं। यहाँतक कि चोरी करनेके पहले चोर भी मन्दि सामने हाथ जोड़ लेता है, चोरीमें प्राप्त सफलत वह भगवान्की कृपा समझता है। चोरवाजारीसे कमानेवाला व्यापारी भी अपनेको इसी कृपाका आ मानता है। प्रायः लोगोंकी तो यह गलत धारणा ही वन है कि जो काम बनता है, वह भगवान्की कृपा : जो बिगड़ता है, वह उनकी निष्ठुरताका फल है।

पर ऐसा सोचनेवाला यह नहीं जानता कि परम् वास्तवमें क्या हैं। आइये, इस विषयपर कुछ विचार कं यदि वे करुणासागर होनेके साथ ही कूर कठोर दण्डनायक भी हैं तो उनपर दोषारोपण हो स है और तब तो वे गुण-अवगुण दोनोंसे युक्त होनेके व भगवान् नहीं, साधारण न्यायात्रीश हो गये। यि करुणासिन्धु हैं तो हम क्यों न मान लें कि हमारे नुसार जितनी विपत्ति आनेवाली थी, उसमें कुछ हो गयी। करुणासिन्धुने उसके आवातको हल्का दिया। यदि काम विगड़ता है तो उसमें हमारा पळ निमित्त है, पर उनकी छुपासे उतना नहीं ि जितना विगड़ना चाहिये था। जिसने भगवत्कृपाको इस समझ लिया, उसका जीवन वहुत कुछ सार्थक हो गया

पामालील नेली नामक एक अमेरिकन पत्रकारने था कि संसारमें यदि कुछ जानने योग्य हैं ते है ईश्वर और अपना आत्मा । अविनयंग लिखते हैं कि 'जो व्यक्ति ईश्वरका शत्रु है, वह किसी मनुष्यका मित्र नहीं हो सकता । यूनानी दार्शनिक प्लेटों का कहना या कि 'सत्य ही भगवान्का स्वरूप है और प्रकाश ही उनकी छाया है । ईरानी दार्शनिक 'शेख सादीं ने एक खलपर लिखा है—'मुझे ईश्वरसे अधिक डर उससे लगता है है, जो ईश्वरसे नहीं डरता । स्काटलेंडके एक पादरी 'रावर्ट मरे मैकचेपोन ने कहा है कि 'एक बार भी ईश्वरके निकट चले जाओ तो तुम्हें अन्य सब कुछ तुच्छ प्रतीत होगा।' किंतु यह सब तो उनकी महत्ताका प्रतिपादन हुआ।

उनकी कृपाके विषयमें अमेरिकाके सुप्रीम कोर्टके मुख्य न्यायाधीश 'जान जेश्ने बहुत ही मार्केकी बात कही है— 'ईश्वर जो कुछ कर रहे हैं, वह हमारे लामके लिये ही है। जब हम सम्पत्तिसे मरपूर रहते हैं, तब वे हमारी कृतज्ञताकी परीक्षा लेते हैं। जब हम बहुत साधारण जीवन विताते हैं, तब हमारे संतोषकी परीक्षा होती है। विपत्तिकालमें वे देखते हैं कि हममें उनके प्रति कितना आत्मसमर्पण है ? जब हम लोभ-लालचमें पड़ जाते हैं, तब समझना चाहिये कि हमारी हट़ताकी परीक्षा हो रही है। इस प्रकार प्रतिक्षण वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, जिससे वे जान सकें कि उनमें हमारा कितना विश्वास है तथा उनके प्रति हमारी कितनी आखा है!

ईश्वर ही संसारका संचालन कर रहे हैं। हमको तो केवल अपने कर्त्तन्यका पालन करना है, वह भी बुद्धिमानीके साथ। परिणाम भगवान्के हाथों छोड़ देना चाहिये—

'कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' (गीता २।४७)

परमात्माको पहचानना कठिन है । भगवान्ने गीतामें कहा है कि मैं अपनी योगमायासे आच्छादित हूँ । इसलिये मन्दबुद्धि मुझे नहीं पहचानते—

नाइं प्रकाशः सर्वस्य योगमात्रासमावृतः। मृद्धोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥ (गीता ७।२५)

मेरी शरण ग्रहणकर जो इस मायाको पार कर जाते हैं, व मुझे पाते हैं और इस मायाके वशीभृत होनेसे जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, व भोगासक्त मृद्ध मुझे नहीं प्राप्त कर सकते।

मायाका विकार मनपर अपनी छाप डाल देता है।

प्राणी जिससे मनन करता है, उस अन्तःकरणको मन कहते हैं। बृहद्वारण्यक उपनिपद्में मनको समन्त संकल्पोंका अयन— स्थान कहा गया है—

सर्वेपा संकल्पानां मन एकायनमेवम् । (२ । ४ । ११) अद्भयः अविभक्तः परमातमाः भगवानः ब्रह्मः नुह्यः कहियः वे परमसत्य हैं । सत्यको जाननेवाले ही इस तय्यको जानते हैं—

वदन्ति तत्तत्त्वविद्सत्त्वं यज्ज्ञानमदृयम्। व्रह्मेति परमारमेति भगवानिति शब्यते॥ (श्रीमद्रा०१।२।११)

'तत्त्ववेत्तागण ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित अखण्ड अद्वितीय ज्ञानको तत्त्व कहते हैं। उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवानके नामसे पुकारते हैं।

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवत्रुपाके इच्छुकको पहले भगवान्की शरणमें जाना होगा, भगवान्के प्रेम करना होगा। जिस प्रेमके लिये वृहद्रारण्यक उपनिपद्ने लिखा है कि 'जीवोंके लिये प्रेमके विषय केवल परव्रह्म परमात्मा हैं और उन्हें भी (जीव) उसी प्रकार प्रिय हैं (१।४।८) तथा जीव उनसे वैसा ही प्रेम करे, जैसा अपनेसे—

'आत्मानमेव त्रियमुपासीत'

वह प्रेम निःस्वार्थ होना चाहिये। श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि श्रीकृष्णका भक्त पाँचों प्रकारकी मुक्ति या मोक्ष नहीं चाहता, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारोंकी कामना भी नहीं है। यदि उसे ये सब दिये भी जायँ तो ग्रहण नहीं करता। उसे बस, केवल भगवानकी सेवा करना ही अभीष्ट है। भक्त सब कुल भगवानपर छोड़ देता है, वे कृपा करें, न करें; दें, न दें; जो कुल चाहें, वही करें; हमें कुल नहीं चाहिये—

सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युतः । दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः॥ (श्रीमद्भा० ३ । २९ । १३)

शक्तिसे शक्तिमान् पृथक् नहीं हो सकता। जीवसे भगवान् या मगवान्से जीवका पृथक् होना सम्भव नहीं है; पर भोगैश्वर्यमें फँसे जीव इस आनन्दसे विमुख हैं, दूर है। निकट रहकर भी दूर रहना कितना बड़ा दुर्भाग्य है।

जब हम इस तथ्यको जान छेते हैं अर्थात् परम प्रेमी द्याछ प्रभुके साथ अपने अटूट सम्बन्धको पहचान छेते हैं, तब भगवत्कृपाकी अखण्ड धारा हमें ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर सर्वत्र आष्ठावित करती हुई दीख पड़ती है। हमार दाख्यि सदाके छिये समाप्त हो जाता है।

# गांधीजीका सर्वोच सामर्थ्य—भगवन्निष्ठा और भगवत्कृपा

( लेखक--सम्मान्य श्रीकाकासाहेव कालेलकर )

दक्षिण अफ्रिकाका अपना जीवन-कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करके महात्मा गांधीजी सन् १९१५ ई॰में भारत लौटे । लगभग तबसे अन्ततक मैं उनके सम्पर्कमें रहा । मुझे एक लम्बे समयतक श्रीगांधीजीके सम्पर्कमें रहनेका ग्रुप अवसर मिला, इसे मैं भगवान्की कृपा मानता हूँ ।

उनका मुझे विशेष आकर्षण क्यों रहा ? यह बात कुछ शब्दोंमें कहकर ही मैं गांधीजीकी भगवद्भक्तिते सम्बन्धित विशेषताएँ स्पष्ट कर सकुँगा।

भारत-जैसे धर्मपरायण देशको अर्थात् यहाँकी जनताको भगवान्ने दुनियाके सम्पूर्ण धर्मोंका परिचय प्राप्त कराया। इससे इस जमानेके युवक-युवती अलिप्त कैसे रहें १ मैंने स्वयं धर्म-निष्ठायुक्त वायुमण्डलमें अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। भक्ति-भावसे भगवान्की पूजा-अर्चा करनेमें और व्रत, उत्सव, त्योहार, आतिथ्य, उपवास और तपस्या आदिमें भेरा सब प्रकारते उत्तमोत्तम सम्पर्क रहा।

उसके बाद मेरी गणित-भक्तिने ही मुझे जीवन-रहस्यको समझनेकी उत्कट भावना दी । मैं बुद्धिवादी नास्तिक बना। फिर तो रूढ़ि धर्मकी निन्दा करनेमें मुझे उतना ही आनन्द आता, जितना बचपनमें पूजा-अर्चामें आता था।

परंतु मेरी उस समयकी तत्त्वनिष्ठा ही मुझे चरित्र-शुद्धि और जीवन-रहस्यको समझनेकी जिज्ञासाकी ओर ले गयी। में वेदान्तका भक्त बना। लम्बे समयके विचारके फलखरूप में इस निर्णयपर पहुँचा कि भारतकी राजनीतिक मुक्तिके बिना आध्यात्मिक मुक्ति न इष्ट है, न शक्य है।

उन दिनों भारतके उद्धारका उत्कट प्रयत्न करनेवाली एक ही राजनीतिक संस्था थी—कांग्रेस; किंतु उसका वैधानिक मार्ग मुझे पसंद न था । मैं तो गुप्तरूपसे फौजी तैयारी करके भारतको स्वतन्त्र करानेमें भलाई मानता था । यह काम कितना कठिन है, इसका अनुभव होनेके बाद भगवत्कृपाने मुझे गांधीजीसे परिचय कराया।

(राष्ट्रगत)-जैसा तेजस्वी मराठी अखवार चलाते हुए दक्षिण अफ्रिकामें गांधीजी वहाँके भारतीयोंको कैसे तैयार कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे पहलेसे ही थी। मैं स्वयं एक क्रान्तिकारी गुप्त संस्थाकी सेवाके उपरान्त, स्वामी विवेकानन्दके रामऋष्णमिशनके साथ परिचित होता जा रहा था और कविवर रवीन्द्रनाथके 'शान्ति-निकेतन भे शिक्षाकार्य करनेकी थोड़ी सेवा मैंने मान्य भी की थी। रेवरेंड एंड्रल्जेंसे चरित्रवान् भगवद्भक्त अंग्रेजके माध्यमसे वहाँ गांधीजीसे मेरा परिचय हो सका और मैंने देखा गांधीजी चरित्रवान् एवं महान् राष्ट्रसेवक तो हैं ही, किंतु उनकी सेवाके पीछे असली प्राणतत्त्व है उनकी भगवद्भक्तिका।

उन दिनों में अपनी नित्यकी मौन-प्रार्थनामें कहता कि 'हे प्रभो ! मुझे राजनीतिक नेता नहीं बनना है, अपितु सफल क्रान्तिकारी गुप्त सेनापित बनना है। उच्च चारिच्यके विना जीवनका उद्धार न होगा; किंतु यदि मैं समाजमें संत बनकर ईश्वरका जयगान करने लगूँ तो लोग मेरी भक्ति-पूजा करेंगे, उसमें चारिच्यकी साधना गौण बनेगी । संतोंके सम्पर्कसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, लोगोंमें उन्हींका आकर्षण बढ़ेगा । मुझे तो अध्यापक, शिक्षाशास्त्री और सेवापरायणके रूपमें ही दुनियाके सामने रहना है । मैंने देखा कि इसी आदर्शको पूर्णरूपसे सिद्ध करनेवाले महात्मा गांधी थे । उनमें सच्ची भगवन्द्रक्ति थी । वे आदर्श चारिच्यके उपासक थे । देशमें सेवापरायण युवक-युवितयोंको तैयार करना उनका पवित्र उद्देश्य था । इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिये था !

एक तो मैंने देखा कि गांधीजी प्रार्थनामें विश्वास करते थे। गीताके दलेक बोलते हुए वे भगवन्द्रक्तिमें तलीन हो जाते थे। किंतु उसका प्राकट्य न हो जाय (यह तल्लीनता दूसरोंपर प्रकट न हो), इसका भी वे ध्यान रखते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं सचमुच उनकी जीवन-साधनाको समझना चाहता हूँ और उनके आश्रममें रहकर राष्ट्र-सेवकोंको तैयार करनेमें तल्लीन हूँ, तय वे अपने विश्वयमें कभी-कभी स्पष्ट शब्दोंमें भी वोलने ल्यो थे।

एक दिन ऐसे ही किसी प्रसङ्गमें बोलते हुए उन्होंने कहा— भोजन और नींदके विना भी में सम्भवतः दीर्घकालतक जी सकूँगा, किंतु राम-नामके विना एक धण भी जीना मेरे लिये असहा है।

गांधीजी पूरे-पूरे (सच्चे) मक्त थे । उनके प्रत्येक शब्दकी मेरे पास कीमत थी । समाज-जीवनके अनुभवी लोग राष्ट्र-सेवकोंकी कीमत तो स्क्ष्मदृष्टिसे ऑकते ही आये थे। गांधीजीके उस वचनका मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उसको क्या कहूँ ! प्रार्थना मौन रहकर किंतु उत्कटभावसे कैसे करनी चाहिये, इसका नमूना मैं गांधीजीमें ही देख सका था।

अब भगवत्कृपाके सम्बन्धमें गांधीजीके विचार क्या थे, यह स्पष्ट करना सरल होगा।

गांधीजीका जीवन-रहस्य उनके सत्याग्रहमें है, यह तो मैं पढ़ भी चुका था और देख भी चुका था; इसीलिये तो मैं उनका अनुयायी बना था। अब एक दिन आत्म-परीक्षण करते उनसे सुना—'हम सत्याग्रहके लिये ही जीते हैं, किंतु हमारी निष्ठा तबतक टिकेगी और तब सफल होगी, जब हम भगवत्कृताके योग्य बनेंगे।

वसः गांधीजीका यह वाक्य मेरे हृद्यकी गहराइगीतक पहुँच गया। गांधीजीमें मैंने जो कुछ नेजांखताः, सःगिन्धा देखीः उसके पीछे कौन-सी शक्ति हैं। इसीका मानी उस वाक्यके द्वारा मुझे नये ढंगसे विशेष पिन्निय मिटा। गांधीजीका सामर्थ्य था उनकी भगविष्ठधमें और उन्हें आध्यात्मिक समाधान मिटता था—अनुभवमें आर्था हुई भगवत्कुपासे।

मैंने अपने सुदीर्घ जीवनमें अनेक देशोंकी यात्रामें अनेक संत देखें, किंतु भगविद्यप्राकी उत्कटता और भगवत्कृपाका अनुभव जितना गांधीजीमें देखा, उतना और कहीं भी न पा सका।

आज जब जीवन-कार्य लगभग समाप्त हो रहा है और भगवान्के चरणोंतक पहुँचनेकी एक ही अभिलागा रोप है, तब गांधीजीका पवित्र स्मरण ही सर्वोच्च प्रेरणा दे रहा है।

ゆんろんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん

# 'कृपा करौ अब, दरसन देहु मुरारी'

महा प्रभु, तुम्हें विरद की छाज। दामोद्र, दानि सँवारन कृपा-निधान, सदा ब्राह गहि राख्यी, तबहीं नाथ पुकारचौ। जव गज-चरन तिजिके गरुड़ चले अति आतुर, नक्र चक्र करि मारखी॥ निसि-निसि ही रिपि लिए सहस-दस दुरवासा पग धारची। ततकालहिं तब भए हरि, राजा-जीव उवारची॥ प्रगट कों भक्त बहुत सासना जारची। हिरनाकुस प्रहलाद् रहि न सके, नरसिंह रूप धरि, गहि कर असुर पछारची॥ दुस्सासन गहि केस द्रौपदी, नगन करन कृपानिधि, सुमिरत हीं वसन-प्रबाह बढ़ायौ ॥ ततकाल महीपति, कछु जिय मैं बहु जीति मारचौ, वल करि भूप छुड़ाए॥ जीत्यौ जरासंधः रिपु करुनामय भक्त-हेत अति अगाध, हितकारी। करी अव, दरसन कृपा देह मुरारी॥ सूरदास पर ( सरसागर १०९)

りなんなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなく

#### कृपा-रहस्य

( लेखक---श्रीबलदेवजी उपाध्यायः एम्० ए०, डी० लिट्०)

अलीम भगवान्की कृपा भी असीम ही है। उनका न कहीं ओर है न छोर; न आदि है, न अन्त; वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक करुणावरुणाल्य परमैश्वर्य-सम्पन्न भगवान्की ही लीलाका विलास है, उनका एक नैसर्गिक गुण है। इस नैसर्गिकी कृपासे सम्पन्न उनका हृदय-कल्या सदा-सर्वदा छलकता रहता है, परंतु अनिधकारी (अजिज्ञासु) व्यक्तिको उसका अनुभव नहीं होता। भागवती कृपाके अमृत-विन्दुओंका रसास्वादन करनेके लिये जीवमें कृपाके प्रति सम्मुखता अपेक्षित होती है।

उस कृपाका अधिकारी बननेके लिये तामस-राजस गुणोंका परित्याग तथा सात्त्विक गुणोंका ग्रहण जीवके लिये नितान्त आवश्यक होता है । इसके लिये स्वधमीन्त्रण प्राथमिक निष्ठा है । भारतीय वैदिक-समाजके अनुसार जिस वर्णमें किसी व्यक्तिका जन्म होता है, उसके लिये निश्चित किये गये धर्म ही 'स्वधर्म' माने गये हैं । उनका आचरण करनेसे व्यक्ति अपनेको सात्त्विक गुणोंका अधिष्ठान बनानेमें समर्थ होता है ।

अधिकारी भक्तके लिये चैतन्य महाप्रमुने कुछ अन्य गुणोंकी सत्ताको भी आवश्यक बतलाया है—

तृणाद्िप सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥

इस इलोकमें जिन चार गुणों—तृणसे भी अधिक नम्रता, वृक्षके समान द्वन्द्वसिष्णुता, अमानिता तथा मान-दातृत्वका उल्लेख किया गया है, उनमें अमानित्वका अपना वैशिष्ट्य है। अभिमान साधकको कभी आणे नहीं बढ़ने देता, न वह उसे भगवत्प्राप्तिके लिये समर्थ ही होने देता है। गोस्वामी वुल्सीदासजीने संतोंके लक्षणोंमें इसका विशिष्ट उल्लेख किया है—

कोमलचित दीनन्ह पर दाया। सन बच क्रम मम भगति असाया॥ सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम सम ते प्रानी॥ ( मानस ७। ३७। २ )

फलतः अमानिता तथा मानदायकता परस्पर संयुक्त रहते हैं, ये भागवत-गुण हैं—भगवान्की ओर साधकको प्रेरित करनेवाले गुण । इसीलिये भगवान्के सहस्र नामोंके अन्तर्गत इन दोनोंके साथ, इनसे ही सम्बद्ध एक तीसरे ना उल्लेख किया गया है—

'अमानी मानदो मान्यः ।' (विष्णुसहस्रनाम ९ः इन तीनोंमें क्रियक विकास भी लक्षित किया जा एक है। जो व्यक्ति अभिमानशून्य होता है, वही दूसरेको म (सम्मान) देता है और तभी वह मान्य होता है, दूसरे हार्थों मान पानेका अधिकारी होता है। निष्कर्ष यह है भागवती क्रपाका अधिकारी होनेके लिये 'अमानी' हो नितान्त आवस्यक है।

जीवके दृदयमें 'आर्तभाव' उदित होनेकी विश्वे आवश्यकता है। 'अमानिता' तथा 'आर्तता'—दोनं कार्य-कारणभावका सम्बन्ध भी लक्षित किया उसकता है। जो अमानी होगा, अभिमान तथा अहंकार विहीन होगा, वही 'आर्त' हो सकेगा। मानी व्यक्ति अर्फ आपको सर्वसमर्थ समझता है। वह अपनेसे बड़ा तथा अधि शक्तिशाली किसीको मानता ही नहीं। फलतः वह भागवर कृपाके अनुभवका अधिकारी कथमपि नहीं हो सकता आर्त व्यक्ति अपनी एक ही करुण-पुकारसे भगवान्को अफ ओर खींचनेमें समर्थ होता है।

श्रीमद्भागवतके गज-शाह-प्रसङ्गमें गजका ग्रहण आर्तता प्रतीक-रूपमें किया गया है। अष्टम स्कन्धके द्वितीय त तृतीय अध्यायोंमें इस प्रसङ्गका मार्मिक विवरण प्रस्तुत किर गया है—

न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः

कुतः करिण्यः प्रसवन्ति मोचितुम्।

प्राहेण पाशेन विधातुरावृतो
रुख्यः च तं थामि परं परायणम्॥

Sप्यहं च तं थामि परं परायणम्॥ (श्रीमझा०८।२। ३२

'अहो ! विधाताके इस ग्राहरूप पारामें पड़नेपर अत्यन आतुर हुए मुझको, जब ये मेरे साथी हाथी ही नहीं उच सके, तब हथिनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं ! अतः अव सबके परमाश्रय उन श्रीहरिकी ही शरण ठेता हूँ ।'

स्तुति सुनकर भगवान् पथारे और उन्होंने कृपापूर्व अपने दुर्दमनीय सुदर्शन चक्रसे ग्राहको मारव गजेन्द्रका मोक्षण किया। कपर उद्भृत पद्यमें 'आतुर' एवं 'आर्त' शब्द व्याकरण-दृष्टिसे भिन्न शब्द ही माने जाते हैं, परंतु भाषाशास्त्रीय-दृष्टिसे 'आतुर' आर्त्से निष्पन्न शब्द है; फलतः शास्त्रकी दृष्टिसे भी भगवत्कृपाको उद्भिक्त करनेके लिये 'आर्तभाव'की नितान्त उपादेयता है और यह तभी सम्भव है, जब जीवमें अमानिताका उदय होता है । पुराणोंमें इस तथ्यका प्रतिपादन शब्दतः तथा तात्पर्यतः बहुशः किया गया है।

भगवान्की कृपाके रहस्यका उद्घाटन श्रीकृष्णकी ऊखल-बन्धन-लीलाके प्रसङ्गमें बड़ी मार्मिकतासे किया गया है। श्रीयशोदा मैया दूध पीते हुए बालकृष्णको अपनी गोदसे उतारकर उफनते हुए दूधको सँभालनेके लिये चली गयीं, तब श्रीकृष्णने रुष्ट होकर दहीके मटकेको फोड़ दिया और भागकर मक्खनके भाण्डके पास पहुँचे। वहाँ वे उल्लालपर चढ़कर मक्खन निकालकर बंदरोंको छुटाने लगे । यह देखकर माता यशोदा छड़ी लेकर दौड़ीं और कुछ दूरपर ही उन्होंने अपने लालाको पकड़ लिया। उन्होंने चाहा कि गोपाल-को उल्ल्खलमें बाँधकर उनकी खच्छन्द गतिको सीमित कर दिया जाय । इस बन्धनकार्यके लिये उन्होंने घरके भीतरसे एक डोरी लाकर उन्हें बाँधना चाहा; परंतु डोरी दो अङ्कुल छोटी रही, बाँधना न हो सका। दूसरी रस्सी लायी गयी, परंतु वह भी दो अङ्गुल छोटी निकली। तीसरी भी जब इस त्रुटिसे मुक्त न रही, तब मैयाने घरभरकी समस्त डोरियाँ लाकर एक अम्बार ही खड़ा कर दिया; परंतु महान् आश्चर्य ! ये समस्त डोरियाँ मिलकर भी दो अङ्गल छोटी रहीं---लालाकी कमरको न बाँघ पायाँ। भगवान् बन्धनमें न आ सके। माता दौड़-धूप करते-करते नितान्त परिश्रान्त हो गयी- शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया, कबरीकी माला खिसक गयी। माताको अत्यन्त विथिकत देखकर श्रीकृष्णचन्द्र कृपया स्वयं बन्धनमें आ गये---

स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विस्नस्तकवरस्रजः। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत् स्ववन्धने॥ (श्रीमझ० १० । ९ । १८ )

इस प्रसिद्ध लीलामें बन्धन-रज्जुकी द्वयङ्गुलिन्यूनताका रहस्य क्या है ! सब बन्धनडोरियाँ दो ही अङ्गुलि न्यून होती थीं । भगवान् वाँधें, तो कैसे वाँधें । उनकी ऐश्वर्यशक्ति उन्हें बन्धनमें डालनेके लिये क्या कथमपि आदेश देती थी ! नहीं, कभी नहीं । इस रहस्यका उद्घाटन कवि कर्णपूरने अपने सरस 'आनन्दन्न-दावनचम्पू'में सुन्दर ढंगसे किया है— 'भजजनपरिश्रमो निजक्तपा चेति द्वाभ्यामेयायं वद्दो भवति, नान्यथेति । यावत् तद्द्वयानुत्पत्तिरासीन्, तावदेव दाम्नां द्वयङ्कुलिन्यूनताऽऽसीत् । सम्प्रत्युभयमेव जातमिनि पुनरुचममात्रे तथा क्रियमाण एव वन्यनमुररीयकार ।

(आनन्दवृन्दायनगरपृ ६ । १४ )

भक्तका 'भजन-परिश्रम' एवं सर्वेश्वरकी 'खनिष्ठकुपा'— इन दोनोंके व्यक्त होनेपर ही सर्वेश्वर वन्धन स्वीकार करते हैं । इनके अतिरिक्त उन्हें वाँधनेका अन्य कोई साधन नहीं । उन्हें वाँधनेके लिये उपनीत डोरियाँ इसकी सूचना अपनी दो अङ्कुलिकी न्यूनताके द्वारा दे रही थीं । जय भगवानने भक्तरूपिणी माताका परिश्रम देखा, तव उनकी कृपाशक्तिका सद्यः आविर्भाव हुआ और वे स्वतः वन्धनमें आ गये । कृपाशक्तिके आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रकी अन्य समस्त शक्तियाँ या तो लिप जाती हैं या आवस्यकता होनेपर उसीका अनुगमन करती हैं।

इस संदर्भका निष्कर्य यही है कि भगवान् की कृपाशक्तिको जागरित तथा उद्बुद्ध करने के लिये भक्तमें भजन-परिश्रमान् की नितान्त आवश्यकता है। जबतक वह भगवान् के भजनमें परिश्रम नहीं करता, उसमें अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता, तटस्थ वृत्तिसे ही भजनमें निमग्न रहता है, तयतक उनकी नैसर्गिकी कृपाशक्तिका आविर्माव ही नहीं होता।

स्वधर्मके आचरणसे शुद्ध साचिक हृदयमें आर्तभावका उन्मेष तथा भगवान्के नामरूप-चिन्तनमें भक्तका धोर परिश्रम—ये दोनों ही मिलकर भगवान्की असीम कृपाका उन्मीलन करते हैं जिससे साधक कृतकार्य हो जाता है। भागवती कृपाका यही रहस्य है।

अपार दयार्णव भगवान् जीवको संकटसे मोक्ष प्रदान करें, यही विनम्र प्रार्थना है—

> यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । किं त्वाशिषो रात्यपि देहमन्ययं करोतु मेऽदश्रदयो विमोक्षणम् ॥

(श्रीमद्भा०८।३।१९)

'धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छावाले पुरुष जिनका भजन करते हुए अपनी अभीष्ट गति प्राप्त करते हैं, यही नहीं, जो उन्हें नाना प्रकारके भ्रोग और सुदृढ़ शरीर प्रदान करते हैं, वे परमद्याल प्रमु मेरा उद्धार करें।

### भगवत्कृपा-एक महती शक्ति

( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि )

पाण्डव पाँच ही थे, इधर कौरव थे सौ और फिर उनके संरक्षक भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य-जैसे महान् बलशाली और सुप्रसिद्ध महायोद्धा थे। पाण्डवोंकी सेना सात अक्षौहिणी थी और कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी। कौरव-दल्रमें नारायणी सेना भी शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित थी, जिसे स्वयं दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आग्रहपूर्वक माँगा था। इतना होते हुए भी कौरवगण पाण्डवोंका बालतक बाँका न कर सके।

सो भों कहा जुन कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरें। प्रभु-प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडवनै बरिआइ वरे ॥ (विनयप० १३७।४)

यही दिव्यशक्ति 'भगवत्कृपा' कहलाती है। यह कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम् समर्थ है । जिसको पुरुष सोच नहीं सकता, उसे यह चितार्थ कर देती है।

केनोपनिषद्में यक्षकी कथाके संदर्भमें इस रहस्यका सुस्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध होता है। परमात्माकी शक्तिसे शक्तिमान् अग्नि, वायु तथा इन्द्र आदि भी उस समय शक्तिसे रहित हो जाते हैं, जब अहंकारवश ये अपने आपको ही सर्वसमर्थ मान लेते हैं। परमात्माकी कृपा-शक्तिसे ही सभी अनुप्राणित हैं, यह निर्विवाद है--

तेऽग्निमब्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति ॥ तद्भयद्रवत्तमभ्यवद्त्कोऽसीत्यग्निर्वा अहमसीत्य-ब्रवीजातवेदा वा अहमसीति ॥ तस्मि ५ स्विय किं शीर्यमित्यपीद सर्वं दहेयं यदिदं पृथिन्यामिति ॥ तस्मै तृणं निद्धावेतद्दहेति । तदुपप्रयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते । नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ (३।३।३-६)

(देवताओंने अग्निसे कहा—'हे अग्ने ! इस यक्षका पता तो लगाओं कि यह कौन है ? — 'बहुत अच्छा' कहकर अग्नि उसके पास गये । यक्षने पूछा--- 'तुम कौन हो ? और तुममें क्या वल है ? उन्होंने कहा--भीं अग्नि अपर नाम जातवेदस् हूँ । जगत्में जो कुछ भी पदार्थ हैं, मैं उसे जला सकता हूँ। यक्षने उन्हें एक तिनका दिया और कहा--- (इसे जलाओ ।) अग्नि सम्पूर्ण वेगसे

उसपर दौड़े, पर जला न सके । वे वहाँसे लौट आ बोले-- भीं उस यक्षको न जान सका।"

वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि तथेति ॥ तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अह त्यव्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति। तस्मि ५ स्त्विय वीर्यमित्यपीद् सर्वमाद्दीय यदिदं पृथिन्यामिति॥ तृणं निद्धावेतदादत्स्वेति तद्यपप्रेयाय सर्वजवेन शशाकादातुं स तत एव निववृते नेतदशकं यदेतद्यक्षमिति॥ (३1३1७-

''तत्पश्चात् देवताओंने वायुको यक्षका पता ज भेजा । वायु यक्षके पास गये । यक्षने पूछा-- 'तुम व और तुममें कितना बल है ? वायुने कहा—'मैं पृ कोई भी वस्तु उड़ा सकता हूँ। मेरा नाम मातरिश्व यक्षने उन्हें वही तिनका उड़ानेको दिया, पर वे न सके और वहाँसे वापस लौट आये तथा देवत बोले--- भैं भी यक्षको न जान सका।"

फिर यक्षको जाननेके लिये इन्द्र गये। फ तवतक अन्तर्धान हो चुका था। उसकी जगा हिमालयकी पुत्री उमादेवी मिलीं। उन्होंने कहा—

अापलोगोंमें जो शक्ति है, वह ब्रह्मकी है। अपनी विजय समझो । अर्थात् जब इन देवताओंसे अपनी शक्ति खींच लिया हैं, तब वे देवता भी निस्तेज हो जाया कर सूर्य एवं चन्द्रादि भगवान्की कितनी अमोघ है, पर प्रलयकालमें ये ही शक्तियाँ कुछ नहीं कर सक

ये जो वृक्ष, पर्वत आदि आकाशमें टहरे ह जबतक उनमें भगवान्की शक्ति है तवतक वे हैं, उन्हें कोई भी नहीं गिरा सकता; पर भ शक्ति उनसे हटते ही मकान, अनायास गिर पड़ते हैं। महाभारत-युद्धके बाद श्रीकृष्णने अर्जुनको रथसे उतर जानेको कहा, ही वह जल गया, जो भीष्म, द्रोण आदिके पहले ही दग्ध हो चुका था। श्रीकृष्णकी कृ प्रभावसे ही वह तबतक सुरक्षित रहा था।

'श्रीकृष्णस्य कृपालवो यदि भवेत् कः कं निहन्तुं

### भगवत्कृपाका परमार्थ

( ठेखक-पं० श्रीस्रज्वंदशाह सत्यप्रेमी ( 'डाँगीजी' )

यह सम्पूर्ण विश्व, वह परिपूर्ण विश्वम्भर और दोनोंकी अनुभूति करनेवाली अचिन्त्य सम्यक्-दृष्टिकी प्राप्ति ही भगवत्क्रपाका परमार्थ है । प्रातःस्मरणीय गोस्वामीजीकी घोषणा है कि—

बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा विनु सुलभ न सोई॥
(मानस १।२।४)

श्रीराम-कृपाके बिना सत्सङ्ग सुलभ नहीं और सत्सङ्गके बिना विवेक-दृष्टि नहीं और—

'बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई'

विना विवेक-दृष्टिके संसारसागरसे कोई पार नहीं पा सकता। अब हम विचार करें कि जीवनके इस पारमार्थिक फलका स्वारस्य क्या है ! संत तुकारामजीकी अमंगवाणी है— सेवितो हा रस वाटितो आणीका। ध्यारे होउ नका रान-भरी॥

भगवत्क्रपाके इस रसका मैं स्वयं सेवन कर रहा हूँ और अन्य सबके लिये वितरण करता हूँ—सब इस रसका पान करें और ग्राम्य-विषयरसमें सुग्ध होकर संसारसागरमें गोते न लगायें, न डूबें, न बहें। तरनेका उपाय करें। अब यह सोचें कि यह भगवत्क्रपा उपलब्ध कैसे होती है ?— मन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भजत क्रपा करिहाई रघुराई॥ (मानस १। १९९। ३)

वैसे तो भगवत्कृपा सबपर एवं सब समय अनवरत बरस रही है; परंतु मन, बचन, कर्मसे सम्पूर्ण चतुराई छोड़कर निरन्तर श्रीहरि-भजन करनेसे भगवत्कृपाकी अनुभूति होती है।

नाम घेतां उठाउठी। पड़े संसाराची तुटी॥

निरन्तर प्रभुका स्मरण हो, यही प्रभुक्तपाका मूल है और जीवनमें केवल स्मरण ही रह जाय, यही फल है। स्मरणमें 'स्ं—स्वीकृति छूट गयी; यही मरण है, यही संसार है, यही नास्तिकता है। 'वह नहींंंंं —यही नास्तिकता है और 'वह हैंं —यही आस्तिकता है। केवल 'हैं' ही कालिनरपेक्ष, अनादि और अनन्त है— इस चिन्मय सत्ताकी अखण्ड प्रतीति ही तत्-कृपा—भगवत्कृपा है।

भ० कु० अं० १४—

जिनका भ्रम निर्मूल हो गया हो, वे ही तन्निष्ठ और तत्परायण हैं, वे ही भगवत्कृपा-प्राप्तिके यथार्थ पात्र हैं—

तद्भुद्धयस्तदारमानस्तन्निष्ठास्तरपरायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धृतक्रलमपाः॥ (गीता ५ । १७)

'तद्रूप है बुद्धि जिनकी और तद्रूप है मन जिनका तथा उस सिचदानन्द्धन परमात्मामें ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुप ज्ञानके द्वारा पापरहित हुए अपुनरावृत्तिको अर्थात् परमगतिको प्राप्त होते हैं।

अब हम विचार करें, उस भगवत्क्रपाके पाँच रूप हैं, जो हमें पञ्चदेवोंसे प्राप्त होते हें और उसकी विश्लेषण-विधिसे पाँच ही फल हैं—पहली है करुणा, जो हमें भगवच्छक्ति पराम्त्राके कृपा-कटाक्षसे प्राप्त होती है, वह अकारण होती है। ठीक उसी प्रकार, जैसे हमारी माँ विना ही किसी हेतुके जन्मदान और स्तनपान आदि विविध सत्कर्मोसे हमपर सहज ही करुणा करती है।

या देवी सर्वभूतेषु निद्गारूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ ( दुर्गासप्तश्चाति ५ । २२—-२५ )

हम दिनभर कार्यरत रहते हैं। रात्रिमें माता काली निद्रारूपसे आकर हमें विश्राम, शान्ति और सामर्थ्य प्रदान करती हैं। उनके प्राप्त हो जानेपर ही हम दिनभर कार्यरत रह सकते हैं।

महाकालीरूप मृत्यु आती है और जीवन-भरके अभिमानको खा जाती है। हमें चिरितदा—चिरशान्तिका दान कर देती है, इसीलिये किसीके मरनेपर हम कहते हैं, 'अमुक व्यक्ति शान्त हो गया।'

इस प्रकार उस जगदम्बाकी परम करुणा समझकर हम निरन्तर उसकी उपकार-स्मृतिमें ही निहाल हो जायँ। फिर जन्मदात्री सरस्वती और पालनकर्त्री लक्ष्मीजीकी करुणाका तो क्या कहना। जगदम्बाकी परम ऋषा धन्य है कि वह जीवनमुक्तिका दान कर बिना मरे ही हमारा अहंकार खा जाती है । उसके वक्षः स्थलमें करुणा-ही-करुणा है । यह भगवत्कृपाका पहला रूप है—पराभ्याकी करुणा ।

दूसरा रूप है भगवान् शंकरकी दया—वे आञ्चतोष हैं—शीष दया करते हैं और भूटमें पड़े हुए प्राणियोंका भी उद्धार करते हैं। रावण, भस्मासुर, बाणासुर आदि असुर-दैत्योंपर भी दया करके वे उन्हें सम्पूर्ण वैभव प्रदान करते हैं और विष्णुभगवानको सौंप देते हैं, जिनके प्रसादसे उनका उद्धार हो जाता है—

मचित्तः सर्वेद्धर्गाणि मत्त्रसादात् तरिष्यसि । (गीता १८ । ५८ )

भगवान्ने यह आदेश दिया है कि 'मेरेमें चित्त लगानेवाले मेरे प्रसादसे सब संकर्टोंको पार कर जाते हैं। यह विष्णुभगवान्का प्रसाद ही तीसरा रूप है, जिससे सब दु:खोंका सदाके लिये नाश हो जाता है—

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। (गीता २ । ६५ )

भगवत्कृपाका एक और रूप है, जो 'अनुग्रह'के नामसे विख्यात और सर्वगुद्धातम है—सबसे अधिक स्मर्तव्य है। इस अनुग्रहका मर्म जिसने समझ लिया, वह निहाल हो गया। यह अनुग्रह सूर्यनारायणपर हुआ, 'इमं विवस्त्रते योगं श्रोक्तवानहमन्ययम्' (गीता ४। १) जिसे आजकल वे सम्पूर्ण विश्वपर वरसा रहे हैं। निर्लिस होकर फलकी इच्छा किये विना सब कर्म करते हुए भी सर्वथा सजर हैं।

यह (अनुग्रह) योग अन्यय है। हम भी सब परिख्यितियोंमें निर्लित रहकर सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी उनसे अलग रहें और भगवत्कृपाका अनुभव करें।

अनुमहका अर्थ है अनुकूल ग्रहण करना—िकरं परिश्वितिको हम प्रतिकूल न समझें । ' स्मृतिक्तांनमपोहनं च' (गीता १५ । १५ ) अप और स्मृति—दोनोंको ही प्रभु-प्रदत्त समझकर निर प्रभु-कृपाका ही अनुभव करते रहें ।

प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक व्यक्तिपर उनकी सर्व कृपा है। हमारी इच्छा पूरी हो जाय तो 'छाखः ( क्यों भगविदच्छासे मिली हैं) और पूरी न हो तो 'सवा ला क्योंकि उसमें हमारी सम्मति न रहनेसे केवल हैं भगविदच्छा ( सर्वश्रेष्ठ ) है। हमारी इच्छा पूरी न हो, उसमें ( हमारी इच्छामें ) दोप समझकर प्रमु-इच्छाकी प्रतं करें। ईसामसीहने अन्त समयमें यही कहा—पप्रमो! उम इच्छा पूरी हो। अनुग्रहका खरूप प्रमु-कृप अन्तिम रूप है।

सर्वत्र सर्वथा अनुकूल ग्रहण करना । प्रतिकूल्ताकी इति कर देना ही ऋगा-प्रतीतिका उत्ऋष्ट र है। यह प्रतीति उपलब्ध हुई कि हमारे जीवनसे विष्नं अन्त हो जायगा, फिर 'विष्न' शब्द हमारे लिये कोई । न रख पायगा और हम विधनाशक गणपतिके मङ्गल गुणका अनुमव करेंगे—

महिमा जासु जान गनराज । प्रथम पूजिअत नाम प्रभार ( मानस १ । १८ ।

फिर हरिनाम, हरिनाम ही रह जायगा, जो भगवत्कृष अन्तिम और प्रथम रूप है । सम्पूर्ण कृपाका परमार्थ एक एक, जहाँ एकानेकका भी मेद नहीं है।

# 'भगवत्कृपा यदि मान ले'

( रचयिता--श्रीजेष्ठमलजी व्यास 'मास्टर' )

जीवन सफल, जग जन्म भी, भगवत्कृपा यदि मान ले।
भूले नहीं, भटके नहीं, यदि शक्ति यह पहचान ले॥
तो तीव्रतर फिर तीव्रतम, शुचि विकलता प्रभु-मिलनकी।
अनुभूति भी हो मधुर शीतल, विरहके उस ज्वलनकी॥
हो आस अरु विश्वास भी प्रभु इपाके सत्तत्वका।
वह वीज है, वह वृक्ष है, इस सृष्टिके मातृत्वका॥
हो ज्ञात या अज्ञातमें हिमस्पर्श, शीतल ही करे।
त्यों ही अदृष्ट कि दृष्ट हो, हरिकृपा मंगल ही भरे॥





# असमर्थता—सर्वसमर्थकी!

( लेखक-पं० श्रीरामदरशजी त्रिपाठी, पत्रकार )

साधक जो आज है, वह कल नहीं था। जन्मसे मरण-तक प्रतिक्षण उसके खरूपमें परिवर्तन होता रहता है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। इस परिवर्तनको माप लिया जाय अथवा उसका वास्तविक आकलन हो जाय, यह सम्भव नहीं। नवजात शिशु किस क्षण किशोर हो जाता है और इस अन्तरालमें कितना काल व्यतीत हो जाता है, उसमें प्रतिक्षण होनेवाले परिवर्तनका विभागके साथ पूरा-पूरा समयाञ्चन नहीं किया जा सकता; किंतु वे परिवर्तन किन्हीं नियमोंसे नियमित अवश्य हैं। नियम है तो नियामक होगा ही। वह नियामक ही भगवान् हैं और नियम ही उनकी कृपा है।

पृथ्वी विना भेद-भाव अर्थात् जाति, धर्म, लिङ्ग, जडता, चेतनता आदिका विचार किये सबको धारण करती है। जल बिना भेदभावके सरसता एवं तरलता देता है। सूर्यकी रिसमयाँ समानभावसे उष्णता और प्रकाश देती हैं। आकाश उन्मुक्त विचरणका अवकाश देता है और वायु भी इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त होकर जीवनदान करता है। इनमें काल, देश, धर्म, जाति, सजीव-निर्जाव (जड-चेतन) या सूक्ष्म-स्थूलके लिये कोई विभेद नहीं देखा जाता। ये ही पाँच तत्त्व हैं, जिनका वैज्ञानिक एकीकरण मानव-शरीर है। सृष्टिके नियमोंके अनुसार प्राणियोंका शरीर नियामककी कृपाका प्रसाद है अर्थात् मानव स्वयं भगवत्कृपाका सजीव प्रतिफल है।

भगवत्क्रया हुई, फलस्वरूप सृष्टिका एक चेतन प्राणी— मानव प्रत्यक्ष हुआ। उसने जिज्ञासासे प्रयास प्रारम्भ किया और साधना, तप, स्वाध्याय, मनन आदिहारा वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि जीव स्वयं कुछ नहीं, मात्र ईश्वरका अंश है। यह सत्यता ज्यों-ज्यों हद होती गयी, त्यों-त्यों वह पूर्णताकी ओर अर्थात् अंशीको प्राप्त करनेकी दिशामें अग्रसर होता गया और उसने विश्वासपूर्वक उद्योष किया— 'अहं ब्रह्मास्मि'। इस लक्ष्यतककी मानी हुई दूरी और उसे तय करना जिन नियमोंके अन्तर्गत नियमित है, उसे ही समझ लेनेके प्रयासमें दर्शनशास्त्रोंकी उत्पत्ति हुई। भगवत्क्रमा उस दार्शनिक प्रक्रियाका चरम प्राप्तव्य—लक्ष्य है।

सगुण-निर्गुण, निराकार-साकार, हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई आदि दार्शनिक एवं धार्मिक परिवेशोंमें उसे वाँधनेकी

अनन्तकालसे कोटि-कोटि चेष्टाएँ हुईं और यह भी मान लिया जाने लगा कि 'वह यही है ।' वस्तुतः 'वह यही हैं'—यह आज भी संदिग्ध है । जिसने अपनी साधनासे जैसा समझा, उसने उसे वैसा ही बता दिया । विभिन्न धर्मोंकी स्थिति उस जिक्षा-संस्थाकी-सी है, जहाँ प्रत्येक विषयका प्राध्यापक उस विषय-विशेषके निर्धारित समयमें वही विषय छात्रोंको पढ़ाकर अपने उत्तरदायित्वका निर्वाह कर लेता है, अपने कर्तव्यकी इतिश्री मान लेता है। ठीक दूसरे कालांश ( period )में दसरे विषयका प्राध्यापक दूसरा विषय पढ़ा देता है, किंत्र विद्यालयका प्राचार्य सामृहिक उत्तरदायित्वसे वँधा है कि उसके विद्यालयमें पढनेवाले छात्र प्रतिकालांशमें पढाये गये विषयोंका ज्ञानार्जन करें, परीक्षामें उचित अङ्क प्राप्तकर उत्तीर्ण हो सकें । इसी प्रकार परमात्माको समझनेके लिये अथवा उनके विषयमें उचित अङ्क प्राप्त कर उत्तीर्ण होनेके लिये सभी विषयों ( धार्मिक सम्प्रदायों, मान्यताओं )-का उचित ज्ञान प्राप्त करना कर्तव्य है । उसके लिये आवश्यक है कि पूर्वाप्रहोंको त्यागकर जिज्ञासु-भावसे उसकी जानकारी हेतु सभी विषयोंका गम्भीरतासे मनन अर्थात एकाग्र-चिन्तन किया जाय । ऐसा करनेसे ही उनका स्वरूप प्रत्यक्ष होगा । तब साधकके चिन्तनमें, व्यवहारमें और उसके चतुर्दिक् विद्यमान परिवेशमें यह स्पष्ट हो जायगा कि वे न निराकार हैं, न साकार; नं वे किसी धर्ममें बँधे हैं, न सम्प्रदायमें; अपितु वे सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं । 'क्यों,' 'क्या,' 'कैसे,' तथा 'कें, और प्रभे भी परे हैं। उनके लिये न कोई धार्मिक बन्धन है, न तार्किक समर्थन।

वे सर्वत्र हैं, उनकी कृपा भी सर्वत्र है, यह निश्चित है। उनमें कृपाके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, जो वे किसीको दे सकें। उनमें लेनेकी शक्ति नहीं है। वे केवल दे सकते हैं, वह भी मात्र कृपा; किंतु देनेके बाद वे अपने ही नियमोंसे कुछ ऐसे नियमित हैं कि अपनी कृपा वापस नहीं ले सकते। जैसे सूर्यने जो उष्णता विखेर दी, उसे वह वापस नहीं ले सकता, इसी प्रकार भगवान्में यह शक्ति नहीं है कि वे हमें अथवा इस सृष्टिके किसी भी अंशको अपनी कृपाते बिच्चत रख सकें। वे सर्वसमर्थ होते हुए भी ऐसा करनेमें सर्वथा असमर्थ है।

## भगवत्कृपाकी सर्वोत्कृष्टता

( लेखक--प्रो० श्रीरंजन स्रिदेव, एम्० ए० )

मनुष्यकी शक्ति सीमित है। मानवकी वह ससीम शक्ति और बुद्धि जहाँ कोई काम नहीं कर पाती, मनुष्य जहाँ सर्वथा निरुपाय हो जाता है, वहींसे असीम शक्तिसम्पन्न अहेतुकी भगवत्कृपाका कार्य प्रारम्भ होता है।

भगवत्कृपा ही सर्वोपिर है, इसमें संदेह नहीं । आस्तिक या नास्तिक, पौररत्य या पाश्चात्य, सभी दर्शनकारोंका चिन्तन भागवती चेतना ( सत्ता )के संदर्भमें हुआ है। यह वात दूसरी है कि आस्तिक दार्शनिकोंने भागवती सत्तापर प्रत्यक्षतः अपनी अखण्ड आस्या व्यक्त की है और नास्तिक दार्शनिकोंने परोक्षतः (मण्डनात्मिका शैलीकी अपेक्षा खण्डनात्मिका शैलीमें) भागवती सत्ताको स्वीकृत किया है । अनेकरूपात्मक जगत्में भगवान्के रूपकी स्वीकृतियाँ भी अनेक प्रकारकी हो सकती हैं, किंतु अनेक (विभक्त)में फिर उन्हीं एक (अविभक्त) सचिदानन्दस्वरूप भगवान्की स्वीकृति ही उभरकर सामने आती है, जिनकी कृपा सर्वोपरि है।

ईश्वरकी स्वीकृति विभिन्न धर्मोंमें हुई है। आधुनिक विचारक मानवताके मानदण्डकी प्रतिष्ठाके संदर्भमें ईश्वरवादकी उपेक्षा करके पुरुषार्थको महत्त्व देते हैं। उनकी धारणा है कि ईश्वरवादसे भाग्यवाद जुड़ा हुआ है, इसलिये इन दोनों वादोंके व्यापक सिद्धान्तसे पुरुषार्थकी अवधारणा शिथिल पड़ जाती है। किंतु उनकी यह धारणा निश्चय ही विचारणीय है। तात्विकता तो यह है कि भगवत्क्रपाको सर्वोपरि माननेवाला व्यक्ति कभी पुरुषार्थसे च्युत नहीं होता। भारतीय चिन्तन-धारामें भगवदाश्रित रहनेके साथ-ही-साथ पुरुषार्थके प्रति भी सदा जागरूक रहनेका संकेत किया गया है । अपने हाथोंको कार्यव्यस्त और मनको भगवदाश्रित रखनेका सनातन संदेश भारतीय विचारधाराकी अपनी मौलिक विशेषता है। अहंभावनासे स्वार्थमूलक कर्मासक्ति बढ़ती है; परंतु मन जब भगवदा-श्रित रहता है, तब अहंभावनाका विनाश होकर फलासक्तिरहित कर्मशीलताका विकास होता इसीलिये कर्म मनुष्यके अधीन है, परंतु उसका फल तो भगवत्कृपापर ही आधृत है । यद्यपि लोग कुछ निष्काम कर्मकी अवधारणाको स्वीकार नहीं करते

उनका तर्क है कि कर्म सदा सकाम ही हो सकता है, निष्काम नहीं, तथापि ईश्वरवादको न माननेके कारण ही कदाचित् वे ऐसा सोचते हैं।

पूर्वोक्त ईश्वरवाद्से पुरुषार्थकी अवधारणाके शिथिल पड़नेकी बात अवश्य ही तथ्यहीन हैं; क्योंकि भारतीय चिन्तन-पद्धतिमें भगवान्की (सत्ताकी) स्वीकृति षडेश्वर्य-सम्पन्न प्रधान पुरुषके रूपमें की गयी है। 'ऐश्वर्यंश्की प्राप्ति बिना 'पुरुषार्थं' कष्टसाध्य या असाध्य है। यहाँतक कि मोक्ष-प्राप्ति भी पुरुषार्थं-सिद्धिका ही प्रतीक है। भगवान्की षडेश्वर्यं-सम्पन्नता उनमें निहित पुरुषार्थंके प्रति प्रेरणा देनेवाली सत्ताको संकेतित करती है।

भगवान् महावीरका वचन है— 'जैसे तैरना जानते हुए भी यदि कोई जलकी धारामें क्दकर हाथ-पाँव नहीं हिलाता तो वह डूब जाता है, इसी प्रकार शास्त्र जानते हुए भी यदि कोई तदनुसार आचरण नहीं करता तो वह विपत्तिमें पड़ जाता है। ऐसी स्थिति—विपत्तिमें पड़नेपर तो केवल भगवान् ही सहायता करते हैं। अतएव पुरुषार्थके संदर्भमें सत् और असत्की विवेक-ख्याति आवश्यक है। यों तो पुरुषार्थ अपने-आपमें निष्किय या निष्फल है। यह सिक्तय और सफल तभी होता है, जब 'पुरुष' उसे अपने 'अर्थ' (प्रयोजन)के लिये प्रयुक्त करता है। नीतिकारोंका कहना है—

काकतालीयवत्प्राप्ते दृष्ट्वापि निधिमग्रतः । न स्वयं दैवमादत्ते पुरुपार्थमपेक्षते ॥

अर्थात् संयोगवश या भगवत्कृपावश सामने धनका ढेर दिखलायी पड़ता है तो स्वयं दैव उसे उठाकर गठरीमें नहीं वाँध देता, किंतु उसकी प्राप्तिके लिये पुरुषार्थकी अपेक्षा होती है।

कहना न होगा कि जीवनका प्रत्येक क्षण पुरुपार्थसे ही गतिशील रहता है । शास्त्र पढ़ लेना कोई वड़ी भारी बात नहीं, वड़ी बात है—शास्त्रज्ञानके प्रकाशमें कियावान् होना । असली विद्वान् तो कियावान् ही होता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सकियता ही जीवन है और सिक्य होनेकी प्रेरणा भी भगवत्कृपासे सतत प्राप्त है । मनुष्यके बहुत प्रयास करनेपर भी जो कार्य सिद्ध नहीं होता, भगवत्कृपासे वह अनायास ही सफल होते देखा गया है । इसीलिये भगवान्को 'अघिटतघटनापटीयान्' विशेषणसे विभूषित किया गया है । स्पष्ट है कि लौकिक उपायोंसे जिन विपत्तियोंका प्रतिकार नहीं हो सकता, उनसे रक्षा भगवत्कृपा अपने अचिन्त्य-अलौकिक स्वरूपमें प्रकट होकर स्वतः कर देती है ।

निःसंदेह भगवत्क्रपाकी अनुभूति तर्कसे नहीं प्राप्त हो सकती, उसकी उपलब्धि तो एकान्त भक्तिसे ही सम्भव है। ज्ञानातीत सर्वोच्च सत्ताके प्रति अवितर्क भावसे आत्म-समर्पण ही पराभक्ति है और यह भक्ति भी भगवत्क्रपासे ही प्राप्त होती है—-

#### 'तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिरूत्पद्यते नृणाम्॥'

जिस प्रकार सूर्य अस्पृश्योंके घरसे भी अपनी किरणोंको नहीं समेटते, उसी प्रकार भगवत्कृपा आस्तिक या नास्तिकका कोई विभेद न कर सबपर समानरूपसे बरसती रहती है। यह और बात है कि नास्तिकोंको पूर्वाग्रहवश अपने ऊपर धारासार बरसनेवाली भगवत्कृपाका कोई आभास नहीं होता। यों सम्पूर्ण सृष्टि ही भगवत्कृपाकी प्रभावशालिनी विततिसे संवलित है; क्योंकि उसकी सर्वाधिक व्यापक सत्ता सर्वथा अनुरुष्ट्यानीय है।

अवश्य ही भगवत्कृपा सवपर समानरूपसे है, किंतु जो अज्ञ प्राणी उसकी अनुभृति नहीं कर पाता, वही अपनेको दुःखी समझता है। जहाँ निरन्तर भगवत्कृपाकी अनुभृति होती है, वहाँ विभृतिमत्ता, श्रीमत्ता, ऊर्जितत्व आदि महार्घ उत्कर्ष सहज ही दृष्टिगत होते हैं। निष्कर्ष यह कि सुख और आनन्द भगवत्कृपाकी अनुभृतिके प्रतीक हैं और जहाँ भगवत्कृपाकी अनुभृति नहीं होती, वहाँ दःख और निरानन्द जड़ जमाये रहते हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें भगवत्कृपाकी वर्षाको ही 'शक्तिपात' कहा गया है। वह 'शक्तिपात' सवपर समानरूपसे होता है। तान्त्रिक आचार्योंके मतसे जीवकी स्वरूप-स्थितिके उपायका नाम ही 'शक्तिपात' है। भगवदनुग्रह या भगवत्कृपा इसीका नामान्तर है। इसे छोड़कर शुद्ध पौरुष-प्रयत्नसे भगवत्प्राप्ति सम्भव नहीं है। वस्तुतः भगवन्मुखी नृत्तिके मूल्प्रमें सर्वत्र भगवत्कृपा माननी ही पड़ेगी। शक्तिपात या भगवत्ह्यामें कृपणता नहीं होती । सक्स या अकम भावसे सवपर भगवत्ह्या अवश्यमेय होती है। इस संदर्भमें महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनायजी कित्रज्ञका मूल्यवान् मन्तव्य मननीय है—

राक्तिपात अथवा श्रीभगवान्की कृपाके विना कोई जीव पूर्णत्व-लाभ नहीं कर सकता। यहाँतक कि पूर्णत्व-लाभ नहीं कर सकता। राक्तिपातका तारतम्य जीवके आधार (धारणाशक्ति) के भेदसे होता है; परंतु यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितने ही निम्न अधिकारका हो और कितना ही भोगाकाङ्कायुक्त हो, एक वार शक्तिपात होनेपर वह परमपदको अवस्य प्राप्त हो जायगा। भोगाकाङ्कादि अन्तरायके रहनेसे उसकी गतिमें विन्यम्य होगा, नहीं तो श्रीमातिशीम—यहाँतक कि क्षणमात्रमें भी कार्य हो सकता है। शक्तिपातके समय योग्यताका विनार नहीं होता, परंतु स्वभावतः योग्यताके अनुसार ही शक्तिपातकी मात्रा निर्देष्ट होती है। वह मात्रा कुछ भी हो, भगवच्छिक्ति ऐसी ही महिमा है कि इसका एक वार पात होनेपर वह जीवको भगवद्धाममें पहुँचाये विना शान्त नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं।

निश्चयं ही दस्यु रत्नाकरसे महर्पि वाल्मीकिके पद्पर प्रतिष्ठित होनेमें उक्त चेतश्चमत्कारी शक्तिपात या भगवत्कृपा-का ही हाथ है । इससे वढ़कर भगवत्कृपाकी उदारताका प्रमाण और क्या हो सकता है ? इस संदर्भमें महामाहेश्वराचार्य उत्पलदेवकृत भगवत्स्तुति भी ध्यातव्य है—

> शक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कहिंचित्। अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे॥

उक्त स्तुतिके क्रममें कहा गया है कि भगवान् जीवपर ऋपा करनेके समय पात्र-अपात्रका भी विचार नहीं करते।

स्थावरान्तमपि देवस्य स्वरूपोन्मीलनात्मिका । शक्तिः पतन्ती सापेक्षा न क्वापि सापेक्षा

यहाँ 'स्थावरान्त' पदसे सूचित होता है कि अत्यन्त अयोग्यमें भी शक्तिपात होता है। उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि भगवत्कृपा ही सर्वोपरि है। बिना भगवत्कृपाके पौरुषकी सफलतामें भी संदेह ही रहता है, इसलिये पौरुष और भगवत्कृपाको अन्योन्याश्रित मानकर ही अविश्रान्त भावसे कर्ममें प्रवृत्त रहना चाहिये। भगवत्कृपा उसीपर होती है, जिसके कर्नृःखाभिमान नहीं होता। जो अहंकारिवमूढ़ होता है, वही अपनेको कर्ता मानता है। गीता (३।२७)में कहा है—'अहंकारिवमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते।' इसलिये आवश्यकता इस वातकी है कि अपनेद्वारा किये जानेवाले समस्त कर्मोंको भगवान्की आराधना मानी जाय। 'यद्यत्कर्म करोमि तत्तदिखलं शम्मो तवाराधनम्।' (शिव-मानसपूजा ४) भगवान्के प्रति पूर्ण समर्पित भावसे कर्म करनेवालोंको ही भगवत्कृपाकी अनुभृति होती है और भगवत्कृपाने संबर्द्धित मनुष्य अपने जीवनमें कभी पराजित नहीं होता— लाभस्तेषां जयस्तेषां क्रतस्तेषां पराजयः।

येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः॥ (गरुडपु० २ । २६ । ४६ ) (जिस्से सम्प्रों सङ्ख्ये भणदार श्रीहरि विराजमान हैं।

'जिनके दृदयमें मङ्गलके भण्डार श्रीहरि विराजमान हैं, उनके लिये लाभ और जयकी प्राप्ति निश्चित है। उनकी पराजय किसी प्रकार नहीं हो सकती।

भगवत्क्रपाकी भाँति भगवान्के अस्तित्वकी अनुभूति भी तभी हो सकती है, जब मनुष्य अपने बौद्धिक तर्कजालसे मुक्त रहे। दुर्निवार दुःख या भयकी स्थितिमें पड़ा हुआ मनुष्य यदि सहसा सुख या निर्भयताकी स्थितिमें आ जाता है तो उस अवस्थामें संशयातमा या नास्तिक होते हुए भी उसे यह माननेको बाध्य होना पड़ता है कि मनुष्यकी विचार-पिरिधिसे परे कोई एक लोकोत्तर शक्ति अवश्य है, जो असीम और मङ्गलमय तत्त्वोंका अनन्त कोष है। इस अखण्ड शक्तिको, जो अबतक वैज्ञानिकोंको भी वुद्धिगम्य नहीं हो सकी है, हम ईश्वर या भगवान् कहें या न कहें, किंतु उस विशिष्ट शक्तिकी सवोंत्कृष्टताको अर्थात् स्थूल सांसारिक जीवनके अन्तरालमें प्रवाहित एक विराट् शक्तिमयी अवस्थाको स्वीकार करना ही पड़ेगा।

भगवान् और उनकी अहेतुकी कृपाके प्रति विश्वासके निमित्त हृदयकी सरलता पहली शर्त है और उसकी अनुभृति निराकाङ्क्षा या निरपेक्षताकी भावनासे ही होती है। भगवत्कृपाके प्रति विश्वास उसी मनुष्यमें उत्पन्न होता है, जिसका हृदय शिक्षा, संस्कार, आचार, उपदेश, शास्त्र और महापुष्पके वचनोंसे शुद्ध हो गया है। सरल हृदयमें विश्वास उत्पन्न होनेपर ही महाशक्तिरूपा भगवत्कृपाकी सर्वोत्कृष्टताकी अनुभृति होती है और यह अनुभृति न केवल सांसारिक अभ्युदय, अपितु मोक्ष-सुखकी प्राप्तिका भी कारण बनती है। इस प्रकार अनन्य एवं सर्वोत्कृष्ट महाशक्तिरूपा भगवत्कृपासे ही विश्वकी समग्र सृष्टि प्रस्फुटित—प्रस्पन्दित है।

## 'कल्याण कृपासे ही होता'

( रचयिता—श्रीपथिकजी महाराज )

कृपासे ही होता । भगवान् हमारे जीवनका कल्याण भव-दुःख-विनाशक आत्मज्ञान-विज्ञान कृपासे होता ॥ जिससे सव दोष दिखा करते, जिससे कि असुर-दानव डरते। उस सद्विवेकका प्रेमसहित सन्मान कृपासे ही होता॥ अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरु-जन सव विधि समझाते हैं। होता ॥ क्रपासे प्रस्थान भोगस्थलसे योगस्थलमें शीतलता जिससे आती है, सारी अतृप्ति मिट जाती है। वह नित्य प्राप्त है शान्ति-सुधा, पर पान कृपासे ही होता॥ यद्यपि हैं नित्य सुलभ साधन, सव, साध न पाते साधक जन। जो जडमय है, वह चिन्मय हो, यह ध्यान कृपासे ही होता॥ वह कृपा निरन्तर रहती है, कुछ भी न किसीसे वहती है। हम 'पथिक' उसे देखें, ऐसा उत्थान कृपासे ही होता॥





#### कृपा-अकृपा-रहस्य

( हेसक-श्रीहरिकृष्णदासजी ग्रप्त व्हरि')

्हस जीवनमें हम सदा किसी-न-िकसीकी कृपाके लिये लालायित तथा किसी-न-िकसीकी अकृपाका विचार करके आशिक्षत रहते हैं। कृपाओंकी उपलब्ध और अकृपाओंके निवारण-हेतु राग-द्वेष एवं दीनता-चाडुकारितापूर्ण तरह-तरह-की सुचेष्टाएँ-कुचेष्टाएँ करते-करते हमारी आयु बीत जाती है और हम कोल्हूके बैल बने गोल-परिधिमें ही चक्कर लगाते रहते हैं, मंजिलतक नहीं पहुँचते, ठिकानेपर नहीं लगते। अन्ततः ऐसा क्यों ?

कोल्हूके बैलके समान ही हमारी ऑखोंपर भी पट्टी बँधी हुई है। उसे खोलकर दृष्टिपात करें तो सहज ही पता चलेगा कि हमारी इस करुण-भयावह स्थितिका एकमात्र कारण है हमारी चाहोंकी अनन्तता। एक-एक चाहमें शाखाओं-प्रशाखाओंके नित्य-नित्य जन्म लेते रहनेके कारण चाहोंके जंगल खड़े हो जाते हैं। एक शब्दमें हम मात्र 'चाहपुक्ष' बनकर रह जाते हैं। ये चाह-महारानियाँ अपने चंगुलमें फॅसे किसी भी बेचारेसे क्या-क्या चाकरियाँ नहीं करातीं?

अचाह हो जाना जितना सरल दीखता है, उतना है नहीं। ठीक दिशामें सतत, तीव एवं एकचित्ततासे किये गये सुप्रयास रंग ला सकते हैं—गहरा, गाढ़ा, साफल्य-सूचक । हाँ, मोरचा दोहरा लगाना होगा। एक ओर तो हमें अगणित चाहोंके जंगलसे, जो हमने अपनेमें खड़े कर रखे हैं, अपनी मूल चाहको ( अन्य सब चाहें, जिसके पसारामात्र हैं, शाखा-पत्ते मात्र हैं) खोज निकालना होगा और तब अन्य सब चाहोंसे नाता तोड़ बस, उसीका होकर रह जाना होगा।

हमारी खोज जिस मूळ चाहसे हमारा साक्षात्कार करायेगी, वह यही होगी कि 'हम पूर्ण हों, सम्पूर्ण तृप्त हों।' दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि अचाह होना ही हमारी मूळ चाह है। कृपा-अकृपाके मूळके सम्यन्धमें सोच-विचारकर हम इस निश्चयपर पहुँचेंगे कि कोई सत्ता है—परम सत्ता, जो सर्वसमर्थ है, जिसकी इच्छाके विना पत्ता भी नहीं हिळता।

अब यह स्पष्ट हो गया कि हमें करना क्या है १ ले-देकर प्रक ही काम हमें करना है कि और सब चाहोंके झमेलेको छोड़कर मूल चाहकी ही (हाथीके पाँचमें जिस

तरह सबका पाँव समाया रहता है, उसी तरह सब नाहे इसी एक चाहमें समाये रहनेके कारण सौदा घाटेका कि स्थितिमें नहीं रहेगा ) पूर्तिके लिये सजग हो जायें, सामा कृपा-अकृपाकी चिन्ता छोड़कर उस परम सत्ताकी ही कृपोपलि के लिये सुट सायें। हों, लों तन-मनसे, सुटें जी-जानसे!

ठीक डगरपर पैर धरने और पैर धरकर पेग्पर रं धरे चले जानेकी देर है, काम वनते देर नहीं लगेगी क्षण-क्षण, पद-पदपर सफलता हमारे पाँच चृमेगी। पर सत्ताके साक्षात्कारी संतजनोंसे यह पता चलनेपर कि इ परम सत्ता अञ्चपाछ तो किसीके प्रति है ही नहीं, उसर अञ्चपाकी आशङ्कासे तो अतिशीष्र छुटकारा हो ही जायग साथ ही यह जाननेमें आनेपर कि वह सबके प्रति राह इपाछ है—अनन्त इपाछ, उसकी इपोपलिक्षमें संदेह लिये अवकाश भी नहीं रहेगा। यह इसलिये कि है ही वह उसके अतिरिक्त में-त्-यह-वह और कोई भी तो नहीं। को भी अपने प्रति सदैव-सर्वथा इपाछ ही होता है, अञ्चपाः कदापि नहीं, रंचमात्र नहीं। उसके लील-रूपको लें—य सारा संसार और इसमें जो कुछ हो रहा है, उसकी लील ही है, तो भी यही बात निष्कर्षरूपसे बच रहेगी कि वह परा सत्ता हमपर अनवरत इपा कर रही है।

और भी शीघ काम बनाना है तो एक काम और क डालना होगाः छोटा-सा ही । कियाकी प्रतिक्रिया होती हं है—यह सुनिश्चित सिद्धान्त है । इसीके अनुसार हमें भी उर परम सत्तापर उसकी अभित कृपा पानेके छिये थोड़ी सं अपनी कृपा कर देनी होगी। वह यह कि परम सत्तार्थ अपनेपर होती अविरल-अतिशय कृपा-वर्षा और अपने बीचों हम कोई व्यवधान खड़ा न करें।

इतना करते ही नितान्त असंदिग्ध रहें, वह परम कृपामयी परम सत्ता अविलम्ब हमारी चाह पूरी करेगी— हम अचाह होंगे । अचाह होनेका आशय—वही होंगे, जो वह स्वयं है और जिससे बढ़कर होनेको और कुछ है ही नहीं। यह स्वरूप-प्राप्ति ही उसकी कृपा-प्राप्तिका पूर्याय है। आतकाम होना ही—विरतृप्तिमूलक भगवतकृपाकी सिद्धि है, महती लिब्ध है।

### भगवत्क्रपा-एक विवेचन

( लेखक--साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनार्दनजी मिश्रा पङ्कजा, एम्० ए०, शास्त्री, काव्यतीर्थ, वड्विषयाचार्य)

क्या भगवत्कुपा नित्य-सिद्ध है ?—यह आजके युगका तर्क-पूर्ण प्रश्न है। यदि वह नित्यसिद्ध है तो साधन-पेक्षित है और यदि साधन-सिद्ध है तो साधन भी क हैं—उच्चावच, दुरूह एवं दुर्गम।

संसारमें आकृमि देव-दानव सभीको 'सुख' अभीष्ट है और भी वह, जो शाश्वत, चिरन्तन एवं निरितशय हो। निरिति
हा अर्थ है—सबसे बढ़कर, जिससे अतिशय कोई दूसरा
। जो न कभी कम हो, न कभी दूर हटे और न कभी जाय अर्थात् जो सदा एकरस बना रहे; पर पुनः प्रश्न यह ता है कि ऐसा सुख क्या इस विनाशी और प्रतिक्षण तीनशील जगत्में अथवा ताहश किसी भी जागतिक मिं पात हो सकता है ?

इसका उत्तर एक ही होगा कि इस भौतिक जगत्में सुख सम्भव नहीं है, जो कुछ है—सुखाभास है, भी प्रतीतिमात्र है। इस सम्बन्धमें सांख्य-दर्शनमें किपलके दो सत्र प्रसिद्ध हैं—

'कुन्नापि कोऽपि सुखीति।' (६।६) अर्थात् क्या कहीं भी इस विश्वमें कोई पूर्ण सुखी है १ ऐसा प्रश्न कर वे पुनः इसका समाधान हुए स्वयं विवेचन करते हैं—

रृपि दुःखशबलिमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ।' (६।८)

अर्थात् सभी सुखियोंके सुख भी दुःखमिश्रित हैं, अतः कोंकी दृष्टिसे वे सभी एक प्रकारके दुःख ही हैं । सिद्ध है कि—

न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः । सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥ ( पाद्यीय भागवत-माहा० ४ । ७५ )

(इन्द्र अथवा चक्रवर्ती राजाको भी कुछ सुख नहीं है, तो एकमात्र एकान्तवासी वैराग्यवान् सुनिको ही है। हाँ, यदि कहीं सुखकी अक्षय सत्ता है तो वह है गवान्के चरणोंकी शरणमें। गोस्वामीजीके शब्द हैं— 'सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा॥' (मानस ४। १६। १)

अव क्या हो ? इन्द्र भी सुख़ी नहीं, चक्रवतीं भी सुखी नहीं । हों, 'सुनेरेकान्तजीविनः'—एकान्तवासी (एकमात्र परमेश्वरका सहारा लेनेवाले ) सुनिको सुख है।

कपिलजीके उपर्युक्त सूत्रका आशय इतना ही है कि जगत्के सभी भौतिक सुख क्षणस्थायी हैं, क्षणभङ्कर **हैं** तथा किंचित्कालोपभोग्य हैं।

अनादिकालसे अर्थात् जबसे सृष्टि हैं, गगन-पवन हैं, तभीसे प्राणी सुखकी खोजमें भटक रहा है। विचारणीय इतना ही है कि खोज सही जगह हो रही है या अनुचित जगह ! सही जगह प्राप्त हो चुकी है, तब तो सुख ही नहीं, परम सुख करतलामलकवत् है और यदि अनुचित जगह खोज की जा रही है तो उसकी प्राप्ति असम्भव होगी। महात्मा कबीर-दासजीने सुखाभासके पीछे भटकनेवाले ऐसे ही लोगोंके लिये कहा था—

कस्त्री कुंडलि बसे मृग हूँ वे बन माँहि। ऐसें घटि घटि राम है, दुनियाँ देखे नाँहि॥ (क्वीर-ग्रन्थावली ५३।१)

इससे तो यही निष्कर्ष निकला कि सुख तो है, पर जहाँ है, वहाँ खोज नहीं और जहाँ सुख नहीं है, वहीं खोज की जा रही है। वस्तुत: अन्वेषकको ज्ञान होना चाहिये कि उसके एकमात्र साध्य हैं—श्रीभगवान्। इस प्रकार साध्य स्थिर हो जानेपर अपनी स्थिति और शक्तिके अनुसार उसकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले प्रयक्षका नाम 'साधना' है।

भगवान् और भक्तके वीच दयाछु-दीन, दानी-भिखारी, पिततपावन-पातकी, नाथ-अनाथ आदि नित्य-सिद्ध और स्वतःसिद्ध सम्बन्ध बतलाये गये हैं; वीचमें मात्र विस्मृति है। हम अपना सम्बन्ध भूले हुए हैं, अल्पज्ञताके कारण। पर भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे हमें कैसे भूल सकते हैं! जीव एवं ईश्वरके बीच अनेक सम्बन्ध हैं, उनमें किसी एकको केवल ठीक-ठीक जान लेना है। अंशांदि।भाव, अङ्गाङ्गिभाव, जन्य-जनकभाव, सख्य-भाव और दास्य भाव आदि स्वतःसिद्ध हैं । एक गगन हे और दूसरा नागः एक सागर है, दूसरा विन्दुः एक वृक्ष है, दूसरा फलः; एक आधार है, दूसरा आधेयः एक भित्ति है, दूसरा उसपर अङ्कित चित्र ।

श्रुति-स्मृति, ऋषि-मुनि एवं साधु-संतोंके मतानुसार तो अवतार-छीलाओंके क्रममें अवतरित श्रीभगवानके परिकर भी नित्य-सिद्ध ही हैं। वस्तुतः उनके लिये साधनों-की अपेक्षा नहीं है, तथापि वे लोकमर्यादा-पालनकी दृष्टिंगे साधन-भजन करते हुए हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं। कौसल्या, यशोदा, देवकी, रोहिणी एवं दशरथ, नन्द, उपनन्द, वसुदेव आदि प्रसुकी छीलाके अन्तरङ्ग अभिनेता (पात्र) हैं—नित्य-सिद्ध परिकर हैं।

कहते हैं—व्रज्ञकी गोपियोंमें भी कुछ तो नित्य सिद्धा थीं और कुछ साधन सिद्धा । गोपियोंने अपनी दिनचर्यामें ही साधनोंको समाविष्ट कर रखा था । व वरेन्द्र कार्य-कलापोंमें ही परमातमा, सर्वेश्वर श्यामग्रुन्दरंग अहर्निश युक्त थीं । श्रीकृष्णमे उनका नित्यसंयोग था, वियोग तो मात्र बाह्य लीलाएँ थीं । निम्मलिखित श्लोकमें उन गोपियोंकी दिनचर्याकी झाँकी देखिये—

या दोहनेऽयहनने मथनोपलेप-प्रेङ्खेङ्खनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । गायन्ति चैनमनुरक्तिधयोऽश्रुकण्ड्यो

धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः॥ ( श्रीमझ० १० । ४४ । १५ ) प्नोओं ते तुहतो हुई, भान कृटती हुई, चायल और चिउरा तेयार करती हुई, घर-दरवाजोंको लीपती हुई, दही-दूधको विलेती हुई, पलनेवर रोते वचींको लीपती हुई, दही-दूधको विलेती हुई, पलनेवर रोते वचींको लीपताँ मुना-सुताकर चुप कराती हुई, तुलसी आदि पीधोंमें जल देती हुई, झाड्-वहारू लगाती हुई—िकमधिकम्, वे अपने सारे घरेलू काम-काजोंमें लगी हुई भी गाढ़ अनुरागपूर्वक गोविन्द-के गुण माती-माती रोने लगती थीं, उनका कण्ठ गद़द हो जाता था । श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वजकी रमणियाँ धन्य हैं; क्योंकि उनके चित्तमें सदेव इयामसुन्दर निवास करते हैं।

नर-देहकी प्राप्ति तो भगवान्की अहैतुकी कृपाका ही फल है। स्वर्ग-नरक तथा अपवर्गतक पहुँचानेमं यह सीदी-का काम करता है। भव-सागरके लियं यह एक प्रकारका वेड़ा ( बाँस या लकड़ीका टट्टर ) है। नाव और जहाज तो कभी टूट भी जाते हैं, पर वेड़ा अपनी विशेषता रखता है। वह पानीपर तैरता रहता है। उसपर वैटनेवालोंको डूव जानेका भय नहीं है।

साधनकालमं साधक जिस प्रकारके भाव और जैसी श्रद्धांसे भावित होकर परमात्माकी उपासना करता है, उसको उसी थावके अनुसार परमात्माकी प्राप्ति होती है। शांकर-भाष्यानुसार जो अभेदरूपसे (परमात्मासे अपनेको अभिन्न सानकर) उनकी (परमात्माकी) उपासना करते हैं, उन्हें अभेदरूपसे परमात्माकी प्राप्ति होती है और जो भेदरूपसे भजते हैं, उन्हें भगवान् भेदरूपसे दर्शन देते और भगवत्कृपा की वर्षा करते हैं। भगवत्कृपा अचिन्त्य और अतर्क्य है।

## 'नहीं वनेगा काम हिर किरपाके विना'



तुम्हारी मेहरके, नहिं द्रस कवृ चाहे माल-धन, सहित सव जानके खोय ॥ सहित जान के खे(य, वुद्धि विद्या सगरी। नहीं होव दीदार, विना किरपाके तुमरी ॥ छोड़ 'शाहन्शाह' चतुराई सकल मना । वनेगा नहीं ंहरि किरपाके কাম विना॥



#### परम विश्रामप्रदायिनी भगवत्कृपा

( लेखक-शीवजरंगवलीजी बहाचारी, एम्० ए० ( इय ), साहित्यरत्न )

मानव-जीवनकी माँग केवल दाम-काम अथवा आरामकी अधिकाधिक उपलिब्ध कर लेना मात्र नहीं है, उसकी माँग है— परम निश्रामः अथवा 'दुर्लभ रामः । मधुरातिमधुर मधुका पान करनेवाली मधुमिनखयाँ, रंग-विरंगे पंखोंसे अलंकृत तितिलियाँ तथा दर्जनों बच्चोंको एक साथ जन्म देनेवाले कूकर-शुकर-जैते प्राणियोंने मोजन, स्थान तथा संतान-प्रजननके सांसारिक सुखोंकी होड़में मनुष्यको बहुत पीछे दकेल दिया है । इसीलिये विवेकके प्रकाशमें हमें मानव-जीवनकी सही-सची माँगकी खोज करनी है ।

मानव-जीवनका चरम लक्ष्य केवल दुःख-सुलका भोग करना नहीं, अपितु उनके बन्धनसे मुक्त होना है। तरंग जलका परित्याग कर, घटाकाश महाकाशकी महिमाको नकारकर तथा कुण्डल कनककी न्यापकताको भुलाकर अपने अस्तित्व एवं महत्त्वकी स्थापना नहीं कर सकते। इसी प्रकार जगत्पति जगदीश्वरकी सत्ता-महत्ता और कृपाको भुलाकर केवल जगत्का चिन्तन कर कोई भी अक्षय शक्ति, देवी सम्पत्ति तथा परम शान्तिकी प्राप्ति नहीं कर सकता। जगत्की कृपा हममें अन्यकार तथा भगवस्त्रपा ज्योति-जाग्रति लाती है।

सुन्दर जीवनके निर्माणसे ही देश, राष्ट्र, समाज और संसार—इन सबका समुचित उत्थान हो सकता है। पर से इटकर प्रवंभा सतत चिन्तन करने, अधिकारकी आहुति देकर कर्तन्य-पथपर दृढ़तासे चलने तथा जगत्के सभी नाते निभाते हुए जगदीशकी कृपापर पूर्ण आस्था रखनेसे सुन्दर व्यक्तित्वका निर्माण होता है। भगवन्क्रपासे सुन्दर व्यक्तित्व- निर्माणकी सभी आवश्यक साधन-सामिप्रयाँ हम सबको सुलभ है। अब गुरु-कृपाके मार्गदर्शन तथा स्वयंके आत्मनिरीक्षण- द्वारा उन प्रसु-प्रदत्त सामिप्रयोंका सदुपयोग करना है।

सुन्दर जीवन-निर्माणकी आधारशिला भावशृद्धि है। भावशुद्धिके विना कर्मशृद्धि असम्भव है। भाव-अशृद्धिसे भ्रान्ति तथा भावग्रुद्धिसे शान्ति और परमपद्की प्राप्ति ह है। हीरेकी प्राप्तिके पश्चात् काँचके मनकेसे मोह अपने-कम हो जाता है, जाग जानेपर खप्नका भ्रम स्वयमेव हो जाता है। इसी भाँति भावग्रुद्धि होते ही प्रमुकी ह और उनसे अभिन्नताकी अनुभृति अपने-आप ह लगती है।

मानव-जीवन ही सृष्टि-निर्माताकी सबसे श्रेष्ठ कृति हैं संसारकी कोई भी शक्त अथवा सम्पत्ति मानव-जीवन प्राप्तिसे बढ़कर नहीं हो सकती । सम्पूर्ण मानव-जीव अथवा अरवों-खरबों रुपये खर्च करके भी उसके ए छोटे-से अङ्गका निर्माण नहीं किया जा सकता । तत्त्वश्य भौतिक-विज्ञान दोनोंने मानव-शक्तिकी गरिमा स्वीकार किया है; क्योंकि इन दोनोंका अन्वेष आविष्कारक तथा प्रचारक मनुष्य ही तो है अमानव-जीवनकी प्राप्तिका हेतु केवल प्रभावत्क्रपा है—

'ज़ीवे दुःखाकुले तस्य कृपा काप्युपजायते'

'जीवको व्याकुल देखकर भगवान् कृपापूर्वक कभी र मानव-शरीर दे देते हैं।' किंतु मानव-जीवनकी श्रेष्ठ तभी सार्थक होगी, जब श्रेष्ठताके दाताकी अहैतुकी कृपाः हम व्यावहारिक रूप देंगे। हमारे आचार-विचार ए कार्यकी प्रत्येक ईट सत्यकी सीमेंट तथा भगवद्गक्तिक जलधारमें इस प्रकार सनी होनी चाहिये, जिससे हम वज्रवत् सुदृढ़ चरित्ररूप प्रासादका निर्माण हो सके। राष्ट्रियता उत्थान तथा मानवताके कत्याणके लिये ऐसे दृढ़-त्रतर सुन्दर व्यक्तित्वकी सर्वत्र अपेक्षा और आवस्यकता है।

प्रमुक्ती अहैतुकी कृपाका आदर करनेते सभी समस्याओं का समाधान सरलताले हो जाता है। जो हमारे न नाहने पर भी हमको चाहते हैं, जो हमारे न जाननेपर भी हमको जानते हैं और जो हमारे न माननेपर भी हमको मानने हैं तथा प्रेम करते हैं; वे तो इतने अकारणकरण परम कृपाछ हैं कि हमारे कुछ न करनेपर भी हमको सब कुछ

ते रहते और शत्रुभावसे मनन करनेवालेका भी वे कल्याण करते हैं। मित्रभावसे ध्यान करनेवालोंका तो योग-क्षेम वे खयं वहन करते हैं। इससे बदकर उनकी कृपाका गैर कौन उदाहरण हो सकता है ?

मानव-जीवनकी पूर्णता स्वाधीनतामें निहित है। इस गाधीनताका ही दूसरा नाम—मिक्ति, मुक्ति, शानितधाम थवा परम विश्राम है। धर्म, अर्थ और कामको पुरुषार्थ था मोक्षरूप प्रभु-प्रेमको परम पुरुषार्थ कहा गया है। वन्धन गैर मोक्षका कारण मानव-मनमें निहित अनेक कामनाओंकी ज्यित और निवृत्ति है। कामनाकी उत्पत्तिले दुःख, र्तिसे मुख तथा निवृत्तिसे परम विश्रामकी प्राप्ति होती है। गामसे कामनाओंकी उत्पत्ति और त्यागसे कामनाओंकी नेवृत्ति होती है। इसीलिये भगवान्ने सभी प्रकारके कर्मोंको अपने चरणोंमें अर्पित करनेको कहा है—

यत्करोषि यददनासि यज्जहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरूव मदर्पणम्॥ (गीता ९।२७)

'हे अर्जुन! तुम जो दुछ कर्म करते हो, जो दुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ स्वधर्माचरणरूप तप करते हो, वह सब मुक्ने अर्पण कर दो।

इस प्रकार भगवत्प्रीत्यर्थ अथवा जनकल्याणार्थ सर्वस्व-समर्पणकी भावना दृढ़ होते ही व्यक्ति भगवत्कुपारे----

'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति।' (गीता ९ । ३१)

'अति शीघ धर्मात्मा बनकर परम विश्रामको प्राप्त हो जाता है।

### 'भगवत्कृपा अपार निधि'

(रचयिता—स्वामी श्रीरंगीलीशरण देवाचार्यजी, काव्यतीर्थ, मीमांसा-शास्त्री, साहित्य, वेदाचार्य)

लोभ-लाभ की लालसा, कुकिल काल को मूल।

कृष्ण-रूपा उन्मूलनी, भव सम्भव सब शूल॥
स्वर्गादिक जग भोग सो, जिय की जरन न जाय।

कृष्ण-रूपा पावन शरन, जरन की जर जर जाय॥

महा महा महिमामयी, ममतामयी अपार।

भगवत्कृपा अपार निधि, केहि विधि पार्वे पार॥

घटाटोप किल कोपको, रूप्ण-रूपा की बाट।

निकट विकट संकट कटे, टूटै कपट कपाट॥

कृपा-कोर घन ओर लखि, जन मन मोर नचाय।

विषय-वासना बास सों, कृपया कृष्ण बचाय ॥ कृष्ण करोगे कव कृषा, कृषा सिन्धु समुदार । दीनवन्धु निज वन्धु पर, सुधा-सिन्धु सुख-सार ॥



ゆるへんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんく

#### भगवत्रुपाके विचित्र रूप

( लेखक---डॉ० श्रीसगवतीप्रसादसिंहजी, एन्० ए०, पी-एन्० डी०, डी० लिट्० )

साधना-मार्गके कुछ पथिक अभ्युद्य अथवा भौतिक उत्कर्षके उपादांनोंकी उपलब्धिः सांसारिक इच्छाओंकी पूर्ति अथवा अभीष्ट लौकिक कार्योंकी सिद्धिमें ही भगवत्ऋपाक प्रकाशका अनुभव करते हैं । उसे ईश्वरकी अनुकृछता मानकर वे भगवान्के असीम अनुग्रहके प्रति विविध रूपोंमें कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और फिर दूने उत्साहसे उच्चतर उपलब्धियोंके लिये इष्टदेवकी उपासनामें प्रवृत्त होते हैं; किंतु यदि दैवयोगसे अभीष्सित वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई अथवा उनकी इच्छाके विरुद्ध परिणाम निकला, तब या तो वे साधना-पथसे पराङ्मुख हो जाते हैं या प्रतिक्रियास्वरूप उसके घोर विरोधी वन जाते हैं । इस प्रकारकी मनःस्थितिका विश्लेषण करनेपर विदित होता है कि ऐसा साधक अथवा भक्त ( कहलानेवाला प्राणी ) वास्तवमें अपनेको आराध्यका अनुगत न मानकर नियामक समझता है। अतः उससे अपनी इन्छाके अनुकूल आचरणकी ही आशा रखता है। अन्यथा होनेपर वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। इससे उसके द्वारा सिद्धान्तरूपमें स्वीकृत सेवक-स्वामि-भाव व्यवहारमें स्वामि-सेवक-भावमें परिणत हो जाता है।

गम्मीरतापूर्वक विचार करनेपर यह पता चलता है कि अध्यातम-साधनाको विनष्ट करनेवाली इस भावनाके मूलमें अर्थार्थी-भाव अथवा सकाम-उपासना है। उस (मानव) की कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति-साधनाका उद्देश्य वस्तुतः भव-संतरण न होकर वैषयिक सुखोंको प्राप्त कर भव-मजनका सुयोग लाम करना है। अतः उनकी प्राप्तिमें सहायक होनेवाला ही ज्ञपा- किन्धु है, द्यासागर है, भक्तवत्सल है तथा वाधा उपस्थित करनेवाला अन्यायी, स्वेच्छाचारी और घोर शत्रु है। क्वीरने ऐसे सार्थी साधकोंको भक्तिमार्गका कल्कु माना है—

भक्ति विगाड़ी काभिया, जिह्ना इन्ही स्वाह ।
सूने घरको पाहुना, जनम गया वरवाद ॥
सम्यग्दृष्ट्रसम्पन्न साथक अनुकूळताको भगवस्कृपा और
प्रतिकूळताको प्रारब्ध-भोगमानकर दोनों प्रकारकी परिस्थिनियोंमें प्रसन्न रहते हुए मनोगत अन्धकारसे सुक्त होते हैं—

सुस होवे सो हिर कृपा, दुख कर्मनका भोग। 'बनादास' यों काटिये मन मूरखका रोग॥ किंतु यह उपदेश साधारण स्थितिके साधवोंके लिये है। विशेष उत्कर्ष-प्राप्तिके स्पृही साधकोंको अपेक्षाकृत कठो अनुशासनके भीतरसे गुजरना पड़ता है; यह साधनाक विपर्यय-मार्ग अथवा 'उलटा रास्तां के नामसे जाना जाता है । संसारके लोग जिसे काव्य समझते हैं, वे सारी वस्तुएँ उन साधकोंके लिये त्याच्य हैं। यहाँ जो कुछ श्रेयस्कर माना जाता है, उस मनःस्थितिको प्राप्त जनके लिये वे सभी हानिकर ही हैं, लोकमें जिसे उन्नति समझा जाता है, वह उसके लिये अवनतिका मूल स्रोत है। इतना ही नहीं, लौकिन बुद्धि जिसे ईश्वरकी प्रतिकृलताका प्रतीक समझती है, वह रुणता, पारिवारिक संकट, अपमान और निर्धनता ही तब पारमार्थिक उन्नतिका मुख्य साधन बन जाती है। आवागमनके चक्रमें फंसे हुए जीवोंके उद्धारकी जगन्नियन्ताने यह विचिन्न पद्धित बना रखी है—

ईश्वर छोरें जाहि को, तासु पुत्र धन ठेयेँ।
अह डारें अपमान करि, रोग वृद्धि करि देयेँ॥
रोग वृद्धि करि देयेँ रहें नहिं कोई आसा।
लोग निरादर करें, हदय महें होइ प्रकासा॥
यहि विधि लावें सरन निज, रहें कमल पद सेय।
ईश्वर छोरें जाहि को, तासु पुत्र धन लेयेँ॥

वेद-पुराण, कान्य-ग्रन्थ तथा संत-चरित ऐसी गाथाओंसे ओतप्रोत हैं, जिनमें ऋपाके इस अलैकिक स्वरूपका निदर्शन तथा गुणगान हुआ है।

महात्मा कवीर भी इसी निष्कर्पपर पहुँचे ये— जुलके साथे सिल पड़ों जो नाम हरीका जाय। बिलहारी वा दु:लक्षी पल-पल नाम रटाय॥

मोस्वामी नुलसीदासजी भगवत्कृपाके विविध स्पोका विकेचन करते हुए तुःश्वास्मिका परिन्थितियोंको अन्तःशुद्धिका साधन मानकर उनकी सृष्टिमं नियामकका आयोजन स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

रात कृषा भाजन हुम्ह ताता ।हरि गुन प्रीति मोहि सुग्वदाना ॥ ताते नहिं करु तुम्हिं हुरावउँ। परम रहस्य मनोहर गावउँ॥ सुमहुराम कर नहज सुभाज। जन अभिभान न राग्विह काऊ॥ संस्ति भूल सूलप्रद नाना। सकलमांक दायक अभिमाना॥ ताते करिहें कृषानिधि दृगी। मंबक पर ममना अति भ्री॥ जिमि सिसु तम बन होड़ मोसाई। मातु निराव करिन ही नाई॥ जदिप प्रथम दुख पावह् रोवह् बाल अधीर। ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर॥ ( मानस ७ । ७३ । २-४; ७४ क)

पुत्रके शरीरमें फोड़ा हो जानेपर माता उसे शल्य-चिकित्सक पास ले जाती है और हृदय कटोर करके उसका ऑपरेशन कराती है। बचा दर्दस तड़फड़ाता है, किंतु रोगकी आत्यन्तिक निवृत्तिने प्राप्त होनेवाले भावी सुखको दृष्टिमें रखते हुए माता वालक ते तात्कालिक कष्ट्रपर ध्यान नहीं देती। भक्तवत्सल भगवान् भी यही रीति अपनाते हैं; इससे अल्पज्ञताक कारण साधकको आरम्भमें तो कष्ट होता हैं; किंतु इससे उसके जन्म-जन्मान्तरके संचित एवं प्रारच्ध-मल नष्ट हो जाते हैं और कालान्तरमें उसके 'ऊर्ध्व -िस्थिति' प्राप्त करनेका मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

अध्यात्म-साधनाका इतिहास ऐसे उदाहरणोंने भरा पड़ा है, जिनमें विषम तथा विपरीत परिस्थितियाँ ही भोगमय जीवनसे वितृष्ण बनाकर विषयी जीवोंको जीवन्मुक्त महा-पुरुष बनानेमें सहायक हुईं। उदात्तीकरणकी मनोवैज्ञानिक पद्धतिद्वारा लौकिक मोगोंमें लिप्त मनको विरक्तिपूर्वक भगवत्प्रेम-के आस्वादनका अभ्यासी बनानेका सिद्धान्त वैष्णव-भक्ति-आन्दोलनकी सबसे बड़ी देन है। सगुणमार्गा भक्तोंकी कृतियोंमें इसकी पद-पदपर पृष्टि की गयी है—

बिपय-बारि मन-मीन भिन्न निहं होत कबहुँ पल एक ।
ताते सहौं बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा छोरि बनसी पद अंकुस, परम प्रेम-मृदु-चारो ।
एहि बिधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥
(विनथप० १०२। ३-४)

अनादिकालके भोगाभ्यासी मनको विषयोंसे पृथक् करना अत्यन्त दुष्कर व्यापार है। वह स्त्री-पुत्र, वन्धु-वान्धव, जमीन-जायदाद, शत्रु-मित्र आदि अगणित सम्वन्ध-सूत्रोंमे वैधा है, चिपका हुआ है। सामान्यतया उसके लिये इनसे अलग हो पाना अकल्पनीय है। जनतक इन सम्बन्धोंसे उसे रस-प्राप्त होता रहेगा, वह इनमें लिस रहेगा। छूटनेका एकमाञ उपाय है, तीव झटका अथवा गहरा आधात। यह असह्य अपमान, घोर दारिद्रच, प्रिय व्यक्तिका आकस्मिक निधन आदि किसी भी माध्यमसे प्राप्त हो सकता है।

अयोध्याके प्रसिद्ध संत महात्मा बनादासजीने आपवीतीके आधारपर इस सिद्धान्तका दृढतासे समर्थन किया है। उनका

बारह वर्षका एकमात्र पुत्र सागान्य वीमारीय सहसा दियं हो गया । इस घटनाने उनकी जीवनधाराको एक नया म दिया । पुत्रके शबको लेकर गाँववालीके साथ थे अयो चले गये । वहाँ उन्होंने भरतके आदर्शपर चौदह नर्प रामघाटपर नाम-साधना करके इष्टदेवका साकात्कार । किया । इस घटनाको उन्होंने ईश्वरकी असीम क्रम मानी

कृषापात्रको रुज सिलें, निर्धनता अपमान ।
कुछ कुदुम्बको नाम भें अति करना भगवान् ॥
अति करना भगवान्, बंमको छेदन कीना ।
ममता रही न कहुँ, मिधिल मन तन सुठि खोना ॥
बनादास पीछे दिये, ददता आतम ज्ञान कृषापात्रको रुज मिलें, निर्धनता अपमान इसके विपरीत जिस सम्पन्नता और मुखको छोग ई%

अप्रसन्नताका प्रतीक और अधोगतिका द्वार है—

हरि-विमुखनको सिलत है, तन सुख ओ धन धाम । मान प्रतिष्ठा अमित बल, माया केर गुलाम ॥ माया केर गुलाम, रामको भूलि न जाने । खान-पान सनमान माहिं, निसि-दिन लपटाने ॥ बनादास दिन मृपा गे, अहनिसि भोगत काम हरि-बिमुखनको मिलत है, तन सुख ओ धन धाम

हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति जगल्लीलाकी इस अनबूझ पहे देखकर आश्चर्यचिकत होता है। कोई भगवान्के सिर अन का दोष मढ़कर संतोष करता है तो कोई प्रारब्धका भोग मान किंतु कितने ऐसे हैं, जो अनाचारियोंकी भौतिक समृ' इन्द्रजाल समझकर उसके पीछे झाँकती हुई महाप्रकु कुटिल भौंहोंका दर्शन कर पाते हैं।

करणा, कृपा अथवा दया भगवान्का नित्य गुण् घोर आपत्तियोंको देवीप्रकोप अथवा रोपका परिणाम म वाले मोहग्रस्त जीव प्रत्यक्ष प्रतिकृलतामें निहित क भावनाका अनुभव नहीं कर सकते । काली घटाओं रहकर कौंधनेवाली विजलीकी अन्धकारभेदन-द्यक्तिकी । कितनोंको होती है ? किंतु प्रेममार्गके धीर पिथक इस रह हृदयंगम कर मृत्युमें भी नित्य जीवन-सुखका अनुभव हैं। जागतिक ज्वालाकी लपटोंके बीच प्रियतमकी कृपावारि सिचित होनेका अनुभव तथा अवगुणमें गुण-दर्शन भक्तकी पहचान है ।

# भगवत्ऋपा कैसे प्राप्त करें ?

( लेखक--स्वामी श्रीज्योतिर्मवानन्दजी )

यह जगत् भगविद्धभूतिके द्वारा जीवन धारण कर रहा है, भगवत्कृपाकी धारा-प्रपात वर्षा हो रही है। एक औंघे प्यालेके समान मनुष्यका क्षुद्र मन उस कृपाकी पूर्णताका अनुभव करनेमें असमर्थ है।

योगमार्गके नव-सिखुआ बहुधा भगवत्कृपाकी प्राप्ति और पुरुषार्थ (साधना)—इन दोनों विरोधी भावनाओंका पोषण करते हैं। उनका कहना है कि यदि भगवत्कृपासे ही मनुष्य चरम प्रगति करनेमें समर्थ हो सकता है तो वह पुरुषार्थ क्यों करे ! इसके विपरीत यदि वह अपने पुरुपार्थसे ही सफल होता है तो भगवत्कृपाकी बात ही क्यों की जाय !

तथापि योगदर्शनके सिद्धान्तोंको गम्भीर दृष्टिसे देखनेपर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पुरुषार्थ और भगवत्कुपा, भाग्य तथा संकल्पकी स्वतन्त्रताके समान एक ही सिक्केके दो पहलू हैं। पुरुषार्थ मतुष्यके अहंभावकी चेतनाके हर्द-गिर्द-से प्रारम्भ होता है और उस अवस्थाको लक्ष्यमें रखकर अग्रसर होता है, जिस अवस्थामें पहुँचनेपर अन्तरात्मा इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी सीमामें आबद्ध नहीं रहता और इस प्रकार परमात्माके साथ अमेदभावका अनुभव करता है; दूसरी ओर मनुष्यके अस्तित्वमें ईश्वरीय सत्ताकी बढ़ती हुई अभिन्यक्ति भगवत्कुपा है।

वास्तविक पुरुषार्थ मनुष्यके भीतर अमेदमावको विकसित करता है। अमेदभावापन्न व्यक्ति लौकिक जीवनके एकत्व अर्थात् ईश्वरके सामने आत्म-समर्पण कर देता है। साधकके व्यावहारिक जीवनमें उसका पुरुषार्थ भगवत्कृपाको आकर्षित करता है तथा भगवत्कृपा उसके पुरुषार्थको सम्पन्न और पूर्ण वनाती है। अपनी प्रगतिके उच्चस्तरमें उसको यह तथ्य ज्ञात हो जाता है कि भगवत्कृपा और पुरुपार्थमें कोई विमेद नहीं है।

ईश्वर बाह्य सत्ता नहीं है, वह सारी सृष्टिको परिव्याप्त करनेवाली अन्तरतम सत्ता है। इसलिये जीवनमें अन्तः केन्द्रकी ओर अग्रसर होनेके प्रयत्नमें सदा 'भीतरी खिंचाव'के द्वारा सहायता मिलती है। यह भीतरी खिंचाव और कुछ नहीं, भगवन्द्वभूषा है। जब हमें भगवन्त्रभाकी चाह होती है, तब हम अपनी दृष्टिको अपने भीतर गहराईतक दौड़ाते हैं। जब हम भगवानको आत्मसमर्पण करते हैं, तब हम अपनी ही अन्तरतम सत्ताको आत्मसमर्पण करते हैं। आत्म-समर्पणकी प्रक्रिया जब प्रयत्नके द्वारा फलीभृत होने ल्याती है, तब वह पुरुषार्थ कहलाती है; परंतु जब अनायास फली-भूत होने लगती है, तब हम उसे भगवत्कृपा कहते हैं।

भगवत्कृपा-प्राप्तिको स्वतः सिद्ध मानकर पुरुषार्य न करना एक बड़ी भूल है। योगशास्त्रमें मनुष्यके पुरुषार्यको चार प्रकारके उद्देश्यमें अभिव्यक्त किया गया है—धर्म (जीवनमें आचार-सम्बन्धी वैशिष्ट्य), अर्थ (जीवनमें भौतिक वैशिष्ट्य), काम (जीवनमें प्रजननसम्बन्धी वैशिष्ट्य) और मोक्ष (जीवनकी अनन्तताका वैशिष्ट्य)। एक साधक आचार-सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाते हुए जीवन-यापन करनेके लिये सच्चेष्ट रहता है और अपने भौतिक साधनोंको तथा अपने बन्धु-बान्धव और परिवारके साथ अपने जीवनको सब प्रकार-की तृष्णाके उच्छेदकी प्राप्तिकी ओर लगा देता है; यह सारी प्रक्रिया पुरुषार्थका क्षेत्र है।

पर क्या किसी भी मनुष्यके लिये इस दुष्कर कृत्यमें सफलता प्राप्त करना सम्भन है, यदि वह पूर्णतया अपनी अहंभावनाके द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है! अन्तरात्माकी सहायताके बिना मनुष्यके लिये आध्यात्मिक मुक्तिकी अभिलाषा करना भी असम्भन होगा। भगवत्-कृपा ही उस पुरुषार्थका रूप धारण करती है, जो आत्मानुभूतिमें लगाता है। वह प्रत्येक मानव-प्राणीके भीतर अन्तरतम तथ्यके रूपमें स्थित है।

साधकका व्यक्तित्व योग-मार्गपर जैसे-जैसे संयमित होता जाता है, वैसे-ही-वैसे- भगवत्कृपा विभिन्न रूप ग्रहण करती जाती है। कृपाके सामान्यतः चार रूप होते हैं—(१) आत्मकृपा, (२) ग्रुक्कृपा, (३) शास्त्रकृपा और (४) ईश्वरकृपा। जैसे एक नदी पहाड्से निकलकर चौड़ी होती हुई आगे बदती है और मैदानमें बहती हुई समुद्रमें गिरती है, उसी प्रकार पुरुपार्थका लघु प्रयत्न बदते हुए और विस्तारको प्राप्त करते हुए कृपारूप समुद्रमें एकाकार हो जाता है।

MARKET BENEVER BENEVER

4

दिया है। (८) हम अमर नरेश।

## ऋपानिधिकी ऋपा

( ? )

हरि ! तुम सौं पहिचानि को, मोहि लगाव न लेसें। इहिं उमंग फ़ुल्यौ रहीं, बसौं कृपाके देस।। (२)

स्याम-सुजान-हियें बिसयें रहे नैनिन त्यों लिसयें भिर भाइनि । बैनिन बीच बिलास करें मुसक्यान-सखी सौं रची चित चाइनि ॥ है बस जाके सदा घनआनंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि । चेरि भई मित मेरि निहारिकें सील-सरूप कृषा ठकुराइनि ॥

मोसे अनपहचानकों, पहचाने हरि ! कोन । कृपा-कान मधि नैन ज्यों, त्यों पुकार मधि मौने ॥

( 3 )

फीके सवाद परे सब ही अब ऐसो कछ रसपान कुपा को। नीरस मानि कहै न लहै गति, मोहि मिल्यों मन मान कुपा को ॥ रीझनि लै भिजियों हियरा घनआनंद-स्थाम-सुजान-कृपा को ॥ मोल लियों बिन मोल, अमोल है प्रेम-पदारथ दान कुपा को॥

(4)

सुख-सुदेसको राज लहि, भरा अमर अवनीस। कृषा कृषानिधिकी सदा, छत्र हमारे सीस।।

---कविवर संत श्रीघनानंद

(१) अर्थात् में पहचाने जानेके योग्य नहीं हूँ।(२) चतुर-चूड़ामणि।(३) भावोंसे भरकर।(४) हिल-मिलकर।(५) जिस प्रकार आपके नेत्रोंमें कृपाके कान लगे हुए हैं, उसी प्रकार भेरी पुकार सौनमें है।(६) सुग्ध हुए सनको जबसे कृपाका मान प्राप्त हुआ है, नयसे वह सोक्षको नीरस मानकर उसे न सांगता है और न मिलनेपर लेता ही है।(७) कृशल-वह सोक्षको कृपाके आनन्दसय भेवने रीझिरूगा वृष्टिके हारा मेरे हृदयको स्मितिक कर

## जासु कृपा निहं कृपाँ अधाती

( लेखक--श्रीअवधिकरोरिदासजी वैष्णव ध्रेमनिधि')

श्रीराम परम कृपाछु हैं, निस्सीम करणामय हैं, उनके सुकोमल हृदयमें कृपा सदैव छलकती रहती है। दीन-हीन आर्तजनोंपर द्रवित-चित्त रहना उनका सहज स्वभाव है। केवल श्रीराम ही कारणरहित कृपाछ स्वामी हैं। जड-पाषाण सर्वसाधनहीन अहल्यापर कृपा करना उनके दीनवस्तल स्वभावका परिचायक है। श्रीगोस्वामीजीन कहा है—

अस प्रभु दीन इंधु हरि कारन रहित दयाल । तुळि दिवास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥ ( यानस १ । २११ )

श्रीराम परम उदार हैं, वे दीनजर्नोपर स्वाभाविक रूपले द्रष्टित होकर उनका दुःख दूर करते हैं—

पेसी को उदार जग माहीं। बिनु सेवा जो द्वे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं॥ (विनगप० १६२)

स्थनन्त, अखण्ड, सम्पूर्ण ऐरवर्य-ज्ञान-बल-वीर्य-पराक्रम-लंक्मी और वैराग्यादि गुणगणके सागर भगवान्में यदि कृपा न होती तो हमारे-जैसे क्षुद्र जीव कोटि-कोटि कल्पपर्यन्त साधन करके मर जाते और प्रभुकी प्राप्ति सुदुर्लभ ही रहती। कारण यह है—

> यद्रह्मफल्पनियुतानुभवेऽप्यनाक्यं तिस्किरिवयं सुजित जन्तुरिह क्षणाधें॥ (श्रीवेतुण्यस्तव ६१)

'जो हजारों-लाखों ब्रह्मकरपपर्यन्त निरन्तर भोगनेपर भी नष्ट न हो सके, उतना बड़ा पाप जीव आधे क्षणमें उपार्जन कर लेता है। ऐसे अधम पतित जीवोंपर 'नामुक्तं क्षीयते कर्म करुपकोटिशतेरिप'—यह न्याय लागू कर दिया जाय तो उनकी क्या दशा होगी? उनके लिये सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वेश्वरको भी द्रवित करनेवाली कोई महान् शक्ति चाहिये, जो दीन-हीनोंका परित्राण कर सके। वेद शास्त्र, आचार्य तथा संतोंने उस महासमर्था शक्तिका नाम भगवन्क्रपा रखा है—

> रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसंघानं कृपा सा पारमेश्वरी॥ (भगवद्रुणदर्पण २ । १)

भी परात्पर प्रमु अशेष जीवमात्रीका संरक्षण करनेमें परमसमर्थ हूँ —इस प्रकारके गुणका अनुसंघान करानेवाली पारमेश्वरी शक्ति कृपा ही है। कृपाके समान तो कृपा ही है। उस कृपाके विना वे परमेश्वर निरक्षन-निराधार ही बने रहते; यही नहीं, उनके समस्त सदुण भी महत्त्वहीन हो जाते। उनका दिल्य घाम स्ना ही रह जाता। वे दीन-हींनोंको क्यों चाहते और आर्तजन भी उनका ही दार क्यों खटखटाते १ यह कृपादेवीकी ही अद्भुत सामर्थ्य है, जो अनन्त-विमृतिनायक भगवान भी भक्त-पराचीन वन जाते हैं।

रुनका 'क्रफ्णानिघान' कितना प्रिय नाम है ! प्रभुके अनन्त कोट नामोंमें भीजनक-किशोरीजीको यही नाम अत्यन्त प्रिय है । वे अपने प्राणघन प्रियतम छोकछछाम नयनाभिराम प्रभु श्रीरामको इसी प्रियनामसे स्मरण करती हैं । यही कारण है कि भीरामके अन्तरङ्ग प्रिय परिकर श्रीमाघतनन्दनजीन श्रींकिशोरीजीका विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करनेके छिये— 'राम दत में मात जानकी । सत्य सप्य करनानिधान

'राम दूत मैं मातु जानकी । सत्य सपय करुनानिधान की ॥' (मानस ५ । १२ । ५ )—कहकर ही उनसे आत्मीय भाव उपलब्ध किया था ।

वेदोंकी ऋचाएँ भगवत्कृपा-प्राप्तिकी प्रार्थनाओंसे भरी पड़ी हैं। उपनिषदें, शास्त्र तथा पुराण भगवत्कृपाकी कथाओंको कहते थकते नहीं हैं। देवर्षि, ब्रह्मर्षिगण, संत-महात्म्रा भगवद्मक्ति-वृद्धिके लिये भगवत्कृपाको प्राप्त करनेकी लालसा स्वते हैं—

ऐइवर्यश्रवणाद् भक्तिरुत्पन्नापि न वर्द्धते । विना गुणानुसंधानाद् भगवत्पादपन्नयोः ॥ तसाद् गुणानुसंधानं कर्तव्यं भक्तिसिद्धये । (भगवद्गुणदर्पण द्वि० प०)

श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके रहस्योंको प्रकट करते हुए स्वामी श्रीमधुराचार्यजी महाराजने 'भगवद्गुणद्र्पणभें कृपागुण-अनुसंघानके विषयमें कहा है कि 'प्रसुके ऐश्वर्यका श्रवण करनेसे भक्ति तो अवश्य उत्पन्न हो जाती है, परंतु जवतक प्रसुके कृपा-द्या-करणादि माधुर्य गुणोंका अनुसंघान न किया जाय, तवतक उनके श्रीचरणकमलोंमें निरन्तर प्रेमकी वृद्धि नहीं होती। इसल्ये भक्तिकी अभि-

वृद्धिके लिये दीन-दीन, खसामर्थ्यका सर्वथा अमाव मानने-बाढे भीर प्रमु-द्रेम-प्राप्तिकी सभी लगनसे युक्त भक्तको नित्य-निरन्तर उनके मधुर गुणीका चिन्तन अवश्य करहे रहना चाहिये।

प्रभुकी वृत्पा तो जगत्में विना भेदभावके निरन्तर एचरान्तर प्राणिमात्रपर वरसती ही रहती है, परंतु आते होकर उसका अनुसंघान करके आनन्दरस-सिन्धुमें मग्न होनेवाले इस जगत्में विरले ही हैं।

अनादिकालसे मोहनिद्रामें प्रसुप्त जीवको कृपामयी भीजीकी प्रेरणासे द्रवितचित्त प्रभुने मानव-देह प्रदान करनेका ग्रुम संकल्प किया, यही है भगवत्कृपाकी अवतरण-भूमि— कर्महुँक करि करुना निर देही।देत हुँस चिनु हेनु सनेही॥ (मानक ७। ४३।३)

यह परम्परा अचाविच अक्षण्ण ही है-

एवं निसर्गसुदृद्धि त्विय सर्वजन्तोः त्वासिदा चिश्रमिदमाश्चितवत्सकत्वस्। (भाष्यन्दारसीत्रं ११)

प्रभो ! इस प्रकार नैसर्गिक स्वभावते ही सर्वमुहृद् आपका सभी जीवॉपर अकारण ऋषा करना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । स्वामिन् ! आष तो इसी प्रकार आश्चित-जनॉपर मद्देव वात्सल्य रखते ही आये हैं।

भीजी भगवत्हृपाकी साकार प्राणमयी प्रतिमा हैं। उनका कृपापूर्ण भाव भक्त और भगवान्—दोनोंको आह्रादित कर देता है। इसल्यि वे आह्रादिनी महाशक्ति भी कह्लाती हैं। वे करणानिधानके कृपाधनको अखिल विश्वके जीवोंके लिये उदारहृद्यसे सर्वदा छुटाते रहना ही चाहती हैं। कृपारूपिणी कल्याणी श्रीजानकीजी कारूण्यपूर्ण हृदयसे निरन्तर भगवत्हृपारस वितरण करते हुए कभी अधाती नहीं हैं— 'जासु कृपा निहें कृपों अधाती।' (मानस १। २७। २) जब प्रमु कृपा करते हैं, तब कृपामूर्ति श्रीजी चाहती हैं कि प्रमु इतनी ही कृपा करके क्यों रह गये, उनके पास कभी क्या है, वे अधिक कृपा क्यों नहीं करते ? श्रीजीकी भावना देखकर जब करणानिधान अधिक कृपा करते हैं, तब कृपा स्वयं चाहती है कि प्राणनाथ कुछ और उदारता बरतते तो मैं सबको कृतार्थ कर देती। यह भगवत्हृपाका परम रमणीय स्वरूप है।

यह जीव मुझको प्राप्त हो जाय, इसके लिये भी प्रयास वे स्वयं ही करते हैं। भगवान्के वचन हैं—

तेषामहं समुद्धती मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थं मण्यावैज्ञितचेतसाम्॥ (गीता १२ । ७)

'हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तींका में शीघ ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ ।) परंतु मायाके प्रवल साम्राच्यमें बड़े-बड़े घीर-बीर गिर जाते हैं। तब दण्ड देकर कभी-कभी प्रमु उनकी श्रुद्धि भी करना चाहते हैं। ऐसे अवसरपर श्रीकिशोरीजी प्रमुको पुन:-पुन: उत्तपर हुपा करनेकी प्रेरणा देती रहती हैं—

हुःखार्णवे निमन्नामां ह्या जीवानहैतुकः। क्रस्णासिन्धुरामस्य जायते क्षोऽप्यतुत्रहः॥ दुण्यं भवति पाञ्चातं रामस्यातुत्रहेण हि। (श्रीरामग्राप्तिपदिति १)

'दु:सक्षागरमें इसते हुए जीवींको देखकर करणापिन्छ श्रीरामके इदयमें अकारण ही इसा उमदती है। छहन अनुग्रह-के कलखरूप उनसे कोई अज्ञात पुण्य अवश्य ही हो जाता है। जिसको निमित्त बनाकर प्रभु उनका उद्धार कर देते हैं।

जिनको धर्माचरण एवं योगाम्यासका किंचित्मात्र अधिकार नहीं है तथा तत्त्वज्ञान-प्राप्तिसे भी जो बिद्धत ही हैं, वे तृणादिक भी प्रभुक्ती कींड्राम्मि श्रीअवधकी रजके सम्बन्धमात्रसे समस्त दन्द्रोंसे विमुक्त हो परमपद—साकेत-वामको प्राप्त हो सये । धन्य है भगवन्क्रपा !

कृषाछ प्रभु कहते हैं कि जो भक्त प्रेमसे मेरा भजन करते हैं, उनसे मेरा इतना अभेदभाव हो जाता है कि वे मेरे आत्मामें रमण करते हैं और मैं उनके।

दया दुःखितीपर, वात्सस्य दोषयुक्त अस्पत्तीपर, मुक्कीलता दीन-हीन-मन्दजनीपर तथा उदारता अर्किचन दिरिद्रीपर ही मुक्कोभित होती है। अवतार लेकर प्रमु भक्तीके साथ इतनी आत्मीयता कर लेते हैं कि उनके सम्बन्धमे अपनी श्रेष्टताका भी अनुभव करने लगते हैं—

प्राप्त सा दस्यते सीते राजधानी पितुर्मम।' (वा० रा० ६। १३०। ५५)

'सीते ! देखो, यह मेरे पूज्य पिताजीकी राजधानी अयोध्य। दीख रही है । यह मेरा निजधाम है ।'—रेख कहकर दशरथजीके दिवंगत होनेपर चौदह वर्षके पश्चात् भी उनके सम्बन्धसे भगवान् श्रीराम अपनेको कृतार्थ मान रहे हैं। अभिप्राय यह कि मैं परत्रहा परमात्माका अवतार हूँ, यह बात कोई कदाचित् माने या न माने, परंतु मैं दशरथकुमार हूँ, क्या कोई इस बातमें भी कुछ शङ्का कर सकता है ?

यजातीयो यादशो यत्स्वभावः
पादच्छायां संश्रितो योऽपि कोऽपि,।
तजातीयसादशस्तत्स्वभावः

श्चिष्यत्येनं सुन्दरो वत्सलत्वात्॥ (सुन्दरवाहुसतव ३०)

'भगवचरणारिवन्दोंकी छायाका आश्रित जिस-किसी प्रकार-का, जो कोई भी, जिस किसी जातिका हो, जिस किसी प्रकारका और जैसे भी स्वभावका हो, प्रभु उसी जातिके, उसी प्रकारके और उसी स्वभावके बनकर कृपावात्सल्यवश उसका प्रेमपूर्वक आलिङ्गन करते हैं। वे कृपापरवश प्रेमियोंके प्रेमबन्धनमें प्रीतिपूर्वक स्वयं बँध जायँ तो उनको कौन रोक सकता है; क्योंकि भगवत्कृपा ही जोवलोककी रिक्षका है, धर्म-संरक्षण तथा प्रभुके आत्मीय जनोंकी सुरक्षा भी कृपाशक्तिके ही अधीन है। आदिकविकी उक्ति है—

. रिक्षता जीवलोकस्य धर्मस्य च परिरक्षिता॥
रिक्षता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रिक्षता।
(वा०रा०१।१।१३-१४)

#### कृपा और आत्मबल-

सुद्र विषयोंको मोगनेके लिये भी जब शक्तिकी आवश्यकता है, तब भगविद्वषयानुसंघानके लिये कितना अपिमित आत्मबल नाहिये—यह सभी विचारक समझ सकते हैं। 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।' (मुण्डक० २।२।३); परंतु जब कोई साधक प्रभुके प्रेमरसका आस्वादन करना चाहता है, तब वे करुणानिधान स्वयं कृपापूर्वक उसे वल (मुझे भगवत्प्रेम तो अवश्य प्राप्त होगा ही—इस प्रकारका उत्साह और विश्वास ) प्रदान करते हैं, जिसको पाकर जीय कृतार्थ हो जाता है।

देवफल्पमृजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम् ।

(वा० रा० २। २१।६)

प्रमु श्रीराम देवताके समान ग्रुद्ध, सरल और जितेन्द्रिय तो हैं ही, परंतु विलक्षणता यह है कि वे शत्रुओंपर भी कृपावत्सलता रखते हैं।

राम-रावण-युद्धमें रावण श्रीरामका नाम मिटा देना चाहता था। उसने घमासान युद्ध किया। सवका बदला चुका लेनेकी टान ली। प्रभुने रानुको संतुष्ट करनेके लिये अपनी कुछ शक्तिका प्रयोग कर दिखाया। रावणके रथ-आयुध सभी नष्ट हो गये, वह मरणीन्मुख हो गया, उस समय प्रभुके हृदयमें करणा छा गयी। द्याछ देव द्रवित होकर कहने लगे—

कृतं त्वया कर्म महत् सुभीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम्। तस्मात् परिश्रान्त इति न्यवस्य न त्वां शरें र्मृत्युवशं नयामि॥ (वा० रा० ६। ५९। १४२)

'तुमने आज बड़ा भयंकर काम (युद्धकर्म) किया है, मेरे अजेय वीरोंको तुमने आहत कर दिया है। आज तुम अत्यन्त थक गये हो, इसल्यि थके हुएको में वाणींसे मारना नहीं चाहता हूँ। कृपाछने कृपाकर पुनः स्पष्ट करते हुए कहा— प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविक्य रात्रिचरराज लङ्काम्। आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः॥ (बा० रा० ६। ५९। १४३)

भित्राचरराज ! जाओ, आज तुम विश्रान्तिके लिये लंकामें चले जाओ, तुम संग्राममें थककर बहुत ही लाचार हो गये हो। घरमें विश्रामकर, स्वस्थ होकर तथा नया रथ, घनुब-वाण, शस्त्रास्त्र आदिसे सुसजित होकर पुनः आना, तब मेरे बलको देखना।

कितनी कृपा है, कितनी निर्भयता है, कितनी शक्ति है | आचार्योंने प्रभुके इस कृपा-गुणका महत्त्वाङ्कन किया है—

यत्तादशागसमिर रघुवीर वीक्ष्य

विश्राम्यतामिति मुमोचिथ मुग्धमाजी ।

कोंऽयं गुणः कतरकोंटिगतः कियान्वा

कस्य स्तुतेः पदमहो बत कस्य भूमिः ॥

( अतिमानुपत्तव २७ )

''हे श्रीरघुवीर ! जो इस प्रकारके महाश्चनु देवकण्टक त्रिभुवन-विजयी रावणको आपने कृपापरवश्च 'जाओ, विश्राम करो?—कहकर प्राण-संशयसे मुक्त कर दिया, वह आपका विलक्षण गुण कैसा, किस कोटिका और कितना महान् है ! इस स्तुतिके योग्य अन्य कौन हो सकता है ?»

### भगवत्क्रपाका वैशिष्ट्य

( ठेखक—श्रीदिनेश नयन्तीलालजी रावल )

मनुष्य भौतिक समृद्धिमें शाश्वत सुख, संतोष, शान्ति और आनन्द हुँढनेका प्रयास करता है, परंतु भौतिक सुख खभावतः अपूर्ण और नाद्यवान् है, अतएव उससे स्यायी मुग्व कैसे मिल सकता है ! अपनी इस चेष्टामें ल मानव स्वतः भगवान्की ओर आकर्षित होता ाया संतों और सद्ग्रन्थोंका आश्रय लेकर अपने लि आप्यात्मिक मार्गकी खोज करता है। सुखकी में भटनते हुए मानवकी भेंट भौतिक सुखोंमें द माननेवाले और उसीको जीवनका परम और चरम माननेवाले लोगोंसे होती है, अतः वह भी भी तरह भौतिक सुख प्राप्त करनेका ध्येय बताता है। गम्भीर विचार, सत्सङ्ग,सत्-शास्त्र-अध्ययन या अन्य किसी से भी उसे जब यह दृढ विश्वास हो जाता है कि यह दु:खमय है, इसमें सच्चे सुखका लेश भी नहीं भन्न तो एकमात्र प्रभु ही मेरे हैं, तन उसे संतों भगवान्की अहैतुकी कृपाका दिव्य अनुभव होता है, वह ण सांसारिक जनोंकी कृपाकी अपेक्षा ईश्वरीय कृपाकी ताको समझता है।

मगवत्ह्रपाकी विशेषताके सम्बन्धमें विचार करते समय

ात स्पष्ट समझमें आती है कि भगवान् सर्वसुद्ध्द् हैं,

व उनकी कृपादृष्टि सब प्राणियोंपर एक-सी होती है;

उसके अनुभवका आनन्द जैसा ईश्वरीय मार्गमें जानेवाले

साधकको प्राप्त होता है, वैसा भगविद्धमुख लोगोंको

ता; क्योंकि ऐसे मनुष्य स्थूल सुख-दुःखको भगवान्की
अथवा अकृपाके रूपमें देखते हैं। वे इस बातको

जाते हैं कि मङ्गलमय भगवान्का प्रत्येक विधान

ात्रके मङ्गलको लक्ष्यमें रखकर निश्चित होता है।

बान् कहीं और कभी भी अकृपा नहीं करते।

सधारण मनुष्य कारणवश अपने सम्पर्कमें आनेवाले

र कृपा-अकृपा करते हैं, वैसी नीति श्रीभगवान्पर लाग्

ोती; क्योंकि वे तो अहैतुकी कृपा करनेके कारण

मज होते हैं।

श्वर-विमुख मानव साघारणतः घनवान् और सत्तावान् ही कृपा-याचना करता है, परंतु घन-सत्तावाला मनुष्य

किसीपर इपा करनेके पहले इस बातपर विचार करता है कि कृपाकाङ्की मनुष्य अपने लिये कितना उपयोगी सिद्ध हो सकेगा; क्योंकि वह कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों न हें', वस्तुतः अभावग्रस्त ही है, अतः वह याचकके अन्य गुण-दोषोपर ध्यान नहीं देता। याचक कृपाद्वारा वस्तुका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग, इसकी भी जानकारी वह नहीं रखता । फलतः भौतिक सुखोंकी ठाळसावाळा मनुष्य जनसाधारणके लिये दुःखरूप हो जाता है, परंतु भगवात्की कृपा करनेकी रीति इससे नितान्त पृथक है। वे जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उसके दोषोंको उग्र या सौम्य--किसी भी उपायसे दूर कर उसके अन्तःकरणकी शुद्धि करते हैं। क्योंकि भगवान्-को छल-छिद्र या कपट अच्छा नहीं लगता। परमार्थ-पथपर मिथ्याचारी या दम्भी नहीं चल सकता। इसलिये अध्यात्ममार्गके पथप्रदर्शक महापुरुष प्रभुमें ग्रुद्ध भावकी स्थापना करने तथा दम्भ या चतुराई न करनेकी सलाह देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान सर्वज्ञ और सर्वविद् होनेके कारण सब प्राणियोंके अन्तःकरणकी स्थितिको जानते हैं। अतः दम्भ करना भगवत्क्वपावर्षणको रोकनेके लिये छाता लगानेके सदश है।

श्रीभगवान् अहैतुकी कृपा करते हैं, यह बात सची होनेपर भी साधकंको सिद्धिके प्रलोभनमें न पड़कर साधन-मार्गमें आनेवाले आधिभौतिक और आधिदैविक विच्नोंसे कुब्ध न होकर इस मार्गका दृदतापूर्वक अनुसरण करना चाहिये । ऐसे दृद और श्रद्धाल साधकंके मार्गमें यदि विच्न भी आता है तो भगवत्कृपा उसका निवारण-कर उसे सही लक्ष्यतक पहुँचा देती है।

भगवत्कृपा श्रीभगवान्का स्वरूप ही है, इसिल्ये प्रम्पूर्णरूपसे इसका रहस्य स्वयं भगवान् ही जानते हैं। स्थूल मुखको भगवत्कृपा और स्थूल दुःखको भगवान्की अकृपा मानना बड़ी भूल है। साधनमार्गमें चलते समय दुःख या यातना भी भोगनी पड़े तो साधक उसे अपने प्रियतमका प्रसाद मानकर प्रसन्नतापूर्वक शिरोधार्य करता है। मद्यपि जगत्की दृष्टिमं भक्त दुःख और मातना

भोगता है, तथापि भगवत्कृपासे उसके मनमें शान्ति और आनन्दका समुद्र लहराता रहता है। यह भगवत्कृपाकी ही विलक्षणता है। भगवत्कृपा भक्तको सुख और दुःखमें धेर्यपूर्वक समान रहनेकी क्षमता प्रदान करती है। भक्तका धेर्य कैसा होना चाहिये, इसका वर्णन करते हुए किसी कविने कहा है—

मेरु तो हो पण जेनां मन नव हो मरने मांगी पड़े ब्रह्माण्डजी। विपति पड़े तो मे वणसे वहिजे सोह हरिजन ना प्रयाणजी॥

सचा भक्त तो दुःखको भी भगवत्कृपाका ही वरदान समझता हैं: क्योंकि दुःखमें उसको भगवान्का निरन्तर स्मरण होता है । अपने भक्तोंके प्रकार बतलाते हुए श्रीभगवान्ने आर्त भक्तको सर्वप्रथम स्थान दिया है; क्योंकि आर्त हृदयकी पुकार भगवान्के पास बीब्रातिब्रीब्र पहुँचती है और दुःखमें आर्तभावकी अपेक्षाकृत अधिकता होनेके कारण भगवत्कृपाका अनुभव शीव्रतासे होता है । इसी कारण माता कुन्ती भगवान्से याचना करती हैं कि प्रभो ! हमें सदा दुःख-ही-दुःख दो, जिससे निरन्तर आपका स्मरण होता रहे । भक्तकी दृष्टिमें भगवत्स्मरण ही सबसे बड़ा सुख तथा भगवान्का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुःख है ।

भगवत्कृपासे साधककी दृष्टि केवल बदल्दी द्दी नहीं, अपित नयी प्राप्त भी होती है। साधारण मनुष्य थोड़ी शारीरिक यातनासे त्रस्त हो जाता है, किंतु अनेक संतोंने जीवनके अत्यन्त कष्टप्रद यातनाकालमें भी भगवत्कृपाका दर्शन किया है और इससे प्राणान्तकारी कृष्टमें भी उनके मनकी स्थिरता तथा भगवत्कृपामें श्रद्धा बनी रही, उनका वह श्रद्धारूप दीप निरन्तर जलता रहा, जो आज भी असंख्य साधकोंका प्रथपदर्शन करता है और करता रहेगा।

भगवत्कुपाका एक अन्य वैशिष्ट्य यह भी है कि वह साधकको कदापि भगविद्वमुख नहीं होने देती, अपितु समस्त

निर्बक्ताओंकोपार करनेमें उसकी सहायता करती है।
मनुष्यके लिये अधोगतिका कारण बनता है, परंछु
अभिमानकी कारणरूपा , कामनाओंको भगवान्
कर देती है। जो कुछ होता है, वह केवल भगविद होता है—ऐसा विश्वास दिलाकर अर्थात् साधकका मिटाकर उसे पतनसे बचा लेती है; क्योंकि जो अ सम्पूर्ण कर्मोंका कर्ता मानता है, उसीके लिये बन्धनरूप होता है।

भगवत्कृपाका पापनाश्वक होना भी उसका वैशि कहा जाता है कि भगवत्कृपा पापहारिणी शक्ति भगवान्की वाणी है-- 'अत्यन्त दुराचारी मनुष्य अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो वह शीघ बन जाता है; क्योंकि उसने सत्यमार्गको प्रहण है (गीता ९।३०-३१)। इस भगवद्राणीसे हो जाता है कि भगवत्कृपाकी महिमा कितनी है और यह मनुष्यमें कितना अद्भुत परिवर्तन है । भगवत्कृपाका यह अप्रतिम चमत्कार है । शरण भगवान्की श्रद्धापूर्वक एकात्मभावसे श करनेपर भगवत्ह्या अपने प्रभावको प्रकट करत शरणापन्नके दुर्गुणोंको दूर कर उसे सद्गणोंका घाम है और इस प्रकार पाप और दुर्गुणके अनिवार अधोगतिसे बचा लेती है । भगवान् अन्तर्याः कारण साधनमार्गमें आगे बढ़नेके लिये साधककी वस्तुओंका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं व याचनापर भी उसे साधनमागंधे च्युत करनेवाली व नहीं करते । अतएव साधनाके मार्गमें हुढ रह भगवत्कृपा ही साधकका मुख्य आधार है । भ बिना साधन-मार्गमें प्रगति नहीं हो सकती, अतएर अन्य अवलम्बन छोड्कर केवल भगवत्क्रप अवलम्बन ग्रहण करना चाहिये । भगवत्क्रपाका अनन्त, अपार एवं असीम है, यहाँ तो उसका दिर करानेका प्रयत्न किया गया है।

### परम ऋपाछुसे याचना

いがくなく

अब तौ कृपा करौ गोपाल । दीनवन्धु करुनानिधि स्वामी अंतर परम कृपाल ॥ जग आसा विषफल मत स्वातौ प्यावौ भक्ति रसाल । कागरिया' पर दया करौ कित जन दुख हरन दयाल ॥



( नागर-समुचय )

### भगवत्कृपाका रहस्य

( लेखक---माचार्यं श्रीविश्वम्भरजी दिवेदी )

भगवत्कृपा भक्ति-येदान्तका प्रमुख अङ्ग है । भगवदनुकम्पा, भगवदनुम् आदि इसके अनेक नाम हैं। भगवदनुपाकी अमृतमयी वृष्टि जवतक भक्तके भाव एवं हृदय-जगत्में नहीं होती, तवतक भीतर-वाहर सर्वत्र व्याप्त भगवान् भी उसके लिये नहीं के समान होते हैं; क्योंकि भगवान् सर्वप्रथम भाव अथवा भावनामें ही अस्तित्व म्रहण करते हैं। भाव ही भगवान्की सगुण, साकार एवं सापेक्ष सत्ताका मुख्य कारण है।

रामचरितमानसमें भगवान् शंकरका एक ऐसा ही दिव्य प्रेमभाव भगवान्के सर्वत्र व्यापक होनेकी घोपणा करता है। यदि उन्हें प्रकट देखना है तो पहले अपने हृदयमें उसी प्रेमभावको जगाना होगा, जिसके वशीभूत हो भगवान् सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं—

हरि व्यापक सर्वन्न समाना।प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना॥
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं।कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥
अग जगमय सब रहित बिरागी।प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥
(१। १८४। ३-४)

प्रत्येक मनुष्यकी भावात्मक तरलता उसे वलपूर्वक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर आदि कुप्रवृत्तियोंमें वहा ले जाती है, किंतु वही भावात्मक तरलता उन्हें भगवान्की शरणमें तबतक नहीं ले जा पाती, जबतक वह ख़यं भगवत्रस्पासे स्वच्छ, पवित्र एवं सत्त्वगुणी नहीं वन जाता।

साथ ही हम यह भी जानते हैं कि चराचर प्राणियोंका अकारण कल्याण करनेके लिये अमृतस्वरूपा भगवत्कृपा उनपर अविराम बरसती ही रहती है, फिर भी उनका भाव-क्षेत्र परिष्कृत एवं संस्कृत नहीं होता। जैसे पानीमें भी मछली प्यासी ही रह जाती है, उसी तरह वे अपने जीवनमें भगवान्की और उनकी अजस्त-कृपाकी अनुभूति नहीं कर पाते।

भक्ति-सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनमें निरन्तर विद्यमान रहनेवाली भगवत्कृपाकी श्रद्धा-विश्वाससे युक्त साधना द्वारा अनुभूति हो जाना ही भगवत्प्राप्ति किंवा भगवत्-साक्षात्कारमें हेतु है।

#### भगवत्कृपाका खरूप--

भगवान्की सतत प्रवाहशीला सहज कृपा सार्वकालिक है। न वह कालसापेक्ष है और न साधनोंपर ही निर्भर करती है। वह अहैतुकी है, अतएव अकारण ही सवपर वरसती रहती है। वह देश, काल, वस्तु और व्यक्तिसे परे भी है और उन सबमें अनुस्यूत भी । वह रूप-रहिता रहकर भी सर्वरूपोंमें प्रकाशित होती है। वह अपने मूलाधारमें एकरस है। आशय यह कि कृपा और कृपाछ दो मिन्न तत्त्व नहीं हैं। हम कृपाछसे इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति आदिकी जो कुछ भी अभिलाषा रखते हैं, वह हमें 'अभिलाषिणी' नामक भगवत्कृपासे ही प्राप्त होती है।

इस प्रकार जब जहाँ जो कृपालुका स्वरूप है, तब वहीँ वही कृपाका भी स्वरूप है। वास्तवमें भगवान्की मूर्ति ही भगवत्कृपाका रूप है, भगवान्के विग्रहसे भिन्न भगवत्कृपाका कोई दृश्य रूप नहीं है । अतः सभी भगविद्वभूतियों अरूपिणी भगवत्कृपाका स्वरूप झलकता है; क्योंकि वे स्वयं भगवान्के ही तजस-अंशसे उत्पन्न हैं । अतएव घोर तमसाच्छन विश्व-प्रपञ्चमें भी हमारे अन्तर्वाह्य नेत्रोंके भीतरसे जो सूर्य-ज्योति एवं आशाका प्रकाश वेरोक-टोक झाँकता हुआ प्रतीत होता है, वह भगवान्की कृपाकी ही मङ्गलमर्या ज्योति

<sup>--</sup>१. मत्तः परतरं नान्यत् किंनिदस्ति धनंजय । मयि सर्वमितं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

<sup>(</sup>गोता ७।७)

२ गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न।

<sup>(</sup>मानस १।१८)

३. प्रभु मूरति कृपामयी है।

<sup>(</sup> Po 40 200 )

४. यम्बिम्हिम्त सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा । तत्त्वदेव।वगच्छ त्वं मम तेजोंऽज्ञसम्भवम् ॥

<sup>(</sup>गीता १०। ४१)

है। वह जीवमात्रको सतत प्राप्त होती रहती है। इसे पाना नहीं होता, केवल पहचानना पड़ता है। यह सार्वकालिक है, अतः इसकी प्राप्तिक हेतु फिसी विशेष समयकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। सतत प्रवाहशीला होनेसे जीवमात्रको इसका सुखद-शीतल स्पर्श प्राप्त होता रहता है।

इस प्रकार यद्यपि यह त्रिकाळावाचित 'कुपांग् तत्वतः एकरस, अखण्ड एवं अविनाशिनी है, तथापि जीवमात्रके कल्याणके लिये तथा उसके प्रेय एवं श्रेयकी समस्त सुविधाएँ जुटाने-हेतु वह स्वयं कभी जननी, कभी उजीवनी, कभी प्रयोधिनी, कभी प्रपिश्चनी, कभी शिक्षाप्रदायिनी, कभी प्रणियनी, कभी अभिळापिणी, कभी प्रापणी एवं कभी अभिन्यक्षनी आदि अनेक रूपोंको प्रहण करती रहती है, जिनसे जीवमात्रको ऐहिक और पारलौकिक श्रेय प्राप्त करनेके स्वस्तर एवं यथायोग्य सुविधाएँ प्राप्त होती रहती हैं।

निःसंदेह सर्वद्यः सर्वद्यक्तिमान्। स्वाचीनः, परम प्रेमास्पद् एवं परम इपाद्ध परमेश्वरकी क्निण स्वयं उनका ही एक 'सहल स्वभाक' हैं। जो कभी किसी निमित्तके चिना ही भागवत आनन्दका तरस्य-से-तरस्य पावन प्रवाह दनकर जगत्का सतत कल्याण करता है । इस पावन प्रवाहये स्वयं उन्हींके सौन्दर्यः, औदार्यः, सौशील्य एवं माधुर्यः आदि गुणींकी सुरिभ तथा शीतस्त्रता मिश्रित रहती हैं। जिसे पाकर अर्थात् जिसका अनुभव करके जगत्के प्राणिमात्र कृतार्थ हो जाते हैं।

#### दुःख-शोकादिमें भी हितकारिणी भगवत्कृपा-

जपर वर्णित भगवत्कृपाके स्वरूपसे कदाचित् यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या दुःख-शोकादिकी अवस्थामें भी भगवत्कृपाका हितकारिणी होना अनुभव-सिद्ध है ! पदि है तो इसका प्रमाण क्या है !

इसका उत्तर यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवक्तमाका परिणाम अथवा फल सर्वदा सुखद एवं आकर्षक ही होता है, अतः प्रमुक्ती कृपाका एक रूप आकर्षिणी। भी हैं; किंतु वह प्रारम्भमें विकर्षिणीका रूप ग्रहण करके ही आती है। यह विकर्षिणी भी अपना सहज सौरभ तभी प्रकट करती है, जब वह हृदयमें प्रपञ्च-संवेदनके 'तापनी' बन चुकती है । आशय यह है कि जब ईश्वर-वियोगिनी वृत्ति प्रपञ्च-संयोगमें ताप और ज्वालाका अनुभव करने लगती है-संसारकी सुरिभर्मे दुर्गन्धकी, रसमें विष, सौन्दर्यमें कुरूपता, सुकुमारमें मारकत्व, खरमें नीरस एवं कर्णभेदी गडगडाहट, प्रिय सम्बन्धमें बन्धन, समतामें विषमता तथा आत्मत्वमें परत्वकी दारुण प्रतीति करने लगती है, तब यह 'तापनी' जीवका संसारसे विकर्षण कर उसे प्रमुक्ती आकर्षण-षारामें डाल देती है। उस समय उसे ऐसा अनुभव होता है-भेरा भी कोई प्रेमी है। मैं अकेला और असहाय नहीं हैं। कोई गेरी ओर अवलम्बनका वरद इस्त बढ़ा रहा है। वह मझे अपनी ओर बलपूर्वक खींच रहा है। वहीं मेरा वास्तविक पियतम है, जो भुझ-सहस्र संसार-परित्यक्तको भी अपना रहा है। उसीके पास मेरा वास्तविक निवास है। अवतक तो मैं कोर अन्वकारत, भ्रममें, पराये घरमें भटक रहा था। दयनीय जीवन काट रहा था, भ्रमवश दुःखको सुख मान बैठा था। मैं जहाँ हूँ, वहाँ तो प्रकाश, शान्ति और सुखर्मे-से एक भी नहीं है। मुझे अपने प्रियतमके उस रसमय-मधमय प्रदेशमें चला जाना चाहिये, जहाँ सतत सुख-शान्ति एवं प्रकाशस्वरूप केवल वही-वह नित्य विहार करता है । मानवकी उक्त प्रकारकी अनुभृति ही इस तथ्यमें प्रमाण है कि दुःख-शोकादिकी भगवत्कपा हितकारिणी ही होती है।

#### भगवत्कृपाके विभिन्न रूप-

सामान्यतः अनुकम्पा, दया, कृपा, कृष्णा आदि शब्द प्रायः एक ही अर्थमें बोले जाते हैं, किंतु भक्ति-सिद्धान्तकी दृष्टिसे देखनेपर वस्तुतः इन शब्दोंमें भेद है।

५. प्रस्तुत संदर्भसे मिलाइसे—

<sup>(</sup>क) अनुग्रहाऽयं भवतः कुत्ती हि नो दण्डोऽसर्ता ते खलु कल्मवापहः । यद् दन्दश्कत्वममुख्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः ॥ ( श्रीमद्भा० १० । १६ । ३४ )

<sup>(</sup> ख ) भिष्तुगीतम्–( तितिक्षुद्विजोपारुयान ) श्रीमद्वागवत, एकादश स्कन्धः २३वाँ अध्याय ।

<sup>(</sup>ग) विपदः सन्तु नः शहवत्तत्र तत्र जगद्वरो । भवतो दर्शनं यत् स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

अनुकम्पा एक ऐसा भाव है, जो किसी स्वामीके हृदयमें रेवककी असहायावस्था, विवशता एवं अत्यन्त समर्पण-शील्ताका अनुभवकर उसके उपकारार्थ उत्पन्न होता है।

दया वह भाव है, जो किसी विपन्न, दीन-हीन, दुःखी भ्यक्तिके प्रति जाग्रत् होता है। अतएव यदि हम करणाको इस विपयके अन्तर्गत न लें तो दया और करणा प्रायः समान दशाओं एवं समान आलम्बनोंको पाकर जाग्रत् होते हैं। अनुग्रह और पृष्टि शब्द अवश्य ही कुपाके अधिक निकटवर्ती हैं।

अब केवल 'कृपा' शब्द रह जाता है, वह उक्त शब्दोंका खजातीय होकर भी भावकी दृष्टिसे वस्तुतः उनसे पर्याप्त मात्रामें आगे हैं । कृपा—विशेषतया भगवत्कृपा, जिसे इम समझनेका प्रयास कर रहे हैं: न तो किसी बातावरण-विशेषपर आश्रित है और न किसी विशिष्ट आलम्बनपर ही अनिवार्थतः निर्भर है। वह तो भगवानको ऐभर्यवान् और प्रभुको प्रभुतासम्पन्न तथा विभुको व्यापक बने रहने-हेतु बाध्य करनेवाली उनकी अपनी नैसर्गिक प्रकृति-शक्ति है, जिसके बाहर भगवान कभी रह ही नहीं सकते । वह भागवती कृपा ही भगवानकी चक्रवर्तिनी शक्ति तथा उनकी अपनी परम प्रेयसी पटरानी है, वही अखिल ब्रह्माण्डकी योग-क्षेम-व्यवस्थापिका साम्राज्ञी तथा कर्म-प्रवाहमें पतित एवं सतत जन्म-मरणके भवचक्रमें पड़े हुए सम्पूर्ण भूतोंको अपनी-अपनी भुक्ति अथवा मुक्तिके लिये निर्वाध अवसर देनेवाली त्रिशक्ति स्रोतस्विनी त्रिवेणी है। इससे जीवमात्रका हित-ही-हित होता है, वह चाहे कर्मप्रवाहकी किसी भी स्थितिमें क्यों न हो । यह 'कृपा' ही एक ऐसा पारमार्थिक तत्व

हैं। जो स्वयं ही अपने धारक अथवा आधारकी केन्द्रीय शक्ति बन मया है। 'कृपेंच प्रभुतां नता' अर्थात् कृपा स्वयं ही प्रभुकी 'प्रभुता' वनकर समस्त चराचर प्राणिमात्रके लिये लोकिक '(इतः और पारलोकिक भेय विलेर रही है। सम्पूर्ण विश्व उसकी एकरसा ममतामयी छायामें पालित-पोषित एवं समृद्ध हो रहा है।

#### भगवत्कृपानुसूति--

भक्तिमार्गी सावनाका भावयोगी सर्वप्रथम अद्भाका सम्बल लेकर इस मार्गमें प्रवेश करता है। भावनाके मन्दि॰में आविर्भूत भगवान्को वह कभी मन-मन्दिरमें, कभी भगवानकी प्रतिमाओंमें और कभी विभूतियोंमें मानसिक भावनाद्वारा प्रतिष्ठित कर उनकी उपासना करता है । उसकी उपासना नवधाभक्तिकी पद्धतियोंसे नित्य-निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होती रहती है। इस साधनावस्थामें उसे भगवरहापाका परोक्ष बान ही रहता हैं; क्योंकि तबतक उसकी साधना शास्त्रोपदेश, गुरुदीक्षा एवं भक्तिमार्गी रूढियोंकी लीकपर ही चल रही होती है। साधककी यह जीवन-स्थिति भगवत्क्रपाके परोक्ष ज्ञानका फल है। यही स्थिति अत्यन्त दृढ एवं पृष्ट होकर भगवत्कपाकी 'परोक्ष-प्रतीतिंग्का स्थान ले लेती है। यहीं आकर साधककी श्रद्धा विश्वासमें समरस होकर अचल हो जाती है। कितने ही प्रलोभन, आकर्षण एवं संकट आयें, उसे डिगा नहीं सकते, किंत्र अबतक भी भगवत्कृपाकी अपरोक्षानुमृति उसे सिद्ध नहीं होती है, यद्यपि उसकी भूमिका तैयार हो चुकती है।

भगवत्क्वपाकी अपरोक्षानुभृति, जिसे हम सञ्चे अर्थमें भगवत्क्वपानुभृति कह सकते हैं—उस साधकके जीवनमें तब जगती है, जब भगवत्स्वरूपमें तदाकार एकमात्र वृत्तिमें समरस हुआ उसका अन्तःकरण अन्य

( उ० रा० च० ३।४७)

(मानस ७।७।४)

६. एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद् भिन्नः · · · · · · · · सिल्लिमेव तु सत्समत्तम् ॥

७. तीन शक्तियाँ — सर्जन, पालन एवं प्रलयकी त्रिमूर्ति शक्ति ।

८. सुरसरि समसव कहेँ हित होई।

९. जानें बिनु न हो परतीती। बिनु परतीति हो निहं प्रीति॥
प्रीति बिना निहं भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई॥

<sup>(</sup>मानस १।१३।५)

सभी प्रकारकी चित्तवृत्तियोंसे रहित होकर भगवान्के सिचदानन्दघन स्वरूपमें इतना तन्मय हो जाय, ऐसा ओत-प्रोत हो जाय कि उसे देह-गेह आदि पार्थिव एवं स्वर्ग-मोक्ष आदि अपार्थिव पदार्थोंकी स्मृति भी न रह जाय। यही भगवत्कृपानुभूति है।

भगवत्कृपाकी ऐसी भाव-समाधिके परमानन्दमें लीन भक्तको समाधि और व्युत्थान—सभी दशाओंमें, भीतर-बाहर सभी स्थानोंमें, ब्रह्मासे लेकर तृणसमूह पर्यन्त सभी प्राणी-पदार्थोंमें, तथाकथित सुख-दुःखमयी सभी परिस्थितियोंमें, ऊँच और नीचमें सर्वत्र केवल भगवत्कृपाकी हो अनुभृति होती है। वह सब कुछके रूपमें और सब कुछमें भगवत्कृपाको ही पाकर अमर हो जाता है। उसकी समस्त अनुभृतियाँ समाप्त हो जाती हैं और वह भगवन्मय अथवा भगवत्कृपामय होकर कृतकृत्य हो जाता है।

भागवत आनन्दके अनुभवको प्राप्त भक्त भी भगवत्कृपाका आश्रय नहीं छोड़ता । रामचिरतमानसमें भी माता सीता भगवान्की परमाद्या आह्वादिनी शक्ति अपने सर्वश्रेयस्करी रूपमें भगवत्कृपाकी ही अभिव्यक्ति हैं—

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्॥ (मानस १ इलोक ५)

'जो उत्पत्ति, स्थिति (पालन) और संहार करनेवाली, क्लेशनाशिनी तथा सम्पूर्ण मङ्गलोंकी प्रदात्री हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा सीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ।

पारमार्थिक तत्त्व तो यही है कि भगवत्त्रमा चाहे आकर्षिणी हो या विकर्षिणी, परंतु उन दोनोंका परिणाम मङ्गळमय ही होता है।

#### भक्त और भगवत्कृपा—

भक्ति-सिद्धान्तमें भगवत्रुपा ही भगवत्प्राप्तिका मूल आधार है।

श्रीमद्भागवतमहापुराणके अवलोकनरें ज्ञात होता है कि ध्रुव और प्रह्लाद—दोनों ही भक्त थे। दोनोंके हृद्यमें प्रभुकी प्रभुता किंवा उनकी कृपाके प्रति अगाध श्रद्धा एवं असीम विश्वास था। यहाँ भक्तिके क्षेत्रमें दोनोंको ही यदि हम किसी विश्वास था। यहाँ भक्तिके क्षेत्रमें दोनोंको ही यदि हम किसी विश्वाहर केवल भक्तके रूपमें देखें तो हमें ज्ञात होगा कि साधना और सिद्धि—दोनों दृष्टिगेंसे भगवत्कृपाने दोनोंका समानरूपसे पालन-पोषण किया और उन्हें भक्तिके चरम लक्ष्य भगवत्सांनिध्यकी प्राप्ति करा दी, जिसे पाकर वे भक्तयुगल कृतार्थ हो गये, धन्य हो गये। ध्रुव अटल पद पा गये और प्रह्लाद भक्तिश्रोमणि वन गये।

इस प्रकार भगवत्कृपाके अमृत-कणोंकी अनवरत दृष्टि हो ग्रही है। जिन भाग्यशाली मानवोंके दृदय भगवद्गक्तिके द्वारा जिस रूपमें ग्रुद्ध हो गये हैं, उन्हें उसी अनुपातसे उसका रसास्वाद मिलता है। अतः भगवत्कृपाका रहस्य समझनेके लिये सभीको उसका आश्रय लेकर भगवद्भक्तिमें प्रवृत्त हो जाना चाहिये।



#### जय जय जय श्रीकृपानिधान

गये कर्मन के वंधन, मिट्यौ मोह सुझे सुस्थान ॥ भक्ति-पंथ दरस्यौ अनुरागी, सुझे सन्द खरूप निदान । नहीं देखत उलूक सकामी: है जद्यपि दिनकर विद्यमान ॥ राजत एक सरवोपर, महा और बढयौ प्रताप समान । 'दामोदर' सुर मुनि वंदित, हित श्रीकृपानिधान ॥ जय जय



#### भगवत्कृपाका कारण

( टेखक--श्रीअशोककुमारजी विद्यार्थी )

भगवत्कृषाका कारण क्या है ? यह एक विचारणीय प्रदन है।

संत तुलसीदामजीका कथन है कि भगवरक्षपाका कोई भी कारण नहीं । वह अकारण ही होती है । यदि उसका कोई कारण माना ही जाय तो वह भगवान्का कोमल-चित्त और दयाल होना ही है—

कोमल चित अति दीन दयाला। कारन विनु रघुनाथ कृपाला॥ ( मानस ३ । ३२ । १ )

× × ×

बिनु कारन दीन दयाल हितं। छबि धाम नमामि रमा सहितं॥ (मानस ६। ११० के उपरान्त छंद)

स्वामी श्रीरामानन्दान्वार्यजीका कथन है कि सभी साधनोंसे हीन होना ही भगवत्कृपा-प्राप्तिका साधन है—

भगवत् (कृपा) प्राप्त्युपायो हि सर्वसाधनहीनता। (रामानन्ददिग्विजय १५। ११२)

नारदजीका कथन है कि भगवत्कृपाकी प्राप्ति महात्माओंकी कृपा अथवा भगवत्कृपाके लेशसे होती है । महात्माओंकी सङ्गति दुर्लभः अगम्य और अमोघ है । वह सङ्गति भी भगवत्कृपासे ही मिल्रती है; क्योंकि भगवान् और संतोंमें भेदका अभाव है—

मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशाद्वा । महत्सङ्गस्तु दुर्छभोऽगम्योऽमोघश्च । लभ्यते तु तत्कृपयेव । तस्मिसाज्जने भेदाभावात् । (ना० भ० स्० ३८-४१)

कतिपय आचार्य भगवत्प्राप्ति या भगवत्कृपाका कारण भगवत्कृपाको ही मानते हें—'माँ! तुम्हारी प्राप्ति अखण्ड पुण्यसे नहीं होती, अतः पुण्यके होनेसे होती है और न होनेसे नहीं होती—ऐसा तर्क-वितर्क करना ही व्यर्थ है। वह (आपकी प्राप्ति) तो आपकी कृपासे ही होती है, उसे (पाप) रोक नहीं सकते और उस कृपाकी प्राप्ति हो जानेपर कार्यनाहाकी चिन्ता कैसी? यदि तुम इस गुणरहित पुत्रका परित्याग कर दोगी तो आज तुम्हारी वह करुणा व्यर्थ हो जायगी, वस, मुझे इसी वातकी चिन्ता है। इस विषयमें रेरे चचनपर सबका एकमत होगा; क्योंकि जिस जलमें गंदगी नहीं है अर्थात् जो ग्रुद्ध है, उसकी शुद्धता नहीं की जाती।'—

नावासिरस्ति तव मातरखण्डपुण्यात् तसात्तद्सि न च वेति वृथा वितर्कः । सा तु त्वदीयकृपयेव न सा प्रध्ण्या हेतौ स्थिते किमिति कार्यविपत्तिचिन्ता ॥ हास्यस्यमुं यदि सुतं गुणलेशशून्यं कारण्यमय विफलं तु तवेति चिन्ता । स्यादैवयमस्यमिह मे वचने समेषां शोध्यं विनास्ति न हि शोधकता जलस्य ॥

इस प्रकार उक्त कथनोंसे प्रमाणित होता है कि भगवत्कुपाका कारण संत-कृपा है और संत-कृपाका कारण भगवत्कुपा है।

परंतु यदि यह माना जाय कि भगवत्कृपा अकारण है तो 'कारणाभावे कार्याभावः' अर्थात् कारणके अभावमें कार्यका अभाव होता है—इस सिद्धान्तके निपरीत है। यदि भगवत्कृपाका कारण भगवत्कृपाको ही माने तो अपनी ही अपेक्षाके कारण आत्माश्रय (स्वापेक्षापादकोऽनिष्टप्रसङ्ग आत्माश्रयः) दोण होता है । यदि भगवत्कृपाका कारण संत-कृपा और संत-कृपाका कारण भगवत्कृपा माने तो या तो परस्परापेक्षित्वके कारण अन्योन्याश्रय (स्वापेक्षितत्वनिवन्धनोऽनिष्टप्रसङ्गोऽ-न्योन्याश्रयः ) अथवा परम्पराके विराम न होनेके कारण अनवस्था ( अन्यवस्थितपरम्परारोपाधीनानिष्टप्रसङ्गो-**ऽनवस्था )** नामक दोप आता है। इसलिये कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी कथन असमीचीन हैं। कारणरूप है । इसलिये परंत भगवत्कृपा स्वतः अकारण माननेसे 'कारणाभावे कार्याभावः'के सिद्धान्तसे विरोध नहीं होता; क्योंकि वहीं कहा गया है कि कार्यके अभावसे कारणका अभाव नहीं होता---'न तु कार्या-भावात् कारणाभावः। भगवत्कृपाको कारणरूप माननेपर इसमें आरोपित उक्त आत्माश्रय दोष भी नहीं आता; क्योंकि स्वाश्रित होना कारणका गुण है, दोप नहीं। इसी प्रकार संत और भगवान्में अमेद (तिसासजने भेदाभावात्) माननेपर अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता और अनादि होनेके कारण प्रमाणकीय अनवस्था होनेसे दोप नहीं है—'बीजाङ्करवत् प्रमाणकीयमनवस्था न दोपाय, अनादित्वात् ।

यदि भगवत्कृपाका कोई कारण माना जाय तो वह अनादि,

अनन्त और नित्य नहीं हो सकती, परंतु भगवत्स्वरूपा होनेसे वह अनादि, अनन्त तथा नित्य है।

अतएव उपर्युक्त समी कथन समीचीन हैं और भगवत्कृपाको स्वतन्त्र बतलाना भी यथार्थ है। संत-कृपा भी भगवत्कृपासे ही होती है—

अब मोहि भा भरोस हनुमंता।बिनु हरि कृपा मिर्लाह नहिं संता॥ जौं रघुबीर अनुग्रह कीन्हा।तौ तुम्ह मोहि दरसु हिंदि दीन्हा॥ (मानस ५।६।२-३)

मानसमें महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं— तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हिह स्घुनंदन।जानिह भगत भगत उर चंदन॥ ( २ । १२६ । २)

मानसके उत्तरकाण्डमें कहा गया है— अति हरि कृपा जाहि पर होई।पाउँ देइ एहिं मारग सोई॥ (७।१२८।२)

अतः भक्त अपनेको केवल कारणरहित भगवत्कृपाकी शरणमें अर्पित कर कहता है—

सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः। पापपीनस्य दीनस्य श्रीरामः शरणं मम॥ रघुपते करुणावरुणालय त्वमसि दीनसमुद्धरणवती। अत इदं विनयामि पुनः पुनः

सहजया दयया परिपाहि माम्॥

'सम्पूर्ण साधन-सम्पत्तिसे रहित, चारों ओरसे(विपयोंके)

पराधीन और बढ़े हुए पापवाले मुझ दीनके श्रीराम
ही रक्षक हैं। हे रघुपते! करुणा-सिन्धो!! आपने तो दीनसमुद्धरणका ब्रत ले रखा है। अतः वार-वार में यह विनय
करता हूँ कि आप अपनी स्वाभाविकी दयासे मेरी रक्षा
कीजिये।

# भगवत्कृपाकी अभिन्यक्ति

( हेखक--श्रीआनन्दस्वरूपजी ग्रप्त )

विश्वके मूलमें जो एक अखण्ड चेतन-तत्त्व है, जो सृष्टि, स्थिति तथा संहारका आदि कारण है, जो प्रत्येक जड तथा चेतन पदार्थका परम आत्मा है, जिसकी सत्तामात्रसे अखिल विश्वकी तथा विश्वके प्रत्येक जीव ( प्राणी )की [ ऋत ( अर्थात् सृष्टिके निश्चित नियमों )के आधारपर ] अनवरत अर्ध्वगति हो रही है, वही समष्टि चेतनतत्त्व भगवत्तत्त्व है।अग्निकी चिनगारीके समान या सूर्यकी किरणके समान जीव उसी भगवत् तत्त्वकी व्यष्टिरूपमें अभिव्यक्ति है । समष्टि भगवत्-तत्त्वसे प्रकट होकर व्यष्टिरूप जीव-तत्त्व कर्मफलके रूपमें सुख-दुःखको भोगता तथा अनेक उतार-चढ़ावका अनुभव करता हुआ अन्तमें उसी भगवत्-तत्त्वमें लीन हो तद्रूप हो जाता है। इसी क्रमको जीवकी कर्ध्वगति कहते हैं । इस संसारवृक्षका मूल ( अर्थोत् समष्टिरूप अखण्ड चेतन सत्ता ) ही इसका ऊर्ध्व है, उस अर्घ अर्थात् मूलकी ओर जीवकी ऐन्छिक अथवा अनैन्छिक गति ही उसकी अर्ध्वगति है और जीवोंकी इस नैसर्गिक ऊर्ध्वगतिमें भगवत् तत्त्व अर्थात् भगवान्की ओरसे निरन्तर जो सहायता प्राप्त होती रहती है, वही भगवत्कृपाका पारमार्थिक स्वरूप है । भगवत्कृपाके इस स्वरूपकी ही विविध अनुभवगम्य लौकिक रूपोंमें अभिन्यक्ति होती रहती है।

अलौकिक भगवत्-तत्त्वका तथा भगवत्कृपाका लोकमें जो सर्वश्रेष्ठ उपमान मिल सकता है, वह सूर्य तथा उसका तेजोमय प्रकाश है । सूर्यका प्रकाश विना किसी पक्षपातके सर्वसाधारणको प्राप्त हो रहा है। सूर्यके तेज और प्रकाशसे संसारका प्रत्येक चर-अचर पदार्थ अनुप्राणित एवं प्रकाशित है । इसी प्रकार सृष्टिकी स्थितिके निमित्त भगवत्कृपाका प्रवाह विना किसी भेद-भावके अनवरतल्पसे प्रवाहित होता हुआ इस महान् संसार-वृक्षका सिंचन कर रहा है । इस संसार-वृक्षका सर्वश्रेष्ठ फल मनुष्य है; क्योंकि वह ज्ञानपूर्वक इस अजस प्रवाहित भगवत्कृपाका आस्वादन करनेमें समर्थ है। माताके गर्भाशयमें मनुष्य-शरीर एक विन्दसे विकसित होकर शिशु-शरीरके रूपमें परिणत हो जाता है, गर्भाग्यसे बाहर आनेपर उसके पोषणके निमित्त माताके स्तनोंमें दूधका बनना तथा माता-पिताके हृदयमें उत्पन्न ममता और स्नेहके कारण उनका शिशुके पालन-पोषण, संवर्धन-शिक्षण आदिमें निमित्त होना, मनुष्यके जीवनयापन-के निमित्त अन्य प्राणिवर्ग तथा वनस्पतिवर्गकी उत्पत्ति, सर्य तथा चन्द्रमा द्वारा प्रकाशकी यथोचित व्यवस्था और काल-विभाजन, ताप, वर्षा आदिका यथासमय प्राप्त होते रहना, विभिन्न रोगोंसे पुनः-पुनः आक्रान्त होनेपर भी स्वाभाविक जीवनिक्रियाद्वारा शरीरका पुनः स्वास्थ्य लाम करना तथा विषयोंसे आकान्त मानव-मानसका उचित समय पाकर पुनः ज्ञानके प्रकाशसे आलोकित हो उठना एवं उच्च तथा सात्त्विक भावनासे समन्वित हो जाना—यह सब कुछ भगवत्कृपाके कारण ही होता है । इस प्रकारकी सार्वजनीन भगवत्कृपाको समष्टिरूप भगवत्कृपा कहा जा सकता है।

परंतु जिस प्रकार व्यक्तिविशेषके द्वारा किसी विशेष साधन तथा उपायसे किसी मौतिक उद्देश्यकी पूर्तिके लिये, अपने लिये या समूहविशेषके लिये, सूर्यका विशेष तेज एवं प्रकाश प्राप्त करना सम्भव है—जैसे आजकल पृथ्वीपर विखरे हुए सूर्यके तेज और प्रकाशको वैशानिक साधनोंद्वारा संग्रहीत करके ऊर्जीमें परिणत करनेकी योजना बनायी जा रही है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आध्यात्मक साधनोंद्वारा अपने लिये भगवत्कृपाको विशेषरूपमें भी प्राप्त कर सकता है और उस कृपाका सहारा पाकर तीव्र गतिसे शीव्रातिशीव्र कपर उठने या अपवर्णकी प्राप्तिमें समर्थ हो सकता है । कभी-कभी भगवान् स्वयं ही किसी व्यक्तिके कष्टनिवारणके लिये या उसपर अकस्मात् आयी हुई विपत्तिको हटानेके लिये अपनी सहज कृपा करते हैं । भगवान्की यह अहेतुकी कृया प्रायः सभी प्राणियोंको समय-समयपर

मिलती रहती है, चाहे वे इसका अनुभव करें यान करें। भगवान् रुद्र होनेपर भी शिव हैं, मृत्युरूप होनेपर भी अमृतस्वरूप हैं। सृष्टिका संहार पुनः उसे नवीनता प्रदान करनेके लिये ही होता है; पतझड़के पश्चात् ही वृक्षोंपर नये और कोमल पत्तोंकी बहार सम्भव है, मृत्यु भी मनुष्यको नवीन जीवन प्रदान करनेके लिये होती है, शरीरकी व्याधि प्रायः शरीरको खच्छ तथा निर्मल करनेके लिये ही आती है। मनुष्य अपने इकलौते पुत्रकी मृत्युसे या धन-नाश आदि अनेक कारणोंसे अगाध शोकसागरमें इव जाता है, मालूम पड़ता है कि उसका अब इस शोकसागरसे उद्धार नहीं होगा, परंतु कालकी महिमा या भगवत्कृपाका चमत्कार ही है कि समय बीतनेपर उसका वह शोक न जाने कहाँ विलीन हो जाता है और वह अन्य पुरुषोंकी तरह (भगवान्की मायासे मोहित होकर ) पुनः लोक-न्यवहारमें लिप्त हो जाता है। मनुष्यके ऊपर महान्-से-महान् संकट आते हैं, वह समझने लगता है कि अत्र वह सदाके लिये नाशको प्राप्त हो गया, परंतु जव उम संकटके ववंडरमें भी उसकी जीवन-कली कुसुमित हो जाती है, तब वह यदि सहृदय हुआ तो समझने लगता है कि मगवान् वस्तुतः रुद्र होते हुए भी शिव हैं। धन्य हैं वे व्यक्ति, जो अपने आपको भगवत्कृपाका पात्र बनानेका सच्चे हृदयसे निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही भगवान्के पोषण-कार्यमें साधनरूप बनते हैं ।

山でへんくんくんくんくんくん

## 'करिंहैं कृपा निबाहि'

भजौ सुत, साँचे स्थाम पिताहि।
जाके सरन जात ही मिटिहै दारुन दुखकी दाहि॥
कृपावंत भगवंत सुने मैं छिनि छाँड़ो जिनि ताहि।
तेरे सकल मनोरथ पूजें जो मथुरा लों जाहि॥
वै गोपाल दयाल दीन त्, किरहें कृपा नियाहि।
और न ठौर अनाथ दुखिन कीं मैं देख्यो जग माँहि॥
करुना वरुनालयकी महिमा मौपें कही न जाहि।
'व्यासदास'के प्रभुको सेवत हारि भई कहु काहि?॥



## कल्याण 🚟

# अनुग्रहमृतिं भगवान् श्रीगणेश



देवताओंपर अनुग्रह [ पृष्ठ ४००



शुक्कशर्मा एवं विद्वमापर अनुग्रह [ ५४ ४०१

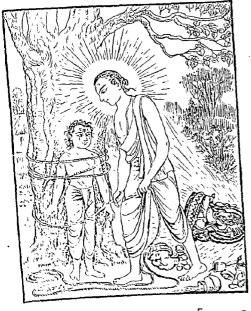

३— भक्त वह्यालपर रूपा [ पृष्ठ ४०२



भगवान् वेदव्यासपर अनुग्रह [ एष्ठ ४०४

# कल्याण

## भगवान् सर्यकी कृपा

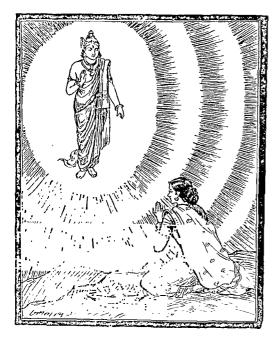

देवी अदितिपर कृपा [ पृष्ठ ४०५



प्रजाजनपर कृपा [ पृष्ठ ४०६



तेजोमयी दृष्टिमात्रसे दैत्य भसा [ वृष्ठ ४०५



धर्मराज युधिष्टिरपर कृपा [ বিষ ৪০০

### भगवत्कृपाकी व्यापकता

( लेखक---श्रीओमप्रकाशजी )

अविनाभाव, अन्यभिचरित सम्बन्ध या नित्य साहचर्यको न्याप्ति कहते हैं अथवा हेतु और उसके न्यापक साध्यका जो सामानाधिकरण्य है, उसे न्याप्ति कहते हैं। जिसमें यह न्याप्ति रहती है, वह न्याप्य है और जिसकी यह न्याप्ति होती है, वह न्यापक कहलाता है। न्याप्य कभी भी न्यापकसे बाह्य नहीं रह सकता—

अनधिकदेशकालनियमं ज्याप्यम् । अन्यूनदेशकाल-वृत्तिज्योपकम् ॥

इस प्रकार स्वरूपतः सर्वदेशकाल-सम्बन्धको व्यापकत्व कहा जाता है—

सर्वदेशसम्बद्धत्वं हि व्यापकत्वम्।

विशिष्टाद्वेतदर्शनमें भगवान्के व्यापकत्वके सम्बन्धमें कहा गया है कि त्याज्य गुणोंके विरोधी जो उपादेय सद्गुण हैं, उनका जो आकर हो, नित्य हो तथा 'स्वग्से भिन्न निखिल वस्तुमें रहता हो, उसे व्यापक कहते हैं—

हेयप्रत्यनीकगुणगणाकरत्वे नित्यत्वे च सति स्वेतर-निखिळवस्तुमात्रवृत्तित्वं व्यापकत्वम् ॥

विष्णुसहस्रनाममें भगवान्को व्याप्त, व्यापी, विष्णु, अनन्त, विभु आदि कहा गया है । जिसकी व्याख्यामें आचार्य शंकर लिखते हैं—

कारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनाद् व्याप्तः । (विष्णुसहस्रनाम शां० भा० ५७)

(कारणरूपसे सब कार्योंको व्याप्त करनेके कारण (व्याप्त) है। ) ?

आकाशवत् सर्वगतत्वाद् च्यापी 'आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः' इति श्रुतेः, कारणत्वेन सर्वकार्याणां च्यापनाद् वा च्यापी॥ ( विष्णुसहस्रनाम शां० भा० ६३)

'आकाशके समान सर्वन्यापी होनेसे 'न्यापी' है। श्रुति कहती है--- आकाशके समान सर्वगत और नित्य है। इसिल्ये समस्त कार्योंमें कारणरूपसे न्याप्त होनेके कारण 'न्यापी' है। '

ज्याप्ता मे रोदसी पार्थं क्रान्तिश्वाभ्यधिका मम ॥ क्रमणाचाप्यहं पार्थं विष्णुरित्यभिसंज्ञितः। (महा० शान्ति० ३४१। ४२-४३)

''हे पार्थ ! पृथ्वी और आकाश मुझसे व्याप्त हैं तथा गेरा विस्तार भी बहुत है । इस विस्तारके कारण ही भे 'विष्णु' कहळाता हूँ ।"

नित्यत्वात् सर्वात्मत्वाद् देशकालपरिच्छेदाभावादनन्तः। (विण्युमहस्रनाम शां० भा० १०८)

''नित्य, सर्वगत और देश हालपरिब्छेदसे रहित होने हे कारण भगवान 'अनन्तर हैं ।''

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

(ते० उ० २ । १)

'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त हैं।

गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किंनरोरगचारणाः। नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमच्ययः॥ (वि० पु० २ । ५ । २४)

''इनके गुणोंका अन्त गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किनर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसल्प्रिये ये अविनाशी देव 'अनन्त' कहलाते हैं।''

सर्वत्र वर्तमानत्वात् त्रयाणां लोकानां प्रभुत्वाद् वा विभुः।

(विष्णुसहस्रनाम शां० भा० १०७)

''सर्वत्र वर्तमान होने तथा तोनों लोकोंके प्रभु होनेके कारण 'विभुः' हैं।''

इस प्रकार भगवान् जैसे स्वरूपतः सर्वव्यापक हैं। उसी प्रकार उनकी कृपा भी सर्वव्यापक है। देश और कालका व्यवधान भगवत्कृपाकी व्यापकताका खण्डन नहीं कर सकता। कोई भी मर्यादा भगवत्कृपाको सीमित नहीं कर सकती। भगवत्कृपाके अधिकारी पापी-पुण्यात्मा, राक्षस, देवता सभी हैं—

सर्वाचारविवर्जिताः शरुधियो व्रात्या जगद्वञ्चका दम्भाहंकृतिमानपेशुनपराः पापान्त्यजा निष्ठुराः। ये चान्ये धनदारपुत्रनिरताः सर्वाधमास्तेऽपि हि श्रीरामस्य पदारविन्दशरणाः शुद्धा भवन्ति द्विज ॥ द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोऽपि वा । राम रामेति यो वक्ति स मुक्तो नात्र संग्रयः॥

'हे विप्र ! जो सम्पूर्ण आचार-विचारोंसे रहित, शठ-बुद्धिवाले, यशोपवीत-संस्कार न होनेसे पतित, संसारके साथ द्वेष रखनेवाले, दम्भ, अहंकार, मान और दुष्टताके परायण, निष्ठुर, पापी अन्त्यज, दूसरोंके धन, स्त्री और पुत्रमें रत ( आसक्त ) और सभी दृष्टिसे अधम हैं, वे भी श्रीरामके चरणारविन्दकी शरण होते ही तुरंत शुद्ध हो जाते हैं।

'ब्राह्मण हो या राक्षस, पापी हो या धर्मात्मा—कोई भी क्यों न हो, जो राम-रामका उच्चारण करता है, वह नि:संदेह मुक्त हो जाता है।

भगवत्कृपा बड़ी शक्तिशालिनी है, उसके समक्ष कुछ भी असम्भव नहीं है—-

चरन कमल बंदौं हरिराइ।

जाकी कृपा पंगु गिरि छंचै, अंधे कौं सब कछु दरसाइ॥ बहिरो सुनै, गूँग पुनि बोलैं, रंक चलै सिर छत्र धराइ। सूरदास स्वामी करुनामय, बार-बार बंदौं तिहिं पाइ॥ (स्रसागर १।१)

भगवत्कृपाकी व्यापकता इतनी विस्तृत है कि द्वेष्रभावसे स्मरण करनेवालोंपर भी वह अबाधरूपसे बरसती है—

खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावहिं गति जो जाचत जोगी॥ उमा राम मृदुचित करुनाकर।वयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ देहिं परम गति सो जियँ जानी।अस कृपाल को कहहु भवानी॥ ( मानस ६ । ४४ । २-३ )

न्यायशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् श्रीउदयनाचार्यजी भगवत्कुपाकी इसी व्यापकताको लक्ष्य कर ईश्वरसे उनका खण्डन करनेवाले नास्तिकोंके उद्धारकी माँग करते हुए कहते हैं—'प्रभो ! आपके खण्डनमें निरत होनेके कारण ये नास्तिक लोग आपके बड़े चिन्तक हैं। अन्तर इतना ही हैं कि ये विपरीत विधिसे आपका चिन्तन करनेवाले हैं—

इत्येवं श्रुतिनीतिसम्प्लवज्ञ हैर्भूयोऽभिराक्षालिते
येषां नास्पदमाद्धासि हृदये ते शैलसाराशयाः।
किंतु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चैर्भविचन्तकाः
काले कारुणिक ! त्वयैव कृपया ते भावनीया नराः॥
(न्यायक् ० ५ । १८)

विद्वान् हो या मूर्खं, धनी हो या गरीवः, पापी हो या धर्मात्मा, आस्तिक हो या नास्तिकः, पुरुप हो या स्त्रीः, वालक हो या वृद्धः, पवित्र हो या अपवित्रः, त्राह्मण हो या चाण्डालः गुणवान् हो या गुणसून्य, कोई भी हो, कैसा भी हो, सभी भगवत्कृपा-सुधाका वर्षण होता है —

अपि चेत्सुदुराचारो भजते सासनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥ मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्त्रथा श्रृद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ (गीता ९। ३०-३

'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे ं भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने ये हैं; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात् उसने भलीभे निश्चय कर लिया कि परमेश्वरके भजनके बिना अन्य कुछ नहीं है। अतः वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और र रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है। है अर्जुन निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होत पार्थ ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—चाण्डालादि कोई भी हों, मेरी शरण होकर वे भी परम गतिको ही! होते हैं।

कृपा-परवश भगवान् भक्तके एक भी अपराः हृद्यमें धारण नहीं करते—-

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही। उर अपराध न एकउ धरिहं ( मानस ५ । ५६ ।

कारुनीक दिनकर कुल केत्। दूत पठायउ तव हित हेत् (मानस ६। ३६।

भगवत्क्रपाकी इयत्ता नहीं है। वह अनन्त और सर्वव्या है। पापी और अधमेंपर तो वह और भी अधिक वरर है तथा उनके सुधारके निमित्त और कल्याण-पथको प्रश करनेके लिये हृदयमें शुभ प्रेरणा करती है तथा उन्हें संतों सङ्गति प्रदान किया करती है। इसी शुभ प्रेरणा अस्तङ्गतिके कारण भयानक-से-भयानक पापियोंके जीवन-मार आकस्मिक परिवर्तन होता है। वाल्मीकि-जैसे भीपण आकृ जब भगवत्क्रपाकी शीतल लाया पड़ी तो उसके परिणामन्य उनकी नारद्जीसे भेंट हुई। 'विनु हरि कृपा मिलहें क्संता।'(मानस ५।६।२) 'लम्यते नु तन्तृपर्यंय'(ना० अस्० ४०) फिर क्या था, वे भगवत्क्रपाके आदर्श पात्र

गये। ऐसी गाथाओंसे हमारे प्राचीन वाड्यय तो भरे पड़े हैं, आज भी भगवत्कृपाके प्रसादरूप ऐसे अगणित आकस्मिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी देश या काल नहीं है, जहाँ भगवत्कृपाकी वृष्टि न होती हो। वर्तमानमें दुःखद प्रतीत होनेवाले कार्योंके गर्भमें भी भगवत्कृपा निहित रहती है, जिससे वे कालान्तरमें मधुर फलके रूपमें परिणत हो जाते हैं। अतएव अनुभवी संत और विचारक इसी निर्णय या निश्चयपर पहुँचते हैं कि भगवान् जो कुछ भी करते हैं, अच्छा ही करते हैं। भगवत्कृपाका क्षेत्र व्यापक ही नहीं। सर्वव्यापक है। जो प्रत्येक कार्यकी तहमें भगवत्कृपाका ही दर्शन और रसाखादन करते हैं। वे ही भगवत्कृपाके वास्तविक पारखी हैं और उन्हें ही प्रत्येक कार्य सुखद मालूम पड़ता है। भगवत्कृपाके इस व्यापक रूपका दर्शन करनेवालेंका आत्मवल वहुत ऊँचा होता है और उनके आगे विप अमृत वन जाता है तथा आग भी हिमके समान शीतल हो जाती है।



( लेखक--आचार्य श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय )

मुण्डकोपनिषद्की श्रुति कहती है— 'परावर परमात्माका दर्शन कर लेनेपर जीवकी (अविद्यारूप) हृदयप्रनिथ टूट जाती है, उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और इस (द्रष्टा) के कर्म क्षीण हो जाते हैं। 'इसी प्रकार उस परमात्माको विना जाने आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिमौतिक—इन त्रिविध दुःखोंका विनाश वैसे ही असम्भव है, जैसे विभु और अमूर्त आकाशको परिच्छिन और मूर्तस्वरूप चर्मके समान लपेट लिया जाना। किंतु मनुष्यका दुर्भाग्य है कि वह अपनी अज्ञानमूलक वासनाके कारण सिचदानन्दस्वरूप परमात्माकी सहज प्राप्तिके पथसे दूर चला (भटक) जाता है। इस प्रकार लक्ष्यभ्रष्ट होनेका मुख्य कारण भोगोंमें राग है। इसके कारण जीवका आकर्षण संसार और उसके विषयोंकी ओर विशेष

होता है, परमात्माकी प्राप्तिकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं रहती । ऐसी स्थितिमें अपनी इच्छाशक्तिको, चिन्तनको थका देनेवाले प्रयत्नोंकी ओर अथवा तपश्चर्यापूर्ण अनुशासनकी ओर मोइना कम कष्टसाध्य नहीं होता । अतः मनुष्यके लिये परम प्रभुके प्रति अपने प्रेमकी विल चढ़ाना ही अधिक संगत एवं कल्याणप्रद साधन प्रतीत होता है । स्वयं भगवान्का ही कथन है—भी न तो स्वर्गमें रहता हूँ और न योगियोंके हृदयमें ही । मैं तो वहाँ निवास करता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणोंका गान करते हैं । केंतु सर्वोच स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये मिक्त की जानी चाहिये पूर्ण आत्मसमर्पणकी भावनाके साथ । जब भक्ति प्रवल हो जाती है, तब भगवान् दया होकर भक्तको

- १. भिचते हृदयग्रन्थिरिछचन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ (२।२।८)
- २. काम, क्रोप, मद, लोभ और मोह—ये आध्यात्मिक दु:ख हैं, भयकर अग्निकाण्ड, तूफान और अनावृष्टिके कारण उत्पन्न हाहाकारसे परिपूर्ण अकाल-प्रभृति दु:ख आधिदैविक हैं और सिंह, सर्प आदिद्वारा प्राप्त दु:ख आधिभौतिक हैं।
  - ३. यदा चर्मनदाक्राशं नेष्टयिष्यन्ति माननाः । तदा देनमनिकाय दु:खस्यान्तो भनिष्यति ॥

( स्वेतास्वतर० ६ । २०)

४. भगवान् श्रीकृष्णका वचन है---

पुरुषः स परः पार्थ भनत्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

(गीता८।२२)

ेहे पार्थ ! वह परमपुरुष, जिसमें सब भूत निवास करते हैं और जिससे यह सारा संसार ज्याप्त है, अनन्य भक्तिके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।'

५. नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वै। मद्गक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः॥

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ९४ । २३ )

E. 'O love, I give myself to Thee, Thine ever, only Thine to be.'

ऐसा ज्ञान पदान करते हैं कि भक्त अपने सब कर्मोंका सम्पादन वैराग्यपूर्वक ( फलाकाङ्काविरहित होकर ) करता हुआ अपने-आपको भगवान्के साथ धनिष्ठ रूपमें संयुक्त अनुभव करने लगता है। परिणामख़रूप उसे संसारके भौतिक युद्धोंसे छुटकारा मिल जाता है, पृथ्वीपर स्वर्ग उतर आता है और वह मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था भे प्राप्त भक्त हाहे समाधिमें लीन रहे अथवा शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्ममें, उसके लिये होतें। एक-सी ही बातें हैं । भगवत्कृपाकी महिमा तब और बढ़ जाती है, जब हम देखते हैं कि भारतके सभी मर्धन्य ऋषियों और आचार्योंने अपनी प्रार्थनाओं तथा रचनाओं में स्थान देकर इसके महत्त्वका मुक्तकण्डसे प्रतिपादन किया है। 'हे स्वतः देदीप्यमान प्रभो ! आप हमारे साध रहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें pe के प्रभो ! आप हमारे पिता हैं, आप पिताकी ही भाँति हमें शिक्षा हैं । कंडोपनिषद् हमें बतलाती है-प्ये (परमपिता) जिसका बरण करते हैं, उसके द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं । तत्पश्चात् वे परमप्रभु उस जीवके प्रति

अपने यथार्थ स्वरूपको अभिन्यक्त कर देते हैं " रवेतारवतरोपनिषदमें वर्णित है-- सृष्टिके आरम्भमें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके द्वारा बिना किसी प्रयोजनके ही बहुविध वर्ण (रूप-रंग) धारण करते हैं तथा अन्तमें यह विश्व जिनमें विलीन हो जाता है, वे प्रकाशस्वरूप परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करें, जो ग्रुभ कमोंकी ओर ले जाता है। " अवधूतगीता में यह रहस्योद्घाटन इस प्रकार किया गया है- क्वेवल परमात्माकी दयारी ही बुद्धिमान मनुष्योंके अन्तः करणमें महान संकटोंसे रक्षा करनेवाली अद्वेतवासनाका उदय होता है। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं-- 'हे अर्जुन ! मैंने प्रसन्न होकर दयावश अपनी दिव्य शक्तिके द्वारा तुझे अपना यह अदृष्पूर्व, तेजोमय, अनन्त और आद्य परमरूप दिखाया है। 1933 अन्तमें अर्जुन स्वयं भी यह स्वीकार करते हैं कि 'हे अन्यत ! आपकी क्रपारे मेरा ( अज्ञानजनित ) मोह ( भ्रम ) नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति छौट आयी है। " आचार्य शंकर केवल भगवानको ही पक्षा करनेवाले ज्ञानका अनुग्रहयुक्त प्रदाताः—इन शब्दोंमें खीकार करते हैं—

७ . तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाज्ञयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्तता ॥

(गीता १०।११)

(गीता १८। ७३)

ंदयाल होनेके कारण मैं भक्तोंके अन्त.करणमें ६कीभावसे स्थित हुआ शानरूप चमकते हुए दीपकके द्वारा अशानसे उत्पन्न अन्यकारको नष्ट कर देता हूँ।'

आगरीन कहते हैं— "I withdrew into my inner self with Thee as my guide. And I was able to do that because Thou didst become my helper. So I entered, and saw with the eye of my soul—but above and beyond that eye, above and beyond my mind—a light in which was no variation, when first I knew Thee Thou didst lift me up that I might see that there was some thing for me to perceive to which I still was blind. And Thou didst heat through my feeble sight shining on me with such force that I trembled with love and awe, and I realized that in my unlikeness to Thee I was far removed from Thee. And Thou didst answer from afar. 'Verily I am that I am.' And I heared as one hears in one's heart of hearts, and thenceforth there was naught could make me doubt." ('confessions' VII)

| and thencesorin there was haught today make me action (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ८. ।स नः पितेव स्तवेडाने स्पायनो भव । सवस्वा नः स्वतये ।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( यजु० ३ । २४ )      |
| ९. पिता नो डिस पिता नो वोथि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (यजु० ३७।२०)         |
| १०. यमेवैष च्णुते तेन लभ्यस्तस्यै। आस्मा विवृणुते तन् स्वाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (१।२।२३)             |
| ११. य एकोऽवणों बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहितार्थो दथाति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नी बुद्धया शुभया संयुनक्तु॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( १ १ १ )            |
| १ - हेक्यानगहादेव पंसामद्वेतवासना । महाभवपरित्राणा विप्राणार् पजायते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( अवध्तगीता १ )      |
| CAL CALLERY OF THE PARTY AND T | क्रजीव व रुपवर्वम् ॥ |
| १३. मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दक्षितमात्मयोगात् । तेज्ञामयं विश्वमनन्तमाधं यन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (गीता ११।४७)         |

१४. नष्टो मोहः स्मृतिर्लन्था त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ॥

'तद्नुग्रहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुमहिति।' (२।३।४१)

केवल भारतीय ऋषि और आचार्य ही नहीं, भूमण्डलपर प्रचलित अन्य सभी धर्मों तथा सम्प्रदायोंके विद्वान् आचार्य भगवत्कृपाके प्रति अपनी श्रद्धाके फुल समर्पित करते हैं। एकहार्टकी पुकार है- (परमेश्वर ! हम आपसे विनय करते हैं कि इस खण्डित जीवनसे निकलने और उससंयुक्त जीवनको पानेके लिये आप हमारी सहायता करें। " सेंट अन्सेल्म (St. Ansalem ) कहते हैं- 'जवतक आप ही मुझे शिक्षा न देंगे, मैं आपकी चाह नहीं कर सकता और जबतक आप ही अपने आपको प्रकट न करेंगे, मैं आपको पा नहीं सकता। 16 केनेडी (Kenedy) लिखित 'सैंट पाल ऐण्ड दि सिस्टी रिलीजन्सभें एक प्रार्थना है-- है परमश्रेष्ठ ! हम आपको धन्यवाद देते हैं; क्योंकि आपकी क्रपासे ही हमने ज्ञानका यह प्रकाश पाया है । आपने हमारा उद्धार किया है । हम आनन्द मनाते हैं कि आपने पूर्णरूपसे हमें अपना दर्शन दिया है और हमारे नश्वर शरीरोंको दिन्यत्व प्रदान किया है। " 'ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित है— 'जिस प्रकार पिता अपने बच्चोंपर दया करता है, उसी प्रकार परमात्मा उनपर दया करते हैं, जो उनसे डरते हैं। १९८

अपनी दयनीय दशा सुधारनेके लिये हमारे पारा भगवद्गक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं, जिसका पल भगवत्क्रपा है, जो मानवीय दुःख-क्रष्टोंकी परिसमाप्तिका अमोध उपाय है। यह एक तथ्य है कि 'यदि हम उनपर भरोसा करें, स्वयंको उनके चरणोंमें समर्पित कर दें तो वे क्रपासिन्धु होनेके कारण बुराइयोंपर विजय पानेमें हमारी सहायता करनेके लिये सदैव सब प्रकारसे संबद्ध रहते हैं। अतः इस संघर्षमय संसारमें यदि हम अपना जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत करनेके लिये हृदयसे इच्छुक हैं तो हमें परमप्रसुसे दयाकी भीख माँगनेके लिये शीम तत्पर हो जाना चाहिये। सबका कल्याण केवल तभी सम्भव है, जब प्रत्येक प्राणी श्रद्धा और विश्वासके साथ उनके दरवारमें उपस्थित होकर यह प्रार्थना करे—

अविनयमपनय विष्णो दमय सनः शमय विपयमृगतृष्णाम् । भृतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ (विष्णुषट्पदी १)

'हे विष्णो !आप मेरी अविनय दूर कर दें, मेरे मनको संयमी बना दें, विषयोपभोगकी मृगतृष्णा शान्त कर दें, जीवोंके प्रति करणाका विस्तार कर दें और मुझे संसारसागरके उस पार उतार दें।

#### ----

# भगवान्की अमोघ कृपा

'प्रमुक्ती कृपा हम सभीपर सदा-सर्वदा अनन्त है, इस बातपर दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिये। हमारी अयोग्यता प्रमुकृपामें जरा भी बाधक नहीं हो सकती। व्यक्तिका प्रमुकृपापर तथा अपनी अयोग्यतापर पूरा विश्वास हो जाय अर्थात् अपनी अयोग्यता और प्रमुक्ती कृपा जहाँ एक साथ मिल जायँ, वहाँ प्रमुक्ती प्राप्तितक हो जाती है। प्रमुकृपाकी प्राप्तिके लिये अपनी अयोग्यता ही योग्यता तथा अधिकार है। मनुष्य वैचारा किसपर क्या कृपा करे, वह तो स्वयं ही कृपाका भिखारी है। बस, भगवान्की अमोघ कृपापर ही हम सबको विश्वास करना चाहिये।

-- 5000

—'श्रीमाईजी,

ξη. We beseech Thee, Lord God, to help us escape from the life that is divided into the life that is united,—'Evans,' Eng. translation I, p. 207.

ξε. I cannot seek Thee except Thou teach me, nor find Thee except Thou reveal Thyself. ξο. We give thanks to Thee, Most High, for by Thy grace we received this light of knowledge. Having been saved by Thee, we rejoice that Thou didst show Thyself to us wholly, that Thou didst deify us in our mortal bodies by the vision of Thyself.

<sup>ξζ. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him.—
γ salm ciii, 13.</sup> 

भ० कु० अं० १८-

### भगवत्ऋपाका तात्पर्य

( केखिका--- सुश्रीवनारसीदेवी )

तात्पर्य-विषयमें ही शब्दका प्रामाण्य होता है---'तात्पर्य-विषय एव शब्दप्रामाण्यमिति ।'

उद्देश्य ही तात्पर्य है-

तात्पर्यका अर्थ है उद्देश्यत्व अर्थात् अभिप्रायी विषयत्व । विषयमें ही शब्दका प्रामाण्य होता है। इसलिये अर्थवाद-वाक्योंमें प्रशंसापरक वाक्य प्रवृत्तिके उद्देश्यसे और निन्दापरक-वाक्य निवृत्तिके उद्देश्यसे प्रयुक्त होनेके कारण प्रवृत्ति और निवृत्तिको ही उनका तात्पर्य माना जाता है। तात्पर्यका अर्थ है—वक्ताका अभिप्राय। अभिप्रेत या विवक्षित अर्थको समझना ही तात्पर्य-ग्रान कहलाता है। प्रकरणसे ही विवक्षित अर्थका निश्चय किया जाता है। प्रवृत्ति-निवृत्तिके विषयमें वक्ताका अभिप्राय ही अभिष्य होनेसे विषि है। प्राचीन नैयायिकोंके मतमें 'इष्टसाधनत्व' और नचीन नैयायिकोंके मतमें 'इष्टसाधनत्व' और नचीन नैयायिकोंके मतमें 'आता-भिप्राय' विष्यर्थ है। विधिमें स्वार्थ-बोधनद्वारा ही तात्पर्य है—'स्वार्थहारेन तात्पर्यम्'। ( त्यायकुसुमाञ्जलि ५ ) १६ )

अतएव भगवत्कृपाका तात्पर्य प्रकरण अथवा खार्थ-बोधनद्वारा सहजमें विदित किया जा सकता है। 'भगवान्। शब्दका अर्थ है—''जो (सवका) भरण, पोषण, आधार, शरणके योग्य, सर्वत्र ब्यापक और कृपालु—इन षड्गुणोंसे पूर्ण हो, उसे 'भगवान्। कहना चाहिये।"

रक्षणे सर्वभूतानासहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसंघानं कृपा सा पारमेश्वरी॥

( भगबद्धणद्रपंण २।१)

'समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेमें में ही सर्वव्यापक परम समर्थ हूँ, इस प्रकार सामर्थ्यका जो अनुसंघान है, वह सामर्थ्यशालिनी 'कृपा' है।"

"अपने स्वार्थकी अपेक्षा न करके दूसरोंके दुःखविनाशकी जो इच्छा है, उसे ही 'कषणा' कहते हैं ।"

अतएव भगवत्क्रपाका तात्पर्य भगवत्क्रपा-शब्दके अ ही विदित है।

सूरदासजीने भगवत्कृषा, भगवान् और भक्तका बड़ा मार्मिक चित्रण किया है---

भक्त विरह कातर करुनामय डोलत पार्छें लागे सूरदास ऐसे स्वामी की देहि पीठि सो अभागे

तुलसीदासजीने भगवत्कृपाका तात्पर्य बतलाया है— आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव भविनार फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेर कबहुँक करि करुना नर देही । देत हैंस बिनु हेलु सनेह नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुमह मेर्र करनधार सदगुर दद नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पाव (मानस ७। ४३। २~

भगवान् स्वभावतः परम दयाङ हैं । दयाङ आगे कुछ भी अकार्य नहीं है—

नाकार्यमस्ति किमपीह दयालुतायाः।

(रा० दि० ५ । ३

सजनलोग असजनोंपर भी दया करते हैं— सतामेषोऽमरुः पन्था दयन्ते द्वासतामपि॥ ( त० दि० १५ । ३

दया-द्रवित चित्तवाले सत्पुरुषोके लिये आपत्तिकालमें दया करने योग्य है या नहीं—इस प्रकारकी धारणा ( भाव शोभा नहीं देती—

अयं योग्योऽधवायोग्य इत्येवं सम्प्रधारणा। आपत्काले न शोभेत द्यार्द्रमनसां सताम्॥ (रा० दि० १७ । !

अतएव भगवत्कृपाका तारार्य योग्यायोग्यका हि किये विना दुर्जनींपर भी अहैतुकी द्या करनेमें है । श्रीमन्द्रगवद्गीताके माध्यमसे भगवान् अर्जुनसे कहते महमसादादवाप्नोति शाह्यतं पदमन्ययम्॥

(1611

भिरे कृपाप्रसादसे जीव सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है।

मिचतः सर्वेदुर्गाणि मध्यसादात्तरिष्यसि ॥ (१८।५८)

'मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर जायगा।

अर्जुनका उत्तर भी देखिये---

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ॥ (१८ । ७३)

'हे अच्युत! आपके कृपा-प्रसादरें मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर छी। अतएव शाश्वत अव्यय परम-पदकी प्राप्ति ही भगवत्क्रपाका तात्पर्य है।

लैकिक सुख तो वास्तवमें दुःख ही है--

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्वै विवेकिनः। (यो० द० र । १५)

परिणामदुःखः तापदुःख और संस्कारदुःख—ऐसे तीन प्रकारके दुःखोंके कारण और तीनों गुणोंकी वृत्तियोंमें परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके लिये सब-के-सब (कम्पल) दुःखरूप ही हैं।

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते वुधः॥ (गीता ५। २२)

'जो ये इन्द्रियों तथा विषयों के संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भारते हैं, तथापि वे दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं। इसल्यि हे अर्जुन! वुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता।

अतएव भगवत्क्रपाका तात्पर्य लौकिक सुखमें न होकर पारलोकिक शाश्वत सुखमें हैं, जो अमृतस्वरूप है। इस प्रकार दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और शाश्वत आनन्द प्रदान करना ही भगवत्कृपाका तात्पर्य है। संतोंकी उक्ति है—'ईश्वर-प्रेमियोंके लिये है उनका स्नेह और पापियोंके लिये है उनकी दया।

#### भगवत्कृपा

( लेखक--शिराजेन्द्रकुमारजी धवन )

प्रायः अधिकांश मानव ऐसा अनुभव करते हैं कि जीवनमें जब भीषण संकटमयी परिस्थिति आती है तो उपयुक्त समयपर कोई ऐसी आकस्मिक, अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण अद्भुत ढंगसे हमारी उस संकटसे रक्षा हो जाती है। ईश्वरकी सत्ताको अस्वीकार करनेवाले लोग ऐसी घटनाओंको 'संयोग' ( Chance ) मानते हैं। \* परंतु ईश्वरकी सत्ताको अग्राध-रूपसे स्वीकार करनेवाले भाग्यवान् मनुष्य इसे परमकृपाछकी मङ्गलमयी कृपा ही समझते हैं । सत्यरूपमें विश्वकी कोई भी घटना अकारण नहीं घटती । जो कुछ भी घटित हो रहा वह उन करणावरणालयकी परम रहस्यमयी अहैतुकी कपाका परिणाम ही है। भगवान कुपाके अनन्त असीम, अथाह सिन्धु है । इस अवर्णनीय, अतुल्नीय, अचिन्त्य, अगाध कृपा-सिन्धुकी थाह कीन पा संकता है ? परमञ्जाल प्रभुका श्रीविग्रह कृपामय है, उसमें कृपा-ही-कृपा भरी है--

'प्रसु-सूरित कृपामई है ॥' (विनय-पत्रिका १७० । ७)
भगवान्की समस्त शक्तियोंमें 'कृपा-शक्ति' प्रधान है।
अन्य सभी शक्तियाँ इसीके अनुगत एवं नियन्त्रणमें
रहनेवाली हैं। इस 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्था' कृपा-शक्तिके
कारण ही भगवान् अपने भक्तके अधीन हो जाते हैं— 'अहं भक्तपराधीनः' (श्रीमद्भा० ९। ४ । ६३)। पापी-सेपापी व्यक्ति भी यदि आर्त होकर उनकी शरणमें आ जाय

तो वे उसका भी उद्धार कर देते हैं। उनको विश्वप्ति है— सर्वधर्मान् परित्यज्य सामेकं शरणं वजा। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (गीता १८ । ६६)

'सव धर्मोंको अर्थात् सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्यागकर केवल एक मुझ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्यशरणको प्राप्त हो, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, त् शोक मत कर।

<sup>\*</sup> जड प्रकृतिजन्य बुद्धिके अभिमानसे अभिभृत होनेके कारण सत्य घटना (भगवत्कृपा)को संयोग (Chance) भाननेवाले लोग आस्तिकताको समझ ही नहीं सक्ते । वे जड बुद्धिकी दासतामें आवद्ध होनेके कारण उसे आकस्सिक कहकर उससे पिष्ट सुड़ाना चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि कोई भी घटना अकारण नहीं हुआ करती।—सम्पादक

भगवान्की परम कल्याणकारिणी कृपा सब समय और सब जगह अणु-अणुमें व्यात है । प्राणिमात्रपर भगवान्-की समान अहेतुकी कृपा है—-

'सुहृदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५ । २९ )

दिन्य भगवत्कृपा भक्त-अभक्त, आस्तिक-नास्तिक, भले-बुरे—सभी प्रकारके न्यक्तियोंपर समानरूपसे सदैव वरस रही है—

अयमुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा। इलाच्योऽइलाच्यो वेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे॥ (प्रवोध-सुधाकर २५२)

'किसीपर कृपा करते समय भगवान् ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति, रूप, धन और आयुसे उत्तम है या अधम ? अथवा स्तुत्य है या निन्ध ?

समस्त जीवोंपर अद्भक्षणामय प्रमुकी इतनी कृपा है कि पूर्णरूपसे उसे समझ पाना भी असम्भव है। मनुष्य अपने ऊपर उस अचिन्त्य चमत्कारिणी कृपाको जितना अधिक मानता है तथा उसपर जितना अधिक विश्वास करता है, उसे उतना ही अधिक लाभ होता है। भगवत्कृपाकी तुलना माँकी कृपासे भी नहीं की जा सकती; क्योंकि माँकी कृपा मोह-ममता-मिश्रित होती है, परंतु अचिन्त्यानन्तगुणसम्पन्न भगवान्की कृपा पूर्णतः विशुद्ध होती है। इतना ही नहीं, जगत्भरकी माताओंकी सम्मिलित कृपा उन अपरिमेय परमातमाके कृपा-सिन्धुकी एक बूँदके वरावर भी नहीं है। भगवान् परम कृपाछ होनेके साथ ही पूर्णकाम, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्वलोकमहेश्वर भी हैं। वे सभीका अकारण हित करनेवाले हैं—

कोमलित अति दीन दयाला। कारन बिनु रघुनाथ छपाला॥ ( मानस १। १२। १)

उनकी परममङ्गलमयी अहैतुकी कृपा विभिन्न रूपोंमें प्रकट होकर सबका मङ्गल करती है।

#### भगवत्कृपाकी पहचान

भगवत्कृपाको मनुष्य यथार्थतः तभी पहचान सकता है, जब वह जड जगत्के समस्त आश्रयोंका परित्याग करके एकमात्र भगवत्कृपाका ही आश्रय हे हेता है। फिर भी शाखाचन्द्र-सायके अनुसार कुछ ऐसी वातें हिस्ती जाती है, जिनसे भगवत्कृपाकी पहचान होती है—

स्त्री, पुत्र, धन-सम्पत्ति आदि अनुकूल सांजारिक

भोग-पदार्थोंकी प्राप्ति हो जाना ही भगवत्क्रपा नहीं है अनुकूळतामें परम हितेषी प्रभुकी जितनी कृपा रहती ' उससे भी विशेष कृपा प्रतिकृळतामें रहती है—

ळाळने ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथार्भके। तद्ददेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः॥

'जिस प्रकार वन्चेको प्यार करने और ताड़ना देने— दोनोंमें माताकी दया ही है, उसी प्रकार जीवोंके गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले भगवान्की सब प्रकारसे उनपर कृपा ही है।

एक ही भगवत्कृषा हमारी साधारण दृष्टिके अनुसार दो रूपोंमें आया करती है—अनुकूल और प्रतिकूल। संसारमें जितनी भी प्रतिकूलताएँ आती हैं, वे सब भगवानकी विशुद्ध कृपाका ही परिणाम हैं। कृपामय भगवानकी कृपा चाहे जिस रूपमें भी आये, सदैव परम मङ्गल ही करती है। मान अपमान, सुख-दुःख, प्रशंसा-निन्दा और लाभ-हानि—सभी रूपोंमें भगवत्कृषा जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही आती है। भगवत्कृषाके दिव्य साम्राज्यमें सुख-दुःखकी ये परिस्थितियाँ भी प्रातिभासिकमात्र हैं, वास्तवमें उनकी सत्ता नहीं है।

जब संसारसे वैराग्यः उत्पन्न होने लगे,तब मनुष्यको अपनेपर विशेष भगवत्कृपा समझनी चाहिये। जब भगवान्में प्रेमकी दृद्धि और संसारसे आसक्तिका हास होने लगे, तब अपनेपर भगवान्की अपार कृपा समझनी चाहिये। अपने भीतर देवी-सम्पत्तिके गुणोंका आना भगवत्कृपा-वृष्टिका चिह्न हैं। संतोंका सङ्ग प्राप्त होना भगवत्कृपाका असाधारण फल है।

#### भगवत्कृपाकी अनुभूति

सर्वप्रथम यह दृढ़ निश्चय कर है कि मङ्गलमय भगनान् के प्रत्येक विधानमें उनकी परम कल्याणकारिणी अहेतुकी कृपा रहती है, फिर नाहे जैसी भी स्थिति आये, यही मानते गई कि अही ! प्रभुकी हमपर अपार कृपा है । ऐसा मानने से कुछ कालके अनन्तर ही भगवत्वृ्गाका प्रत्यक्ष अनुभय होने लगेगा ।

वर्षाके समय यदि हम किसी पात्रको खुँछे स्थानमें सीधे रम्बें तो वह जलसे पूर्ण हो जायमा और यदि उसे उलडकर रख दें तो जल उसपर गिरने ही इधर-उधर विखर जायमा। इसी प्रकार भगवत्हृपा-प्राप्तिकी अनुभृतिकं लिये भगवान्की सम्मुखता अपेक्षित है। जैसे सूर्यकी किरणें सबपर समभावसे पड़ती हैं, परंतु सूर्यकान्तमणिपर पड़नेसे उसमें विशेष शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार यद्यपि भगवत्क्वपा सभीपर समभावसे होती है, तथापि 'सुयोग्य पात्र'\* के संसर्गसे वह विशेषरूपसे प्रकाशित अथवा फलवती होती है।

भगवन्नाम-जपमें जिसकी लगन लग जाती है, उसे शीव्र ही भगवत्क्वपाका अनुभव होने लगता है।

हमारी दृष्टि जगत्के मिथ्या आश्वासर्नोकी ओरसे हटकर जब एकमात्र भगवत्कृपाकी ओर ही लग जाती है, तब हमें भगवत्कृपाकी अनुभूति होने लगती है।

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि भगवत्रुपाकी पहचान भी भगवत्रुपासे ही होती है।

#### भगवत्कुपा और अवतार

निखिलसौन्दर्यमाधुर्यरसामृतसारभूत करुणावरुणालय भगवान् जन्म-मरणसे सर्वथा अतीत होनेपर भी मनुष्योपर करुणा करके उनका परम कल्याण करनेके लिये समय-समयपर अवतार-लीला किया करते हैं—

हितार्थं सुरमर्त्यानां लोकानां प्रभवाय च। बहुशः सर्वभूतात्मा प्रादुर्भवति कार्यतः॥ (हरिवंश० हरिवंशपर्व ४१। १४)

'सर्वभूतात्मा श्रीभगवान् देवता एवं मनुष्योंका कल्याण तथा लोकोंका अम्युदय करनेके लिये कार्यवश वारंवार प्रादुर्भूत होते हैं।

अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः। भजते तादशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्॥ (श्रीमझा०१०। ३३। ३७)

भगवान् जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही अपनेको मनुष्यरूपमें प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं, जिन्हें सुनकर जीव भगवत्परायण हो जाय।

'कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं।' (मानस १ । १२१ । १)

मों द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु सानुप तनुधारी॥ (मानस ५।३८।२) निराकार-निर्गुण भगवान् अवतीर्ण होकर साधु पुरुषोंका परित्राण (अर्थात् साधु पुरुषोंके भाव और सिद्धान्तकी रक्षा ही वास्तविक रक्षा है।), पापियोंका विनाश (उद्धार) तथा धर्मकी संस्थापनाका कार्य करते हैं। इन तीर्नो ही कार्योंमें उनकी समान एवं हितमरी अहैतुकी कृपा निहित है।

#### भगवत्कृपा और साधक

साधक तीन प्रकारके होते हैं । पहले प्रकारका साधक भगवत्कुपाकी चाह तो करता है, परंतु अपनी ओरसे कोई भी साधन नहीं करता। ऐसे साधकको अत्यब्प लाभ होता है।

दूसरे प्रकारका साधक उत्साहपूर्वक साधन तो करता है, परंतु उसके करनेमें अपने वल (परिश्रम )को ही महत्त्व देता है, भगवत्कृपाको नहीं । ऐसे साधकको वास्तविक लाभकी प्राप्ति विलम्बसे होती है।

तीसरे प्रकारका साधक उपर्युक्त दोनों प्रकारके साधकों-से उत्तम माना गया है। वह दूसरे प्रकारके साधककी भाँति उत्साहपूर्वक अपने पूर्ण सामर्थ्यानुसार साधन तो करता है, पर उसमें अपना वल न सानकर केवल भगवत्कृपाका ही बल मानता है। वह मानता है कि मुझपर भगवान्की अपार अहैतुकी कृपा है, इसीलिये मुझे साधन करनेका बल प्राप्त हुआ और मुझसे साधन वन पड़ता है, यदि अपने वलसे ही भगवत्प्राप्ति शक्य होती तो बहुत पहले ही हो गयी होती, मुझे इतने जन्म न लेने पड़ते। इस प्रकारका साधक भगवान्को विशेष प्रिय है। अतः इसे पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

साधकको यही मानना चाहिये कि मुझसे जो कुछ भी साधन हो रहा है, सब अदभक्षणामय भगवान्की कृपाशक्ति-से ही हो रहा है। साधकको अपनी ओरसे पूर्ण उत्साहके साथ साधन तो करना चाहिये, परंतु भरोसा अपने बलपर न रखकर अहेतुकी भगवत्कृपापर ही रखना चाहिये। इस प्रकार भगवत्कृपाका आश्रय लेकर साधन करनेसे उसकी आश्चर्य-जनक उन्नति होने लगती है। ऐसे साधकको भगवत्कृपासे वह तन्त्व मिलता है, जिससे बदकर कोई लाभ नहीं है—

यं लब्ध्वा चापरं लासं मन्यते नाधिकंततः। (गीता ६। २२)

<sup>\*</sup> जिसे भरावान्की भद्गलमयी बहेतुकी कृपापर पूर्ण एवं दृद विश्वास है तथा जिसने एकमात्र भरावचरणोंका ही आश्रय के छिया हैं। यही प्रभु-लपाना ब्ह्योग्य पान' है।

### भगवत्कृपामें बाधा !

( लेखक---श्रीराधाकुण्णजी )

हे जगदाधार ! सर्वत्र और सदैव आपकी ही कृपा सूर्यकी किरणोंके समान चमक रही है। सूर्य और चन्द्रमा अपनी किरणों बरसा रहे हैं, निद्यों न जाने कहाँ-कहाँसे जलको लिये चली आती हैं, सागर तरंगित हो रहा है, धरती शस्त्रक्ष्यामला बनी हुई अन्न और जीवनका दान कर रही है। अन्न, जल, सूर्य, अग्नि—सय कुछ तो है, क्या नहीं है। भगवत्क्ष्पासे ही प्राणिमात्र जीवन धारण करते हैं। जीवन एक घटना है। दु:ख-कष्ट भी भगवान्की कृपासे ही प्राप्त होते हैं। सर्वत्र उनकी कृपा ही है, सर्वदा वे ही नाना रूपोंमें दर्शन देते हैं; किंतु आजका विज्ञान भगवान्के अस्तित्वको अस्वीकार कर रहा है।

याद आता है, जब सन् १९३१ ई०में गोलमेज-सम्मेलन-के प्रसङ्गमें महात्मा गांधी लंदन गये थे तो उनसे मिलनेके लिये विश्वके महान् वैज्ञानिक आइन्स्टीन भी जर्मनीसे आये हुए थे। दोनों महापुरुषोंमें जो बातचीत हुई थी, उसमें ईश्वरका प्रसङ्ग भी आया था। आइन्स्टीनने ग्रह, नक्षत्र, तारे, नीहारिका, उल्का आदिके नियम और नियन्त्रणको लक्ष्यमें रखते हुए कहा था—'इस विशाल सृष्टिके नियम और क्रममें कोई ऐसा व्यापक सूत्र है, जिसके कारण भगवान्के अस्तित्वको स्वीकार करना ही पड़ता है।'

महात्मा गांधीने कहा—'मैं तो यह भी माननेको तैयार हूँ कि आप और मैं नहीं हैं, किंतु भगवान्का अस्तित्व अवस्य है।'

आजका मनुष्य अहंकारसे भरा हुआ है । वह भगवान्के अस्तित्व और उनकी कृपाओंको अस्वीकार करता हुआ चल रहा है। इसी कारण वह आज इतना दुःखी और संतप्त है, जितना पहले कभी नहीं था। वह स्वयं अपनी पीड़ाके उपक्रमका साधन जुटाता है—परमाणु वम और हाइड्रोजन वम-जैसे घातक अस्त्र-शस्त्र तैयार करता है। क्या परमाणु वम मानव-जातिको सुखी बना सकेंगे ! अर्थशास्त्रके नियम और सिद्धान्त इतनी तेजीसे और ऐसे क्रान्तिकारी ढंगसे परिवर्तित होते हैं कि उन परिवर्तनोंके हारा मानव-सनपर एरमाणु वमसे भी अधिक घातक प्रभाव

पड़ता है । प्रबुद्धः वर्गने स्वयं अपनेको नियन्ता समझ लिया है। इस अभिमानने उसकी प्रगतिके सभी मार्ग अवरुद्ध कर डाले । जिस मौतिक प्रगतिको वह विकासका नाम दे रहा है, वह विनाशकी एक पूर्वभूमिका-मात्र ही कही जा सकती है। आजका मानव जो ऊटपटांग कर रहा है, वह भी प्रभुकी कृपाके समक्ष स्वीकृत हो रहा है। हे प्रभो! आपके सिवा इतनी वड़ी कृपा कौन कर सकता है ? सर्वत्र आपकी कृपा-ही-कृपा है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पर्वतपर शिवाजीका विशाल दुर्ग बन रहा था, दृढ़ और शक्तिशाली दुर्ग । मजदूर, कारीगर, वृद्द्दें, लुहार, थवई आदि लगे हुए थे। काम तीवगितसे चल रहा था। शिवाजी अपने उस निर्माण-कार्यको देखकर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे। उनके अन्तःकरणमें एक प्रच्छन्न अहंकार भी बढ़ रहा था कि मेरेद्वारा एक विशाल निर्माणका कार्य सम्पन्न हो रहा है। मेरेद्वारा न जाने कितने विशेषज्ञ, कारीगर, मजदूर, थवई आदिका पालन-पोषण हो रहा है। इतने-इतने मनुष्योंको रोजी-रोटी देना अपने-आपमें एक बहुत बड़ी बात है। शिवाजीके इस अहंकारको या तो उनका अन्तर जान रहा था या अन्तर्यामी ही। इसी समय वहाँ समर्थ स्वामी रामदास आते हुए दिखलायी दिये। शिवाजीको उनके दर्शनसे बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वयं गुरुदेव मेरे समीप प्रधारे हैं। शिवाजी कृतार्थ थे।

'शिववा !

शिवाजीका मस्तक झुका हुआ था—'आज्ञा हो, भगवन् !'

समर्थ स्वामीने एक च्रहानकी ओर संकेत किया। विशाल च्रहान थी वह। समर्थ स्वामीने कहा—'देख, वह शिला है न ? उसके दो खण्ड करा दे।

**ंजे**सी आज्ञा, गुरुदेव !'

मजदूर जुट गये । घनकी चोटें पड़ने लगीं । शिलाखण्ड टूटने लगा । टूटकर वह दो भागोंमें विभक्त हो गया । परम आश्चर्यकी बात ! शिलाखण्डके बीचो बीच एक खाळी जगह थी, जिसमें पानी भरा हुआ था। उस पानीमेंसे एक मेढ़क उछल आया। वह धरतीपर उछलता चला जा रहा था। समर्थ स्वामी रामदासने पूछा—'देखता है शिवबा! इस चट्टानके भीतर इस मेढकके लिये किसने पानी भरा ? पत्थरसे आवृत इस चट्टानमें कौन भोजन दिया करता है ? किसने अवतक इसका पालन किया है ?

शिवाजीका अहंकार चूर-चूर हो गया । उन्होंने समर्थ स्वामीके चरणोंमें अपना माथा रख दिया ।

अहंकारका पल्ला छोड़ दीजिये, तभी आप उस प्रभुकी अनन्त कृपाओंको देख सकेंगे। यह- कार्य इसने किया है, उसने किया है—ऐसा समझना सरासर भूल है; करता वही है, जिसे प्रभु प्रेरणा देते हैं। किसी भी माध्यमसे उसीकी इच्छा पूरी होती है।

लोग धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिमें भी भगवान्का नाम जोड़ने लगे हैं और कहते हैं कि भगवान्की कृपासे ही मुझे सम्पत्ति मिली है, भगवान्की कृपासे ही मैं मुकदमा जीत गया। आप भगवान्के प्यारे थे तो क्या वह मुकदमा हारनेवाला व्यक्ति भगवान्को अप्रिय था! मानव-निर्मित बातोंमें भगवान्की कृपाकी जाँच मत कीजिये। वह उससे कहीं ऊँची वस्तु है।

सारी धरती भगवान्ने बनायी है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो इस धरतीको बेचते हैं और कहते हैं कि यह धरती हमारी है। इस जमीनपर मैं ही खेती कर सकता हूँ। कोई कहता है कि यह मेरा घर है। इसे मैंने बनवाया है; किंतु उस घरमें बिल बनाकर जो चींटियाँ रहती हैं, उनसे पूछिये कि वह किसका घर है! उसकी दीवालपर जो छिपकली दिखलायी दे रही है, उससे पूछिये कि यह स्थान किसका है तो क्या वह आपका नाम बतलायेगी! ईश्वर और उनकी कृपाको समझनेमें भूल मत करो। उसे ठीक ठीक समझनेकी चेष्टा कीजिये। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि 'हे ईश्वर! आप हैं कैसे, यह मैं नहाँ जानता। इसलिये यह मुझे आप ही समझा दें कि आप कैसे हैं।

रोगमें, दु:खमें, भावमें, अभावमें, इर समय, इर जगह

प्रभुकी कृपा बरस रही है। मानव-निर्मित मापदण्डसे उसे नापने बैठेंगे तो ठीक-ठीक नाप नहीं सकेंगे।

भगवान्की कृपा सब जगह है, किंतु सबसे बड़ी कृपा उसपर है, जिसका मस्तक स्वयं भगवान् ही अपने चरणोंकी ओर सुका देते हैं।

विश्वकृति श्रीरवीन्द्रनाथकी भौताञ्जलिंभें सनसे पहली कविता है—

'आमार मध्या नत करे दाओं' भीरे मस्तकको नीचे झुका दो ।

छोटा-सा मनुष्य, किंतु उसका अहंकार कितना बड़ा है ! वह स्वयं अपना मस्तक उनके चरणोपर नहीं द्वकाता, इसके लिये भी वह भगवान्को पुकारता है । वह इतना लगु है कि उसका मस्तक भगवान्की चरण-धूलिसे भी अति तुच्छ है, किंतु वह विराट् अहंकार लिये वैठा है और कहता है कि मेरे मस्तकको आप ही अपने चरणोंकी धूलिके नीचे द्वका दें।

सांलारिक पद-मर्यादाओं के द्वारा मनुष्य अपनेको गौरव-मण्डित समझता है। वह कहता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं उद्भट विद्वान् हूँ, उद्योगपित — पूँजीपित हूँ; किंतु यह उपलब्धि नहीं। छोटी-छोटी उपलब्धियोंद्वारा अपने-आपको महान् गौरवशाली समझना केवल अपनी परिक्रमा है, अहंकारका खेल है। इसी अहंकारकी गठरीको सिरपर लिये हुए मनुष्य प्रतिपल मरणकी ओर अग्रसर हो रहा है। अहंकारके इस खेलमें हम अपने-आपको ही छलते रहेंगे। इसीलिये कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रने अन्तमें कहा है—

'सकल अहंकार हे आमार दुवाव चोखेर जले!'

'हे प्रभो ! मेरे समस्त अहंकारको नेत्रोंके अशु-जलमें हुवा दो।

जबतक मनमें अहंकार है, तबतक हमें सची भगवत्कृपाकी अनुभूति नहीं हो सकती । वे कृपाछ प्रभु हमारे अहंकार और स्वार्थपरताको देख-देखकर मुस्कुराते रहते हैं।

अतः भगवत्कृपाकी प्राप्तिके लिये अहंकारका परित्याग कर भगवद्गक्तिमें लग जाना चाहिये।

### भगवत्क्रपाकी महिमा

( लेखक--- डॉ॰ श्रीसनत्कुमारजी आचार्यः एम्॰ ए० एभ्॰ एड्॰। डी॰ फिल्॰। साहित्य-वेदान्ताचार्यः साहित्यरत्न )

भारतीय वाङ्मयके अनुशीलन और गहन चिन्तनके अनन्तर विचारक इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि सृष्टिसे लेकर संहार-पर्यन्त समस्त क्रियाकलाप भगवत्कृपा-प्रसूत है। समस्त कल्याण-गुणोंकी आश्रयभ्ता एवं हेय-गुणोंसे सर्वथा रहित भगवान्की कृपा समस्त प्राणियोंपर सदैव वरसती रहती है। 'लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्' (ब्रह्मसूत्र २।१। ३३) आदि वचनोंद्वारा मनीषियोंने सृष्टिके प्रयोजनके रूपमें भगवान्की लीलाका प्रतिपादन अवश्य किया है, किंतु गम्भीरतासे विचार करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि लीलासे कहीं अधिक उनकी कृपा ही सृष्टिका कारण है—

अचिद्विशिष्टान् अलये जन्त्न्वलोक्य जातनिर्वेदा । करणकलेवरयोगं वितरसि वृषशैलनाथकरुणे त्वम् ॥

( दयाशस्त्रम् १७) उपर्युक्त श्लोकके माध्यमसे आचार्य वेदान्त-देशिकका तात्पर्य है कि सृष्टिमें भगवान्की कृपा ही हेतु है । प्रलयकालमें जडवत् पड़े हुए प्राणियोंको देखकर भगवन्क्रमा उद्भृत होती है, तब भगवान् सृष्टिके लिये प्रवृत्त होते हैं तथा प्राणियोंको पूर्वकर्मानुसार शरीर, इन्द्रिय आदि प्रदान करते हैं कि ये जीव पुनः संसारमें जायँ और सत्कर्मानुष्ठानद्वारा भव-बन्धनसे मुक्त

होकर अपने अगाध आनन्दस्वरूपका अनुभव करें।

यद्यपि समग्र शास्त्र कर्मफलकी प्रधानताका उद्घोष करते हैं और प्रपञ्चकी बहुरूपताका कारण भी पूर्वकर्म ही सिद्ध होता है, किंतु इतना सब होनेके उपरान्त भी भगवत्क्रपाकी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण ही बनी रहती है। उनपर वैषम्य और नैर्घृण्य दोषका आरोपण न हो सके, केवल इसीलिये वे (परमात्मा) सृष्टिके आदिमें जीवोंके कर्मफलका आश्रय लेते हैं। सुकृत और दुष्कृतका अनुष्ठान प्राणियोद्धारा निरन्तर होता रहता है, किंतु किन कर्मोंका फल अभी भोगना है, किनका वाद्में, इसकी व्यवस्था पूर्णतया भगवदधीन ही है। उदाहरणार्श —िकसी प्राणीद्धारा अनेकों सत्कर्म हुए हैं, साथ ही कुछ हुक्कर्म भी। जन्म ग्रहण करनेके अवसरपर भगवान चाहें तो पाप-कर्मानुसार उसे क्कर, स्कर आदि योनियोंमें डालकर पवित्र बना दें; (क्योंकि इन नीच योनियोंमें नये पाप तो वनते नहीं और पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर भगवत्क्रपासे पुन: मनुष्य-श्रीर प्राप्त होनेपर देसी योग्यता प्राप्त हो जाती है,

जिससे वह अपना कत्याण कर सकता है) या पुण्य-कर्मानुसार उसे किन्हीं योगियों के कुलमें जन्म दे हें, जिससे तप-अनुष्ठान आदिद्वारा उसके पूर्वकृत पापादि कर्मों का फल भस्मसात् हो जाय और वह आत्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाय। कहनेका तात्पर्य यह कि कर्मफल-भोगके अवसरपर भी भगवत्कृपाकी खतन्त्रता बनी ही रहती है। अजामिल, पिंगला आदिके दृष्टान्त इतिहासमें विद्यमान हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि भगवत्कृपा संचित और कियमाण कर्मोंको तो समाप्त कर ही देती है, प्रारम्ध कर्मों भी संजोधन करती है।

शास्त्रोंमें अपवर्ग प्राप्त करनेके लिये कर्म, शान, भक्ति आदि जितने भी साधन बताये गये हैं, वे साध्यको प्राप्त करनेके स्वतन्त्र उपाय नहीं हैं । उनके अनुष्ठानसे प्रथमतः भगवान्का मुखोल्लास (आराधन ) किया जाता है, जिससे भगवान्में कृपाका स्फुरण होता है, उसके प्रभावसे वे साधक-को अपना लेते हैं । भगवत्स्तम्बन्ध हो जानेसे वह सरस्त्रासे भगवत्स्वरूपका अनुभव करने लगता है ।

'यमेबेष वृष्ठते तेन लम्यस्तस्येप आतमा विवृष्ठते तन् स्स्वाम् ।' (कठ०१।२।२३) श्रुतिका तातप्य यह कि जबतक जीव भगवान्के सम्मुख होकर मगवत्कृपाका अनुभव नहीं करेगा, तबतक उसका उद्धार नहीं हो सकता। भगवत्-स्वरूपाधिकृत प्राणीद्वारा शेप जीवनमें केवल सुकृतोंका अनुष्ठान होता है, दुष्कृतकी ओर तो उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। साथ ही किये जा रहे कमोंके प्रति कोई राग न होनेसे वह उनके फलका भागी भी नहीं होता। 'तद्धिममे उत्तरपूर्वाधयोरदलेप-विनाशो, तद्व्यपदेशात्' (ब्रह्मसूत्र ४।१।१३) आदिसे ब्रह्मस्त्रकारने इसी तथ्यका प्रतिपादन किया है।

भगवत्क्रपा-प्राप्तिकी आवस्यकता न मानते हुए दूसरे साधनोंको स्वतन्त्र उपाय मानकर अपवर्गके लिये जो प्रयत्न-श्रील होते हैं, उन्हें यही कहा जा सकता है कि संनिकटमं यह रही भगवती भागीरथीका परित्याग करके वे मृगमरीनिकासे अपनी पिपासा शान्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार मृगमरीचिकासे प्यास नहीं पुझती, उसके लिये जलकी अपेक्षा होती है, भले ही वह कूप, तहाग, नदी आदि किसी आश्रयसे घड़ा, लोटा, चुल्दू आदि किसी साधनद्वारा प्राप्त करा जाय, उसी प्रकार अपवर्ग-प्राप्तिके लिये एकमाव

भगवत्कृपा ही उपाय है, भले ही वह भगवान् विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, गणेश एवं भगवती दुर्गा आदि किसी की आराधना अथवा कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि किसी मी साधनसे प्राप्त की जाय। क्रमीदि पृथक्-पृथक् साधन हैं या अङ्गाङ्गिभावसहित हैं। आदि विवादींका प्रश्मन भी उसी समय हो जाता है, जब हम यह समझ ठेते हैं कि अपवर्ग-प्राप्तिके लिये एकमात्र साधन भगवत्कृपा या भगवत्परितोष है। भगवत्परितोषके लिये कर्मादि पृथक्-पृथक् तथा मिलकर भी साधन हो सकते हैं।

इसी प्रसङ्गमें यह भी विचारणीय है कि कर्मादि किस प्रकार भगवत्क्रपा-प्राप्तिमें सहायक होते हैं। विद्वानोंने भगवत्क्रपा या मोक्ष प्राप्त करनेके लिये प्रमुख रूपसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगका प्रतिपादन किया है। भक्तिका ही एक भेद प्रपत्ति या शरणागित है, जिसमें साधक सर्वतोभावसे भगवच्चरणोंमें समर्पित हो जाता है और सम्पूर्ण भार उन्हींपर छोड़ देता है। इस प्रकार प्रपत्तिको चतुर्थ साधनके रूपमें भी स्वीकार किया गया है। इन चारों साधनोंका सम्यक् रूपसे अनुष्ठान करनेके लिये अनुभवी आचार्य (संत महापुरुषों) का मार्गदर्शन नितान्त आवश्यक है। उनके बिना उचित रीतिसे इनका आचरण सम्भव न होनेके कारण आचार्य (संत महापुरुषों) की महिमा बढ़ती गयी और उन्हें भी भगवत्तुहय

ही समझा जाने लगा । जिसके फलस्वरूप आनार्या-भियान नामक स्वतन्त्र साधनका प्रतिपादन भी विदानोंने किया । इस प्रकार कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभियान—ये पाँच साधन माने जाने लगे। इनमें भी सम्प्रदायनिष्ठ जन अपनी परम्पराके अनुसार न्यूनातिरेक करते देखे जाते हैं। कुछ छोग कर्मज्ञानीपकृत भक्ति, कुछ लोग कर्मभक्तिसहकृत ज्ञान और कुछ लोग ज्ञान भक्तियुक्त निष्काम कर्मको भगवत्प्रीणनका साधन वतलाते हैं। कर्मके भी दो भेद माने गये हैं-सकाम कर्म और निष्काम कर्म। प्रथमतः कर्मका तालर्यं शास्त्रप्रतिपादित यज्ञादिके अनुष्ठानरूप सकाम कर्मसे ही है, जो प्रायः त्रिवर्ग-प्राप्ति या स्वर्ग-प्राप्तिका साधन है । किंतु अपवर्ग-प्राप्तिके लिये समस्त शुभाश्म कर्मी और उनके फलेंमें आसक्तिका पूर्णतया त्याग अपेक्षित होनेके कारण कर्मका तात्पर्य निष्काम कर्मयोगमें होना चाहिये। फलाभिसंधिरहित निष्कामकर्मद्वारा भगवत्कृपा अपवर्गकी प्राप्ति होती है।

ये साधन जीवको भगवत्क्रपाके सम्मुख करनेमें सर्वधा समर्थ हैं। जितने साधन प्राप्त हैं, उनकी रक्षा और जो अप्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति करा देना भगवत्क्रपाका कार्य है। तभी तो भगवान्की 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' प्रतिज्ञा चिरतार्थ होती है।



# 'अनुचर भयो रहों'

いる人でくろうなんなかっし

जैसें राखहु तैसें रहों।
जानत हो दुख-सुख सब जन के, मुख करि कहा कहों॥
कवहुँक भोजन लहीं कृपानिधि, कबहुँक भूख सहों।
कबहुँक चढ़ों तुरंग, महा गज, कबहुँक भार वहों॥
कमल-नयन, घन-स्याम-मनोहर, अनुचर भयो रहों।
सूरदास-प्रमु भक्त-कृपानिधि, तुमरे चरन गहों॥

( सूरसागर १६१)



#### भगवत्कृपाका स्वरूप

( लेखक---श्रीलालारामजी शुक्ल )

कतिषय सजनोंसे समागम, सम्भाषण एवं परस्पर परामर्शका अवसर प्राप्त होनेसे कुछ निक्कर्ष निकल । तदनुसार अधिकांश लोग संत-महात्माओं तथा प्रभु-परायण महापुरुषोंको शान्त, निरीह तथा परमानन्द-मन्न देख और मुनकर ऐसा निश्चय करते हैं कि इन भाग्यशाली महापुरुषोंको विना इन्द्रियसंयम किये, शर्पारको बिना कठिनाइयोंमें डाले तथा विना साधन और पुरुषार्थके केवल भगवत्कृपाके ही कारण यह शान्ति, संतोष और अखण्डानन्द प्राप्त हुआ है। साथ ही वे लोग अपने आपको भगवत्कृपासे बद्धित तथा अयोग्य समझकर दुःखी होते हैं तथा उदासीन-से हो प्रमाहका आश्रय लेते हैं। ऐसे भोले-माले सजनोंको भगवत्कृपाके स्वरूपका ठीक-ठीक ज्ञान हो जाना नितान्त आवश्यक और अनिवार्य है। अस्त,

भगवत्कृपापर ध्यान जाते ही स्वभावतः प्रश्न उठता है कि भगवान्की कृपा विश्वव्यापिनी है या एकदेशीया ! अर्थात् प्राणिमात्र भगवत्कृपाका पात्र है या केवळ भगवान् के प्रिय भक्त ही ! प्रश्नके अनुसार स्वाभाविक उत्तर भी अविरोध भावते सम्मुख आ खड़ा होता है कि जब भगवान् विश्वव्यापी और समदर्शी हैं तो उनकी कृपा एकदेशीया या व्यक्तिगत कैसे हो सकती है ! स्वयं भगवान् की ही परम आह्वादिनी सुधामयी वाणी है—

समोऽहं सर्वभूतेषु न में हेप्योऽस्ति न प्रियः । (गीता ९ । २९ )

क्षांखिल बिस्त यह मीर उपाया। सव पर मोहि बराचरि दाया॥ ( मानस ७। ८६। ४ )

अर्थात् न तो कोई मेरा प्यारा है और न किसीसे मुझे द्वेष है। यह समस्त विशाल विश्व मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है और प्राणिमात्रपर मेरी दया भी समान ही है।

वास्तवमें अहैतुकी दयाका नाम ही 'कृपा' है। भगवान् प्राणिमात्रके लिये परम मङ्गलमय और परम हितैपी हैं। इतना अवस्य है कि प्रमु अपने सेवककी रुचि रखते हैं और उसके योग-क्षेमका भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। यहाँतक कि कमी-कभी तो अपने भक्तोंको प्रियतम समझते हुए वे कह देते हैं—'हम भगतनके भगत हमारे'। परंतु योग-क्षेमका भार उठा लेना तथा भक्तको प्रियतम समझना केवल भगवान्की अपनी कृपा ही है या इसमें और कुछ भी सम्मिलित है ? इसपर कुछ विचार करना है।

यह सम्पूर्ण भार तो भगवान भक्त बननेके पश्चात ही अपने कंधोंपर उठाते हैं। यदि इसको ही भगवत्कृपा कह दें तो इसमें 'भक्त' बनना या सम्पूर्ण रूपसे प्रभुकी शरण प्राप्त कर लेना ही प्रभु-कृपा-प्राप्तिका कारण हुआ; अतः इस प्रकार तो प्रभु-कृपा केवल भक्तोंके लिये ही सुरक्षित हुई, अन्य जीव इससे विश्वत रहें। परंतु ऐसा मान लेनेसे भगवान्के उपर्युक्त वाक्य—'सव पर मोहि बराबिर दाया'का खण्डन हो जाता है। अतएव कृपाको तो भगवान्का सहज स्वभाव या उनका नियम ही कह सकते हैं; क्योंकि भगवान् तो कल्पऋक्षके समान हैं। जो उनकी छायामें जायगा, उसके पाप-ताप शान्त हो जायँगे अर्थात् जो अपनेको प्रमुशारणमें डाल देता है, उसके त्रिविध बापोंका शमन हो जाता है। जब-तक कोई अनन्यभावसे भगवान्का नहीं बन जाता, अनन्य धारणासे प्रमु-उपासनामें संलग्न नहीं होता और सब आश्रयोंको छोड्कर सर्वाश्रयदाता केवल भगवान्का ही आश्रय नहीं लेता, तवतक उसके लिये प्रमुका यह अटल विधान भी लागू नहीं होता। भगवान् तो कहते हैं —

अनन्याश्चिन्तबन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां निःत्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ (गीता ९ । २२)

भी अनन्यभावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए, तिष्काम भावसे भजते हैं, उन नित्य एकीभावसे मेरेमें स्थितिवाले पुरुपींका योग-क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ।

भाव यह निकला कि यह सब फल भगवत्-परायण हो जानेपर ही प्राप्त होता है। प्रथम हमको प्रभुका वन जाना आवश्यक है, किर तो हमारा सम्पूर्ण भार उटा लेनेको भगवान्की अटल प्रतिज्ञा है ही। अब रहा यह प्रश्न कि प्रभु-परायण कैसे हुआ जाय?

वेद, शास्त्र और संत-गतसे यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र और फल भोगतेमें परतन्त्र है । भगवरपाप्त्यर्थ साधन करनाः जन्म-मरणसे मुक्त होनेके प्रयत्नमें लगना और मुखस्वरूप परमात्मदेवका वह परम धाम, जहाँ जानेपर लौटकर नहीं आना होता, प्राप्त कर लेना ही मनुष्यके कर्म और पुरुषार्थकी इति है। इसी कार्यके लिये यह मनुष्य-जन्म मिला है और इस ध्येयतक पहुँचनेके लिये प्रभुदत्त शक्ति और स्वतन्त्रता भी प्राप्त है। फिर भी यदि अपनी शक्तिको भूलकर तथा प्रमादः आलस्य और विलासितामें पड़कर मनुष्य अपनेको सदु हैश्य-प्राप्तिसे विरत रखता है तो यह उसीका अपना दोष है। श्रीगोस्वामीजी कहते हैं—

बहें भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब बंथिन्ह गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥ सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । कालिह कर्मीह ईस्वरिह मिथ्या दोष लगाइ ॥

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रायः लोग मूर्खतावश अपने कर्तव्य-कमोंको भगवत्कृपाके तथाकथित आश्रयपर छोड़कर आलसी बन बैठते हैं और इस पारसमणिरूप मानव-जीवनको नष्ट कर देते हैं। फिर वे समय, भाग्य और ईश्वरको अपनी दुर्गतिका कारण कहते हुए पश्चात्तापकी अग्निमें जलते रहते हैं।

( मानस ७ । ४२ । ४;४३ )

अब हमें भगवस्क्रपाके सत्-खरूपकी ओर भी दृष्टि डालना है, जो देश, काल और वस्तुके परिच्छेदसे रहित तथा विश्वव्यापी है और प्राणिमात्र समान रूपसे उसका पात्र है।

कल्पना करें एक ऐसे पथम्रष्ट पियककी, जो स्विनकेतका मार्ग छोड़कर कण्टकाकीर्ण पथमें पड़ गया हो, जहाँ उसे चारों ओर भीषण अन्धकार ही दृष्टि गोचर होता हो, भयंकर जीव-जन्तुत्रोंके गर्जन-राब्द उसको भयभीत और व्याकुल बना रहे हों, ऐसी दशामें वह विलाप-कलाप करता हुआ भटकता-फिरता हो और उसे किसी प्रकार भी निर्दिष्ट मार्ग न सूझता हो—ऐसी दयनीय दशाको प्राप्त उस वटोहीको यदि कोई सहृदय महापुरुष कृपा कर सुझाव दे दें—

प्पे भोले बटोही ! तू कहाँ मारा-मारा फिरता है। तेरा मार्ग तो इधर है, आ जा मेरे पान, में तुहो तेर मनोनीत स्थानपर पहुँचा दूँगा । तो इस प्रकार अकारण ही ठीक-ठीक निर्दिष्ट मार्ग बता देना कृपाका स्वरूप हुआ। ठीक इसी प्रकार इस भवसागरके पाप-ताप-पीइत तथा मोइ-शोकादिके थपेड़ोंसे संतप्त प्राणीके लिये भगवान् अपना पावन आदेश देकर इस दु:खद जंजालसे मुक्त होनेकी युक्ति तथा सुखरखरूप खधाम पहुँचनेका मार्ग बतलाते हैं। उनकी धोषणा है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा शुचः॥ (गीता १८ । ६६ )

अहा ! प्रमुकी यह कैसी अकारण करणा है, कैसे द्यापूर्ण शब्द हैं—'ऐ मोले-भाले भूले बटोही ! त् क्यों तापसे संतप्त होकर क्लेश उठा रहा है, आ जा मेरी शीतल छायामें, छोड़ दे इस नादानीकी, मत घवरा अपने किये पापोंसे, क्या त् मेरी अटल प्रतिज्ञाको भूल गया—'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं।जन्म कोटि अघ नासिह तबहीं॥' (मानस ५।४३।१)

आ जा, देर मत कर। विना यहाँ आये तेरा क्लेशोंसे मुक्त हो पाना नितान्त असम्भव है । यस, जीवको इस प्रकार सचेत करना ही प्रमु-कृपा है, जिससे न कोई जीव विश्वत है और न कोई स्थान खाली है। भगवान तो कल्पतर-सहश हैं। यदि मानव उनके कृपारूप आदेशपर पूर्ण विश्वास करके उनको शरणमें पड़ जाय तो उद्धार होना निश्चित ही है। अन्यया वह शुक्तर-कृकर नीचाित नीच योनियोंमें कर्मफल भोगता हुआ भटकता ही रहेगा।

हमें सर्वकाल और सर्वस्थानोंमें अपने ऊपर भगवत्-कृपाका पूर्ण अनुभव करते हुए प्रमाद-आलस्यको छोड़, विषयोंसे चित्तको मोङ्कर शीघ्र ही अपने मनकी डोरको भगवत्पदारविन्दमें जोड़ देना चाहिये।

### सुगम साधन

भगवान् दयालु हैं, प्रेमी हैं। उनकी दया और प्रेम सब जगह परिपूर्ण हो रहे हैं। अणु-अणुमें उनकी दया और प्रेमको देखकर हमें मुग्ध होना चाहिये। हर समय प्रसन्न रहना चाहिये। इसको साधन बना लेना चाहिये। इसमें न कुछ परिश्रम है और न किसी अन्य वस्तुकी आवश्यकता ही है।

### भगवत्क्रपाका स्वरूप और कार्य

( लेखक--श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव, शासी, एम्० ए०, एम्० औ० एल्०)

भगवान् परात्पर ब्रह्म होते हुए भी सर्वथा निर्वेयक्तिक, लोकातीत, निरासक्त तथा जीवोंके परम वे इस सृष्टिरूप पुरीको रचकर इसमें अनुप्रविष्ट हुए हैं तथा इसीमें ओत-प्रोत होकर विश्वातमा एवं अन्तर्यामीरूपसे चराचर जगत्का धारण, पोषण एवं नियन्त्रण कर रहे हैं। उन्हीं की अध्यक्षतामें यह सम्पूर्ण प्रकृति सतत गतिशील है। वेदान्तके शब्दोंमें सम्पूर्ण सृष्टि ईश्वरकी लीला है तो वेदके शब्दोंमें अखिल ब्रह्माण्ड उस परमात्माकी महिमा है---'एतावानस्य महिमा' ( अ० १० । ९० । ३ )।

ईश्वरके मुख्यतः पाँच कृत्य हैं—सर्जन, गोपन, संहार, निग्रह एवं अनुग्रह । वस्तुतः ये सभी कृत्य अनुग्रहके ही रूप हैं। भगवान् जीवोंके पूर्वजन्मार्जित कर्मफलको सुख-दुःखके भोगद्वारा क्षीण करने एवं नानाविध अनुभवोंका संचय कर उन्हें अध्यातम-मार्गपर आरूढ करनेके लिये सृष्टिकी अभिन्यक्ति, भगवन्महिमाकी करते र्हें प्राणियोंके कमिक विकास, बहुविध ज्ञान- विज्ञानकी एवं ईश्वरीय प्रयोजनकी पूर्तिके लिये वे परम पिता एक नियत कालतक सृष्टिका रक्षण एवं पालन करते हैं। वे प्रकृति तथा जीवोंको विश्राम देनेके लिये संहारद्वारा प्रलयकालकी नियत अवधिको प्रस्तुत करते हैं। वे ही सुक्तिके योग्य पात्र होनेपर जीवात्माको पात्रामुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं---

सर्वभूतानामात्ममुक्तिप्रदायकः ॥ ईश्वरः (शिवसंहिता १।२)

ईश्वर करुणा-रसके सागर हैं एवं उनका अनुग्रह अहैतुक होता है । इस अनुग्रहका मूल ईश्वर एवं जीवके नित्य सम्बन्धमें है । जीव ईश्वरका नित्य सनातन अंश है । वह सृष्टिमें ईश्वर-छीलाका अङ्ग वनने तथा ईश्वरकी महिमाको अभिन्यक्त करनेके लिये आता है। यधिप वह सृष्टिमें आकर जगत्के प्रपन्न एवं अविधामें फँसकर अपने स्वरूपको तथा अंशी ईश्वरके साथ अपने नित्य सम्बन्धको भूल जाता है, पर भगवान् उसे कभी नहीं भूलते। जीवकी अज्ञान-द्यामें भी वे परोक्षरूपसे उसका धारण, नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन करते रहते हें तथा नानाविध मार्गोंसे प्रेरितकर उसे पुनः आत्मा एवं परमात्माके मिळन-मार्गपर, अर्थात् मोक्षके मार्गपर ले आते हैं । इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीता ( ९ । १८ ) में भगवानको जीवमात्रका भाति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण एवं सुद्धद् वताया गया है। भगवदनुग्रह होनेपर ही सत्कर्ममें रुचि, हृदयमें भक्तिका उदय, विषयोंसे वैराग्य, महापुरुषोंका सङ्ग और मोक्षकी कामना उत्पन्न होती है तथा जीवको परमपदकी प्राप्ति होती है ।

त्रयमेवैतदेवानुग्रहहेतुकम् । दुर्लभं महापुरुषसंश्रयः ॥ मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं (विवेकचुडामणि ३)

भनुष्य-जन्म, मोक्षकी कामना एवं भगवदूप महात्माओंका सत्सङ्ग —ये तीनों वस्तुएँ दुर्लभ हैं, केवल करणामय भगवान्की कृपासे ही प्राप्त होती हैं।

पुंसामद्वैतवासना । ईश्वरानुप्रहादेव विप्राणामुपजायते ॥ महाभयपरित्राणा ( अवधूतगीता १ । १ )

र्इश्वरके अनुप्रहसे ही विवेक-वैराग्यादि साधन सम्पत्तिष्ठे युक्त मुमुक्षु पुरुषोंमें अद्भैतज्ञानकी वासना उत्पन्न होती है। जो संसाररूप महान् भयसे मुक्त कर देती है।

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। मत्त्रसादादवामोति पद्भव्ययम् ॥ शाश्वतं मचित्तः सर्वद्वर्गाणि मत्यसादात् तरिप्यसि॥ गच्छ सर्वभावेन भारत। शाणं तद्यसादात्परां शान्तिं स्थानं शास्यसि शाश्वतम् ॥

( गीता १८ । ५६, ५८, ६२)

भेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपांसे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। मुझमें चित्तवाला होकर तुम मेरी कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर जाओगे । हे भारत ! तुम सव प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जाओं। उस परमात्माकी कृपासे ही तुम परम शान्ति तथा सनातन परमधामको पाप्त होओगे ।

ईश्वरीय अनुम्रह ही ईश्वरके दर्जन एवं आत्मसाञ्चात्कार-का एकमात्र साधन है।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः ॥ (कठोपनियद् १।२।२३)

'भगवान् जिसे वरण कर लेते हैं, केवल उसीको वे प्राप्त होते हैं । मनुष्य धर्म, सुकर्म, तप, ज्ञानार्जन, आत्म-साक्षात्कार आदिके लिये कितना भी पुरुषार्थ क्यों न करे, फिर भी ये सब प्रयत्न भगवहर्जान, आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मानन्दकी तुलनामें तो अत्यन्त सीमित और क्षुद्र ही सिद्ध होंगे अर्थात् भगवत्प्राप्ति अथवा तत्त्व-साक्षात्कार् प्रयत्नसाध्य— कियासाध्य न होकर भगवानकी अहैतकी कृपाका ही फल है। मनुष्य अपनी शारीरिक क्रियाओं, प्राण-जगत्की वासनाओं, हृदयके भावावेगों एवं मन तथा बुद्धिके व्यापारोद्वारा निरन्तर अनेक कर्मोंकी जिटल जाल-शृङ्खला वुन रहा है; जबिक केवल न्यायके बलपर, केवल अपने गुणों एवं कमोंके आधारपर किसीको भी मुक्ति या मोक्षकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। यह भगवान्की कृपा-शक्ति ही है, जो विश्वकी न्याय-व्यवस्थामें इस्तक्षेप करते हुए अनेक मूलोंको निरन्तर मिटा रही है, कष्टों एवं दु:खोंको सहन करनेकी शक्ति देती है, सफल्ताकी कठोर परीक्षाओंमेंसे गुजरनेका बल देती है, निराशामें आशाकी किरण बनकर चमकती है तथा विकासके मार्गपर बढ़ते हुए प्रत्येक प्राणीको सहायता देनेके लिये सदैव तत्पर रहती है।

भगवान्की करुणा जगत्में सदैव सहस्र-सहस्र धाराओं में अमोघ वेगके साथ प्रवाहित हो रही है। वही सत्य-ज्ञानके रूपमें बुद्धिको प्रदीत एवं प्रेरित करती है, शक्तिके रूपमें कार्यों को जिद्ध करती है, शान्तिके रूपमें सभी संघर्षों का शमन करती हैं एवं पावनकारिणी के रूपमें सभी विकारों एवं दोषों को धोकर पवित्र कर देती है। अनुप्रह दोषों और अपूर्णताओं का विचार नहीं करता, ईश्वरका वात्सल्य तो प्रेममयी माँद्वारा दुर्बल और भटके हुए बच्चेको प्यार, आलम्बन एवं सहायता देनेकी माँति ही है। जैसे गो नवजात बछड़ेके शरीरपर लिपटे मल-आदिको चाटकर साफ कर देती है, वैसे ही परम करुणामयी वात्सल्य-मूर्ति कृपा-जगदम्बा भी हमारे दोषों और भूलोंको पोंछकर हमें निर्मल, पवित्र बना देती है।

ईश्वरीय अनुप्रहका रहस्य सदा अज्ञात ही रहेगा। कन, कराँ, कैसे और किसपर ईश्वरका अनुप्रह हुआ— इसकी व्याख्या मानवीय बुद्धिकी तर्कणासे सम्भव नहीं है। ईश्वरीय कृपा अपनी रहस्यमयी दृष्टिसे कृड़ेमें छिपे रत्नकी भाँति अपात्र दीखनेवाले व्यक्तिमें भी पात्रता देख लेती है एवं उसके उद्धारके लिये अपने कार्यका समय

तथा पद्धति भी निश्चित कर लेती है। छोटे-यंड़, पापी-पुण्यात्मा, पण्डित-मूर्ख सभी ईश्वर-कृपाके पात्र हो सकरी हैं, हुए हैं। अहल्या, पिंगला, गुह, कुचेल, जगाई-मधाई आदि इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं।

एक और पक्ष है—दण्ड अनुग्रहका एवं सुधारनेका । ईश्वर धर्मके व्यवस्थापक हैं । अधर्मके नियन्त्रण एवं धर्मकी रक्षाके लिये वे अपनी दण्ड-रक्षाकी शक्तियोंका विनियोग करते हैं । वे जीवोंको उनके दुष्कर्मके अनुसार दण्ड देते हैं, जिससे वे सुधर सर्के तथा पुनः पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति, स्वरूपोपळिथके लिये प्रयत्नशील हो सकें। दुर्गासतशतीके अनुसार देवी भगवती असुरोंका वध सदय हृदयसे करती हैं, जिससे ये अधम भी संग्राममें शस्त्रपूत मृत्युका वरणकर उच्च गतिको प्राप्त हो सकें। वे भी तो जगन्माताकी संतान ठहरे। उनके मङ्गल-विधानकी योजना भी तो उन्हें ही करनी है । दण्डात्मक हो या सुधारात्मक-इस अनुग्रहका मृदु या कृर रूप चिकित्सककी ओषधि या शल्य-चिकित्सककी शल्यक्रियाकी भाँति मङ्गलभावनासे ही युक्त होता है। माता-पिता अपने वचोंको जव मृदु या कठोर दण्ड देते हैं, तव उनके मनमें भी संतान-हितकी भावना ही होती है, क्रूरता या वदला लेनेकी नहीं।

पृथ्वीपर जब दुष्कर्मकर्ताओंकी संख्या अधिक हो जाती है एवं अधर्मकी दृद्धिके कारण सृष्टिका संतुलन विगड़ने लगता है, तब पापियोंके संहार, धर्मात्माओंकी रक्षा एवं धर्मकी स्थापनाके लिये स्वयं भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं। यह अवतार-कार्य भगवान्का अनुग्रह ही होता है—

#### 'नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभँगवतो नृप ।

(श्रीमझा० १०। २९। १४)

वे मानव-रूपमें आकर पार्थिव-जगत्का बहुत-सा ताप-संताप अपने ऊपर ठे ठेते हैं। यह उनकी परम कारुणिकता है। पर वस्तुतः इस अवतार-छीलामें धर्म-संरक्षण, दुष्ट-उद्धार आदि तो गौण कार्य हैं, मुख्य प्रयोजन तो भक्तोंके बीच विचरते हुए उनके प्रेमका आस्वादन करना ही है। जो लोग उन्हें हृदयसे प्यार करते हैं, प्रभु उनके पास आये बिना नहीं रह सकते——

'ये भजन्ति तु मां भक्तया मिय ते तेषु चाप्यहम्॥' (गीता ९।२९)

भक्ति और अनुग्रहमें परस्पर आदान-प्रदानका सम्बन्ध सदा वना रहता है।यह सम्बन्ध भक्त और भगवान्के प्रेम-विनिमयपर आधारित है।

ईश्वरके कृपा-कार्योंका पता उनके परिणामींसे लगता है। संतों एवं भक्तोंके चरित्र तथा शास्त्र इसके प्रमाण हैं । अम्बरीपकी दुर्वासाके शापसे रक्षा, भक्त प्रह्लादका त्राण, द्रौपदीकी शील-रक्षा, अजामिल एवं गजका उद्धार आदि इसके उदाहरण हैं । आधुनिक युगमें जगद्गर श्रीशंकराचार्य, आचार्य श्रीरामानुज, संत ज्ञानदेव, संत तुकाराम, भक्तिमती मीराँवाई, चैतन्य महाप्रभु, गोखामी तुलसीदाराजी आदिके जीवन भगवत्क्वपाके चमत्कारपूर्ण उदाहरणोंसे भरे पड़े हैं। नाना कठिनाइयोंके होते हुए भी इन सिद्ध भक्त महात्माओंको अल्पकालमें जो असाधारण सफलता मिली, उसकी न्याख्या अन्य प्रकारसे सम्भव ही नहीं है। जैसे प्रकाशकी एक किरण क्षणभरमें ही कोठरीके सम्पूर्ण अन्धकारको नष्टकर उसे आलोकित कर देती है, वैसे ही भगवत्कृपा भी क्षणभरमें ही प्रारब्ध-कमोंको नष्टकर भक्तके जीवनको ईश्वरीय ज्योतिसे भरपूर कर देती है।

ईश्वरीय कृपाका सबसे बड़ा न्वमत्कार है--मानव-प्रकृतिमें परिवर्तन, असाधुको तत्क्षण साधु बना देना। भगवान्की यह अभय वाणी है--

> अपि चेत्सुद्राचारो भजते मामनन्यभाक्। साधरेव स मन्तन्यः सम्यान्यवसितो हि सः॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शस्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणस्यति ॥

(गीता ९। ३०-३१)

·हे कौन्तेय ! यदि अत्यन्त दुष्टाचरणवाला व्यक्ति भी अनन्यभावसे मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि उसने (भगवन्छरणापन्न होकर भक्ति करनेका ) सम्यक् निश्चय कर लिया है।(इस अनन्य-भावयुक्त भक्तिके परिणामस्वरूप ) वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं शास्त्रत परमशान्तिको प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! यह निश्वयपूर्वक जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।

यधिप कृषा भगवान्में रहनेवाली शाखत स्वतः स्पूर्त अहेतुकी शक्ति है तया वह शक्ति अपनेको अभिव्यक्त क़रने या क्रियाशील होनेके लिये किसी अन्य उत्तेजक या प्रेरक कारणकी अपेक्षा नहीं करती, तथापि भगवान्की

सर्वभावसे सर्वोत्मना शरणागतिः अनन्यभावसे सारण एवं भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म भगवदनुग्रहरूप मन्दिरके कपाटको खोल देनेके अमोघ साधन हैं। भगवत्येमकी यज्ञाग्निमें अपने (स्वश्की पूर्णाहुति देनेसे ही भगवदनुग्रहकी आप्यायिनी वृष्टि होती है। योगी श्रीकृष्णप्रेमने अनुग्रह (Grace)की परिभाषा करते हुए लिखा है---

'इस नश्वर संसारमें जव भी कोई व्यक्ति पूर्ण आत्माहुति देता है, अपनी आत्माको भगवत्प्रेमकी ज्वालामें मिला देता है, तव जो विस्फोट होता है, उसीका नाम 'अनुग्रह' है। इस धरतीपर होमी गयी कोई भी आत्माहृति कभी व्यर्थ नहीं जाती। १%

जीव संसारमें अपने कर्म-वन्धनोंसे वँधा हुआ है। इन कर्म बन्धनोंका मूल अहंता, ममता एवं कामनामें है। ईश्वरको सर्वाङ्गरूपसे समर्पण करते ही साधक कर्मफलेंसे विमख हो जाता है एवं उन कर्मफलोंके प्रेरक कारण कामना, ममता एवं अहंके मूल भी सूख जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उसके कर्म-बन्धन समाप्त हो जाते हैं । जैसे घासके बहुत बड़े ढेरको एक छोटी-सी चिनगारी भस्मसात् कर देती है, वैसे ही भगवत्कृपाका लेशमात्र जन्म-जन्मान्तरके कर्मोंको नष्ट करनेमें समर्थ है । ईश्वरके प्रति पूर्ण समर्पित होनेमें ही जीवनकी परिपूर्णता है। जब जीव अपनी बुद्धि, हृदय, मन एवं प्राणको पूर्णतया भगवत्ऋपाके प्रति उन्मुक्त कर देता है, तब भगवत्कृपा अवतरित होकर उसमें दिव्य ज्ञान, प्रेम, शान्ति, पवित्रता, ज्योति तथा शक्ति भरकर उसको दिव्य बना देती है एवं भगवद्यन्त्रके पुर्जेके रूपमें भगवत्कार्यकी सिद्धिके लिये उसका उपयोग करती है ।

ईश्वर-कृपा तो सर्वत्र-सर्वदा बरस रही है एवं सबके मङ्गल तथा मुक्तिके लिये कार्य कर रही है। आवश्यकता इस बातकी है कि हम उसके कार्यमें बाधक न बनें। उसके प्रति संशय या अश्रद्धा करनेसे या उसकी ओरसे मुख फेर लेनेसे हम अपने तथा भगवत्कृपाके कार्यमें अवरोध पैदा कर देते हैं । ईश्वर मनुष्योंको पशुवत् हाँककर नहीं ले जाते । उन्होंने मनुष्यको स्वतन्त्र इच्छाशक्ति एवं अच्छा-बुरा पह बाननेकी बुद्धि--विवेक-बुद्धि दी है। जीवन कटपुतली नहीं

his self in the flame of Love divine, there is an explosion which is grace. No true Atmahati on earth can ever be in vain.'

<sup>\*</sup> In this world of dust and din whenever any body has given complete Atmahuti-merging

है और न वह यन्त्रकी भाँति जड ही है। अतः उसे ईश्वर-कृपाको अपने अंदर कार्य-साधन करने देनेके लिये सहर्ष सहमति देनी होगी । इस सहमतिका रूप है-ईश्वरानुग्रहमें श्रद्धा, विश्वास तथा अपने आपको भगवत्कृपाके पूर्णतया अधीन मान लेना, इसके बाद भगवत्कुपाके कार्यमें बाधक असत्य, कपट, अज्ञान एवं अन्य आसुरी भावोंको अपने अंदरसे तथा आस-पासके वातावरणसे दूर करते रहना । जीवके सत्यसंकल्प, समर्पण, सचाई, विश्वास आदिसे ही भगवत्क्रपाकी वह दृढ़ नींच पड़ेगी, जिसपर भागवत-जीवनके दिव्य भवनका सुदृढ़ निर्माण सम्भव है। साधकमें जिस अनपातमें विश्वास, सचाई, मक्ति, अनासक्ति, समर्पण और अभीष्सा बढती जायगी, उसी अनुपातसे भगवत्कृपा भी उसमें अधिकाधिक मात्रामें अवतरित हो अपना कार्य करने लोगी। समर्पणकी पूर्णताके साथ ही साधक भी पूर्णतया भगवत्कृपामय हो जायगा—भगवान्के हाथका यन्त्र बन जायगा ।

ईश्वरानुग्रहका तत्काल प्रत्युत्तर तब मिलता है, जब व्यक्तिको अपना सब कुछ नष्ट हुआ दीखता है, सभी साधन एवं शक्तियाँ समाप्तप्राय हो जाती हैं अर्थात् साधनोंका आश्रय मिट जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, एकमात्र भगवान् ही उसे परमवन्धु एवं रक्षक दिखलायी पड़ते हैं; तव वह परम दीन हो अत्यन्त आर्तभाव-से प्रभुको पुकारता है । करुणा एवं विहलतासे परिपृर्ण, रोम-रोमसे उठी उस आर्त पुकारका उत्तर भगवान् तुरंत देते हैं । निमिषमात्रमें भगवान्की रक्षाकारिणी अनुप्रह-शक्ति आर्तभक्तकी रक्षाके लिये आ उपस्थित होती है एवं उसका परित्राण करती है ।

कृषिकी सफलताके लिये जैसे किसानका पुरुपार्थ एवं दैव-कृपाके रूपमें समयपर आकाशसे वृष्टि—दोनों आवश्यक हैं, वैसे ही ईश्वरानुग्रहकी सिद्धिके लिये भी जीयका भक्ति, योग, तप, धर्माचरणादि पुरुपार्थ एवं भगवान्की दया— दोनोंका होना आवश्यक है । जीवको भगवत्कृपाका सुपात्र बननेके लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिये एवं भगवत्कृपाका अवतरण होनेपर उसे सतत कार्यशील रखने-के लिये अपना अनुकूल प्रयत्न, तप आजीवन करते रहना चाहिये । पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, शरणागित, दीनता, सचाई, समर्पण, प्रेम एवं गुरुनिष्ठा होनेपर जीवनमें पग-पगपर ईश्वरानुग्रहके चमत्कार दिखायी देते हैं । करणामय भगवान्की करणाका अनुभव कर मनुष्यमात्र सुखी हो जाय —यही मङ्गलमयी कामना है ।

### भक्ति और अनुग्रह

नानुग्रहस्तव विना त्विय भक्तियोगं

नानुग्रहं तव विना त्विय भक्तियोगः।
वीजप्ररोहवदसावनयोर्न कस्य

भृत्ये परस्परनिमित्तिमित्तिभावः॥

(स्तुतिकु०९।३३)

**建成人民人民人民人民人民人民人民人民人。** 

हे भगवन् ! मिक्तयोग विना (अर्थात् आपकी मिक्तके विना) आपका अनुप्रह नहीं प्राप्त होता और आपके अनुप्रहके विना मिक्तयोग सिद्ध नहीं होता । प्रमो ! इन आपके अनुप्रह और मिक्तयोगका यह वीज और अंकुरके समान परस्पर निमित्त-निमित्त (कार्य-कारण) भाव किसका कल्याण नहीं करता ? अर्थात् सभीका कल्याण करता है।

<sup>\*</sup> The Divine grace intervenes only when you are at the end of your tether, after all your mighty efforts. For then, feeling lost, as you call out Him with every fiber of your being to save you from your shipwreck. His love answers, and to your heart is flooded with love. His light knelling the doom of centuries of darkness.—Yogj Sri Krishna prema.



## भगवत्कृपा--स्वरूप और संसिद्धि

( लेखक--श्रीदेवदत्तजी, श्रीअर्विन्द आश्रम )

श्रीमाताजीके वचन हैं— 'कालमें एक क्षण भी नहीं, देशमें एक रजःकण भी नहीं, जो भगवल्ह्याके अहर्निश कार्य और उसके निरन्तर प्रभावका प्रतीक न हो । यदि तुम कृपाके साथ सम्बद्ध हो तो तुम्हें वह सर्वत्र दिखायी देगी, तुम आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगोगे, पूर्ण शक्ति तथा अनन्त आह्वादसे परिपूर्ण हो उठोगे और भागवतकार्यमें यही सबसे बड़ा सहयोग होगा।

भगवत्हृपा अपने मूल खरूप, खभाव और विधायिका इाक्तिमें अचित्तय होते हुए भी मानव-चेतनाके स्तरपर उपलब्ध है। जब हम इसे अहैतुकी या 'अप्राप्य मनसा सह'-की संज्ञा देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि इसका कोई उद्देश्य या हेतु नहीं है। हाँ, इसका हेतु बुद्धिके स्तरपर अधिगम्य नहीं होता। इसीलिये मानव अपनी सीमाको ही अन्त मानकर कृपाको अहैतुकी घोषित करता आ रहा है।

मानवकी वर्तमान चेतनाकै स्तरसे अलम्य होनेका अर्थ यह नहीं है कि भगवत्क्वपाके स्वरूपको हम जान ही नहीं सकते । अज्ञातः एक स्थिति होनेपर भी अज्ञेय नहीं हो सकता; अतः प्राणिमात्रमें एक ऐसी स्थितिकी सम्भावना निहित है, जो कृपाके माध्यमसे भागवत जीवनमें प्रतिष्ठाका आधार बनकर कृपालुको कृपापात्रसे संयुक्त कर सकती है।

इस दृष्टिसे विचार करनेपर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपनी चेतनाको आधार बनाकर परा चेतना (परमात्मा)के प्रति जिज्ञासु हुआ है । इस जिज्ञासाका आधार भी भगवत्प्रदत्त विशिष्ट मानव-स्वना ही है । यह भगवत्कृपाके प्राकट्य (अभिव्यक्ति)-का ही परिणाम है कि मनुष्य श्रेय और प्रेयके चुनावमें आंशिकरूपसे ही सही, पर स्वतन्त्र हो सका।

इस जीवनमें भी हम शरीर और प्राणकी सारी शक्तियों-का उपयोग नहीं कर पति । अधिकतर मन, प्राण और शरीरमेंसे किन्हीं एक या दोसे तादातम्य स्थापित कर उनके नियम अन्यपर लादा करते हैं । फलस्वरूप हम जीवनकी वास्तविक रचनाके विषयमें न जानते हुए जीवनकी आचार-पद्धति, ज्ञान और आनन्दकी अवहेलना करते हुए अपने कर्म, संकल्प और चिन्तनको अज्ञानके हाथों सौंपकर इच्छाओं, भूलों, प्रयत्न और असफलताओंके साम्राज्यमें छढ़कते रहते हैं। अपने ग्रुद्ध स्वरूपकी ओर दृष्टिपात न करनेके का जगतुके प्रति आश्चर्यचिकित होते रहते हैं।

पर यह असमर्थताका बोध और सीमाओंका ज्ञान भागवत उपस्थितिका प्रथम प्रमाण है; क्योंकि असमर्थन समर्थकी और सीमितको असीमकी आवश्यकता है। महाभारत यक्ष-प्रश्नकी कथामें परम आश्चर्य यही माना गया है कि निर मर्त्यशील मानव अपनेको मर्त्य क्यों नहीं मानता। इसन् दूसरा पक्ष है कि अमृत तत्त्वकी कौन-सी झलक हमें इतना मुग किये है कि हम मृत्युको स्वीकार नहीं कर पाते। अनन्तता साथ चेतनाके सम्पर्ककी यह अलक्ष्य प्रराणा ही भगवत्क्रपा है

विकासकी कसौटी यही है कि प्रेरणासे हम कहाँतक लाम उर सकते हैं और हमारी चेतनासे इसका कहाँतक सायुज्य स्थापितः सकता है। श्रीमाँ कहती हैं—'अपनी पसंद और मगवत्कृपा— इन दोनोंमें छे किसी एकको चुननेमें हम सदैव स्वाधीन हैं अपनी पसंदका चुनाव करते ही हमें ऊपर वर्णित सीमाओं दासता स्वीकार करनी पड़ती है। फिर भी अहंकार वशीभूत होकर मनुष्य कृपापथको स्वीकार नहीं कर पाता उसे अपनी सीमाओंकी दासताका आभास भी नहीं होता इसी अवस्थामें वह कृपाके वास्तविक हेतुको समझनेमें असम रहता है। पर भगवत्कृपाकी मूल शक्ति तब भी उ अधिष्ठान और विकासके आरोहणका मार्ग दिखाती रहती है

परन उठता है कि भगवत्कृपाका स्रोत कर है ! सिष्टिके आदि कारणका सूत्र इस प्रकार प्रहण किया उ सकता है कि भगवान् अपने आनन्दके निजास्वादनके लि अपनी चित्-शिक्तिकी की ड्रांके माध्यमसे अपने ही स्वरूप प्रकट होकर सिष्ट करते हैं । यह अनन्तकी सान्त (ससीम अभिव्यक्ति है । इस प्रक्रियामें आत्म-सत्, आत्म-चित् औ आत्म-आनन्द सिष्टिके ऊर्ध्व भागका निर्माण करते हैं । इसप निम्न अर्द्धोश—जड प्राण और मनःकृपा ही इनके परस्प आकर्षणकी शक्ति है । सिष्टिके निर्माणके लिये जहाँ परमेश्य और आदि शक्तिके माध्यमसे लीलाका विस्तार होता है वहींसे कृपाकी परम स्रोतिस्वनी प्रवाहित होती है ।

आदि सृष्टिके मूलमें स्थित होनेके कारण कृपाकी शिर कारणाश्रिता नहीं, अपित कारणस्वरूपा है। यह अपनी लीलां विस्तारके लिये किसी अन्य शक्तिपर निर्मर नहीं करती क्योंकि शक्तिका मूलखरूप कृपाके माध्यमसे ही प्रकाशमा हो उठता है। इसी कारण कृपा अर्थनिरपेक्ष होती है, निरर्थक नहीं। सर्वदा जीवोंपर बरसती रहने तथा उन्हें मुक्त करने और मूल्रवरूपको पहचाननेमें सहायिका होनेपर भी यह मूल्रतः पुरुषके पुरुषत्वको जगाकर उसके माध्यमसे ही कार्य करती है तथा दिव्यताकी ओर उन्मुख होने और उसका वरण करनेकी शक्ति प्रदान करती है।

कृपाको द्रवित करनेवाली प्रार्थनाकी शक्ति एवं श्रद्धा-सचाई और समर्पणकी त्रिवेणीसे ही महाशक्ति (परमसत्ता)के चरण पखारे जा सकते हैं। तभी वासनाओंसे मुक्त होनेकी तथा पवित्रता, शान्ति और सत्यको पानेकी अभीष्मा भागवती कृपाके अवतरणका पथ प्रशस्त करती है। इस अवतरणके बाद ही प्राप्त होता है विशुद्ध भागवत प्रेम एवं निजस्वरूपा अचला भक्ति । इसी कारण औढरदानी भगवान् शिवकी शक्ति माहेश्वरीको 'कृपा' तथा भगवान् श्रीकृष्णकी शक्ति राघाको प्रेमस्वरूपा वर्णित किया गया है।

भागवती कृपाके इस स्पका साक्षात्कार इमारी

आन्तरिक सुरक्षा तथा विभिन्न स्तरींसे अभिन्यक्त प्रार्थनाओंसे भी आगे देखनेकी शक्ति और दृष्टि प्रदान करता है। कृपाके इन व्यष्टि-भावापन्न लक्षणोंके अतिरिक्त भी उसका एक महान् स्वरूप है। विश्वास और श्रद्धाका सम्बल साथ हो तो मानव अतिशीष्ट्र भगवदाश्रयका आकाङ्क्षी और अधिकारी हो सकता है। फिर यह आश्रयका भाव ही हमें समर्पणतक पहुँचा देता है। यहाँ कृपा-लाभके अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्वकी अनुभृति नहीं होती।

कृपा-लाभका आनन्द कृतज्ञतामें है । स्नष्टाकी द्वष्टिको ग्रुद्ध करनेके (अहं) भावसे मुक्ति पाकर हम यह मानें कि प्रत्येक स्थिति भगवदनुप्रहसे परिपूर्ण और भगविन्निर्दिष्ट है । शक्ति और श्रद्धा—दोनोंका चरम लक्ष्य समर्पणके माध्यमसे कृपा-लाभ ही है।

कृपा तर्क-बुद्धिके परेका तत्व है। भगवत्कृपा अमृत-स्वरूपिणी परम करूणामयी परमात्म-सत्ताकी सर्वन्यापिनी अनुग्रह-मूर्ति है।

# भगवत्कृपासे सर्वार्थिसिद्धि

( लेखक-श्रीऋषभचन्दजी )

प्रायः सभी पौरस्त्य और पाश्चात्त्य ईश्वरवादियोंने धर्मोंमें-कपाके हस्तक्षेप एवं कार्यको ही आध्यात्मिक जीवनकी सफलता-सिद्धिका सर्वोच्च साधन माना है, किंतु लोगोंकी धारणा है कि यह हस्तक्षेप रहस्यपूर्ण तथा अपूर्व है । कृपा, जहाँ-कहीं अवतरित होना चाहती है, वायुकी तरह पहुँचती है। इसपर पण्यात्माओंका अधिकार नहीं जम सकता, अतः निकृष्ट पापीको भी इससे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि यह गिरे और भटके लोगोंके भग्न हृदयोंको प्रेमके उपचारसे उन्हें खस्थ कर देती है। अहंकारी और मदमत्त छोगोंकी ओर यह विशेष दृष्टि डालती है। सतत उनके कल्याणका साधन जुटाती है-विभिन्न विपत्तिरूप थपेड़ोंद्वारा उनके अहंकारको चूर-चूर करती रहती है । यह शीतकालमें सुकोमल ओस-विन्त्रकी तरह और गर्मींगे शीतल दक्षिणी वायु अथवा स्मशान-अन्धकारके वीच प्रकाशकी चमककी तरह आती है। कभी-कभी तो यह आँधी या भ्कम्पकी तरह मानवके अन्तरात्मामें उपान लाते हुए आ पहुँचती है। इसकी क्रोधपूर्ण मुखाकृतियाँ उतनी दी आशिषस्वरूप हैं, जितनी कि इसकी

आनन्द फैलानेवाली मुसकानें । जब कभी यह जोरसे पीड़ा पहुँचाती है, तब वह पीड़ा केवल निद्रित एवं आलसी लोगोंको उटाने और जगानेके लिये आवश्यक होती है । वस्तुत: कृपाके कार्यके बिना जीवन विभिन्न योनिरूप झाड़ियोंमें फँसा पड़ा रहेगा और प्राणी अन्धकारमय तमस्में भटकते ही रह जायँगे ।

कृपा भगवानका प्रेम है, जो जड़-चेतन—सवपर वरस रहा है। इसीके माध्यमसे जीव परम सत्य एवं चेतना-के अनन्त प्रकाशकी ओर जानेमें सक्षम हो सकते हैं। इसके आविर्भावके पूर्व यहाँकी प्रत्येक वस्तु गहन अन्धकार और जडतामें निमग्न थी, कृपास्वरूप प्रेम अवतरित हुआ, सुषुत आत्मा जाम्रत् हुआ और क्रमशः अपनी अनन्त एवं सनातन चेतनाकी ओर अम्रसर होने लगा। प्रेमस्वरूपिणी कृपा सर्वव्यापिनी, सर्वाधारा और सर्वरूपान्तरकारिणी है। यह सर्वत्र है। यह स्पष्ट एवं गुद्ध—समस्त विश्वशक्तियोंकी जटिल कीडाके पीछे विश्वमान उच्चतम क्रियाशक्ति है।

हमें अपने आपको पूर्णरूपसे भगवान्की कृपापर छोद देना नाहिये: क्योंकि भगवान्ने कृपा और प्रेमका रूप धारण

करके ही जगतको ऊपर उठानेका भार खीकार किया है। भगवानका प्रेम ही जगतके कल्याणके लिये परम शक्ति 'रुपांके रूपमें प्रकट हुआ है। केवल मनुष्यके भीतर ही नहीं, अपित अत्यन्त अंध-जड प्रकृतिके समस्त आबुओंमें इसने अपने आपकां उडेल दिया है, जिससे यह संसारको मूल परम सत्यकी ओर फिरसे ला सके। इसी अवतरणको भारतीय धर्म-शास्त्रीमें परम यश कहा गया है। कृपा ही प्रेम है, जी सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त होकर अधिकतम बलशालिनी परा शक्तिके रूपमें अहंके मोटे पर्देके पीछित्ते कार्य कर रहा है। प्रचलित धारणा तो यह है कि कृपा कुछ ऐसी वस्तु है, जो अचानक ही आती है। वह कहाँसे आती है, यह मालूम नहीं होता और आश्चर्यमय परिणाम अत्पन्न करके पुनः वहाँ लौट जाती है। यह तो कृपाके कार्यका अचानक घटित होनेवाला बाहरी वरिणाममात्र है, किंतु जगत्के सदसत्—प्राणिमात्रके अंदर इसकी सतत कियाशील उपस्थितिका दर्शन नहीं है। कृपा तो सभी प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओंमें सर्वेविद् एवं सर्वसंन्यालक प्रेमके रूपसे विद्यमान है और इसकी सदाक कियारे लाभान्वित होनेके लिये श्रद्धा एवं विश्वासके साथ इसकी ओर धुकना ही पर्याप्त है । कृपा सबके लिये एक समान प्राप्य है। पर प्रत्येक व्यक्ति भावके अनुसार इसे ग्रहण करता है । यह वाहरी परिस्थितियोंपर निर्भर न करके सची अभीप्सा और उद्घाटनपर निर्मर करती है।

जो लोग किसी भौतिकवादी द्यकावसे प्रभावित नहीं हुए हैं, जिनका अन्त:करण कामनाओंकी कालिमासे नितान्त अन्नूता आध्यात्मिक रहस्योंके प्रति है और जिनका हृदय सूक्ष्मतया ग्रहणशील है, वे जीवनके घटना-चकोंमें कृपाकी रहस्यमयी कियाका कुछ बोध कर सकते हैं, किंतु जो छोग आध्यात्मिक जीवनका, प्रधानतया योग-जीवनका, अनुसरण करते हैं, वे तो इस टोस तथ्यको जानते ही होंगे अनन्त, विद्यमान यह रूपोंके पीछे प्रत्येक वस्त्रको आश्चर्यमयी सर्वशक्तिमयी ऋपा मुसंगठित और व्यवस्थित करती हैं और हमलोगोंके चाएने अथवा न चाइने, जानने अथवा न जाननेपर भी इमलोगोंको चरम लक्ष्यकी ओर ही ले जा रही है।

यह संसारमें आसक्त हुए इमलोगोंको विकास-मार्गपर आरूढ़ रख रही है। जब इमलोग बहककर भटक जाते हैं। इमारी अन्तर्देष्टि मिलन पड़ जाती है और दृदयकी अग्नि मन्द पड़ जाती है, तब भी कृपाशक्ति हमें सुदूर प्रकाशकी ओर संकेत करती रहती है और इमारे कानोंमें कहती रहती है-'भहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ग्रुचः॥' (गीता १८। ६६ )-में तुझे सभी पापोंसे मुक्त कर दूँगी, तू शोक मत कर। जब इस किसी उत्तेजनापूर्ण इच्छासे उद्वेलित हो अथवा किसी वासना या भ्रान्तिसे अंधे होकर भागवत-संकल्पके विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तब अनिष्ट एवं विपत्तिद्वारा कृपा इमारा मार्गदर्शन करती है और तीव वेदनाके द्वारा हमें एजग करती है, जिससे इच्छा या भ्रान्ति पीड़ाकी अग्निमें जलकर विलीन हो जाय और इमलोग पुनः भगवान्की प्रसारित भुजाओंकी ओर मुद सकें । यदि कृपाका चाप हमारी सत्ताके वक और निर्वल भागोंपर कभी-कभी बोझरूप और पीड़ामय हो जाता है तो यह केवल भगवान्के 'भार' ( Divine's yoke ) को सहन करनेके हेतु हमें पर्याप्त सवल एवं सीधा बनानेके लिये ही होता है ।

वस्तुओंके सम्यन्धमें इमारा मृल्याङ्कन अत्यन्त छिछला और अज्ञानमूलक होता है। जिते हम भला-बुरा, ग्रुम-अञ्चम, पसन्न-विपन्न अथवा सहायक-वाघक मानते हैं, वह सब दयाछ विधाताके कामकी ही वस्तु है, जिसका वे लिये चरम कल्याणके जीवके प्रत्येक करते हैं । भगवान् सौभाग्यकी ही तरह दुर्भाग्यका भी उपयोग उतनी ही स्पष्टदर्शिनी कुमाके साथ करते हैं। यदि आवश्यक हो तो जीवको अज्ञान-जालमे निकालनेके लिये वे विपत्ति एवं मृत्युका उपयोग करनेमं भी नहीं हिचकते। जव एक बार इमारी ऑस्वें भगवत्कृपाकी सतत उपस्थिति एवं हस्तक्षेपके रहस्मकी ओर पूर्णरूपसे ख़ुल जाती हैं, तब हम अपने जीवनकी परिस्थितियोंके सम्बन्धमें शिकायत नहीं करते। अपितु उन सबमें उन्हीं सर्वप्रेमीके हाथ पाकर कृतार्थ होते रहते हैं। जो हमें निर्म्नान्त और अमीघरूपसे अपनी ओर, अपने शास्त सामञ्जल तथा आनन्दकी ओर है जा रहे हैं। यही है इमारे लक्ष्यकी चनम प्रिपूर्णता ।

यदि इम सचमुच ही तीव अभीप्साकी अवस्थामें हैं तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, जो इमारी अभीप्साकी सफलतामें सहायता न करे। सभी इमारी मदद करेंगे। चेतन सत्ताने सभी वस्त्रओंको अखण्ड और निरपेक्ष हमारे चारों ओर व्यवस्थित किया है और हम अपनी अज्ञानावस्थामें इसे न पहचानकर सर्वप्रथम इनका विरोध भी कर सकते हैं, कष्टकी शिकायत भी कर सकते हैं और उन्हें बदल देनेके लिये जी-तोड़ प्रयत्न भी कर सकते हैं; किंतु जब इम अपने और घटनाके बीच थोड़ी दूरी रखकर अधिक विचार करते हैं, तब स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारी निर्धारित प्रगतिके लिये यह नितान्त आवश्यक था। शुभ लंकस्प ही इमारे चारों ओर सब कुछ रचता है। वह विश्वातमा ही हमारे जीवनकी व्यवस्था और संचालन कर रहा है, न कि अन्य संयोग अथवा आकस्मिक घटनाओंका अज्ञात चक्र ।

अपने आध्यात्मिक जीवनमें सदा ही इम अधिकाधिक आश्चर्य और कृतज्ञताके साथ निरीक्षण करते हैं कि कैसे इमें अनुभ्तियाँ मिळती हैं, कैसे इमारी चेतनापरसे एकके बाद दसरा पर्दा इटता जाता है ! हमारी दृष्टिके समक्ष सत्यका कमराः उच्चतर खरूप प्रकट होता जाता है। अन्धकारका जमा हुआ ढेर बात-की-बातमें ऐसे दूर हो जाता है, मानो ये सव जादूने खेल हों ? जो हम व्यक्तिगत कठोर श्रम, अन्शासन और प्रार्थनासे नहीं प्राप्त कर सकते, वह अचानक ही केवल ऋपासे इमें प्राप्त हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि यह प्रकाशसय संकेत कहाँसे आ मिला, यह निश्चित आवश्यक स्थिति कैसे स्थापित हो गयी, किसी हठी समस्याके लिये कैसे यह एक नया समाधान सूझ गया। इमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैसे अवरोधी कठिनाई इमारे रास्तेस दूर फेंक दी गयी और इमारी दृष्टिके समक्ष एक महिमान्वित दीतिमान् श्चितिज प्रकट हो गया हो । जब इम अपनेको भ्रान्त और निराश्रित अनुभव करते हैं और आगे बढ़नेका रास्ता नहीं देख वाते, अचानक ही हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश-किरण उद्भत हो जाती है और एक अनजानी शक्ति हमें भयावने जंगलसे बाहर निकाल ले जाती है। अतएव किसी भी काल, विस्थिति या घटनामें हमें विषादयुक्त अथवा आशाहीन होनेकी आवश्यकता नहीं है। कृपाके आशीर्वादस्वरूप प्राप्त व्यथाका प्रत्येक आघात परमानन्दकी ओर पदा-रोहणमें सहायक सिद्ध होता है। एक नेत्र है, जो अपनी प्रेमभरी सावधानीसे निद्रारहित रहता है और भुजा है, जो सहायता और आराम देनेमें क्लान्तिरहित है, इसी प्रकार हमें निरन्तर सजग और उत्साहसे परिपूर्ण रहना चाहिये। नष्टप्राय अनुभव करना तो मानो ईश्वरको अस्वीकार करना तथा उनकी कृपाको दूर हटाना है।

भगवत्कुपाके सामने कौन अधिकारी है और कीन अनिधकारी ! सब कोई उन एक ही कृपा-अम्याकी संतान हैं। उनका प्रेम सब किसीपर एक-सरीखा बरस रहा है; परंतु हर एकको वे उसकी प्रकृति और प्रहण-सामर्थ्यके अनुसार परिस्थिति, संयोग आदि देती हैं।

किंतु कृपा-मॉका पूर्ण वात्सल्य प्राप्त करनेके लिये हमें उसकी सर्वोच्च प्रज्ञामें ऐकान्तिक विश्वास करना होगा, आत्मसमर्पणका उच्चतम आदर्श स्थापित करना होगा; क्योंकि मॉ हमारे कल्याणके विषयमें सर्वाधिक जानती है। यदि अभीप्सा उसको अर्पित की जाय और अर्पण सचमुच पर्यात श्रद्धा एवं उत्कण्डाके साथ किया जाय तो परिणाम आश्चर्यजनक होगा।

भगवत्क्वपाकी सहायता प्राप्त करनेके लिये पवित्रता, अकल्मधमें आत्मदान और सहज श्रद्धा-विश्वास—ये तीन मुख्य शर्ते हैं । श्रद्धा न रखना मानो कृपाके विरुद्ध अपनी सत्ताका दरवाजा बंद कर देना है । भगवत्कृपा सदैव कल्याण-कार्य करनेके लिये तैयार है; पर हमें इसे ऐसा करनेका मौका देना चाहिये । कम-से-कम इसके कार्यमें अवरोध नहीं पैदा करना चाहिये । आत्मदान न करनेसे हम अहंकाररूप अज्ञानमें असहायभावसे आवद्ध रह जाते हैं । आत्मदानसे पवित्रता आती है और पवित्रतासे कृपाका कार्य निश्चितरूपसे सरल हो जाता है । हम अपने-आपको पूर्णरूपसे भगवान्को सौंप दें, तभी हम भली प्रकारसे भगवत्कृपाको प्राप्त कर सकेंगे ।

विश्व-प्रकृतिकी गतियोंपर कठोर तर्कसंगत नियन्तृत्व प्न्याय' कहलाता है। परिष्यितिका अज्ञात विधान, कारणकी रूढ़िगत विधि और परिणाम—इन तीनोंसे वैश्व शक्तियोंकी क्रियाएँ शासित होती हैं। बुद्धदेवके कथनानुसार इसमें न तो कोई अपवाद है, न कोई बचनेका छिद्र। जैसा कोई वोता है,

वैसा ही काटता भी है। अपने कर्मके स्वाभाविक एवं अनिवार्य परिणामोंसे छूटनेका कोई उपाय नहीं है । केवल भगवत्क्रपामें ही यह शक्ति है कि वह इस विश्वन्यापी न्यायके कार्यमें इस्तक्षेप करके उसके क्रमको बदल सके। विश्व-प्रकृतिके नियन्तृत्वका अतिक्रमण करनेका अधिकारपूर्ण स्वातन्त्र्य कृपाको ही हैं; क्योंकि यह प्रकृतिकी परिधिके बाहरसे ही कार्य करती है—इसका एकाधिपत्य इसकी सर्वसमावेशकारिणी परात्परतामें ही निहित है । इसकी खतन्त्रताका तात्पर्य उच्छुङ्खल स्वेच्छात्रारिता नहीं है। वरं यह प्रेमकी सर्ववेत्ता प्रज्ञाकी एकाधिपत्य स्वतन्त्रता है । वैश्व-याय तो इस प्रेमका बहिर्गत अंश अर्थात् अस्थिर जगत्-न्यापारमें यान्त्रिक कियामात्र है । एक बार श्रीमौन क्रपाकार्यको एक उदाहरणद्वारा यो समझाया था-कोई मनुष्य सीढ़ीसे नीचे उतर रहा है, एक स्थानच्युत खपड़ा ठीक उसके सिरपर गिरनेवाला ही है। आकर्षणके नियमानुसार वह खपड़ा गिरेगा और उसके सिरको क्षति पहुँचायेगा ही; किंतु आश्चर्य, अचानक ही उसके पीछेसे एक हाथ आगे बढ़ आता है और खपड़ेको पकड़ लेता है। अतः वह मनुष्य बच गया । उसके पीछेसे किसी व्यक्तिका यों इस्तक्षेप करना ही कृपाका इस्तक्षेप है, जो प्रकृतिके कठोर नियन्तृत्वको उड़ा देता है।

अनुग्रहमूर्ति माँ ! तेरी कृपाके स्मातार इस्तक्षेपके विना ऐसा कौन था, जो इस विश्वव्यापी न्यायके छुरेकी निर्दय धारके नीचे न आया होता !

हमें एकमात्र भगवत्-कृपाके लिये ही प्रार्थना करनी चाहिये। एक बार जब हमने अपनेको कृपाके प्रति समर्पित कर दिया, तब जो कुछ वह निर्णय करे, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये और जो कुछ हमपर घटित हो, चाहे हमारी मानसिक धारणाके अनुसार शुभ या अशुभ, हष्ट या अनिष्ट कुछ भी क्यों न हों, उन सब्में कृपाके पवित्र संकल्पको ही अनुभव करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। हर वस्तुको, हर परिस्थितिको भगवान्की देन,

भगवत्क्रपा और पूर्ण सामञ्जस्यका परिणाम मान हैं तो वह हमें अधिक सचेतन, बलशाली और सन्ना बनानेमें सहयोग करती है, यही 'युक्त-वृक्ति' है। यदि इस युक्त-वृत्तिको धारण कर रखें तो हम समस्त घटनाओं-से लाभ उठा सकेंगे; क्योंकि मौं कृपाके प्रति श्रद्धा और विश्वास उन्हें हमारे अंदर और ऊपर सरलतासे स्वतन्त्रतासे कार्य करने दंगे रहस्यमय रसायनके द्वारा पराजयको तथा दुर्भाग्यको परम भाग्यमें देंगे बदल यही जगत्के आध्यात्मिक जिज्ञासुओंकी अनुभृति है । किंतु दूसरी ओर, यदि इसी वस्तुको, इसी परिस्थितिको इम हानि पहुँचानेवाछी अग्रुभ शक्ति-खरूप भाग्यप्रदत्त विपत्ति मान छैं तो यह हमें क्षीण, सुस्त और भारी बना देगी; इमारी चेतना, बल और सामञ्जस्यको इर लेगी । यहाँपर प्रह्लादका शास्त्रीय उदाहरण उपयुक्त है; कृपापर उसकी ऐकान्तिक निर्भरता थी, कुपाने उसे सभी परीक्षाओं मेंसे सुरक्षित निकाल लिया । संदेह या शङ्का तो कपाके कार्य-मार्गका बाधक है। सरल एवं प्रश्नातीत श्रद्धा-विश्वास ही सभी कठिनाइयोंके विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षक है। जो लोग अभीप्सा करते हैं, उनके लिये कृपा और सहायता सतत विद्यमान हैं और श्रद्धा-विश्वासके साथ ग्रहण करनेपर उनकी शक्ति असीम हो जाती है । यदि कुपाका उत्तर शीव्रतर नहीं आता हो तो हमें विश्वासपूर्ण अनन्त घैर्यके साथ प्रतीक्षा करनी चाहिये तथा मन या प्राणको विचलित नहीं होने देना चाहिये। घैर्य और अध्यवसाय होनेपर सभी प्रार्थनाएँ पूरी हो जाती हैं। भगवान्की कृपाराक्तिः संकल्पशक्ति और कियापर पूर्ण श्रद्धा बनाये रखनेसे सभी कुछ ठीक हो जाता है। इस युक्त-वृत्तिसे एक क्षणके लिये भी गिर जानेपर क्रुपा-कार्यमें रुकावट या देर हो सकती है । भगवत्कृपामें सम्पूर्ण और अडिग विश्वास ही सर्वार्थसिद्धिके लिये अचूक उपाय है।

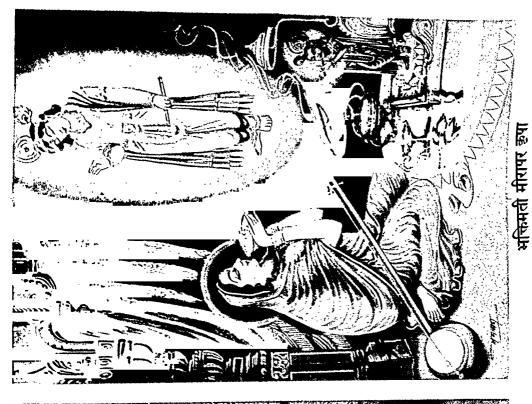



Inl puch

## भगवत्कृपाकी अनुभूति

( लेखक-पं० श्रीगीरीशंकरजी दिवेदी )

'भगवान्की कृपाः कहनेसे सामान्यतः यही समझमें आता है कि भगवान् पृथक् हैं और उनकी कृपा कोई अन्य वस्तु या शक्ति है। पर बात वस्तुतः ऐसी नहीं है। जैसे शीतल चाँदनी और चन्द्र दो कहलानेपर भी एक ही हैं, इसी तरह भगवान् और भगवत्कृपा अभिन्न हैं, दोनों स्वरूपतः एक हैं।

जो लोग अद्देतवादी हैं, उनके मतसे 'ब्रह्म' ही एकमेवाद्वितीय है। ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं है, 'नेह नानास्ति
किंचन।' (कठ० २।१।११) वे जगत् और जागतिक
व्यापारको ब्रह्मकी शक्तिविशेष—प्रकृति अथवा मायाका
कार्य मानते हैं। इसी शक्तिविशेषके द्वारा वह
'एकमेवाद्दितीयम्' ( छान्दो० ६ ।२।१) ब्रह्म एकसे अनेक होता है, चराचरात्मक अनन्त विश्व-व्यापारमें परिणत
हो जाता है। किसलिये १ 'कोकवत्तु लीकाक्वेवल्यम्।'
( ब्रह्मस्त्र २ । १ । ३३)—आनन्दके लिये—केवल
लीलके लिये । जैसे लोकमें लीलाका आनन्द लेनेके
लिये लोग अभिनय करते हैं—हैं कुछ और, बन जाते हैं कुछ
और।गोस्वामीजी कहते हैं—

ईस्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥ सो मायावस अयउ गोसाईँ। वेंध्यो कीर मरकट की नाईँ॥ (मानस ७। ११६। १-२)

ब्रह्म एकसे अनेक होकर (लीला) अभिनय करता है।
भगवान श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं—
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
मामेव ये प्रपणकते मायामेतां तरन्ति ते॥

(७।१४)

भेरी इस त्रिगुणमयी देवी मायाका पार पाना बहुत
कठिन है। जो मेरे शरणापत्र होते हैं, वे ही इस मायाको पार
कर सकते हैं। प्रश्न है, क्या मायाके वशीभूत हुआ जीव
भगवानके शरणापत्र हो सकता है शमयासे मुक्त हुए
विना भगवच्छरणागित कैसे प्राप्त होगी शयह अन्योन्याश्रय
जाल-जैसा लगता है; परंतु इसका भी उपाय है और वह
है—भगवत्कृपा।

भगवत्क्रपासे ही शरणागितकी प्राप्ति होती है और जीव मायामुक्त भी हो जाता है। भगवत्क्रपासे ही साधन-भजनकी प्रवृत्ति सहज सुलभ होती है। गीतामें भजन करनेकी चार विधियाँ बतलायी गयी हैं—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । धार्तो जिज्ञासुरर्धार्धी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ (७।१६) पुण्यात्मा जीव चार प्रकारते भगवान्का भजन करते हैं। एक तो वह जो आर्त होकर भगवान्के सामने अपना दुःख सुनाता है —मेरा उद्धार करो, प्रभो !—

सू दयालु, दीन हों, तू दानि, हों भिलारी। हों प्रसिद्ध पातकी, सू पाप-पुंज-हारी॥ (विनयप० ७९।१)

दूसरा वह जो जिज्ञासु होकर भगवत्तत्व, भगवान्के रूपगुण-लीलाको जानना चाहता है। तीसरा अभावप्रस्त होकर
भगवान्से अभाव दूर करनेकी याचना करता है, अर्थार्थी बनता
है, अपनी अन्यान्य कामनाओंकी पूर्तिके लिये भगवान्से
प्रार्थना करता है। चौथा एकमेवादितीयस्वरूप अपने इष्टदेवमें
लीन हो तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकी साधना करता है,
जो उसके भजनकी चरम सीमा है।

प्राप्त तो अप्राप्त वस्तुको किया जाता है—तो क्या भगवतकृषा अप्राप्त है ? इसका उत्तर यह है कि भगवान् और उनकी कृषामें अविनाभाव-सम्बन्ध है। जहाँ भगवान् हैं, वहाँ उनकी कृषा है। भगवान् कण-कणमें व्याप्त हैं, अखिल विश्व-ब्रह्माण्डके भीतर और बाहर सर्वत्र हैं, इस दृष्टिसे उनकी कृषा भी सर्वत्र व्याप्त है। भगवान् और भागवती इक्ति, प्रकृति या माया—सब भगवतकृषामय हैं। अवतारका हेतु भी कृषा ही है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानसधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥ परित्राणाय साधूनां विनाषाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ (गीता ४ । ७-८ )

'भारत ! जब-जब धर्मकी द्दानि और अधर्मकी दृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् प्रकट करता हूँ; क्योंकि साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्म-स्थापन करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ।

भगवान्की पालन-पोषण अथवा रक्षणरूप कृपाशक्ति ही अवतार धारण करती है और साधुओंका परित्राण करके धर्मकी स्थापना करती है। इतना ही नहीं, दुष्टोंका नाश करके अधर्मके अभ्युत्थानको रोकना भी कृपाशक्तिकी ही लीला है। अतएव उत्पत्ति और विनाश—दोनों ही कृपाशक्तिकी लीला है। इतने सुव्यवस्थित रूपसे अखिल

विश्व-बदाण्डका संचालन कृपाशक्तिकी ही महिमाको प्रकट करता है। यह कृपाशक्ति अनन्त रूप धारण करके विश्वका कल्याण कर रही है। सूर्यमें यही दीप्तिरूप है तथा विश्वमें सबको समान रूपसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करके जीवन-दान करते रहना भी इसीका सत्कार्य है।

भगवत्ह्रपाकी महिमा अपरम्पार है। ब्रह्मसूत्रमें कहा है—'जन्मायस्य यतः' (१।१।२) "इस विश्व-ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिससे होता है, वह म्ब्रह्म है।" वस्तुतः उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकी शक्ति भागवती कृपाकी ही प्रतीक है। कृपा ही सर्जन करती है, वही पालन और संहार भी करती है।

तत्वकी दृष्टिसे कृपाशक्तिकी कृति समझमें आती है, परंतु अनेक प्राणियोंको इसकी प्रत्यक्ष अनुभृति क्यों नहीं होती? घट-घटमें व्याप्त यह चेतन कृपाशक्ति सारे प्राकृतिक व्यापारोंका संचालन करती है, कटपुतलीके समान सबको नचाती रहती है। उसी चेतन शक्तिके सम्पर्कका सही मार्ग न जान पानेके कारण उसे प्राप्त करनेके लिये व्याकुल यह पाञ्चमौतिक पुतला उन्नति-अवनति, यश-अपयश आदि नाना भूमिकाओंमें नाचता रहता है, हर्ष-शोक, सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वोंका भागी बनता है।

जीवको कुपाकी अनुभूति तो होती है, परंतु जबतक उसको कर्नृत्वका अभिमान रहता है, वह मायाके पाशमें आबद रहता है। यद्यपि वह भगवत्कृपाके ही सहारे जीता है, तथापि माया—अहंकारगत विमृद्धता उसे कृपाकी प्रत्यक्ष शीतल अनुभूतिसे दूर रखती है। गीता भी कहती है—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः फर्माणि सर्वद्याः। अहंकारविमृहात्मा फर्ताहमिति मन्यते॥ (३।२७)

'सारे कर्म प्रकृतिके गुणोंके द्वारा किये हुए हैं, तो भी अहंकारसे विमृद अन्तःकरणवाला पुरुष में कर्ता हूँ— ऐसे मान लेता है।'

जबतक जीव अपनेको कर्ता समझता है, तबतक वह भगवत्कृपाका रसास्वादन नहीं कर सकता । भगवत्कृपाकी अनुभूतिसे दूर रहनेके कारण ही उसे मायाकृत सुख-दुःख, मानापमानादिका भोग भोगना पड़ता है। यह भी भगवत्कृपा-का एक आश्चर्यमय स्वरूप है। जब वह भगवच्छरणापन्न हो जाता है तो उसकी जीवनधाराका स्रोत भगवान्-की ओर मुड़ जाता है और वह उनकी कृपाकी प्रत्यक्ष अनुभृति करने लगता है। साधनमें भय-प्रलोभनादि सामने आते रहते हैं, पर भगवान स्वयं कहते हैं—भेरे परायण हुआ भक्त तो मेरी कृपासे सनातन अविनाशी पदको पात हो जाता है। मेरी कृपासे मेरे आश्वित रहनेवाला पुरुप समस्त संकटों (चाहे व्यावहारिक संकट हो—अथवा पारमार्थिक)से अनायास ही पार हो जायगा, यदि तू ( हे अर्जुन!) अर्हकारके कारण मेरी ( कृपाकी) वातको नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जायगा। विचित्र सुटढ़ताभरे वचन हैं—

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः। मस्प्रसादादवाष्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ मचित्तः सर्वदुर्गाणि मस्प्रसादात्तरिष्यसि। अय चेत्वमहङ्काराष्ट्र श्रोप्यसि विनङ्कायसि॥ (गीता १८। ५६, ५८)

भगवान्के आवाहनभरे आश्वासनको नहीं माननेसे ही यह जीव त्रितापानलमें जल रहा है—देवदुर्लभ मानव-शरीर और भगवान्की अनुकूलता ( अनुम्रह्माप्ति )का स्वर्ण-अवसर भगवत्रहृपासे ही मिला है। हमें सावधानीसे इसका सदुपयोग कर लेना चाहिये—

नृदेहमार्थं सुळसं सुदुर्जभं प्लवं सुकल्पं गुरुक्णंधारम् । मयानुकृष्ठेन नभस्वतेरितं

> पुमान् भवाविध न तरेत् स आत्महा ॥ (श्रीमङ्गा० ११। २०। १७)

'यह मनुष्य-शरीर समस्त ग्रुभ फलोंकी प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी मेरी कृपासे अनायास ही सुलभ हो गया है। इस संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका है। मेरी शरण ग्रहण करनेमात्रसे गुरुदेव इसके केवट वनकर पतवारका संवालन करने लगते हैं। सारणमात्रसे ही में अनुकृल (कृपा-) वायुके रूपमें इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन—अधःपतन कर रहा है।

इह चेदवेदीद्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महृती विनष्टिः। भृतेषु भृतेषु विचित्य धीराः

प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ ( फेन० २ । ५ )

'यदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान लिया, तब तो ठीक है और यदि उसे इस जन्ममें न जाना, तब तो वड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान् लोग उसे समस्त प्राणियोंमें उपलब्ध करके इस लोकसे जाकर (मरकर) अमर हो जाते हैं।

## भगवत्ऋपाके पर्याय

समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्यके समाहारस्वरूप भगवान्की कृपा 'भगवत्कृपा' है। अतः भगवत्कृपा भक्तको भी किसी अंशमें उपर्युक्त पाड्गुण्यसे समुपेत करती ही है। 'क्रप्' धातुका सम्प्रसार ग 'कृप्' है, उसमें 'अङ्' और 'टाप्' का योग होनेपर 'क्यपा' शब्द निष्पन्न होता है। इसे 'क़ु' और 'पा' घातुओंका यौगिक रूप भी मान सकते है। उस दशामें कृपाके अर्थमें 'भगवान्का अपने विरदकी रक्षा करनाः या 'भक्तका पालन करनाः-ये भाव भी समाविष्ट हो जाते हैं। भगवदुणदर्पणभें फुपाभ्की जो व्याख्या की गयी है, उसमें भगवान्का अपने सामर्थ्के अनुसंघानके साथ समस्त प्राणियोंकी रक्षाका भाव मुख्यतः परिगणित है। अब इम यहाँ भगवत्कुपाके पर्यायोपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

करुणा, द्या, अनुकम्पा, अनुक्रोश, शूक, अनुग्रह, छोइ, प्रसाद, अनुकूलता, शरण, अवलम्बन आदि शब्द 'कृपा'के पर्याय हैं । उर्दूका रहम शब्द भी इसी अर्थमें प्रयुक्त होता है । ये शब्द एकार्थी नहीं, समानार्थी हैं। इनके अर्थोंमें कुछ अंशोंमें समानता और दुछ अंशोंमें योड़ी भिन्नता भी है। ये एक-दूसरेके स्थानपर भी प्रयुक्त हो सकते हैं । उदाहरणार्थ - दया, अनुकम्पा और करुणा प्राय: एक ही भावमें ग्रहण कर लिये जाते हैं। दया और कृपाको भी अधिकतर एकार्थीके रूपमें प्रयुक्त हुआ देखा जाता है। प्रहम' शब्द द्या और अनुकम्पाका पर्याय है । भगवान् द्या अर्थात् रहम करते हैं, अतः वे रहीम हैं। 'नेवाज' शब्दका अपभंशं 'निवाज' हो गया है । 'गरीयनिवाज' एक बहुपचलित विशेषण है, जो दीनद्यालु या भगवान्के लिये भी प्रयुक्त होता है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी इस शब्दको ग्रहण किया है-

(विनयप० १४८ । ५) नाथ गरीबनिवाज हैं।

तथा--

सोक तुलमी निवाज्यी ऐसी राजा रासु रे॥ (विनयप० ७१)

दया या करुणाके अर्थमें 'घृणां शब्दका प्रयोग भी संस्कृतमें मिलता है। किंतु हिंदीमें इसका इस अर्थमें व्यवहार कहीं दिखायी नहीं देता । 'घृ सेके धातुसे यने 'घृणाः शब्दका अर्थ है--'धियते सिच्यते हृदगमनया, द्यारसेन हि हदयं सिक्तमिवार्दं भवतीति पृणा ।' 'घृ'का अर्य सींचना है। जो हृदयको सींचे, वह 'घृणा' (करणा ) हैं। करुणा--

'कृ' घातुमें 'उनन्' और 'टाप्'के योगधे 'करुणा' शब्द बना है । 'परदुःखहानेच्छा'—पर-दुःख-निवारण करनेकी इच्छा इसका अर्थ है। यही तो दया या अनुकम्पा है। करुणा एक शाश्वत मानवीय भावशक्ति है। कालिदासने रखवंशमें मृत्युको करुणा-विमुख कहा है; और मेघरूतमें करुणात्रृत्ति वालोंके आत्माकी आर्द्रता प्रकट की गयी है।

'भगवद्गुणदर्पण'के चौथे परिच्छेदमें करुणाकी व्याख्या इन शब्दोंमें हुई है---

आश्रितार्त्यं ग्रिमहिस्नो रक्षितुईदयद्वः । अत्यन्तमृदु<del>चि</del>त्तत्वमश्रुपातादिकृद् द्वत्॥ रूथं कुर्या कदा कुर्यामाश्रितार्त्तिनिवारणम् । दुःखदुःखित्वमात्तीनां रक्षणत्वरा ॥ परदुःखानुसंधानाद् विह्नलीभवनं विभोः। कारुण्यातमगुणस्त्वेष भार्त्तानां भीतिवारकः॥

'रक्षक भगवान्का हृदय अत्यन्त मृदुल है, इसी कारण वह आश्रित जनोंकी दुःखामिकी ज्वालासे द्रवित हो जाता है और अश्रुपात आदिके रूपमें बाहर फूट निकलता है । फिर तो वे अकुला उठते हैं कि इन आश्रितोंका कप्टनिवारण 🕻

(रषुवंश ८।६७) ( मेषद्ता, उत्तर् ३०)

मन्द्रमस्यित्रपुरुतां घृणया मृनिरेष वः । प्रणुद्रत्यागतावद्यं जधनेषु पश्नित्र॥

<sup>(</sup> किरातार्जुनीयम् १५ । १३ ) २. स्कन्द्पुराणके कार्जाखण्डमे करुणाको कान्ता भार दयास्तरूप। कडा है—-(कृटस्था करुणा कान्ता कुर्मयासा कलावती । शसको टीबामें कहा है--- किम्मा दवास्तरूपा ।

३. करुणाविस्खिन मृत्युना **ए**रता त्वां वद कि न में इतम् ॥

मवों भवति करुणावृत्तिराद्रीन्तरात्मा ॥ ४. पायः

कव और किस प्रकार करूँ ? उनकी यह इच्छा और आतोंके परित्राणकी त्वरा ही परदु:खदु:खित्व है। स्वव्यापक प्रमुका परदु:खके अनुसंधानसे विह्वल हो जाना उनका करणा-गुण है, जो आतोंके भयका निवारक है।

गोरवामी तुलसीदासजीने करुणा-गुणकी इन विशेषताओंको अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार कह दिया है—

करुनामय रघुनाथ गोसाँई। बेशि पाइअहिं पीर पराई॥ ( मानस २ । ८४ । १ )

महर्षि शाण्डिल्यने भगवान्का मुख्य गुण कवणा ही माना है—

मुख्यं तस्य हि कारुण्यम् ॥ ( शां० भक्तिस्त्र ४९ )
यहाँतक कि परम करुणामय भगवान्ने शिवरूपमें
विश्वहितार्थ विष-पानतक कर लिया—

पान कियो बिषु, भूषन भो, कस्नावस्तालय साह्ँ हियो है।।
(क्षितावली ७।१५७)

दीनोंपर उनका स्नेह और कारूण्य इतना प्रवल है कि वे उनकी आर्त्ति क्षणभर भी नहीं देख सकते —

सफत न देखि दीन कर जोरें ॥ (विनयप० ६ । २) इससे स्पष्ट है कि जब भगवान् जीवके दुःखको देखकर विह्वल हो जाते हैं और उसे श्रीष्ठातिशीष्ठ दूर करनेके लिये तत्पर रहते हैं, तब भला, वे भक्तपर क्रोध कैसे कर सकते हैं शोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥ ( मानस १ । १२ । ३)

शास्त्र-वचन है कि शिशुके लालन-कर्मके क्रममें यदि माता उसका ताइन भी कर देती है तो वह उसका अकारुण्य नहीं कहा जाता, उसी प्रकार गुण-दोषोंके नियन्ता भगवान्का दण्ड-विधान भी अकरण नहीं है—

> लालने ताडने भातनीकारूण्यं यथार्भके। तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदीषयोः॥

भगवान् श्रीराम करणासुखसागर हैं । सेवक-हित-कारित उनका विरद हैं । वे अपने जनके गुणोंको भ्रष्टण करते हैं और दोबोंका दळन । उनकी जितनी तत्परता भक्तके गर्व-तर्कके उनमूळनमें है, उतनी ही उन्हें वर देनेमें भी होती हैं— जन गुनगाहक राम दोषदळन करुनायतन॥ (सानस १ । ३३६

करुतातिधि सन दोख विचारी। उर अंकुरेड गरब तर भारी। वेगि सो मैं डारिहर्ड उत्सारी। पन हमार सेवक हितकारी। (मानस १। १२८। २-३)

सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। विह्से करुनाऐन चित्तह जानकी लखन तन॥ (मानस २ । १००)

चिदा कीन्ह करुनायतन भगति चिमल वरु देइ॥ (मानस २ ! १०२)

जहाँ उन्हें प्रीतिका अंशमात्र भी दिखायी पड़ा, वहीं वे भक्तकी अभिलाषा-पूर्तिके लिये 'एवमस्तु' कह देते हैं— देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु कहनानिधि बोले ॥ (मानस १ । १४९ । १)

्वमस्तु करुनानिधि कहेऊ। (मानस १।१५०।४) द्या--

दय्+श्रह्-स्टाप् — इति दया । 'दय्' घातुके अर्थ हें — सहानुभृति प्रदर्शित करना, पसंद करना, प्यार करना, रक्षा करना, देना, बॉटना, जाना आदि । दयामें इन सब भावोंका समावेश रहता है। किसीको कष्टापन्न या दुःखदग्ध देखकर द्रवितिचित्त होकर उसकी सहायताके लिये अपना सर्वस्व लगा देनेको तत्पर हो जाना 'दया-भाव' कहलाता है। इस भावमें स्वार्थका स्पर्शतक नहीं रहता—

इया दयावतां ज्ञेया स्वार्थस्तत्र न फारणम्॥ (४० गु० द० परि० १)

'द्या' दूसरोंके दुःखः खेदः संशय आदिको देखकर उत्पन्न होती है। दयाका मुख्य आधार चित्तकी कोमलता है— कोमलचित दीनन्ह पर दाया ॥ (मानस ७। ३७। २)

दयामें ऐसे दिव्य गुणोंकी अविधितिके कारण ही आध्यात्मिक गुणोंमें इसका इतना उच्च स्थान है। शाक्त-मतमें जो शक्तियोंके विभिन्न रूप बताये गये हैं, उनमें 'दया।' अन्यतम है—

स्रद्धा सेधा स्वधा स्वाहा श्रुषा निद्धा दया गतिः॥ मंस्यिताः सर्वतः पार्श्वे महादेग्याः प्रथक् प्रथक्। (वैतीमागवत १।१५।६०-६१) अर्थात् भगवती महादेवीके पार्चभागमें श्रद्धा, मेघा, खघा, खाहा, क्षुघा, निद्रा, दया और गति—ये सभी ओरसे पृथक्-पृथक् संस्थित रहती हैं।

'भगवद्गुणदर्पण'के प्रथम परिच्छेदमें भगवान्के दया-गुणका व्याख्यान इन शब्दोंमें हुआ है---

'प्रतिकृ्ळानुकृ्ळोदासीनसर्वचेतनाचेतनवस्तुचिषयस्वरूप-सन्चोपलम्भनरूपपालनानुगुणच्यापारविशेषो हि भगवतो द्या ।'

अर्थात् प्रतिकृष्ठ और अनुकृष्ठपर ध्यान न देकर चेतन और अचेतन समीके अनुपालन करनेका भगवान्का स्व-व्यापारविशेष उनकी ध्या है।

इस भावको गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी इन शन्दोंमें न्यक्त करते हें—

राम सुस्यामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि द्यानिधि पोसी॥ ( मानस १। २७। २)

तथा---

अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित द्याळ। (मानस १।२११)

बिनु कारन दीनदयाल हितं। (मानस ६ । ११० । छंद ६ )

ऋषियोंके अस्थि-समूहको देखकर श्रीराम दयाद्रवित हो । उठते हैं—

अस्थि समृह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया॥ ( मानस ३ ) ८ ) ३ )

इसीलिये भक्तगण श्रीसीताजीके स्वरमें प्रार्थना करते हैं— दीन दयाल बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ ( मानस ५ । २६ । २ )

फिर भी भक्ति ऐसी अनुपम वस्तु है, जिससे भगवान् द्रवित हो जाते हैं और भक्तपर स्वयमेव दया करते हें— जातें बेगि द्रवर्ड मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई॥ (मानस ३।१५।१)

कहहु सो भगति करहु लेहिं दाया ॥ ( मानस ३ । १३ ।४ )

भगवान्की दया ही अतिशय प्रवल भाया'से पिण्ड खुड़ा सकती है और मायाके परिवार—काम, क्रोध, लोभादि दूर कर सकती है। यही 'क्लेश', 'संकटभ्या 'भेदहृष्टिं'से जीव-का उद्धार होना है और यही 'कुशल' है—

भ० कु० अं० २१--

भित्तिसय प्रवल देव तत्र माया । छ्टइ राम फरहु जी : ( मानस ४ । २०

क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिं सकल राम कीः (मानस ३। ३८

अब दीनदयाल दया करिए। मित सोरि विभेदकरी ह

भव पद देखि कुसल रघुराया।जों तुम्ह फ़ीन्हि जानि जन (मानस ५ । ४५

जिसपर भगवान्की दया होती है, उसके योग वहन भी वे ही करते हैं, जिससे खह विजयी, गुणसागर और यशस्वी वन जाता है। अतः गोंस्ट ने इसे 'शुभकुशल' माना है—

जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता सोह विजर्ई बिनर्ई गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक उ ( मानस ५ । २९ ।

कृपा और दयाके अथोंमें सूक्ष्म अन्तर है। भगवान्का सहज गुण है। उनका चित्त जब जनकी दीनताको लक्ष्य करके द्रवितः तब उनका वह गुण 'द्या' कहलाता है। 'द् भगवान्का स्वभाव है; उस स्वभावको क्रियामें ढालना 'कृपाछता' है। शिवभक्त श्रुद्रके गुक्जीको शंकर-ध्यान देनेसे यह भेद स्पष्ट हो जायगा—

संकर दोनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल (मानस ७ । १

जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखें दीनद्याल सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल (मानस २ ।

कृपामें स्नेहकी कोमलता लक्षित होती है और आर्द्रता । दयामें कोमलता अतिको पहुँच जात कोमलतामें (मधुर) कृतित्व और (सर्व-) सम् आर्द्रतामें (स्वन्ति-) अवशत्व और (जन-प्रति) निः

दीनता देखकर द्रवित होनेका नाम 'द्या' द्रया विश्वात्माका जीव-बन्धुत्व है। किंतु अपने ह स्या विश्वात्माका जीव-बन्धुत्व है। किंतु अपने ह सम्बा 'विरद'के संधानसे जब भगवान्के मृदुता भक्तको आस्नात करती है, तब वह 'कु जाती है। कृपाछताका यह भाव भगवान्का जीवस्वामित्व हैं) जो श्रीरामचरितमानसमें 'रघुराई' शब्दके द्वारा व्यक्त किया जाता है —

कोसलचित कृपाल रघुराई ॥ (मानस ५ । १३ । २) सिन् अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम खृदुलाई ॥ (मानस ७ । १२३ । २)

#### थनुकम्पा —

अनु+कम्प+अ+टाप्—इति अनुकम्पा। 'गुरोश्च हलः' ग० अ० ३।३।१०३) इति 'अ'।उपर्नुक्त प्रकारसे श्च अनुकम्पा शब्द पर-पीड़ा देखकर अत्यन्त विकल हो का भाव प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति समवेदनाकी ग्रेरणासे दुःखीके दुःख-निवारणार्थ यथाशक्ति प्रयास है। अतः भगवदुणदर्पणके तीसरे परिच्छेदमें कम्पाकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है—

रक्षिताश्रितभक्तानामनुरागसुखेच्छया ताननुधावति ॥ भूयोऽभीष्ट्रप्रदानाय यच प्रपन्नप्रियगोचरः ॥ ह्येष अनुकस्पा गुणो रक्षित एवं आश्रित भक्तोंपर अनुराग करने एवं उन्हें पहुँचानेकी इच्छासे तथा उनकी अभीष्ट-पूर्तिके लिये जो र द्रवित होना है, वह शरणागतोंका परम प्रिय गुण हम्पाः कहलाता है। अनुकम्पाके विषयमें ध्यातव्य यह ; यह पूर्वरे रक्षित और<sup>ँ</sup> आश्रित भक्तपर ही होती है । और जटायुपर भगवदनुकम्पा प्रकट हुई थी । कान्यका 'कम्पसे नानुकम्पसे' वाक्य परपीड़ासे काँप , अर्थात् अत्यन्त व्यथित हो जाना ध्वनित करता है। गुरु या ऋषिके द्वारा शिष्योंको धर्मका उपदेश कर -उसका निश्चित ज्ञान करा देना भी 'अनुकम्पा' है---सुषेः शिष्यानुकम्पार्थं वदतो धर्मनिश्चयम्॥ ( मार्कण्डेयपुराण ३।५)

#### नेश--

मनु+मुक्त भ्य हित अनुक्रोशः । 'हलश्च' (पा० अ० इ । र ११२१) इति घण् । 'क्रुक्त' धातुके दो अर्थ हें —रोना और बुलाना । किसी दुःखीकी पुकारपर व्यथित — व्याकुल हो जानेका भाव 'अनुक्रोश' कहलाता है । इसमें सौहार्द और संवेदना —दोनोंका संयोग रहता है । निम्नाङ्कित पिक्क्तिसे 'अनुक्रोश'के अर्थपर प्रकाश पड़ता है —

सीहादीद् वा विधुर इति वा मय्यनुक्रीशबुद्ध्या ॥ ( मेषद्तः उ० ५२ ) इस प्रकार अनुकोशका भाव अरबी शब्द पहम'के हैं। रहममें इसके समान संवेदना तो है, किंतु ऐसा स् नहीं है। अनुकोश प्रधानतः चित्तकी मृदुलताको व्यक्त है। कोमलभावके साथ परहितवाञ्छा अनुकोश है। प्रानाटकके पाँचवें अङ्कभें सीताजीके वचन—स्ताविद्व बालवृक्षान् उदकप्रदानेन अनुकोशिषणामि'—नव बालवृक्षांको जलप्रदान मनोमार्दवकी ही व्यञ्जना कहे। अ० शा० तृ० अङ्कभें दुष्यन्तके वचन 'भग कामदेव, न ते मय्यनुकोशः'में अनुकोश 'सहानुभूति और 'अभिशानशाकुन्तलम्'के तृतीय अङ्कभें दुष्यन्तक कथन 'न ते मां प्रस्थनुकोशः' में द्यालुताका वाचक है। भूक—

शूक शब्द 'शो तन्करणे' धातुमें 'उल्लादयश्च' ( उण् ४। ४० ) सूत्रसे 'ऊकः' प्रत्यय लगानेपर व्युत्पन्न होता । 'शूक'का अर्थ है—'श्लक्ष्णतीक्ष्णव्यस्रभागः'। इससे अविकास होकर अनुक्रीश, द्या, करुणा, कृपाका भाव शूक्ष्माहित हो गया है।

#### अनुग्रह—

अनु+ग्रह+अ—इति अनुग्रहः । निग्रहका उल अनुग्रह है । निग्रहकी पकड़ पकड़ः है, अनुग्रह पकड़ 'वेपकड़ः है । अतः भगवान्की पकड़ रोधि नहीं, बोधिका है—पोषिका है । वह भङ्गीकरण नह अङ्गीकरण है । फलितार्थ यह कि भगवान्का कर-कमलन्द्र निग्रह भी अनुग्रह ही है । भगवान् सभी दशाओंमें जीवा अनुग्रह-भाव ही रखते हैं, उनका दण्ड-विधान भी अनुग्रहपू है । श्रीमद्भागवतकी यही प्रतिपत्ति है—

अप्येवमर्यं भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽसान्॥ (श्रीमझा० ४।९।१७

जिस प्रकार गौ अपने बछड़ेको चाटकर ग्रुद्ध करती दूध पिलाती और रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान् भं दीनजनोंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेके लिये विकल रहते हैं। बरबस उनकी कामनाएँ पूर्ण करते तथा भवसागरसे उनका बाण करते हैं। जीवमात्रका जो सतत सम्पोपण हो रहा है, वह सब भगवान्का अनुग्रह ही तो है। श्रीमन्द्रागवत (२।४०) मं इसीलिये भगवदनुग्रहको पोषणरूप कहा है—'पोषणं तदनुग्रहः।' सामान्य लोक-ब्यवहारमें भी देखा जाता है कि दरिष्टा-

सामान्य ठाक-व्यवहारम मा पद्मा जाता ए । पद्मा वर्षा जाता ए । पद्मा वर्षामें किसीका पोपण करना उसपर अनुम्रह समझा जाता है । प्रमुका अवतार-धारण भी भक्तोंपर अनुम्रह करनेकें लिये ही होता है—

स्वलीढाक्षीतिविस्ताराद् भक्तेष्वनुजिष्टक्षया ॥ अतः भगवान्को भृत्यानुप्रहकातर समझकर 'तवास्मि प्रपन्नोऽहम्' कहते हुए उनके सम्मुख होना चाहिये ।

गोस्वामी तुलसीदासजीने भी भगवान्की अनुप्रह-प्रवणता-

का दिग्दर्शन कराया है । मानसमें भगवान् श्रीरामका नारदजीके प्रति कथन है—

सुनु सुनि तोहि कहुउँ सहरोसा।भजहिं से मोहि तिन सकक भरोसा करउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥ गह सिसु पच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जनवी अरगाई॥ (३। ४२। २-३)

भगवान् भीराम तो अनुग्रह करनेमें इतने बढ़े हुए हैं कि वे एक ही प्रकारसे नहीं, सब प्रकारसे भक्तपर अनुग्रह करते हैं। जितने भी प्रकारके सुख हो सकते हैं, उन सबकी मानो वे भक्तपर एक साथ वर्षा कर देते हैं और ऐसा करनेमें वे अपने 'नियम' अर्थात् न्याय-भाव आदिकी भी चिन्ता नहीं करते। वे तो भक्तके प्रेममें ही मग्न हो जाते हैं। उनका यह स्नेह असीम होता है और 'छोह'की स्थितितक चला जाता है। श्रीभरतजीकी यही अनुभूति हैं—

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु खनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ कीन्ह अनुम्रह अमितअति, सब विधि सीतानाथ। (मानस २। २६५। ४;२। २६६)

कभी-कभी भगवान्का अनुग्रह विचित्र रूपमें होता है। प्रतीत होता है कि हम किस अनिष्टमें फँस गये; किंतु वह अनिष्ट-आभासमयी स्थिति भगवान्के स्वरूपको अधिक स्पष्ट करनेका या भगवद्रूप किसी संतके मिल्नका हेतु वन जाती है। उदाहरणार्थ, भगवान् श्रीरामको नाग-पाद्यासे वाँ पे देखकर गरुइजीको जो संदाय हुआ था, वह अन्ततोगत्वा श्रीभुशुण्डि-से उनके सत्सङ्कके रूपमें परिणत हो गया, जो शोक-मोह-निवारक और प्रभुपद-प्रीति-दृद्कर सिद्ध हुआ। श्रीगरुइजी-का कथन है—

देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृद्यँ ग्रमसंसय भारी॥ सोइ भ्रम अन हित करि मैं माना। फीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥ जो अति आतप व्याकुछ होई। तरु छाया सुख जानइ सोई॥ जों निहं होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही राम कृपाँ तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सन संसय गयऊ॥ ( मानस ७। ६८। १-२,४)

कृपा और अनुप्रहके अर्थोमें सूक्ष्म मेद है। कृपाके साथ स्नेहको प्रधानता रहती है और अनुप्रहके साथ रक्षा करनेके भाव-

की । मानसके निम्नाङ्कित वचनोंसे यह स्पष्ट हो जायगा— मो पर कृपा सनेहु बिसेपी । सेकत खुनिस न फबर्हूँ देखी ॥ (२।२५९ । हैं।)

जों रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम्ह मोहि दरसु हिंदिनिहा॥ (५।६।३)

मातु बिवेफ अलौकिक तोरें। फवहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥ (१।१५०।२)

अनुग्रहका आघार भगवत्ता अर्यात् भगवान्का प्रभुत्व, देश्वर्य और सम्पन्नता है । अनुग्रहमें कृपा, दया, प्रणत-पालन, छोह आदिका भी अन्तर्निवेश है—

जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता। गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता॥ पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानह कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करन अनुग्रह सोई॥ (मानस १। १८५। छं० १)

भगवान्के स्वकीय अनुप्रह्रद्वारा प्रदत्त प्रेमा-भक्ति भगवत्प्रसाद होनेसे निर्मोहा, अक्षय और अनन्त होती है । इसे 'अनपायिनी' भक्ति भी कहते हैं—

परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम । प्रेम भगति अनपायनौ देहु हमहि श्रीराम ॥ (मानस ७ । ३४)

#### छोह—

'छोह' जन-भाषामें ममताके अर्थमें व्यवहृत होता है। अपने विशुद्ध रूपमें ममता 'मोह' नहीं, किंतु 'कृपा'की कोटिमें पहुँच जाती है। श्रीरामचरितमानसके निम्नाङ्कित कथनेंकि अनुसार 'छोह'का अर्थ 'करुणामयी कृपा' अथवा 'ममता' है— करब सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहव मुनि मोहू॥ (१।३५९।४)

बिप्र सहित परिवार गोसाई। फरहिं छोहु सब रौरिहि नाई॥ (२।२।२)

जों विधि जनसु देइ करि छोहू। होहुँ राम सिय पूत पुतोहू ॥ (२।१४।४)

भगवान् श्रीरामकी भक्तोंपर ममता और भक्तवस्त्रल्या कीहं बन गयी है। भक्तोंके प्रति भगवान्का स्नेहमय छोहं इतना प्रवल है कि वे उनके प्रणकी रक्षाके लिये अपना प्रण छोड़ देते हैं। भीष्मके प्रणकी रक्षाके लिये भगवान् श्रीकृष्णका अपना प्रण तोड़ देना प्रायः विश्व-विश्रुत ही है। भानसंभें श्रीभरतजीकी भी यही अनुभूति है—

निज पन तिज राखेउ पन मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह निह थोस॥ (२। २६५। ४) भगवान् श्रीराम और भगवती श्रीसीताका छोह' स्नेह और गगताका सुधासागर है, तभी तो वे जिसपर छोह करते हैं, वह अजर-अगर और गुणनिधि वन जाता है। माता सीता हनुमानजीको आशीर्वाद देती हैं और श्रीरामके छोहको इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बतलाती हैं—

आसिप दीन्हि राम प्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना॥ अजर अमर गुन निधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥ (मानस ५।१६।१-२)

भगवान् ही छोहपूर्वक जीवको माया-विमुक्त करते हैं।यह छोह अनुग्रह-जैसा ही कार्य करता है। श्रीहनुमानजी कहते हैं— नाय जीव तब मार्यों मोहा। सो निस्तरह तुम्हारेहिं छोहा॥ (मानस ४। २।१)

#### प्रसाद---

'प्रसादः वह है, जो सदा साथ रखने या शिरोधार्यं करने योग्य हो। जीवके लिये गुरु और भगवान्का परम प्रसाद यही है कि वह ज्ञानके द्वारा संशय-विनिर्मुक्त हो, क्लेश-क्षपण कर परासिद्धि प्राप्त कर ले। मार्कण्डेयपुराणमें एक स्थलपर कहा गया है——

ज्ञानद्धितमागांश्च निर्भूतक्ष्ठेशक्लमपाः । मरप्रसादादसंदिग्धाः परां सिद्धिमवाप्स्रथ ॥ (३।७८)

भिरे प्रसाद (कृपा) से ज्ञानद्वारा दर्शित मार्गके पथिक, पाप-क्लेश-विनिर्मुक्त और संशयरहित होनेपर तुमलोगोंको परा सिद्धिकी प्राप्ति होगी।

श्रीमद्भगवद्गीता (२।६४-६५)के अनुसार रागद्वेष-रहित आत्मसंयमी व्यक्तिको प्रसाद' की प्राप्ति होती है। प्रसादः प्राप्त होने पर सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है। प्रसादः नित्त-नैर्मत्यरूप होता है, जिससे खितप्रज्ञताकी सम्प्राप्ति होती है। योगियों-के लिये यह योगका फल है तो भक्तोंके लिये भगवानका कृपा-प्रसाद। सुतरां, प्रसादकी विशेषता है— सर्वक्लेगप्रणाश-पुरःसर चित्तकी प्रसन्तता।

भगवान् श्रीराम भुशुण्डिजीको ऐसी ही दुर्लभ वस्तु प्रसादरूपमें प्रदान करते हैं—

अबिरल मगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रश्नु प्रसाद कोड पाव ॥ (७।८४ क)

रक्षणीयोंमें सबसे महार्च निषि है भक्ति । वह तो मग-वान्का प्रत्यक्ष प्रसाद है । भगवान् भक्तिको सर्वोङ्गसहित भुशुण्डिजीके हृदयासनपर आसीन कर देते हैं— भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा॥ जानब तेँ सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा॥ (मानस ७। ८४। ४)

सासु जपत प्रभु कीन्ह पंसाद्। भगत सिरोमनि भे प्रहळादू॥ (मानस १ । २५ । २)

प्रसादका ब्युत्पत्ति-लम्य अर्थ 'प्रसन्तता' भी है। प्रसन्नता अर्थात् निर्मलता। भगवत्प्रसाद कालुष्य-नाश करता है। काम, कोघ, मद, लोभ, मोह, मत्सर—ये जीवके महान् कालुष्य है। भगवत्प्रसाद (नाम-प्रसाद )से इनपर विजय प्राप्त होती है और चित्त निर्मल बनता है। गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते हैं—सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। चितु श्रम प्रबक मोह दल्ल जीती॥ (मानस १। २४। ४)

सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी।नाम प्रसाद ब्रह्मसुस्र भोगी॥ (मानस १।२५।१)

भगवान् श्रीरामकी माधुर्य-लीलाका रहस्य जानना भी भगवत्प्रसादसे ही सम्भव है।

यह भगवत्प्रसाद ही था कि तुल्सीदासवीने श्रीरान-रहस्य समझा और उसकी दिक्कालाद्यनविन्छिन्न अनुभूति कोटि-कोटि सुजनोंतक सम्प्रेषित करते हुए वे उसकी अत्यन्त मनोरम अभिव्यक्ति कर सके। वे कहते हैं— संभु प्रसाद सुमित हियँ हुल्सी। रामचरितमानस कवि तुल्सी॥ (मानस १।३५।१)

भगवत्मसादसे समस्त संशय, मोह, भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं, दृदयमें समस्त सदुर्णोका वास हो जाता है और सकल क्लेशहारिणी परम श्रेयोमयी भक्ति चित्तमें हढ़ हो जाती है—

में कृतकृत्य भइवं अब तब प्रसाद बिस्बेस।
उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस॥
(मानस ७।१२९)

यही कारण है कि भगवदीय 'प्रसाद' भगवत्खरूप ही है।

अनुकूलता---

प्रभुकी पद्ममी शक्ति अर्थात् अनुप्रह-शक्ति सर्वशक्तियोंका समाहार है। ऐरवर्य और माधुर्यकी अधिष्ठात्री, सभी शक्तियाँ अनुप्रह-शक्तिके अधीन होकर काम करती हैं। अनुप्रह-शक्तिमें सभी शक्तियोंका समायोजन होता है। अतः यह अनुप्रह भक्तपर भगवान्की अनुकूलताका ही एक स्वरूप है। इस भावको श्रीहनुमानजीके मुखसे गोस्वामी तुलसीदासजी इन शब्दोंमें कहलाते हैं—

ता कहँ प्रभु कञ्ज अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । तव प्रभावें बड़वानलहिं जारि सकड़ सञ्ज तुल ॥ ( मानस ५ । ३३ )

अनुकूलता ही 'सम्मुखता' है। 'सन्मुख मख्त अनुग्रह मेरो'के अनुसार भवसागर-तितीर्षुके लिये भगवान्का अनुग्रह ही जलयानको गति देनेवाला अनुकूल वायु है।

क्योंकि 'भगतिहि सानुकूल रघुराया' (मानस ७ । ११५ । ३ )—भगवान् भक्तिके प्रति अनुकूल रहते हैं और जब वे अनुकूल रहते हैं, तब भक्तपर अनुग्रहकी वर्षा निरन्तर होती ही रहती है। भक्तिरूपिणी सीताके अनुकूल होनेपर विशोकावस्था प्राप्त हो जाती है—

सब बिधि सानुकूळ लखि सीता। मे निसोच उर अपडर बीता॥ (मानस २ । २४१ । ३)

यह भक्ति श्रीरामके सुयश और चरितके श्रवणसे प्राप्त होती है और इससे प्रमुकी अनुकूलताकी अनुभूति होती है—

फिलि मल समन दमन मन राम मुजल मुखमूल । सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल ॥ ( मानस ३ । ६ क )

मार्कण्डेयपुराणका वचन है कि लोकमें देवकी अनुकूलता महाभाग्योदयकारिणी होती है—

दैवानुकूलता छोके महाभाग्यप्रदर्शिनी॥ (२।५९)

जिसपर प्रभु अनुकूल होते हैं, उसे न तो त्रिताप दग्ध कर सकते हैं और न किसी प्रकारकी क्लान्ति ही रह सकती है। तात्पर्य यह कि उसके लिये कुछ भी अगम्य, अप्राप्य नहीं रह जाता—

तुम्ह कृपाळ जा पर अनुकूळा। ताहि न ब्याप त्रिविध भव सूळा॥ ( मानस ५ । ४६ । ३ )

#### श्रण--

जिससे दुःख-नाश हो, वह 'शरण' है। इसके चार अर्थ हैं—गृह, रक्षयिता, रक्षण और वध। 'वध'-अर्थमें इसका प्रयोग हिंदीमें नहीं हुआ है। आगार और रक्षण-अर्थोमें ही यह हमें मिलता है।

'शरण' भगवत्कृपाकी चरम परिणित है। 'शरण' शब्द जीव और ईश—दोनोंके संदर्भमें प्रयुक्त होता है। जीवके विषय-में इसका अर्थ है—भगवान्का आश्रय प्रहण करना और

भगवान्के संदर्भमें — जीवका परम आश्रय, जिसे 'वीरशें में 'श्राल' कहा गया है। शरणद और शरण-रूप हों भगवान्को शरण्य-वरेण्य कहा गया है। 'मोरें सबह ए स्वामी' ( मानस १। ७१। ३) में शरणका यही भ शरणमें आये हुए जीवको प्रभु अवश्य अपनाते हैं। अशरामका कथन है—

कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं (मानस ५।४

इतना ही नहीं, वे उसकी स्वप्राणवत् रक्षा करते जीं सभीत आवा सरनाहैं। रिखहरुँ ताहि पान की (मानस ५। ४३

'शरण' अथवा 'प्रपन्नता'का अर्थ है जीवः सम्प्रधारण कि 'मैं तुम्हारा हूँ'। यही जीवका प्रभुके होना है। ऐसा होते ही भगवान् उसे अपना लेते सर्वथा अभय कर देते हैं।

#### अवलम्बन--

'अवलम्बन'ने आश्रय, ग्रहारा, ग्रंरक्षण आदि ह हैं। यह शरणागत भक्तका भाव है। भगवान् भक्तके अनुसार अपने भाव प्रकट करते हैं। अतः अवलम् आश्रय उनकी कृपाके द्योतक हो जाते हैं। 'राम नामः एकू' (मानस १। २६।४) जैसे वचनोंमें अवलम्बन् सहारा तो है ही, कृपामयता भी है। 'देहि अवलंब क (विनयपत्रिका ५८।१)में तो कृपाका स्पष्ट प्रत्यक्षण है। ने श्रीरामसे ऐसी कृपाकी याचना की, जिसके सहारे वे वनवासकी दीर्घ अविधिस पार पा सकें। श्रीराम बहुत प्रबोधन किया, किंतु 'आधार'के बिना उनके शान्ति नहीं मिल रही थी। तब प्रभुने उन्हें अपनी दीं, जो स्नेह और सेवाकी प्रत्यक्ष वरदान थीं। उ श्रीभरत ऐसे मुद्दित हुए मानो श्रीसीताराम अ रह गये हों—

सो अवकंब देव मोहि देई । अवधि पारु पानी जी (मानस २। ३

भगवत्क्रपाके कतिपय पर्यायोंके अति संक्षेपमें इस विवेचनको स्थानाभाववश यहीं विश्राम दिया इन सवपर पृथक्-पृथक् विस्तृत ठेख लिखें जाने विषय अधिक स्पष्ट हो सकता है। फिर भी एव सीमामें जो कहा जा सका है, वह यदि सुधीज रुचिकारक हो सका तो यह श्रम सफल होगा।

## 'त्रभु-मूरति कृपामई है'

( लेखक--श्रीरामकालजी )

प्रभु-मूर्तिका तात्पर्य है—अन्यक्त-निराकार, निर्विकार, धर्वशक्तिमान् निर्गुण परमात्माकी अभिन्यक्ति—मूर्तिमत्ता। इस मूर्तिमत्ताकी ही रूपाकृति है उनका कृपामय होना। भगवान्की कृपामयताका ज्ञान प्रेमपरक विश्वास-करपत स्का अमृतप्रल है। नानापुराणनिगमागम, अनेकानेक रामायण और शास्त्र-महासागरका मन्थन करनेवाले गोस्वामी तुलसीदासजीने प्रभुके कृपास्वरूपका साक्षात्कार प्रतीति-मूलक निरूपित किया है—

'हैं तुलिसिहिं परतीति एक प्रभु-मूरित कृपामई हैं।' (विनयपत्रिका १७०। ७)

प्रभु-कृपा-चिन्तनके आधार हैं—उनके खरूपका अङ्कन, उनकी कृपामूर्तिमत्ता, कृपा-शक्तिका साक्षात्कार तथा कृपारसका आस्वादन । परमात्माकी आदि अभिन्यक्ति विराट पुरुष है—

'आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य।'

( श्रीमद्भा० २। ६। ४१)

विराट् पुरुष ही महाविष्णु हैं, जिनके रूप तथा कार्यमें उनके भगवत्त्वकी अभिव्यक्ति होती है। चिन्मय परमेश्वर निराकार होते हुए भी भक्त-हितार्थ सगुण रूप घारण कर लेते हैं—

भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः॥ (श्रीमद्रागनतमाहात्म्य ३। ५८)

वराहपुराणमें उल्लेख है कि अपनेद्वारा उत्पन्न सृष्टिके विषयमें आदि विष्णु विराट् पुरुषको चिन्ता हुई—'मैं अमूर्त हूँ, बिना स्वरूपके कर्म नहीं कर सकता, इसिल्ये अपने स्वरूपका निर्माण करूँ। इस तरह वे विचार कर ही रहे ये कि सृष्टि उत्पन्न होनेसे पहले ही उनका स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया। उन आदि-विष्णुने तीनों लोकोंको अपने शरीरमेंसे निकलकर इस स्वरूपमें प्रवेश करते देखा। तब अपने स्वरूपको वरदान देते हुए उन्होंने कहा—'तुस सर्वज्ञ और सर्वकर्ता हो तथा समस्त लोक द्वम्हें नमस्कार करते हैं। दुम त्रिलोकीका पालन करनेमें समर्थ हो, इसिल्ये सनातन विष्णु हो जाओ'—

सर्वज्ञः सर्वकर्ता स्वं सर्वलोकनमस्कृतः॥ ब्रैलोक्यप्रतिपालाच भच विष्णुः सनातनः। (३१।७-८) निराकार परमात्माका स्वरूप ही 'भगवत्'-शब्द वाच्य है और 'भगवत्'-शब्द ही उस आदि एवं अक्ष स्वरूपका वाचक है—

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः । वाचको भगवच्छब्दस्तसाद्यस्याक्षयात्मनः ॥

( श्रीविष्णुपुराण ६ । ५ । ६९ मेश्वरके लिये ही 'भगवतः)-राब्दकी सत्यत

परब्रह्म परमेश्वरके लिये ही 'भगवत्'-शब्दकी सत्यत चिरतार्थ होती है । हे मैत्रेय ! इस प्रकार यह महान् 'भगवान् शब्द परब्रह्मस्वरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक है, किर औरका नहीं—

एदमेष महान्छब्दो मैत्रेय भगवानिति । परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥ (श्रीविष्णुप्राण ६ । ५ । ७६

विराट् पुरुषका 'भगवत्'-रूप ही कृपामूर्ति हैं भगवान्की कृपासे प्राकृतिक चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी उनस्वरूपका ग्रहण सम्भव है—

रूपं सत्यं खलु भगवतः सिचदानन्दसान्द्रं योग्येंग्रीद्धं भवति करणैः सिचदानन्दरूपम्। मोसाक्षिभ्यां तदपि घटते तस्य कारुण्यशक्त्या

> . सद्यो लब्ध्या तदुचितगतेर्दर्शनं स्वेहया वा॥ (बृहज्ञागवतामृत २। ३।१७५

श्रुति परब्रह्म परमात्माके अमूर्त और मूर्त-दोनों रूपोंक वर्णन करती है--

> प्द्रे बाव ब्रह्मणों रूपे मूर्त चैवामूर्तं च। (बृहदारण्यक०३।३।१

दोनों रूप निर्विवाद रूपसे कृपामूर्ति हैं। ब्रह्मको नेति नेति कहनेवाले वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने परमात्माके अमृत और मूर्तरूपका दर्शन अथवा साक्षात्कार किया है। संतकि गोस्वामी तुलसीदासजीके मानसमें दयामय मूर्त ब्रह्म—श्रीराम का स्तवन किया गया है—

जय प्रनतपाल द्याल प्रभु संज्ञुक्त सक्ति नमामहे । (मानस ७११२ । छन्द १)

कृपासिन्धु श्रीरामकी करुणाके सारणमें महान्

भगवद्भक्त महाराजा रघुराजिंसहेने उनकी वैदिक मूर्तिमत्ता-का संदर्भ प्रस्तुत किया है—

करुनार्सिंधु मुरारि, करुनाई को कहि सके। जाको वेद पुकारि, नेति नेति भाषत रहें॥ (रामस्वयंवर, पृष्ठ ९२)

वैदिक ऋषिने परमात्मा सोमदेवका स्तवन किया है— यः सोम सख्ये तव रारणद् देव मर्त्यः। तं दक्षः सचते कविः।

(ऋग्वेद १। ९१। १४)

ऋग्वेदके भाष्यकार महामित आचार्य सायणने उपर्युक्त ऋग्वामें 'सचते'का अर्थ अनुग्रह करना किया है।

'हे देव ! चोतमानसोम तव सख्ये त्वदीये सिखत्वे निमित्तभूते सित यो मत्यों मरणधर्मा यजमानो रारणद् रणत्येतत्स्कृतरूपेण स्तोन्नेण त्वां स्तौति तं यजमानं कविः क्रान्तदर्शी दक्षः सर्वकार्यसमर्थः त्वं सचते सेवसे अनुगृद्धासि ।'

इसका स्पष्टीकरण है—'हे सोमदेव परमेश्वर ! जो मनुष्य बन्धुताके कारण इस स्कूरूप स्तोत्रसे आपकी स्तुति करता है, उसपर अतीत-ज्ञाता और सर्वकार्यसमर्थ आप अनुग्रह करते हैं।

वैदिक ऋषिने परमात्मासे लोककल्याणकारी अनुग्रहकी कामना की है—

त्वं विष्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मतिदाः। (अग्वेद ७।१००।२)

इस ऋचामें प्रयुक्त 'सुमर्ति मितम्'को आचार्य सायणने अनुग्रह-बुद्धि कहा है । उनका भाष्य है—

्हे एवयाव एवाः प्राप्तच्याः कामाः तान् यावयति प्रापयति स्तोतुमित्येवयावः हे एवयावन् विष्णो त्वं विश्व-जन्यां सर्वजनहितमप्रयुतां दोषैविंयुक्तां सुमितं मितं अनुग्रह-बुद्धि दाः असमभ्यं देहि।

उपर्युक्त भाष्यका आशय यह है—'हे मनोरथ पूर्ण करनेवाले विष्णों ! आप हमें सबके लिये कल्याणकारी और दोपरहित पवित्र अनुमह-बुद्धि प्रदान करें।'

वेकुण्डनायक भगवान् विष्णु सहज कृपाछ हैं। दीनोंपर दया करनेवाले हैं। ब्रह्माने उनसे असुरोंद्वारा उत्पीड़ित पृथ्वी-का संकट दूर कर अनुग्रह करनेकी प्रार्थना की है— जो सहज कृपाला दीनद्याला करट अनुग्रह सोई। (मानस १।१८५।छन्द)

भगवान्की कृपासे ही उनके कृपामय रूपका साधारकार होता है । भगवान्के रूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर ज्ञहाने निवेदन किया कि 'स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! आपका यह श्रीविग्रह भक्तजनोंकी लाल्सा पूर्ण करनेवाला है । मुझपर आपकी निन्मयी इच्छाका मूर्तिमान् स्वरूप आपका साक्षात् कृपा-प्रसाद है । मुझे अनुग्रहीत करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया है । कीन कहता है कि यह पञ्चभूतोंकी रचना है ! यह तो अपाकृत ग्रुख सच्चमय है । मैं या अन्य कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सचिदानन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता, आत्मानन्दानुभवस्वरूप साक्षात् आपकी महिमाको कैसे जान सकता है !)—

अस्यापि देव वपुषो मदनुप्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। नेशे महि त्वतसिनुं मनसान्तरेण साक्षात्तवेव किमुतात्मसुखानुभूतेः॥ (श्रीमद्भा०१०।१४।२)

अभिप्राय यह है कि प्रभुकी कृपा ही उनके अनुग्रहमय श्रीविग्रहका दर्शन करानेमें निमित्त है। परमभागवत श्रीग्रुकदेवजीने कहा है कि ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने ग्रुद्ध हृदयसे जिनके स्वरूपका चिन्तन करते रहते हैं, वे मुक्षपर अनुग्रह करें—

गतव्यलीकैरजशंकरादिभि-

र्वितक्यीलिङ्गो अगवान् प्रसीदताम्। (श्रीमद्भा०२।४।१९)

सिचदानन्दधनस्वरूप परम सुखपूर्ण द्यामय हुपामूर्ति-का चिन्तन कर जिसका मन निर्मल हो जाता है, इस तरहके प्राणीको भगवान् अपना लेते हैं, सर्वस्वदान— आत्मस्वरूप प्रदान करते हैं।

पञ्चम नानक (पातशाह ) गुरु अर्जुनदेवकी वाणी है— माई री मनु मेरी मतवारो ॥

पेखि दइआल अनन्द सुख पूरन हरि-रिस पिओ खुमारो। निरमल भइउ उजल जसु गावत बहुरि न होवत कारो॥

संत ज्ञानेश्वर करुणाकर कृपासिन्धु रुक्मिणीवल्लभ पाण्डुरंग भगवान् विद्वलके कृपामय चिन्मय रूपकी वड़ी विलक्षण हाँकी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—संत-समागममें आत्माराम भगवान् पण्डरीनाथ साक्षात् प्रकट हो गये। आज स्वर्णिम दिन है, अमृतकी वृष्टि हो रही है, भीतर-बाहर सर्वत्र ब्यापक भगवान्का दर्शन हो गया—

भाजी सोनियाचा दिनु । वर्षे अमृताचा घनु । हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे । सवाद्याभ्यंतरी अवद्या न्यापक सुरारी । वरवा संतसमागसु । प्रगटला आत्मारासु । कृपासिंधु करुणाकर । वाप रखुमा देवीवर ॥ (मराठी वाद्ययाचा हतिहास, १० ६११)

भक्तके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये क्यामय प्रमु खदा उद्यत रहते हैं, भक्त-संरक्षण-पोषणके लिये ही वे सगुण रूप धारण करते हैं। यही उनकी भक्तवत्सलता है, क्यामयता है। महात्मा एकनाथका भगवान्की भक्तवत्सलताके सम्बन्धमें एक मार्मिक अभंग (पद्य) है—'भगवान् विदलदेव सुन्दर-ही-सुन्दर हैं, वे भीमरथी—भीमा नदीके तटस्थ पण्डरपुरमें खड़े हैं, उनको देखनेसे विश्राम मिलता है, शरीरमें शान्ति प्रवाहित होती है, भगवान्की मूर्ति अनुपम है, वे भक्तोंके कार्यको पूरा करनेके लिये खड़े हैं, यह छोटो-सी (बाल) मूर्ति कैवस्थका सारतत्त्व है, आनन्दका कन्द है, परमानन्द है। इस विलक्षण अनुपम मूर्तिमें मेरा मन लग गया है—
वागर गोमटें रूप तें गोजिरें। उमें ते साजिरें भीमातटों॥ पाहताविश्रांती देहा होय शांती। अनुपम्य मूर्ती विदल्लदेव॥

भक्ताचिया काजा राहिलासे उभा । केवल्या चा गाभा बालमूर्ति ॥ भानंदाचा कंद उभा परमानंद । एका जनार्दनीं छंद मज ल्याचा ॥ (मराठी वाब्ययाचा इतिहास, १० ३४६ )

परमात्मा सृष्टि, स्थिति और संहारके लिये अमूर्ति मूर्ते हो जाते हैं। इन तोनों कार्योंमें उनकी नित्य, अव्यय, सनातन कृपा तत्पर रहती है। विराट् पुरुषके महत् और असीम रूपका वर्णन नहीं हो सकता। पुरुषसूक्तके माध्यमसे वेद उन्हें सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष और सहस्रपात् बतलाकर मौन हो जाते हैं, उनके तो अनन्त मस्तक हैं, अनन्त चक्षु, अनन्त हाथ और अनन्त चरण हैं। उनकी कृपा उन्हींकी तरह अनन्त और असीम है, तद्रूप है, अभिन्न है।

परमेश्वरने वराह, मत्स्य, कूर्म, नृषिंह आदि रूपोमें

अभिव्यक्त होकर चराचर सृष्टिमें अपनी कृपाका विस्तान किया—

भनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः। (श्रीमद्वा० १०। ३३। ३७)

गोस्वामी तुळ्सीदासजीने मानुषदेहधारी भगवान् श्रीरामकी मूर्ति—आकृतिको कृपामयी कहा है। बड़े-बड़े संत-महात्माओं और भक्त-कवियोंने भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णके कृपामय श्रीविग्रहका स्वानुभवानुसार वर्णन किया है। भगवान्के अङ्ग-प्रत्यङ्ग कृपामय हैं। वे कृपाके परमायतन हैं। गुण, शील और कृपाके परमधाम श्रीरमण भगवान् श्रीरामको श्रीशंकरजी प्रणाम करते हैं—

गुन सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ ( मानस ७ । १३ छन्द )

भगवान् करुणावरुणालय हैं। भक्त कवि महाराजा रघुराजिंहने उनका स्तवन किया है—

जय करुणावरुणालय रूपा । जय जय केशव कौसल भूपा ॥ ( रामसर्यवर, १९८९ )

भक्तकी आर्त पुकार मुनकर भक्तवरसल कृपासिन्धुके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें करणाकी तरंगें उठने लगती हैं। महाकवि रत्नाकरने द्रौपदीकी करण-पुकारसे अधीर द्वारकानाथके अङ्ग-प्रत्यङ्ग—सर्वोङ्गमें करणा-संचारका अत्यन्त मार्मिक वर्णन किया है, जिससे उनके अनुम्रहमय रूपपर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है—

दीन द्रौपदी की परतंत्रता पुकार ज्यों ही
तंत्र बिन आई मन-जंत्र बिजुरीनि पे।
कहै स्तनाकर त्यों कान्ह की कुपा की कानि
आनि लसी चातुरी-बिहीन आतुरीनि पे॥
अङ्ग परचौ धहरि लहरि दग-रंग परचौ
तंग परचौ बसन सुरंग पँसुरीनि पे।
पांचजन्य चूमन हुमसि होंठ बक लाग्यो

चक लाग्यो घूमन उमिंग भँगुरीनि पै॥

भगवान्के अङ्ग-प्रत्यङ्ग ही नहीं, उनके वसन (परिधान) एवं दिन्य आयुध शङ्क-चक्र आदि सव-के-सव द्रौपदीकी रक्षाके लियें आतुर हो उठे, द्रवित हो उठे। ऐसे तो कृपामय प्रभुके समग्र अङ्ग, आयुध, आभूषण आदि उन्हींके स्वरूपभृत हैं और वे प्रभुके द्वारा सम्पन्न होनेवाले स्वष्टि-पालन-संहार-कार्यमें अपनी सम्पूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर कृपा

महाञ्चिक विशेष रूपछे उनकी एप्टि, हाच और चरण में खतत अभिन्यक्त है और प्रभुका हृदय तो मानो छुपाका आगार ही है। यद्यपि समस्त सृष्टिपर प्रभुकी कृपा निरन्तर बरसती रहती है, तथापि भक्तजन उसे अधिकाधिक पानेके लिये लालायित रहते हैं, कृपामय प्रभुसे वे यही कहते रहते हैं कि ''नाथ! एक बार भी जो आपकी शरण में आकर भी तुम्हारा हूँ, ऐसा कहकर याचना करता है, वह अपनी प्रतिक्षाको सदा समरण रखनेवाले आपका कृपापात्र बन जाता है; पर क्या आपकी यह प्रतिशा एकमात्र मुझको ही छोड़कर प्रवृत्त होती है हैं, ''—

ननु प्रपन्नः सकृदेव शय तबाह्मस्मीति च ज्ञाचमादः। तबानुकम्प्यः सारतः प्रतिर्जा मदेकवर्त्यं क्रिसिदं व्रतं ते॥ ( ज्ञाकवन्दारस्तोत्र १७ )

कृपामयी प्रभु-मूर्तिमें उनकी मङ्गलमयी मुखाम्बुजश्रीकी महिमा ऐसे तो अचिन्त्य है, पर उसमें साधुओं—देवप्रकृति- के प्राणियों के परित्राण, दुष्टता करनेवालों—राक्षसी प्रकृति के आसरों के विनाश और धर्मके संस्थापनका बीजसन्य संस्थित रहता है। संत-महात्माओं की हिंधे यह मुखाम्बुजश्री मञ्जुल-मङ्गलप्रदायिनी है। गोस्वामी दुळ्डी- दासजीकी विश्वित है कि रधुकुलको आनन्द देनेवाली श्रीरास- चन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो श्री—अनुग्रह-ज्योति राज्यामिषेकके समाचारसे न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई और न बनवासके दुःखसे मिलन ही हुई, वह सहा मङ्गल प्रदान करती हुई मेरा कल्याण करे—

प्रसन्नतां या व गताभिषेकत-स्तथा न मम्हे वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मन्जुलमङ्गलप्रदा॥ (मानस २। श्लोक २)

मजरमण भगवान् श्रीकृष्णके सौन्दर्य-माधुर्यके अनुपम
मर्मज्ञ रित्रकारेखर बिल्वमंगलको कृपानिधि प्रभुके मुख-सौन्दर्यकी कृपासे तृप्त होनेकी अभिलाधा है। वे कहते हैं—'जब मैं
श्रीकृष्णके लीला-चिन्तन और स्वरूपके ध्यानमें एकाप्रचित्त हो
सुधि-बुधि खोकर तल्लीन रहूँ, तब वे परम कृपानिधि मेरे
सामने अत्यन्त प्रसन्त, निर्मल मुखन्दन्दे तेजसे लिलत लीलाके लिये अपनी मुरलीके नादामृतसे मेरे चित्तकी

एक्तग्रता—एमाणि अप इर दें । मुद्दो उत्तम प्रत्यक्ष दर्शन क्य द्दोगा, उनका मुखनन्द्र मुक्तपर क्य अपृता-दृष्टि करेगा !!—

पुराः प्रसन्नेन सुन्तेन्द्रतेतसा
पुरोऽनतीर्णस्य कृपामदान्द्रमेः।
तदेव कीकासुरकीरवामृतं
समाधिविष्नाय कदा नु मे भवेत् ॥
(श्रीकृणकर्णामृत १ । १४)

श्रेतायुगर्मे अवतरित नित्य सनातन भगवान् श्रीराम—वनवासी सीतापति जटाचीरघारीके रूपमें प्रसिद्ध हैं। प्रसुकी जटा पूर्ण कृपामयी है। उन्होंने अपनी जटासे जटायुकी अङ्गरजको झाड़कर उसे वेद-पुराणवार्णत परमगति प्रदान की। भक्तहृद्य रसुराजसिंहने जटाकी कृपामयताका वर्णन इस प्रकार किया है—

कञ्चुक तूर क्षागे चिक रघुपति विकल विद्यंग विहार्षो । कृपानिधान जटायु-अंग रज निज जटानि सौँ धार्यो ॥ प्रञ्जपद परिस गीध तनु त्यागो, निज हाथन करि करवी । शीधराज कहँ दई रामगति वेदपुरानन परिसी । (रामखपंदर, पृष्ठ ७६२)

प्रभुके नेत्र कृपामृतके धीरसागर हैं। वे धर्जन, पालन, संहार और निग्रहके कार्यमें अपनी साकार अभिन्यिकि- के पाँचवें अङ्ग अनुग्रहको अपने नेत्रकमलमें प्रतिष्ठित कर लोक-लोकान्तर—समस्त ब्रह्माण्डका निरन्तर अवाध गतिसे कल्याण करते रहते हैं। प्रभु शरणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करते हैं, वे कृपा-अमृतसे आई दृष्टिद्वारा चराचर जगत्का अवलोकन करते हैं। प्रभुकी कृपामयी—करणामयी हृष्टिके शरणागत होनेपर प्राणिमात्र अभय हो जाते हैं। प्रभुका अवलोकन द्यापूर्ण है।

प्रभु जिस प्राणीको ऋपापूर्वक देखते हैं, उसके जीवन-पथके समस्त विष्न नष्ट हो जाते हैं। प्रभु तो सबको ऋपा-पूर्वक देखते हैं—यह सामान्य ऋपावलोकन समस्त सृष्टिका अमङ्गल नष्ट करता रहता है। प्रभुने श्रीरामरूपमें प्रकट होकर अपनी ऋपा-दृष्टिसे रावणको योगिञ्च-दृष्ट्वर्कम गति प्रदान कर देवताओंको अमय कर दिया, उनकी शक्ति-वृद्धि की, दिच्य सम्पत्तिका संरक्षण किया—

कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद । ( मानस ६ । १०३ ) प्रभुक्ते तरुण ( प्रफुल्ल ), अरुण ( प्रेममय ) नेत्रकमल क्रपापरिपूर्ण रू—

ं फ़पापरिपूरन तरुन भरुन राजीव बिलोचन ।' ( गीतावकी ७ । १६ । ६ )

प्रमु अपने 'क्रकणामय कटाक्षसे उनके नेत्र शीतल कर देते हैं, जो उनकी ओर निर्निमेष दृष्टिसे देखते रहते हैं। यही कारण है कि प्रमुका भक्त सदा यही सोचता रहता है कि किसी क्षण यशोदानन्दन परम कृपाद्ध दयासिन्सु नित्य नविकशोर श्रीकृष्ण मुझे अपने नेत्र-क्मलेंसे देख लें। रिक्शिकोसर बिल्वमंगलके शब्दोंमें वह कहता रहता है—'श्यामसुन्दर अपने नयनकमलसे, जो कीलाविलाससे अत्यन्त प्रमुक्ल हैं तथा प्रेम, शृङ्गार-रस या अनुरागके प्रवाहसे शीतल और आनन्दित करनेवाले हैं, जो नीले और अपाङ्गभागमें थोड़े-थोड़े अरुण हैं, दया और प्रेमके रंगमें रँगे हैं, जो अलोकिक एमं मिदर हाव-भावसे अथवा विश्वमसे युक्त हैं, मेरी ओर किस समय देखेंगे ! मैं चञ्चल कटाक्षयुक्त, नीटे-काल रसित्तम्ब नेत्रवाले श्रीकृष्णकी कृपा-दृष्टिसे कब कृतार्थ होका !

छीलायतास्यां रसप्तीतकास्यां चीलाक्णास्यां चयनास्शुजास्यास्। भालोकयेदञ्जतविञ्जसास्यां भाले कदा कारुण्किः कियोरः॥ (श्रीकृष्णकर्णामृत १ । ४५)

प्रमुके भ्र-कटाक्षपर महाकालस्वरूपिणी, संहार-रूपिणी निग्रह-राक्तिके संकेतसे समस्त सृष्टि महा-प्रलयसमुद्रमें समा जाती है, पर भक्तों और संतोंकी दृष्टिमें वह कृपासे परिपूर्ण है तथा अत्यन्त सुन्दर है—

> सूसुंदर करुनारस-पूरन । (गीतावर्हो १। २६। ४)

प्रभुके मुख और अधरिसतकी करुणाकी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन है। प्रभुने मुखसे पूतना-जैसी प्राणघातिनीका स्तन्य-पान कर उसे अपनी कृपाशक्तिसे परम गति प्रदान की। प्रभुका मुखमण्डल करुणाका सदन है—

करुणासदन बदन अवलोकत कोटि मदनमदहारी। (रामखयंवर, पृष्ट ४१) प्रभुका मुखकमल निस्संदेह आनन्द्धाम है, वह नित्य पद्मिल्टिन कभी न कुम्हलानेवाला कमल है। उसका चौन्दर्य अपार है। सदय-स्थित (हास्य अथवा मुसकान) स्पौर चितवनसे वह शोभित रहता है—

वीक्षन्तोऽहरहः ग्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम् । वित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदयस्मितवीक्षणम् ॥

( श्रीमङ्गा० १०।४५।१८ )

कृपानिधान प्रभुकी श्रीमुखवाणी है— भैरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर और हृदयहारी है। सुन्दर मुख और प्यारभरी चितवन कृपाप्रसादकी वर्ष करती है। उद्धव! मेरे इस सुकुमार स्वरूपका प्यान करना चाहिये और अपने मनको मेरे एक-एक अङ्गर्में लगाना चाहिये!—

सर्वोङ्गसुन्दरं हृषं प्रसादसुसुसेक्षणम् । सुकुमारमभिष्यायेत् सर्वोङ्गेषु मनो दघत्॥ (शीमझा०११।१४।४१)

निस्संदेह प्रमुके इपामय मुखसे निःस्त वाणी इपामृतसे सनी हुई है । मनु-रातरूपा तपस्यामें रत थे, तभी इपासिन्धु आकाशवाणीके माध्यमसे बोल उठे—

सागु सागु वह है नभ वानी। परम गभीर कृपामृत सावी ॥ ( मानस १ । १४४ । ३)

प्रमुके वद्यास्थल, हृदय, मन, चित्त स्वक्रिक्ष व्याप्त क्षा के क्षा के प्रमुक्त मृतिमान् स्वरूप हैं। उनकावक्षः स्थल मोतियों की माला, केसरके अनुलेपन और व्याप्तनखसे अलंकृत है। प्रभु अपने कृपामय वक्षः स्थलपर पदप्रहार करनेवाले प्रणु ख्रुष्टिके पदको श्रीलक्ष्मीके 'साय घारण करते हैं। मार्षि मृगु भगवान्के निवासस्थान वैकुण्टमें गये, प्रभु लक्ष्मीके अक्षद्रदेशमें सिर रखकर लेटे हुए थे। मृगुने क्षा स्थलपर पद-प्रहार किया, भक्तवत्सल भगवान्ने कहा कि आपके चरण वड़े कोमल हैं, आपके चरणींसे चिहत मेरे वक्षः स्थलपर लक्ष्मीजी सदा निवास करेंगी—

अद्याहं भगवल्केंद्स्त्र्या आसमेकान्तभाजनम्। चत्स्यत्युरसि मे भृतिर्भवत्पादहर्ताद्दसः॥ (श्रीमद्भा०१०।८९।१२) प्रभुका हृदय तो मानो केवल कृपा ही है, वह अनुग्रहकी अक्षय, अन्यय और नित्यनिधि है। उनका हृदय अनुग्रहरूप चन्द्रमासे निरन्तर प्रकाशमान रहता है—

हृद्यं अनुमह ह्ंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ ( मानस १ । १९७ । ४ )

प्रभुके मुखकी मृतु मुसकानसे यह पता चलता है कि उनका हृदय अनुग्रहसे पिएएएँ है।

प्रभुका चित्त परम कुपामय है। वह कोमलता, भक्तार्ति-द्रवता और करणासे परिपूर्ण है। ग्रम्पराज जटायुके शब्दोंमें—'हे राम! मैं आपके द्वृदयको अब्छी प्रकार जानता हूँ। आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले एवं सरस-चित्तसे सेवकोंपर कुपा-वर्षा करनेवाले हैं। इसीलिये तो आपने मुझे पिताकी उपमा दी हैं?—

नीके के जानत राम हियो हीं। प्रनतपाछ, सेवक-कृपाछु-चित, पितु-पटतरहिं दियो हीं॥ (गीतावरी ३।१४।१)

प्रभुके कर-कमलका अनुमह उनकी विशिष्ठतम प्रतिपालन-शक्ति अथवा रक्षण-शक्तिका अन्यतम अक्षर अवयव है। प्रभुके इस्तकमल शरणागतपर कृपा करते हैं। उनके सम्मुख होकर जीवन-यापन करना ही शरणागति है। सदय-इदय प्रभु ऐसे शरणागतोंके सिरपर अपने इस्तकमलकी मृदुल शीतल छत्रच्छाया रखते हैं। अपने चरण-चिह्नका समरण करनेवाले एअपति जटायुके सिरका प्रभुने अपने करसे स्पर्श किया और उसकी समस्त पीड़ाका शमन हो गया। यह है उनके इस्तानुमहका निर्मल शीतल प्रताप—

कर सरोज खिर परसेंड कृपासिंधु रघुवीर। (मानस ३।३०)

गोवर्षनको धारण कर उनके अनुमहमय इस्तकमळने भगवान्की भक्तवरसकता तथा स्वजन-रक्षाका परिचय दिया। भगवान्ने मृस्काधार दृष्टि देखकर विचार किया कि यह धारा व्रज मेरे आश्रित हैं, मेरेहारा स्वीकृत हैं और एकमात्र में ही इसका रक्षक हूँ। ऐसा विचारकर उन्होंने खेळ-खेळमें एक ही हाथसे गिरिराजको उखाइकर अपनी किनिष्ठिका अँगुळीपर धारण कर ळिया और व्यजवासियोंको श्रारण प्रदान की—

ह्त्युबत्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचळस् । द्वार कीलया कृष्णरङ्गाकसिव घाळकः ॥ (शीमझा० १० । २५ । १९)

महाकवि थेनापतिने इस्तकमलपरगोवर्धन धारण करनेवाळे कहणालय शीक्षणके एतत भएनमें रत रहनेकी खीख दी है— फरुनाक्य सेवी सदा, गोन्नर्धन गिरिवर-धरन ॥ (कवित्तरज्ञाकर ५ । ५)

प्रभुकी भुजाएँ अपने भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये, उनका संरक्षण करनेके लिये फड़क उठती हैं। वे कृपामयी हैं। सुग्रीवने जब यह कहा कि वालीने मुझे शत्रुकी तरह बहुत मारा, मेरा सर्वस्व छीन लिया और स्त्रीका भी अपहरण कर लिया, तब सेवकके दुः खको दूर करनेके लिये दीनद्या छकी भुजाएँ फड़क उठीं—

सुनि सेवकदुख दीनदयाला । फरिक उठीं है भुजा बिसाला ॥ ( मानस ४ । ५ । ७ )

प्रभुकी भुजाओंका स्मरण करते ही दुर्गम संसार-समुद्र सुगम हो जाता है। ये भुजाएँ भगवान्के दिव्य शरीरमें ऐसी शोभित हैं, मानो अति सुन्दर श्यामशरीररूप पर्वतसे दो यमुनाकी घाराएँ निकली हैं, जो वल्लप अथाह निर्मल जलसे भरी हैं तथा श्रङ्काररूप सूर्यसे उत्पन्न हुई हैं। इन भुजाओंकी वेद, पुराण, शेष, शारदा और शुकदेवजी भी स्नेहपूर्वक सराहना करते हैं। ये कल्पलताकी भी श्रेष्ठ कल्पलता और कामधेनुकी भी कामधेनु हैं तथा अपने शरणागत दीन एवं प्रणत पुरुषोंको अभयपद देकर अन्ततक उनका निर्वाह करती हैं। ये अपने दासोंपर सदासे छाया करती आयी हैं, अब भी करती हैं और आगे भी करती रहेंगी—

जे भुज बेद-पुरान, सेष-सुक्ष-सारद सहित सनेह सराहें। कलपलता हु की कलपलता नर, कामबुहहु, की कामबुहा है। किस्तानात-आरत-प्रनतिकों दें दें अभय पद ओर निवाहें। किस आई, करिहें, करती हैं तुलसिदास दासनि पर काहें। (गीतावली ७। १३। ८-९)

प्रभुने अपनी कृपामयी बाहुओं से सुदामाका परिरम्भण कर उन्हें कृतार्थ कर दिया। सुदामाके वचन हैं कि छहाँ तो में दरिष्र और पापी और कहाँ श्रीके **धाम प्रभु**। उन्होंने गुक्षे अपनी बाँहोंमें भर लिया—

छाहं दिन्दः पापीयान् क कृष्णः श्रीनिकेतनः। ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः॥ (श्रीमझा०१०।८१।१६)

यमलार्जुन-लीला-प्रसङ्गमें माँ यशोदाने प्रभुक्ते कटिप्रदेशमें रस्सी डालकर उन्हें उत्तलले गाँधना चाहा । वे उन्हें रस्सीचे गाँधने कर्गी, रस्सी वार-वार हो हाजुल घटती रही। माँ घरकी खारी रस्सी जीए डाक्नेपर भी प्रभुक्ते पाँध त उन्हें। भगवान्ने देखा कि माँका धरीर पर्धानेसे कथपथ । विराट् पुरुप चिन्मय परव्रहा श्रीकृष्णका श्रीविग्रह किसके ग्नमें आ स्वता हैं, पर माँके श्रमको दूर करनेके छिये ग्न स्वीकार कर सम्पूर्ण विग्रह अनुग्रहरूप हो उठा— ह्या परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत् स्वचन्धने। (श्रीमग्रा०१०।९।१८)

गया है, वे क्लान्त हैं, तब छुपा करके वे खयं बन्धनमें आ

ग्वालिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुकुन्दसे जो अनिर्वचनीय प्रसाद प्राप्त किया, वह ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मीको भी न हो सका—

नेमं विरिन्नो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया। प्रसादं केभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्॥ (श्रीमद्भा०१०।९।२०)

प्रभुने उद्भावले व घे हुए यमलार्जुनके रूपमें शापग्रस्त रपुत्र नलक्वर और मणिग्रीवका वृक्षयोनिसे उद्धार उनपर अपूर्व कृपा की । प्रभुके कटिप्रदेशकी कृपामयता पहें।

प्रभुकी जाँघ भगवद्भक्तोंसे ईर्ष्या और द्वेष करनेवाले रों और दैत्योंके लिये सद्गति प्राप्त करानेवाली अनुग्रह-है। जॉंघपर ही प्रभु (विष्णु)ने मधु-कैटम और म्यकशिपुको रखकर उनका वध किया और ब्रह्मा तथा दकी ही क्रमशः रक्षा नहीं की, अपित उपर्युक्त साओंको भी सद्गति प्रदान की। कल्पके अन्तमें सम्पूर्ण कि एकार्णवमें निसग्न होनेपर भगवान् विष्णु शेषनागकी गपर शयन कर रहे थे कि उनके कानोंके मैलसे भयंकर र मधु-कैटभ उत्पन्न हुए और भगवान्के नाभिकमल्से जमान ब्रह्माजीका वध करनेको उद्यत हो गये। प्राण-के लिये ब्रह्माने योगनिद्राकी स्तुतिके द्वारा भगवान्को या। प्रसुने दोनों असुरोंसे पाँच इचार वर्धतक सुस ।।भगवान्की वीरतासे प्रसन होकर दोनोंने उनसे वर माँगने कहा । प्रभुने कहा-- 'तुम दोनों मेरे हाथों मारे आखी। उन्होंने सम्पूर्ण जगत्में जल-ही-जल देखा तो गढ़ी चहुराईंचे कार किया कि 'जहाँ पृथ्वी बलमें हुयी न हो। ा स्थान हो, वहीं इमारा वष करो । शक्क्ष-चक-धारी प्रभुने उन दोनोंके मस्तक अपनी जाँषपर कर चकसे काट डाले । इस तरह जाँघ ब्रह्माकी रक्षिका हुई, अनुमहकारिणी हुई खौर असुर मधुकैटभके ' बहुतिग्रदायिनी चित्र छुई—

क्षेत्युक्ता भगनता ब्रह्मच्छाबान्द्रता। कृत्या चार्रेम दे विक्रजे तचने क्रिस्सी दवी। ॥ ( दुर्गासम्बर्ती १ । १०१ ) इसी तरह प्रभुने जॉंघपर ही हिरण्यकशिपुको रखकर उसे अपने नखोंसे फाड़ डाला और भक्त प्रह्लादपर अनुप्रह किया तथा हिरण्यकशिपुको सद्गति प्रदान की—

द्वार्यूर भापात्य ददार लीलया

नस्त्रैर्यथाहिं गरुडो महाविषम्॥ (श्रीमद्भा०७।८।२९)

प्रभुके चरण और चरणरज—दोनों अनुप्रह-निधि हैं, कृपाके महामहिम स्वरूप हैं। वेद, पुराण, संत-महात्माओं, भ्रमुषियों, मुनियों, भक्तों, किवयों और समस्त सच्छास्नोंने प्रभुके चरण और चरणरजकी महिमाका विस्तृत वर्णन किया है। प्रभुके चरण परम अद्भुत और अनुप्रह-पयस्विनी गङ्गाके एकमात्र आश्रय हैं। वे असहायों, दीनों, उपासकों, भक्तों, दैत्यों और देवताओंको शरणागित प्रदान कर अभय करते रहते हैं। इन चरणोंसे कृपाकी ज्योति—अमृतको निर्मेछ प्रासादिक निर्झरों निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। ये सधुके—माधुर्य-सके उत्स हैं।

विष्णोः पदे परसे मध्व उत्सः॥ (ऋग्वेद १।१५४।५)

आचार्य सायणने उपर्युक्त ऋचाका भाष्य इस प्रकार किया है—

'विष्णोर्क्यापकस्य परमेश्वरस्य परम उत्कृष्टे निरतिशये केवलसुखात्मके पदे स्थाने (चरणे) मध्वो मधुरस्य उत्सो निस्यन्दो वर्तते ।'

आशय यह है कि विष्णुके पदसे मधुका क्षरण होता रहता है, जरा, जन्म, मरण आदिका भय समाप्त हो जाता है और संकल्पमात्रसे ही समस्त सुखोंकी प्राप्ति हो जाती हैं।

आचार्य रामानुजने प्रभुके अनुग्रहमय चरणोंकी महिसा पर्णित करते हुए कहा है—

पितरं सातरं दारान् पुत्रान् वन्ध्न् सखीन् गुरून् । रहावि धनधान्याचि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥ सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकासांश्च साक्षरान् । छोक्वविक्रान्तचरणी शरणं तैऽव्रद्गं विभो ॥ ( श्ररणागितगय )

'विभो ! पिता, माता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, गुर, रान, घन्य-धान्य, क्षेत्र, गृह, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं ओर अक्षरत्वको भी छोड्कर ही सम्पूर्ण जगत्वो छाँपनेवाहे आपरे सुराल चरणोकी सरणमें आया हूँ। भगवान्के अनुग्रह्मय चरण संसार-सागरे पार जानेके लिये नौकास्वरूप हैं। प्रभुके निष्कपट भक्त भयंकर और दुस्तर संसार-सागरको चरण-नौकाके सहारे पार करते हैं—

स्वयं समुत्तीर्थं सुदुस्तरं धुमन्
भवार्णवं भीममद्श्रसौद्दराः ।
भवत्पदारभोरुहनावमत्र ते

निधाय याताः सद्नुग्रहो भवान् ॥ (श्रीमद्भा० १०।२।३१)

प्रभुके भक्तोपर इस सदनुग्रहका मूलाधार है उनके अत्यन्त कृपामय चरणकमल और उनका आश्रय ।

प्रभुकी चरण-रजकी महिमाका अङ्कत उन्हींकी चरणरज-कृपासे सम्भव है। पतिशापप्रस्त अहल्या प्रभुकी चरणरज-कृपासे तपस्याकी मूर्तिमती आकृति हो गर्यी अन्यथा उनका उद्धार होना कठिन था। उनकी स्वीकृति है —

अहो कृतार्थासि जगिवास ते पादाञ्जसंलग्नरजःकणादहम्। स्पृशासि यत्पश्चनशंकरादिभि-

> र्विमृत्यते रन्धितमानसैः सदा॥ (अध्यात्मरा०१।५।४३)

'हे प्रभो ! आपके जिन पदारिवन्दोंकी रज ब्रह्मा-शंकर आदि एकाप्रचित्तसे सर्वदा खोजते रहते हैं, हे जगब्रिवास ! आपके उन्हीं चरण-कमलोंके रजःकणका स्पर्ध पाकर में कृतार्थ हो गयी अर्थात् आपकी कृपामयी चरणद्वारा मेरा उद्धार हो गया।

प्रभुक्ती चरण-रजको प्राप्त करनेके लिये शंकर, ब्रह्मा प्रभृति देवगण एवं भक्तजन तो लालायित रहते ही हैं, भक्तकि रहीमकी दिश्चमें उसी कणको पाने और विश्वाल पशु-योनिसे सूटनेके लिये गजराज भी अपने मस्तकपर सूँद्रसे धृलि कितनी अनुप्रहपरकता चित्रित है रहीमकी भगवस्पदरज-सम्बन्धी इस उक्तिमें !—

भूत श्वरत नित सीस पै, कहु रहीम केहि काज। क्षेष्ठि रज दुनि-पतनी तरी, स्रो हृड्त गजराज॥ (रहीगरत्नावकी १०७)

प्रसुके चरण-कमलपराग (रज )के स्पर्श्वरे पृथ्वी अपनेको कृतार्थ मानती है---

परसि रास पद पदुस परागा। मानति सूमि सूरि निज भागा। ( मानस २ । ११२ । ४)

नित्य गङ्गा-तटपर रहनेवाला और नित्य पदपरा-सम्भूता गङ्गाजीका जल पीनेवाला केवट प्रभुके पदपदाकी रजको अपनी विश्विष्ट सम्पत्ति मानता है। प्रभुक्ते आगमनके द्धनहरू अवसरका द्धपरोग करना पहिता है वह अनके वरणोंको घोनेमें। यचि

वह निवेदन करता है कि भेरी एकमात्र जीविकाखरूपा नीका कहीं रजःस्पर्शेष अहल्याकी तरह नारीकी आकृति न प्राप्त कर छे, पर मूल्में बात तो यह है कि वह प्रभुकी चरणरजको अपने कठवताके गङ्गाजलमें मिलाकर परिवारसिहत पी जाना चाहता है। वह सोचता है कि ऐसा स्वर्णिम संयोग फिर कहाँ मिलेगा । प्रभुकी चिन्सय, भगवत्स्वरूपिणी कृपामयी रज गङ्गा-जलमें मिलाकर पी लेनेपर वह प्रभु (श्रीराम) की लीलाका नित्य परिकर बन गया—

पद पस्तारि जलु पाव करि आपु सहित परिवार। पितरपार करि प्रभुहि पुनि सुदित गयउ छेह पार॥

(मानस २।१०१)

केवटने प्रभुकी चरण-रज-कृपाका पूर्ण रसाखादन किया । उनके चरणोंको घोकर और समस्त परिवारहित ख्वयं चरणा-मृतको पीकर उस रजकुपाके द्वारा अपने पितरोंको भवसागर-से पार कर आनन्दपूर्वक प्रभुको गङ्गाके उस पार उतार दिया। उपर्युक्त प्रसङ्गमें भगवती गङ्गाजी अपने उत्पत्ति-स्थान—प्रभुक्ते अनुग्रहमय नखका दर्शन कर हर्षित हो गर्यो—

पद नख चिरिख देवसिर हरेंची। (मानस २।१००।३)

प्रमुके अनुग्रहमय सौन्दर्यसारसर्वस्य चरण भक्तोंके अक्षय धन हैं। उनकी वन्दनामें महामति विल्वमंगलकी विज्ञति है— मणिन्पुरवाचार्ल चन्दे तत्त्ररणं विभोः। कलितानि यदीयानि लक्ष्माणि व्रज्वीथिषु॥

(श्रीकृष्णकर्णामृत १।१६)
भी स्यामसुन्दर वजरसेश्वर आनन्दकन्द वृन्दावनचन्द्रके
चरणकमलोंकी यन्दना करता हूँ, जो मनोरम (ग्रुम स्वस्तिक, शञ्च, चक्र, वज्ञ, कलश, कमल, अंकुश, सत्त्य आदि ) चिह्नींसे समलंकृत हैं तथा (पद्मराग आदि ) मणियोंसे जटित नृपुर—मझीरकी चन्द्यन ध्वनिसे शिजित, अतिशय मधुर और मनोहर हैं।

प्रसुका श्रीविप्रह कृपामृतसे को मल होकर सदा द्रवित होता रहता है। भगवरप्रेमसे जो आनन्द प्राप्त होता है, यही कृपामृत है। प्राणीके चित्तमें मृतिमान् भगवत्-प्रेमानन्दकी चुष्टि ही कृपा-सुषा कहलाती है। इस प्रेममयी आनन्दस्वरूपिणी कृपामें आकारित प्रसुकी प्राप्ति ही कृपामयी प्रसु-मृतिका साक्षात् दर्शन है। 'प्रसु-सुरित कृपामई है। की बोषणा करनेवाले भक्त प्रसुकी कृपामयी मृतिते यही निवेदन करते हैं कि जिस तरह खाति-नक्षत्रके जलकी कामना चातकः शिद्य करता है। उसी प्रकार मेरा चित्त कृपामृत-मातिकी लाल्या करता है— कृपा-सुधा-जलदान माँगिवो कहीं सो साँच निसोतो। स्वाति-सनेए-सलिल-सुखचाहत चित-चातक सो पोतो॥

(विनयपत्रिका १६१।२)

प्रभुका प्रेमामृत — अनुग्रह उन्हींकी स्वेच्छात्मक कृपा-की देन है। मानसकारने प्रेमको अमृत, विरहको मन्दराचल और भरतजीको गहरा समुद्र कहा है। देवता और षाधुओं के हितके लिये कृपासिंधु श्रीरामने भरत-समुद्र (चिरत)-का मन्थन कर प्रेमामृत — अनुग्रह प्रकट किया—

पेस अभिन मंदर विरहु भरत पयोधि गँभीर। मयि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुवीर॥ (मानस २। २३८)

आशय यह है कि प्रेमामृत—प्रभु-अनुग्रह भक्तचरितसे उद्भृत होता है । भरतपर प्रभुकी कृपा-मूर्तिने पूर्ण अनुग्रह किया । उनकी स्वीकृति है कि कृपानिधानने मुझपर साङ्गो-पाङ्ग अनुग्रह किया—

कृपा अनुमृहु अंगु अचाई। फ़ीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई॥ (मानस २। २९९। ३)

प्रमु 'रसो वे सः'के रूपमें वर्णित हैं । कृपा निस्संदेह 'रस' है, दिव्यतम रस है । रस आस्वादित होता है— 'रस्यते आस्वादते, हति रसः ।' रसका आस्वादन चमत्कारी सुस्त प्रदान करता है । महाकवि कर्णपूरका कथन है—

'''''''चमत्कारि सुखं रसः।'

( अलंकारकौस्तुभ ५ । १२ )

प्रभुकी कृपा चमत्कारपूर्ण दिन्य मुख अथवा आनन्द प्रदान करती है। प्रभु करुणारम-अयन हैं---

रघुपति राजीवनयन सोभातनु, क्षेटि मयन, फरुनारस-अयन चयन-रूप भूप, साई। (गीतावली ७। ३।१)

कमलनयन प्रभु ( श्रीराम ) करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीरवाले, करुणारसके आगार और आनन्दस्वरूप हैं।

प्रभुको भक्तानुप्रह-विप्रह कहा जाता है; क्योंकि वे भक्तोंके परित्राण और दुरात्माओंके उद्धारमें निरन्तर संलग्न रहते हैं। उन्हें सत्युरुषोंके पालन तथा दुष्टोंके निग्रहका यथार्य शान रहता है। वे अनुग्रह-निग्रह—दोनों स्थितियोंमें सबपर कृपा करते हैं, यही उनकी कृपामयता है।

उनकी कृपाकी रीति श्रीरामप्रेम-मूर्ति भरत-जैसे दैन्य-प्रिय भक्त ही समझते हैं। भरतजीकी उक्ति है— मैं प्रशु कृपा शिवि जिसें जोही। हारेहूँ सेक जितावहिं मोही॥ ( मानस २। १५९। ४) प्रभुकी सामान्य कृपा भक्त, सूमि, ब्राह्मण, गौ औ देवताओंके संरक्षणमें तस्पर रहती है। प्रभुके आधि स्रीवोंको उनकी कृपा ही जगाती है—

जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीव।
(विनयपत्रिका ७४। १

सामान्य कृपाके अतिरिक्त प्रभु स्वेच्छासे कृपा करते हैं वे जीवको आज्ञा देकर कार्य (सेवा)पर नियुक्त करते हैं विशाल वटवृक्षके एक पल्लवपर शयन करनेवाले बाल् मुकुन्द भगवान्ने मार्कण्डेय मुनिपर स्वेच्छासे कृपा की । भयंकर प्रलय-द्वय उपस्थित था । प्रभुने कहा—पीने तुमपर कृप की है, तुम मेरे शरीरमें प्रवेश कर विश्राम करो। तुम्हारे निवास की व्यवस्था की गयी हैं)—

भ्रभ्यन्तरं शरीरे में प्रविश्य मुनिसत्तम। भ्रास्स्व मो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया॥ (महाभा० वन० १८८।९८)

प्रभुकी स्वेच्छा-कृपाका अवतरण मुचुकुन्दपर भी हुआ था।
प्रभुने गुफामें प्रवेश कर कहा— भें तुमपर अनुग्रह करनेके
लिये इस गुफामें प्रविष्ट हुआ हूँ । मेरा शरणागत जन—
भक्त किसी भी प्रकारकी चिन्ता करने योग्य नहीं हैं?—

सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतासुपागतः॥ मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोऽईति शोचितुम्। (श्रीमद्गा०१०।५१।४३-४४)

प्रभु भक्तेच्छा-कृपा भी करते हैं। मनु-शतरूपाके तपस्या-कालमें प्रभुने प्रकट होकर भक्तकी इच्छा पूरी की। मनुने प्रभुसे याचना की—'हे दानियोंके शिरोमणे! हे कृपानिघान! मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ।' करणानिषि प्रभुने कहा—'ऐसा ही हो। में अपने समान (दूसरा) कहाँ खोजूँ। स्वयं ही तुम्हारे पुत्ररूपमें प्रकट होऊँगा'— देखि प्रीति सुनि सचन असोछे। पुचमस्तु करुनानिषि बोले॥ आपु सरिस बोजों कहँ जाई। नृप तव तनय होत में आई॥ (मानस १।१४९।१)

शतरूपाने कहा—'राजाने जो वर माँगा है, वह मुझे प्रिय है, पर साथ-ही-साथ आपके निज-जन जो अखण्ड सुख और परम गति प्राप्त करते हैं, वही सुख, वही गति, आपके चरणोमें वही प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन-सहन छूपा फरके हमें प्रदान कीजिये। शतरूपाकी कोमछ, गृह, गनोहर पादय-रचना सुनकर कुपाके समुद्र थगवान्ने फहा—'मुग्हारे धनमें हो कुछ हुएला है; वह स्य रिने तुम्हें दे दिया?— सुनि मृदु गृद् रुचिर वर रचना। कृपासिंधु बोले मृदु घचना॥ जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सोदीन्ह सब संसय नाहीं॥ ( मानल १। १५०। १ )

एकनाथ महाराजने सहस क्रपाके रूपपर प्रकाश हालते हुए कहा है कि भन्तका काम करनेमें भगवान् को लजा नहीं आती । यह अनुभव देखों। पण्डरीके राजा (भगवान पाण्डरंग विडल ) उदार हैं, वे जाति, कुल (पवित्र अथवा चाण्डाल )—किसी भी बातका विचार नहीं करते। मैं आनन्दित होकर उनके शरणागत हूँ—

शकाचीये काजे। देव करितां व काजे। हा तों पहा अनुभव। उदार पण्डरीचा राय ध ध विचारी याती कुछ। ग्रुचि भथवा खांबाक। एका जनार्दनीं शरण। एका सार्वे विवकीण॥

( एकनाथ-वापी )

भवत कवि रहीमने इसी यहन कुपासे प्रेरित होकर कहा है कि उता-वेटिका कोई महस्व नहीं है, फिर भी करुणामय प्रसु उनका प्रतिपाटन करते हैं। ऐसे कृपामयको छोड़कर प्राणी किस्र अन्यकी शरणमें जाय--

असरवेकि विद्यु मूळ की प्रतिपाकत है ताहि। रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि शोजत किरिए काहि॥ (रहीमरतनावरी ७)

प्रभुकी क्रपा-मूर्तिकी बन्दना है—जो आत्माराम होने-पर भी प्रजरमणियों के प्रति हृदयकी प्रेम-प्रवणतासे युक्त हो गये, भक्तीपर कृपा करने तथा असुरोंको मारनेके बहाने और इस छोकमें विहारकी इच्छासे व्रजभूमिमें अवतरित हुए, उन्हीं नवजछबरश्याम आनन्दमय पुरुष (श्रीकृष्ण)की मैं मन्दना करता हूँ—

वजन्तीणां प्रेश्नप्रवगहाद्वो वा किस्रथवा कृपायुक्तो सग्तेष्वजुरनिधनश्चाविषुणः । भपि स्वारमारामो य इह विजिहीपुर्वजमगात् तसावन्दं वन्दे ववजकदजाकोदरनिसम् ॥ ( हरिभक्तिस्प्यतिका १ । २ )

आचार्य शंकरकी उक्ति है—'हे प्रभो! मैं घन्य हूँ, आपकी कृपासे कृतकृत्य हूँ, संशार-बन्धनसे विमुक्त हूँ, नित्यानन्द्स्तरूप और पूर्ण हूँ। अहैत-वेदान्तके सूक्ष्म दार्शनिक धरातलपर विचरण करनेवाले पूर्ण तथा नित्यानन्दस्वरूप होनेका आधार शंकराचार्यने भगवदनुमहको स्वीकार किया है। आत्मिवत्को प्रभु-मूर्तिके अनुम्रहको नितान्त आवश्यकता है, आचार्यके कथनसे यह ध्वनित होता है—

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवप्रहात्। वित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं त्यद्नुप्रहात्॥ (विवेकन्दार्माण ४८९)

इतना ही नहीं, उनका तो प्रभुके अनुप्रदक्ष प्रतिपादन यहींतक है कि जो करोड़ों कामदेवोंसे भी मुन्दर हैं, वाष्ट्रित फल देते हैं, उन दयामागर श्रीकृष्णको छोड़कर युगल नेत्र अन्य किस विषयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं!—

कन्दर्पकोटिसुभगं वाण्डितफल्टरं दयाणंवं कृष्णम्। त्यक्तवा कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्रग्दुमुरसङ्ते॥

( प्रवोधसुधाकर १९१ )

आचार्य निम्बार्कका निवेदन है—'हे हरे ! शास्त्र तथा होकमें यदि चेतन जीव ही आपके समान नहीं है तो आपसे अधिक गुणवाला समर्थ दूसरा हो ही कौन सकता है। अतः में सुधानिषि, कमलनयन, शरणद आपकी शरण महण करता हूँ?—

त्वत्समी यदि ह बास्ति चेतनः फस्त्वदाधिकगुणाकरः प्रभुः। त्वां प्रयामि हारणं शरण्यकं पुण्डरीकनयनं सुधानिधिम् ॥

(क्रण्णतावराज १) आचार्य निम्बार्भकी ंतरह सम्वाचार्यने भी कहा है—
मैं दोनों हाथ उठाकर रापथपूर्वक कहता हूँ कि भगवान्के समान इस चराचर जगत्में कोई नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इस कथनका तात्पर्य यह है कि मध्वाचार्यने भगवान्को परम श्रारण्य स्वीकार किया है। चैतन्य महाप्रभुका निवेदन है कि हि नन्दनन्दन! विषम संसार-सागरमें पड़े हुए मुझ दासको कृपापूर्वक अपने चरणकमलके एक ध्लि-कणके समान समझ कीजियें।—

भिव बन्दतत्त् किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुद्यो । कृपया तव पादपङ्कलियतभूलीसदृशं विचिन्तय ॥ (पद्मावली ७१)

हमें अपने मनको यह कहकर सदा सावधान करते रहना चाहिंगे कि भक्तानुग्रह-विग्रह, प्रभुकी कृपामयी मूर्ति ही नयनों-के लिये दर्शनीय है—

'नयननि निरस्थि कृपाससुद्ध हरि।' (विनयपत्रिका २०५।३)

कुपामय प्रभु—अनुग्रहपति प्रभु अनुग्रह-ही-अनुग्रह है, कृपा-ही-कृपा हैं । कृपामयी प्रभुमूर्ति वन्द्य है, आराध्य है, उपास्य है।

## भगवत्ऋपाके विविध रूप

( लेखन-ठॉ० भी भवधिवारी कालजी कपूर, पम्० ए०, छी० फिक०)

#### परिस्थिति और भगवत्कृपा-

'भगवान् कृपालु हैं, हम कैसे जानें। कृपालु होते तो स्या दमारी यही दशा होती ! जन्म-मृत्यु और आधि-व्याधिका चकर तो लगा ही रहता है-- ऊपरसे यह मँहगाई। और अशान्ति । अभाव, अराजकता भगवान्ने कभी किसी द्रौपदीका चीर बढ़ाया होगा, कभी किसी दिरण्यकशिपुसे किसी प्रहादकी रक्षा की होगी, कभी किसी गजकी पुकारपर वे नंगे पाँव भागे चले आये होंगे उसे माइसे छुड़ानेके लिये। पर आज जब एक नहीं अनेकों दुर्योधन और प्राह उद्यत हैं हमें नंगा करके निगल जानेके लिये । हमारा संकट देखकर न तो उन (परमात्मा) का हृदय पसीजता है, न हमारी पुकार ही उनके कानमें गूँजती है। भगवान्को कैसे लगते होंगे ये शब्द ! वे भक्तवरसल भक्तोपर क्रपा करना उनका सहज-स्वभाव है। वे सदा वही करते 🖏 जो उनके भक्त चाहते हैं। शक्तोंकी वाञ्छा पूर्ण करनेके अतिरिक्त उनका और कृत्य ही क्या है !---

कृष्ण सेई सत्य करे, जेई माँगे मुखा। भक्तवाञ्छा पृति विनु नाहि अन्य कृत्य॥ (नै० न० २ । १५ । १६६)

भगवान्की कृपा भी उनके खरूपकी तरह न्यापक है। सामान्य पुरुष उन्हें निष्टुर भले ही कहें, पर भगविद्धश्वासी पुरुषोंकी दृष्टि जिधर भी जाती है, उधर उन्हें केवल कृपाकी वृष्टि ही होती दीखती है। उनकी कृपासे ही सूर्य और चन्द्रमा नियमित समयपर उदित होकर प्रकाशका विस्तार करते हैं, पवन आन्दोल्जित होता है, वादल वृष्टि करते हैं, अगिन उष्णता प्रदान करती है, पृथ्वी अन्न उपजाती है, वृक्षोंमें पृष्प खिलते हैं, फल लगते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वभावके अनुसार कुछ निश्चित नियमोंका पालन करता है। यदि अगि, जो आज उष्णता प्रदान करे और दूसरेमें शीतलता; जल, जो आज शीतल है, एक क्षणमें शीतल हो, दूसरे क्षणमें उष्ण, ओविष्याँ, जो आज एक स्थितिमें

हमारे प्राणोंकी रक्षा करती हैं, उसी स्थितिमें कभी प्राण-घातक हो जाती तो क्या जीवन सम्भव हो सकता था ! क्या प्रशृतिकी नियमबद्धताऔर एकरूपता( Uniformity of nature ) भगवान्की कृपाछताका सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है !

जो लोग भगवान्को संसारके दुःख-दर्द, अभाव-अद्यान्ति और जन्म-मृत्युका कारण मानकर निष्ठुर टहराते हैं, वे यह नहीं जानते कि सुखकी अपेक्षा दुःखमें, भावकी अपेक्षा अभावमें और अमरत्वकी अपेक्षा मृत्युमें भगवान्की ऋषा अधिक है। सुख जीवको मोहकी नींद सुलाता है, दुःख जगाकर रखता है; सुख उसे भगवान्से विमुख कर अद्यान्त बनाता है, दुःख भगवान्की ओर उन्मुख कर द्याश्वत सुख और द्यान्तिका मार्ग प्रदास्त करता है।

यदि सांसारिक सुख जीवके लिये हितकर होता तो में कुन्ती भगवान् श्रीकृष्णसे दुःखका वरदान क्यों मॉंगतीं ? यदि स्थाव अहितकर होता तो ईसामसीह क्यों कहते कि 'ऊँटका सूईके छेदमें प्रवेश पाना सम्भव है, पर सम्पन्न व्यक्तिका संस्थान सामस्थे पार होना कठिन है ११ यदि ऐश्वर्य-भोग कल्याणकारी होता तो रावण और हिरण्यकशिपु दुराचारी क्यों कहलाते ?

#### अवतार और भगवत्कृपा—

भगवान् केवल अप्रत्यक्ष रूपसे विश्वकी समुचित व्यवस्था करके ही जीवोंपर कृपा नहीं करते, प्रत्युत वे कृपापूर्वक प्रत्येक युगमें प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट होकर भी भू-भार-हरण करते हैं। ऐसा कौन-सा विशेष कारण है, जिसके लिये उन्हें खयं अवतरित होना पड़ता है!

चैतन्य-चिरतामृतकार श्रीकविराज कृष्णदास गोस्वामीका कहना है कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण भू-भार-हरणके लिये अवतिरत नहीं होते । यह कार्य तो आनुपङ्गिक रूपछे उनके अंश क्षीरोदशायी विष्णुद्वारा सम्पन्न हो जाता है (चै० च० १।४।१२)। क्षीरोदशायी विष्णु श्रीकृष्णके अभ्यन्तर रहकर उन्होंके अङ्ग-प्रत्यङ्गद्वारा असुर-संदारिह कार्य करते हैं। लगता है कि श्रीकृष्ण स्वयं यह

कार्य करते हैं, पर वास्तवमें असुर-संहारादिद्वारा युग-धर्म-प्रवर्तन उनका कार्य नहीं है और इस कार्यके लिये वे अवतीर्ण होते भी नहीं, उनके अवतीर्ण होनेका रहस्य कुछ और ही है। कुन्तीदेवीने कुरुक्षेत्र-युद्धके पश्चात् श्रीकृष्णके द्वारका जानेके पूर्व अपने स्तवनमें इस रहस्यका उद्घाटन करते हुए कहा है कि श्रीकृष्णका अवतरण भक्तियोगविधानार्थ होता है (श्रीमद्धा० १।८।२०)। उनका तात्पर्य उस भक्तियोगसे नहीं, जिसका लक्ष्य सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त करना है; अपितु रागानुगा-भक्तिसे है, जिसका लक्ष्य प्रेम-रूप धनकी प्राप्ति है।

रागानुगा-भक्तिका प्रचार कर प्रेम-दान करनेके लिये श्रीकृष्ण इतने उत्किण्ठित क्यों रहते हैं ? इसीलिये कि वे परम-करण हैं । करणत्वके कारण जीवको रागानुगा-भक्तिद्वारा उस योग्यताको प्रदान करनेकी उनकी व्याकुलता स्वाभाविक है, जिसके द्वारा वह उनके असमोर्ध्व माधुर्यका आस्वादन कर परमानन्द प्राप्त कर सकता है—उस माधुर्यका जो स्थावर-जङ्गम सभीके चित्तको आकर्षित करनेकी सामर्थ्य रस्वता है, जिसके लिये आत्माराम मुनिगण भी लालायित रहते हैं, जिसके लिये आत्माराम मुनिगण भी लालायित रहते हैं, जिसके लिये लक्ष्मी भी तरसती हैं और जिसके आस्वादनका लोभ स्वयं श्रीकृष्णको भी हो आता है (चै॰ च॰ २।२१।८६–८८)। उनकी व्याकुलता स्वाभाविक इसलिये भी है कि उनकी कृपाके विना जीवके लिये उस योग्यताको प्राप्त करनेका कोई अन्य उपाय ही नहीं है (चै॰ च॰ २।२४।१३५)।

श्रीजीवगोस्वामीजीने इस वातपर विशेष बल दिया है कि भक्ति श्रीकृष्णकी आह्लादिनी प्रधाना स्वरूप-श्राक्तिवृत्ति है और भगवान्के स्वरूपमें ही उस (भक्ति)की स्थिति है । भगवान् स्वयं ही जीवके हृदयमें भिक्तिका संचार करते हैं । जीवको ज्ञान-कर्म-योगादि—किसी साधनसे उस भक्तिको प्राप्त करनेमें कठिनता होती है, परंतु वह केवल श्रीकृष्ण-कृपासे उसे सरल्तारे प्राप्त कर सकता है—

ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान् जीव। गुरु-कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति-लता-बीज॥ (चै० च०२।१९।१३३)

सचमुच भक्ति-प्राप्तिका कोई अन्य साधन है ही नहीं; भक्ति स्वयं ही साधन भी है और साध्य भी । जिस प्रकार साधन-भक्ति भगवानकी कृपासे प्राप्त होती है, उसी प्रकार साधन-भक्ति भी उन्होंकी कृपासे उपलब्ध होती है। भक्तिके जितने भी साधन और उपकरण हैं, वे प्रपञ्चात्मक (जगत्के-से) दीखनेयर भी प्रपञ्चातीत और भगवानकी स्वरूप-हाक्तिके कृपाप्रसाद हैं। अवण-कीर्तनादि साधनकी जितनी भी क्रियाएँ हैं, सब श्रीकृष्ण-कृपासे ही सम्भव हैं—

'कृष्णेरे भजय ।'

(चै० च० २। २४। १४३)

कुन्तीदेवीके सावनसे श्रीकृष्ण-अवतरणके एक अन्य रहस्यका भी उद्घाटन होता है। उन्होंने कहा है-'हे भगवन्! जिसके नाम-स्मरणमात्रसे सारे अपराध दूर हो जाते हैं, वही तुम (गोपी यशोदाकी दहीकी हॅंडियाँ तोड़ देनेके कारण) अपनेको अपराधी मानते हो, भय भी जिससे भयभीत होता हैं, वहीं तुम (माया-बन्धनसे मुक्ति देनेवाले होनेपर भी ) रज्जु-बन्धनसे भयभीत हो--नेत्रोंसे कजल-मिश्रित अश्रु-विसर्जन करते हुए नीचा मुँह किये खड़े हो जाते हो । तुम्हारी उस समयकी छविका स्मरण कर में विमुग्ध हुए बिना नहीं रहती। रपष्ट है कि श्रीकृष्णको प्रेम-वश्यता स्वीकार कर भक्तके प्रेम-सुधा-आस्वादनमें जो सुख मिलता है, वह उन्हें अपनी भगवत्ता और अपने ् आनन्दस्वरूपसे भी नहीं मिलता। प्रेमका अगाध समुद्र भगवान् श्रीकृष्णकी भगवत्ता, विभुता और अचिन्त्य शक्तिमत्ताको अपने अतल-तलमें समेटकर उन्हें यशोदाके वात्सल्य-अमृतका आस्वादन करनेका सुयोग देता है। इस रसका आस्वादन करना भी रसिकशेखर श्रीकृष्णकी लीलाका एक उद्देश्य है।

ब्रह्माजीने भी देवकी-गर्भस्य श्रीकृष्णकी स्तुति करते समय कहा— 'हे भगवन् ! विनोद अथवा छीछाके अतिरिक्त आपके अवतरणका कोई अन्य कारण मेरी समझमें नहीं आता (श्रीमद्भा० १०।२। ३९)। छीछा भगवान् और उनके छीछा-परिकरोंको आनन्द-विभोर कर देती है। अप्रकट छीछामें श्रीकृष्ण अपने नित्य परिकरोंकी प्रेम-सुधाका आस्वादन करते हैं और विशेष कृपावश प्रकट छीछामें संसारके बद्ध जीवोंको भक्तिका दान कर प्रेम-रसका आस्वादन करते हैं। जीवोंको भक्तिका दान कर उनके प्रेमरसका आस्वादन करना भगवान्के अवतारका एक विशेष कारण है। भक्तके

स्दयमं निक्षिता हादिनी ( शक्ति ) के आनन्दकी चमत्कारिता भगवान् के स्वरूपमें स्थित अर्थात् स्वरूपगत हादिनी के आनन्दकी अपेक्षा कहीं अधिक है; जिस प्रकार वंशीवादककी वंशीध्वनि उसकी अपनी ही फूत्कारके सिवा और कुछ नहीं है, पर वंशी-रन्धोंमें प्रवेश करते ही यह इतनी मधुर हो जाती है कि वंशीवादक स्वयं भी विमुख हो जाता है, उसी प्रकार भगवान्की हादिनी-शक्ति भक्तके हृदयमें निक्षिप्त होनेपर एक अपूर्व आनन्द-चमत्कारिता धारण कर लेती है, जो भगवान्कों भी विमुख कर देती है।

जिस प्रकार वात्सल्यमयी माँ अपने शिशुको स्तनपान कराकर उसे तृप्त करती है और स्वयं भी तृप्त होती है, उसी प्रकार करणाकर भगवान् अपने भक्तोंको तो धन्य करते ही हैं, स्वयं भी धन्य होते हैं। भक्तके प्रति कृपा कर वे उसपर अनुम्रह करनेका भाव रखते हों, ऐसा नहीं, यदि भक्त उनके अनुम्रहको स्वीकार कर ले तो वे अपने-आपको ही अनुग्रहीत अनुभव करते हैं। भिन्न-भिन्न रुचिके भक्तोंके लिये वे भिन्न-भिन्न रूपोंका विस्तार करनेकी कृपा करते हैं और उनके थोड़ा भी उन्मुख होनेपर उलटा अपने आपको उनका मूणी मानते हैं।

जीवोंकी वद्वावस्थामें भी उन्हें अपनी सेवा-पूजाका अवसर प्रदान करनेके लिये ही वे प्रपञ्चात्मक जगत्में मूर्तरूपसे प्रकट होते हैं, गोलोकके मणिमय निकुझोंको छोड़कर भक्तकी हूटी-फूटी झोपड़ीमें रहते हैं, प्रपञ्चात्मक जगत्के सभी वन्धनोंको स्वीकार करते हैं, गर्मी, जाड़ा, वर्षा, भूख, प्यास और अनेक प्रकारकी यातनाओंमें रस लेते-से दीख पड़ते हैं और यदि किसी अनुरक्त भक्तके पाले पड़ जायँ तो उसके शासनमें रहकर उसकी डाँट-फटकार भी सहते हैं। फिर भी उसकी प्रेम-सेवा स्वीकार कर उसका अनुग्रह मानते हैं।

श्रीमद्भागवतादि अपने वास्त्रयावतारों ( मधुर छीछा-कथाओं)के रूपमें तो वे प्रकट ही रहते हैं, जो जीवोंको संसार-सागरसे पार करनेके छिये सेतु-स्वरूप हैं। पर जो छोग उनकी इस कृपाको स्वीकार कर उनकी छीछा-कथाओंका श्रवण-कीर्तन करनेकी इच्छामात्र करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञतावदा वे उनके हृदयमें स्वयं आवद्ध हो जाते हैं—

सचो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः ग्रुश्रृषुभिस्तःक्षणात्। (शीमद्रा०१।१।२)

## धाम और भगवत्कृपा—

धामरूपमें प्रकटित होकर तो वे अपने कृपा-वसनको मूतलपर विछाये रखते हैं, जिससे वे लोग जिनसे किसी प्रकारका भजन-साधन नहीं वनता, यदि केवल उनके धाममें आकर पड़ जायँ तो धाम अपने अचिन्त्य प्रभावसे उन जन्म-जन्मान्तरके पापोंका मार्जन कर उन्हें अपनी अपार दैं सम्पत्तिका अधिकारी वना देता है। पर जो लोग उनकी इक्ष्मासे आकृष्ट होकर श्रद्धापूर्वक धामकी शरण लेते हैं भगवान् उनका भी आभार मानते हैं; क्योंकि वे भगवान्की ह जीवोद्धाररूप एक साध पूरी करते हैं। भगवान्की अपनं उक्ति है कि वे अपने भक्तोंके पीछे फिरते रहते हैं, जिसं उनके चरणोंकी रज उड़कर उनके रूपर पड़े और वे धन हो जायँ—

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूर्ययेत्यङ्घिरेणुभिः। (शीमद्रा०११।१४।१६

धामरूपमें भक्तोंको अपने वक्षःखलपर धारण कर वे अपने इस साधको सहज ही पूरी कर अपनेको धन्यातिधन्य मानते हैं। नाम और अधवत्कपा—

नामरूपमें उनकी कृपाके विषयमें जितना भी कहा जाय, थोड़ा है। नाममें उन्होंने अपनी सारी कृपा-राक्ति कृट-कृटकर भर दी है। नाम-स्मरणका साधन भी कितना सरल कर दिया है; इसमें न देशका कोई नियम रखा है, न काल का, न पात्रताका। नाम-स्मरणकी कोई लंबी अवधि भी निर्धारित नहीं की है। केवल एक बार श्रद्धापूर्वक और निरपराधमावसे नाम लेनेसे जीवके सभी पापोंका नाश हो जाता है और उसमें भिक्तका उन्मेष हो जाता है—

एक कृष्णनाम करे सर्व पाप नाश।
प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश॥
(चै०च०१।८।२२)

इतनी कृपा करनेपर भी वे स्वयं कृतज्ञ होते हैं उर व्यक्तिके प्रति,जो केवल एक बार उनका नाम स्मरणकर लेता है–

सकृत् संकीर्तितो देवः स्मृतो वा सुवितदो नृणाम्। कृतज्ञोऽसौ घृणी दाश्वत् स कर्यं वा न संस्मृतः॥ ( विद्यासोत्सव)

कैसी विलक्षण, कैसी मधुर, कैसी रसमयी छूपा है रसिक-दोखर श्रीकृष्णकी !

## विपत्तिमें भगवत्कृपा

( लेखक-शिहर्षदराय प्राणशंकर बधको )

सम्राट् फिलिपके जीवनका एक प्रसङ्ग है। एक दिन वह राजमहलकी छतपर खड़ा था। उसी समय उसने देखा कि एक कैदीको फाँसी दी जा रही है। वह बोल उठा—'हे भगवन्! मुझपर आपकी कैसी महती कृपा है! मैं आज राजगदीके महान् सुखको भोगता हूँ और उस मनुष्यको फाँसीके तख्तेपर लटकना पड़ रहा है!' पीछे ही खड़े फिलिपके गुसने यह बात सुनी और वे बोले—'राजा! तू भूल रहा है, परमात्माकी जो कृपा तुम्हें राज्यकी यह सुख-सम्पत्ति देनेमें है, वही कृपा इस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेमें भी है। —कैसा महान् सत्य है! मनुष्यको सौंसीपर लटकानेमें भी है। —कैसा महान् सत्य है! मनुष्यको सौंसित, संकीर्ण और संकुचित दृष्टि लोकिक सुखोंमें भगवान्की कृपाका अनुभव करती है और दुःखोंमें उनकी अकृपा देखती है। भगवत्कृपाकी तो अनवरत वर्षा हो रही है। हमारे सीमित विचारोंके कारण हमें उसकी अनुभृति और साक्षात्कार नहीं हो पाता।

हमें भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा नहीं करनी है, अपित उसकी ध्रमीक्षा, करनी है। प्रतीक्षा तो उसकी की जाती है, जो प्राप्त नहीं है। भगवत्कृपा तो सदा-सर्वदा प्राप्त है और समीक्षा प्राप्त वस्तुकी ही होती है।

परमात्मा खयं मङ्गलखरूप हैं—

मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः। मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः॥ (गरुडपु० उ० ख० ३५ । ४६ )

मङ्गलखरूप भगवान् कभी अमङ्गल नहीं करते । विष्णु-सहस्रनामस्तोत्रमें भगवान्के स्वस्तिद्द, स्वस्तिकृत्, स्वस्ति, स्वस्तिमुक्, स्वस्तिदक्षिण आदि मङ्गलप्रद नाम हैं । तद्नुरूप परमात्माका प्रत्येक विधान भी कल्याणप्रद ही होता है । ये मङ्गलमय विष्णु सर्वव्यापक हैं। जीवन और मृत्युमें, मित्र और श्रातुमें, रोग और आरोग्यमें, धनकी प्राप्ति और हानिमें, मान और अपमानमें —हमें सर्वत्र मङ्गलस्वरूप परमात्माके ही स्पर्शका अनुभव होना चाहिये । इसीलिये गीताङ्गलिके कवि शीखीन्द्रनाथ टाकुरने भावविभोर हो गाया है—१६ परमात्मन् ! मुझे वह शक्ति दो, जिसके द्वारा में जीवनके सारे स्वाँगोंको प्रेमद्वारा अपना सक् —चाहे कोई प्रसङ्ग आनन्दका हो या शोकका, लामका हो या हानिका, उदयका हो या अस्तका þ

नरसी मेहताके पुत्र शामलशाहकी मृत्यु हो गयी है और वे गाते हैं—

भल्लं थयुं भांगी जंजाल, सुखे भजीशुं श्रीगोपाल।
'अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, अन सुखसे श्रीगोपाल-का भजन करूँगा। वे कहते हैं----

'जे गम्युं जगत गुरुदेव जगदीशने ते तणे खरखरो फोक करवी।

आपणो चिंताओ अर्थ कई नवसरे, उगरे एक उद्देग धरवो ॥'

'जगत्में जिससे स्नेह था, उसे गुरुदेव जगदीशने ले लिया। अब मेरी चिन्ताका कोई विषय नहीं रह गया। एक उद्देगसे छुटकारा मिला।

तुकारामजीकी पत्नी बड़ी उग्र-स्वभाववाली और कर्कशा थी। इसके लिये तुकारामजी भगवान्का आभार मानते और कहते कि पत्नीके प्रतिकृल होनेसे उसके जालमें न फँसकर में सुगमतापूर्वक परमात्माको प्राप्त कर सका। एकनाथजीकी पत्नी अनुकृल स्वभावकी थी तो उन्होंने प्रभुका आभार इस रूपमें माना कि उनकी पत्नी उनके साधन-मार्गमें सहायक बनी। इस प्रकार नरसी मेहताने पुत्रकी मृत्युमें, तुकारामने प्रतिकृल पत्नीकी प्राप्तिमें और एकनाथजीने अनुकृल पत्नीकी प्राप्तिमें परमात्माके अनुग्रहका ही दर्शन किया।

किसा गौतमीका इकलौता पुत्र मर गया । वह शोकाकुल हो भगवान् बुद्धके पास आयी और दीक्षित हुई । 'त्रिपिटक' प्रत्थमें भिक्षुणी पटाचाराकी वड़ी प्रशंसा है। उसके केवल एक प्रवचनसे पाँच सौ ख्रियाँ भगवान् बुद्धसे दीक्षित होकर भिक्षुणी बन गर्यो । पटाचाराका पूर्व-जीवन देखिये—उसने अपने माता-पिताकी आज्ञाके विरुद्ध अपनी पसंदसे विवाह किया। वह बहुत दूर देशमें रहने चली गयी। दो पुत्रोंका जन्म होनेके बाद एक दिन वह माता-पितासे मिलने चली। पित और वालक उसके साथ थे। मार्गमें जंगल पड़ा। उसके पितको एक सर्पने डँस लिया और वह मर गया। एक नंगली जानवर

उसके एक पुत्रको उठा ले गया । उसका वड़ा पुत्र एक हााड़ीमें प्रवेश कर उसीके भीतर ही छत हो गया । वह हताश होकर हृदय-द्रावक विलाप करती हुई आवस्तीमें अपने माता-पिताके घर पहुँची । वहाँ खबर मिली कि उसकी अनुपस्थितिमें उसके पिताका घर गिर गया और माता-पिता दोनों उसीमें दव गये । शोकातुर पटाचारा भगवान् बुद्धकी शरणमें गयी । तथागतने उसे सांसारिक सम्बन्धके मिथ्यात्व-का परिज्ञान कराया, शाश्वती शान्ति और सुख-दुःखसे परे जीवनकी अविनश्वर स्थितिसे उसे सम्यक् प्रबुद्ध किया । त्रितापकी उप्रतम ज्वालाओंसे दग्ध पटाचाराको भगवान् तथागतके शब्दोंसे परम शान्ति और समाधान प्राप्त हुआ ।

वचपनसे ही संत रिवयाने अनेक स्नेही जनोंके अवसान, भीषण दिरद्रता, रोग, गुलामी आदिको बिना धवराहर, सहज ही हँसते-हँसते सहन किया। भगवान्की करुणा, कृपा और न्यायप्रियताके विषयमें शङ्का करना भक्ति-मती रिवयाके विचारसे मूर्खता और अश्रद्धाकी सीमा थी।

जो विपत्ति परमात्माका अखण्ड स्मरण कराती है, वह अभिशाप नहीं, वरदान हैं; अकृपा नहीं, अनुग्रह है ।

नारदपञ्चरात्रमें खयं परमात्माके वचन हैं— देशत्यागो महान् व्याधिर्विरोधो बन्धुभिः सह । धनहानिरपमानं च मदनुग्रहरूक्षणम् ॥

'देशत्याग, महान् रोग, बन्धु-बान्धवोंसे विरोध, धन-हानि और अपमान—ये मेरी कृपाके लक्षण हैं।

इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें भगवान्की उक्ति है— यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः । ततोऽधनं त्यजनत्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् ॥ स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धनेहया। मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहस्॥

(१० 1 ८८ 1 ८-९)

'जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका धन धीरे-धीरे हर लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे-सम्बन्धी उस दु:खाकुलको छोड़ देते हैं। पुनः जब उसका धनप्राप्तिका सारा प्रयत्न निष्फल हो जाता है और उधरसे उसका मन विरक्त हो जाता है, तब वह मेरे प्रेमी भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे सम्बन्ध स्थापित करता है। उस समय मैं उसपर कृपा करता हूँ।

भगवान् श्रीकृष्णने इन्द्रकी मानहानि करते समय कहा---

मया तेऽफारि मघवन् मलभङ्गोऽनुगृह्णता।
मद्नुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिया भृशम्॥
मामैश्वर्यंश्रीमदान्यो दण्डपाणि न पश्यति।
तं अंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्॥
(श्रीमझा० १०। २७। १५-१६)

'इन्द्र ! तुम अपने ऐश्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे उन्मत्त हो रहे थे, इसिलये तुमपर अनुम्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ-भक्त किया है, जिससे तुम नित्य-निरन्तर मुझे स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे अंधा हो जाता है, वह मुझ दण्डपाणिको नहीं देखता। मैं जिसपर अनुमह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य-भ्रष्ट कर देता हूँ।

हमलोग परमात्माके कल्याणकारी संकेतोंको समझ नहीं पाते। मनुष्य परमात्माकी इच्छामें अपनी इच्छा मिला दे तो वह सदाके लिये सुखी हो सकता है। महात्मा खीष्ट कहते हैं— परमेश्वरकी इच्छासे बढ़कर कुछ नहीं है, उससे कम भी कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं।

यद्यपि प्रभु हमारी आवश्यकताओंको जानते हैं, फिर भी अज्ञतावश हम अपनी आवश्यकता उन्हें सूचित करें तो जो उत्तर हमारे लिये सबसे हितकर है, उसको प्राप्त करनेके लिये सर्वज ईश्वरपर मरोसा भी करना चाहिये।

विपदः सन्तु नः शम्बत्तत्र तत्र जगहरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

(श्रीमङ्गा० १।८।२५)

'हे जगहुरो ! हमारे ऊपर सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आवें; जिससे कि हमें फिर संसारकी प्राप्ति न करानेवाला आपका दुर्लभ दर्शन मिलता रहे ।

### कल्याण

## 'भक्तोंकी करुण पुकार सुन—तुम विविध रूप धर आये'



राजर्षि सत्यवतपर कृषा [ पृष्ठ ४•९



वराह्मगवान्का प्राकट्य [ पृष्ठ ४१३



हिरण्याक्ष-उद्धार [ १९४ ४१४



गर्भस्थ मह्नाद्पर देवर्षि नारदकी छपा [ एष ४१५

### कल्याण 🚃

### 'भक्तोंकी करुण प्रकार सुन—तुम विविध रूप धर आये'



विषधर सर्पौके बीच भक्त प्रद्वाद [ पृष्ठ ४१६

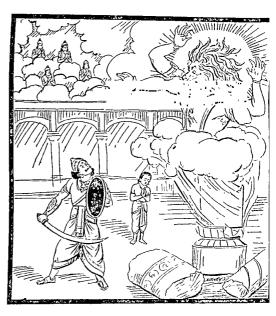

नृसिंहभगवान्का प्राकट्य [ पृष्ठ ४१६



द्विजवर कश्यप पवं देवी अदितिपर रूपा [ पृष्ठ ४१८



दैत्यराज विलपर वामनभगवान्की छपा [ १५ ४२०

## दुःखमें छिपी भगवत्कृपा

प्राचीन कालकी बात है, एक महात्मा थे, जो भगवान्का दर्शन करनेके साथ-साथ उनसे वार्तालाप भी करते थे। एक दिन एक गरीब भक्त उन महात्माके पास उपस्थित होकर कातर स्वरमें कहने लगा—'महाराज! मैं अत्यन्त दरिद्र हूँ और प्रतिदिन और अधिक दरिद्र ही होता जाता हूँ; अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तीन-चार दिन हुए, मेरी फूसकी होपड़ी भी जल गयी। अब तो मैं राहका भिखारी हो गया हूँ। प्रभु जिसे देते हैं, उसे भलीमाँति देते हैं और जिसका लेते हैं, उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, इसका क्या कारण है १ यह जाननेके लिये मैं आपके पास आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप प्रभुके प्रिय भक्त हैं और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं, इसलिये आप मेरा संशय अवश्य दूर करनेकी कृपा करेंगे।

महात्मा उस गरीब भक्तकी बात सुनकर मन-ही-मन विचार करने लगे कि इसकी बात तो सन्व है, संसारमें प्रायः ऐसा ही देखनेमें आता है । इसकी मीमांसा भी अवश्य होनी चाहिये । इस प्रकार मनमें सोचकर उन्होंने उस गरीब भक्तसे कहा—'अच्छा, अब तुम जाओ, मैं समयपर भगवानसे इस विषयमें प्रश्न करूँगा ।' वह गरीब भक्त चला गया । अवसर पाकर महात्माने एक दिन प्रभुसे पूछा—'प्रभो ! आप तो असीम दयाछ, न्यायकारी, गरीबनिवाज, दीनदयाछ, दीनवन्धु और भक्तोंका योग-क्षेम वहन करनेवाले हैं, तथापि भक्तोंको इतना दु:ख क्यों देते हैं !'

प्रभुने कहा—'इसका उत्तर हम पीछे देंगे, पहले तुम मेरा एक काम करो । मुझे एक ईटकी आवश्यकता है, उसे शीघ्र ले आओ ।' महात्मा यह सुनकर ईट खोजने चले गये । शहरमें जाकर देखा तो ईटनिर्मित भन्य अञ्चलिकाएँ, महल तथा सेटोंके नाना प्रकारके बँगले हैं, किंतु उनमेंसे ईट निकालनेकी उनकी इच्छा नहीं हुई । तत्पश्चात् निर्धनोंकी वस्तीमें गये। वहाँ देखा कि एक गरीवका घर आधा गिरा हुआ है और शेप भी गिरनेवाला है। महात्मा उस टूटे हुए घरमेंसे एक ईट लेकर भगवान्के पास उपस्थित हुए। भगवान्ने पूछा—'वताओ यह ईट तुम कहाँसे लाये?

महात्माने उत्तर दिया—'अमुक मुहल्लेके अमुक गरीव मनुष्यके आधे गिरे हुए मकानमेंसे यह ईट लाया हूँ।' यह सुनकर भगवान् बोले—'यह तो तुमने अच्छा नहीं किया, जो उस शहरके धनी लोगोंकी सुन्दर-सुन्दर अङ्गालिकाओंके रहते हुए भी एक गरीवके अर्ध-भगव गृहमेंसे ईट निकाल ली !' महात्माने कहा—'प्रमो ! सुन्दर-सुन्दर मकानोंमेंसे यदि एक ईट निकाल लेता तो उनका सौन्दय विगड़ जाता। अतः मैं ऐसा न करके एक अर्ध-भगन मकानमेंसे ईट निकाल लाया हूँ। इतना ही नहीं, इस ईटके निकालते ही शेष मकान भी गिर पड़ा, अब उस स्थानपर नवीन मकान तैयार होगा।

यह मुनकर भगवान्ने कहा—'भक्तका सर्वस्व हरण करनेमें मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है। मक्तोंको अधिक देनेके लिये ही मैं उनका अन्य ले लेता हूँ, उनको अच्छा देनेके लिये ही उनसे बुरा लेता हूँ, उनको निश्चित्त देनेके लिये ही प्रश्चित्तसे दूर कर देता हूँ और उनको मुक्ति देनेके लिये ही उनके पाससे माया हटा लेता हूँ। यह भक्तकी परीक्षा है। इसमें जो उत्तीर्ण होता है, वही मेरा विशेष कुपापात्र होता है।

महात्माने उस गरीव भक्तको भगवान् हे इस उपदेशका अभिप्राय समझाकर उसका संशय दूर करते हुए कहा— वत्स ! याद रखो, प्रभु सुख देने और हमें अपनानेके लिये ही दुःखका दृश्य दिखाते हैं । इस दुःखमें ही भगवत्कृपा छिपी है । वर्तभानमें ही दुःखका फल सुख मिल जाय, यह निश्चित नहीं है; किंतु इससे पापोंका नाश होकर जीव भगवत्-सम्मुख हो सकता है, पवित्र तो वह निःसंदेह होगा ही । यही भगवत्कृपा है ।\*

#### विपत्ति या भगवत्ऋपा

( लेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री, एम्० ए०, साहित्यरत )

भक्तोंके उपाख्यान मानो विपत्तियोंके निरङ्करा नर्तनकी कथाएँ हैं, किंतु ऐसी प्रत्येक कथामें करणामयकी उपिख्यित भी अनिवार्य हो जाती है। इस प्रकार देखें तो विपत्ति भगवान्के प्रकट होनेकी भूमिका है। मानव विपत्तिप्रस्त होकर दुःखी हो जाता है और कभी-कभी इस बातके रहस्य (कि यह विपत्ति पुराने पापोंको नष्ट करके भगवत्प्राप्तिमें सहायक है)को न समझनेके कारण अनात्मवादी भी वन जाया करता है; फिर विपत्तिमय होकर उसे दासवत् भोगता है। वह विपत्तिके सौन्दर्य और गुणोंको पहचान नहीं पाता। यदि विपत्तिमें पाप-प्रक्षाळनकी शक्ति न होती तो भगवान् अपने भक्तोंके छिये उसका विधान कहापि न करते।

विपत्ति दुःखकर इसिल्ये प्रतीत होती है कि हम सुखके लिये अधिकार बुद्धिसे लालायित रहते हैं और विपत्तिके सामने दासकी तरह असहाय भावसे समर्पित हो जाते हैं। उस समय हमारा विवेक कुण्ठित हो जाता है। दुःखद स्थितिको हम विपत्ति मानते हैं, परंतु वास्तविक विपत्ति तो वह सम्पत्ति ही है, जिसके वशीभूत हो हम भगवानको भूलकर अनाचारमें लिस हो जाते हैं। वह सम्पत्ति किस कामकी, जिसमें व्यक्ति स्वार्थीं, मोहान्ध और राक्षस वन जाय!

परमेश्वरकी सृष्टिमें कोई भी वस्तु नितान्त अनुपयोगी अतएव अमङ्गलकर नहीं है। विपत्तिके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। भगवान्की अकारण-करणाका साक्षात्कार करनेके लिये विपत्तिसे बढ़कर अन्य कोई माध्यम नहीं। उस विपत्तिको हम अग्रुभ कैसे मानें जो हमें निरिधमान बनाती है, कातरभावसे युक्त कर भगवान्की शरणमें ले जाती है और हुःखियोंके प्रति सहजरूपसे संवेदनशील बनाती है। विपत्ति व्यक्तिको निर्मल करती है, उसके दुष्कमोंको भोगरूप देकर नष्ट करती है और भविष्यमें पापींसे बचनेका क्रियात्मक उपदेश देती है।

प्रायः देखा जाता है कि भगवान्के भक्त विपत्तियोंसे पीड़ित और दुःखग्रस्त रहते हैं। ऐसे घटनाक्रमोंको लेकर कुछ लोग भक्तोंका उपहास करते हैं और भगवान्के प्रति अविश्वास भी प्रकट करते हैं। इसे युगका प्रभाव कहें या लोगोंकी अन्यज्ञता । वस्तुतः विपत्तियाँ भगवान्की दी हुई वरदान हैं । भक्तपर विपत्ति आनेका रहस्य ही यह है कि भगवान् अपने आनेसे पहले भक्तको स्वच्छ एवं पवित्र कर देना चाहते हैं। जो विपत्तियोंको देखकर घवराते और रोते हैं, वे उनसे लाभ कैसे उठा एकते हैं?

यह प्रकृतिकी व्यवस्था है, जो व्यष्टि एवं सम्हि-स्तरपर उभयथा कार्यरत है। प्रत्येक युगमें विपित्तयोंका प्रसार होता है और जब विपद्गस्त जन-समुदाय शरण होकर भगवानको पुकारता है, तब परम पुक्ष प्रकट होते हैं। भगवानको स्वरूप विपित्तमें आभासित होने लगता है। वे इतने करण और भक्त-दुःख-कातर हैं कि अनन्तकोट ब्रह्माण्डके नियन्ता, सर्वसमर्थ और निर्पेक्ष होकर भी मक्तकी आर्त पुकारपर वराह, नृसिंह-जैसे नानाविष रूप धारण कर लेते हैं। वे भक्तकी पीड़ासे कराह उठते हैं।

भगवान सर्वसमर्थ हैं और कृपा उनकी शक्ति है। अज्ञरणज्ञरण और अकारण-करुणामय भगवान्के पास कपा-ही-कपा है, मज़ल-ही-मज़ल है, शुभ-ही-शुभ है। सामान्य स्थितिमें व्यक्ति भगवान्की शक्तियोंका साक्षात्कार और अनुभव नहीं कर सकता, इसलिये उसे निर्मल एवं भगवरकपाको धारण करनेमें समर्थ बनना आवश्यक है। यह सामर्थ्य ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोग आदि हो सकता है। इन सभी प्राप्त मागाँस स्थितियाँ विपत्तिके रूपमें आती विपरीत हैं, जिनसे मुक्त होकर अथवा जिनके आवरणको भेदकर आगे बढ़ना भगवान्की कृपासे ही सम्भव होता है। जिसने अहंकारके वश होकर अपने आपको कुछ समझना आरम्भ कर दिया, वही पतित हुआ और जिसने अनुक्लता या प्रतिकूलता, सम्पत्ति या विपत्तिको भगवान्की वस्तु समझकर सादर स्वीकार किया, उसपर भगवान्की कृपा हुई ।

इस संसारकी वस्तुमात्र भगवान्का स्वरूप हैं या भगवान्की हैं—'ईशा वास्यमिद" सर्वम्' (ईशोप० १), 'यस्येदं सेश्वरं वशे' (श्रीमद्भा० १० । ९ । १९) आदि वाक्य इस तथ्यकी पुष्टि करते हैं। इस सत्यकों व्यवहारमें उतार लेनेवाला कभी पछताता नहीं, सम्पत्ति और विपत्ति उसके लिये अर्थहीन हो जाती हैं। प्रत्येक वस्तुकों भगवान्का अनुग्रह या भगवत्स्वरूप माननेवाला असङ्गता प्राप्त कर लेता है और असङ्गता तथा विश्वासंसे भगवान्का सामीप्य प्रकट होने लगता है।

इम सभी जानते हैं, आजके व्यक्तिमें उन्नतिनी उद्दाम लालसा है, विकास करनेकी उत्कट कामना है और यह सब करके वह सुखी होना चाहता है, किंतु हो रहा है सब कुछ इसके विपरीत ही। सुख-प्राप्तिके लिये किये जा रहे विस्तारसे दु:ख बढ़ रहा है। ऐसी दशा भारतमें रहनेवालोंकी ही नहीं, अपितु अमेरिका-जैसे सम्पन्न, सुविधा-युक्त और समुन्नत देशमें रहनेवाले भी दु:खी हैं, भयभीत हैं, वेचैन हें। कोई जलवायु और धरतीके संदूषण ( मूकम्प )-से भयभीत हैं तो कोई जनसंख्या-वृद्धिके भविष्यकों सोचकर आशङ्कित हैं तथा कोई पानीकी सम्भावित कमीपर विचार करके ही अत्यन्त चिन्तित हैं।

सत्य यह है कि मनुष्य सम्पत्ति और ज्ञानके अहंकारसे गर्विष्ठ होकर पथभ्रष्ट हो गया है। इसलिये वह बाहुत्यसे भयभीत एवं वैभवसे त्रस्त है। इसके विपरीत यदि उसके क्षुद्र अहंका यह विस्तार न होता, वह सब कुछ भगवान्का मान लेता, जो हो रहा है, उसे भागवती कृपा समझ लेता तो निश्चय ही दुःखी न होता। उसकी यह धारणा कि तत्वोंकी दूषितता मानवकृत है और इसपर नियन्त्रण कर पाना मनुष्यके हाथमें है अथवा जनसंख्यामें दृद्धि मनुष्यकी इच्छा और क्रियासे हो रही है तथा इसपर नियन्त्रण किया जा सकता है अथवा बढ़ती जनसंख्याको भोजन देनेका दायित्व समाजधरोंपर है— अज्ञानमूलक एवं मिय्या है। वस्तुतः इन क्रिया-कलापोंकी जड़ तो प्रकृति है। मानवको इस तरहके

विकास और विस्तारकी प्रेरणा भी वही देती है और यह संदूषण तथा अभाव भी उसीकी अनिवार्य व्यवस्थाएँ हैं। मानवके पास तो इसका सरल उपाय 'संयम' है।

हम जानते हैं, कोई भी वस्तु व्यवहारमें आनेसे विद्युत भी होती है और जीर्ण भी । समाजमें भी जब यह व्यवहारजित जीर्णता एवं विद्युति पनपती है तो उसका संशोधन प्राकृतिक आवश्यकता वन जाता है । इस स्थितिमें भगवान् शंकर रुद्र वन जाया करते हैं । वे संसारके स्वामी हैं । जीर्ण और विद्युत वस्तु उन्हें पसंद नहीं, इसिलिये वे उसे नष्ट कर देते हैं । यह विनाश निर्माणकी पूर्वपीठिका है । आजकी विपमतासे भी लोग इसीलिये पीड़ित हैं कि वे भगवान्से विमुख होते जा रहे हैं । वे अपने प्रति अहंकारकी सीमातक आश्वस्त हैं । इस समग्र विकासको भगवान्की लीला समझनेवाले न भयातुर होते हैं और न आश्रह्माध्यत ही ।

आजके वैज्ञानिक जिसे भविष्यकी विपत्ति समझते हैं, वह भी भगवान्की कुपा ही है। मनुष्य शास्त्रानुकूल जितना कुछ कर सकता है, उसे तटस्थ-भावसे करके भगवान्के अर्पित कर दे तो व्यर्थकी आशङ्का और चिन्तासे मुक्त हो सकता है। वस्तुतः जो होना है, वह तो होगा ही । आज चिन्ताकी -संक्रामक व्याधि और भयकी बीमारी जितनी कल्पना-जनित गणितसे फैल रही है, उतनी किसी भी युगमें नहीं फैली थी और यह इसल्चिये कि व्यक्ति भगवान्को पहचाननेके लिये, उनकी शक्तिको समझनेके लिये तैयार ही नहीं है। वह अपने आपको ही कर्ता-भर्ता मान वैटा है । वह यह भूल गया है कि प्रकृतिके नियमोंमें कोई दोष या कमी नहीं हो सकती। भगवान् कभी भी निर्दय नहीं बन सकते। जो प्रकृति अण्डेको आकारामें निक्षेप करनेसे पहले पंख उगा देती है और जो भागवती कुपा उनकी चोंचके लिये चुग्गेकी व्यवस्था करती है, वह समर्थ भी है और निर्दोष भी।

# 'कृपा करिकें जेहिकों अपनायों'

のである。

दीनदयाल कहाइके धाइके दीनन सों क्यों सनेह वढ़ायो। त्यों 'हरिचंद' जू वेदनमें करुनानिधि नाम कहो क्यों गनायो॥ एती रुखाई न चाहिये तापें रुपा करिके जेहि कों अपनायो। ऐसो ही जो पै सुभाव रह्यों तो गरीव-नेवाज क्यों नाम धरायो॥

( प्रेम-माधुरी, ३९ )



## भगवत्क्रपासे दुःख-निवृत्ति

( लेखक--पं० श्रीधुंडिराज रामचंद्र महाराज )

संसारके सभी जीव सदा आत्यन्तिक दुःखिनविचिपूर्वक परमानन्द-प्राप्तिकी कामना करते हैं । 'सुखमेव मे स्वात्, दुःखं मनागिप मा भूत्'के अनुसार वे अहिनेश सुखार्थ ही प्रयत्नशील रहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती । दुःखकी निवृत्ति तो होती ही नहीं, उलटे दुःख-निवृत्त्यर्थ किये गये प्रयत्नोंसे कभी-कभी दुःखकी और वृद्धि हो जाती है । यद्यपि व्यावहारिक उपायोंद्वारा दुःख थोड़ा-बहुत कम होता-सा दीखता है, पर वह भी अन्तमें भ्रान्ति-मूलक ही सिद्ध होता है ।

कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च।
पद्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्॥
(श्रीमझा० ११। ३। १८)

राजा निर्मिसे योगेश्वर प्रबुद्ध कहते हैं—'राजन् ! दुःखके नाश और सुखकी प्राप्तिके लिये स्त्री-पुरुष-सम्यन्धमें बँधकर कर्मानुष्ठान करनेवाले पुरुषोंको जो विपरीत फल मिलता है। उसे देखना चाहिये।'

व्यावहारिक उपायोंसे दुःखकी पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि 'कारणनाशात्कार्यनाशः'-यह शास्त्र-सिद्धान्त है। दुःख कार्य है, विचार किया जाय तो अविद्या, अज्ञान ( अथवा पाप ) ही दुःखके कारण दीखेंगे 'अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणम्' (अ० रा०७ । ५ ।९)। शरीर-परिग्रहसे दु:खका उपभोग प्राप्त होता है। ग्रुभाग्रुभ कर्मसे शरीर-परिग्रह प्राप्त होता है--- 'क्रिया शरीरोन्द्रवहेतुराहता' (अ०'रा० ७ |५ |८) | राग-द्वेषसे ग्रुभाग्रुभ कर्म होते हैं, ् देहाभिमानसे राग-द्वेषकी उत्पत्ति होती है, अविवेकसे देहाभिमान होता है और अविवेकके मूलमें भेदशून्य सिचदानन्द स्वात्मस्वरूपका अज्ञान स्थित रहता है। यह दुःख़की कारण परम्परा है । अविवेकी पुरुष इस कारण-परम्पराको न जाननेके कारण दुःखिनिवृत्त्यर्थ व्यावहारिक उपायोंको अपनाते हैं, किंतु जवतक कारणरूप अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, तबतक कार्यरूप दु:खका भी नाश नहीं हो सकता। अज्ञानकी यह निवृत्ति ही शास्त्रकारोंके शब्दोंमें मोक्ष है— 'अविद्यास्तमयो मोक्षः'। इस मोक्षावस्थामे आध्यात्मिकादि समस्त दुःखोंकी कारणसहित निवृत्ति होती है। इतना ही

नहीं, यह अद्वैत अनिर्वचनीय आनन्दकी एक भूमिका तथा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है—'ब्रह्मावगतिहिं पुरुषार्थः।' (ब्र० सू० शा० भा० १।१।१) ऐसे मोक्षकी इच्छाको घारण करनेवाला सुमुक्षु कहलाता है। आचार्य शंकरका कथन है—

संसारवन्धनिर्मुक्तिः कदा झटिति मे भवेत् । इति या सुद्रदा बुद्धिरीरिता सा मुसुक्षुता ॥ (सर्वेनेदानासिद्धानासारसंग्रह १२७)

'कब मेरी शोध-से-शीघ संसार-बन्धनसे मुक्ति होगी— ऐसी जो दढनिश्चयात्मिका बुद्धि है, वह मुमुक्षुता कहलाती है।' सम्पूर्ण संसार असत्—जड, दु:खमय और शान्तिग्रून्य है, आनन्दस्वरूप तो एकमात्र परमात्मा ही हैं—यही मुमुक्षुकी भावना है। परमात्मस्वरूपके यथार्थ शानके बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुति साक्षी है कि परमात्माको ही जानकर पुरुष मृत्युके पार हो सकता है, इससे भिन्न मोक्ष-प्राप्तिका कोई अन्य मार्ग नहीं है— तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।

अर्जुनके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके वचन हैं—
तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥
(गीता ४ । ४२ )

( शुक्रयजुः, वाजसने० ३१। १८)

'अर्जुन! तुम समत्वबुद्धिरूप योगमें खित हो जाओ और अज्ञानसे उत्पन्न हुए अपने हृदयस्थित संशयको ज्ञानरूप तळवारद्वारा छेदन करके युद्धके लिये खड़े हो जाओ ।'

अविद्या (अज्ञान) नाशक एवं मोक्षप्रद ज्ञानकी प्राप्तिके लिये साधक अनेक प्रकारके कष्टमय एवं दुष्कर साधनोंका आश्रय लेते हैं, परंतु वे जवतक परमेश्वरके कृपापात्र नहीं वनेंगे, तवतक उन्हें (सत्) ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान-प्राप्ति भगवान्के अनुग्रहसे ही सम्भव है।

श्रुतिने परमात्माके मूर्त-अमूर्त-सगुण-निर्गुण रूप निरूपित किये हैं—

हे बाब ब्रह्मणो रूपे सूर्त चैवासूर्तं च। (बृहदारण्यक०२।३।१) हन दोनोंमें किंचिदिप श्रेद नहीं है। श्रीषांकराचार्यंका कथन है—

भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयः सच्चिदानन्दः । प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुलिक्ष्णः स एवायम् ॥ ( प्रवोधसुधाकर १९५ )

'घो भगवान् समस्त भूतोंमें न्याप्त, ज्ञानमय, रुष्टिदा-नन्दस्वरूप, प्रकृतिसे परे और परात्मा हैं, वे ही ये यदुकुढ़-तिलक श्रीकृष्ण हैं।

सगुण-निर्गुणैक्यकी अवस्थामें भी निर्गुणका संश्चय-विपर्ययरहित यथार्थ ज्ञान सगुण परमात्माकी कृपाके विना नहीं हो सकता । निर्गुण स्वरूपके ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयक्ष करनेवाले देहाभिमानी पुरुषोंकी अवस्थाका चित्रण भगवान् भीकृष्णके शब्दोंमें उपकृष्य होता है—

ष्ठेकोऽधिकतरस्तेषामञ्यक्तासक्तवेतसास् । अन्यक्ता हि गतिर्दुःसं देष्टविम्रखाप्यते । ( गीवा १२ । ५ )

उन सिंवदानन्दघन, निराकार, ब्रह्ममें आसक हुए चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्लेश अर्थात् परिभम विशेष है; क्योंकि देहाभिमानियोंसे अन्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है अर्थात् जबतक शरीरमें अभिमान रहता है, तबतक शुद्ध सिंबदानन्दस्वरूपमें स्थिति होनी कठिन है।

समस्त जीव माया-नदीमें फँसकर अहर्निश दुःखका अनुभव करते हैं । माया-नदी अत्यन्त दुस्तर है । भगवदाश्रयके विना अपनी सामध्येसे उसे तैरकर पार करना सर्वथा असम्भव है । भवसंतरणरूप दुःसाध्य कर्म भगवान् और उनकी कृपाके आश्रयके विना पूरा नहीं हो सकता । जिसको तैरनेका अच्छा अभ्यास है, उसे भी महानदीको तैरकर पार करनेके लिये मुंबी-फलका आश्रय लेना आवश्यक है, अन्यथा

परमेश्वर मायातीत और मायाके नियन्ता हैं, इसलिये माया-निवृत्त्यर्थ भगवच्छरणागतिकी आवश्यकता है—

हाथ-पाँवके नितान्त थकनेके बाद वह डूव सकता है।

देवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ (गीता ७ । १४) भगवान् कहते ि — 'यह अक्रीकिक अर्थात् छति अद्भुत त्रिगुणभयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परंद्व जो पुरुष निरन्तर मेरेको ही भजते हैं, वे इस मायाका उक्कक्षन कर जाते हैं अर्थात् संसारसे तर जाते हैं।

तेषां सततयुक्तायां भजतां प्रीतिपूर्वेष्ट्य् । इडासि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ (गीता १०।१०)

'मेरे ध्यानमें लगे हुए और निरन्तर प्रेमपूर्वक (मेरा) भजन करनेवाले भक्तोंको में तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिसले वे मुझे ही प्राप्त होते हैं।

परमेश्वरकी श्वरणागति ही शान्ति-प्राप्तिका उपाय स्रथवा साधन है। भगवान्के वचन हैं—

प्रैंचरः छर्चभूताचां हार्चेऽर्जुन तिप्रति । श्रासयप् सर्वभूतावि बन्नारूछाचि मायया ध यमेव द्वारणं गच्छ सर्वभावेच थारत । तरप्रशादात्परां झान्ति स्थानं प्राप्त्यसि क्वाइयतम् ॥ (गीता १८ । ६१-६२ )

'अर्जुन! श्ररीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमाते हुए सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हैं। इसल्चिये भारत! सब प्रकारसे उन परमात्माकी ही अनन्य-शरणको प्राप्त हो, उनकी कृपासे ही तुम परम शान्ति और सनातन परम धामको प्राप्त होओगे।

अर्जुन, उद्भव आदि अनेक मक्तोंको भगवान्की ही कृपासे मोक्ष प्राप्त हुआ है। श्रीकृष्णके मुखसे श्रीमद्भ-गवद्गीता सुनकर अर्जुनने कहा —

नष्टो मोइः स्मृतिर्कन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । (गीता १८ । ७३)

'अन्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति ( ज्ञान ) प्राप्त हुई है ।

इसी तरह उद्धवकी भी एक परिहार-स्वीकृति है— 'प्रभो ! मैं मोहके अन्धकारमें भटक रहा था। आपके संनिधान (सत्सङ्ग)से वह नष्ट हो गया?—

भ० कु० अं० २४—

धिवादितो सोइसस्यन्धकारी
य भाष्टितो से तय संविधानात् ॥
(श्रीमझा०११। २९। ३७)

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि भगवान् ज्ञान प्रदान कर रणागतको मुक्त करते हैं, परंतु यह शङ्का की जा लकती कि भगवान् यदि भक्तको ही मोक्ष देते हैं तो उनपर राग-द्वेष, ष्रमता, निर्दयता आदि दोषोंका आरोपण हो सकता है। क्रको मुक्त करेंगे और दूसरोंको संसार-दावानलमें ही छोड़ गे, इससे उन्हींके मुखसे निकले 'समोऽहं सर्वभृतेषु । मे द्वेण्योऽस्ति न प्रियः।' (गीता ९।२९) वचनमें भरीतता, आयेगी । श्रीशंकराचार्यने गीताभाष्यमें इस । इसको प्रस्तुत किया है—

'रागद्वेषवांसाई भगवान् यतो काबनुगृह्णाति, नेतराविति'

'यदि भगवान् राग-द्रेषसे युक्त हैं तो वे भक्तींपर ही भनुप्रह करेंगे, दूसरींपर नहीं।' परंतु इस शङ्काका उत्तर गीता-के उपर्युक्त रलोकके उत्तराद्वीं ही है। भगवान् कहते हैं—

वे अजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु धाप्यहम् ध 'जो भक्त मुझे प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमें और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।

परमेश्वरके स्वरूपमें विषमता नहीं है और न नैर्चृण्य--निर्द्यता ही है। वे मूर्तिमान् कृपास्वरूप हैं--

वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ॥ (ग्रह्मसूत्र २।१।३४)

—इस श्रुतिके अनुसार वे जीवोंके ग्रुभाग्रुभ कर्मोंकी अपेक्षा रखकर सृष्टि करते हैं। परमेश्वर अग्निके सहश हैं। श्रीतपीड़ित मनुष्य यदि अग्निके समीप जाता है तो अग्निद्धारा उसका शीत निवारण हो जाता है, किंतु जो उसके समीप जाना ही नहीं चाहता, उसके शीतका निवारण किस प्रकार सम्भव हो सकता है? जो जीव अनन्य-चित्तसे प्रेमपूर्वक भजनद्वारा भगवान्का सामीप्य प्राप्त कर छेते हैं, वे ही संसारके दुःखसे निवृत्त होकर मोक्षके अधिकारी होते हैं—

दूरस्थानां यथा अग्निः शीतं नापनयति समीपसुपसर्प-तामपनयति तथा अहं भक्ताननुगृह्णामि नेतरान्॥ (गीताभाष्य ९। २९) रैक्षर स्पंके उद्देश हैं। जिस तरह स्पंका प्रकार सर्वक विद्यमान है, किंद्ध अति स्वच्छ दर्भणमें अभिन्यक स्पर्यात् प्रतिविभिन्नत होता है, अस्वच्छ वटादि पदार्थों उसकी अभिन्यक्ति नहीं हो सकती, इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य दर्भणसे प्रेम एवं घटादि अस्वच्छ पदार्थीसे देश करते हैं—

'यथा हि सर्वत्र विद्यमानोऽपि सावित्रः प्रकाशः स्वच्छे दूर्पणादावेवाभिन्यज्यते न त्वस्वच्छे घटादी, तावता व दुर्पणे रज्यति न वा द्वेष्टि घटम् एवं सर्वत्र समोऽपि स्वच्छे भक्तचित्तेऽभिष्यज्यमानोऽस्वच्छे चाभक्तचित्तेऽभव्यज्यमानोऽस्वच्छे चाभक्तचित्तेऽ- व्यभिन्यज्यमानोऽहं न रज्यामि कुन्नचिद् न वा द्वेष्मि इंखिद्।'

(बीवा-गूढ़ार्थ-दीपिका ९। २९)

जो परमातम-सामीप्य प्राप्त कर लेनेका प्रयन्न नहीं करते, यदि उनके हु:श्लोंकी निवृत्ति नहीं हुई तो यह दोष परमात्माका नहीं है अथवा जिनका अन्ता-करण मल-विश्लेपादि दोषोंसे मलिन है, उनके हुदयमें यदि परमात्माकी अभिन्यित्ति नहीं होती तो इसमें परमात्माका क्या दोष है ! जिन्होंने परमात्म-सामीप्य (संनिधान ) प्राप्त कर लिया है, उन शुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंके हुदयमें ईश्वरकी अभिन्यक्ति होती है—

ये यया मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेय भजाम्यहम्॥ (गीता४।११)

परमेश्वरसे किसी-न-किसी भावनासे सम्बन्ध स्यापित होनेपर कृतार्थता प्राप्त होती है। भगवान् के साथ प्राणीका सम्बन्ध राग, द्रेष, भय, प्रेम—किसी भी भावनासे हो जाय तो वे उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। उदाहरणार्थ—भयसे कंस, द्रेषसे शिश्चपाल, दन्तवकत्र आदि नरेश और कामसे गोमियोंको मोक्ष मिला है—

गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेपाचैचादयो नृपाः । सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भत्तया वयं विभो॥ (श्रीमद्वा० ७।१।३०) परमातमा पारस-सहरा हैं। छोहा यदि पारसको काटनेके लिये उसपर गिर पड़े तो भी पारसके संसर्गसे उसे सुवर्णत्व ही प्राप्त होता है, इसी तरह देखके कारण भी नरमेश्वरसे जिनका सम्बन्ध हो जाता है, उनको मोध्व मिलता ही है। श्रीशंकराचार्यका कथन है—

लोहशलाकानिवहैः स्पर्धाश्मनि भिद्यमानेऽपि। स्वर्णत्वमेति लौहं द्वेषादपि विद्विपां तथा प्राप्तिः॥ (प्रवीपसुधाकर २०५)

पूतनाका दृष्टान्त तो जगत्प्रसिद्ध है। अपने स्तनमें कालकृट विष लगाकर भगवान्का नाद्य करनेके लिये दूषित अभिप्रायसे उन्हें स्तन्यपान करानेवाली पूतनाको जिन्होंने माताकी गति प्रदान की, ऐसे कृपाछ प्रमुको छोड़कर किस अन्यकी शरण वरणीय है—

भहो बक्की यं स्तनकालकूटं जिष्ठांसयापाययद्प्यसाध्वी। केमे गतिं धाक्युचितां ततोऽन्यं कं चा दयालुं वारणं वजेस ॥ (शीमद्रा०३।२।२३)

परमात्मा मोध प्रदान करनेके लिये सदैव तैयार हैं, इसके लिये केवल अपने अन्तः करणमें तीन तथा उत्कट लालसाकी आवश्यकता है। भक्तके द्वदयमें भगवद्श्यनकी तीन इच्छा उत्पन्न होनेपर भगवान् उसके अन्तः करणमें ही अभिन्यक्त होकर ज्ञान प्रदान कर देते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके वचन हैं—

तेषामेवानुकम्पार्थंमहमञ्जानकं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता॥ (गीता १०। ११)

'अर्जुन ! अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही में स्वयं उनके अन्तः करणमें एकीमावसे स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वशानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता हूँ।

त्रिविध तापदग्ध जीवींको यथार्थ शान्ति, आनन्द और अभय प्रदान करना भगवान्का तत है---

> सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् वतं मम॥ (या०रा०६।१८।३३)

"जो एक वार भी श्ररणमें आकर भी आपका हूँ कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता है, उसे में प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ—यह मेरा वत है।"

संसारमें सर्वाधिक भय मृत्युका है, जीव अ मृत्युको सत्य मानकर उससे भयभीत रहत और उसके पाशसे छूटनेके लिये वह बहुत प्रयत्न भी करता है, पर उससे यूच नहीं सव भगवान् मृत्युरूप संसार-सागरसे अपने भक्तीका करते हैं—

> ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामद्दं ससुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि निचरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् (गीता १२।

'पार्थ ! जो मेरे परायण हुए मक्तजन सम्पूर्ण मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तैर सहज्ञ अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करां भजते हैं, मुझमें चित्तको लगानेवाले उन प्रेमी भक्त श्रीव ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होत

प्रतिशापूर्वक भगवान् ऐसा आश्वासन देते हैं। अनेक विषयोंका प्रतिपादन करनेके पश्चात् उप भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—'अर्डुन! तुम शोक मतः तुम्हें सर्वपातकोंसे मुक्त कर दूँगा, परंतु तुम समस्त आश्रयका परित्याग कर केवल भेरी ही शरणमें आ जा

सर्वधर्मान्परित्यज्य सामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः (१८

भगवत्क्रपा-प्राप्तिका यह अमोघ मनत्र है।
तात्पर्य यह कि केवल परमेश्वर ही मोश्वदाता हैं
दुःखकी निवृत्ति तथा सच्चे सुख, शानि
अभयकी प्राप्ति तवतक नहीं हो सकती, जवतक उसे
कृपाकी अनुभृति नहीं हो जाती। वैसे तो भगवत्कृपा सतत
वरस रही है, परंतु जो उस कृपाके सम्मुख होता
उस कृपा-प्रसादका प्रत्यश्च अनुभव हो जाता है
कृपा ही भगवच्छरणागति—प्रपत्तिकी प्रतिपादिका है

## भगवत्कृत निग्रह भी अनुश्रह है

( लेखक--श्रीरेवानन्दजी गीद, एम् ० ए, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न )

श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी धार्मिक मन्योंमें अनेक उपाख्यान ऐसे मिळते हैं, जिनमें भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। गीध, शबरी, अजामिल, केवट, गज, गणिका—ये सम तो भगवत्कृपाकी जीवोद्धारक शक्तिके अनुपम उदाहरण हैं ही। विचारणीय तो यह है कि भगवत्कोप भी श्रेयस्कर और परमपदका साधन है। भगवान्की कोध-दृष्टि—उनका रौद्र रूप भी विश्व-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण है। आइये, सूक्ष्म बुद्धिसे 'तेन रुष्टोऽभवत् प्रभुः, दृष्टणं कठिनं चास्य महद् दुःखं भविष्यति', 'बोले राम सकोप तब' आदि स्थलोंका विवेचन करें।

निःसंदेह भगवत्कृपा-दृष्टि मङ्गलमयी है, परंतु भगवत्कोप-दृष्टि भी तो वेंसी ही है । भगवित्रग्रह भी अनुग्रहकोटिमें ही परिगणित है। प्रभुका रोष भी तोष-तुल्य और कल्याणकारी है। उनका शाप भी वरदान और दिशाबोधक है, तभी तो ऋषि-मनियोंने अपने अन्भवके बलपर एकस्वरमें कहा है-- 'देवस्य क्रोधोऽपि वरेण तुल्यः ।'--परमात्माका क्रोध भी वरदानके समान है । भगवान लीलावश जन्म लेते हैं, रोते हैं, हॅं खते हैं, खाते-पीते हैं, रुष्ट और द्वष्ट होते हैं, अपना देवत्व भूलकर साधारण मानवकी भौति करते हैं, ऐसा क्यों ! वे मनुष्यकी भौति एकपर रुष्ट और दुसरेपर तुष्ट होते हैं । इन सब विषयोंके समाधानके लिये 'क्रान्स कर्म च से दिख्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।' (गीता ४।९) पर विचार कर छेना ही पर्याप्त है। भगवानके जन्म-कर्म तथा समस्त क्रियाकलाप अलौकिक हैं। वे लोक-संग्रहकी भावनासे साधारण जनको रुष्ट भासते हैं, तात्त्विक इष्टिसे तो ऐसी सम्भावना ही नहीं है-।

कहाँ तो कृपामय, शीलवान्, कोमल और मङ्गलमय भगवान् मौर कहाँ उनमें रोष-कोध—मला, इन दोनोंमें सामझस्य कैसा! भगवान्का कोध तो बहुत दूरकी बात है, माता-पिताका पुत्रपर, गुरुका शिष्यपर और वैश-डाक्टरका कुपय्य करनेवाले रोगीपर किया गया कोध भी परिणाममें अमृतके समान सत्ययदर्शक और कल्याणकारी होता है। यदि ये तीनों मोह, भय अथवा लोभसे अपने कर्तव्यकी अवहेल्ना करें अर्थात् कमशः पुञ्की स्वेच्छाचारिता, शिष्यकी अनुशासन-हीनता क्षीर रोशीके कुपथ्य-सेबनपर अपनी प्रतिजूक प्रति- किया प्रकट न करें तो महान् अनर्थ हो सकता है। संनिपातका रोगी कुपध्य (धी, दूध, दही) माँगे तो वैद्य न देगा; क्योंकि उसे तो निष्टुर और क्रूर बनकर रोगीको नीरोग करना है। डाक्टर ऑपरेशनके समय अपने मनमें यदि रोगीके प्रति दयाभाव रखे तो ठीक है, परंतु वह ऑपरेशन कार्यमें भी दया दिखाये तो यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। उसे तो बड़ी निर्द्यतासे क्रणका ऑपरेशन करना पड़ता है, यदि वह ऐसा न करे तो आत्मधाती है। नीति भी तो यही है—

सिचव बेंद गुर तीनि जौं प्रिय बोलिंह भय आस। राज धर्म तन तीनि कर होद्द बेगिहीं नास॥

(मानस ५।३७)

आत्मकल्याणके लिये मन, वचन और कर्मने सत्य-प्रतिष्ठा आवश्यक है। आन्तरिक और वाह्य सत्यमें एकरूपता आवश्यक है। भगवती जगदम्बा भक्तोंके लिये शिव-रात्रि और असुरोंके लिये कालरात्रि हैं। द्यामयी माँके इट्टयमें कृपा और युद्धमें रोषका अवलोकन की जिये—

चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दशः
स्वय्येव देवि वरदे भुवनज्ञयेऽपि ।
(श्रीदुर्गोक्षत० ४ ) २२ )

'वरदायिनी देवि! इद्यमें क्रुपा और युद्धमें निष्ठुरता— ये दोनों वार्ते तीनों लोकोंके मीतर केवल आपमें ही देखी गयी हैं।

मॉका हृदय वात्सल्यसे परिपूर्ण है, वे सोचती हैं कि ये राक्ष्य हैं, देवविरोधी हैं, इनका विनाश तो अवश्यकरणीय है; परंतु इनके विनाशका पर्यवसान अमृतमय होना चाहिये। इसी द्याभावसे परिपूर्ण है काल्यात्रि भगवती देवीका कोष । वे चाहतीं तो दृष्टिमात्रसे ही उन्हें भस्म कर देतीं, परंतु उन्हें भस्म नहीं करना है, अपितु मोक्ष देना है—यह है चण्डीकी चण्डता, कालीकी कूरता, जो सदैव कृपांधे परिपूर्ण है—

हच्चेच किं न भवती प्रकरोति भसा सर्वासुरानरिष्ठ यत् प्रहिणोपि शस्त्रम्। कोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्धवित तेष्विप तेऽतिसाध्वी ॥ ( श्रीदुर्गासरः ४ । १९ ) 'आप शत्रुओपर शस्त्रोंका प्रहार क्यों करती हैं ! समस्त असुरोंको दृष्टिपातमात्रसे ही भस्म क्यों नहीं कर देतीं ! इसमें एक रहस्य है । ये शत्रु भी हमारे शस्त्रोंसे पवित्र होकर उत्तम लोकोंमें जायँ—इस प्रकार उनके प्रति भी आपका वित्रार अत्यन्त उत्तम (कत्याणकारी) रहता है।

समुद्र-तटपर पहुँचकर भगवान् श्रीराम समुद्रसे विनय करते हैं, उससे मार्ग माँग रहे हैं। तीन दिन बीत गये, परंतु जड समुद्र टस-से-मस नहीं हुंआ। तब भगवान श्रीराम क्रोध-मुद्रामें बोले—

बिनय न मानत जलि जिल्ह गए तीनि दिन बीति। बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति॥ (मानस ५। ५७)

भगवान् श्रीराम कुद्ध हैं, उन्होंने अग्निवाणसे समुद्रको सोख लेनेकी बात सोखी। जड जलिंध न्याकुल हो उठा, उसने भयभीत होकर प्रमुकी शरण ली और प्रार्थना करने लगा— प्रमु भल श्रीन्ह मोहि सिख दीन्ही। भरजादा पुनि तुम्हरी श्लीन्ही॥ (मानस ५। ५८। ३)

हे प्रभो ! आपने बहुत अच्छा किया, यह मुझपर आपका क्रोध नहीं, शिक्षा है। मेरे लिये आपका यह क्रोध वरदान बन गया। हे प्रभो! आपने मेरे शोषणके लिये

अग्निवाणका संघान तो कर ही लिया, अव कृषया इसका प्रम् मुझपर न कर मेरे तटवासी पापी सञ्जर्मीपर करके मुझे क्रा कीजिये—

पृहिं सर मम उत्तर तट, वासी। हतहु नाथ खळ नर अघ रार सुनि कृपाळ सागर मन पीरा। तुरतिह हरी राम रनधीर ( मानस ५ । ५९ ।

समुद्रकी प्रार्थना सुनकर परम कृपाछ प्रमु श्रीव जिन्हें कोध छू भी नहीं सकता, प्रसन्न हो गये। उ उस वाणद्वारा समुद्र-तटवासी उन पापी निशान्तरोंका वय उन्हें अपने दिव्य धाममें भेज दिया। प्रमुके पवित्र के समुद्रके साथ-साथ पापी राक्षस भी कृतार्थ हो गये।

वस्तुतः भगवान् सहज कृपाछ, सुशील और कोमल वे किसीपर कुद्ध नहीं होते, किसीका निग्रह नहीं य किसीको प्रतिकृल परिस्थितिमें नहीं डालते, किसीका पुत्र धान्य नहीं छीनते । वे तो मङ्गल-भवन अमङ्गलहारी हैं, इअमङ्गल कहाँ, कोष कहाँ ! वे तो प्राणिमात्रको मङ्गल बनाते हैं । अपने भक्तको मङ्गलमय बननेके लिये वे क्षणम लिये कोपभाजन भी बनते हैं, धन्य प्रभु ! उनका उलाहन सहते हैं—'परम स्वतंत्रन सिर पर कोई ।' (मानस १ । १३ १) फिर भी उसे विपरीत परिस्थितियोंमें डालकर उसका अहं तूर करते हैं । प्रभो ! आपका कोप भी निस्संदेह चरदान है

#### भगवत्कृपाका अनुभव

एक भक्त थे, उनके एक ही पुत्र था, जो सीन्दर्यसम्पन्न, सुशील एवं धर्मात्मा था। सांसां कर्षों में ही भक्तकी परीक्षा होती है। कालदेवको भक्तका पुत्र-सुख अच्छा न लगा, इसलिये वे उसे इ ले गये: किंतु भक्त-प्रवरने इसे भी भगवत्क्रपा मानकर मृत्युका उपकार ही समझा। भक्तको किञ्चित् भी शे दुःख नहीं हुआ। लेगोंने उनसे इस विचित्र व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा—'तुम्हारा इकलें पुत्र संसारसे उठ गया और तुम प्रसन्न हो रहे हो, उन्माद हो गया है क्या ?' भक्तजी मन्द इँसीके ह बोले—'माली खामीके उपवनका प्रकुरिलत सुन्दर पुष्प अपने खामीको देकर प्रसन्न होता है या रोता कुछ समयके लिये प्रभुकी इस संसार-वाटिकाका पुष्प (पुत्रक्षपमें) मेरी सँभालमें था, अतः यह विकर्ण था कि में तन-मन-प्राणसे उसकी देख-भाल ककूँ। अब समय पूरा होनेपर प्रभुने उसे स्वीकार लिया, इस कारण मुझे वड़ा हर्ष हो रहा है। प्रभुका उपकार तो इसलिये मानता हूँ कि उनकी वस प्रति न जाने कितनी बार मेरे मनमें (ममता क्रप) कुटिलता आयी, उसकी सुरक्षामें भी मुझसे अ बुटियाँ हुई। परंतु प्रभुने मेरी इन भूलोंकी और कुछ ध्यान न दिया, मुझे कभी उलाहना नहीं दिर भगवान्की इस कुपाका अञ्चन्न कर यदि में प्रसन्न होता हूँ तो इसमें क्या आश्चर्य है ?'

## अहेतुकी भगवत्कृपा

( लेखक---डॉ० श्रीसुरेशचन्द्रजी क्षेठः एम्० ए०, पी-एच्० डी० )

जीवको अनन्त योनियोमें कष्ट भोगते हुए देखकर अकारण कृपा करनेवाले करुणानिधान प्रभुका हृदय पसीज उठता है, तब वे इसे अपनी प्राप्ति करनेके लिये स्वर्ण-नवसरके रूपमें मानव-देह प्रदान करते हैं। मनुष्य कितना मंत्र है कि इस अनुपम शरीरको प्राप्त करके भी इसका ,रुपयोग कर डालता है ! सत्-चर्चाके समय अनेक साधक यह र्क भी प्रस्तुत करते हैं कि यह मानव-शरीर तो विंकासवादके ानुसार स्वाभाविक रूपमें विकसित हुआ है। कर्मवादके कहते हैं ानयायी कि मानव-शरीरकी प्राप्ति यह त्कर्मोंका परिणाम है । इसके अतिरिक्त अन्य भिन्न-भिन्न ष्टिकोण भी आजके युगमें प्रस्तुत किये जाते हैं, किंतु तोंका कथन है कि मानव शरीर तो प्रभुकी अहैतुकी पासे ही मिला करता है---

बहुँफ फरि करना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ (मानस ७।४३।३)

इसका स्पष्टीकरण संत-वाणी और अनुभृतिमें उपलब्ध ता है कि यदि हम आधुनिक विचारकों के अनुसार यही मान कि मानव-शरीर विभिन्न प्राणि-शरीरों के स्वाभाविक मेक बिकासका फल है तो भी यह तो स्वीकार ना ही होगा कि मनुष्य-शरीर प्राप्त करनेके पूर्व प्राणी किसी विकसित पशु-योनिमें रहा होगा। उस स्थामें नव उसे सत्-असत्का ज्ञान ही नहीं था, तब न कर्मकी शुद्धिका आधार ही इस मानव-शरीरकी प्राप्तिका एण यन सकता है और न किसी व्यक्तिका निजी प्रयास ही। १: यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्राणीको मनुष्य-शरीरकी से होना केवल प्रभुकी अहैतुकी क्रुपाका ही परिणाम है।

मनुष्य-शरीर विधाताकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। आजतक त्वमें भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे जितनी भी खोजें हैं, उनका श्रेय मानव-शरीर एवं उसकी बुद्धिको ही ।। जा सकता है। देनेवालेने मनुष्यको सब कुछ देकर भी नेको इतनी कुशलतासे छिपा लिया है कि मनुष्य यही झने लगता है, मानो इस समस्त सृष्टिका मालिक वह है ही है। इस समझका ही दुष्परिणाम है कि कुद्धों की करना पाहिये, यह यह नहीं पाता खोर जो नहीं करना चाहिये, उसे ही करते रहनेमें अपना सम्पूर्ण जीवन लगा देता है, इसीलिये वह प्रभुकी अहैतुकी कृपाका अनुभव नहीं कर पाता ।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसारमें जो कुछ भी है, वह परिवर्तनशील, क्षणमङ्कुर एवं नश्वर है। इस सत्यताकी अनुभूति- के लिये व्यक्तिका शिक्षित होना, न होना कोई अर्थ नहीं रखता। एक निरक्षर व्यक्ति भी जीवनके इस सत्यको दिन-रात खुली ऑखोंसे देख रहा है। फिर भी अपने ज्ञानके अनादरके कारण वह अपने ही जीवनके सत्यको स्वीकार नहीं करता, जिसका सुण्यिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने जीवनकी वास्तविक आवश्यकताका अनुभव ही नहीं कर पाता और दिन-रात सुख-दु:खके चक्रमें पड़ा रहकर वास्तविक शान्ति और आनन्दसे विञ्चत रह जाता है। यह मनुष्यके जीवनका कितना दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है। वह प्रमुक्ती जिस अहैतुकी कुपाद्वारा नरसे नारायण वननेके लिये जगत्में भेजा गया था, उसे पूर्ण किये बिना बीचमें ही अटककर रह जाता है और लक्ष्य चूक जाता है। संत कबीरदासजीका यह दोहा इसी विषयका संकेत करता है—

रात गँवाई सोय के दिवस गँवायो स्नाय। हीरा जनम अमोल था कोड़ी बदले जाय॥

आजका पढ़ा-लिखा नवयुवक इस प्रकारकी चर्चाको सारहीन मानता है तथा इन बातोंपर विचार करना ही व्यर्थ समझता है । वह इसे समयके दुरुपयोगसे अधिक कुछ नहीं मानता । उसे सुख-सुविधाओंको जुटाकर जीवनको मौतिक बाह्याडम्बरोंसे युक्त बनानेकी बात ही उपयुक्त लगती है । सत्यकी प्राप्ति उसके लिये कल्पनाकी वस्तु है ।

संतोंसे सुना है—'राम'को वही व्यक्ति पाता है, जो जीवनसे 'काम'का अन्त कर देता है —कामरहित अथवा इच्छारिहत हो जाता है। 'काम' और 'राम' एक दूसरेंके विपरीत हैं। यह विल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई रोगी हानिकारक भोग्य-पदार्थोंका सेवन करके नीरोग वनना चाहे। जिनको जगत्की वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियोंमें सुद्धका अनुभव होता है अथवा उनमें किंचित् भी क्षाक्ष्र्यंग है, ऐसे कामालक्त व्यक्तियोंको 'राम'की

अहेतुकी कृपाका पता चल पाना किन है। 'कामग्को हृद्यमें स्थान देनेवाले व्यक्तिसे 'रामग् निकट रहते हुए भी सदा दूर रहते हैं शोर रहेंगे। प्रभुने अपने भक्कमम विभानदारा मनुष्यको प्राप्त परिस्थितिको सदुपयोग एवं दुरुपयोगकी पूरी स्वतन्त्रता दे रखी है। यह व्यक्तिपर ही निर्भर करता है कि दह प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग। इतना अवश्य है कि वर्तमान परिस्थितिको सदुपयोगसे ही बिगड़ा हुआ भूतकाल और भविष्यकाल स्वतः सुषर जाता है। अतः प्रत्येक भगवन्द्रक्तको वर्तमानके सदुपयोगपर गम्भीरतापूर्वक दृष्ट रखनी चाहिये।

हंतारकी अनुकूळता एवं प्रतिकूळता सदा टिकनेवाळी नहीं हैं । अनुकूळताओं एवं प्रतिकूळताओं में जीवन- बुधि रखनेका दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति आधा और भयके चक्रमें पदक्त अहेतुकी मगवक्षपाकी अनुभूतिसे विक्षित रह जाता है। जिसे संस्का सिमत सीन्दर्थ ही आकृष्ट कर छेता है, उसे असीम धोन्दर्थका वर्धन नहीं हो सकता । संसारके रस-विरस हो जानेपर असीक्क रस मिला करता है। असत्यके त्यागरे ही सत्यकी बास्तिवक अनुभूति हो सकती है।

प्रभुकी यह कैसी धन्ही कुमा है कि मनुष्य
श्रारीरको प्राप्त करके भी जो प्राणी निज ज्ञानका आदर नहीं
कर पाते, उन्हें प्रकृति एक दिन भोगोंसे असंतुष्ट कर
जीवनके सत्यको स्वीकार करनेके लिये वाश्य कर देती है । वे
व्यक्ति विशेष बुद्धिमान् हैं, जो अपने विवेकका आदर कर
पहळेसे ही प्रभु-प्राप्तिको जीवनका लक्ष्य बना लेते हैं । जीवनका
प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास कालरूपी अग्निमें निरन्तर स्वाहा हो
सहा है,यह जानते हुए भी यदि व्यक्ति भौतिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें
ही जीवन-बुद्धि करता है तो इसे मानव-जीवनके घोर दुरुपयोगके सिवा और क्या कहा जा सकता है ! इसका यह अर्थ
कदापि नहीं कि व्यक्ति जगत्के काम आना ही छोड़ दे ।
उसे जो वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य मिली है, उसका
सदुपयोग इसीमें है कि वह जगत्के काम आ जाय। किंतु
शानका आदर और प्रयत्नकी सार्थकता प्रभुकी अखण्ड

स्मृतिमें ही निहित है। सानकीको यह अनश्य देखना चाहिये कि उन्हें हृदयके केन्द्रपर जगत् प्रिय लगता है अथवा प्रभु ! जो साघक जगत्की सेवा करते हुए प्रभुकी अखण्ड स्मृतिको जामत् रखते हैं, उन्हें मानना चाहिये कि हमपर प्रभुकी विशेष कृपा है।

उस कृपालुकी धंदेतुकी कृपाका सदी दर्शन उन्हीं शाधकोंको होता है, जो भगवरस्मरणके साथ-साथ जगत्के प्रत्येक कार्यको प्रस्को प्रियताके लिये ही करते हैं। इससे प्रत्येक कार्यको प्रस्को प्रियताके लिये ही करते हैं। इससे पहले प्रस्को वास्तविक कृपाका अनुभव प्रायः हो ही नहीं पाता। जो लोग शरीरके लिये संसारको अपना सनझते हैं, वे प्रारम्भमें ही इतनी वड़ी मृल कर बैठते हैं कि फिर वासनाके जालने निकलना उनके लये अत्यन्त कठिन हो, जाजा है। एक्षी यात तो यह है कि शरीर संसारकी सेवाके लिये मिला है, न कि संसारके लिये मिला है, न कि संसारके लिये मिला है, न कि संसारके लिये मानते हैं, वे संसारके लिये मी उपयोगी सिद्ध होते हैं और संसारसे पार होकर उस प्रसुके लिये भी। अय यह इसपर निर्भर करता है कि इम किस मार्गको सुनें।

प्रसुने कृपा करके हमें क्रिया-शक्तिः विचार-शक्ति एवं भाव-शक्ति—सभी कुछ दे दिया है। किया-शक्तिके बलपर एवं विचार-शक्तिके उपयोगद्वारा आज अनूठे-अनूठे आविष्कार हो रहे हैं। जीवनकी सुख-सुविधाके लिये अनेकों वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं और हो रही हैं, फिर भी विश्व विनाशकी ओर ही अग्रसर होता जा रहा है। जीवनमें अशान्ति, आक्रोश, निराशा आदिकी घुटन बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण है-प्रमुकी अहैतुकी कृपासे प्राप्त शक्तियोंका दुरुपयोग। जो क्रिया-शक्ति जगत्की सेवामें उपयुक्त थी, उसे व्यक्ति स्वार्थमें लगा रहा है, जो ज्ञान अपने काम आना चाहिये था, उसे वह केवल दुसरोंको उपदेश देनेमें ही लगा रहा है और जो प्रेम प्रभुके काम आना चाहिये था, उसे नरवर वस्तओंमें लगा रहा है। वस्तुतः प्रभुकी कृपाके दर्शनके लिये इमें भगवत्प्रदत्त शक्तियोंका सदुपयोग भगवत्प्रीत्यर्थ करना ही होगा, तभी हमें प्रभुकी अहैतुकी कृपा-शक्तिका पूर्ण रहस्य ज्ञात हो सकेगा।

## अहेतुकी भगवत्छपाकी नित्यता

( लेखक-शिभुगुनन्दनजी मिश्र )

वैरो तो समस्त प्राणी रात-दिन अपने-अपने कार्योमें छो 🕏 परंतु भनुष्य सबसे अधिक व्यस्त प्राणी माना जा सकता है; क्योंकि अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा उसकी दुद्धि अधिक विकसित है। समस्त जड-चेतनवर्गकी सुष्टि यद्यपि एक ही परम तत्त्व भगवान्से हुई है, तथापि मनुष्योंमें गुणकर्मकी प्रधानताके कारण बुद्धि, ज्ञान एवं कियाशक्तिकी न्यूनाधिकता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। प्रश्न उठ सकता है कि जब मनुष्यमात्र एक ही परम पिताकी संतान हैं तो उनमें यह न्यूनाधिकता क्यों पायी जाती है ! क्या परमात्मा भेद-भावका आभय छेकर मनुष्योको न्यूनाधिकमात्रामें ये सब प्राकृतिक पदार्थ प्रदान करते है! यदि ऐसा है तो वे समदर्शी एवं न्यायप्रिय ऋहळाने-के अविकारी कदापि नहीं हो सकते । वास्तवमें बात ऐसी नहीं है। पिता तो अपने सभी पुत्रोंको समान दृष्टिसे प्यार करता है एवं उनकी सब प्रकारसे उन्नति चाहता है। पूर्वकर्मानुसार उनकी रुचि एवं योग्यता भिन्न स्तरकी होती है, इसी कारण विभिन्न प्रयत करते रहनेपर भी यदि वे अपने पिताके इच्छानुसार अपनी सर्वोङ्गीण उन्नति एक समान स्तरपर नहीं कर पाते तो इसमें पिताकी कृपा तथा उसकी समदर्शिताको दोषी नहीं ठहराया जा सकता; फिर भी जो पुत्र अपने पिताकी इच्छाको निकटसे जानकर उसका श्रद्धापूर्वक आदर करता है और तदनुसार स्वयं आचरण भी करने लगता है। वह पिताकी कृपाका विशेष अधिकारी बन जाता है।

मानव-जीवन ही ऐसा स्वर्णिम अवसर है, जिसमें प्रत्येकको भगवत्कृपाकी अनुभूति हो सकती है; आवश्यकता है केवल अद्धा एवं विवेकशील बुद्धिका आश्रय लेकर अनासक्तभावसे कर्तव्य कर्ममें तत्पर रहनेकी। संसारमें जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए और हो रहे हैं, उनका कोई न-कोई संचालक अवस्य था और है। कंगली वृक्ष एवं वनस्पतियोंको रोपनेवाले व्यक्तिकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते, किंतु सार-सँभालके साथ लगाये गये किसी उद्यानके पंक्तिवद्ध वृक्ष एवं पौघोंको देखकर इमारे मनमें उस उद्यानके योग्य कर्त्ती, भर्त्ती, संरक्षक व्यक्तिके अस्तित्वका विश्वास अवस्य होता है। यद्यपि उद्यानमें हमें उसका स्वामी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु हम अपनी मान्यताको श्रद्धापूर्वक स्वीकार सृष्टिकर्त्ताके हैं । यही बात पूर्णरूपसे मान्य हो सकती है। जब एक उद्योगपति कोई कारखाना स्थापित करता है, तब वह उसके

क्ष्ये मधीनरी आदि उपकरण खुटानेके साथ-साथ कारशानेके कर्मचारियोंकी सुख-सुविधाओंकी समुचित व्यवस्था भी करता है, जिससे कारखाना नियमितरूपसे निर्विध्न चल्ता रहे एतद्यें कारखानेकी देख-भाल भी वह स्वयं करता है या अपने विश्वसनीय अधिकारियोंद्वारा किये जानेकी व्यवस्थारखता है। सांसारिक व्यक्तियोंका परस्पर स्वार्थ-सम्बन्ध रहता है,

इसलिये उनमें किसीकी किसीके प्रति हेतुरहित कृपाका प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु इस अनन्त विश्व-ब्रह्माण्डकी विलक्षण रचनापर भ्यान देनेसे उन ब्रह्माण्डनायककी अहैतुकी कृपा स्पष्टरूपसे सर्वत्र विद्यमान दिखायी देती है। उनकी सर्वसमर्थ, सर्वन्यापक पण्डित-मूर्खं, सञ्जन-सूर्जन, देव-दानव, भक्त-अभक्त-सभीपर स्यानरीतिसे है । सूर्यका प्रकाश, वासुकी श्रीतव्यता, जलकी तरस्ता तथा अनकी प्राणदायिनी शक्तिका लाभ समस्त प्राणियोंको समान रूपसे प्राप्त हो रहा है । पृथ्वी, चन्द्रमा एवं सौरमण्डळमें होनेवाळी विविघ गतिविषियौँ संसारके प्राणियोंकी उत्पत्ति, खिति एवं उनके भरंग-पोषण तथा संरक्षणमें रात-दिन सहायक हो रही हैं। मनुष्य, पद्म, पक्षी, सर्प, कीट, पतंगादि विविध प्राणी अपने-अपने स्वभावींके अनुसार जन्मते और मरते हैं। प्रश्न होता है कि यह सब किसकी अध्यक्षतामें और किसकी सत्तासे हो रहा है। कठोपनिषद्के अनुसार-

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिनदृश्च वायुश्च सृत्युर्धावति पद्ममः ॥

(२1३1३)

'इस (परमेश्वर) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है।'

उस अनन्त सामर्थ्यशाली भगवत् सत्ताकी सार्वभौम व्यवस्थापर जरा सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करें तो हमें संसारके प्राणिमात्रके प्रति उसकी अनन्त अहेतुकी कृपाका विस्तार दिखायी देगा। बड़े-बड़े पर्वतों एवं बर्नोंके कारण संसारमें बर्षाकी नियमित व्यवस्था, यनस्पतियों, ओषिषयों एवं स्तिजवर्गकी उत्पत्ति, अनेक प्रकारके वृक्षोंसे भिन्न-भिन्न प्रकारके स्वादिष्ट फर्लोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न देशोंकी जलवायुके अनुसार अन्न एवं वनस्पतियोंकी उत्पत्ति, गौ, मैंस, बकरी आदिसे दूधकी उत्पत्ति किसके लिये किस उद्देश्यसे की गयी है ! परमात्मा इनके बद्दे हमसे क्या मूल्य ले रहे हैं ! यदि वे महासागरोंके खारे जलको सूर्यकी गर्मीसे भाप

में परिवर्तित कर, बादलींके माध्यमसे मीठा कर वर्षोद्वारा गीपर गिराने तथा नदी एवं झरनोंमें प्रवाहित करनेकी बस्था न करते तो सृष्टिकी क्या दशा होती ! क्या चन्द्रमा सूर्यके समान शीतलता, प्रकाश एवं ऊर्जा संसार-देनेकी व्यवस्था कोई को नि:शल्क बडे-से-बडा ालीघर कर सकता है ? यदि आधुनिक नगर-निकायोंके संसारके निवासियोपर उपर्यक्त सुख-ामानुसार बंधापूर्ण व्यवस्थाके लिये टैक्स लगा दिया जाता तो ा हमारी जीवनयात्रा सुलभ एवं सुखद हो सकती थी ! तो समष्टि-जगत्पर उनकी नित्य अहैतुकी कृपाका ही ाद है, जिसका लाभ देश, काल, जाति, धर्म, ऊँच, चकी भेद-भावनासे रहित होकर समस्त संसार उठा रहा । उन विश्वम्भरकी अनन्त अहैतुकी कृपाके माप-तौलका तमान करने योग्य पैमाना संसारमें किसीके पास नहीं है।

अब अपने जीवनपर दृष्टिपात करके उस अदृष्ट । वत्कृपाका दर्शन करें, जो हमारे जन्मकालसे लेकर वनपर्यन्त हमारे साथ छायाके समान लगी हुई है । मसे पूर्व जब हम गर्भावस्थामें थे, तब माताके मोजनका र—रसाहार नलीद्वारा सीधे हमारे उदरमें पहुँचा देनेकी न्दर व्यवस्था की गयी और हमारे शरीरके जन्मसे पूर्व विना दौँतोंके चूसने योग्य दुग्ध पर्याप्त मात्रामें ताके स्तनोंमें उतार दिया गया; साथ ही अच्छी-री सभी अवस्थाओंमें पालन-पोषण एवं संरक्षण करनेकी मता भी माताके हृदयमें भर दी गयी। बाल्यावस्थामें उस दृष्ट भगवत्सत्ताने ही अनेक प्रकारके अनिष्टों एवं बाधाओंसे विनको सुरक्षा प्रदान की। इसके प्रश्चात् उसने अपना नरूप प्रकाश हमारे मन, बुद्धि एवं इन्द्रियोंमें चेतनाके प्रमें फैलाना प्रारम्भ कर दिया और अन्ततः वह हमारे । नतःकरणरूप दर्पणमें स्वयं भी प्रकाशित हो उसी।

इतनी महती एवं सर्वन्यापिका भगवत्सत्ता हमारे न्यष्टि-ोवनमें इस प्रकार ओतप्रोत है कि उसकी कृपाके बिना हम ,छ भी करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । वह हमारे शरीरकी मस्त क्रियाओंकी संचालिका एवं नियामिका है। प्राणके पन्दन एवं मनकी रफुरणाओंकी प्रेरकके रूपमें सदैव सर्वन्न वेराजमान है। किंतु हमारी बुद्धिपर अज्ञानका परदा द्वा रहनेके कारण हमें दिखायी नहीं देती; फिर गी वह तो माताके समान अहर्निश हमारे कल्याणके ग्रहेश्यसे ही सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती रहती है। जो परिस्थिति हमारी स्थूल बुद्धिको अश्चम एवं प्रतिकृत्ल प्रतीत होती है, वही समय आनेपर हमारे लिये परम हितकारी सिद्ध होती है। उस समय हमें विश्वास हो जाता है कि भगवत्सत्ता नित्य ही हमारे कल्याणकारी भविष्यका निर्माण करनेके प्रयोजनसे ही जीवनमें सारे परिवर्तन उपस्थित करती रहती है।

यद्यपि वह अहैतुकी भगवत्क्रपा चिरकाल्से सृष्टिके प्राणियोंके हितकी दृष्टिसे ही क्रियाशील हो रही है, फिर भी हम क्षुद्र अहंकारका आश्रय लेकर जीवनमें घटित होनेवाली परिखितियोंका निर्माणकर्ता अपने-आपको मान बैठते हैं। इसके विपरीत यदि हम स्वयं कर्ता न बनते अयवा उस प्रभुको ही कर्ता मानते तो हमें अपने मनके विपरीत एवं अरुचिकर परिखितियोंका कभी सामना न करना पड़ता।

केवल आस्तिक बुद्धिके आश्रयसे ही हम उस नित्यपात भगवत्क्रपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सकते हैं, तर्कद्वारा कदापि नहीं; क्योंकि मानुषी बुद्धिकी गति भी निर्दिष्ट सीमासे आगे नहीं हो सकती। 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।' (गीता १८।६१)के अनुसार भगवान् सर्वव्यापक हैं,अतः उनकी कुपाकी वर्षा भी सर्वत्र हो रही है। हमलोगोंमेंसे अधिकांशने तो विषयासक्तिके कारण भगवत्कृपारूपा वर्षासे भयभीत होकर अपनेको देहरूप परिन्छिन्न कारागारमें बंद कर लिया है। कुछ लोगोंने धन, धाम, विद्या, पद, प्रतिष्ठाके मिथ्या-भिमानका लबादा ओढ़कर अपने-आपको सब ओरसे ढक लिया है, इस कारण वे भगवत्क्रपारूपा वर्षाके पवित्र स्नानका लाभ प्राप्त करनेसे सर्वथा विञ्चत बने रहते हैं। केवल थोड़ेसे ही व्यक्ति, जो संसारमें धधकती हुई त्रितापोंकी भीषण अग्निसे बचनेके इच्छुक हैं, भगवत्कृपाकी शरण होते हैं। ऐसे पुरुष भगवद्वाणीमें अट्टूट निष्ठा स्थापित करके भगवत्क्वपासे इसी जीवनमें आत्मकत्याणके अधिकारी बन जाते हैं-

तत्त्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ (गीता १८ । ६२ )

संसारके सभी देशोंके पुण्यातमा पुरुषों, संत-महात्माओं एवं भगवन्द्रक्तोंके जीवन-चिर्रिजोंमें भगवान्की अहैतुकी कृपाके असंख्य उदाहरण उपलब्ध हैं। यदि हम भी तीन जिज्ञासापूर्वक अपनी समस्त मिल्नि वासनाओं पर विजय प्राप्त करके अपनेको भगवत्कृपाके योग्य अधिकारी वना सकें तो आज भी हमारे कल्याणका द्वार खुला है। वह अहैतुकी भगवत्कृपाशक्ति माताके समान हमें अपनी करणामयी गोदमें उठानेके लिये न जाने कनसे प्रतीक्षा कर रही है!

अपने सुहृदोंपर कृपा की, उनकी प्रशंसा की, वहीं लोकप्रपीड़क दुष्ट जीवोंको भी अपनाया । मित्रों और शुभन्तिन्तकोंके प्रति तो प्रत्येक व्यक्ति सद्भाव रख सकता है, परंतु शत्रुके प्रति सहृदयताका वर्ताव करनेवाले तो प्रभु श्रीराम ही हैं, जिनके स्वभावके प्रति अवधेश दशरथजीकी धारणा थी-'जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला ।' (मानस २। ३१। ४) और भरतजीको भी विश्वास था-

'अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा।' (भानस २ । १८२ । ३ )

मन्थराकी कुमन्त्रणाके परिणामस्वरूप कैकेयीके हृदयमें प्रतिशोधकी ज्वाला धधक रही थी, जिसकी आँचसे महाराज दशरथका कोमल वपु रातभर झुलसता रहा । प्रातःकाल श्रीरामने माता कैकेयीसे पूछा--

मोहि कहु मातु तात दुख कारन। करिअ जतन जेहिं हो इ निवारन॥ (मानस २। ३९। ३)

भाता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण बतलाओ, जिससे वह यत्न किया जाय, जिसके द्वारा उसका निवारण हो।

और कैंकेयीने भी उन सब कारणोंको बता डाला, जो साक्षात् कठोरताको भी व्याकुल कर देनेवाले कहे गये हैं। किंतु श्रीरामके हृदयकी तो बात ही निराली है। निम्नलिखित पङ्क्तियाँ उनके विलक्षण स्वभावका यहिंकचित् दिग्दर्शन कराती हैं--

बोले बचन बिगत सब दूषन । मृदु मंजुल जनु बाग बिभूषन॥ सुनु जननी सोइ सुनु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी॥ तनय मातु पितु तोषनिहारा।दुर्लभ जननि सकल संसारा॥ (मानस २ । ४० । ३-४ )

'वे सब दूषणोंसे रहित ऐसे कोमल और मुन्दर वचन बोले, जो मानो वाणीके भूषण ही थे। हे माता ! सुनो, वही पुत्र बङ्भागी हैं जो माता-पिताके वचनोंका अनुरागी ( पालन करनेवाला ) है । हे जननी !( आज्ञा-पालनके द्वारा ) माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र सारे संसारमें दुर्लभ है।

मुनिगन मिलनु बिसेपि बन सबहि भाँति हित मोर। तेहि महें पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ (मानस२।४१)

'वनमें विशेषरूपसे मुनियोंसे मिलाप होगा, जिसमें

मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है। उसमें भी पिताजीकी आज्ञा और फिर है जननी ! तुम्हारी सम्मति है।

और फिर---

भरतु प्रानिप्रय पावहिँ राजू। बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू॥ (मानस २ । ४१ । १)

'प्राणप्रिय भरत राज्य पार्येगे । ( इन सभी वातोंको देखकर यह प्रतीत होता है कि ) आज विधाता सब प्रकार-से मेरे सम्मुख-अनुकूल है।

किंतु--

अंब एक दुखु मोहि बिसेषी। निपट विकल नरनायकु देखी॥ थोरिहिं बात पितहि दुख भारी।होति प्रतीति न मोहि महतारी॥ राउ धीर गुन उद्धि अगाधू। भा मोहि तें कछ बड़ अपराधू॥ जातें मोहि न कहत कछु राज। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाज॥ (मानस २ । ४१ । ३-४ )

'हें माता ! मुझे एक दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, वह महाराजको अत्यन्त व्याकुल देखकर। इस थोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दु:ख हो, हे माता ! मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते ! तुम्हें मेरी सौगन्ध है, माता ! तुम सच-सच कहो ।

यह है श्रीरामका स्वभाव, जिसका चिन्तन करते-करते वियोग-व्यथासे पीड़ित महाराज दशरथने अपनी पार्थिव-छीला समाप्त की थी----

राम रूप गुन सील सुभाक। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राक॥ (मानस २ । १४८ । ३ )

 श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और स्वभावको याद करके राजा हृदयमें सोच करते हैं।

वह अनुग्रहपूर्ण स्वभावका ही तो लालित्य था, जिसने परग्रुरामजी-जैसे कोघी और क्षात्रद्रोहीको संस्कारी साधु बना दिया। उनके तीक्ष्ण कुटारको कुण्ठित कर डाला— बहइ न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठारु कुंठित नृपघाती॥ भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ।मोरे हृद्यँ कृपा कसि काऊ॥

(मानस १।२७९।१)

उन परम प्रमुका हृद्य कितना कोमछ, स्वभाव कितना मृदुल है ! वे खर-वृपण, ताटका, कुम्भकर्ण और सवण

८. कक्को राज, वन दियो नारि वस गरि गलानि गयो राउ । ता कुमातुको मन जोगदद र्ज्या नित्र दन मरम कुवाट ॥

९. परसुपानि जिन्ड किये महासुनि जी चितप कयहूँ न कुपा हैं।

<sup>(</sup>विस्थपः १००।६) (गीनवर्षी छ । १३ । ५)

आदि घोर अत्याचारी राक्षसोंको भी अपने दिव्य धाममें भेजते हैं। भगवान् श्रीरामने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी कृपा केवल भक्तोंपर ही नहीं, अपितु अभक्तोंपर भी उतनी ही है।

प्रभुका यह स्वभावं उनकी अकारण कृपाछता-का परिचायक है, जिसके कारण वे अपने शत्रुओंकी भी अधोगित नहीं देख सकते। यही कारण है कि संद्यः वैधन्यप्राप्ता, रदनरता मन्दोदरीके मुखसे हठात् ये शब्द निकल पड़ते हैं—

अहह नाथ रघुनाथ सम ऋपासिंधु नहिं आन । जोगि बृंद दुर्लम गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ ( मानस ६ । १०४ )

युद्धमें काम आये छोटे-बड़े सभी राक्षसोंको वे स्वभाववश अपना रूप एवं धामतक दे डालते हैं---

のそとのようなからなるないのである。

रामाकार भए तिन्ह के मन । सक्त भए छूटे भव बंधन ॥ (मानस ६ । ११३ । ४)

रामकथाके परिसमापनकी वेलामें परम भक्त काकमुशुण्डि, जिनके लिये कोई देश अथवा ब्रह्माण्ड अगम्य नहीं रह गया है, प्रायः सभी महापुरुषों एवं देवताओंके सम्पर्कमें आनेके बाद निष्कर्षरूपमें कहते हैं—

अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखउँ।केहि खगेस रघुपित सम लेखउँ॥ ( मानस ७ । १२३ । २ )

पिक्षराज गरुड़जी ! मैं किसीका भी ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ, न देखता हूँ; अतः श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनूँ (समझूँ)।

इतिहास परम समर्थ प्रभु श्रीरामके दयाल स्वभावका युग-युग यशोगान करता रहेगा ।

## श्रीहरिका अनुग्रह

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।
साधन-धाम बिबुध दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥
कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभुके, एक एक उपकार ।
तदिप नाथ कछु और माँगिहों, दीजे परम उदार ॥
विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक ।
ताते सहीं विपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा डोरि वनसी पद अंकुस, परम प्रेम-मृदु-चारो ।
एहि बिधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥
है श्रुति-विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे ।
तुलसिदास येहि जीव मोह-रजु, जेहि वाँध्यो सोह छोरे ॥
(वनयपित्रका १०२







केल्याण

भक्त रसखानपर कृपा

## भगवत्कृपाका अजस्र स्रोत

( लेखक--श्रीरामनाथजी (सुमन' )

भगवान् ऋपाछ-शील-कोमल हैं, करुणासागर हैं, 'स्व'-'पर' मेदसे परे हैं, फिर भी अपने हैं, नितान्त अपने—हम जो कुछ हैं, उससे भी अधिक वे अपने हैं। जहाँ हम हैं, वहाँ भी हैं वे और जहाँ हम नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं, वहाँ भी हैं। वे हमारे अंदर-बाहर, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दार्थे-बायें—सर्वत्र हैं। कुछ भी उनसे रिक्त नहीं है।

हम, हमारा यह जगत्, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और अन्तरिक्षमें तैरते अगणित ब्रह्माण्डोंके परे भी जो कुछ है, वह उन्होंके अंशका प्रक्षेप है। ये ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाश और आकाशके परे जो अनन्त लोक हैं, उन्होंके अंदर उनकी अहेतुकी अचिन्त्य शक्तिसे उत्पन्न, स्थित और प्रतीयमान हैं। इस विराट् विश्वकी समस्त वस्तुएँ भिन्नधर्मी होकर भी उन्होंकी कृपा और करुणाद्वारा एक दूसरेसे संग्रथित हैं। उन्होंकी कृपा विविध रूपोंमें प्रकट है।

हम भजन-पूजन, वन्दना, आरती, अर्चना और भक्तिसे उन्हें पकड़नेकी चेष्टा करते हैं। सत्कर्मोंसे उन्हें बाँधना चाहते हैं; ज्ञान-विज्ञानसे उनके स्वरूपको समझने-पानेका यत्न करते हैं। मन्त्र-तन्त्रसे उन्हें सिद्ध करते हैं; अगणित देव-देवियोंमें उनकी छित्र हूँ हते हैं। यह जो कुछ हम करते हैं, करना चाहते हैं या करनेका प्रयास करते हैं, वह सब उन्हींकी दयाके अन्तर्गत उन्हींकी कृपा एवं उन्हींकी करणा है।

हम एक गलित कुष्ठरोगीको छटपटाते देख क्षणभरके लिये खड़े हो जाते हैं, उसके प्रति सहानुभूतिसे द्रवित होते हैं, उसे जीवनका आश्वासन देते हैं। प्रेरणा और उच्चस्तरकी हुई तो उसकी सेवा-सहायता भी करते हैं, दवाका प्रवन्ध कर देते हैं या अपने ही हाथसे उसकी शुश्र्षा करनेमें जुट जाते हैं अर्थात् उसके लिये कुछ करते हैं। उसके लिये कह लीजिये या अपने लिये कह लीजिये— यह चेतना, यह स्फरणा, यह प्रेरणा भी उन्हींकी है। यह उनकी हुना है। अथवा समझें तो कोड़ी और उसका दर्शक सेवक— उनकी ही हुनाके मूर्त रूप हैं।

यह जगत् उन्हींकी काया है ! उनकी आकृति इसमें दिखायी पड़ती है । काया किहये या माया—एक ही बात है । जो कुछ है, उनका है और जो कुछ नहीं है, वह भी उनका है । कण-कण उनकी करणासे ओतप्रोत है । भला-बुरा एक भी प्राणी नहीं, सत्-असत् एक भी काम नहीं, पशु-पक्षी, मानव, देव, देवोत्तर एक भी

जीवन नहीं, जिसमें उनकी करुणा, उनकी कृपाका अमृत न हो । वे हैं वहाँ भी, जहाँ हम उन्हें नहीं देखते, नहीं जानते, नहीं पहिचानते, नहीं खोज पाते ।

इसीसे उनकी कृपाको अचिन्त्य कहा गया है। जब भगवान् चिन्तनीय होकर भी अचिन्त्य हैं तो उनकी कृपा वैसी क्यों न होगी १ जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ भी वे हैं। किसने इसका अनुभव न किया होगा १

मेरे पास अपना कुछ नहीं है । क्या दे सकता हूँ उनको ! जो कुछ है, सब उनका है । मैं भी उनका हूँ, पर भूल जाता हूँ । पूजाके दम्भसे भर उठता हूँ। हम सब पामर प्राणी हैं। उनका नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजाकी घंटियाँ बजाते हैं, प्रसाद चढाते हैं। हमें खुशी होती है और भक्तिका सूक्ष्म अहंकार इसमें जाग्रत होता है। विचार करें, इससे भी हम अहंकारकी तथि चाहते हैं। पूजामें हमारा इष्टदेव भीं होता है या भगवान होते हैं ? आरतीमें घी-कर्पुर जलता है या हम जलते हैं ? हम फूल चढ़ाते हैं या प्राण निवेदन करते हैं १ प्राण, जो इमारा उतना नहीं, जितना उनका है। ' कभी सोचा है. ! संत कहते हैं — 'तेरी तुझको सौंपते क्या छागे है मोर ?' परंतु यहाँ तो उनकी वस्तु है, फिर भी उन्हें देनेमें कठिनाई है और यदि देते भी हैं तो बड़े गाजे-बाजे. वडे दिखावे और देनेके अभिनयके साथ । दाता हम बने होते हैं और भीख उनसे माँगते हैं।

भक्ति भी कभी-कभी प्रभुसे पृथक् करती है। उसमें भी एक नशा, एक अहंकार होता है। सम्भवतः सब अहंकारोंसे बड़ा, सधन और प्रवल। जवतक यह अनुभूति न हो कि 'हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं हैं, अनन्त रूपोंमें तुम्हीं हो, तुम्हीं करते हो यह पूजा, तुम्हीं देते हो, तुम्हीं लेते हो', तवतक कुछ नहीं। अपनापन लोप हुआ नहीं कि बस, बे-ही-बे रह जाते हैं। पर यह सब भी उन्हींकी ही करणा, उन्हींकी कुपाके अधीन है—

सोइ जानइ जेहिं देहु जनाई। जानत तुम्हिं तुम्हइ होइ जाई॥
( मानस २ । १२६ । २)

साधनाके विपयमें अपनी वात कहना भी नास्तिकता है, पर वे ही कहलाते हैं। मैं मौन रहना चाहता हूँ; परंतु वे मौन नहीं रहने देते—

'अनवोलत मोरी बिरथा जानी, अपनो नाम गँवायो।'

पामर हूँ । योग, जव, तप, पूजा कुछ नहीं; परंतु जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ भी उनकी करुणा है, कुपा है। जगतको छोड नहीं पाता हूँ, सुत-वित्त-दारामें लिस। परंतु जिनमें लित हूँ, वे ही छोड़कर चले जाते हैं। बार-बार देखा है, कोई नहीं है अपना। सब हैं, पर अपने-अपने लिये हैं । घोर संकटमें वे सब हट गये हैं, अकेला रह गया हूँ । यह भी उन्हींकी कृपा है—यह जगत्से परित्यक्त, सर्वहारा होनेका महान् अनुभवः क्योंकि जहाँ कोई नहीं हे, वहाँ भी हैं वे। जो निरालम्ब है, उसके अवलम्य । सबसे हटाते हैं, सबको हटाते हैं अर्थात् अपने पास स्वींचने हैं। कैसी अद्भुत दया है यह ! जहाँ सन्नाटा है, निर्जनता है, किसीकी पदचाप नहीं है, वहाँ वे हें, केवल व । जगत्का जन आत्यन्तिक लीप हो जाता है, तब उनकी करुणा निराश, निरवलम्ब, दीनजनको अपनी प्रलम्ब बाहोंमें भर लेती है। जहाँ दूसरा है। वहाँ वे नहीं हैं और जहाँ वे हैं, वहाँ दूसरा नहीं है। यह कृपाकी वर्षा, यह एकान्त मिलन--

प्रेस गली अति साँकरी जामें दो न समायँ।

अधमाधम हूँ, परंतु न जाने कितनी बार उनकी कृपाके अमृतसे मर-मरकर जी गया हूँ । बीहड़ मार्ग, कुदा-कण्टकोंसे आच्छादित—कण्टक जो पगतलोंको रक्तका अर्ध्य देनेको विवश करते हैं। चतुर्दिक् निविड़ अन्धकार, कुछ सूझता नहीं; राह खो गयी है। थका तन, हारा मन, विकृत और क्षत-विक्षत जीवन । अकस्मात् उसमें प्रकाशका एक विन्दु उगता है। अरे, कोई हाथ पकड़कर अंधेको ले चला है। उस अमृत-स्पर्शको शब्दोंमें प्रकट नहीं किया जा सकता। यह अहेतुकी भगवत्रुपा!

पर वे निर्दय भी हैं। जब प्राण उत्तत होकर उन्हें पुकारते हैं, तब भी वे नहीं आते। वुलाता हूँ और वे दूर भाग जाते हैं। मिलनके लिये आतुर हृदयमें विरहकी ह्यथा फूटती है। रोता हूँ। सिर पटकता हूँ। कहाँ हैं आप ? कहाँ चले गये हें? आपके विना एक एक क्षण कठिन चीतता है। वे देखते सुनते हैं, पर आते नहीं। में समझ नहीं पाता, उनका यह कैसा खेल है। परंतु यह भी उनकी करणा है, हुणा है। मिलन है, पर है क्षणिक; किंतु जहाँ विरह है, वहाँ चिरमिलन है; वहाँ प्रियतमका शरीर नहीं है, परंतु प्रियतम तो सदा ही हृदयमें बैठे मुस्कराते हैं। सदा उन्हें देख सकता हूँ। सदा वे वर्तभान हैं—

दिलके आईनेमें है तस्वीरे गार, जब जरा गईन झुकाई देख छी।

तो फिर विरह विरह नहीं है । मेरी व्यथामें भी उन्होंको कथा है । उसमें भी वे ही मूर्त हैं । अब समझ पाया हूँ कि यह सब उन्होंको कृपा है ।

यह जो जगत्-न्याप्त पूजा है, उन्होंकी है। सूर्य-चन्द्र नित्य उन्होंकी आरती कर रहे हैं; नक्षत्र उन्होंकी थाली-के अक्षत हैं। कोटि-कोटि फूल नित्य खिलते हैं, इसमें उनकी ही सुवास है; लाखों दीपक कालकी धारामें रोज बहा दिये जाते हैं, उनमें उनका ही प्रकाश है। चाँदनीमें उनकी मुस्कान है। काल नित्य उनकी पूजामें रत है। इसी विराट पूजामें मेरा भी एक दीपक है। मेरा ! मेरा नहीं, उनका ही। ये सारे दीप उन्होंके तेज-विन्दुसे दीप्त हैं। सबमें उनकी कृपा ही उनके स्नेहकी वार्ती बनी जल रही है।

तब साधनाक दम्ममं, उपासनाक गर्वमं वे कैसे मिलेंगे ? अपनेको उन्हींमें उड़ेल दो, रिक्त कर दो । 'अहं के उस आत्यन्तिक विसर्जनमें ही उन्हें पाया जा सकता है। हम उन्हींमें संचरित हैं, यह मान होनेपर कुछ करना शेष नहीं रहता; कोई पूजा वहाँ अपेक्षित नहीं। ऐसा प्राणी जो करता है, वही पूजा है; जहाँ भी चलता है, वही परिक्रमा है—

जहँ जहँ डोलों सो परिकरमा, जो कञ्ज करीं सो पूजा॥

हर विन्तुपर प्रियतम हैं, उनके चरण हैं। उनका कोई नियत पथ नहीं हैं; क्योंकि प्रत्येक पग उनकी मंजिल हैं। समग्र पथ ही मंजिल है। न तो कहींसे आना है, न कहीं जाना है। सर्वत्र उनहें पाया जा सकता है, सर्वत्र उनके दर्शन मुल्म हैं; परंतु यह देखना और पाना साधनासे सम्भव नहीं, उनकी कृपासे ही सम्भव है। साधना कुछ हैं भी तो उन्हींकी कृपाका संकेत हैं, वह एक इशारा है कि प्रियतमकी हिए उधर है, वे तुम्हें देख रहे हैं, बुला रहे हैं—मेरे पास आओ; सब कुछ लोड़ कर मेरे पास आओ; सब कुछ लोड़ कर मेरे पास आओ, सब धर्मोंका त्याग कर मेरे पास आओ । मेरी करुणा और कृपाकी धारामें अपनेको हुना दो। हे नश्वर ! अमृत तुम्हें पुकार रहा है—उनकी कृपाका सनातन अमृत। आज उससे प्राणीको तृत कर दो। भगवत्कृपाका सनातन अमृत। आज उससे प्राणीको तृत कर दो। भगवत्कृपाका अजल लोत वह रहा है, उसमें नहाकर अमल्ध धवल बन जाओ।

### वेदोंभें भगवत्कृपा

( लेखक-आचार्य श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्० ए०, सोम')

क्लेशबहुल जगत्में कभी-कभी सुखकी खरप झलकियाँ भी अविवेकीके सामने आती रहती हैं, पर दुःख तो आकर प्राणीको ऐसा दबोच लेता है, जैसे बिल्ली चूहेको। इसलिये महर्षि पतञ्जलि तथा कपिलकी उक्ति है—

'परिणामतापसंस्कारदुःखेँगुंगवृत्तिनिरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। (योगस्त्र २ । १५ )

'विवेकी पुरुष मुखोंके परिणाम-ताप-संस्कारादिका सूक्ष्म-रूपसे विचारकर इस जगत्के सभी दृश्योंको दुःखमय ही मानते हैं। ग्रद्ध्य मोगात्मक हैं। मोगमें सुख-दुःख दोनों ही प्राप्त होते हें। सुख भी एकान्ततः सुख नहीं होता, वह दुःखसे मिश्रित रहता है। सुखभोगमें जो आयास और परिश्रम करने पड़ते हैं, वे स्वतः क्लेशप्रद हैं। एक सुखामिलाषा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। अभिलाषाओंका अन्त नहीं, इसीलिये सुख-प्राप्तिके इस पथमें दुःखोंका अन्त नहीं। तो क्या दुःख अनन्त हैं—असीम हें? क्या इनका अन्त नहीं। तो क्या दुःख अनन्त नहीं। जो भोगे जा चुके हैं अथवा भोगे जा रहे हैं, उन दुःखोंका त्याग नहीं किया जा सकता; किंतु भविष्यके दुःखोंका नाश किया जा सकता है—'हेयं दुःखमनागतम्' (योगस्त्र २।१६)।

योगदर्शनके अनुसार क्लेशके पाँच रूप हैं—अविद्या, अस्मिता,राग,द्वेष और अभिनिवेश। इन पाँचों प्रकारके क्लेशों- का क्षेत्र अविद्या ही है। क्लेश कभी प्रमुप्त हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी उन्हें काट भी दिया जाता है और कभी वे अपने विशाल रूपको खुलकर प्रकट करने लगते हैं। अभिनिवेश मृत्युका क्लेश है और यह क्लेशोंमें सबसे बड़ा है। यह प्रायः सभीके सिरपर चढ़ा रहता है। विश्वका कोई भी जन्मधारी प्राणी या पदार्थ इसके प्रभावसे मुक्त नहीं हो सकता। इसे स्वरसवाही कहा जाता है—विना किसीकी चिन्ता किये यह अपने रसमें ही वहता रहता है। पर है यह भी अविद्याके क्षेत्रमें ही पनपनेवाला। ज्ञानका प्रकाश होते ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जवतक देह है, तवतक मृत्यु भी उसकी सिद्धनी वनी है, पर ज्ञानका प्रकाश मृत्युके प्रभावको ही कम नहीं करता, उसके भयको तथा उसको भी समाप्त कर देता है। भगवती श्रुतिके शब्दोंमें—

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्रनोनः । तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ (अथर्ववेदसंहिता १०।८।४४)

जगजालके कण-कणमें एक ही विभ्ति रमी हुई है। प्रत्येक प्राणीके अन्तः स्थलमें उसका निवास है। यह सबके हृदयदेशमें स्थित हैं; अन्तर्यामिरूपमें रमकर भी सबसे पृथक् है। यह सर्वव्यापक स्कूमतम सत्ता अकाम और अमृत है। व्याप्य वस्तुओं के रूप परिवर्तित होते रहते हैं, पर इस व्यापकके रूपमें कहीं से कोई भी न्यूनता नहीं, परिवर्तन नहीं। यह नित्य रसतृत, धीर, अजर, सतत युवा और स्वयम्भू है। जो इसे जान लेता है, जानके प्रकाशमें देख लेता है, उसे मृत्यु कभी भयभीत नहीं कर सकती। 'तमेव विदित्वाित सृत्युमेति'—( शुक्ल्यजुर्वाजसनेयिसंहिता ३१। १८; स्वेताश्व० उ० ३।८,६।१५)—जिसने इस भगवती पराशक्तिका दर्शन कर लिया, वह मृत्युको अतिकान्त कर जाता है। मृत्युसे पार जानेके लिये अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है—सबके भीतर छिपी इस महाशक्तिका दर्शन।

'यह दर्शन कैसे हो ? मेरी ऑस्तें तो बाहरकी ओर लगी हैं' बाहरी दृश्योंको ही देख रही हैं। यह परमानन्दमयी शक्ति तो भीतर है। मैं भीतर कैसे प्रवेश करूँ ? कैसे इसके अन्तःसामीप्यको प्राप्त करूँ ? ऋषि कहते हैं कि इसके नामका जप कर। यह नाम प्रणव हैं, नित्य नृतन ओंकार है। ओंकारके अर्थकी भावना करते हुए जप कर। इससे तेरी चेतना बाहरसे हटकर प्रत्यक्ष भीतर चली जायगी और कृपा-भगवतीके परमानन्दमय दर्शनमें जो अन्तराय या विष्न हैं, उनका अभाव हो जायगा। वे मिट जायँगे। पर जप कैसे हो ? अर्थके भावमें कैसे हुवा जाय ?—

वि में कर्णा पतयतो वि चक्षुर्वीदं
ज्योतिर्हदय आहितं यत्।
वि में मनश्चरित दूर आधीः
किं स्विद् वक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ॥

(ऋक्०६।९।६)

'क्या बोलूँ ! क्या मनन करूँ ! जिह्वांचे कैसे जप जपूँ ! कैसे

तेरा ध्यान धरूँ ? ज्यों ही जप करने बैठता हूँ, त्यों ही कान बाहरके शब्दोंको सुननेमें लग जाते हैं। आँखें बंद हैं, पर वे भी अपने द्वारा पहले देखें रूपोंको देखने लगती हैं और हृदयमें प्रतिष्ठित यह ज्योति—मन नाना प्रकारकी आधियों, चिन्ताओंमें चिचरण करने लगता है। नामका जप और अर्थका भावन—दोनों एक जाते हैं। श्रृप्ति कहते हैं कि ध्यदि ऐसा है तो भी तू धर्य धारण कर, चिन्ता मत कर; क्योंकि तू जो कुछ कहेगा, उन प्रचेतस महादेवके लिये जैसे भी शब्दोंका प्रयोग करेगा, वे तेरा मङ्गल ही करेंगे। जैसे बने, वैसे तू जिह्नासे नाम रटता रह। मन भागता है, भागने दे। ऑस और कान अपने-अपने विश्वयोंमें दौड़ लगाते हैं, लगाने दे। तु नामको मत छोड़।

'मा चिदन्यद्विशंसत सखायो मा रिषण्यत।' (अक०८।१।१; अथर्व२०।८५।१)

प्रभुके अतिरिक्त तू अन्य किसीकी स्तुति मत कर । भगविद्द रुद्ध किसी प्राणी, पदार्थ तथा परिस्थितिको दृद्यमें महत्त्व मत दे; क्योंकि ऐसा करनेसे तू परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा । तू एकमान्न अपने प्रभुको पकड़, उनके आश्रयका परित्याग मत कर । पुत्र जैसे अपने पिताका पल्ला पकड़ लेता है, उसी प्रकार तू भी अपने उस सन्चे माता-पिताके पल्लेको पकड़ ले। न पकड़ सके तो रो, तेरे दृद्यका विलाप तेरे माता-पिताको हिला देगा और वे सब कुछ छोड़कर तुझे अपनाने, गोदमें लेनेके लिये दौड़ पड़ेंगे।

आ घा गमधिद श्रवत्सहस्रणीभिरूतिभिः। वाजेभिरुप नो हवम्। (सामवेद ७४५)

प्रभुका बल अनन्त है, उनकी शक्ति असीम है, उनके रक्षण-उपाय अनेक हैं। तू रो-रोकर अपना रुदन-स्वर, हृद्यसे निकली आर्त-पुकार उनके निकटतक पहुँचा, वे आयेंगे, अवस्य आयेंगे, हजारों रक्षाशक्तियोंके साथ प्रकट होंगे। उनका वरदहस्त तेरे सिरपर होगा, तू निहाल हो जायगा।

क्या त् अपनेको निर्वल अनुभव करता है ! तव तो अवश्य ही उन सम्बलोंके भी सम्बल, आश्रयोंके भी आश्रय, आधारोंके भी परमाधार प्रभुको पकड़ । त् दीन और वे दीन-दयाछ, त् निरवलम्ब और वे सर्वश्रेष्ठ आलम्बन, त् महाधारमें गोते खानेवाला और वे पार लगानेवाले हैं । उनकी कृपाका—अनुकम्पाका कोई ओर-छोर नहीं ।

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्। (कशेपनिषद् १ । २ ।

विश्व हि त्वा तुविकृसिं तुविदेणां तुवीमः तुविमात्रमवोभिः॥ (ऋक्०८।८१। नहिं तु ते महिमनः समस्य न मघवन् मघवन्वस्य वि न राधसोराधसो नूतनस्येन्द्र निकर्दृदश इन्द्रियं ह

अनुत्तमा ते मघवन्नकिनुं न त्वावाँ अस्ति देवता विदान ( शुक्त्यजु० ३३ । ७

प्रभुकी शक्ति अल्पन्न जीवके लिये अकल्पनीय है। सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहाँसे, किस प्रकार आकर बचा लेते हैं, अपनी गोदमें उठा लेते हैं। उनकी भगवत्ता, उ महिमा, उनकी सफलतादायिनी, सिद्धिप्रदायिनी शक्ति अनि नीय है, अज्ञेय है । उनके कर्म, उनके दान, उनके वि उनके रक्षण, उनका ज्ञान—सब कुछ महान् है, अद्भुत विचित्र है। वे विचित्रतम वया प्राणा जीवना शक्तिके धारक वे अद्भुत रूपसे दर्शनीय हैं । उनकी प्रत्यक्ष एवं साक्षात् अ व्यक्ति,सम्पत्ति,शक्ति सभी विचित्र हैं। उनकी समता करने यहाँ कोई भी नहीं है । मुक्तात्मा उनका सायुज्य प्राप्त व उन-जैसे हो जाते हैं, पर सृष्टिके उद्भव, स्थिति एवं संहा क्षमता उनमें भी नहीं आ पाती । प्रभु भक्तोंके लिये उ हैं। वे आनन्दघन हैं और सबसे बढ़कर वे कृपा-कोह दया-निधि हैं। हम अहंके शिखरपर चढते हैं, गिर पड़ते हैं प्रभुको पुकारते ही उनकी कृपासे उठ भी जाते हैं। व कभी उनका कृपा-कोप भी अपनी तीव भू-भि का निक्षेप करने लगता है, पर उसमें छिपी करणा जीवके अन्तमें कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है।

> क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचै।' मृळा सुक्षत्र मृळय॥ अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्। मृळा सुक्षत्र मृळय॥

(ऋक्०७।८९।३

ंहे समह-पूजनीय ! हे ग्रुचे-पवित्र ज्योति! दीनताके कारण कर्तव्यपथरे पृथक् होकर विपरीत पथपर पड़ा । इस विपरीत मार्गने मुझे झाड़-झंखाड़में दिया है, निर्जन वनमें ला पटका है । हे सुध क्षत्रीरे त्राण करनेकी शोभन शक्ति रखनेवाले! दया ह दया करो, इस विकट संकटिंसे मेरा उद्घार करो, मुझे पुन: सुपयसे के चलो । देव ! आप-जैसे आनन्द-सागरके रहते भी मैं प्यासा महूँ, यह आपके विरदके विपरीत है । दयानिधे ! द्रवित हो जाओ, रूडो मत, अपनी कृपा-दृष्टिसे मुझे भी आनन्दित कर दो ।

प्रभु ही जीवके सञ्चे अपने हैं। अथवा यह कहना चाहिये कि वे ही एकमात्र अपने हैं, अन्य सब पराये हैं। य आपिनिंत्यो वरुण प्रियः सन् त्वामागांसि कृणवत् सखा ते। (अक् ०७।८८। ६)

आ हि प्मा सूनवे पिताऽऽपिर्यंजत्यापये । सस्ता सख्ये वरेण्यः । ( ऋक्० १ । २६ । ३ )

——प्रभु अपने हैं, पिता हैं, भ्राता हैं, सखा हैं। अपना व्यक्ति अपने लिये क्या नहीं करता ! पिता पुत्रके लिये, सखा सखाके लिये अपने प्राणतक होम देनेके लिये तैयार हो जाता है। यह लीकिक अनुभृति है। पारलीकिक अनुभृति तो पारमार्थिकी है, परम अर्थवाली है, विशुद्ध सत्यपर आधास्ति है। अपना सब कुछ प्रभु हैं। वे भी अपने भक्तके लिये सब कुछ करते हैं। इस लोकमें जो असम्भव-जैसा जान पड़ता है, उसे भी वे सम्भव कर देते हैं।

प्रभु नंगेको बद्धसे आच्छादित कर देते हैं, आतुर रोगीके रोगको भेषज देकर हटा देते हैं, अंघा उनकी कृपासे ऑंखें पा जाता है और पंगु चलनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है।

प्रभुकी इस अहैतुकी कृपाका अनुभव प्रायः सभी भक्तींको हुआ है। व्यास, सूर, तुल्ली आदि भक्तींने तो उसका वर्णन भी किया है।

'मूकं करोति वाचालम्', 'बिहरी सुनै मूक पुनि बोलें', 'पंगु चहें गिरिवर गहन' आदि पङ्कियाँ कथनमात्र नहीं, अनुभूतिपरक हैं । वेद मुक्तस्वरमें इस अनुभृतिका उद्घीव करते हैं—

स ई महीं धुनिमेतोररम्णात्। (शक् र । १५ । ५) प्रमु गरजती हुई महती ध्वनिको एकदम शान्त कर देते हैं।

प्रभुक्ता अपना सगा-सम्बन्धी यह जीव जाने-अनजाने न जाने कितने पाप करता रहता है, पर उनकी कृपा उसे बनाती है, प्रायश्चित्त कराती है तथा विकृतियोंसे भ० कृ० अं० २६—

निकालकर सुकृतियोंकी ओर प्रेरित करती रहती है। निरन्तर अपने अन्तस्से निकलती हुई आवाजका यदि हम अवण और अनुगमन करते रहें तो निःसंदेह पावन पश्पर चलनेके अभ्यासी बन सकते हैं। वेद-मन्त्र हैं—

उत त्वं मधनन्त्रृणु यस्ते विष्टे वद्यक्षि तत्। यद् वीळयासि वीळु तत्॥ (ऋक्०८।४५।६)

पिता । आप मघवा हैं, ऐश्वर्यकी राशि हैं। आपके कोशमें किसी प्रकारकी कमी नहीं है। भक्त जो कामना करता है, उसे आप पूर्ण कर देते हैं। आप उसकी सर्वोञ्ज निर्वलताका उन्मूलन करके उसे बलवान बना देते हैं।

प्रभो ! आप सोम हैं, संजीवनी शक्ति हैं। आप जिसे जीवित रखना चाहते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता। आपको स्तोत्र बड़े प्यारे हैं, भक्तिभरे स्तुति-गान जब भक्तके कण्ठसे निकलते हैं, तब आप बड़े चाबसे उन्हें सुनते हैं। भाष ही पालक और रक्षक हैं।

पिता! आज में भी पूछ रहा हूँ कि धै कर आपके भीतर प्रविष्ट होऊँगा (आपको प्राप्त करूँगा) ! कन वह अवसर आयेगा, जब में आप-जैसे वरणीयका अपनत्व प्राप्त करूँगा ! आप ही एकमात्र यहाँ वरण करने योग्य हैं । किसीको चुनना है तो वह एक आप ही हैं। आप ही पथके विघ्नोंको भी हटानेवाले हैं। पिता! क्या आप मेरे इस हव्यको प्रहण करेंगे ! मेरी पुकारको सुनेंगे ! क्या वह स्वर्ण- घटिका इस जीवनमें उदित होगी, जब मैं प्रसन्न मनसे आपकी लावण्यमयी मुख-मुद्राको देख सकूँगा!

देव ! आपकी खोजमें में इधर-उधर बहुत भटका; संतों, कियों, साधकों और विद्वानोंके पास गया, पर सबने एक ही बात कही—'उन प्रभुक्ती कृपा पास करो । अनुनय-विनय करके उन्हें मना छो। उनकी कृपासे ही तुम्हारा पाप कटेगा। उन दयाछ देवकी दया ही निखिल ताप-द्यमनी ओषधि है।' (ऋक् ७। ८६। २)

क स्य ते रुद्ध मृळयाकुईस्तो यो अस्ति भेपजो जलाषः। अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी नुमा वृपभ चक्षमीथाः॥ (ऋक्०२।३३।७)

'हद्र आप! रोये हुए (प्राणियों) को बलाते हैं, पानेंको पछाड़ते हैं। आपका दयाद्रतित वरद कर जिसके सिरपर पड़ गया, उसे ओषधियोंकी ओषधि मिल गयी। उसके संतापका शमन हो गया। कितनी शीतल्या है आपके हाथमें | दाहक अग्नि एकदम बुझ गयी, शान्त ही गयी। भक्त तड़प रहा था, पापका प्रचण्ड पावक घक्-घक् कर जल रहा था, आपके कृपा-करका स्पर्श होते ही न जाने वह कहाँ छू-मन्तर हो गया। एक नहीं, अनेक वार ऐसे अनुभव हुए। क्या दिव्य शक्तियों के प्रति मैंने कोई अपराध किया था ! पिता आप ही जानें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैं और यदि कोई पाप हस मन या तनसे हो भी गया तो उससे आपने ही मुझे बचाया और समस्याओंका समाधान किया है। आपकी अमोध क्षमा मुझे मिली है, मैं इतना तो अवस्य ही जानता हूँ।

पिता ! अब एक ही आकाङ्का है —यह जो कुछ है। आपका है, आपका ही दिया हुआ है । जब-जब इस धरीर-यन्त्रपर दृष्टि जाती है, तब-तब आपका संकेत प्राप्त होता है । मैं चाहता हूँ, जैसे इस धरीरने आपका आभास प्राप्त किया है, बेसे ही यह मन भी अब सर्वात्मना आपका ही होकर रहे । मेरी जुद्धिको ऐसा मोड़ दीजिये, जिससे यह आपका अदभ्र प्रकाश प्राप्त करती रहे—

त्वामिद्धित्वाययोऽनुनोनुवतश्चरान् । सलाय इन्द्र कारवः । ( ऋक्०८ । ९२ । ३३ )

मेरी शिल्पकारिता, काव्यकला और बुद्धिविशारदताकी सार्थकता इसीमें है कि वह आपका ही स्तवन करें आपके ही सामने हाके । कोई ऐसी युक्ति बतलाइये, जिससे मेरी साधना आपके मनको प्रसन्न कर सके । कर्मकाण्डमें वह सामर्थ्य नहीं कि जिससे आपको मापा जा सके । मेरे भीतर समर्पणमयी पावना भर दीजिये । मुझे और कुछ भी नहीं चाहिये । मेरे तो एकमान्न आप हैं । मेरे सर्वस्व ! मेरे पाण । अन्तराराम ! मेरे शाश्वत सम्बन्धी ! आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ——

त्वमसाकं तव सासि। (माक् ०८।९२।३२)
आज मेरी समस्त मितयाँ आपकी सिङ्गिनी, सहेली,
अनुचरी वननेके लिये व्याकुल हो उठी हैं।ये उमह
रही हैं, विस्तृत व्योममें फैल रही हैं, आपका अञ्चल
हुने और पकड़नेके लिये—'आकाशस्त्रिलङ्गात ।' (वेदानत
दर्शन १।१।२२) इस आकाशमें आपके कुछ चिह्न पाय
जाते हैं, इसीलिये ये मितयाँ आकाशमें संतनित हो रही हैं।
इदयाकाश ग्रम्हारे मिलनका क्षेत्र कहा गया है—

'ह्रचपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्।' (मनस्त्र १ । ३ । २ ७

इस आकाशमें ये मितयाँ आपकी खोज कर रही आपके ही स्पर्शकी आकाङ्क्षा रखती हैं। क्यों भटक हैं इन्हें ! मेरी विनयकों क्यों अनसुनी कर रहे हैं प्यासे चातकको द्योसे गिरनेवाले उसकी—आकाशकी वरु धाराकी आवश्यकता है। मेरी मितको भी तुम्हारे स्पर्शक आकाङ्क्षा है। छू दीजिये, देव ! छू दीजिये। यह भी क प्यासी रहे ! इस तृषितको तृप्ति प्रदान कीजिये। इस पिपासाको शान्त कीजिये। कुपानिधान ! कुपाको कोर इम्भी कर दीजिये। जलकी एक चूँद इसके मुखमें भी ड दीजिये—

कथं वातो नेलयित कथं न रमते मनः। किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीनेलयित कदा चन॥ (अथवैनेदसंहिता १०।७।३ए

देव ! न जाने कितने दिन बीत गये, कितनी विकल गयीं, कितने वर्ष और कितने जन्म एक परन बीतते गये; किंतु आपके दर्शनकी लालसा ज्यों कित्यों व है। यह प्राण चलता ही रहता है, यह मन विभाम नामतक नहीं छेता । ये जीवन कर्म निर प्रवहमान हैं। इनकी गतिमें, इनकी कियामें केवल आ दर्शनकी लगन बसी हुई है। इस असत् नाम क्ष्म प्रश्चमें आप ही एक मात्र सत्य हैं। आपकी प्राणि आका ह्यां हैं ये प्राण और मन घावमान हैं—ये मि विहतुत हैं। इनकी गतियों की गति, परम गति परम लक्ष्य एक मात्र आप हैं।

नहाम्यं वलाकरं मर्डितारं शतकतो । त्वं न इन्द्र मृजय यो नः शक्षत् पुराविधाऽमृधो वाजसातये ।

स त्वं न इन्द्र मृष्ठय। (क्षक् ८।८०।१-मेरे एकमात्र इष्टदेव । आप के अतिरिक्त अन्य कोई त्राता नहीं है। मैं क्या, यहाँ सवके-सव केवल आ ओर देख रहे हैं, आपकी ही शरण चाहते हैं। इन स आक्रमण होते हैं, किंतु आपपर कोई आक्रमण कर ही सकता। आप ही सबको बचाते आये हैं। दयाछ दे दया कीजिये, मुक्षे भी बचाइये, अपना आश्रय दीरि अपनी कृपादृष्टिकी वर्षादृष्ट्र। मेरे भी क्लेशजालकी ज् शान्त कीजिये।

# उपनिषद्-पुराणादिमें भगवत्क्रपाका स्वरूप

( ठेखक-छाँ० श्रीसर्वानन्दजी पाठक, एम्० प०, पी-एच्० डी० ( इय ), डी० किट्० )

'भग' धन्द ऐश्वर्यवाचक है । 'भग' शन्द 'भज 'पुंसि संज्ञायां घः घातुसे (पाणि० ३ । ३ । ११८ ) सूत्रद्वारा 'घ' प्रत्ययके योगसे निष्पन्न होता है अन्ततोगत्वा भगके आगे सतुप-वत् प्रत्ययका योग करनेपर 'भगवत्' राज्द निष्पन्न होकर सर्वेश्वर्यशाली, सर्वशक्तिमान्, पूर्णब्रहा, परमतत्त्वः परमचैतन्य आदि अर्थका द्योतक होता है। ये ही भगवान् अपनी शक्तिस्वरूपा कृपाका सर्वत्र निक्षेप करते हैं । भगवान् त्रिकाल कृपाछ हैं । भगवत्तत्त्वसे क्यमपि, कदापि अकृपा होनेकी सम्भावना ही नहीं है, भले ही दुर्बलहृद्य मानव हुस तथ्यको न समझ सके । कुपासिन्धु, दयासागर आदि प्रभुके असंख्य नाम उनकी इसी कृपाछताके द्योतक हैं । थोड़ा धैर्य और गम्भीरताके साथ संसारका विचार तथा भगवदिश्वास करनेपर इस सतत क्रियाशील भगवत्कृपाका अनुभव होने लगता है। इसके लिये वेद, उपनिषद्, गीता, पुराण आदि सच्छास्त्रोंका अध्ययन, परिशीलन, मनन और आचरण करना परमावश्यक तथा उपयोगी है । इसके साथ-साथ साधु-महात्माओंकी सङ्गति भी अनिवार्य है।

भारतीय संस्कृति जिन श्रुति-शास्त्रोंपर आधारित है, उनमें सिंचदानन्दस्वरूप दो प्रकारका माना गया है। उसका एक रूप निर्मुण, निराकार है, जो मन तथा वाणीके लिये अगोचर है। योगी अपनी यौगिकी साधनासे निर्वीज समाधिमें उसका साक्षात्कार कर अमरत्वकी उपलब्धि करते हैं। ज्ञानी तत्त्व-चिन्तनद्वारा दृष्ट-श्रुत समस्त पदार्थोंसे मनको पृथक् कर द्रष्टारूपसे उसमें अवस्थित हो जाते हैं, पर सर्व-साधारण साधक उसके इस निर्मुण स्वरूपकी उपासनामें कठिनताका अनुभव करते हैं। जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयमें उन परम प्रभुकी अपार करणा है। उनके इन सगुण, साकार, चिन्मय रूपोंके

ध्यान-स्मरण, नाम-जप तथा लीला-चिन्तनसे मानव-हृदय परम शुद्ध हो जाता है। मनुष्य इन रूपोंमेंसे किसी एकको नैष्ठिक रूपसे अपने हृदयमें विराजमान कर कृपा-नौकाद्वारा अनन्त संसार-सागरसे पार हो जाता है। भगवान्के विविध अवतार उनकी कृपाछताके ही द्योतक हैं।

सत्त्वमूर्ति भगवान्के अवतारोंकी कोई संख्या नहीं है— वे अगणित हैं । भारतके आस्तिक सम्प्रदायोंमें भगवान्के चौबीस अवतारोंकी विशेष प्रसिद्धि है ।

भगवान् केवल मानवके ऊपर उसके भक्तिभावसे प्रेरित होकर कृपा नहीं करते, अपितु वे विश्वमात्रके चर- अचर समस्त प्राणियोंपर अपनी अहै तुकी कृपाका निक्षेप करते हैं। विचारणीय है—दूर्वा ( यास ) निरन्तर विविध प्राणियोंके पादाधातसे पिसती रहती है, अग्निकी चिनगारीके समान सूर्य-किरणोंसे तपती रहती है, छाग ( बकरी ) आदि पशु-प्राणियोंद्वारा निरन्तर चर्वित तथा कुदालोंसे उन्मूलित होती रहती है, फिर भी वह सदा-सर्वदाके लिये अपना जीवन खो नहीं देती—समय-समयपर पनप उठती है और लहलहाने लगती है। इस तरहकी विपत्तियोंको निरन्तर झेलकर भी वह जीवित ही रहती है। यह सर्वन्यापी प्रभुकी कृपालुता ही है

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवत्कृपाकी उपलब्धिक साधनभूत तीन यौगिक मार्गोका प्रतिपादन हुआ है—कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग । इन तीर्नोमें जो भी अनुकूल प्रतीत हो, उसीका अवलम्बन कर साधक अपने साध्यको प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक साधकको एक ही साध्यकी प्राप्ति होगी, वह चाहे जिस मार्गसे प्रस्थान करे। चरम लक्ष्य सबका एक ही है—परम पिता परमात्मा अथवा तदनुकम्पाकी प्राप्ति या अनुभूति।

१. अवतारा छसंख्येया हरेः सत्विनिषेद्विजाः । समाविदासिनः कुरुयाः सरसः स्युः सहस्रशः ॥
( श्रीसद्भा० १ । ३ । २६ )

तिष्पिष्टापि परं पदाइतिशतैः श्रमद्रुप्राणिनां संतप्तापि करैः सहस्रकिरणैरग्निस्कुछिङ्गोपमैः ।
 छागाधिश्च विचर्वितापि सततं मृष्टापि कुद्दाळकेर्द्वां न त्रियते क्रशापि सततं भातुर्दया दुवेले ॥

उपनिपद्मान्यसमें आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय तत्त्वोंका विवेचन हुआ है। इस वाक्ययके अनुसार जीवात्माको मुक्ति या मोक्षके रूपमें भगवत्क्रपाका दर्शन मिलता है। उपनिषद्-विद्याके लिये संसारके अशेष धर्मावलम्बी उदात्त भावना प्रकट करते हैं—यह सर्वश्रेष्ठ विद्याके रूपमें सर्वत्र अभिमत है। इसके अनुसार मनन, चिन्तन तथा अभ्यास करनेसे मनुष्य जीवनमुक्त होकर अवर्णनीय भगवत्क्रपाकी अनुभूति—उपलिध कर सकता है। वेदान्तिसद्धान्तमुक्तावलीकारने स्कन्दपुराणके वचनसे इसकी मिहमाके वर्णनमें यहाँतक घोषणा की है—'जिस पुरुषका मन उस अपार सचिदानन्द-सागर परब्रह्ममें लीन हो गया है। उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतकृत्य हो जाती है और उसके कारण सम्पूर्ण वसुन्धरा पुण्यवती हो उटती हैं ।

व्रस्तानीकी दृष्टिमें सारा विश्ववृह्याण्ड सिच्चदानन्दस्वरूप हो जाता है । उसे यह असत्, जड और दुःखरूप प्रतीत नहीं होता । उसकी दृष्टिमें तो द्रष्टा, दृश्य तथा दृष्टिका भेद भी नहीं रह जाता—सम्पूर्ण अनुभूयमान तत्व एकाकारमें परिणत हो जाता है । वह तो एक निश्चल, निर्वाध तथा निष्कल चिदानन्दघन सत्तामात्र रह जाता है । उसके द्वारा जो कुछ कार्य-व्यापार सम्पन्न होते हैं, वे दूसरेकी दृष्टिमें सम्पद्यमान प्रतीत होते हैं । वह स्वयं तो अनन्त भगवत्कृपा-सागरमें मग्न रहता है ।

उपनिषद् मुख्यतया ज्ञान-विज्ञानका प्रतिपादक है। ज्ञान-विज्ञानका अभिप्राय यहाँ भगवत्कृपाकी अनुभूतिसे है। जो साधक संयतचित्त तथा पवित्र आचरणसे युक्त है, वह विष्णु— वासुदेव नामक सर्वन्यापक परब्रह्म परमात्माके परम उत्कृष्ट पद—स्थान अर्थात् स्वरूपको प्राप्त कर लेता हैं। जिस प्रकार स्वामीको अपने समक्ष हाथमें वज्र उठाये देखकर सेवकलोग नियमानुसार उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा आदिरूप यह सारा जगत् अपने अधिष्ठाताओं के सहित निरन्तर उस(ब्रह्म)की आज्ञामें संलग्न रहता है। जो इस (ब्रह्म)को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। यही भगवत्कृपामयी परमगति है। जिस समय अपने-अपने विषयोंसे निवृत्त हुई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित (आत्मामें) स्थित हो जाती हैं तथा बुद्धि भी अपनी चेष्टा छोड़ देती हैं। उसी अवस्थाविशेषको परमगति कहते हैं।

उस परावर (कारण-कार्यरूप) ब्रह्म अर्थात् आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार होनेपर इस जीवकी बुद्धिमें स्थित अविधा-वासनामय कामरूप दृद्यप्रन्थिः, लौकिक पुरुषोंके शेय पदार्थविषयक सम्पूर्ण संदेह, जो उसके मरण-पर्यन्त गङ्गाकी धाराके समान प्रवहमान रहते हैं, विन्छिन हो जाते हैं। उसके संशय नष्ट हो जाते हैं तथा अविया निवृत्त हो चुकती है, ऐसे पुरुषके विज्ञानीत्पत्तिसे पूर्व जन्मान्तरमें किये द्वुए और ज्ञानोत्पत्तिके साथ-साथ किये जानेवाछे सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। पूर्वकृत कर्मीका कोई संस्कार शेष नहीं रह जाता। तात्पर्य यह कि उस सर्वज्ञ, नित्य, अलौकिक परावर ( कारणरूपसे पर तथा कार्यरूपसे अवर ) परम तत्त्वका कारणका उच्छेद ही साक्षात्कार हो जानेपर संसारके जानेसे यह पुरुष शाश्वतरूपसे मुक्त हो जाता है । अविद्या )का इनन कारण बन्धनके परमात्मा

४. कुरूं पवित्रं जननी क्रुवार्या वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । अपारसंवित्सुखसागरेऽसिंछीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ ( वेदान्तसिदान्तमुक्तावकी ८७ )

५. यस्तु विश्वानवान् भवति समनस्कः सदा श्रुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यसाञ्जूयो न जायते ॥ विश्वानसारिधर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति विद्विष्णोः परमं पदम् ॥ (कठोपनिषद् १ । ३ । ८-९)

६. थदिदं किं च जगत्सर्व प्राण एजित निःस्तम् । महद्भपं बज़मुखर्तं य पत्तद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ (कठोपनिपद् २ । ३ । २ )

७. यदा पन्नावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनला सह। डुक्सिश्च न विचेष्टित सामाद्वः परमां गक्षिम् ॥ ( द्वेठोपद्मिषद् २ । ३ । १० )

८. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिषन्ते सर्वसंश्वयाः । भ्रीयन्ते चास्य कर्माणि वस्मिन्द्रन्ते परावरे ॥ (मु० २०२ । २ । ८ )

करनेसे 'इंसा'-संशादारी हैं। वे ही इस त्रिलोकीके मध्यमें स्थित हैं और कोई नहीं। अविधा और उसके कार्यका दाह करनेवाले होनेसे वे अग्निके समान अग्नि भी हैं (ईश्वर आकाशातीत अग्नि हैं)। सिललमें अर्थात् देहरूपमें परिणत हुए जलमें वे आत्मभावसे संनिविष्ट अर्थात् सम्यग्रूपसे स्थित हैं। अथवा यश्च-दानादिके द्वारा सिलल (जल) के समान स्वच्छ हुए अन्तःकरणमें स्थित वेदान्त-वादयार्थके सम्यग्शानके फलरूप अविद्या और उसके कार्यका दाह करनेवाले अग्नि-नामधारी परमात्माको जानकर भी पुरुष मृत्युके पार हो जाता है, इसके अतिरिक्त मोक्शोपलन्धिके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं हैं।

कृपाछ भगवान् मुमुक्षु चिन्तर्कोको मोक्षरूप सर्वोत्कृष्ट कृपा प्रदान कर सदाके लिये कृतकृत्य कर देते हैं।

पुराणोंमें कृपाछ परमात्माके साकार-निराकार—दोर्नो रूपोंमें दर्शन मिलते हैं । सम्पूर्ण पुराण-वाद्यय भगवान्के विलाससे परिपूर्ण है । जब आततायियोंके अत्याचारसे पीड़ित होकर भक्त आर्तभावसे प्रभुका स्मरण करता है, तब वे अविलम्ब किसी भी साकार रूपमें अभिव्यक्त होकर उसका त्राण करते हैं । धर्मके ऊपर जब-जब संकट आता है, उसकी रक्षाके लिये वे तुरंत अवतीर्ण हो जाते हैं । मत्स्य आदि अवतार इसी रहस्यके द्योतक हैं । स्वायम्भुव मनुके द्वितीय पुत्र उत्तानपादकी सुनीति नामक पत्नीसे उत्पन्न पुत्र ध्रुवने नारदर्जीके परामर्शसे विष्णुकी आराधना की, तब कृपासागर भगवान्ने ध्रुवके न चाहनेपर भी हन्तीस हजार वर्षपर्यन्त राज्यभोगके

साथ ही वह पद प्रदान किया, जिसकी परिक्रमा नक्षत्रगण करते हैं<sup>3</sup> ।

दैत्यराज हिरण्यकिशपुके विविध अत्यानारं। तथा यातनाओंसे पीड़ित होकर भी प्रह्लादने भगवान्का नाम जपना तथा उनकी स्तुति करना नहीं छोड़ा। तब साक्षात् भगवान्ने नृसिंहके रूपमें आदिर्भृत हो अविलम्ब उस बालक भक्तका भाण किया"। इसी प्रकार भगवान्ने मधु-केटभ, ससैन्य महिषासुर, धूम्रलोचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तवीज, निशुम्भ-गुम्भ आदि आततायी दैत्य-दानवोंका महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती आदि शक्ति-रूपोंमें अवतीर्ण होकर उद्धार किया, इस प्रकार भयभीत देवताओं एवं मनुष्योंकी रक्षा की<sup>18</sup>।

घैर्य, विश्वास और दृढ़ताके साथ साधना-पथपर अग्रसर होनेसे मनुष्यको सर्वत्र और सर्वदा भगवत्कृपाकी प्रत्यञ्ज अनुभूति होती है।

विश्वके प्रायः एमस्त धर्मः, सम्प्रदाय और मत जगित्रयन्ता ईश्वर या परमात्माके अस्तित्वमें आस्या रखते हैं—निर्गुण-निराकार या सगुण-साकार परमेश्वरकी अनुकम्पापर विश्वास करते हैं । उन्हीं कृपाछ परमेश्वरकी अहैतुकी अनुकम्पासे विश्व-व्यापार निर्वाधरूपसे संचालित हो रहा है । यह उसी भगवत्कृपापर अवलम्बित होकर चिर कालसे अपने अस्तित्वमें विद्यमान है । भगवान् हमारे लिये लौकिक या पारलौकिक अक्षय सुखका विधान करते हैं । अतः हमें प्रमुक्ती कृपाछतापर आस्था रखकर, शाश्वत चिरशान्तिकी उपलब्धिक लिये सतत सचेष्ट रहकर एकान्त मनसे उनका स्मरण करना चाहिये।

( शीमद्भा० ४। ९। २२, २१)

्रस छोकमें भी जब तुन्हारे पिता तुन्हें राज्य देकर वनको चले जायेंगे, तब तुम छत्तीस हजार वर्षतक विचा हिन्ह्य-इतिका द्वास इए धर्ममें स्थित रहदर पृथ्वीका शासन करोगे। फिर इस लोकमें निवास करना—जिसकी नक्षत्रगण एवं वर्ष, वर्षन, करयप भीर शुक्त आदि अनवासी सुनिगण प्रदक्षिणा करते हुए धूमा करते हैं (वह धुपलोक में तुन्हें देल हूँ)।

९. एको इर्सो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाच्निः सिष्ठिले संनिषिष्टः । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्या विश्वतेऽयनाय ॥ ( श्वेताश्वतरः ६ । १५ )

१०. प्रस्थिते तु वनं पित्रा दस्त्रा गां धर्मसंश्रयः । धट्तिश्चद्रधंसाइस्रं रक्षिताव्याइतेन्द्रियः ॥ धर्मोऽग्निः करयपः शुक्तो मुनयो ये वनौकसः । चरन्ति दक्षिणीक्षत्य अमन्तो यत्सवारकाः ॥

११. विष्युपुराम १ । १७---२० ।

१२. दुर्गासप्तश्रती, अध्याय १---१०।

# पबरात्र और भगवत्कृपा

पद्मरात्र भगवन्छास्त है, वेष्णव-धर्म अथवा भागवत-पर्मका सरस वाद्मय है, जो प्राणिमात्रके लिये करूणा-पर्मणालय देविष नारदकी अत्यन्त निर्मल प्रासादिक देन है। भागवत-धर्म ही सात्वत, ऐकान्तिक तथा पद्मरात्र नामसे व्यवहृत होता आ रहा है। पद्मरात्र भ्रमरूप अन्ध-कारको नष्ट करनेवाला (जान-) दीपक है—

> पञ्चरात्रमिदं ग्रुह्यं श्रमान्वथ्वंसदीपकस्॥ (नारदपग्ररात्र १।१।४६)

पञ्चरात्र-शास्त्रके क्षेत्रमें पात्रका वर्ध शान होता है। यह शान पाँच प्रकारका कहा गया है, इसलिये यह भगवच्छास्त पद्धरात्र कहलाता है। यह मृतिमान् भगवदनुग्रह है, भगवत्कृपाका वाकाय है; क्योंकि अपने नैष्ठिक, ऐकान्तिक भक्तो-सात्वतीको भागवत-धर्मरूप अमृतसे तृप्ति प्रदान करनेके लिये भगवान् आदिनारायणने ब्रह्माके साध्यमधे देवर्षि नारदको इस (पश्चरात्र )का न्याख्याता (उपदेशा) बनाया, जिन्होंने इसके सिद्धान्तका अपने जीवनमें आचरण करते हुए जगत्के प्राणिमात्रको इस श्रेष्ठ धर्म अथवा भागवत-शानका उपदेश दिया। पञ्चरात्र-शास्त्रके भक्तिमूलक सिद्धान्तींके अनुसार आचरण करनेवाले प्राणी जन्म-मरण और जराके भयसे मुक्त हो जाते हैं, यह प्रथम ज्ञान है । दूसरा ज्ञान है मुमुक्तुओं की भगवानके चरणदेशमें तल्लीनता तथा शरणागतिविषयक । तीसरा ज्ञान मङ्गलमय श्रीकृष्णभक्तिप्रद दास्यभाव-वरणविषयक है। चौथा है--सर्विसिद्धप्रद यौगिक ज्ञान; यह योगियोंका धर्मस्व और सिद्ध पुरुषोंके लिये महान् सुखपद है। पाँचवें बानका रूप है संसार ( होक )का खरूप-विवेचन तथा उसमें दैराग्य और त्यागद्वारा साच्चिक भागवत-जीवनका अनुष्ठान । ऐसा मत नारद-पञ्चरात्रके (प्रथम रात्रके प्रथम अध्यायके ४३वेंसे ५२वें ) क्लोकोंमें वर्णित है---

'ज्ञानं परमतत्त्वं च जन्ममृत्युजरापहस्', 'ज्ञानं हितीयं परमं मुक्तिप्रदं छुद्धस्', 'ज्ञानं छुद्धं नृतीयं च यतो दास्यं क्रभेद्धरेः', 'चतुर्थं यौगिकं ज्ञानं सर्वसिद्धिप्रदं परम्', 'सर्वस्वं योगिवां ''सिद्धानां च सुन्नप्रदृम्', 'ज्ञानं च तद्वे दैवियकं नृणाम्'।

पखरात्रमें वर्णित उपर्युक्त शान भगवन्छरणागित तथा भागवती क्रपाकी प्राप्तिका एकमात्र भाषार है । पश्चरात्र दो प्रकारका कहा गया है—दिव्य धीर मु भाषित । जिस शानका उपदेश भगवान् वासुदेव स्वयं क हैं, वह दिव्य और जिसका उपदेश परम्परासे ऋषि-सुनियं द्वारा होता है, वह सुनिभाषित कहा जाता है—

'वासुदेवेन यत्पोक्तं तद्दिन्यम्', 'ऋषिभिश्च तपोधने स्वयं प्रणीतं यच्छास्त्रं तज्ज्ञेयं सुनिभाषितम्।'

— ऐसा मत ईश्वर-संहिताके प्रथम अध्यायके ५४वें ५६वें क्लोकोंमें वर्णित है । पञ्चरात्र-शास्त्रके ज्ञानक सिद्धान्त-रूपमें विस्तारसे वर्णन जनमेजय और वैशम्पायन के संवादरूपमें महाभारत-शान्तिपर्वके ३४८वें और ३४९वें अप्टें अध्यायोंमें उपलब्ध होता है, जिसके द्वार पञ्चरात्रकी सनातन तथा वैदिक परम्परापर प्रचु प्रकाश पड़ता है। देविष नारदने पञ्चरात्रिखान्त ( ज्ञान-रहस्य और संप्रहराहित ) भगवान् नारायणसे प्राप्त किया था। इस प्रकार यह आदि और महान धर्म सनातन कालसे चला आ रहा है, भगवान्के भक्त ही इस धर्मको धारण करते हैं।

यह पञ्चरात्रगत भागवत-धर्म ऋग्वेदमें भी वर्णित है—
'ऋग्वेदपाठपठितमः'

(महा० शान्ति० ३४८। २२)

इस सात्वत धर्मके उपदेष्टा सूर्व और मनु भी कहे गये हैं। श्रीमद्भागवतपुराणमें भगवान्का स्मरण सात्वतपितके रूपमें किया गया है और ऐकान्तिक भक्तोंको सात्वत कहा गया है।

पञ्चरात्रका सिद्धान्त भगवच्छरणागति, भगवान्की प्रसन्नता तथा कृपा-प्राप्तिपर विशेष वल देता है। आत्मा और अनात्माका विवेक करानेवाला सांख्य, चित्तवृत्तियों के निरोधका उपदेश देनेवाला योग, जीव और ब्रह्मके अभेदका बोध करानेवाला वेदोंका आरण्यक भाग—उपनिपद् तथा भक्तिसार्गका प्रतिपादक पञ्चरात्र—ये शास्त्र एक दूसरेके अञ्च कहे जाते हैं; क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य है जीवात्माको परमात्मपदमें प्रपन्न करना। सारे कर्मोंको भगवान् नारायण करणोंम समर्पित कर देना ही एकान्त भक्ती (पद्मरात्मतावलिंग्यों) का धर्म है—

एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकमेव च ॥

परस्पराङ्गान्येतानि पाञ्चरात्रं च कथ्यते ।

एष एकान्तिनां धर्मो नारायणपरात्मकः ॥

(महा० शान्ति ३४८ । ८१-८२ )

मुख्य बात यह है कि जो पञ्चरात्र (धर्म )के ज्ञाता हैं और उसमें निर्दिष्ट कर्मके अनुसार सेवापरायण हो अनन्य-भावसे भगवान्के शरणागत हैं, वे ही उनमें प्रवेश करते हैं—

पाञ्चरात्रविदो ये तु यथाक्रमपरा नृप । एकान्तभावोपगतास्ते हरिं प्रविशक्ति वै ॥ (महा० शान्ति० ३४९ । ७२)

नारदप्रोक्त पञ्चरात्रमें भगवत्कृपा-खरूप-अनुशीलनके प्रमुख आधार हैं—भगवान् और उनका तात्विक (खरूप-) चिन्तन, प्रपन्नता—शरणागित, वैष्णवता—भगवान्कों प्रसन्न करनेवाला और उनकी अनुक्लता—अभिमुखता प्राप्त करानेवाला वैष्णव आचार, भागवत धर्मावलम्बन और भगवदनुमहकी अनुभूति।

पञ्चरात्रके प्रतिपाद्य नारायण अथवा वासुदेव (श्रीकृष्ण) परात्पर, विभु, स्वात्माराम, पूर्णकाम और भक्तानुप्रहकातर हैं, भक्तपर अनुप्रह करनेके लिये वे सदा विह्वल रहते हैं । भगवान् शंकरने उनकी वन्दना की है—-

वन्दे वन्द्यं च सहतां परात् परतरं विभुम् । स्वात्मारामं पूर्णकामं भक्तानुप्रहकातरम्॥ (नारदपञ्च०१।१२।३३)

नारदपञ्चरात्रमें भगवान् श्रीकृष्णकी आराधनाका प्रति-पादन किया गया है। वे वेदोंके लिये अनिर्धचनीय और अगम्य हैं, स्वेच्छामय सर्वेश्वर हैं, उनका कोई ईश्वर नहीं है। वे नित्य, सत्य, निर्गुण, ज्योतिरूप, सनातन और प्रकृतिसे परे हैं। वे स्वष्टिमात्रपर कृपा करते हैं। वे जिसके रक्षक होते हैं, उसका सदा कल्याण होता रहता है। उनकी कृपा रक्षा अथवा पालन-पोपणकी शक्तिमें सम्पूर्ण रूपसे अन्तहित है—

रिक्षता यस्य भगवान् फल्याणं तस्य संततम् । (नारदपञ्च०१।१४।४) भगवान् भक्तानुग्रहकातर हैं तो भक्तानुग्रहकारक भी हैं। वे भक्तोंपर अनुम्रह करते हैं, यह भक्तानुग्रह उनकी प्राणिमात्रपर समान कृपासे कहीं विशिष्ट स्वरूपवाला है। सुखनिधान, सौन्दर्यनिधिः भक्तानुग्रहकारक भगवान्का नारदपञ्चरात्रमें इस प्रकार निरूपण किया गया है—

सुखद्दयं सुरूपं च भक्तानुम्रहकारकम्। (१।३।७४)

पञ्चरात्रका निश्चित सिद्धान्त है कि भगवरकृपाकी अनुभूति-के मार्गमें प्रपन्नता अव्यय पायेय हैं। जो भगवचरणमें निष्काम भक्तिकी प्रतीक हैं। महादेवजीने नारदजीको त्रिगुणातीत सिचदानन्दस्बरूप परब्रहा श्रीराधापितके भजनकी सीख दी—-

अज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात् परम् । (नारदपन्न०२।२।१००)

प्रपत्ति ही जीवका स्वामाविक धर्म है, इससे बढ़कर कोई दूसरी विद्या ( ज्ञान ) नहीं है, मगवान विष्णु ही परम दैवत ( परमात्मा ) हैं; परमात्माके चरणमें दास्त्रभावकी प्राप्ति ही महान सिद्धि है और वैष्णव ही सर्वोत्तम भानदाता—गुरु हैं—

च प्रपत्तेः परा विद्या न विष्णोर्देवतं परम् । न तद्दास्यास्परासिद्धिनं गुरुवे ष्णवास्परः ॥ (भरद्वाजसंहिताः परिज्ञिष्ट १ । ५३ )

आत्मार्पणका ही नाम प्रपत्ति है। मुनिवर भरद्वाजकी उक्ति है कि परासिद्धि——महती कृपा-प्राप्तिके लिये प्राणी सर्वथा समर्थ है, इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि वह महती श्रद्धासे युक्त होकर भगवान्को ही अपना एकमात्र रक्षक स्वीकार कर ले, अपने-आपको उनकी कृपापर निर्भर कर दे——

प्राप्तुमिच्छन् परां सिद्धिं जनः सर्वोऽप्यकिंचनः । श्रद्धया परया युक्तो हरिं शरणमाश्रयेत् ॥ ( भरद्वाजसंहिता १ । १३ )

भगवान्की शरणागित ही श्रेयसी है । परमात्मामें चित्तवृत्तिका लग जाना ही उनकी प्रासादिक कृपा-प्राप्तिके लिये अमोघ उपाय है। भगवान्के सदा अनुकूल बने रहना, भगवत्सम्बन्धी प्रतिकृष्ट भावनासे पराङ्मुख रहना, रक्षकरूप भगवान्में विश्वास होना, भगवान्को अपने देन्यसे प्रसन्न करना, आत्मार्पणसहित अपने समस्त कार्यको भगवान्को चरणोमें समर्पित करना—पञ्चरात्रके अनुसार इन साधनोसे भगवत्कृपात्री अनुभूति होती है।

पश्चरात्रके मतसे परम रक्षक नारायणकी कृपा-प्राप्तिके लिये वैष्णव-आचरणसे सम्पन्न होना प्राणिमात्रके लिये आवश्यक है। वेष्णव-आचरणका ताल्पर्य है—अपने समस्त कर्म भगवान्की प्रसन्नताके लिये निष्काम और पवित्र बुद्धिसे किये जायँ। जिस प्राणीने भगवान्की आराधना नहीं की, उनके अनुक्ल आचरण नहीं किया, उसकी तपस्या व्यर्थ है, उसका परिश्रम निष्फल है। भगवान् श्रीकृष्ण भक्तोंके प्राण हैं और वैष्णव श्रीकृष्णके। वैष्णव श्रीकृष्णका ध्यान करते हैं और श्रीकृष्ण वैष्णवका स्मरण-चिन्तन करते हैं। कितनी असाधारण कृपा है प्रमुकी अपने शरणागतोंके प्रति—

नाराधितो यदि हरियेंन पुंसाधमेन छ।

किं तस्य तपसा ज्यर्थं निष्फळं तत्परिश्रमस्॥

भक्तप्राणो हि कृष्णश्च कृष्णप्राणा हि नैष्णनाः।

ध्यायन्ते वैष्णनाः कृष्णं कृष्णश्च वैष्णनांस्तथा॥

(नारदपञ्च०१।२।२७,३६)

निस्संदेह प्रभु भक्तोंके ही वशमें रहते हैं, वे महान् भक्तवत्सल—कृपाछ हैं। सदा एकमात्र उन्हीं कृपामयकी ओर दृष्टि रखनी चाहिये—

> प्रभुं भक्तपराधीनं नित्यमालोकयेद्धरिम् । ( भरद्वाजसंहिता ३ । ४६ )

महादेवजीने देवर्षि नारदसे कहा कि भगवान् श्रीकृष्णसे बढ़कर न तो कोई सत्यवादी है, न दयाछ और भक्तवत्सल ही है—

न तत्परः सत्यवादी द्यावान् भक्तवत्सकः। (नारदपञ्च०२।३।१०)

भगवान् दयासिन्धु और भक्तानुम्रहकातर हैं, संत उन्हें छोड़कर किसी अन्य देवताका भजन नहीं करते— एवं स्तुतो दयासिन्धुभैक्तानुग्रहकातरः। अतः संतो हितं त्यक्त्वा न सेवन्ते सुरान्तरम्॥ (नारदपञ्च०२।२।७४)

भगवान्को कुछ लोग भक्तानुग्रह-विग्रह कहते हैं, भक्तोंपर ही अनुग्रह करनेके लिये वे साकार होते हैं—–

केंचित् स्वेच्छामयं रूपं भक्तानुग्रहविग्रहम्। (नारदपन्न०१।३।४५)

पञ्चरात्र-उपासना-िख्रान्तके अनुसार भगवान् नारायणका आश्रित भक्त उनका चिन्तन करते हुए उन्हें प्राप्त कर छेता है। जिनकी तृष्णाओंका अन्त हो जाता है, उनके योगक्षेमका वहन कृपामय भगवान् खर्य करते हैं—

मनीविणो हि ये केचिद् यतयो मोक्षधर्मिणः।
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हिरः॥
(महा० शान्ति० ३४८। ७२)

भगवदनुग्रहरे ही मनुष्यका जन्म भारतवर्षमें होता है। उनके अनुग्रहरे भारतमें जन्म लेनेवाला यदि उनके पादपराका सेवन नहीं करता तो इससे बढ़कर विडम्बनाकी बात ह्या होगी !—

कृष्णानुप्रहतो बिद्वाम् कव्ध्वा च जनम भारते। न भजेत् कृष्णपादाब्जं तदत्यन्तविद्यग्यनम्॥ (नारदपञ्च०२।२।६५)

प्रभुकी अनुग्रह-प्राप्ति उनकी अहेतुकी मक्तवत्सल्ताकी प्रतीक है। उनकी शरणागितका वरण कर जीवात्मा संसार-सागरके पार उत्तर जाता है। वह भगवान्से यही वरदान माँगता है कि 'हे देव! आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपके चरणोंकी स्मृति सदा वनी रहे। भगवच्चरणस्मृतिसे भगवान्की प्रसक्ता प्राप्त होती है। मक्त प्रभुकी ओर निरन्तर दृष्टि रखकर कहता रहता है कि 'वे मुझपर अनुग्रह करें?—

प्रसीदतामेष स सास्वतां पतिः। (श्रीमद्रा०७।१५।७७)

प्रभु समस्त प्राणियोंका कल्याण करते हैं, विषयार्णवमग्न जीवात्माका संसार-वन्धन नष्ट कर उसका उद्घार करते हैं। उनकी कृपा ही पञ्चरात्र-मतसे सर्वभिद्धिप्रदायिनी है।

## अहिर्बुध्न्यसंहितामें भगवत्कृपा

( लेखक--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना (प्रवर') एम्० ए०) पी-एन्० डी० )

वैष्णव आगमकी पाञ्चरात्र-शाखाके विशाल साहित्यमें दो सौसे अधिक संहिताएँ हैं। इन पाञ्चरात्र-संहिताओं में 'अहिर्बुध्न्यसंहितांश्कों विशेष महत्त्व प्राप्त है। अहिर्बुध्न्य भगवान् शिवका नाम है। शिव-प्रदत्त होनेसे ही इस संहिताका नाम 'अहिर्बुध्न्य' यहा।

पाञ्चरात्रमतमें भक्तिकी प्रधानता है । योग उसका सहायक अङ्ग है। पाञ्चरात्र-प्रन्थोंमें वैधी भक्तिका विस्तारसे वर्णन हुआ है। सात्वत-विधिसे इष्ट देवताकी अर्चना करनेसे अम्युद्य और निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है। इससे चित्त-श्रुद्धि हो जाती है और पराभक्तिकी प्राप्ति होकर जीवका उद्धार हो जाता है। यह पाञ्चरात्र साधना-विधिका सार है।

सब प्रकारके जीव भगवान् विष्णुकी भूति-शक्तिके अंश हैं---

जीवभूता मुने सर्वे विष्णुमूत्यंशकित्यताः ॥ (अहि॰ सं॰ ७। ५९)

जीव अविद्या-विद्ध होकर क्लेशमयी पराधीनतारे विवस हो जाते हैं—

सर्वतोऽविद्यया विद्धाः क्लेश्चमय्या वशीकृताः॥ (अहि० र्स० ६ । ३६ )

तत्र आत्माकी 'जीव' संज्ञा हो जाती है। 'जीव'-का बन्धन होता है और उससे मोक्ष भी होता है—

आत्मानो जीवसंज्ञास्ते बन्धमोक्षी वजन्ति ते॥ ( अहि॰ सं० ६ । ३८ )

जीवका कर्ममें अधिकार है और वह (स्वकर्मानुसार) चारों युगोंमें जन्म-मरणके चक्रमें घुमता रहता है।

उन किये हुए अपने सम्पूर्ण कर्मोंको, जो कोई भी जीव भगवान्के निमित्त कर देते हैं अर्थात् जो भगवत्कैंकर्यको अपना छेते हैं, उन्हें विवेक—शान प्राप्त हो जाता है और वे मुक्त हो जाते हैं—

चातुर्वण्यंभया एते भगवत्कर्भकारिणः।
तेषां ये कर्म कुर्वन्ति साधवः शतवार्षिकम्॥
विवेक्द्रज्ञानमासाय ते विशन्ति हरिं परम्।
(अहि॰ सं॰ ७। ५२-५३)

जीवका यह भव-बन्ध उसके सकाम कर्मके कारण है।

किंतु भगवान् विष्णुके संकल्पसे प्रेरित विद्या अपने संकल्पसे ( देव-दैत्यादि ) नाना प्रकारकी योनियोंकी सृष्टि करती है और वे भी परम्परासे अन्यान्य प्राणियोंको उत्पन्न करती रहती हैं।

इति नानाविधा योनीविष्णोः संक्रवपचोदिता। स्वसंक्रविन सृजति ते चान्यांस्तेऽपि चापरान्॥ (अहि० सं० ७। ५६)

भगवत्तंकल्प यद्यपि अनन्तल्प है, तथापि उसके मुख्य पाँच विभाग हैं—एष्टि, स्थिति, संद्वृति, निम्रह (तिरोधान) और अनुग्रह—

> संकल्पो नाम यस्तस्य सुदर्शनसमाह्नयः। सत्यप्यनन्तरूपत्वे पञ्चधा स विजृश्भते॥ सृष्टिस्थित्यन्तकारेण निग्रहानुग्रहात्मना। तिरोधानकरो शक्तिः सा निग्रहसमाह्नया॥ (अहि० सं० १४ । १४-१५)

तिरोधानके अन्य अभिधान हैं—माया, अविद्या, महामोह, महातामिस्र, तम, वन्ध और हृद्गन्य—

> ्मायाविद्या महामोहो महातामिस्नमित्यपि। तमो बन्धोऽथ हृद्ग्रन्थिरिति पर्यायवाचकाः॥ (अहि० सं० १४ । १७)

जीव तिरोधान-शक्तिरूप—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—इन पञ्चक्लेशों या मलोंसे युक्त हो जाता है, तब उसे इष्टार्थकी प्राप्ति और अनिष्टके विधातकी लालसा होती है और वह सकामभावसे तदनुरूप कर्म करता है, जिनका ग्रुभाग्रम फल मिलना अवश्यम्भावी है। कर्मके अनुसार जीवको ईश-प्रेरणासे जाति, आयु और भोगकी प्राप्ति होती है और वह शनै:-शनै: सुखादि वासनाओंमें निमन्न हो जाता है—

तिरोभावनद्यक्तं वैष्णव्या वन्धमेयुषः।
भविद्यास्मित्वरागाद्या मलं समुपचिन्वते॥
इष्टार्थप्राप्तयेऽनिष्टविद्याताय च लालसः।
कर्म तत् कुरुते कामी ग्रुभाग्रुभफलोदयम्॥
ततः कर्मविपाकस्थः ग्रुभाग्रुभफलोदयम्।
जात्यायुरनुबन्धान् स प्राम्नोति विधिचोदितः॥
सुसादिवासनास्तास्ताः संचिनोति शनैः।
पृषा विम्रहक्षाचेस्तु तिरोधानपरम्परा॥
(भदि० सं० १४। २१, २३-२५)

भ० कु० अं० २७---

परमात्माकी इस तिरोधान-शक्तिके आधारपर ही उनकी सृष्टि-स्थिति-संद्वति नामकी शक्तियाँ भी कार्य-रत होती हैं। इस प्रकार समस्त सृष्टिका मूल 'संचित कर्म-श्रङ्खला है—

अजस्य त्वनया शक्त्या तिस्नः सृष्ट्यादिशक्तयः । संचितैः सम्प्रवर्तन्ते तैस्तैः कर्मीभरूर्जितैः ॥ (अहि० सं०१४। २७)

उधर तिरोधान-शक्तिका कार्य आरम्भ होते ही भगविद्ञ्छासे शास्त्र-प्रवृत्ति होने लगती है। शास्त्रादिष्ट मार्गका अनुगमन करनेसे जीव परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं—

ततः प्रवर्त्यते शास्त्रं मनुभिः पूर्वजैसदा॥ (अहि॰ सं॰ ७। ६२)

शास्त्रविधिका अनुपालन करनेसे शुद्ध हुआ मन भगवत्कर्ममें प्रवृत्त हो सकता है। वह कैंकर्य ग्रहण कर सकता है। इसका उत्कृष्ट रूप 'न्यासः है। इसीका नाम 'शरणः है—

उपाये गृहरक्षित्रोः शब्दः शरणमित्ययम्॥ (महि०सं०३७।२९)

इस शरणागितका लक्षण यह है कि जीव यह सोचने लगे—'मैं अपराधोंका आलय हूँ, अर्किचन, अगित हूँ | हे भगवन् | आप मेरे एकमात्र उपाय हैं । दृदयसे ऐसी प्रार्थना निकलना ही 'शरणागित' है—

भहमस्म्यपराधानामालयोऽभिचनोऽनतिः ॥ त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामितः। शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽसिन् प्रयुज्यताम्॥ (अहि० सं० ३७ । ३०-३१)

प्रपत्तिके छः अङ्ग हैं—भगवान्के अनुकूल होनेका संकल्प, कभी उनके प्रतिकूल न होना, वे रक्षा करेंगे— यह विश्वास, भगवान्को रक्षक मानना, आत्मसमर्पण और नितान्त दीनता—

आनुकूल्यस्य संकल्पः श्रातिकूल्यस्य वर्जनस् । रिक्षाच्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये घडविधा शरणागितः। (अहि० सं० ३७ । २८-२९)

भगवान् दीनवन्धु हैं, अतः कार्पण्यभावापत्र जीवपर वे करणार्णव प्रभु शीष्र ही अनुग्रह करते हैं। शरणागत होते ही जीवपर उनकी असीम कृपा-इष्टि हो जाती है, इसका अनुभव उसे भी होने लगता है। रक्षकत्वका वरण करते ही रक्षाका विश्वास हो जाता है। अतः पाञ्चरात्र-मत जीवकी सुक्तिका प्रधान हेतु भगवत्संकल्पको ही मानता है। जीवको अपने कर्मोंके फल्स्वरूप संसार-चक्रमें अमित और दु:खाकुल देखकर तथा उसे सुक्तियोग्य मानकर भगवाद स्वयं अपनी क्रपाकी वर्षा करते हैं। यह परम विष्णुकी अनुप्रहाख्या पाँचवाँ शक्ति है। इस शक्तिका जीवपर प्रकट होना 'शक्तिपात' कहलाता है। कहा गया है—

पुर्व संस्रुतिचक्रस्थे आम्यमाणे स्वकर्मभिः॥ जीवे दुःखाकुळे विष्णोः कृपा काण्युपजायते। या द्युक्ता पद्धमी शक्तिः सा कृपा वैष्णवी परा॥ शक्तिपातः सा वै विष्णोराजामस्यैतिंगदाते। (अहं० सं०१४।२८-३०)

यह अनुप्रह शक्ति सुदर्शनमयी है । इस करुणा-कारि जीवको कर्म-साम्य प्राप्त होता है, जो उसे संसारसे पार कर देता है।

कर्म-समता हो जानेपर जीवका वैराग्य और विवेकमें परिनिवेश हो जाता है और वह आगमानुकूल जीवन बनाकर तथा क्लेक्सोंका नाश कर पराबुद्धिकी संलिध करता है। संस्कर्म करता हुआ वह वेदान्त-शनमें निश्चल हो जाता है ( अहि० सं० १४ । ३६–३९ )।

पूर्णज्ञान तथा चित्तकी निर्मलताकी प्राप्ति हो जानेपर जीव अनाविल-अक्लेश वैष्णवपदमें प्रवेश करता है—

सम्प्राप्य ज्ञानभूयस्त्वं निर्मेलीकृतचेततः। अनाविलमसंक्लेशं वैष्णवं तद् विशेत् पदम्॥ (अह० सं०१४।४१)

मुक्त अवस्थामें कत्मधरहित जीव त्रसरेणु-प्रमाण तथा कोटिश: रहिम-विभूषित होता है । उसका आविर्भाव-तिरोभाव नहीं होता और न उसे काल-कल्लोल-संकुल मब-पन्थमें ही पड़ना पड़ता है—

तत्पदं प्राप्य तत्त्वज्ञा मुच्यन्ते वीतकलमपाः।
मसरेणुप्रमाणास्ते रिश्मकोटिविभूपिताः॥
भाविभौवितिरोमावधमैभेदिविवर्जिताः ।
परमं तेऽध्वनः पारं वैष्णवं पदमाश्रिताः॥
विश्वन्ति नेममध्वानं कामकल्लोलसंकुलम्॥
(अहि॰ सं॰ ६। २७-२९)

भगवान्की यही अहेतुकी कृपा अहिर्बुण्यसंहिताका विशेष प्रतिपाद्य है । इससे भव-सागरसे पार होनेकी आशा सफलीभूत हो उठती हैं।

# दर्शनशास्त्र और भगवत्कृपा

( हेस्क-श्रीवजिक्कोरमसादजी साही )

भारतीय दर्शनशास्त्रोंमें षड्दर्शन-वैशेषिक, न्याय, मीमांसा तथा वेदान्तदर्शनकी सांख्य, योग, विशेष प्रसिद्धि है ।

थैते साघारणतया तो यही समझा जाता है कि इन दर्शनोमें भगवत्कृपाकी चर्चा नहीं है; क्योंकि वैशेषिक-दर्शन या नव्य-त्याय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय पदार्थोंके साधम्यं और वैधर्म्यद्वारा धर्म-विशेषसे उत्पन्न तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानता है-

धर्मविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां पदार्थानां तत्त्वज्ञानाहिनःश्रेयसम् ॥ (बै॰ स्०१।१।४)

प्रकार गौतमीय न्यायदर्शन भी प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेल्वाभास, छल, जाति और निमह-स्थानोंके तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानता है-

प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिणंय-वादजलपवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञा-नान्निःश्रेयसाधिगमः ॥ (न्यायस्०१।१।१)

सांख्यदर्शन भी व्यक्त (महदादि कार्य), अव्यक्त (प्रकृति ) तथा तत्त्वज्ञाता पुरुष-इन तीनके तत्त्वज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति मानता है-

> तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात् । ( सांख्यकारिका २ )

योगदर्शन भी पुरुष और प्रकृतिके संयोगको बन्धन मानता है, जो अविद्यांके कारण है और उस अविद्यांके अभावसे उक्त संयोगका अभाव अर्थात् चेतन पुरुषका मोक्ष मानता है-

द्रष्टु इड्ययोः संयोगो हेयहेतुः। (पोगठग्रंन २ । १७) तस्य हेतुरविद्या । (योगदर्धन २ । २४ )

तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दशेः केवल्यम्। (योगदर्शन २ । २५ )

वेदान्तदर्शन भी केवल शानके द्वारा मोशकी प्राप्ति मानता है----

विधेव तु विभारणात् । (अशास्० १।१।४७) तमेव विदिखाति मृत्यमिति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय । ( ब्वे० ड० ३ । ८ )

(उसे (परमेश्वरको) ही जानकर पुरुष मृत्युको पार कर जाता है, इसके सिवा परमपद्-प्राप्तिका कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

आपाततः इन सूत्रोंको देखनेपर यही लगता है कि ये भगवत्कृपाकी आवश्यकता नहीं मानते, परंतु गम्भीर विचार एवं सूरमान्वेषण करनेपर उक्त मान्यता असमीचीन एवं अयथार्थ सिद्ध होती है। वस्तुतः इन सभी दर्शनीम र्देश्वरकृपाकी महत्ता द्योतित है । इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं---

#### वैशेषिकदर्शन-

इसमें जो उक्त धर्मविशेषसे उत्पन्न तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्ष-की प्राप्ति कही गयी है और कहा गया है कि जिससे अम्युद्य और निःश्रेयसकी प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं-

'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः धर्मः । 🔭 स (वै० स० १।१।२)

उसको आगे स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि दृष्ट प्रयोजन ( जिन कामींका प्रयोजन प्रत्यक्ष होता है ) और अदृष्ट प्रयोजन (जिनका प्रयोजन अप्रत्यक्ष होता है)

\* यगिप लोकमें पाप। छल प्रपन्न या आचारहीन पारचात्त्य धर्मानुकरणसे कहीं कहीं उन्नति होती देखी जाती है; किंतु यह वास्तविक उन्नति नहीं है। यह तो प्रलोभनमात्र है। फिर भी कुछ लोग उपर्युक्त स्त्रका विपरीत अर्थ करके ऐसे दुष्कर्मोंको भी धर्म सिङ करते हैं; किंतु आचार्यपाद उदयनादि वैशेषिकोंकी सम्प्रदाय-परम्परा (तच्चेश्वरचोदनाभिन्यक्तार्डमोदेव' आदिके आधारपर मीमांसा-नुक्ल वेद-शास्त्रोक्त धर्मको ही अन्युदय तथा निःश्रेयसका साधक बतलाती है। [ इष्टन्य--अनेक भाष्य एवं टीकायुक्त चौखम्बाका

के मध्यमें दृष्टका अभाव हो जानेपर (अदृष्ट) तत्त्वज्ञान— मोक्षका कारण होता है। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्य, यज्ञ, दान, प्रोक्षण आदि वेदनिर्दिष्ट कर्म, दिशा, नक्षत्र, मन्त्र और काल-नियम अदृष्टके अर्थ हैं—

रष्टारष्टप्रयोजनानां रष्टाभावे प्रयोजनसभ्युदयाय ॥ अभिषेचनोपवासबद्धाचर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदानप्रो-भणदिकुनक्षत्रमन्त्रकालनियमाश्चारष्टाय॥(वै० ५० ६।२।१-२)

अतएव जिस प्रकार योगदर्शन मोक्षके लिये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान-इन पाँच नियमौकी आवश्यकता मानता है—

'झौचसंतोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।' (योग०२। ३२)

वैशेषिकदर्शनको भी उसी प्रकार ईश्वर-प्रणिधान और भगवन्द्रक्ति पूर्ण अपेक्षित है। वैशेषिकदर्शन ईश्वरवादी है। महर्षि कणादने भी ईश्वरका संकेत किया है—

तद्वचादाम्नायस्य प्रामाण्यम् । (वै० स्०१।१।१) संज्ञाकमं त्वसमाद्विधिष्टानां लिङ्गम् । (वै० स्०२।१।१८) वैशेषिकदर्शन ईश्वरको सर्वज्ञ मानता है— तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमातमा एक एव। (तर्कसंग्रह प्रत्यक्षखण्ड)

इसके अनुसार शब्दशक्ति भी ईश्वरप्रदत्त ही है— अस्मारपदादयमर्थों योद्धव्य इतीखरसंकेतःशक्तिः। ( तर्कसंग्रह, शब्दखण्ड)

शन्दद्वारा जो अर्थज्ञान होता है, उसके होनेमें हेत्र ईश्वरंप्रदत्ता शक्ति ही है तथा गुरुजनोंद्वारा शिष्यको जो ज्ञान होता है, वह भी उस अनुमहशक्तिसे ही होता है; अतः कोई भी न्यवहार उसके बिना नहीं हो सकता।

वैशेषिक ईश्वरको ही वेदोंका वक्ता भी मानते हैं— वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्सर्वभेव प्रमाणम् । ( तर्कसंग्रह, शन्यखण्ड )

बैशेषिकदर्शन ईश्वरकी बुद्धि, इच्छा और प्रयत्नको नित्य मानता है---

बुद्धीच्छाप्रयत्ना नित्या अनित्याश्च । नित्या ईश्वरस्य अवित्या जीवस्य ॥ (तर्कसंप्रदः, गुणनिरूपण )

्र इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वैशेषिकदर्शनको भी मोक्षप्राप्तिके लिये भगवत्कृषा मान्य है।

### न्यायदर्शन-

न्यायदर्शनमें भी ईश्वरको फल-प्रदाता माना गया है— हैश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् । (न्यायस्०४।१।१९)

प्रसिद्ध न्यायाचार्य श्रीउदयनाचार्यजी भी भगवत्क्रपाके लिये ही प्रार्थना करते हुए देखे जाते हैं—

'हे निसर्गसुन्दर! आनन्दनिष्ठं!! यद्यपि बहुत दिनोंसे हमारा चञ्चल चित्त आपमें निमग्न है, यह नितान्त-सत्य है; तथापि वह आज भी संतृप्त नहीं हो रहा है। अतः हे नाथ! आप श्रीन ही करणा कीजिये, जिससे हमारे चित्तके आपमें (लय होकर) एकात्मभावको प्राप्त हो जानेपर हमें पुनः सेकड़ों यम-यातनाओंकी प्राप्ति न हो?—

असाकं तु निसर्गसुन्दर चिराच्चेतो निमन्तं त्वयी-

त्यद्धाऽऽनन्दिनिधे तथापि तस्त्रं नाद्यापि संतृष्यते । सन्नाय ! स्वस्तिं विधेहि कहणां येन स्वदेकाप्रतां

> याते चेतसि नाण्नुवाम शतको याम्याः पुषर्यातयाः॥ (न्यायकुसुमाञ्जलि ५।१९)

अतएव न्यायदर्शनमें भी मोक्षप्राप्तिके लिये भगवत्कृषा-की आवश्यकता अनुभव की जाती है। सांख्यदर्शन—

सांख्यदर्शन भी मुक्ति और सिद्धिके लिये उपासना आवश्यक समझता है—

भावस्थक समझता ६—— सु**र**तातमनः प्रशंसा, उपासासिद्धस्य वा ।(१।९५)

सांख्यदर्शनके अनुयायी प्रथमतः स्वभावतः चेतन सृष्टिके आदिमें (भी रहनेवाले) चिद्रूप और सिद्ध अर्थात् अष्टविष्ठ ऐस्वर्ययुक्त आदिविद्वान्को ईश्वर मानते हैं—

'आदिविद्वान् सिद्ध इति कापिलाः' (न्यायकुतुमाञ्जलि १।२)

सांख्यदर्शनके जिस पुरुषके अधीन होकर तथा जिसके प्रभावसे प्रभावित होकर प्रकृति सृष्टि-कार्य करती है, वह पुरुष सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् अर्थात् ईश्वर ही हो सकता है—

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता। (सां० स्०३। ५६) हेदशेश्वरसिद्धिः सिद्धा। (सां० स्०३। ५७)

बहुतसे सांख्यान्वार्य प्रकृति और पुरुषके संयोगके लिये ई्रवरकी आवश्यकता मानते हैं; क्योंकि पुरुप निरीह है और प्रकृति जड है। इन दोनोंका मिलन म्वयं नहीं हो सकता। ईस्वरके संनिधानमात्रसे प्रकृति पुरुषके संयोगसे जगत्की रचनामें प्रवृत्त होती है।

सांख्यदर्शन भी मोक्षके लिये आध्यात्मिक अभ्यासका उपदेश करता है, जो योगशास्त्रमें वर्णित है। अतएव सांख्य और योगको एक ही कहा गया है—

'सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति च पण्डिताः।' (गीता ५ । ४ )

योगमें भगवत्कृपाकी आकाङ्का है। अतएव सांख्यदर्शन भी मोक्षके लिये भगवत्कृपा-आकाङ्की है। योगदर्शन—

योगदर्शन भी कैवल्य या मोक्षप्राप्तिके लिये यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि—इस अष्टाङ्गयोगकी आवश्यकता समझता है—

'यमनियमासनप्राणायास्रप्रत्याहारघारणाध्यानसमाधयो-ऽष्टाबङ्गानि ।' (२।२९)

इसमें नियमके अन्तर्गत ईश्वर-प्रणिधान अर्थात् सभी कर्मों के फलको ईश्वरमें समर्पण करना और ध्यानद्वारा चिर्च-को स्थिर करना ईश्वर-प्रणिधान है । ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है। ईश्वर-प्रणिधान क्रियायोग है।

इस प्रकार योगदर्शनको भी कैवल्य-प्राप्तिके लिये भगवत्क्रपा अपेक्षित है।

### मीमांसादर्शन-

मीमांसाशास्त्र मोक्षके लिये जिस यशका प्रतिपादन करता है, उसकी पूर्तिके लिये भी भगवत्कृपा अत्यन्त आवश्यक है और मीमांसकगण यश्चमाप्तिके अवसरपर यश्पूर्तिके हेतु भगवान्की वन्दना किया करते हैं।

मीमांसादर्शनका यह कथन है कि सर्वशक्तिमान् (भगवान् )की प्राप्तिके लिये ही कर्मोंमें प्रवृत्ति होनी चाहिये। क्योंकि ऐसा ही उपदेश शास्त्रोंमें है। परमात्माकी ओरसे उदासीन रहना दोषकी बात है। इसलिये मनुष्यको उनसे सम्बन्ध जोड़ना चाहिये—

सर्वशक्तौ प्रवृत्तिः स्यात्तयाभूतोपदेशात् । (६।३।१)

तद्वर्मीण च दोषसासात्ततो विशेषः स्वातप्रधाने नामिसम्बन्धात्। (६।३।३)

अतएव मीमांसक भगवत्कृपाकी कामना करते हैं-

यरकृपालेशमान्नेण पुरुपार्यचतुष्टयम् । प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् ॥ (मीमोसा-न्यायप्रकाशः, मङ्गलाचरण )

'जिनकी लेशमात्र कृपासे चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति होती है, मैं उन भक्तवत्सल गोविन्दकी वन्दना करता हूँ।'

अतएव मोक्षप्राप्तिके लिये मीमांसादर्शनको भी भगवस्कृपाको आकाङ्का है।

#### वेदान्तदर्शन---

वेदान्तदर्शन भी कहता है कि भगवान्के भिन्त-सम्बन्धी धर्मीका पाळन करनेसे उनका विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है । सभी घर्मीसे भगवद्मक्ति श्रेष्ठ है—

विशेषानुग्रहश्च ॥

भतस्त्वतरज्यायो किङ्गाच ॥ (महास्० ३।४।३८-३९)

'अहं ब्रह्मासि' कहनेवाळे अहैत-वेदान्तके प्रतिपादक श्रीशंकराचार्यजी भी भगवत्क्रपाको अत्यावश्यक मानते हैं और कहते हैं कि 'हे नाथ! भेदके नष्ट हो जानेपर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं; क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती है, तरंगका समुद्र कहीं नहीं होता'—

सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः क्षचन समुद्रो न तारङ्गः॥ ( १८५दी ३ )

आचार्यका निवेदन है कि 'हे करुणामय नारायण ! मैं सब प्रकारसे आपके चरणोंकी शरण हूँ?——

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणो । ं ( १८५४ ७ )

इसके अतिरिक्त विशिष्टाद्वेतवाद, ग्रद्धाद्वेतवाद, देतवाद, द्वेताद्वेतवाद, अचिन्त्यभेदाभेदवाद, स्वाभाविक, निरुपाधिक आदि सभी वैष्णव-सम्प्रदाय तो पूर्णतया भगवत्कृपा-अवलम्बी हैं ही ।

प्रमाणित है कि सभी दर्शनशास्त्रोंको मगवत्क्रपाकी अपेक्षा है।

# आयुर्वेदमें भगवत्कृपा

( लेखक-मानसन्दोही पं० श्रीरमावल्कभजी पाण्डेय व्वस्कभं, एम्० ए०, आड्ववेंद्ररत्न )

जीवात्मा और शरीरके संयोगका काल ही 'आयु' शब्दसे निर्देश्य है, इसका आयुर्वेदके साथ समवायी सम्बन्ध है। भगवत्क्रपा-तत्त्वदर्शी मुनिजनोंने इसको प्रत्यक्ष किया, इसीका वाकायस्वरूप आयुर्वेद है, जिसका मूल 'अथर्वसर्वस्व' माना जाता है, जिसके आदिप्रणेता प्रजापित ब्रह्मदेव हैं—

विधाताथर्वसर्वस्वमायुर्वेदं प्रकाशयन्। स्वनाम्ना संहितां चक्रे रुक्षश्लोकमयीमृजुम् ॥ (भावप्रकाशः पृ०१।५)

"ब्रह्माजीने 'अथर्वसर्वस्व' रूप आयुर्वेदका प्रकाश करते हुए अपने नामसे एक लाख क्लोकोंवाली सरल ब्रह्म-संहिताकी रचना की।"

वेद, पुराण एवं आध्यात्मिक विवेचनोंके अनुसार यह जगत् प्रकृति-पुरुषका विलिखत स्वरूप है, यही मान्यता आयुर्वेदकी भी है। अन्यक्त, महदहंकार, पञ्चभूत एवं तन्मात्राओंकी समष्टिरूपा यह प्रकृति अष्टधा विभाजित हो सिचदानन्दधन परमात्मतत्त्वके साथ मिलकर 'एकोऽहं बहु स्याम्'के अनुसार 'जीव' संज्ञा धारण करती है—

हैंस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ सो मायावस भयउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई ॥ जढ़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदिप मृषा छूटत कठिनई ॥ (मानस ७। ११६। १-२)

इसीकी पुष्टि आयुर्वेद-ग्रन्थोंके सृष्टिप्रकरणमें देखिये— 'आतमा ज्योतिःस्वरूप, चिदानन्दरूप, नित्य, निःस्गृह और निर्गुण होता हुआ भी प्रकृतिके संयोगसे सगुण होकर जगत्को उत्पन्न करता हैं?—

आत्मा ज्योतिश्चिदानन्दरूपो नित्यश्च निःस्पृहः। निर्गुणः प्रकृतेर्योगात्सगुणः कुरुते जगत्॥ (भावप्रकाराः पू०२।३)

गर्ममें जीव-प्रवेश परम-पिता परमात्माका कृपा-विलास है, जिसे सकारण-सोदाहरण आयुर्वेदने स्पष्ट किया है। जैसे सूर्यकान्तमणि और सूर्य-किमयोंका स्पर्शमात्र अग्नितत्त्वका उत्पादक है. उसी प्रकार शुक्रात्व-सम्पर्कजनित तत्त्व जीव-श्रीर धारण करता है और क्रमशः दृद्धिगत होता हुआ परमात्माकी आहेतुकी कृपाका प्रदर्शक बनता है— सूर्यांशोः सूर्यंमणित उभयसायुताचथा। विद्वः संजायते जीवस्तथा शुक्रातंवायुतात्॥ (भावप्र० पू० ३ । ३४ )

गर्मस्य भूणरक्षाके प्रति भी आयुर्वेद भगवत्कृपाका ऋणी है—अग्नि, सोम, पृथ्वी, वायु, आकाश तथा सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण, पाँच इन्द्रियाँ और भूतात्मा—ये सब गर्मका संजीवन करते हैं, अर्थात् इन्हींसे गर्म उत्पन्न, रिक्षत तथा वर्षित होता है—

अग्नीषोमौ मही वायुर्नेश्वः सत्त्वं रजख्तमः। पञ्चेन्द्रियाणि भूतात्मा गर्भे संजीवयन्ति हि॥ (भावप्रकाशः पूर्व०३। १२०)

भगवत्कृपाका एक और वैचित्र्य देखिये। गर्मके तृतीय मासमें पुंसवन-संस्कार होता है, जिसका तात्पर्य गर्मको पुरुषरूपमें परिवर्तन करनेसे है। पुष्य नक्षत्रमें स्वर्णादि घातुकी संतप्त विष्णुप्रतिमा गोदुग्धमें शीतल की जाती है। फिर वही दुग्ध गर्भवतीको पिलाया जाता है एवं गणेशादिका पूजन और स्वस्त्ययन कराया जाता है। उसके फलस्वरूप प्रायः बालकका ही जन्म होता है—

पुष्ये पुरुषकं हैंमं राजतं वाथवाऽऽयसम्। कृत्वाग्निवर्णं निर्वाप्य क्षीरे तस्याञ्जलिं पिवेत्॥ (अष्टाङ्गहृदयः शरीरस्थानः १। ३८-३९)

जन्म-समय गर्मस्य प्राणीका विहर्गमन गर्मस्य वासुकी प्रेरणासे ही होता है एवं गर्मसे वाहर आनेके साथ-साथ माताके स्तनोंमें स्तन्य प्रादुर्भृत हो जाता है—ये सभी भगवत्कुपाके अनुपम उदाहरण हैं।

आयुर्वेद-प्रवर्तकोंने सांघातिक ज्वरादि रोगोंपर चिकित्साके अतिरिक्त भगवत्कृपाद्वारा रोगमुक्तिका निदर्शन किया है—ओषधि, मणि, सुमन्त्र, साधुनुष्ठ-द्विज-देवताओंकी पूजा, मनको प्रिय लगनेवाले विषय—ये सव विष्णुकृत उग्र ज्वरका हनन करते हैं—

ओषघयो मणयश्च सुमन्त्राः साधुगुरुद्विजदेवतपूजाः । प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च झन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरसुप्रम्॥ ( अष्टाङ्गद्दय चि० स्थान १ । १७७ ) यक्ष्मा, हृद्रोगादि कष्टमाध्य किंवा असाध्य रोगोंमें कुङ्कुम, केंसर, कस्तूरी, चन्दनचर्चित शालग्रामशिलाका पञ्चामृतकृत सानोदकपान महौषधिके रूपमें बड़े-बड़े वैद्यराज प्रयुक्त करते हैं, जो भगवत्कृपाश्रयद्वारा सिद्ध प्रयोग होता है । इसी भाँतिके विभिन्न प्रयोग भैषज्यरत्नावलीके यक्ष्माधिकारमें निरूपित हैं—

शर्कशमधुसंयुक्तं नवनीतं लिहन् क्षयी । श्लीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये चाज्यमाश्लिके॥ (१४।१०)

आयुर्वेदिक ग्रन्थोंमें भगवत्कृपाद्वारा रोगोपशमनका एक तारतम्य ही उपलब्ध होता है।

कुष्ठरोग-चिकित्सा-स्थानमें महर्षि वाग्महने वत, पूजन एवं आराधनादिद्वारा रोगशान्तिकी बात कही है—वत, दम, यम, सेवा, त्यागादिका अभ्यास; द्विज, देवता और गुरुजनोंकी पूजा; सर्वभूतोंमें मैत्री; शिव, गणेश, तारा-देवी और सूर्यकी आराधना—ये सब कुष्ठरोगरूपसे प्रकट द्वए पापोंका नाश करते हैं—

व्रतद्मयमसेवा त्यागशीलाभियोगो द्विजसुरगुरुपूजा सर्वसत्त्वेषु मैत्री । शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि प्रकटितमलपापं कृष्टसुन्मूलयन्ति ॥

(अष्टाङ्गहृदय चि० स्थान **अ०१९।९८**)

संस्कृत-भाषाके प्रसिद्ध कविवर मयूर इस प्रक्रियाद्वारा रोगमुक्तिके प्रसिद्ध उदाहरण रहे हैं । उन्होंने सूर्यकी उपासना एवं स्तुतिके द्वारा अपने रोगका शमन किया था। भगवत्कृपा-समन्वित दैवी-साधनोंसे भी ज्वरका शमन होता है—

वह्माणमिश्वनाविन्दं हुत्तमक्षं हिमाचलस्।
गङ्गां मरुद्रणांश्वेष्टान् पूजयन् जयति ज्वरान्॥
भक्त्या मातुः पितुश्चेष गुरूणां पूजनेन च।
प्रह्माचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च।
जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च।
ज्वराद्विमुख्यते शीव्रं साधूनां दर्शनेन च॥
(चरक्संहिता वि० स्था० ३।१९८-२००)

क्रह्मा, अश्विनीकुमार, इन्द्र, अप्रि, हिमाचल, गङ्गाजी

तथा उनचास मस्द्रणोंका यज्ञद्वारा पूजन करनेवाला व्यरांगर विजय पा लेता है। माता-पिताकी भक्ति, यहाँका आदर-सम्मान, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, सत्यभाषण, श्रीच-गंतोप आदि नियमींके पालन तथा मन्त्र-जप, एवन, दान, वेद-पाटके अवण एवं संतींके द्र्शनसे मनुष्य ज्वरसे अविलम्न सर्वथा मुक्त हो जाता है।

महर्षियोंने असाध्य रोगींपर भी देवाराधना तथा भगवत्कृपाद्वारा चिकित्साकार्यमें प्रायः पूर्ण सफल्द्रा प्राप्त की है। चण्डी-पाठः यज्ञ-यागादिसे असाध्य-से-असाध्य रोग-निवृत्तिकी दिशामें जनसाधारणको प्रत्यक्षतः अपूर्व सफल्द्रा प्राप्त होती देखी गयी है।

आयुर्वेदमें दीर्घानुबन्धी, संक्रामक महारोगोंपर विविभ यन्त्र-मन्त्र-तान्त्रादिकोंका भी प्रभाव पाया जाता है । अर्छा, कामला, पाण्डु, गलगण्ड, विद्वधि, वण, कर्णश्रूल, शोथ, दन्तपीड़ा, नेत्र-पीड़ा, शिरःपीड़ा, बालग्रह-शान्ति, विपमण्यर तथा सर्प, बिच्छी और बरॅंके विष उतारनेमें अनेकानेक यन्त्र, तन्त्र एवं मन्त्रद्वारा श्रीभगवत्कृपासे शीव्रातिशीध आरोग्यता प्राप्त होती है । सभी प्रकारके ज्वरोंकी शान्ति-हेत्त कुछ प्रयोग निम्नलिखित हैं—

'ॐ नमो भगवते छिन्धि छिन्धि शमुकस्य शिरः प्रक्वित परग्रुपाणये पुरुषाय फट् स्वाहा ॥'

(भेषज्यरत्नावली ५ । ४०८)

इस मन्त्रको आठ बार पहते हुए नीमकी टहनीसे झाइना चाहिये तथा इसे भूर्जपत्रपर लिखकर गन्धाक्ष-तादिसे पूजन करके सिरपर धारण करने अथवा ताबीजमें भरकर बाहुमें बाँधनेसे सब तरहके ज्वर नष्ट होते हैं।

विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपति विसुम्। स्तुवचामसहस्रेण ज्वरान् सर्वान् न्यपोहिति॥ (भैपन्यरत्नावलीं ५। ४१६)

जङ्गम और स्थावर (सम्पूर्ण) जगत् के स्वामी एवं सर्वत्र ब्यात भगवान् विष्णुके सहस्रनाम आदि स्तीत्रोंको पढ़कर स्तुति करनेसे सब प्रकारके ज्वर उत्तर जाते हैं।

इस प्रकार आयुर्वेद भी अन्य शास्त्रोंके समान ही परम आस्तिक है एवं भगवत्कृपाद्वारा पुरुषार्थचतुष्ट्यवे साधनका निर्देश करता है।

# ज्योतिषशास्त्रमें भगवत्कृपा

( केंस्रक---श्रीबलरामजी शास्त्री, एम् ० ए०, साहित्यरत्न, ज्योतिपाचार्य )

'ज्योतिषामयनं चक्षुः' ( पाणिनीय-शिक्षा ४१ ) ज्योतिषशास्त्र ही सनातन वेदका नेत्र है। अतः ज्योतिष रैर भगवत्क्रपापर कुछ लिखनेके पूर्व मनमें सहसा यह तर्क त्पन्न हुआ कि ग्रहयोगके कारण भगवत्क्रपाकी प्राप्ति ती है अथवा भगवत्क्रपासे ग्रहयोग ही अनुकूल हो जाते हैं ?

भगवान्की कृपासे प्रहयोगोंका अनुकूल होना आश्चर्य-क नहीं । भगवान् श्रीरामके प्रकट होनेके पूर्व---

जोग लगन ग्रह बार तिथि सक्छ भए अनुकूछ। चर अरु अचर हर्पजुत राम जनम सुखमूछ॥ (मानस १।१९०)

योग, लग्न एवं ग्रह आदिकी अनुकूलता या तदनुता हो गयी । भगवान् जिनपर कृपा करते हैं, उनके
मे भी ग्रह-नक्षत्रकी अनुकूलता आश्चर्यकी बात नहीं।
 प्रसङ्गमें ग्रहोंके परस्पर सम्बन्ध, उनकी दृष्टि, द्शा,
तर्दशा आदिके आधारपर कुछ लिखा जाना आवश्यक है।
वत्क्रपासे अर्थ, धर्म, मोक्षादिकी प्राप्ति तो साधारण
है। इसीके सहारे संत तुलसीदासजी-जैसे परम भागवत
किने महान् संकट झेलकर अगणित पातिकयोंका
सागरसे उद्धार करनेके निमित्त रामचरितमानसरूप पावन
का निर्माण किया।

ग्रह्योग और भगवत्कृपाके प्रसङ्गमें जन्माङ्गके आधारपर यका प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है——

जन्माङ्गमें द्वादश भाव होते हैं। इन द्वादश भावेंसे में तन, धन, सहज, सुख, सुत, रोग, स्त्री, मृत्यु, कर्म, आय और व्यय आदिका विचार । जाता है।

गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर भगवत्क्रपाका प्रभाव हा भावोंपर भी पड़ता प्रतीत होता है। शारीरिक स्वस्थता, वक धनकी प्राप्ति, प्रेमका आचरण करनेवाले भाई, ो जीवन, आजापालक पुत्र, नीरोगता, स्ती-साध्वी पत्नी, स्थानमें हारीरत्याग, धार्मिक अनुकूल्ता, पुण्यकर्म, पवित्र । और उत्तम कार्योंमें धनका व्यय—ये सभी मानव-नकी सर्वसम्पन्नताके परिचायक हैं। जन्मके समय जो ग्रह पड़ जाते हैं, उन्हें दृष्टिमें रखकर ही उपर्श्वक्त वर्णित द्वादश भावोंपर विचार किया जाता है। जन्मके समय जो लग्न होता है, जन्माङ्गमें उसका उल्लेख कर अग्रिम भावोंमें राशियोंकी स्थापना करके भावोंका विचार होता है। प्रत्येक भावके राशिका स्वामी ही फिर तक्तद्वावोंका स्वामी माना जाता है और फिर तदनुक्ल ही फल निर्देष्ट होता है।

#### भगवत्कुपा और धावेश---

दशमेश यदि बुध हो और उसपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो तो जातकके ऊपर भी श्रीभगवानकी कृपा-दृष्टि होती है। नवमेश यदि उचस्य हो, उतपर शुभ ग्रह (चन्द्र, बुध, गुरु, गुक्र आदि )की दृष्टि हो तो ऐसे जातकपर प्रभुकी कृपा होती है। (चन्द्रमा ग्रुभ महोंके साथ ग्रुभ फलदायक है। पूर्ण चन्द्रमा भी शुभद माना जाता है।) यदि नवमेश पूर्ण बली हो और उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो ऐसे जातकके ऊपर परमपिता परमात्माकी कपादृष्टि सम्भव है। लग्नके स्वामी अथवा लग्नपर ही नवमेशकी दृष्टि होनेसे जातक प्रभु-कृपाका पात्र बन जाता है। यदि नवमेश बृह्स्पतिके साथ हो और षड्वगोंमें वली हो अथवा लग्नेश-पर बृहस्पतिकी पूर्ण दृष्टि हो तो जातक प्रभुकी कृपासे महायशस्वी होता है । नवमेश सिंहके अंशका हो और उसपर लग्नेशकी अथवा दशमेशकी दृष्टि हो तो जातकके ऊपर प्रभुकी कृपा अवश्य होती है । ऐसा जातक विश्वमें यशका अर्जन करता है। दशमेश केन्द्रस्थ ( लग्न चतर्थ, सप्तम या दशम भावमें ) हो, नवमेश भी चतुर्थ-भावमें हो तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपासे अपने व्यक्तिगत क्रिया-कलापोंद्वारा यशका भागी वनता है।

यह सर्वविदित है कि जिसपर प्रभुक्ती कृपा हो जाती है, वह असम्भवको भी सम्भवमें परिवर्तित कर सकता है। प्रभुक्ती कृपासे पङ्गुभी हिमालयकी चोटीपर चढ़ सकता है, अंधा भी सब कुछ देख सकता है, विघरको अवण-शक्ति मिल जाती है—यह रहस्य ग्रह भी स्पष्ट करते हैं।

त्मीके जन्माङ्गमें लग्नेश उच्च हो, उसपर शुभ प्रहोंकी हती हो तो ऐसे जातकपर भगवान्की कृपादृष्टि सम्भव जाती है। द्वितीयाधिपति उच्चका हो और उच्चका ही गुरु दितीयेशपर गुरुकी पूर्ण दृष्टि भी हो तो ऐसा जातक भगका पात्र वनता है। द्वितीयेश उच्च हो अथवा पञ्चम, या एकादश स्थानमें विराजमान हो, वली लग्नेशका ओर द्वितीयेश जिस स्थानमें विराजमान हो, उस स्थामी केन्द्रवर्ती हो त जातकके ऊपर प्रभुकी कृपा है।

#### ।ग और ईश्वर-प्रेम-

तन्माङ्गके पञ्चम स्थानसे ईश्वरके प्रति प्रेम, श्रद्धा, आदिका विचार किया जाता है। नवम भावसे धर्मका होता है। नवम भाव और पञ्चम भाव—दोनों । मिलाकर मानवकी ईश्वरीय भक्तिका पूर्ण विचार है और इस प्रकार भगवान्की कृपाका भी।

ख्रिम स्थानमें यदि कोई पुरुष ग्रह (सूर्य, मङ्गल एवं वैठा हो या उसकी दृष्टि पड़ती हो तो जातकपर कृपादृष्टि होती है। यदि पञ्चमभाव समराशिका हो, चन्द्रमा या शुक्रकी दृष्टि पड़ती हो अथवा उसमें । या शुक्र विराजमान हो तो मानवके ऊपर लक्ष्मीकी होती है।

ईश्वरीय प्रेमकी प्राप्ति निम्न योगोंमें होती है—मानवके क्वमें यदि किसी भावमें चार या पाँच ग्रह एकत्र हों डा जातक प्रभुकी कृपाका सहारा लेकर संसारसे विरक्त देखा जाता है । यहाँ कुछ मतभेद भी है, ऐसे योगमें प्रहके ऊपर ही विचार स्थिर किया जाता है । निम्न भोंका विचार करनेपर प्रभुकी कृपा-प्राप्तिका निश्चय किया कता है—

१—चार या पाँच ग्रह (किसी भावमें) एकत्र हों। २—उपर्युक्त ग्रहोंमें कोई एक बली हो। ३—बली ग्रह युद्धमें पराजित न हो। ४-बली ग्रह अस्त न हो।

५-इन ग्रहोंमें कोई दशम भावका स्वामी भी हो।

उपर्युक्त स्थितिमें मानव प्रभुकी कृपासे सांसारिक आसक्तिका त्याग कर प्रभुकी शरणमें चला जाता है।

#### ग्रह्योग और आध्यात्मिक जीवन-

वर्तमान समयमें मानव विलिखिताकी ओर अग्रसर हो रहा है। विलास-सामग्रीको प्राप्त करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य बन रहा है, पर अब अमेरिकाके धनपित विलिखितासे ऊबकर अध्यात्म-जीवनकी ओर लल्ह्यायी आँखोंसे देखने लग्ने हैं, वेषभूषाकी नवीनता और तामसी-राजसी मोजन भी अब उन्हें उतना रुचिकर नहीं प्रतीत होता। अमेरिका आदि देशोंके बहुत-से लोग भारतीय आश्रमोंमें आध्यात्मिक जीवन वितानेके लिये आने लगे हैं। ज्योतिषशास्त्रमें आध्यात्मिक जीवनमें सफल्द्रताके योग भी बताये गये हैं।

यदि दशम भावमें मीन राशि हो और उसमें बुध या मङ्गल बैठा हों तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपासे पवित्र जीवन व्यतीत करता है। दशमाधिपति नवममें हो और वली नवमेश बृहस्पति और शुक्र ग्रहसे दृष्ट या युत हो तो जातक प्रभुकी कुपा प्राप्त करनेके लिये अमसर होता है। यदि नवमाधिपति बली शुभ ग्रह हो, उसपर गुरु या शुक-की दृष्टि अथवा गुरु या शुक्रका साथ हो तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपाका पात्र वन जाता है। यदि लग्नेश दशम स्थानमें और दशमेश नवम स्थानमें हो, पुनश्च दशमेश पापग्रहकी दृष्टिसे विञ्चित हो तो जातक ग्रुभग्रहोंकी ग्रुभ दृष्टिके प्रभावसे भगवत्कुपाका अधिकारी बन जाता है। जन्माङ्गमें चन्द्रमा और बृहस्पतिके अन्तर्गत अन्य समस्त ग्रह स्थित हों तो ऐसा मानव निर्विघ्न भगवान्की शरणमें पहुँच पाता है । जन्माङ्गमें शनि और मङ्गलके अन्तर्गत सभी ग्रह हों तो ऐसा मानव भगवान्की कृपाका पात्र वनकर विश्वमें ख्याति भी अर्जित करता है।

## मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा ?

( लेखक--श्रीभशोककुमारजी )

(मन्त्र) शब्दका अर्थ वेदवचन अथवा गोपनीय वचन माना गया है—

मन्त्रो वेदविशेषे स्यादेवादीनां च साधने। गुद्धवादेऽपि च पुमान्॥ (मेदिनीः रान्तवर्ग २७। ७४-७५)

इसी प्रकार जिसके जप, अनुष्ठान, प्रयोग या मननसे इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टका परिहार हो, उसे मन्त्र कहा जाता है— 'मननात् त्राणधर्मवान्मन्त्र इत्यभिधीयते ।'

रोग-निवारण, विषोद्धार, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि लौकिक इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परित्राण मन्त्रोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसी प्रकार वैदिक मन्त्रोंके द्वारा स्वर्गादिकी प्राप्ति और मोक्ष-लाम आदि लौकिक और इष्ट-प्राप्ति एवं अनिष्ट-परिहार आदि अलौकिक लाम भी शास्त्रोंद्वारा सिद्ध है—

महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं मुकुति हेतु उपदेसू॥ (मानस १।१८। २)

मंत्र परम छघु जासु वस बिधि हरि हर सुर सर्व । महामत्त गजराज कहुँ वस फर अंकुस खबै॥ (मानस १। २५६)

मन्त्रकी इस अद्भुत चमत्कारिक शक्तिका निरूपण योग-शास्त्रने भी किया है और न्यायदर्शनने भी—

जन्मीषिधमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः । (योग० स्०४ ।१)

'सिद्धियाँ जन्म, ओषधि, मन्त्र, तपस्या और समाधिसे उद्भुत होती हैं ।

सन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवञ्च तत्प्रामाण्यमाष्ठप्रामाण्यात्। (न्या०स्०२।१।६८)

आप्तके प्रमाणत्वसे मन्त्र और आयुर्वेदके प्रमाणत्वकी भाँति वेदकी भी प्रमाणता है।

अग्निकी दाहिका-शक्ति अग्निके स्वरूप-से भिन्न है । जनतक दाहिका-शक्ति अग्निमें प्रकट रहती है, तनतक अग्नि दाह करती है । जन मिण, मन्त्र अथवा औषधके प्रयोगसे वह शक्ति खिण्ठत हो जाती है, तन वही अग्नि दाह नहीं करती। फिर जन उस मिण, मन्त्र अथवा ओषिको हटा लिया जाता है अथवा उससे उत्तेजक मिणका भी प्रयोग कर दिया जाता है तन अग्निकी दाहिका-शक्ति फिर प्रकट होकर दाह करने

लगती है। अग्निका खरूप, जिस समय वह दाह करती है और जिस समय दाह नहीं करती—दोनों दशाओंमें एक समान रहता है, परंतु कार्य-भेद देखा जाता है।

'शक्तिः शब्दके पर्याय बल, शौर्यः, सामर्थ्यः, पराक्रमः, प्राण आदि हैं—

द्रविणं तरः सहोबलकोर्याणि स्थाम शुष्मं च।
शक्तिः पराक्रमप्राणौ। (अमरकोष २।८।१०२)
श्रास्सामर्थ्ययोः शक्तिः। (अमरकोष ३।३।६६)
मन्त्रीमें यह शक्ति केसे हैं १ मन्त्र तो शब्दसमूहमात्र
हैं। फिर उनमें यह चमत्कारिक शक्ति कहाँसे आती है १
न्यायदर्शनका कहना है कि पद संज्ञा है और उसका अर्थ
संज्ञी है एवं इन दोनोंका सम्बन्ध शक्ति है—

'संज्ञा नाम पदम्संज्ञी अर्थः तयोः सम्बन्धः शक्तिः। ( न्या० बी० उपमानखण्ड )

परंतु न्यायदर्शन भी यह मानता है कि अमुक संज्ञारे अमुक संज्ञीका बोध हो, यह संकेत ईश्वरप्रदत्त है—
अस्मात् पदादयमधी बोधव्य इतीश्वरसंकेतः क्वाकिः।

( तर्कसंग्रह, शब्दखण्ड )

इस प्रकार शब्दोंकी शक्ति ईश्वरप्रदत्त हैं। मन्त्रोंकी शक्ति उसके वर्णसमूहोंमें न होकर उस मन्त्रके अधिष्ठात देवतामें होती है, जिसकी कृपासे उस मन्त्रके अधिष्ठात होती है। यदि ऐसा न होता तो बिना सिद्ध किये ही अथवा विना उस देवताकी कृपा प्राप्त किये ही उस मन्त्रके प्रयोगसे अभीष्टकी सिद्धि हो जाती; किंतु ऐसा नहीं होता है। फिर भी निर्थक पदसमूहवाले मन्त्रोंसे किसी इन्टकी सिद्धि नहीं होती। परंतु 'अनिसल आखर अरथ न जापू' प्रकारवाले मन्त्रोंसे भी 'प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू' के अनुसार श्रीशंकरजीकी कृपासे इष्टकी प्राप्ति होती है। अतएव यह स्पष्ट सिद्ध है कि मन्त्रोंमें स्वतः कोई शक्ति नहीं है, उनके अधिष्ठातु-देवताओंकी कृपा ही उनमें शक्तिरूपमें अवतरित होती है। इसील्विये वेदमन्त्रोंके प्रयोगमें भी उनके देवताओंका शान अस्यावस्यक वतलाया गया है।

वेदोंने प्रत्येक जड पदार्थका एक-एक अधिष्ठाता चैतन्य देवता माना गया है और इसिलये अन्नि, वायु, आदित्य आदि जड पदार्थोंके अधिष्ठाता देवताओंकी अन्न्यादि नामिष्ठ प्रार्थना की गयी है। मीमांसकोंका मत है कि जिस मन्त्रमें जिस देवताका वर्णन उस मन्त्रमें उसी देवताकी दिन्य शक्ति सदासे निहित है। रव दैवत्व-शक्ति मन्त्रमें ही प्रतिष्ठित है। निरुक्तकारके अनुसार देवताका अर्थ है—अभीष्ट पदार्थ ॥ला और प्रकाशित करनेवाला—

'देवो दानाहा दीपनाहा द्योतनाहा।' (निरुक्त, देवत ७ । ४ । १५)

वेदमें कहा गया है कि सभी देवताओंमें एक ही स्वरकी शक्ति है---

'महद् देवानामसुरत्वमेकम्' ( ऋक् ० ३ । ५५ । १ ) सायणाचार्य भी यही कहते हैं कि 'उन सभी नामोंसे ही परमेश्वर पुकारा जाता है ।

निरुक्तकारका भी यही कथन है---

महाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्त्यते । एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यक्वानि भवन्ति॥ (निरुक्तः दे० ७ । १ । ४)

'देवताके महान् ऐश्वर्यसम्पन्न होनेके कारण वह तिमा एक होते हुए भी विभिन्न प्रकारसे स्तुत होता है। धूर्व, इन्द्र आदि ) अन्य देवगण उसी एक आत्माके शक्त (अवयव ) हैं।'

वेद भगवान् पुनः यही बात कहते हैं— दं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरूत्मान् । हं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः॥ (ऋष्०१।१६४।४६)

भेधावीलोग इन आदित्यको इन्द्र, मित्र, वरुण और मि कहा करते हैं । ये स्वर्गीय पक्षवाले (गरुड़) रि सुन्दर गमनवाले हैं । एक हैं तो भी इन्हें अनेक कहा गा है । इन्हें अमि, यम और मातरिश्वा कहा जाता है । तदेवाग्निस्तदादिखस्तद्वायुस्तद्व चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्तं तद्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ (शु॰ यजु॰ ३२ । १)

ने ही अग्नि हैं, ये ही आदित्य हैं, वे ही वायु हैं, ही चन्द्रमा हैं, वे ही शुक़ हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही जल और वे ही प्रजापित हैं।

अतएव सभी देवताओंसे अधिष्ठित मन्त्रोंमें वास्तवमें क भगवत्कृपा-शक्ति ही व्याप्त है । इसे भगवान् विकृष्णचन्द्रने श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट कहा है—

कामेस्तेस्तेर्ह्तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मयेव विहितान् हि तान्॥ (७।२०—-२२)

'उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका जान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्रेरित होकर उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात् पूजते हैं। जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको में उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मेरेद्दारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगों-को निःसंदेह प्राप्त करता है।'

परंतु— अन्तवसु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ (गीता ७ । २३ )

'उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल नाशवान् है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अन्तमें मुझको ही प्राप्त होते हैं।

अतएव सभी मन्त्रोंमें एक ही भगवान्की कृपाशक्ति निहित है—ऐसा मानकर केवल भगवन्मन्त्रोंका ही प्रयोग करना श्रेयस्कर है। स्वयं भगवान्ने कहा है—

मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्त्रासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ (मानस ३।३५।१)

मन्त्रस्वरूप होने अथवा मन्त्रद्वारा जानने योग्य होनेके कारण ही विष्णुसहस्रनाममें भगवान्का एक नाम भन्त्र भी कहा गया है—

ऋदः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः। ( रलोक ४३ ) रांकराचार्यजीने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है— 'ऋग्यजुःसामलक्षणो मन्त्रः, मन्त्रबोध्यत्वाद् वा मन्त्रः।'

((भगवान् साक्षात् ) ऋक्, साम और यजुरूप मन्त्र हैं, अथवा मन्त्रीसे जानने योग्य होनेके कारण मन्त्र हैं।

श्रीभगवान् ही मन्त्र हैं या मन्त्र भगवान् हैं एवं भगवत्कृपाशक्ति ही मन्त्र-शक्ति है या मन्त्र-शक्ति भगवत्कृपा-शक्ति है—यह सिद्ध हो गया।

भगवान् सर्वश्रेष्ठ और महान् शक्तिमान् हैं—
'महाशक्तिमंहासुतिः' (विण्णुस० क्लोक ३२)

'वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः' (विष्णुस० रलोक ५६)

अतएव सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान् भगवान्के ही मन्त्रोंका भगवत्कृपाकी प्राप्तिके लिये जप करना श्रेयस्कर है।

### भगवती कृपाशक्ति

(लेखक-डॉ० श्रीशिवशंकरजी भवस्थी)

विद्यां परां कितिचिद्म्बरमम्ब केचि-दानन्दमेव कितिचित्कितिचिच मायाम् । रवां विश्वमाहुरपरे वयमामनाम-

स्साक्षादपारकरुणां गुरुमूर्तिमेच॥ (अम्बारतुति २७)

'माँ ! कुछ लोग आपको परा विद्या कहते हैं; कुछ लोग चिदाकारा, कुछ आनन्दशक्ति तथा कोई आपको माया कहते हैं। अन्य लोग आपको विश्वरूपिणी जानते हैं; किंतु हम तो यही रट लगाये हुए हैं कि आप गुरुका रूप धारण किये हुए प्रत्यक्ष अपार करणा ही हैं।

भगवान् निखिल श्रेष्ठ गुणगणोंके धाम हैं। उनके ज्ञान, वल, ऐश्वर्य, तेज, सौन्दर्य, औदार्य, कारुण्य आदि असंख्य अनवच गुण धर्म और शक्तिके नामसे भी कहे जाते हैं। वस्तुतः भगवान्की एक अन्तरङ्ग चिद्रूपा शक्ति ही कार्यवश नाना शक्तियों या धर्मोंका रूप प्रहण करती है। भगवान् और उनकी महाशक्तिमें कोई भेद नहीं है। भगवान् धर्मों हैं और महाशक्ति उनका धर्म। इस प्रकार धर्मों और धर्मकी दृष्टिसे उनमें भेदकी प्रतीति होती है, किंतु-वह अवास्तविक है। जैसे दाहिका-शक्ति अग्निरूप धर्मोंका धर्म है, इस दृष्टिसे इनमें भेदका भान होता है, किंतु दाहिका-शक्तिसे रहित अग्निका क्या कोई स्वरूप है? नहीं। अतः दोनों अभिन्न हैं, एक हैं। ठीक वैसे ही भागवती शक्ति और भगवान् अभिन्न हैं, एक हैं। ठीक वैसे ही भागवती शक्ति और भगवान् अभिन्न हैं। योगिवर भास्कररायने श्रीदुर्गासप्तशतीकी गुप्तवती टीका के उपोद्धातमें पत्नचय-परीक्षा से एक उद्धरण प्रस्तुत किया है—

नित्यं निर्दोषगन्धं निरितशयसुखं बह्मचैतन्यमेकं
धर्मो धर्मीतिमेदद्वितयिमिति पृथग्म्य मायावशेन ।
धर्मस्तत्रानुभूतिः सकलविषयिणी सर्वकार्यानुक्ला
हाक्तिरचेच्छादिख्पा भवति गुणगणस्याश्रयस्त्वेक एव ॥
कर्तृत्वं तत्र धर्मी कलयति जगतां पञ्चस्प्य्यादिकृत्ये
धर्मः पुंरूपमाण्या सकलजगदुपादानभावं विभर्ति ।
ख्रीस्पं प्राप्य दिव्या भवति च महिषी स्वाश्रयस्यादिकर्तुः
प्रोक्ते धर्मप्रमेदाविप निगमविदां धर्मिवद्वहाकोटी ॥
नित्य, दोषके लेशसे ह्यून्य, निरितशय सुखल्प, एकमात्र

ब्रह्मचैतन्य मायाके वशीभूत होकर धर्म और धर्मी—इन दो

मेदोंको प्राप्त करता है। सम्पूर्ण विषयोंकी अनुभूतिस्वरू समस्त कार्योंके अनुकूल, इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाकी सम महाशक्तिको तथा श्रेष्ठ गुण-गणोंको धर्मण कहते हैं। आश्रय एक ही है। यह धर्म भी द्विविध है—एक पुरुष एक विष्णु या महेश्वर तथा दूसरा स्त्रीरूपा महालक्ष्म भवानी—ये दोनों सम्पूर्ण जगत्का उपादान वनते ये ही जगत्की सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्न और अनुगर पञ्चकृत्य करते हैं। धर्मका स्त्रीरूप दिव्य महिधीके नाम जाना जाता है। इस प्रकार ये दोनों भेद निगमवे द्वारा धर्मीके सहश ब्रह्मकोटिमें ही परिगणित हैं व ब्रह्मके अतिरिक्त नहीं हैं।

मक्तराण अपनी भावनाके अनुरूप भिन्न नामी रूपोंद्वारा महाशक्तिकी उपर्युक्त उपासना करते हैं। शक्ति ही वात्सस्यमयी महामाता है; बिना इसका हिंथे शिवकी उपलब्धि सम्भव नहीं। समस्त प्राणियों। शक्ति अकारण-करणाके रूपमें विद्यमान रहती है—

या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ (दुर्गासप्त०५।६५-१

बिना किसी कारणके दूसरोंके दुःखको दूर करनेकी ही दया कहलाती है—

'दया निरुपाधिकपरदुःखप्रहाणेच्छा ।' ( ग्रुप्तनती टी

जगत्में परम वात्सल्यमयी माँकी निहतुक कृ अनवरत वर्षण होता रहता है। नाना वासनाओं के कल्ट् ढके रहनेवाले लोग उस कृपासे विद्यत रह जाते हैं। परमिपताके साथ जगत्की रक्षाके लिये सदैव विचरण व रहती हैं। परमिपता महेश्वर तो जगत्से उदासीन और निग् रहते हैं; किंतु माँने जहाँ भी किसी जीवका रोदन सुना वे उसे प्रभुतक घसीट ले जाती हैं और इस प्रकार उन उद्धार करती हैं। माँकी कृपादृष्टि परमिपताकी प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वे गुक्मूर्ति धारण करके जगत्के जीवं जाण करती हैं। शास्त्र कहते हैं—

भुरुरुपायः' ॥ ( शिवस्त्रविमर्शिनीः दितीयोन्मेप ६ )

गुरु ही उपाय है अर्थात् पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति ही गुरु है। मन्त्रवीर्यका प्रकाशन करनेके कारण वे उपाय कहलाती हैं—

'गुरुवी पारमेश्वरी अनुम्राहिका शक्तिः''।' (क्षेमराज शिवसूत्रविमर्शिनी २। ६)

प्राप्तावत्र गुरुः शक्तिरुपायः परमः स्मृतः।

यतः सा शाम्भवी शक्तिरनुप्रहकरी सदा॥

(शिवस्त्रवार्तिक-भट्ट भास्कर २।६।२३)

परमसुख ( औन्मनसधाम या शाम्भव पद )की प्राप्ति-में गुरुशक्ति ही परमोपाय मानी गयी है । यह शाम्भवी शक्ति सदैव अनुप्रहपरायण रहती है ।

दयामयी माँ ही विश्वका कल्याण करनेके लिये गुरुरूप लीला-विग्रह धारण करती हैं—

तामिच्छाविष्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्॥ (योगिनीहृद्य, पूजासंकेत १९८)

शिवशक्तिद्वयं चैव शिवतत्त्वं प्रकीर्तितम्। प्रमातृमेयप्रमितिरूपमेतत्त्रयात्मकम् ॥ (स्वच्छन्दसंग्रह)

'शिव और शक्ति—इन दोनोंका संयुक्तरूप ही शिवतत्त्व हैं और इसीमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय—ये तीनों समाविष्ट हैं। शिव और देवीमें कोई मेद नहीं है—यह इस कथनसे प्रमाणित हो जाता है।

माँकी कृपाके लिये किसी कारणकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि वे तो अकारण-करण हैं---

'अञ्याजकरुणामूर्तिः' ( लिलतसहस्रनामस्तोत्रः १८१) 'अञ्याजा अनौपाधिकी या करुणा सैव मूर्तिः स्वरूपं यस्याः' ( सौभाग्यभास्कर-भाष्य )

'अन्याज अर्थात् उपाधिविहीन करुणा जिनकी मूर्ति (स्वरूप)है, वेही श्रीशिवाशिशक्तरें वेयरूपिणी लिल्ल्ताम्विका हैं। देवीमाहातम्यके एक ध्यान-सम्बन्धी ख्लोकमें भी कहा

गया है—
अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं ' धतपाशाङ्कशवाणचापहस्ताम् ।
अणिमादिभिरावृतां मयूखेरहमित्येव विभावये भवानीम् ॥
'जिनकी आँखोंमें करुणा छहरा रही है, जिनके हाथोंमें
पाश, अङ्कुश, वाण और धनुष विद्यमान हैं, जो अणिमादिरूप किरणोंसे आवृत हैं, उन अरुणा नाम्नी भवानीका मैं
आत्मभावसे ध्यान करता हूँ। एक भक्तने लिखा है---

भाँ ! आप सदैव चिदाकाशरूपा हैं । आपकी तुलना भगवान् दयासागरकी वेला (तटी )से की गयी है । अगणित संवित् ( ज्ञान )रूपा निदयाँ आपके अंदर प्रविष्ट होकर अपने संकुचित रूपका त्याग करके पूर्णता लाभ करती हैंंग— त्वं निरन्तरचिद्दम्बरात्मिका वेलयाम्ब तुलिता द्याम्बुधेः। त्वय्यमूर्झटिति संविदापगाः पूर्णतां द्धित निर्णिकेतनाः॥ (चिद्रगनचन्द्रिका १४५)

शैवागमोंमें शक्तिपातकी विशेष चर्चा मिलती है। यह शक्ति कृपाशक्ति ही है, जो भक्तके हृदयमें सहसा अव-तिरत होकर उसे परतत्त्वका लाभ कराती है। कुछ द्वैतवादियों-का कथन है कि आणवादि मलोंके परिपक्व हो जानेपर शक्ति पतित होती है तथा उसी कोटिके अन्य लोग कहते हैं कि पुण्यापुण्य कर्मोंके साम्य होनेपर कृपाशक्तिका सम्पात सम्भव होता है; किंतु अद्वैतवादी मानते हैं कि कृपाशक्तिका आविर्भाव बिना किसी हेतुके ही भाग्यशाली व्यक्तिके जीवनमें देखा जाता है। परमेश्वरकी स्वरूपोन्मीलना-त्मिका कृपाशक्ति निरपेक्षभावसे स्थावरान्तमें भी पतित होती है—

स्थावरान्तेऽपि देवस्य स्वरूपोन्मीलनास्मिका। शक्तिः पतन्ती सापेक्षा न स्वापिः ॥ ( मतङ्गागमकी टीका )

उपनिषद् कहती है—

'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः।

(क्रठ० उप०१। २। २३)

परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे अथवा आचार्यरूपसे जिस मुमुक्षुपर अनुग्रह करते हैं, उसी अमेदानुसंधानसम्पन्न व्यक्तिके द्वारा वे प्राप्त किये जाते हैं।

व्यक्तिक द्वारा व प्राप्त किये जाते हैं।

'सो जानइ जेहि देहु जनाई'।(मानस २। १२६। २)

महर्षि शाण्डिल्यने लिखा है कि आसकाम परमेश्वरका अवतार जगत्में या जीवोंपर दया करनेके लिये होता
है। उनकी अहैतुकी करणा ही इसका मुख्य प्रयोजन है—

मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्॥ (शां० भक्तिस्त्र ४९)

करणा दो प्रकारकी देखी जाती है—गौण और

मुख्यं। जो लोग पुण्यादिके उद्देश्यसे दूसरेके दुःखको दूर करनेकी इच्छा करते हैं, उनकी करणा गौण है।
निरुपाधिक कृपा ही मुख्य कृपा है। धनादिके उद्देश्यसे

जो परदु:खप्रहाणे-छा है, वह करुणा नहीं कही जा सकती---

'यस्य धनादिकमुहिइय परदुः खिनवृत्तीच्छा तस्य तु नैव कारुण्यम् । यस्य तु पुण्यादिकमुहिइय तस्य गौणम् । यस्य न किमप्युहिइय किंतु स्वभावादेव तस्य मुख्यं निरु-पाधि परदुः खिनवृत्तीच्छारूपम् ।'

( नारायणतीर्थ-भक्तिचन्द्रिका )

शाक्ततन्त्रोंमें भगवती कृपाशक्तिकी विशेष विवेचना की गयी है। 'मालिनीविजयतन्त्र'में हैतवादियोंके अनुसार कृपाशक्तिके सम्पातके सम्बन्धमें अनेक कारणोंका उल्लेख किया गया है, परंतु इस सम्बन्धमें चरम सिद्धान्त यही है कि भगवान्की कृपाके लिये किसी भी कारणकी आवश्यकता नहीं है। इसीको दृष्टिमें रखते हुए श्रीउत्पलाचार्य भगवान्से प्रार्थना करते हैं

शक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्हिचित्। अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे॥ (शिवस्तोत्रावली १३।११)

ंहे ईश्वर ! कृपाशक्तिपातके अवसरपर आप कभी भी प्रसङ्गतः प्राप्त पात्रापात्रका विचार नहीं करते; फिर मेरे विषयमें आज ऐसी कौन-सी बात आ गयी, जो अपने प्रकाशनमें विलम्य कर रहे हैं।

यहाँ एक शङ्का होना स्वाभाविक है कि यदि भगवान् विना किसी कारणके ही छपा करके किसीको मोक्ष प्रदान कर देते हैं (चाहे वह पात्र हो या न हो ) और किसीको नहीं तो इस प्रकार उनमें विषमताका दोष अपरिहार्य हो जायगा।

किंतु बात ऐसी नहीं है। जब एक ही तत्त्व स्वेच्छासे अपनेद्वारा अपनेमें स्वात्मरूप अनन्त जगदण्डोंका निर्माण करके उनमें विद्यमान अगणित वैचित्र्यमय प्रमेयों (पदार्थों) एवं प्रमाताओंके रूपमें प्रकाशित होता है तो ऐसी स्थितिमें विष्यमताकों कोई अवसर नहीं हो सकते । महामाहेश्वर अभिनवगुप्त अपने एक स्तोत्रमें कहते हैं—

संसारोऽस्ति न तत्त्वतस्तनुभृतां बन्धस्य वातेंव का बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिकिया। मिथ्यामोहकृदेप रज्जुभुजगच्छायापिशाचभ्रमो मा किंचित्यज मा गृहाण विहर स्वस्थो यथावस्थितः॥ (अनुत्तराष्टिका २)

'यदि वस्तुतः यह संसार है ही नहीं तो शरीरधारियोंके वन्धनकी बात ही कैसी ? और जिसका कभी बन्धन ही नहीं हुआ, उस मुक्त पुरुषका मोक्ष भी व्यर्थ ही है। यह जो भतीत ही रहा है, वह मिध्या मोहको उत्पन्न करनेवाला रज्जु और सर्प तथा छाया और पिशाचके समान भ्रममात्र है, अतः न कुछ ग्रहण करो और न छोड़ो, किंतु स्वस्थ होकर यथानिस्थत विचरण करो।

संसाररूप महानाटचके सूत्रधार परमेश्वर तथा उनकी शक्तिरूपा अपार करणाम् तिं महानटीके लीलारहस्म, विलास-वैभव एवं स्वरूपको इदिमत्थं रूपमें समझनेके लिये हम सर्वथा असमर्थ हैं। अबतक इतना ही जान सके हैं कि—

शंभोर्ज्ञानिक्रियेच्छाबलकरणमनःशान्तितेजःशरीर-स्वर्लोकागारदिन्यासनवरमहिपीभोग्यवर्गादिरूपा । सर्वे रेतेरुपेता स्वयमपि च परब्रह्मणसस्य शक्तिः सर्वोश्चर्येकभूमिर्मुनिभिरभिनुता वेदतन्त्रामियुक्तैः॥

( <del>आनन्दलहरी----अपय्यदीक्षित ७</del> )

'जिन्हें परब्रह्म शिवकी शक्ति कहा जाता है, वे ही श्रम्भु-का ज्ञान, क्रिया, इच्छा, वल, करण, मन, शान्ति, तेज, शरीर, स्वर्गलोक, आवास, दिव्यासन, महारानी तथा समस्त भोग्यवर्गरूपा हैं, वे स्वयं भी इन्हीं सत्र गुणोंसे सम्पन्न होकर विद्यमान रहती हैं। सम्पूर्ण आश्चर्योंकी वे एकमात्र भूमि हैं। मुनिगण, वेद, तन्त्र और कविलोग उनकी वन्दना करते रहते हैं।

प्रभातप्रोन्मीलत्कमलवनसंचारसमये शिखाः किञ्जल्कानां विद्धति रुजं यत्र मृदुलाः। तदेतन्मातस्ते चरणमरुणश्लाध्यकरुणं

कठोरा महाणी कथिमयिमदानीं प्रविशत ॥ (लक्ष्मीलहरी —पण्डितराज जगन्नाय)

'माँ ! प्रातः खिलते हुए कमलवनमें विचरण करते समय पद्मपुष्पोंके मृदुल किञ्जलक (केसर) जिन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं, क्लाध्य करुणासे पूर्ण आपके उन्हीं अरुण चरणोंमें मेरी इस कठोर वाणीका व्यापार उचित नहीं, अतः अय मीनाव-लम्बन ही कल्याणकर है।

### श्रीवाल्मीकि-रामायणमें भगवत्कृपा

( लेखक--डॉ० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्० ए०, डी० लिट्० )

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिका जीवन भगवत्कृपाकी विलक्षणताका एक विलक्षण उदाहरण है। अपने पूर्वजीवनका खूँखार डाक्, जिसने अनेकों इत्याएँ कीं, जीवनके उत्तरकालमें तरण-तारण बन गया। उनके जीवनमें भगवत्कृपा एक संतके माध्यमसे उतर पड़ी।

कृपानिर्मित संतका काव्य भगवत्कृपाका मूर्तिमान् स्वरूप होगा, भगवत्स्वरूप ही होगा, इसमें संशयको कोई स्थान नहीं।

आइये, अब श्रीवाल्मीकि-रामायणमें भगवत्कृपाके प्रमुख प्रसङ्गोंका सिंहावलोकन करें—

महर्षि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके प्रसङ्गमें ताटका तथा सुबाहुका वध करनेके उपरान्त भगवान् श्रीरामचन्द्र श्रीलक्ष्मणजी, विश्वामित्रजी तथा कुछ अन्य ऋषियोंके साथ महाराज जनकका धनुषयञ्च देखने मिथिलाकी ओर चले। जनकपुरके समीप पहुँचकर एक निर्जन आश्रमके सम्बन्धमें श्रीरामचन्द्रजीद्वारा जिज्ञासा किये जानेपर महर्षि विश्वामित्रने महर्षि गौतम, अहत्या तथा इन्द्र आदिका प्रसङ्ग सुनाया—"गौतम ऋषिने इन्द्रको उसकी दुष्टताके लिये शाप देनेके पश्चात् अहत्याको भी शाप दिया कि 'तुम अनेक सहस्र वर्षोतक वातमक्षा, निराहारा, भस्सशायिनी तथा समस्त प्राणियोंके लिये अहर्य होकर तपस्या करती रहोगी। जब इस घोर वनमें दुर्धर्ष श्रीरामचन्द्रजीका आगमन होगा, तब उनका आतिथ्य करके तुम पवित्र होओगी।"

सारा प्रसङ्ग सुनाकर महर्षि विश्वामित्रने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना की—'हे महातेजस्वी रामचन्द्र! पुण्यात्मा महर्षि गौतमके आश्रममें पधारिये तथा देवरूपिणी महाभागा अहल्याका उद्धार कीजिये।' श्रीरामचन्द्रजीके चरण-स्पर्श करते ही अहल्याका उद्धार हो गया। वह प्रसन्नचित्त हो महर्षि गौतमके पास चली गयी।

अय प्रश्न यह होता है कि यदि अनेक वर्षोंकी उम्र तपस्यामात्रसे अहल्याका उद्धार अवश्यम्भावी था तो वह कार्य श्रीरामचन्द्रजीद्वारा चरण-स्पर्शके पूर्व ही स्वतः हो जाना चाहिये था; फिर महर्षि विश्वामित्रको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसे अहल्याके उद्धारके लिये 'तारयैनां महाभागम्'—इन शन्दोंमें प्रार्थना करनेकी आवश्यकता क्यों पड़ती? अतः यह सिद्ध हुआ कि इतनी उम्र तपस्याके उपरान्त भी अहल्याके उद्धारके लिये भगवन्त्रपाकी आवश्यकता थी। अहल्याके उद्धारमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा

एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग थी, जो उसके तपस्यारूप कर्मका फल नहीं था।

× × ×

जनकपुरसे छोटनेके कुछ ही समय पश्चात् महाराज दशरथकी आज्ञासे भगवान् श्रीरामचन्द्रको भगवती सीता तथा श्रीलक्ष्मणके साथ चौदह वर्षोंके लिये दण्डकारण्यका रास्ता पकड़ना पड़ा । चित्रकूट होते हुए श्रीरामचन्द्रजी अनेक ऋषियोंके आश्रमींपर थोड़े-थोड़े समय निवास करते हुए लगभग बारह वर्षोंके उपरान्त महर्षि अगस्त्यकी आज्ञासे गोदावरीके तटपर पञ्चवटी पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपना स्वतन्त्र आश्रम बनाया तथा सीता एवं लक्ष्मणके साथ सुखपूर्वक रहने लगे ।

पञ्चवटीमें प्रवेश करते ही उनकी महावली वृद्ध राष्ट्रराज जटायुसे मेंट हुई । जटायुने अपनेको महाराज दश्चरथका मित्र वताया तथा श्रीरामचन्द्रजीसे यह कहा कि जब कभी आप दोनों भाई आखेटके लिये आश्रमसे बाहर जायँगे, तब मैं सीताकी रक्षा करता रहुँगा।

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रीलक्ष्मणने कभी ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि एक ही साथ दोनों भाई आश्रमसे अनुपिखत हों, किंतु एक दिन रावण तथा मारीचके षड्यन्त्रसे ऐसा समय भी आ ही गया। दोनों भाइयोंको बाध्य होकर आश्रमसे बाहर जाना पड़ा। इस अवसरका लाभ उठाकर कामरूपधारी रावणभगवती सीताको अपने आकाशगामी रथपर बलपूर्वक बैठाकर लंकाकी ओर उड़चला। श्रीसीताजीका करुण-कन्दन सुनकर एधराज जटायुकी तन्द्रा भङ्ग हुई । उन्होंने रावणको समझाने-बुझानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसपर उपदेशका कोई प्रभाव न देखकर उन्होंने युद्ध करनेका निश्चय किया । उन्होंने रावणके सारिथ तथा आकाशचारी रथके खचरोंको मार गिराया, उसका रथ छिन्न-भिन्न कर दिया तथा रावणको भी क्षत-विक्षत कर दिया। अन्ततः वे रावणके तीक्ष्ण खड्जसे विच्छिन्नपक्ष हो रक्तसे लथपथ पृथ्वीपर गिर पड़े ।

भगवान् श्रीरामचन्द्र तथा श्रीलक्ष्मण मारीचको मारकर लोटे, आश्रमको सूना पाकर वे अनेक प्रकारसे विलाप करते हुए श्रीसीताको हूँढ्ने लगे । सभी सम्भावित स्थानीपर हूँढ्ते-हूँढ्ते जब वे जटायुके पास पहुँचे, तब उससे उन्हें इतना ही पता चल पाया कि रावण सीताको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है। श्रीरामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी जटायुकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखी हुए। इन्होंने उसका पिताके समान दाह-संस्कार किया, पिण्डोदक दिया तथा कहा—'हे महाबलशाली एअराज ! मेरेद्वारा संस्कृत होकर तथा मेरी आशासे जो गति यशशील लोगोंको प्राप्त होती है, आजीवन अग्निमें हवन करनेवालोंको जो गति मिल्ती है, जो गति भूमि-दान करनेवालोंकी होती है तथा समर-भूमिमें पीठ न दिखलानेवालेको जिन अत्युत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती हैं, तुम उन सभी गतियों तथा लोकोंको प्राप्त करो । भ

यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जटायु एक परायी स्त्रीके सतीत्व तथा प्राणोंकी रक्षाके लिये धर्मयुद्धमें अपने प्राणोंकी आहुति देनेके कारण उस गतिके लिये स्वतः अधिकारी था, जो समर-भूमिमें पीठ न दिखलानेवालोंको मिल्दी है। इसमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी कृपाकी कोई आवश्यकता नहीं दीखती, किंतु न तो उसने कभी भूमिका दान किया था, न यध्न होनेके कारण शास्त्रतः उसे 'आहिताग्नि' या 'यज्ञशील' होनेका अधिकार था। अतः इन तीन अतिरक्त सद्गतियोंकी प्राप्तिके लिये वरदानोंकी वर्षो करना भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी विद्युद्ध एवं अद्भुत अहैतुकी कृपाका ज्वलन्त उदाहरण है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सीताजीको हूँ दृते हुए, दुर्गम क्नोंसे हँके हुए पहाड़ोंको पार करते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्र तथा श्रीलक्ष्मण चार-पाँच महीने बाद ऋष्यमूक पर्वतके पास पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही पवनकुमार श्रीहनुमानजीसे उनकी भेंट हुई तथा उनके ही प्रयाससे श्रीरामचन्द्रजी तथा सुग्रीवमें ( अग्निको साक्षी देकर ) प्रगाद मित्रताकी स्थापना हुई । श्रीरामचन्द्रजीने उसी दिन सूर्यास्तके पहले वाली-वधकी प्रतिज्ञा की तथा सुग्रीवने राज्यारोहणके पश्चात् समस्त वानरी सेनाको भेजकर सीताके अन्वेषणका वचन दिया ।

भगवान् श्रीराम, श्रीलक्ष्मण, सुग्रीव तथा सुग्रीवके हतु-मदादि सचिव किष्कित्धाकी ओर बढ़े। उसी दिन सूर्यास्तके पूर्व श्रीरामचन्द्रजीने वालीका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। शेष कार्य सुग्रीव तथा उसके सचिवोंपर छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजीको सीधे प्रस्रवणिरिपर लौट आना चाहिये था, किंतु उन्होंने ऐसा न किया। उन्हें मृत्युके समय तड़फड़ाते हुए खून्से लथपथ वालीके पास पहुँचकर उसके अत्यन्त आकोशपूर्ण आक्षेपाँको शान्तिचत्तसे सहन करते रहनेकी क्या आवश्यकता थी १ यह अहैतुकी भगवन्ह्रभाका उदाहरण नहीं तो और क्या है १ उस समय वालीके मनमें श्रीराम तथा सुग्रीवके प्रति भीषण द्वेषारिनकी ज्वाला जल रही थी। ऐसी मानसिक अवस्थामें मरनेवालोंको शान्ति नहीं मिलती। प्रभु श्रीरामचन्द्रने बड़े शान्त चित्तसे उसे बताया कि छोटे भाईकी पत्नीके साथ दुर्व्यवहार करनेका दण्ड शास्त्रतः प्राण-दण्ड ही होता है। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने समस्त भूमण्डलका राजा होनेके नाते उसे प्राणदण्ड दिया था। इस प्रकार इस दण्डसे वह पापमुक्त तो हुआ ही, साथ-ही-साथ प्रसुके हाथोंसे मरकर परमण्दका अधिकारी भी बन गया। मरते समय उसकी सुद्धि परम पवित्र हो गयी। सुग्रीव तथा भगवान् श्रीराम—दोनोंके प्रति उसका द्वेष-भाव सर्वथा छप्त हो गया। मृत्युके पूर्व उसने सुग्रीवको बुलाकर अपनी इन्द्रमदक्त काञ्चनमाला अपित की तथा अङ्गदको श्रीरामचन्द्रजीको सोंपकर वह इस लोकते प्रस्थान कर गया। वालीके कल्याणके लिये तथा सुग्रीवके प्रति आत्मीयताके कारण कटोर वचन सहना भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी अहेतुको कृपाका ज्वलन्त उदाहरण है।

< × >

श्रीरामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी अपनी अपार वानरी सेनाके साथ समुद्रके उत्तरी तटपर पहुँचे। समुद्र कैसेपार कियाजाय ! --सभी चिन्तामम थे। इसी समय विभीषणने अपने चार सचिवों-सहित आकाशमें स्थित रहते हुए ही रावणके छोटे भाईके रूपमें अपना परिचय दिया तथा श्रीरामचन्द्रजीसे शरणकी याचना की । विभीषणके प्रस्तावपर मन्त्रणा प्रारम्भ हुई । औरोंकी बात ही क्या, एक श्रीहनुमानको छोड़कर वृद्ध एवं परम बुद्धिमान् जाम्बवान्तकने विभीषणपर लेशमात्र भी विश्वास न करते हुए उसके वध या बन्धनकी सम्मति प्रदान की। सबकी बात सुनकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कहा-'नीतिके अनुसार आपलोगोंकी सलाह उचित है, परंतु भैं तुम्हारा हूँ, ऐसा कहकर जब भी कोई मेरी शरणमें आता है तो मैं उसे अभयदान दे देता हूँ। यह मेरा व्रत है।" ऐसा कहकर उन्होंने विभीषणको शरण ही नहीं दी। उन्हें लंकेश कहकर भी पुकारा तथा अपने सचिवोंमें प्रमुख स्थान प्रदान किया। जिस रावणके एक छोटे-से सेनानी मारीचके षड्यन्त्रसे सीताका हरण हुआ तथा श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीके कष्टोंकी कोई सीमा नहीं रही, उसीके छोटे भाई शरणागत पर इतना विश्वास करना भगवान्की अहैतुकी कुपाका उदाहरण नहीं तो और क्या है !

भगवत्कृपाको अहैतुकी माना जाना सर्वथा उचित है। भगवान् इसी कृपाके द्वारा जीवको सहज कृतार्थ करते रहते हैं।

<sup>\*</sup> या गतिर्येषशीलानामाहितान्नेश्च या गतिः । अपरावर्तिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम् ॥ मया त्वं समनुषातो गच्छ लोकाननुत्तमान् । गृधराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया व्रज॥ (वा० रा० ३।६८।२९-३०) भ सक्रदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते । अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद् वतं मम ॥ (वा० रा० ६ । १८ । ३३)

## श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवत्कृपाका स्वरूप

( लेखक---पं० श्रीकुबेरनाथजी शुक्र )

गिमद्भगवद्गीता विश्वका सर्वोत्तम एवं सर्वमान्य ग्रन्थ गवत्कृपाका स्वरूप जैसा गीतामें अङ्कित है, अन्यत्र है । कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिमें भगवान् श्रीकृष्णके मेत्र और भक्त अर्जुन मोहान्धकारमें मग्न होकर व्यविमृद्दन्ते हो गये । भक्तवत्सल भगवान्को दया आ गयी और उन्होंने भक्तके शोक और । निवृत्तिके लिये गीताज्ञानका उपदेश किया।

वेद, उपनिषद्, सांख्य-योग, कर्मयोग एवं विविध दर्शनके गम्भीर और विदाद विवेचनको गीतामें सरल और सुबोध भाषामें अङ्कित किया गया है। ज्ञान, कर्म भिक्तका निरूपण प्रायः सभी शास्त्रोंमें हुआ है। द्वीतामें भी स्पष्टरूपसे ज्ञान, कर्म और भिक्तका वय लक्षित होता है। ज्ञानका महस्व सर्वभान्य है, क्रिका साधन माना गया है। '(अर्जुन!) ज्ञानरूप सम्पूर्ण कर्मोंको भस्ममय कर देता है। इस संसारमें है समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह (कुछ भी) है। ज्ञानको प्राप्त होकर तत्क्षण (भगवत्प्राप्तिरूप) शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाःकुरुते तथा॥
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥
(गीता४।३७–३९)

—आदि वचनोंद्वारा ज्ञानकी मिहमाका विश्वदरूपसे न किया गया है और उसे परा ज्ञान्तिंग्का माध्यम गया गया है । इसी प्रकार इसमें कर्म और भिक्तका व वर्णित है । कुछ छोग गीताको कर्मयोगशास्त्र मानते हैं वह सर्वथा उचित भी है। जिस स्थितिमें और जिस भूमिमें । ज्ञानका उपदेश किया गया है, उससे अधिक महत्त्वपूर्ण योगका अवसर और क्या हो सकता है ! संस्कृत एवं । भगवद्गीतामें भी योगीको तपस्वी, ज्ञानी और । भगवद्गीतामें भी योगीको तपस्वी, ज्ञानी और । से बढ़कर माना गया है । जो संसारसे विमुख कर केवल परमात्माको ही चाहता है, उसके लिये भगवान

कहते हैं कि सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (गीता ६ । ४६-४७ )

गीताके अनुसार वेद, यज्ञ, तप और दानके अनुष्ठानादि-से जो पुण्यराज्ञि संचित होती है, उसका अतिक्रमण कर योगी सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्थात् ब्रह्मको प्राप्त करता है—

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यरपुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपैति चाद्यम् ॥ (८। २८)

यह सब सत्य है; परंतु भगवद्गीतामें भक्तिका स्थान सर्वोच्च है। भगवत्क्रपाकी अभिव्यक्ति जैसी सुगमतासे भक्ति-द्वारा होती है, वैसी तप, योग, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधनद्वारा नहीं हो सकती। उनका मार्ग अत्यन्त जिटल प्रतीत होता है। सकाम-भाव होनेसे स्वल्प प्रमाद्से भी वहाँ अनिष्ट हो सकता है और सहस्रों वर्षोंकी साधना एवं तपस्या अपना फल देकर नष्ट हो जाती है।

इसके विपरीत भगवन्न कोंकी स्थिति निराछी होती है। वे राजमार्गके पियक हैं, वहाँ किसी प्रकारका भय नहीं है। उनके ऊपर मङ्गलमय भगवान् के वरद हस्तकी छाया सदा बनी रहती है। भक्तोंको ग्रुद्ध मनसे प्रभुके गुणोंका गान करना है। उनके पिवत्र चित्र एवं गाथाओंका अवण करना और कराना है। भगवत्सम्बन्धी विविध प्रसङ्गोंको सुनना और सुनाना है। प्रभुके नामका कीर्तन और गान करना है। अहंभावको दूर कर अपनेको प्रभुके चरणोंमें न्योछावर कर देना है। जो कुछ करना है, प्रभुके लिये ही जीना और मरना है। अपना कुछ नहीं, सव कुछ प्रभुका है—

इस भावनारे भक्तजन प्रभुके आश्रित हो निर्वाध गितसे विचरते हैं । वे शीप्त ही उस शाश्वत परम पदको प्राप्त करते हैं, जहाँसे पुनः लौटना नहीं पड़ता । जहाँ जन्म और मृत्युका भय नहीं है, किसी प्रकारका राग, द्वेष, पाखण्ड, ईप्यां, कलह और संघर्ष नहीं है । वह दिव्य स्थान सर्य, चन्द्र और अग्निकी परिधिसे बाहर है—

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पाव्कः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम॥ (गीता १५।६)

भगवद्भक्तोंको जीवन-निर्वाहके लिये चिन्ता नहीं करनी पड़ती। परम पिता परमेश्वर सर्वशिक्तमान्, सर्वश्र और सर्वव्यापक हैं। वे अन्तर्यामी और लोकरक्षक हैं। वे भक्तोंकी विशेषरूपसे रक्षा करते हैं। भगवद्गीताका यह उद्घेष भक्तोंका जीवन और प्राण है—'जो भक्त अनन्य भावसे मेरा चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं, मैं सदा उनके योगक्षेमका भार वहन करता हूँ।'

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ (९।२२)

कमों में आसक्ति ही बन्धन है। कर्मपाश जन्म और मरणका कारण है, संसारका बीज है। विविध कमों के कारण मानव मायाजालमें फँस जाते हैं, जिससे उनका उद्धार होना बड़ा किंठन है। प्रभुके अतिरिक्त मायाजालके मेदनमें कौन समर्थ है १ भक्तजन अपनी जीविका आदिके भी सम्पूर्ण कमों को प्रभुके समर्पित कर देते हैं और प्रभु उन्हें कर्मपाशके बन्धनसे मुक्त कर देते हैं — भक्तजन ! तुमलोग जो कुल शास्त्रविहित कर्तन्य करते हो, उन्हें मुझे समर्पित कर दो। में तुमलोगोंको शुभाशुम कर्मबन्धनोंसे मुक्त कर दूँगा । यही तो भगवत्क्रपा है—

यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्पसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पैणम्॥ ज्ञुभाज्ञभफलैरेवं मोध्यसे कर्मवन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ (गीता ९। २७-२८)

भगवान् अपने भक्तींपर किस प्रकार अनुकम्पा करते हैं,

इसका सुन्दर वर्णन दशम अध्यायमें मिलता है। भक्त मान हैं कि प्रमु विश्वके आदिकारण हैं और यह समर हश्य-जगत् प्रमुकी कृपासे ही फूल-फल रहा है। ऐसा समर कर वे श्रद्धा-भक्तिसे प्रमुका पूजन और भजन करते हैं वे भक्तोंकी मण्डलीमें प्रमुका गुणगान करते हैं और परम एक-दूसरेको भगवत्सम्बन्धी वार्ते समझाते-बुझाते हैं। प्रभुव नाम-कीर्तन, गुणगान आदि करते हुए वे प्रेमपूर्वक सद भगवान्की चर्चा करते रहते हैं और इसीमें आन-दका अनुभव करते हैं। भक्तवत्सल भगवान् ऐसे भक्तोंपर कृप करके उन्हें बुद्धियोग प्रदान कर अपने दिव्य ज्ञानके आलोकरे उनके अज्ञानान्धकारका नाश करते हैं, जिससे वे प्रमुको प्राप्त करते हैं—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ मिच्चता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । फथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ तेषां सतत्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥

(गीता १०।८—११)

कुरुक्षेत्रके युद्धस्थलमें अर्जुन गीताका उपदेश हृद्यंगम करके नम्रतापूर्वक भगवान् श्रीकृष्णे निवेदन करते हैं-- 'प्रभो ! मैं आपके दिन्य रूपको देखना चाहता हूँ । कृपाछ भगवान्ने अर्जुनको दिल्य-दृष्टि प्रदान की और अपना विश्वरूप दिखाया। अर्जुन उस दिव्य और अत्यन्त विशाल रूपको देखकर अत्यन्त भयभीत हो गये और हाथ जोड़कर बोले—प्रभो!मैं शरणागत हूँ । मैं आपके इस दिव्य रूपको देखक अत्यन्त भयविह्वल हो गया हूँ । ऋपया मुझे शङ्ख-वक्र-गदा-पद्मधारी रूपमें दर्शन दीजिये । घवराये हुए अर्जुनर कुपावृष्टि करते हुए भगवान् कहते हें---अर्जुन ! अनुग्रः पूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह अपना परम तेजोमय सबका आदि और सीमारहित विराट् रूप तुम्हें दिखाया है। जो तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे पहले नहीं देखा गया (११। ४७ )। भक्तवत्सल भगवान् आश्वासन देते हुए पुनःसीम्प<sup>न्</sup> धारणकर धैर्य वंधाते हैं और कहते हैं-अर्जुन ! मेरे दिन

चतुर्भुजरूपको देखनेके लिये देवगण भी लालायित रहते हैं। मैंने दया करके ही तुम्हें यह दिन्य रूप दिखाया है, जिंसका दर्शन दुर्लभ है। मेरे इस रूपको न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे देखा जा सकता है। केवल मेरी अनन्य भक्तिसे ही भक्तजन इस रूपका दर्शन और शान प्राप्त कर सकते हैं—

नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य एवंविधो दृष्टुं दृष्ट्यानिस मां यथा॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।
ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥
(११। ५३-५४)

भगवान्ते प्रसन्न होकर अर्जुनको गूढ़से गूढ़तम रहस्यकी बातें गीता-ज्ञानके अन्तर्गत कह दीं। भगवान्ते कहा—'अर्जुन! तम विवेक-बुद्धिसे समस्त कार्योंके फलको मुझे समर्पित करो और शरणागत हो जाओ। मेरे प्रसादसे तुम समस्त संकटोंको पार कर जाओगे। यदि अहंकारके वशमें होकर मेरी बात न मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। (१८। ५७-५८) उन्होंने कृपापूर्वक पुनः कहा—'तुम मनसा, वाचा, कर्मणा मेरे शरणागत हो जाओ। तुम मेरी कृपासे शाश्वत पदको प्राप्त करोगे। में तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा।

भगवान्के इस दिव्य उपदेशका अर्जुनपर गम्भीर प्रभाव पड़ा । वे शरणागत हो गये । उनके संशय और मोहका उच्छेद हो गया । उन्होंने गाण्डीवको धारण कर लिया और कहा—'अच्युत ! आपके कृपा-प्रसादसे मेरे मोह और संदेहका नाश हो गया । मुझे अपने कर्तव्यका ज्ञान हो गया । अब मैं आपके आदेशानुसार कार्य करनेको प्रस्तुत हूँ।'—

नष्टो मोहः स्मृतिर्रुब्धा स्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिप्ये वचनं तव॥ (गीता १८ । ७३)

भगवद्गीतामें प्रभुकी कृपाका समुद्र निरन्तर उद्देलित हो रहा है। अर्जुनको जिशासु भक्तोंका प्रतीक मानना चाहिये। उनकी शङ्काओंमें वस्तुतः मानवजातिकी शङ्काएँ अन्तर्हित हैं। भगवान्ने कृपापूर्वक जो उपदेश अपने सला और भक्त अर्जुनको दिये हैं, ये मानवजातिके लिये शाश्वत उपयोगी हैं। अनन्य-शरणागित- के भावसे अपनेको प्रभुके समक्ष दीन-भावसे समर्पण करना गीता-शास्त्रका सिद्धान्त है और मानव-जातिके उद्धारके लिये सर्वोत्तम विधान है।

द्वापरयुगके अन्त और कल्यियुगके आरम्भमें भगवान्ने अनादिकालका यह अविनाशी उपदेश, जो इस पृथ्वीलोकमें ल्राप्त हो गया था—केवल कृपा करके दिया है। भगवान् कहते हैं—'अविनाशी और गुप्त रखनेयोग्य पुरातन योग आज मेंने तुमसे कहा है; क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो?—

स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥ (गीता ४।३)

गीताका दिन्य उपदेश अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त जीवोंके लिये दिया गया है। इस छोटे-से ग्रन्थमें सभी विषयोंका जैसा साङ्गोपाङ्ग वर्णन है, वैसा किसी अन्य ग्रन्थमें देखनेको नहीं मिलता। इसलिये भगवत्कृपाका आश्रय लेकर इस उपदेशके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये। यही इस ग्रन्थका मुख्य सार है। स्वयं श्रीभगवान् कहते हैं—

'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता-शास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं हैं।—

य इमं परमं गुह्यं मञ्चकेष्वभिधास्यति । भक्तिं मित्र परां कृत्वा मासेवेष्यस्यसंशयः ॥ (गीता १८ । ६८ )

भगवद्गीताका प्रचार करनेवालोंपर भगवान्की यह रहस्यमयी कृपा है।

भक्त और भगवान्के संवादका अध्ययन करनेमात्रसे भगवान् पूजित हो जाते हैं और श्रद्धासे श्रवण करनेवाले मुक्त हो जाते हैं । यह कैसी विल्ह्यणता है (गीता १८।७०-७१)।

गीताका यह कृपापूर्ण दिव्य संदेश अनन्तकालतक मानव-जातिको संजीवनीषधके समान जीवन और अमृतत्व प्रदान करता रहेगा।

## श्रीमद्भागवतमें भगवत्कृपा

( लेखक--श्रीव्योमकेश भट्टाचार्य )

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥ (श्रीमङ्गा०१।२।११)

तत्त्ववेत्ता अद्वितीय ज्ञानको ही तत्त्व कहते हैं, उसीको वेदान्त ब्रह्म, योगशास्त्र परमात्मा और भक्ति-शास्त्र भगवान् कहते हैं। पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनमें रहते हों, उन्हें भगवान् कहा जाता है। अष्टादश पुराणोंमेंसे जिस पुराणमें श्रीवेदव्यासजीने भगवान्की छीछाका कीर्तन किया है—

इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मतम्। (पद्मपु० श्रीमझा०-मा० २ । ७१)

'वह यही ब्रह्मसम्मत श्रीमद्भागवतपुराण है। उसी श्रीमद्भागवतमें उल्लेख है—

निगमकल्पतरोर्गेलितं फलं शुक्रमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका सुवि भावुकाः॥ (१।१।३)

'अहो भावुक रिसकगण ! यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका हुआ फल है, श्रीशुकदेवरूप तोतेके मुखका सम्बन्ध हो जानेसे अमृत-रससे परिपूर्ण हो गया है और रसका भण्डार है; यह पृथ्वीपर ही सुलभ है, अतः आपलोग जीवनपर्यन्त इसका बारंबार पान करते रहें।

सन् १९४६ ई०की वात है । इंग्लैंडमें पैदा हुए भारतीय सनातनधर्ममें दीक्षित एक पङ्क भक्तके सम्पर्कमें आना हुआ । वे केदार-वद्रीका दर्शन करके काशीधाममें लौटे थे । वे हाथ-पैरसे विकल थे, बड़े कष्टसे रास्ता चलते थे । ऐसी अवस्थामें किस प्रकार उन्होंने इन सारे दुर्गम तीथोंका दर्शन किया, यह पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया—

'पङ्गु' लङ्घयते गिरिम् ।'

में स्तम्भित हो गया—एक विदेशीके मुखसे भगवत्कृपाकी वाणी सुनकर । क्या भगवत्कृपाका अनुभव एक आकस्मिक संयोग है ? नहीं, कृपाका अनुभव होता है शरणागितसे । शरणागित समस्त साधनाओंकी परिणित है। श्रीभगवानकी वाणी है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। (गीता १८। ६६) 'सारे धर्मीका परित्याग करके तुम केवल मेरी शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। दूसरे रास्ते मत जाना। नहीं तो विडम्बनामें पड़ना पड़ेगा।

श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेवने श्रीसनातन गोस्वामीको शिक्षा देते समय कहा था—

शरणागत अर्फिचनेर एकई लक्षण। तार मध्ये प्रवेशये आत्मसमर्पण॥ (चै० च० मध्य० २२ । ५३)

आत्मसमर्पण ही सची शरणागित है। शरणागितके तीन भेद हैं—शरण्य, ज्ञानी और सेवानिष्ठ। कोई भयभीत होकर सर्वतोभावेन रक्षक जानकर श्रीभगवान्से कृपाकी प्रार्थना करता है। कोई भगवत्कृपाके प्रभावसे अवगत हो मोक्ष-वासनाका परित्याग करके उनका आश्रय लेता है और कोई साधुके मुखसे श्रीभगवान्की नव-नव रस-माधुरी श्रवण करके उनकी कृपाका आश्रय लेता है।

भगवत्क्रपाशक्ति हमारे चित्तको परिशुद्ध करती है। कृपाका यह खेल विस्मयकारी है। भगवानके प्रति आत्म-समर्पण होते ही अन्तःकरणमें कृपाकी अनुभूति होने लगती है। कृपाशक्ति ही भक्तको प्रमुके चरणकमलेंके समीप अग्रसर करती है। भगवान् जिसपर कृपा करते हैं, वह आनन्द-चिभोर हो जाता है। मुण्डकोपनिषद्में कहा गया है—

यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥ (३।२।३)

वे कृपा करके जिस भक्तके समीप उपस्थित होते हैं, वही उनको प्राप्त करके धन्यातिधन्य हो उठता है। भगवान् सर्वत्र पूर्णरूपसे विराजमान हैं, फिर भी भक्तोंको श्रीकृष्ण द्वारकामें पूर्ण, मधुरामें पूर्णतर और कृन्दावनमें पूर्णतम दीखते हैं। वृन्दावन प्रेमभूमि है और अन्यान्य स्थल ऐडवर्यक्षेत्र हैं। व्रजमण्डलमें भगवत्कृपा गुह्य है। प्रेमाधिक्यमें, वात्सल्यरसमें परिपूर्ण व्रजवातियोंके साधना मदीया रितमें है। व्रजमें श्रीकृष्ण व्रजवातियोंकी साधना मदीया रितमें है। व्रजमें श्रीकृष्ण व्रजवाति आश्रित हैं।

महाराज परीक्षित्ने आनन्द-विभीर होकर कहा था— नन्दः किमकरोद् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्। यशोदा च महाभागा पपो यखाः खनं हरिः॥ ( श्रीमङा० १० । ८ । ४६)

'ब्रह्मन् ! गोपराज नन्दने ऐसा कौन-सा मय एवं पुण्य कार्य किया था, जिसके परिणामस्वरूप श्रीकृष्णको पुत्ररूपमें प्राप्त किया । महाभागा यशोदाने ही कौन-सा पुण्य-कर्म किया, जिसके फलस्वरूप श्रीहरिने पुत्ररूपमें उनका स्तन पान किया ११

न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम्। बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच यः॥ (श्रीमङ्गा० १०। ९ । १३)

'जिनका अन्तर नहीं, बाह्य नहीं और पूर्वीपर नहीं है, जो जगत्के अन्तर, बाह्य और पूर्वीपर सब कुछ हैं तथा जो स्वयं जगत्-खरूप हैं, उन्हीं भगवान्को रज्जुद्वारा बाँधते समय माता यशोदाको रज्जुमें दो अङ्गलकी कमी दीख पड़ी। तब---

स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकवरस्रजः । दृष्ट्रा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत् स्वबन्धने ॥ (श्रीमङ्गा० १०।९।१८)

श्रीकृष्णने जननीको परिश्रान्त देखा, तब वे कृपापरवश हो स्वयं बन्धनमें बँध गये। कुबेरके पुत्र नलकुबर और मणिग्रीवपर, जो शापवश वृक्षके रूपमें खड़े थे, कृपा करके उन्हें वृक्षयोनिसे मुक्त किया । अधासुरका उद्धार करते समय एक सत्त्वमय अनिर्वचनीय ज्योति अवासुरके शरीरसे निकलकर श्रीकृष्णमें विलीन हो गयी-

> पीनाहिभोगोव्यितमञ्जलं मह-ज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयद् दिशो दश । प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितमीशनिर्गमं

विवेश तसिन् मिषतां दिवौकसाम्॥ (श्रीमद्भा० १०। १२।३३)

विश्वसृष्टा ब्रह्माजीने जब अपनी मायासे ब्रज-बालक और धेनु-वत्सका अपहरण कर लिया तो श्रीकृष्णने उसी रूपके बालक और वत्सोंकी सृष्टि कर दी । यह दृश्य देखकर ब्रह्मा-जी श्रीकृष्णकी पूर्वदृष्ट महिमाका पुनः-पुनः स्मरण करते हुए उठकर श्रीकृष्णके चरणोंमें बारंबार प्रणिपात करने छो-

उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् । भास्ते महित्वं प्राग्दण्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः॥ ( श्रीमझा० १०। १३। ६३)

विश्वस्तष्टा ब्रह्माजीके प्रति श्रीकृष्णकी पूर्ण कृपा थी। जगदीश्वर श्रीकृष्णने कालिय और कालिय-पत्नियोंके प्रति कुपा-प्रदर्शनके पश्चात् दावानलको स्वयं पान व्रजवासियोंकी प्राण-रक्षा की---

इत्यं स्वजनवैक्छव्यं निरीक्ष्य जगर्द तमग्निमपिवतीवमनन्तोऽनन्तशक्तिथक्

( श्रीमइ।० १० ।

मथुराके याज्ञिक बाह्यण श्रीकृष्णकी कृपासे व किंत ब्राह्मण-पत्नियोंको भगवान्ने आस्वासन देते प्रीतयेऽनुरागाय ह्यङ्गसङ्गो तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरात्मामवाप (श्रीमझा० १०।

( आप सब ) मुझमें अपने इच्छानुसा करके शीव मुझको प्राप्त होंगी।

गोवर्धन-पर्वतपर इन्द्रयागका श्रीकृष्णने यज्ञको भङ्ग करके कृपापूर्वक इन्द्रके देते हुए कहा था---

> मया तेऽकारि मघवन् मखभङ्गोऽनुः मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिया र (श्रीमझा० १०

'इन्द्र ! तुम्हें नित्य-निरन्तर मेरी स्मृति इसी हेतु मैंने तुम्हारे यज्ञको भङ्ग किया है।

परमकारुणिक श्रीकृष्ण वजवासियोंके आत आत्मीय हैं, इसी कारण उन्होंने वरुणलोकसे नन्दजीको लाकर वजवासियोंको ब्रह्मसुख ३ वासके आन-दका अनुभव कराया-

> इति संचिन्त्य भगवान् महाकारुणिको दर्शयामास लाकं स्वं गोपानां तमसः (श्रीमङ्गा० १०।

नित्यधाम श्रीत्र दावन सर्वोत्कृष्ट है, यह दि ही वजवासियोंको वकुण्ठलोकका दर्शन कराय रासलीलामें वजगोपियोंके प्रति भगवत्कपा इस क्रपाका रहस्य अवर्णनीय है, वाणीके परे साध्य नहीं, कुपासाध्य है । लक्ष्मीजीने जैसे नार स्थलपर स्थान प्राप्त किया, वैसे ही वजगोपिय चरणरजकी शरणापन्न हुई हैं---

श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्रकमे तुरुस्था लब्धवापि वक्षसि पदं किल भृत्यः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयास-यस्याः स्तद्वद् वयं च तव पाद्रजः प्रप (श्रीमद्भा० १०।

कृष्णान्वेषणतत्परा वजाङ्गनाएँ कालिन्दीके परम रमणीय पुलिन-प्रान्तमें वैठकर सुस्वर विरह-कृत्दन कर रही थीं, उनके उस करुण-कृत्दनको सुनकर द्याद्रवित प्रभु, जिन्होंने कटिप्रान्तमें पीताम्बर घारण कर रखा है, गलेमें माला पहन रखी है, जिनका मुखारविन्द मन्द-मन्द मुसकान-युक्त है, जो साक्षात् कामदेवका मन्थन करनेवाले हैं, उनके बीचमें प्रकट हो गये—

तासामाविरभूच्छौरिः सायमानमुखाम्बुजः । पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥ (श्रीमद्गा० १०।३२।२)

मथुरा-छीलामें भगवान् श्रीकृष्णने कृपापूर्वक रजकके क्रिट्रके अन्तमें एक भक्त (दरजी) वायकको अपना प्य प्रदान किया—

तस्य प्रसन्धो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः। (श्रीमझा०१०।४१।४२)

उसके बाद भक्ति-अभिलाषी सुदामा मालीको अनुगृहीत ।।

देवकीकी अष्टम संतान कंसका वध करेगी—यह आकाश-हुई थी। इस कारण—

आसीनः संविशंस्तिष्टन् भुक्षानः पर्यटन् महीम्। चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत् तन्मयं जगत्॥ (श्रीमङ्गा०१०।२।२४)

वैरानुबन्धजनित भयसे कंस उठते-बैठते, सोते-जागते, न-भ्रमण आदि सब अवस्थाओंमें श्रीभगवान्का चिन्तन -करते समस्त जगत्को विष्णुमय देखने लगा। वही कंस नेधान श्रीभगवान्के हाथसे सारूप्य-मुक्तिको प्राप्त हुआ—

ददर्श चक्रायुधमम्रतो यत-स्तदेव रूपं दुरवापमाप॥ (श्रीमझा० ४० । ४४ । ३९)

परमवैरीके प्रति भी श्रीभगवान्की यह कैसी अद्भुत कृपा है! शिशुपाल बाल्यावस्थासे ही श्रीकृष्णको परम शत्रुके रूपमें ता था। पृथ्वीको असुरोंसे मुक्त करनेके लिये भगवान्ने । घारवाले चक्रका प्रयोग करके शिशुपालके शिरको डाला—

चैद्यदेहोस्थितं ज्योतिर्वासुदेवसुपाविशत् । पद्यतां सर्वभूतानासुक्तेव सुवि खाच्च्युता ॥ (श्रीमझा० १० । ७४ । ४५ ) 'जैसे आकाशसे गिरी हुई उल्का पृथ्वीमें समा है, वैसे ही सब प्राणियोंके देखते-देखते शिशुपालके श एक ज्योति निकलकर भगवान् श्रीकृष्णमें प्रवेश कर ग द्वारका-लीलामें भगवान् श्रीकृष्णने अपने बाल-सुदामाके प्रति सख्यभाव प्रदर्शित करके उनपर कृपा थी। माता देवकीने अपने छः मृत पुत्रोंको पुनः प्राप्त करं अभिलाषा की, तत्काल मातृ-शोकद्रवित करणासिन्धु श्रीकृ ने अपने भाइयोंको माँ देवकीके समीप उपस्थित कर दिया व व आनन्दपूर्वक माताका स्तन पान करके पुनः आकाशमा देवलोक चले गये। इसी प्रकार प्रभुने गुरु सांदीपिन मुर्ग मरे हुए पुत्रको पुनः लाकर गुरुपत्नीको गुरुदक्षिणाके रू प्रदान किया था।

विश्वात्म-रूपमें श्रीभगवान्ने मत्स्य, कूर्म, वराह, र्हाः श्रीराम आदि दिच्य अवतार-दारीर धारण करके वेदोंका उर किया तथा प्रह्लाद, विभीषण आदि प्रमुख मक्तोंके प्रति अप अमोघ कृपाका प्रदर्शन किया है। क्षत्रियतनय ध्रुवने कठोर तफ द्वाराभगवान्की कृपा प्राप्त कर पृथ्वीका अखण्ड राज्य एवं ध्रुवत प्राप्त किया । विराट् जलाशयमें ग्राहके द्वारा आक गजराजने भगवान्के शरणापन्न होकर प्रार्थना की थी—

उस्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा-न्नारायणाखिळगुरो भगवन् नमस्ते॥ × × ×

× × × × तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य

सम्राहमाञ्च सरसः कृपयोज्जहार (श्रीमङ्गा०८।३।३२-३

हे जगन्नाथ ! हे अवणमङ्गळ ! मुझपर कृपा करके हे उद्धार कीजिये । शरणापन्न भक्तकी प्रार्थना सुनते ही प कारुणिक भगवान्ने सुदर्शनचक्रसे प्राहका संहार करके कृ पूर्वक गजेन्द्रकी रक्षा की ।

जीवोंके प्रति श्रीभगवान्की असीम कृपा है। श्रीमद्भागव में इस अशेष कृपाका निदर्शन अनेक खलोंपर प्राप्त होता है हम साधारण जीवोंके लिये तो इसका वर्णन करना भी सम्म नहीं है। मनुष्यकी दृष्टि और क्षमता सीमावद्ध है। इ कारण असीमकी कृपाका वर्णन क्षुद्रातिक्षुद्र मानवके हि सर्वथा असम्भव है। श्रीभगवान् नित्य, शाक्षत और अन है। उनकी कृपाके विना जीवका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम सभी उनकी कृपाके आश्रित हैं।

## अद्वैत वेदान्तमें भगवत्कृपाका स्वरूप

( लेखक--पं० श्रीवैद्यनाथजी अग्निहोत्री )

अद्वेत वेदान्त-सिद्धान्तमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनका पारस्परिक मेद और सम्बन्ध—ये छः अनादि माने गये हैं। इनमें ईश्वर तो निर्गुण, निराकार, अखण्ड, अनन्त, परिपूर्ण, सर्वोपाधिविवर्जित, सजातीय-विजातीय-स्वगतमेदसून्य, त्रिकालावाधित सत्-तत्त्व है तथा ग्रद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप समस्त प्राणियोंका आत्मा है, वह सबका नियामक, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तियुक्त । ईश्वर-कृपासे ही जीवका कल्याण होता है।

वेदान्तदर्शन—(परात्तु तच्छुतेः २ । ३ । ४१) में ईश्वर-कृपा कही गयी है । इसके भाष्यमें भगवान् श्रीशंकराचार्यने कहा है—

'तद्तुप्रहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभैवितुमहिति'
—उस ईश्वरके अनुग्रहरूप कारणसे ही विज्ञानद्वारा
मोक्ष-सिद्धिः सम्भव है । जीवद्वारा जैसे कर्म होते हैं, उनके
अनुसार ही ईश्वर ग्रुभाग्रुभ फल देते हैं और कर्मफल देना
ही उनकी कृपा है।

इसपर कुछ लोग आक्षेप करते हैं-- 'यदि ईश्वर कर्मफल-प्रदाता हैं तो इसमें उनकी क्या कुपा हुई। यह तो उनका कर्तव्य ही है । वे कर्मफल न दें, यह सम्भव नहीं; क्योंकि फिर ईश्वरका नियामकत्व तथा ईश्वरत्व ही समाप्त हो जायगा। अतः कर्मफल देना कर्तव्य है, कृपा नहीं। इसका उत्तर है कि ईश्वरपर किसीका शासन नहीं है-न जीवका और न किसी अन्य शक्तिका। वे परतन्त्र नहीं हैं। प्रत्युत अपनी खतन्त्रशक्ति-द्वारा स्वयं शासन करते हैं, कर्मानुसार न्याय प्रदान करते हैं। उन ईश्वरके न्यायमें कृपा ओत-प्रोत है; क्योंकि ईश्वरमें न किसी प्रकारका पक्षपात है, न स्वार्थ है न विषमता । जीवोंकी स्वाभाविक हितैषितासे पाप-कर्मका फल देकर उनको शुद्ध करना और आगेसे पुनः पापमें प्रवृत्त न हों, ऐसी चेतावनी देना उनकी परम कृपाछता है । इसी प्रकार शुभक्रमोंका फल सुख देकर पुण्य-कर्म-व-धनसे छुड़ाना तथा निष्कामभावसे ग्रुभकर्म करनेकी प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान करना भी उनकी कृपाका एक उदाहरण है। उनकी महती कृपाका द्योतक है।

भोग तथा मोद्ध प्रदान करनेके लिये जगद्रचना

करना भी ईश्वर-कृपा है । इससे भी अधिक कृपा है ज्ञान-प्रदाता वेदकी अभिव्यक्तिमें । वेदरूपसे स्वयं ईश्वर ही व्यक्त हैं । यह किसी जीवके कर्मफलका परिणाम नहीं है । यदि ज्ञानप्रदाता वेद न होते तो सम्भवतः जीवोंको परमानन्दस्वरूप मोक्षकी कल्पना भी न होती। 'इवेताश्वतरोपनिषद्भें कहा गया है—

यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्में। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये॥ (६।१८)

'जिन्होंने सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माजीको उत्पन्न किया और जो उनके लिये (जिनके द्वारा परमेश्वरविषयिणी बुद्धि उत्पन्न होती है) वेदोंका ज्ञान प्रदान करते हैं। अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उन देवकी मैं मुमुक्षु श्वरण लेता हूँ।

भगवत्कृपाके दो हेतु होते हैं—साधन-सापेक्ष और साधन-निरपेक्ष । भगवत्कृपाका स्वरूप है—भगवान्की प्रसन्नता और फल है—धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षकी सिद्धि। जैसे सद्गुरुसेवा तथा परिप्रश्न आदि साधनोंद्वारा गुरुकी प्रसन्नता प्राप्त करना साधन-सापेक्ष गुरुकृपा है और विना साधनके गुरु-प्रसन्नता साधन-निरपेक्ष गुरुकृपा होती है; वैसे ही कर्म, तप, ध्यान, भक्ति आदिद्वारा जो भगवत्कृपा होती है, वह साधन-सापेक्ष कहलती है और जब स्वयं भगवान् अकारण ही प्रसन्न होते हैं, तब वह साधन-निरपेक्ष कही जाती है।

निरपेक्ष भगवत्क्रपामें 'केनोपनिषद्'की आख्यायिका प्रमाण है। देवासुर-संग्राममें देवोंकी विजय ईश्वरक्रपामूलक ही थी, किंतु देवताओंने ऐसा न समझकर स्वयंको ही विजयका हेतु समझ लिया। मिथ्याभिमानसे छुटकारा दिलानेके लिये परम कुपाछ प्रभुने विचित्र रूप धारण किया। देवोंके समीप ही आकारा-मण्डलमें परम तेजस्वी यक्षके रूपमें उनका आविर्माव हुआ। उन्हें देखकर कुछ देवगण चिकत और कुछ भयभीत हो गये। परिचय प्राप्त करनेके लिये ईश्वरने उनके समझ एक लघु तृण रखा और कहा—'इसे जलाओं। किंतु पूर्ण शक्ति लगा देनेपर भी अग्निदेव तृण न जला सके। फिर वायुदेव गये, उनके सममुख भी तृणको रखकर कहा—'इसे

उड़ाओं। समस्त वल लगा देनेपर भी वायुदेव उसे हिलातक न सके। पश्चात् स्वयं देवराज इन्द्र गये। इन्द्रको विशेष अभिमान था, इस कारण ईश्वरने उनको सम्भाषणका भी अवसर न दिया, वहीं अहश्य हो गये। देवराजका अभिमान शान्त हो गया, वे जिशासु-भावसे वहीं स्थिर रहे। इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये वहीं ईश्वरस्करण हैमवती उमाका आविभीव हुआ। इन्द्रके प्रश्न करनेपर उमादेवीने कहा—'यही वे ब्रह्म हैं। इन्हींके पराक्रमसे तुम्हें विजय प्राप्त हुई थी, किंतु तुम्हें मिथ्याभिमान हो गया था। तब भगवती उमाके उपदेशसे इन्द्रको ज्ञान हुआ। इन्द्रादि देवगणपर यह निर्पेक्ष ईश्वर-कृपा हुई।

साधनोंद्वारा भी विशेष एवं शीघ भगवत्कृपा होती है । रामोत्तरतापिन्युपनिषद्में कहा गया है—

सम्यगाराधितो रामः प्रसीद्त्येव सत्वरम् । ददात्यायुष्यमैश्वर्यमन्ते विष्णुपदं च यत् ॥ (२८)

'भलीमॉॅंति आराधना करनेसे श्रीराम शीम्र प्रसन्न होते हैं । वे यहाँ आयु-ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और अन्तमें ( मरनेपर ) विष्णु-पद।'

श्रुतिरूपसे भी भगवान्का कथन है—
भादरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया।
तथा चेद्विश्वकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात्॥
(वराहो०३। १३)

'जैसे मनुष्य धनकी इच्छासे धनवान्की आदरपूर्वक स्तुति करते हैं, वैसे ही यदि विश्व-निर्माता ईश्वरकी स्तुति करें तो कौन ऐसा है, जो जन्म-मरणादिके बन्धनसे मुक्त न हो जाय ११

वेदान्त-ग्रन्थोंमें ईश्वर-कृपा, गुरु-कृपा, शास्त्र-कृपा तथा आत्म-कृपाका वर्णन मिलता है। गुरूपदेशपूर्वक स्वप्रयत्न ही आत्म-कृपा है। गुरुको वह शास्त्रसे प्राप्त होती है और शास्त्र हैं ईश्वरका ज्ञान । इस प्रकार तीनों कृपाओंका अन्तर्भाव ईश्वर-कृपामें ही होता है। ईश्वर-कृपा ही शास्त्ररूपसे, गुरु-रूपसे और जीवरूपसे विभक्त-सी है। संसार-सागरमें पतित जीव कभी डूबता, कभी उतराता इधर-उधर उद्देश्यहीन भटक रहा है। अतीव दुःखमें निमग्न है। कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, कोई जुप है और कोई दुःख दूर करनेमें प्रवृत्त है। सर्वेश्वर भगवान सभीको अमर जीवन, अखण्ड ज्ञान तथा अनन्त आनन्द प्रदान करनेके लिये आतुर हैं। वे किसीका उपदेशहारा, किसीका दण्डहारा, किसीका धनादि-हरणहारा कल्याण करते हैं। यह सब भगवत्कृपा ही है। हाँ, भगवत्कृपा-देखनेके लिये निर्मल दृष्टिकी आवश्यकता अवश्य है।

वस्तुतः वेदान्तमें परम कल्याण, परमानन्दस्वरूप मोक्ष ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। अन्य पुरुषार्थ उसके साधन हैं। ईश्वर निजस्वरूप जीवको यही परमानन्दस्वरूप ज्ञान कराकर उसीमें प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, जिससे दुःख-परितप्त प्राणी संसारसे पार हो जाय। यही वेदान्तका लक्ष्य है और यही भगवन्कृपा है।

# करुणामय महेश्वर

शस्भो महेश करुणामय शूल्याणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्। काशीपते करुणया जगदेतदेक-स्त्वं हंसि पासि विद्धासि महेश्वरोऽसि॥ (श्रीमदाद्यशंकराचार्यकृत वेदसारशिवस्तव १०)

हे शम्भो ! हे महेश्वर ! हे करुणामय ! हे त्रिशुलिन् ! हे गौरीपते ! हे पशुपते ! हे पशुवन्धमोचन ! हे काशीश्वर ! एक आप ही करुणावश इस जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं; प्रभो ! आप ही इसके एकमात्र स्वामी हैं ।





# श्रीरामानुज-दर्शनमें भगवत्कृपा

( लेखक — प्रो० न० वी० राजगोपालन, एम् ० ए०, पी-एच् ० डी०, उभयवेदान्त-आचार्य )

भगवान् अनन्त दिव्य गुणोंके आगार हैं। श्रुतियोंमें परव्रह्मके रूपमें प्रतिपादित चिन्मय सत्ता 'सत्यं ज्ञानमनन्तं कही गयी है अर्थात उसे सत्यत्व-ज्ञानत्व-अनन्तत्व-गुणोंसे परिपूर्ण बताया गया है, साथ ही अज, अनादि, अन्यय, ध्रुव, अचल, कृटस्थ, नित्य, शाश्वत, शान्त आदि अनेक विशेषणोंद्वारा परब्रह्मके स्वरूपगत असंख्य कल्याण-गुणोंका संकेत किया गया है। इन गुणोंको दो वर्गीमें रखा जा सकता है—एक वे गुण हैं, जो भगवान्के स्वरूपनिरूपक धर्म कहे जाते हैं। ये गुण केवल भगवान्में होते हैं, ये उनके असाधारण लक्षण हैं। दूसरे प्रकारके गुण वे हैं, जो निरूपित-स्वरूप-विशेषण कहलाते हैं, ये गुण भगवान्के स्वरूपकी विशेषताओंका संकेत करते हैं, किंतु असाधारण नहीं हैं। वेदोक्त गुणोंका विस्तृत विवेचन स्मृति-पुराण तथा इतिहासमें मिलता है। भगवत्' शब्दगत भगंगकी व्याख्या करते हुए विष्णुपराणमें कहा गया है कि अनन्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रो, ज्ञान और वैराग्य-ये भग'के वाचक हैं।

भगवान्में उपर्युक्त छः गुण सदा विद्यमान रहते हैं, इनसे ही समस्त सृष्टिका सर्जन, रक्षण तथा प्रलय-कार्यका संचालन होता है। भगवान्की भगवत्ता इन षड्गुणोंकी निरविधक तथा निरतिशायी स्थितिसे अभिन्यक्त है। श्री या लक्ष्मी सृष्टि-स्थिति-लयकी इस लीलामें सहचारिणी तथा नित्यानपायिनी होकर भगवान्के साथ नित्य-निरन्तर तादात्म्य प्राप्त किये रहती हैं; अतएव भगवान्का सर्वातिशायी असाधारण धर्म 'श्रियः पतिस्वम्' कहा गया है। श्रीके नित्ययोगसे ही भगवान्की लीलामें कृपाका संस्पर्श उत्पन्न होता है।

भगवान्की अनन्त शक्ति जीवके निग्नह और अनुग्नह — दोनोंमें समान रूपसे कार्यरत रहती है। जीवोंके पापों- के लिये उन्हें दण्ड देना, पुण्योंके लिये सुख देना—दोनों कमशः निग्नह और अनुग्रहके कार्य हैं।

अनादि कर्मवन्धनमें आबद्ध जीव अपने कर्मफलको मोगता हुआ कालचक्रमें फँसा पुनः-पुनः जन्म-मरणको प्राप्त होता रहता है। ऐसी स्थितिमें जीवकी मुक्तिका क्या उपाय है श्रीरामानुज-दर्शनके अनुसार अनादि कर्म-प्रवाहमें निमन्न जीवके निस्तारके उपाय हैं—भक्ति और प्रपत्ति। ये दोनों मोक्षके साक्षात् उपाय हैं।

वस्तुतः भक्ति और प्रपत्ति भी जीवको भगवान्के प्रति अभिमुख करनेके साधनमात्र हैं। भगवान् अपनी अहेतुकी

कृपासे ही जीवको मुक्त कर देते हैं। अतएव जीवकी दृष्टिसे भगवान्के अनन्त कल्याण-गुणोंमें इस अहैतुकी कृपाका परमोत्कृष्ट स्थान है।

भगवान् सर्वसमर्थं, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी होनेके साथ-साथ अनन्त कृपाके सागर हैं, वे सहज-करणापूर्ण हैं। जगन्माता लक्ष्मीदेवीके निरन्तर सांनिध्यके प्रभावसे जीवके प्रति भगवान्का निग्रह संकल्प शान्त होकर अनुप्रह संकल्प जाग्रत् रहता है। इसीलिये जीवकी प्रथम शरणागित लक्ष्मीके प्रति होती है। माता लक्ष्मी केवल वात्सल्यमयी हैं। शरणागत जीवके प्रति वात्सल्यसे परिपूर्ण श्रीदेवी जीवके उद्धारके लिये भगवान्को प्रेरित करती हैं और अनन्त करणामय, सहज सुहृद् भगवान्की सतत कृपासे जीव सुक्ति प्राप्त करता है।

श्रीरामानुज-दर्शनमें शरणागितको अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। शरणागितको ही प्रपत्ति, भरन्यास, भरसमर्पण, न्यास आदि नामोंसे अभिहित करते हैं। इस शरणागितके लिये प्रत्येक जीव अधिकारी है।

श्रीरामानुजदर्शनके अनुसार भगवान्को सिद्धोपाय कहा जाता है; क्योंकि वे स्वयं मोक्षका उपाय बने रहते हैं और स्वयं उपेय ( मोक्षकी स्थितिमें प्राप्य ) भी । मिक्त और प्रपत्ति साध्योपाय कहलाते हैं । सिद्धोपाय भूत भगवान्में जीवके उद्धारकी दृष्टिसे जो सर्वोत्कृष्ट गुण कार्यकर होता है, वह है उनकी कृपा । इस कृपाकी महिमाका वर्णन श्रीरामानुजन्दर्शनके अनुयायी आचार्यों तथा भक्तों एवं श्रीरामानुजके पूर्व तिमल प्रदेशमें अवतीर्ण आख्वार संतोंने बहुधा किया है । आजसे सात सौ वर्ष पूर्व श्रीवेदान्तदेशिकने अपने एक प्रसिद्ध स्तोत्रमें श्रीवेंकटाचलकी महिमाका अत्यन्त मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है ।

श्रीवेदान्तदेशिकने कहा है कि मैं स्वयं ही सर्वेश्वर बनी हुई दया देवीको अपनी शरण्य प्रमाणित कर रहा हूँ, भगवान् के शक्ति आदि गुण जिनके अनुचर वनकर रहते हैं, जिनके सकाशसे शान रूप भगवहुणप्रकाश फैलाता है और भगवान् श्रीनिवास जिनके अधीन हैं—

अनुचरशक्त्यादिगुणामग्रेसरबोधविरचितालोकाम् स्वाधीनवृषगिरीशां स्वयं प्रभृतां प्रमाणयामि द्याम् ॥ (दयाशतक ११)

विशिष्टाद्वेतसम्प्रदाय अथवा श्रीरामानुजदर्शनमें भगवत्-कृपा-पिपासु शेष (जीवात्मा) की शेपी (भगवान् श्रीपति लक्ष्मीनारायण)के प्रति पूर्ण प्रपत्ति है।

### श्रीविष्णुस्वामि-मतमें भगवत्कृपा

( लेखक--श्रीवैष्णवपीठाधीश्वर श्रीविद्वलेशजी महाराज )

पूर्वकालमें भारतवर्ष विधा, बुद्धि एवं भक्तिसे सम्पन्न तथा सर्वगुणोंका आकर था। यह सर्वदा भव्य-भावनाओंका भेरक रहा है। मानवीय मानसिक चेष्टाओंका संतुलन वनाये रखना, शारीरिक कियाओंको परिहतार्थ गतिशील करते रहना और सामाजिक गतिविधिका शुद्ध संचार करना भारतकी अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। यहाँ अहित, स्वार्थ और विनाशकी अपेक्षा हित, परमार्थ और कल्याण-कामनासे ओत-प्रोत होकर जीवन-उत्सर्ग करना ही मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य माना गया है। भारतके धार्मिक इतिहासमें वैष्णव-धर्मका उदय और संवर्धन महत्त्वपूर्ण घटना है। इस धर्मके सर्वापरि उपास्यदेव भगवान् विष्णुका महत्त्व अत्यन्त प्राचीनकालमें ही स्थापित हो गया था। पुरातनकालसे आधुनिक कालतक वासुदेव, नारायण, राम, कृष्णादि विभिन्न नाम-रूपोंते श्रीमहाविष्णुकी उपासना होती रही है।

महर्षि वेदव्यास, जुकमुनिप्रसृति ऋषियोंकी तपोभूमि उत्तराखण्डमें थी, वहींसे आद्य वैष्णवाचार्य-प्रवर विष्णुस्वामीने वैष्णवधर्म-प्रचारार्थ दक्षिणखण्डकी ओर प्रस्थान किया था। शास्त्रोंके अध्ययनसे श्रीविष्णुस्वामीका चित्त शान्त और बुद्धि पवित्र हो गयी थी। उन्हें परभात्माके सत्य स्वरूपका ज्ञान हो गया था। उनकी इच्छा थी कि सर्वमान्य वैष्णव-धर्मका प्रचार हो। उन्होंने घोषणा की कि विष्णुपूजा और भक्तिसे ही मुक्ति मिल सकती है। गर्गसंहिता, अश्वमेधलण्ड, ६१वें अध्यायके २४वें श्लोकमें श्रीविष्णस्वामीको वामनांश वतलाया गया है- 'विष्णुस्वामी वासनांशः ।' उनका समय विक्रम संवत्सरके प्रारम्भमें ही निश्चित किया गया है। नाभादासजीके भक्तमाल्से पता चलता है कि श्रीविष्णुखामीके सम्प्रदायमें ही ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन आदि संत थे। वे इतने प्राचीन हैं कि उनकी परम्परा अव अति क्षीण दशामें उपलब्ध होती है। उन्होंने ब्रह्मसूत्रोंपर 'सर्वज्ञसूत्र' नामक भाष्यकी रचना की थी । श्रीविष्णुखामीजीको विकृत परिणामवाद या शुद्धादैत सिद्धान्त मान्य है।

'दैवी सम्पिद्धमोक्षाय'(गीता १६।५)—इस भावद्राक्य-के अनुसार जब भागवती दैवी-सृष्टि कल्यियामें युगधर्मके वातावरणसे दूषित हो मोक्षके अयोग्य हो जाती है, तब भगवान् विष्णु अंशरूपसे या अंशयुक्त स्वयमेव अपने स्वरूपको प्रकट करते हैं। उस प्रकटित स्वरूपका आश्रय लेकर उनसे उपदेशादि पाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूड़ एवं स्त्री—सभी भक्तिपथपर आरूढ़ होते हैं—

यदा भागवती सृष्टिः कलौ भवति वै तदा। अंशेन भगवान् विष्णुः स्वात्मानं सृजति स्वयम् ॥ तमाश्रिस्य जनाः सर्वे भक्तिभाजो भवन्ति हि ॥

अतएव कलिकालसे आकान्त भूमण्डलको पवित्र करनेवाले चार सम्प्रदायोंके वैष्णवाचार्योका उल्लेख भी पद्मपुराणमें मिलता है । उनमेंसे एक रुद्र-सम्प्रदाय-प्रथतिक वैष्णवाचार्यप्रवर श्रीविष्णुस्वामी हुए थे । श्रीविष्णुस्वामीका सिद्धान्त पुराणमूर्धन्य श्रीमद्भागवत महापुराण (१।७।५-६) की व्याख्याके प्रसङ्गमें उद्धृत तीन क्लोकोंसे ज्ञात होता है— 'तदुक्तं विष्णुस्वामिना' । इस गद्यांशसे उसमें ईश्वरं जीव, माया और भक्ति—ये पदार्थचतुष्ट्य स्पष्टतया प्रतिपादित हैं। उसका सारांश इस प्रकार है—

ह्णादिन्या संविदाऽऽहिलष्टः सिच्चदानन्दः ईश्वरः। स्वाविद्यासंगृतो जीवः संक्लेशनिकराकरः॥ स ईशो यद्दशे [माया स जीवो यस्त्यादितः। स्वाविभूतपरानन्दः स्वाविभूतसुदुःखभूः। स्वादगुत्थविपर्यासभयभेदजभीग्रुचः । यन्मायया जुपन्नास्ते तिममं नृहिरं नुमः॥ ( विणुस्वामिकारिका)

अर्थात् जो ह्रादिनीः, संधिनीः, संवित्—इन भेदीं मगवान्की कान्तिमती चिन्छिक्ति श्रीराधाजीसे मदा आलिङ्गित रहते हैं, वे ही परमात्मा श्रीकृष्ण सर्वकः सर्वद्यक्तिमान् आदि रूपोमें श्रुतियोद्वारा निरूपित हैं। वे ही परमकारुणिक भगवान् मक्तवात्सर्वयद्य राधा-माधव—दो प्रकारके रूपधारी हुए हैं। रसके सागर राधा-कृष्ण दोनों एक ही स्वरूपसे दो रूप हुए हैं। उनके चरित्र पढ़ने-सुननेसे प्राणी उनके ग्रुद्ध धामको प्राव होता है। ( ऐसा राधातावन्युपनिपद् १ से उन्लेख है।) 'सामरहस्यके लक्ष्मीनारायण-संवादमें परा गया है कि वे अनादि पुरुष एक ही हैं, लीलार्य अर्क

रूपको दो प्रकारसे प्रकाशित करके सभी रसोंको ग्रहण करते हैं। स्वयं ही नायिकारूपसे आराधनामें तत्पर होते हैं; इसी कारण श्रीराधाको वेदवित्—रसिकोंको आनन्द देनेवाळी कहा गया है तथा वे 'ह्लादिनी'-संज्ञाको प्राप्त हुई हैं। वे अभिन्नरूपा हैं। उनके स्वामी सचिदानन्दम्य हैं। उनके सदंशसे जगत् (जड), चिदंशसे जीव (चेतन) और आनन्दांशसे कृटस्थ (अन्तर्यामी) कार्यवश भेदाश्रित हैं। उनमेंसे जगत् आनन्दरहित है, जीव गुप्तानन्द है तथा कृटस्थ पूर्णानन्द है। इस रहस्यका अनुभव भगवत्क्ष्रपासे ही हो सकता है।

पूर्णानन्द्घनीभूतो गोपवेषधरो हरिः । ( गोपालसहस्रनाम ३५ )

अज्ञान स्वरूपा क्लेश-समूहोंकी खान है, वह माया जिसके अधीन रहतो है, वे ईश्वर हैं । ईश्वरमें परानन्दका आविर्माव है, जीवोंमें आत्यन्तिक दुःखोंका उद्भव है। स्वरूपका साक्षात्कार न होनेसे उत्पन्न हुए विपर्यास देह, इन्द्रिय, अन्तःकरणदि अनात्म-वस्तुओंमें आत्मबुद्धि होनेके कारण उत्पन्न भेदबुद्धिद्वारा भय, शोक आदिको जन्म देते हैं। 'द्वितीयाद वै भयं भवति' (बृह० उप १।४।२) 'अनीशया शोचित मुद्यमानः' (मुण्डक०३।१।२) आदि श्रुतियोंके अनुसार मेदभाव है।नेसे भय-दोक्रमस्त होना सिद्ध है। उस मेदभावरूप अनर्थको समूल नष्ट करनेवाली परमौषधि भक्ति-रसायन है, जो जन्म-भरणकी कारण सांसारिक वासनाको वेरोक-टोक उडा देती है। उस मक्तिको प्राप्त करनेका पहला साधन वर्णाश्रम-धर्मका अनुष्ठान है, जिसके फलस्वरूप भगवत्कृपोदय होकर महापुरुपोंका सङ्ग प्राप्त होता है, पुनः उनकी सेवा करनेसे भगवद्धमों में श्रद्धा होती है, तदनन्तर भगवत्कथा सुननेकी इच्छा होती है। कथा-अवणसे उसमें रुचिरूपा भक्ति प्रस्फ़रित होती है। रुचिपूर्वक कथा-अवण करनेसे भगवान्का परोक्ष ज्ञान और विषयोंसे वैराग्य होता है। तब मनन एवं निदिध्यासन-द्वारा प्रेमप्रवाहरूपा भक्तिका उदय होता है, यह भगवत्कृपाका ही फल है । श्रीविष्णुस्वामीका यही सिद्धान्त है। श्रीवेदन्यासजीने भी समाधिद्वारा चार पदार्थ देखे हैं---ईश्वर, जीव, माया एवं भक्ति । इसकी सम्पुष्टि श्रीमद्भागवत-में स्पष्ट है। प्रथम तत्त्व करने, न करने तथा अन्यथा करनेसे समर्थ, सर्वश, सर्वशक्तिमान्, सर्वप्रकाशक, सर्वनियन्ता तथा

सर्वालोकिकगुणसम्पन्न परब्रह्म श्रीकृष्ण हें । उनका अंश ही जीव है—

> 'ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति।' (श्रीमहा०३।२९।३४)

मगवान् एक हैं, जब उन्हें कीड़ाकी इच्छा हुई, तब वे ही बहुरूप हो गये। यही है इनका जीवरूप; परंतु जीव और ईश्वरका व्यवहार दशामें मेद तथा परमार्थ-दशामें अमेद है। वही जीव कर्मवश तीन श्रेणियों में विभक्त होता है—उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम जीव वे कहलाते हैं, जिनकी अविधा भगवत्क्रपासे तत्त्वज्ञानद्वारा निष्टत्त हो गयी है, जिन्हें अहंता-ममता नहीं सताती अर्थात् देहनेहादिमें जिनकी अहमात्मिका बुद्धि नहीं तथा स्थावर-जङ्गम सब कुछ भगवान् ही हों, ऐसी बुद्धि होती है। मध्यम श्रेणीका जीव वह है, जो शास्त्रीय संस्कारवान् होकर भी तथा देहसे पृथक् आत्म-तत्त्वका ज्ञान रहते हुए भी ममायम्'— ऐसी बुद्धि करता है। तीसरे निकृष्ट श्रेणीके जीव वे हें, जिनकी देहमें अहंबुद्धि है तथा जिन्हें आत्मतत्त्वका थोड़ा भी ज्ञान नहीं है।

यद्यपि श्रुतियोंमें ज्ञानिजनोंकी ही मुक्ति प्रतिपादित है, तथापि अन्तर्ज्ञान न रहनेपर भी भगवत्कृपासे मुक्ति हो सकती है; क्योंकि भगवान् देश, काल, वस्तुकी परिच्छिन्नतासे रहित हैं । 'ये जीव मेरे निकट आयें, मायाको पारकर मेरे तत्त्वको पहचानैं ---भगवान्के द्वारा इस प्रकारका चिन्तन ही भगवत्कृपा कहलाती है । जो निष्कपटभावते फलेच्छारहित होकर अर्थात् निष्कामभावसे भगवान्के चरण्कमलींका एकाग्र मनसे ग्रहण करते हैं तथा जिनकी शृगाल-भस्य देहमें अहं-ममरूपा बुद्धि नहीं होती, वे भगवत्क्रपासे अनायास ही मायाके पार हो जाते हैं । भाव यह कि जो निष्कपटभावसे अपना सर्वस्व और अपने-आपको भी उनके चरणकमलोंमें न्योछावर कर देते हैं, उनपर भगवान् स्वयं अपनी ओरसे दया करते हैं और वे दुस्तर संसार-सागरसे तर जाते हैं। भगवदाश्रित जीव ही निर्मम, निरहंकारी एवं निश्चल मनवाले हो पाते हैं । अतः सर्वभावसे भगवत्प्राप्तिका साधन करना चाहिये । श्रीविष्णुस्वामीके मतानुसार दैन्य विना भगवत्ऋषा दुर्लभ है।

# श्रीवल्लभसम्पदाय ( पुष्टिमार्ग )में भगवत्कृपा

( लेखक—डॉ० श्रीभर्मनारायणजी ओझा )

भगवत्कृपा वैष्णव-भक्ति-भावनाका मेरुदण्ड है। श्री-रामानुजाचार्यः श्रीमध्याचार्यः श्रीनिम्बार्काचार्यः एवं महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने अपने-अपने सिद्धान्तनिरूपण-क्रममें एकमात्र भगवत्कृपापर ही सर्वाधिक बल दिया है।

श्रीवल्लभाचार्यद्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गमें तो एकमात्र भगवत्कृपा ही साधन एवं साध्य रूपमें ग्रहीत है। वल्लभीय-भक्तिमें 'पुष्टिंग अथवा 'अनुप्रहर्मकी प्रधानता होनेके कारण ही श्रीवल्लभाचार्यद्वारा प्रवर्तित मार्ग 'पुष्टिमार्ग', 'अनुप्रहमार्ग' अथवा 'शरणमार्ग' कहलाता है। श्रीमन्द्रागवतपुराणमें 'पोषणं तदनुप्रहः' (२। ४०।४) यह सूत्र-वाक्य उपलब्ध होता है। यही सूत्र पुष्टिमार्गका केन्द्र-विन्दु है। 'तत्त्वार्य-दीप-निवन्धगके भागवतार्थ-प्रकरण (६।२)में श्रीवल्लभाचार्य प्रभुने इस सूत्रका स्पष्टीकरण करते हुए परम कारुणिक रसस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके अनुप्रहको ही 'पुष्टिंग कहा है'।

'अनुग्रह'का सामान्य अर्थ 'कृपा' समझा जाता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर अनुग्रह एवं कृपाके भावमें एक विशेष अन्तर लक्षित होता है—भगवान् स्वयं प्रमेय वलसे निस्साधन भक्तपर अयाचित स्थितिमें भी 'अनुग्रह' करते हैं'। अनुग्रह भगवान् स्वयं करते हैं अर्थात् अनुग्रहका हेत भक्तका साधन न होकर एकमेव भगविदच्छा ही होती है। इस प्रकार 'अनुग्रह' अयाचित अहैतुकी भगवत्कृपा है, जब कि कृपा-प्राप्तिहेतु भक्तके मनमें साधनकी अपेक्षा रहती है तथा अपने आराध्यदेवकी अर्चनाके उपरान्त भक्त पुन:-पुन: कृपाकी याचना करता है।

श्रीवल्लभाचार्यके मतानुसार भगवदनुग्रह ही एकमात्र प्रापणीय वस्तु है । प्रभुके अहेतुक अनुग्रहसे ही भक्तके हृद्यमें भगवत्स्फुरण होकर भक्तिका प्रादुर्भाव होता है । भक्त स्वयंको भगवान्का तुच्छ सेवक समझकर भगवद-नुग्रहसे ही अपना सर्वस्व सर्वतोभावेन प्रभु-चरणोंमें समर्पित कर पाता है । इस सर्वस्वसमर्पणका अभिप्राय भी भगवदतुग्रहकी प्राप्ति करना ही है । यह सर्वतोभावेन
आत्मिनिवेदन ही पुष्टिमार्गका आधार-स्तम्भ है । प्रथम तो
भगवत्कृपा-दृष्टि होनेपर ही जीव इस मार्गमें प्रवेश
पाते हैं अर्थात् इस मार्गके अनुयायी वन सकते
हैं । मध्यमें विशेष भगवत्कृपासे ही सेवा-समरणादि
साधनोंद्वारा इस मार्गमें सुदृढ़ स्थिति कर सकते हैं और
अन्तमें भी उन महान् करुणावरुणालय भगवान्के कृपाउत्कर्षसे ही उनके स्वरूपानन्दका अनुभव कर कृतकृत्य
होते हैं । इस प्रकार अथसे इतितक निरन्तर भगवत्कृपाकर
व्यवहार-व्यापार चलता रहता है ।

पृष्टिमार्गमें भगवत्कृषा, अनुग्रह, पोषण एवं पृष्टि समानार्थक शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं । श्रीवरलमाचार्यके अनुसार मार्ग दो प्रकारके हैं—मर्यादामार्ग और पृष्टिमार्ग । मर्यादामार्ग वैदिक मार्ग है, जिसमें लोक-मर्यादाकी रक्षा प्रधान लक्ष्य है। मर्यादामार्गका मूल मन्त्र है—'कर्मानुरूपं फलम्'। जीव जैसा कर्म करता है, भगवान् उसे वैसा ही फल देते हैं। मर्यादा-मार्गका स्पष्टीकरण करते हुए श्रीवरलमाचार्य कहते हैं—

'फलदाने कर्मापेक्षः । कर्मकारणे प्रयत्नापेक्षः । प्रयत्ने कामापेक्षः । कामे प्रवाहापेक्ष इति मर्यादारक्षार्थं वेदं चकार। ततो न ब्रह्मणि दोषगन्धोऽपि । न चानीश्वरत्वम् । मर्योदामार्गस्य तथैव निर्माणात् ।

अर्थात् मर्यादामार्गका चरम पुरुवार्थ मोक्ष-प्राप्ति है। परंतु यह फल शास्त्रविहित कर्म और ज्ञानके आचरणे ही मिलता है । मर्यादामार्गाय शास्त्रविहित स्वकीय आश्रम-धर्म-कर्मादिका विधिवत् निष्पादन कर ज्ञानके द्वारा दुःस्तोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति पानेमें समर्थ होता है। पृष्टिमार्ग इससे नितान्त विलक्षण है; क्योंकि वैदिकथर्म विधिन्तिषेधात्मक है और पृष्टिमार्ग स्नेहात्मक है। श्रीद्भागवतमें स्वयं भगवान्ने कहा है— भी स्नेहसे ही साध्य हूँ, कृतिसे नहीं ।

१. 'कृष्णानुग्रहरूप। हि पुष्टिः ।'—( तत्त्वार्थदीप निवन्ध भागवतार्थं प्र० ६ । २ )

२. भगवति प्रमेयवलमेव मुख्यं न प्रमाणवलम्'। ( सुवोधिनी १०। ५४ । २३ )

**६. ( अणुभाष्य २ । ३ । ४२)** 

क्ष. (रनेइ पव मिय न तु कृतिः'। ( सुबोधिनी १०। १६ । १६ )

वेधि और स्नेहमें स्नेह बिल्छ है । इसीसे श्रीवल्लमाचार्यने पृष्टिमार्गको सर्वोत्कृष्ट बताया है। इस मार्गके अनुसार भगवरप्राप्तिकिसी साधनका फल, नहीं, प्रत्युत प्रमुक्ते अहेतुक स्नेहका परिणाम है इस मार्गका प्रधान साधन है—प्रपत्ति । बिना भगवान्के शरणागत हुए चरम फलप्राप्ति नहीं होती और शरणागतिकी पूर्णता भी आनन्दकन्द रसेश श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे ही साध्य है। ब्यावहारिक दृष्टिसे भी यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है। जब जागतिक प्रपञ्चात्मक कार्य भी भगवत्कृपाके विना पूर्ण नहीं होते, तब भिवत-जैसे परम पुरुषार्थको सिद्धि भगवत्कृपा बिना सुतरां अति दृष्कर ही नहीं, असम्भव भी है। श्रीवल्लभाचार्यने इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए अणुभाष्य (४।४। ९)में कहा है—

'पुष्टिमार्गोऽनुम्रहैकसाध्यः प्रमाणमार्गाद्विलक्षणः ।' 'पुष्टि-भिक्ति एकमेव अनुग्रह या कृपाके द्वारा ही साध्य है। इसकी सिद्धिका अन्य मार्ग है ही नहीं। इसलिये यह प्रमाणमार्ग ( मर्योदामार्ग )से विलक्षण है।

तथा--

समस्तविषयत्यागः सर्वभावेन यत्र हि। समर्पणं च देहादेः पुष्टिमार्गः स कथ्यते॥ (प्रमेयरत्नार्णव ४।१९)

'जिस मार्गमें भक्त समग्र विषयोंको सर्वथा त्यागकर अपनी देह, वासना, कामना आदि सब कुछ भगवान्में समर्पित कर देता है, वही पुष्टिमार्ग है।

केवल साधनकी दृष्टिसे ही नहीं, अपित साध्यदृष्टिसे भी श्रीवल्लभाचार्यने भगवत्कृपाको ही महत्ता प्रदान की है। मर्यादामार्गमें सायुज्यादि मोक्ष साध्य हैं, जबिक पुष्टिमार्गमें सर्वात्मना आत्मसमर्पण तथा विप्रयोग रसात्मका प्रीतिकी सहायतासे आनन्दधाम साक्षात् भगवान्के प्रेमामृतका पान ही मुख्य फल माना गया है। गोस्तामी श्रीहरिरायजीने पुष्टिमार्गकी विशिष्टता बताते हुए कहा है—

अनुग्रहेणेव सिद्धिलौंकिकी यत्र वैदिकी। न यत्नादन्यथा विद्याः पुष्टिमार्गः स कथ्यते॥ (प्रमेयरलार्णव ४।२)

'जिस मार्गमें भगवदनुग्रहसे ही लौकिकी और वैदिकी सिद्धि प्राप्त होती है, किसी यत्तसे नहीं, उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं।

श्रेयःसमधिगतिका तृतीय मुख्य साधन भिकत यह प्रेम-प्रधान भक्ति साधनरूपा भी है और साध्य अ फलरूपा भी । साधन और साध्यरूपमें भिन्नता नहीं है, अपितु एक ही क्रियाकी दो परिर्णा हैं--प्रथम कक्षामें वह साधन है और द्वितीय का फल। श्रीमद्भागवत (११। ३। ३१)में इसका उलं इस प्रकार आया है---'भक्त्या संजातया भक्त्य श्रीवल्लभाचार्यने स्वकीय ग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर ग्रमा प्रतिपादित किया है कि अप्रतिपाद्य, साधनोंके द्वारा अप्राप्य परंतु स्वयं प्रमेय अर्थात् अनुप्रहसे उपलब्ध हो जानेवाले प्रभु ही सः हैं, उनकी अनुग्रहात्मिका पुष्टि-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। t मात्र सिचदानन्द्धन रसरूप रसेश श्रीकृष्णचन्द्र ही । फलदानमें समर्थ हैं।

साध्यरूपा स्वतन्त्र भिवतः, जिसे साध्य अथवा अनुप्रह भी कहते हैं, विरहतापरूपा है इस भावकी प्राप्ति अतिशय दुर्लभ है । यह पुरुषो श्रीकृष्णचन्द्रके वदनारविन्दकी शोभासे प्राप्त होती है । भगवत्क्रपैकसाध्य है, इसे केवल श्रीगोपिकाजनोंने ही । किया था । इस भिक्तमें शब्द-विचारसे मूल भिज् । ( प्रकृति )का अर्थ सेवा और 'क्तिन्' प्रत्ययका अर्थ है । इसमें माहात्म्य-ज्ञान होनेपर भी अभेद-वोध होता है 'मैवं विभोऽर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्' और 'गतिस्मितप्रेक्ष भाषणादिषु, आदि गोपीजनोंके कथा-प्रसङ्गमें इसका र निर्देश मिलता है। इसमें अहंभावकी स्थिति नहीं रहतं प्रकृति-प्रत्ययार्थके रहनेपर भी मक्तिमें मानसी सेवा-भावनाका वैलक्षण्य रहता है सर्वोत्मभाव-समर्पणकी प्रति पत्नीके इसका मुख्य रूप है। सायुज्य-प्राप्तिके पश्चात् भी 'सोऽङ् सर्वान् कामान् सह बद्धागा विविध्यतेति । ( तैरि २ । १ । १ )—इस श्रुतिके अनुसार इसमें सर्वकामाशनर है, जिसमें रसास्वाद होता भक्तके इन्द्रिय आदि सभीकी ब्रह्मभावस्कृर्ति मुख्य कारण होती है इसमें किसी प्रकारकी कामभावना न होनेसे यह किसी प्रयोज को सिद्ध नहीं करती, अतः साधनरूप न होकर साध्यरू और फलरूपा गिनी जाती है। इसकी उद्घृतिके लिये साधन-भक्तिमें तनुजा, वित्तजा सेवाका उल्लेख कर भान

५. श्रीमद्भागवत (१० । २९ । ३१)

६. भीमद्रागवद (१०।३०।३)

# श्रीवल्लभसम्प्रदाय ( पुष्टिमार्ग )में भगवत्कृपा

( लेखक---डॉ० श्रीधर्मनारायणजी ओझा )

भगवत्क्रपा वैष्णव-भक्ति-भावनाका मेरुदण्ड है। श्री-रामानुजानार्यः, श्रीमध्यानार्यः, श्रीनिम्बार्कानार्यः एवं महाप्रभु श्रीवल्लभानार्यने अपने-अपने सिद्धान्तनिरूपणक्रममें एकमात्र भगवत्कृपापर ही सर्वाधिक वल दिया है।

श्रीवल्लभाचार्यद्वारा प्रवर्तित पृष्टिमार्गमें तो एकमात्र भगवत्त्वपा ही साधन एवं साध्य रूपमें ग्रहीत है। वल्लमीय-भक्तिमें प्षुष्टिः अथवा धनुप्रहः की प्रधानता होनेके कारण ही श्रीवल्लभाचार्यद्वारा प्रवर्तित मार्ग पुष्टिमार्गः, अनुप्रहमार्गः अथवा दारणमार्गः कहलाता है। श्रीमद्धागवतपुराणमें पोषणं तदनुप्रहः (२। ४०। ४) यह सूत्र-वाक्य उपलब्ध होता है। यही सूत्र पृष्टिमार्गका केन्द्र-विन्तु है। तत्वार्थ-दीप-निवन्धकं मागवतार्थ-प्रकरण (६। २)में श्रीवल्लभाचार्य प्रभुने इस सूत्रका स्पष्टीकरण करते हुए परम कारणिक रसस्वरूप भगवान् श्रीकृणाचन्द्रके अनुश्रहको ही पृष्टिः कहा हैं।

'अनुप्रह'का सामान्य अर्थ 'कृपा' समझा जाता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर अनुप्रह एवं कृपाके भावमें एक विशेष अन्तर छक्षित होता है—भगवान् स्वयं प्रमेय वरुसे निस्साधन भक्तपर अयाचित स्थितिमें भी 'अनुप्रह' करते हैं ' अनुप्रह भगवान् स्वयं करते हैं अर्थात् अनुप्रहका हेत भक्तका साधन न होकर एकमेव भगविद्ख्या ही होती है । इस प्रकार 'अनुप्रह' अयाचित अहेतुकी भगवत्हृपा है, जब कि कृपा-प्राप्तिहेतु भक्तके भनमें साधनकी अपेक्षा रहती है तथा अपने आराध्यदेवकी अर्चनाके उपरान्त भक्त पुन:-पुन: कृपाकी याचना करता है।

श्रीवरूभाचार्यके मतानुसार भगवदनुग्रह ही एकमात्र प्रापणीय वस्तु है। प्रभुके अहैतुक अनुग्रहसे ही भक्तके हृद्यमें भगवत्स्फुरण होकर भक्तिका प्रादुर्भाव होता है। भक्त स्वयंको भगवान्का तुन्छ सेवक समझकर भगवद-नुग्रहसे ही अपना सर्वस्व सर्वतोभावेन प्रभु-त्ररणोंमें समर्पित कर पाता है। इस सर्वस्त्यमर्पणका अभिप्राय भी भगवदतुप्रहकी प्राप्ति करना ही है। यह सर्वतोभावेन
आत्मिनवेदन ही पुष्टिमार्गका आधार-स्तम्म है। प्रथम तो
भगवत्कृपा-हिष्टि होनेपर ही जीव इस मार्गमें प्रवेश
पाते हैं अर्थात् इस मार्गके अनुयावी बन सकते
हैं। मध्यमें विशेष भगवत्कृपासे ही सेवा-समरणादि
साधनोंद्वारा इस मार्गमें सुदृद्ध स्थिति कर सकते हैं और
अन्तमें भी उन महान् करुणावरुणाल्य भगवान्के कृपा
उत्कर्षसे ही उनके स्वरूपानन्दका अनुभव कर कृतकृत्य
होते हैं। इस प्रकार अथसे इतितक निरन्तर भगवत्कृपाकर
व्यवहार-व्यापार चलता रहता है।

पृष्टिमार्गमें भगवत्कृपा, अनुमह, पोषण एवं पृष्टि समानार्थक ज्ञब्दोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं। श्रीवल्लभानार्थके अनुसार मार्ग दो प्रकारके हैं—मर्यादामार्ग और पृष्टिमार्ग। मर्यादामार्ग वैदिक मार्ग है, जिसमें लोक मर्यादाकी रक्षा प्रधान लक्ष्य है। मर्यादामार्गका मूल मन्त्र है—'कर्मानुरूपं फलम्'। जीव जैस कर्म करता है, भगवान् उसे वैसा ही फल देते हैं। मर्यादामार्गका स्पष्टीकरण करते हुए श्रीवल्लभानार्य कहते हैं—

'फलदाने कर्मापेक्षः । कर्मकारणे प्रयत्नापेक्षः । प्रयत्ने कामापेक्षः । कामे प्रवाहापेक्ष इति मर्यादारक्षार्यं वेदं चकार। ततो न ब्रह्मणि दोषगन्धोऽपि । न चानीश्वरत्वम् । मर्योदामार्गस्य तथैव निर्माणात्<sup>3</sup> ।

अर्थात् मर्यादामार्गका चरम पुरुषार्थ मोक्ष-प्राप्ति है। परंतु यह फल शास्त्रविहित कर्म और ज्ञानके आचएगरे ही मिलता है। मर्यादामार्गाय शास्त्रविहित स्वकीय आश्रम-धर्म-कर्मादिका विधिवत् निष्पादन कर ज्ञानके हारा हु: खोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति पानेमें समर्थ होता है। पृष्टि-मार्ग इससे नितान्त विलक्षण है। क्योंकि वैदिकधर्म विधि-निषेधात्मक है और पृष्टिमार्ग स्नेहारमक है। श्रीन्द्रागवतमें सर्थ भगवान्ने कहा है—भी स्नेहसे ही साध्य हूँ, कृतिये नहीं ।

१. कृष्णातुम्रहरूप। हि पुष्टिः ।'-- ( तत्त्वार्थदीप निवन्ध भागवतार्थं प्र० ६ । २ )

२. भगवति प्रनेयवळमेव मुख्यं न प्रमाणवलम् । ( स्रवीधिनी १०। ५४ । २३ )

६. ( अणुभाष्य २। ३।४२)

छ. व्हेक्ट एव मिय न च क्रविः'। ( सुवोधिनी १०। १६ । १६ )

विधि और स्नेहमें स्नेह बलिष्ठ है । इसीसे श्रीविल्लभाचार्यने पुष्टिमार्गको स्वोंत्कृष्ट बताया है। इस मार्गके अनुसार भगवत्प्राप्ति-किसी साधनका फल, नहीं, प्रत्युत प्रभुके अहैतुक स्नेहका परिणाम है इस मार्गका प्रधान साधन है—प्रपत्ति । बिना भगवान्के शरणागत हुए चरम फलप्राप्ति नहीं होती और शरणागतिकी पूर्णता भी आनन्दकन्द रसेश श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे ही साध्य है। व्यावहारिक दृष्टिसे भी यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है। जब जागतिक प्रपञ्चात्मक कार्य भी भगवत्कृपाके बिना पूर्ण नहीं होते, तब भिनत-जैसे परम पुरुषार्थकी सिद्धि भगवत्कृपा बिना सुतरां अति दुष्कर ही नहीं, असम्भव भी है। श्रीवल्लभाचार्यने इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए अणुभाष्य (४।४। ९)में कहा है—

'पुष्टिमार्गोऽनुम्रहैकसाध्यः प्रमाणमार्गाद्विरुक्षणः ।' 'पुष्टि-भिक्ति एकमेव अनुम्रह या कृपाके द्वारा ही साध्य है। इसकी सिद्धिका अन्य मार्ग है ही नहीं। इसलिये यह प्रमाणमार्ग ( भर्योदामार्ग )से विलक्षण है।'

तथा--

समस्तविपयत्यागः सर्वभावेन यत्र हि । समर्पणं च देहादेः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥ (प्रमेयरत्नार्णव ४ । १९)

(जिस मार्गमें भक्त समग्र विषयोंको सर्वथा त्यागकर अपनी देह, वासना, कामना आदि सब कुछ भगवान्में समर्पित कर देता है, वही पुष्टिमार्ग है।

केवल साधनकी दृष्टिसे ही नहीं, अपितु साध्यदृष्टिसे भी श्रीवल्लभाचार्यने भगवल्क्षपाको ही महत्ता प्रदान की ह । मर्यादामार्गमें सायुज्यादि मोक्ष साध्य हैं, जबिक पुष्टिमार्गमें सर्वात्सना आत्मसमर्पण तथा विप्रयोग रसात्मिका प्रीतिकी सहायतासे आनन्दधाम साक्षात् भगवान्के प्रेमामृतका पान ही मुख्य फल माना गया है । गोस्वामी श्रीहरिरायजीने पुष्टिमार्गकी विशिष्टता बताते हुए कहा है—

अनुग्रहेणेव सिद्धिलैंकिकी यत्र वैदिकी। न यत्नादन्यथा विद्याः पुष्टिमार्गः स कथ्यते॥ (प्रमेयरलार्णव ४।२)

जिस मार्गमें भगवदनुग्रहसे ही लौकिकी और वैदिकी सिद्धि प्राप्त होती है, किसी यत्नसे नहीं, उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं।

श्रेयःसमधिगतिका तृतीय मुख्य साधन भक्ति है। यह प्रेम-प्रधान भक्ति साधनरूपा भी है और साध्य अर्थात फलरूपा भी । साधन और साध्यरूपमें भिन्नता नहीं है, अपितु एक ही क्रियाकी दो परिणितयाँ हैं--प्रथम कक्षामें वह साधन है और द्वितीय कक्षामें फल। श्रीमद्भागवत ( ११ । ३ । ३१ )में इसका उल्लेख इस प्रकार आया है---'भनत्या संजातया भक्त्या।' . श्रीवल्लभाचार्यने स्वकीय प्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर प्रमाणसे प्रतिपादित किया कि इदमित्थंतया अप्रतिपाद्य, साधनोंके द्वारा अप्राप्य परंतु स्वयं प्रमेयवळ अर्थात् अनुग्रहसे उपलब्ध हो जानेवाले प्रमु ही सर्वस्व हैं, उनकी अनुप्रहास्मिका पुष्टि-मक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। एक-मात्र सचिदानन्दघन रसरूप रसेश श्रीकृष्णचन्द्र ही पूर्ण-फलदानमें समर्थ हैं।

साध्यरूपा स्वतन्त्र भक्ति, जिसे अथवा अनुप्रह भी कहते हैं, विरहतापरूपा है। इस भावकी प्राप्ति अतिशय दुर्लभ है । यह पुरुपोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रके वदनारविन्दकी शोभासे प्राप्त होती है । यह भगवत्कृपैकसाध्य हैं, इसे केवल श्रीगानिकाजनान ही प्राम किया था । इस भक्तिमें शब्द-विचारसे मूळ 'मज्ः वातु ( प्रकृति )का अर्थ सेवा और 'क्तिन्र प्रत्यवका अर्थ प्रम है। इसमें माहात्म्य-ज्ञान होनेपर भी अमेद-बांब है। ॰ मैवं विभोऽर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् ३ और 'गतिस्मितप्रेक्षण-भाषणादिषु<sup>ह</sup> आदि गोषीजनोंके कथा यसङ्गम इसङ्ग स्य निर्देश मिलता है। इसमें अहंभावकी खिति नहीं रहती। प्रकृति-प्रत्ययार्थके रहनेपर मी भक्तिमें मानसी सेवा-भावनाका वेल्ड्स्य रहता है। पत्नीके सर्वोत्मभाव-समर्थेगई; हिथ्हि प्रति इसका मुख्य रूप है। सायुज्य-प्राप्तिक पश्चन् मा स्वोऽइनुहे सर्वान् कामान् सह वसगा विविधियोति । / हेरिंटः २ | १ | १ )—इस श्रुतिके अनुसार इसने सक्का सहासक रसास्वाद होता है, जिसमें मेहह देह जिल रसास्ताप इन्द्रिय आदि समीकी ब्रह्मभावस्पूर्ति सुरू हुन्न हुन् है इसमें किसी प्रकारकी कामभावना न होने के किस को सिद्ध नहीं करती, अतः साधनस्य और फलरूपा गिनी जाती है। इसकी हिन्हें हैं साधन-भक्तिमें तनुजाः वित्तजा सेवाका के

५. श्रीमद्भागवत (१०।२९। ११)

६. शीमद्रागवत (१०।१०।१)

सा परा सता' (सिद्धान्तमुक्तावळी १) कहकर आचार्य श्रीवल्लभने इसकी विळअणताका दर्शन कराया है। गृह प्रेमपूर्ण रतिभाव ही पुष्टि-अनुग्रहकी मुख्य वस्तु है, जिसके लिये कहा गया है—

'भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिप्यते ।' (संन्यासनिर्णय ८)

सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोपण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति ओर आश्रय—ये परब्रहा पुरुपोत्तमकी दश्विध लीलाएँ हैं। श्रीमद्भागवतमें इनका अलैकिक रीतिसे निरूपण किया गया है। लोकमें पृष्टि या पोषण शब्दकी प्रसिद्ध नहीं है, पर अनुमह शब्द प्रसिद्ध है। इन तीनोंका तात्पर्य एक है—भगवत्कृपा। भगवत्कृपा देश, काल, कर्म, खामावादिसे अतीत है—

'कृष्णानुभ्रहरूपा हि पुष्टिः कालादिवाधिका।' (त॰दी॰ नि॰ भागवतार्थप्रकरण ६।२)

इस कारिकामें आचार्य श्रीवल्लभने भागवतोक्त पुष्टि-लक्षणको 'कालादिवाधिका' विशेषणसे अभिहित किया है । इस विशेषणने अनुप्रहको एक वैशिष्ट्य प्रदान कर दिया है। इसके अनुसार अनुमह अथवा भगवत्कृपा कालादिकी बाधक है। कृष्णस्त भगवान् स्वयम्' इस इले.कानुसार वृन्दावनविहारी श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात् पूर्णब्रह्म हैं, कालादिसे परे हैं; अतः स्वाभाविक ही उनके द्वारा की जानेवाली कुपा भी कालादिसे परे है । अतः इस कलिकालमें जीवके बन्धनमुक्त होनेका एकमात्र हेतु यह अलौकिकी भगवत्कृपा ही है; क्योंकि अन्य साधन तभी सफल होते हैं, जब देश, काल, मन्त्र, द्रव्य आदि पूर्ण शुद्ध हों। इस घोर कलिकालमें ऐसा होना सर्वथा असम्भव-सा हो है। लोकमें चाण्डालीके पास राजरानी होनेके मर्यादा-प्रवाह-मार्गीय साधन नहीं हैं, परंतु राजा चाहे तो कृपा करके चाण्डालीको पद्यमहिषी भी बना सकता है। मर्यादानुसार अपराधीको दिण्डत होना पड़ता है, परंत सर्वोच्च न्यायकर्ता कृपा करके उसके दण्डको कम कर सकता है अथवा पूर्णतया क्षमा भी कर सकता है । साहूकार असहाय कर्जदारको कृपा करके उन्रमुण कर सकता है। जब सामान्य (भौतिक) संसारमें भी यह सम्भव है, तब सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र प्रमके लिये कोई वाधा कैसे उपस्थित रह सकती है। अनुग्रह अथवा कृपा भगवान्का ही पराक्रम है। अतएव

यह उनका धर्म है। अनुप्रह भगवद्धर्म होनेसे ही नित्य है। किसी हेतुसे अथवा साधनसे इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह भगवान्की इच्छाके अधीन है। भगवान् चाहे जिस्पर, चाहे जिस देश एवं काळमें छपा कर सकते हैं। प्रमुकी इस छीलाका सहधान्त विवेचन श्रीमन्द्रागवत-पुराणके पष्ठ स्कन्धान्तर्गत विस्तारसे हुआ है। निन्दित कर्मोमें निरत अजामिल भगवान्के नामस्मरणसे ही उनका छपापात्र वनकर वन्धनमुक्त हो गया। विश्वरूप, द्धीचि एवं दृत्रासुरका हन्ता इन्द्र भगवत्रुपासे अनिष्ट फल-भोगसे बचा छिया गया। दिति-गर्भ बज्रसे मारनेपर भी मरा नहीं, प्रत्युत वह गया। यह छपाका ही फल है। अजामिल ( मानव ), वृत्रासुर ( दानव ) एवं इन्द्र ( देवता )—तीनोंपर हुई भगवत्रुपा यह प्रमाणित करती है कि छपा काल, कर्म एवं स्वभावसे वाधित नहीं होती।

अखिल ब्रह्माण्डकी स्थिति भगवत्कृपासे ही है। श्रीमद्भागवतपुराणमें स्पष्ट कहा गया है—

द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। यद्नुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया॥ (२।१०।१२)

द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीवादि भगवद-नुग्रहके वलसे ही स्थित हैं, यदि मगवान् थोड़ी भी उपेक्षा कर दें तो कुछ भी शेष न रहे । जब भगवत्कृपा होती है, तब कुसमय सुसमयमें परिवर्तित हो जाता है, दुएकर्मी सत्यकर्मी तथा दुःस्वभावी सत्त्वभावी हो जाता है, असुर सुर हो जाते हैं और नरक स्वर्गमें बदल जाता है। यह सब कृपा-मार्गकी सहज सुलभ उपलब्धियाँ हैं, परंतु मर्यादामार्गमें ऐसा सम्भव नहीं । ऋपा-मार्गमें जीव निस्साधन होता है, परंतु भगवान् दिखावेके लिये अथवा लोक-संग्रह-हेत्र किसी साधनकी आड़ लेकर कार्य करते हैं। छोकमें समझा जाता है कि भगवन्नाम छेनेसे अजामिलकी मुक्ति हुई, परंतु वस्तुतः केवल अनुप्रह अथवा कृपासे ही उसका उद्धार हुआ था। लोकमें मर्यादाका पूर्ण लोप न हो जाय, इसलिये भगवान् मर्यादामार्गीय साधनों (नवधा भक्ति आदि)भी स्थिति रखे हुए हैं। इसीसे अनुप्रहको देवगृह्य-गृहभाव बताया है ।

७. श्रीमझागवतपुराण १ । ३ । २८

अनुमही लोकसिद्धो गृदभावान्निरूपितः । देवगुद्धस्वसिद्धयर्थं पुरस्कृतय हरेवीर्यं नामादिषु निरूप्यते ।

नामध्यानार्चनादिकम् ॥ (त०दी० नि० भागवतार्थप्रकरण ६ । २-३)

यदि भगवान्के हृदयमें कृपा न होती तो वेदोक्त विविध मागोंके रहते वे सरल अनुग्रह-मार्ग अथवा कृपामार्ग (प्रेमलश्चणा भक्तिमार्ग )का उपदेश क्यों करते ? उन्होंने देखा कि कलिकालमें वेदोक्त साधन सर्वसुलभ नहीं रहेंगे । देह, इन्द्रिय, अन्तःकरणादि आन्तरिक सामग्री एवं मन्त्र, द्रव्य, देश, कालादि बाह्य सामग्री हैं। ज्ञानमार्ग किंवा कर्ममार्गमें इन समस्त सामग्रियोंका शुद्ध होना आवश्यक है, जो कृर कलिकालमें सर्वथा कठिन है। अतः कृपा करके सब जीवोंके उद्धारार्थ प्रभुने सरल मिक्तमार्गका प्रवर्तन किया।

अनन्यप्रपत्ति भगवान्को अपनी ओर खीं वनेका एकमात्र अमोघ अस्त्र है। प्रेमकी डोरीसे खिंचे हुए भगवान् परवशकी भाँति भक्तके हृदयक्षमलमें आ विराजते हैं। अष्टछापके महान् गायक भक्त कवि श्रीगोविन्द्म्वामी अनन्य शरणागतिके विषयमें कहते हैं—

हमें व्रजराज लाड़िले सों काज।

जस अपजस को हमें कहा डर कहनी होय सो किह छेउ आज॥ कैथों काहू कृपा करी घों न करी जो सनमुख व्रजनृप जुबराज। गोविंद प्रमुकी कृपा चाहिये जो है सकल घोष सिरताज॥

'हमें तो केवल वजराजदुलारे कन्हैयासे काम है। आज कोई जो चाहे सो कह ले, हमें यश-अपयशका डर ही क्या है ? व्रजयुवराज श्रीकृष्ण हमारे अनुकूल हों फिर कोई दूसरा कृपा करे या न करे, हमें कोई परवा नहीं। वस, केवल ग्वालप्रमुख प्रभु नन्दनन्दनकी कृपा चाहिये।

पूर्ण ब्रह्मके विविध अवतार, यथा—राम, कृष्ण, वामन, वृिसहादि भी भगवत्क्रपाके ही प्रतिपादक हैं। समस्त श्रीकृष्ण-चित्र इसी तथ्यको परिपुष्ट करता है। रामावतारमें अहल्योदार, वृिसहावतारमें प्रह्लादकी रक्षा और वामनावतारमें बिलसे याचना आदि प्रभुक्ती कृपा-सूचक लीलाएँ हैं। पुष्टिमार्गके आचार्योंके अनुसार श्रीवल्लभका प्राकृत्व एवं पुष्टिमार्गका निर्वचन भी भगवत्कृत्या हो है। गोस्वामी हिररायजीने स्पष्ट कहा है—

'कृपां विना सर्वसाधनानां न चोद्भवः'।' अर्थात् कृपाके विना किसी भी साधनकी उत्पत्ति नहीं होती।

भक्तिमार्गे कृपामात्रं कारणं परमुच्यते। तेनैव मार्गे सकलं सिद्धिमेति न संशयः॥ (शिक्षापन २४।१)

'भक्तिमार्गमें कृपामात्र उत्तम कारण है, इस कृपासे ही सक्ल सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें संशय नहीं है।

## 'कृष्ण कृपा सुख जीजें'

माई, हों आनँद गुन गाऊँ।
गोकुळकी चिंतामिन माधी, जो माँगों सो पाऊँ॥
जव तें कमळनेन ब्रज आए, सकळ संपदा बाढ़ी।
नंदरायके द्वारे देखी, अष्ट महासिधी ठाढ़ी॥
फूत्यों फल्यों सकळ बृंदावन, कामधेनु दुहि ळीजै।
माँगें मेह इंद्र वरसावै, ऋष्ण ऋषा सुख जीजै॥
कहति जसोदा सखियन आगैं, हिर उतकर्ष जनावै।
परमानंददास' को ठाकुर, सुरिळ मनोहर गावै॥



### माध्वसम्प्रदायमें भगवत्कृपा

भागवती सृष्टिमं प्राणामृतपयोधिके रूपमं परिगणित वेष्णवाचार्य मध्वने हैतनिष्ठाका प्रतिपादन कर वेष्णवताकी जो समृद्धि-धृद्धिकी, वह शीर्षस्थानीय और विशिष्ट है। उन्होंने वेद, पञ्चरात्र, व्रहास्त्र, उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीता आदि दिव्य ग्रन्थोंका सार निकालकर अपने पावन उपदेशोंमें भर दिया।ईश्वर, जीव और जगत्का ताच्चिक स्वरूप वतलाते हुए वे कहते हैं कि जीवका एकमात्र धर्म भगवान्की भक्ति है। भगवान् परमात्मा हैं, स्वतन्त्र हैं, विभु हैं और जीव अस्वतन्त्र है। चेतन, निर्मल और भगवत्स्वरूप होकर भी मायाग्रस्त होनेके कारण उसपर भगवद्धक्तिद्वारा प्रभुको प्राप्त करनेका दायित्व आ गया है। आचार्य मध्यने स्पष्ट कहा कि जीव परमात्मासे उद्भृत चेतन अंश और उनसे सर्वथा भिन्न-स्थानीय है। सारूप्य-मुक्तिकी उपलब्धिके बाद भी वह उनसे भिन्न रहकर सदा रक्षा और अनुग्रह करनेकी प्रार्थना करता रहेगा।

आचार्य मध्यने दक्षिण भारतके उड़िपी क्षेत्रसे तीन-चार किलोमीटर दूर वेलिल ग्राममें विष्णुभक्त भार्गवगोत्रीय ब्राह्मण-कुलमें संवत् १२९५ वि०में जन्म लिया था। वे द्वैतसिद्धान्तके महान् पण्डित, भगवान्के परम भक्त और परमात्मितृष्ठ आचार्य थे। सेव्य-सेवक-निष्ठाके माध्यमसे परम निगूद, चिन्मय और आनन्दमय भगवत्त्त्वका रहस्य समझाते हुए उन्होंने कहा कि दुःखकी निवृत्ति और आनन्दकी प्राप्ति ही जीवका प्रयोजन है। वैकुण्डमें जाकर नारायणकी सेवाका रसास्वादन करना ही मुक्ति और आनन्द है।

आचार्य मध्वके द्वैतवादपरक सिद्धान्तकी समीक्षामें एक बहुचर्चित परम्पराप्राप्त क्लोक है—

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्वतो भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोचभावंगताः। मुक्तिनेजसुखानुभृतिरमला भक्तिश्च तत्साधनं ह्यक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलास्नायेकवेचो हरिः॥

साध्व-मतमें श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत् सत्य है, इनमें तत्वतः मेद है, ब्रह्मासे लेकर साधारण जीवपर्यन्त समस्त प्राणी श्रीहरिके अनुचर हैं, जीवकी खसुखानुभूति मुक्ति है, श्रीहरिकी निर्मल भक्ति उस मुक्तिकी साधिका है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम—ये तीन प्रमाण हैं और एकमात्र श्रीहरि ही समस्त वेदादि शास्त्रोंद्वारा वेद्य हैं। माध्व-द्वेतवादमें भगवत्तत्व, जीव और जगत्पर मौलिक ढंगसे विचार किया गया है। आचार्य मध्वने भगवद्भजनद्वारा भगवदनुष्रहकी अनुभूतिको ही संसार-सागरसे पार उत्तर जानेका सहज-सुगम उपाय निर्दिष्ट किया। उन्होंने शांकर अद्वेतवादगर्भित मायावादका अनौचित्य सिद्ध कर छुद्ध द्वेत-भावका प्रतिपादन किया। आचार्यका मत है कि जीवको ब्रह्मसे अपनी समता न करके दास्य-भावद्वारा ही उसके प्रेमको प्राप्त करनेका प्रयस्न करना चाहिये।

ब्रह्मा माध्वमतके आदि उपदेष्टा कहे जाते हैं। ब्रह्माके वाद आचार्यपदपर श्रीमध्व ही प्रतिष्ठित हुए। आचार्य मध्वको द्वैतिसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाचार्य भी कहा जाता है। आचार्य मध्वके वचन हैं कि ब्रह्म सगुण-सिवशेष है और जीव अणुपरिमाण है। वेद नित्य और अपौरुषेय हैं। सहुणसम्पन्न भगवान् स्वतन्त्र हैं, जीव और जड-जगत् अस्वतन्त्र हैं। माध्वदर्शनके अनुसार द्वैतरूप प्रपन्न है ही नहीं—ऐसा कहना अज्ञान है। श्रीविष्णुद्धारा ज्ञात और रिक्षत होनेसे द्वैत सत्य है। सर्वोत्कृष्ट तो भगवान् विष्णु ही हैं, उनका सर्वोत्कर्ष-बोध (ज्ञान) ही सम्पूर्ण आगमोंका तात्पर्य हैं—

'द्वैतं न विद्यत इति तसादज्ञानिनां मतम्। मतं हि ज्ञानिनामेतिन्मतं त्रातं हि विष्णुना । तसान्मात्रमिति प्रोक्तं परमो हरिरेव तु। तसाद् विष्णोः सर्वोत्कर्ष एव तात्पर्यं सर्वागमानाम्।' (सर्वदर्शनसंग्रह ५।२३)

सम्पूर्ण वेदोंका निश्चित प्रतिपादन है कि विष्णुतत्त्व (भगवत्तत्त्व) ही सर्वोत्कृष्ट है। सम्पूर्ण शास्त्र इस विपयमें एकमत हैं—

'तस्मात् सर्वस्य शास्त्रस्य विष्णुतस्वं सर्वोत्तमिमस्यत्र तारपर्यमिति सर्वं निरवद्यम् ।' (सर्वदर्शनतंत्रह ५ । ४५)

माध्वमतमें विष्णु — ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान् हैं। वे भाव-अभावसे परे हैं। भावके अन्तर्गत चेतन जीव और अचेतन जगत्की गणना की जाती है; ये दोनों भगवान्के अधीन हैं, उनकी कृपाके पात्र और विभुतासे सर्वथा रिक्षत हैं। भगवान् इन दोनोंसे सर्वथा पृथक्, परे अथवा अतीत हैं। उत्कृष्टतम होनेसे ही वे दोनोंपर कृपा और दोनोंकी रक्षा करते हैं। मध्वाचार्यने कहा कि भेरी वाणी सुनो । मैं दोनों हाथ उठाकर शपथपूर्वक कहता हूँ कि भगवान्की बराबरी करनेवाला इस चराचर जगत्में कोई भी नहीं हैं। उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रोनारायण स्वरूपावस्थामें गुणातीत हैं, पर जब वे मायासे संयुक्त होते हैं, तब सच, रज, तम—ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें अभिव्यक्त होकर जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हें।

माध्व-सिद्धान्तके अनुसार सर्वशक्तिमान् भगवान् जगत्के प्राणियोंपर कृपा करते हैं। आचार्य मध्वका कथन है कि देवताओंमें स्थित रहते हुए अथवा उनको अपने अन्तर्गत (अधीन) रखते हुए उनको (कार्य-) शक्तियोंको जाम्रत् कर शक्तियुज्ज भगवान् विष्णु समस्त कार्य सम्पन्न करते हैं—

तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तीः प्रबोधयम् ।
एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा ॥
(श्रीमध्वाचार्यकृत सन्त्रसार)

माध्य-दर्शनके अनुसार परमात्माके मूळ और अवतरित रूपमें कोई भिन्नता नहीं है। जीव और ईश्वर परस्पर विलक्षण स्वरूप-स्वभावके कारण सदा भिन्न हैं—

> जीवेश्वरो भिन्नो सर्वदैव विरुक्षणो॥ (सर्वदर्शनसंग्रह ५।३१)

यद्यि जीव चेतन है, पर उसका ज्ञान ससीम है। आचार्यके मतानुसार भगवानके प्रेम तथा अनुग्रहसे जीव दुःखरूप संसारसे मक्त होकर परमात्माके धाममें प्रवेश करता है।

इस सम्प्रदायमें भगवदनुप्रह और भगवत्प्रसन्नता-प्राप्तिकी सम्प्रतिष्ठा अमल-—िनर्दोष भक्ति और उसकी उपलब्धि मुक्तिमें की गयी है। विना भक्तिके मुक्तिकी प्राप्ति नितान्त दुर्लभ है और मुक्तिके अभावमें सिचदानन्द-म्वस्प विष्णुकी कृपा-अनुभूति हो ही नहीं सकती। भगवान्की प्रसन्नता—कृपा भगवद्गणोत्कर्षके ज्ञानसे होती है—

प्रसादश्च गुणोत्कर्षज्ञानादेव नाभेदज्ञानात्॥ (सर्वदर्शनसंग्रह ५ । २८ )

आचार्य मध्यने भक्तिको भगवदनुम्रह-प्राप्तिकी विशिष्ट प्रक्रिया वतलाया । भगवान्के प्रति अखण्ड प्रेम ही भक्ति है । उपासकद्वारा अपने अङ्गको भगवान्के विशिष्ट आयुध शङ्का, चक्र, कमल और गदाके विह्रसे अङ्कित करना, पुत्रादिका नाम भगवन्नामके अनुरूप नारायण, केशव, गोविन्द आदि रखना (जिससे उनके

नाम-व्यवहारसे भगवान्का स्मरण हो ), सत्य और प्रिय वचन बोलना, वेदाध्ययन करना, भगवान्में श्रद्धा-भक्ति करना—माध्यमतमें भक्तिके विशिष्ट अङ्ग माने गये हैं । इनमेंसे एकके भी द्वारा श्रीनारायणके चरणोंमें समर्पण भजन है, जो मुक्ति-प्राप्ति और भगवदनुग्रहकी अनुभूतिमें प्रधानरूपसे सहायक है—

अत्रैकैकं निष्पाद्य नारायणे समर्पणं भजनम्। (सर्वदर्शनसंग्रह ५ । १६ )

माध्वदर्शनानुसार दुःखर्की निवृत्ति और आनन्दकी प्राप्ति हो जीवका मुख्य लक्ष्य है। वैकुण्ठकी प्राप्ति ही मुक्ति—दुःखोंकी निवृत्ति है और भगवान् नारायणकी सेवा ही आनन्दकी प्राप्ति है। आचार्य मध्वकी उक्ति है कि अन्य सभी कर्म भक्तिकी प्राप्तिके लिये किये जाते हैं; पर मोक्षका साधन भक्ति ही है, जो मुक्त जीवोंके लिये भी आनन्दखरूप है—

भक्तयर्थान्यखिलान्येव भक्तिर्मोक्षाय केवलम् । मुक्तानामपि भक्तिर्हि नित्यानन्दस्बरूपिणी ॥ (गीतातात्पर्य)

माध्व-सम्प्रदायके सिद्धान्तके अनुसार जो अपनेमें हीनत्व (दैन्य)का वरण कर खामीके गुणका स्तवन करता है, उसका मनोरथ वे प्रसन्न होकर (अनुग्रहपूर्वक) सफल कर देते हैं—

'यः स्वस्थात्मनो हीनत्वं परस्य गुणोत्कर्षं च कथयति स स्तुत्यः प्रीतः-अभीष्टं प्रयच्छति ।'( सर्वदर्शनसंग्रह ५।१० )

आचार्य मध्वने संकेत किया है कि हरि ही सवोंत्तम हैं, परम गुरु हैं, वे ही सारी सृष्टिके माता-पिता तथा गति हैं—

हरिरेव परो हरिरेव गुरु-हरिरेव जगस्पितृमातृगतिः॥ (द्वादशस्तोत्र ३ । १)

कर्णाटक प्रदेशमें माध्व-मतके आचार्य तथा अनुयायी प्रचुर संख्यामें पाये जाते हैं। मध्यकालमें आचार्य मध्वके पद-चिह्नोंका अनुगमन करनेवालोंमें आचार्य राजेन्द्रतीर्थ, ब्रह्मण्यतार्थ तथा मध्वदर्शनके महान् मर्मज्ञ व्यासरायके नाम विशेषरूपसे इतिहास-प्रसिद्ध हैं। परमात्माके प्रति सेव्य-भावकी निष्ठा रखकर आचार्य व्यासरायके शिष्य संत पुरन्दरदास और कनकदास तथा वेकटदास, विजयदास, विद्वलदास आदिने भगवत्क्रपासे परिपूर्ण दास-साहित्यका निर्माण किया। भारतीय अध्यात्म-जगत्में आचार्य मध्वने परमात्माका स्वामित्व और जीवका सहज दासत्व सिद्ध कर भगवदनुग्रह्-प्रातिका पुण्यपथ प्रशस्त कर दिया है। —रा० ला०

### श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें भगवत्क्रपाका स्वरूप

( तेखव--वं० श्रीगोचिन्ददासनी 'संत' भर्मशास्त्रीः पुराणतीर्थ )

भारतीय संस्कृति-सम्पोपक समस्त द्यास्त्र एवं वाणी-ग्रन्थों- के भगवन्त्राप्तिके अन्य साधनोंकी अपेक्षा भगवन्त्रपाको ही मुख्य (सर्वश्रेष्ठ) माना है। भगवन्त्राप्ति साधन-साध्य नहीं, अपितु कृपा-साध्य है। यह आत्म-परमात्म-तन्त्र प्रवचन, बुद्धि और बहुत श्रवण आदि साधनोंसे नहीं जाना जा सकता, किंतु जिसपर उन (परमेश्वर)की कृपा होती है, वही भाग्यशाली आर्त व्यक्ति उस परम तन्त्वको जान सकता है।

भगवत्कृताका अधिकारी कौन है ? अर्थात् परमात्माकी कृता किनपर होती है ? इस सम्बन्धमें अनन्त श्रीविभृषित चक्रसुदर्शनावतार आद्याचार्य श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्रने स्वनिर्मित वेदान्तदशक्षोकी (वेदान्तकामधेनु)के नवम क्लोकमें जागतिक जीवोंको सदुपदेश करते हुए बताया है—

कृपास्य दैन्यादियुज्ञि प्रजायते यया भवेत् प्रेमविशेषरुक्षणा । भक्तिर्द्यनन्याधिपतेर्महारमनः

सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा॥

सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रः सर्वाधिष्ठानः सर्वनियन्ताः सर्वान्तर्यामीः सर्वतः श्रीसर्वेश्वर प्रमुकी कृषा उन व्यक्तियोपर ही होती है। जिनमें दीनताः नम्नताः सग्छताः भावुकता आदि गुण विद्यमान हों । उनकी कृषासे ही प्रेमविशेषछञ्जणा भक्ति सम्प्राप्त हो सकती है, उसीको उत्तमा (परा ) मक्ति कहते है। अवण-कीर्तनादि साधन रूपा मक्ति 'अपराः मक्ति कहळाती है।

गागरमें सागररूप इसी ग्रन्थरत्न ( वेदान्तद्दा-रलोको )के दशम रलोकमें 'अर्थ-पञ्चक'का दिग्दर्शन कराते हुए श्रीआचार्यचरणने वताया है कि (१) अपने उपास्य (आराध्य), (२) भगवदुपासक (जीव), (३) ख्राफल, (४) भक्तिरस और (५) विरोधि-तत्त्व अर्थात् भगवद्गक्तिमें विष्न डालनेवाले काम-कोधादि शत्रुओंकास्वरूप सभी भक्तोंके लिये जान लेना परमावस्यक है।

उपर्युक्त अर्थपञ्चकमें कृपाफलका भी नामोस्लेख है। जीव भगवान्से दूर तबतक ही रहता है, जनतक उसे भगवान्के कृपाफलका परिज्ञान नहीं होता। उसका ज्ञान होनेपर तो वह सब कुछ परित्याग कर सब प्रकारसे भगवान-का ही बन जाता है। 'श्रीनिम्यार्काचार्य-प्रस्थानत्रयोगके भाष्यकार दिग्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरिभद्याचार्यजी महाराजद्वारा रचित 'श्रीकृष्ण-शरणापत्तिस्तोत्रं तथा 'श्रीगोविन्दशरणागितस्तोत्रं-— दोनोंमें भगवत्कृपाका भाव इस प्रकार दर्शाया गया है— महाचमरकारिसर्वनिजशित्तप्रवर्तकः । कृषाकृदौदार्यनिधिः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ (१७)

'अपनी महाचमत्कारिणी सम्पूर्ण शक्तियोंके प्रवर्तक, उदारताके भण्डार, कृपा करनेवाले श्रीकृष्ण मेरे शरण (आश्रय ) हैं।'

सर्वज्ञ सर्वद शरण्य कृपासमुद्र गोवद्धेनोद्धरण धीर मुकुन्द शीरे। दारिद्वयदुःखविनिवारण विधवन्धो त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्॥

(৬)

ेह शुरवंशी कृपासागर मुदुन्द ! आप सर्वज्ञ, सन कुछ देनेवाले, शरणदाता, धैर्यशाली और गोवर्धनको नखपर भारण करनेवाले हें। हरे! आप दरिद्रता और दुःखको दूर करनेवाले तथा विश्वके वन्धु हैं। केशव! मुझ शरणागतकी रक्षा कांजिये।

निम्याकीचार्य श्रीहरिज्यासदेवाचार्यजी महाराजने भी स्वरचित ग्रन्थरत्न श्रीमहावाणीजीशमें वतलःया है—

साधन करि नाकादि फले, नश्वर पावत जोय।
एक कृपा ही करि कहु, सिद्धि होय सो होय॥
एक कृपा करि होय सो होई। साधन सिद्ध रह्यो नहिं कोई॥
नाकादिक नश्वर फल पावै। जाय आयमें आयु वितावं॥
जितने साधन उरमें धरहों। तितने या विच अन्तर करहीं॥
सब तिज सदा मनावे याहों। और न ते मन धरि अग्याहीं॥
'श्रीहरिप्रिया' परम पद चाहें। तो या विना न आन उमाई॥
(सिद्धानत सुख्यद ३०)

श्रीनिम्बार्कपीटाधिपति श्रीवृन्दावनसेवाचार्यजी महाराजः के परम कृपापात्र किदानगढ़नरेद्य महाराजा श्रीमावंतर्मिह्जी ( महात्मा श्रीनागरीदासजी)ने तो अपने वाणीमन्यकं कृष्ण कृषा आये दिन भले ।' 'अब तो कृषा करी गोपाल ।' 'अब तो कृषा करी गिरधारी।' आदि। यदं एक पदेंमिं कैवल भगवत्कृषाका हो अवलाव लिया है। दैन्यभावयुक्त व्यक्तिपर ही भगवत्कृपा होती है। वस्तुतः दैन्यका प्रादुर्भाव भी भगवान्की शरणागित स्वीकार करने-पर ही होता है। उदाहरणार्थ, गजेन्द्रको जवतक अपना अथवा अपने साथियोंका वस्त रहा, तवतक उसपर प्रत्यक्षरूपमें भगवत्कृपा नहीं हुई। इन सबसे निराश होकर जव उसने भगवान्को पुकारा तो क्या देर स्त्री ?

—'निर्वल है बलराम पुकारयों, आये आधे नाम ।'

यहाँ 'निर्बल' शब्द दीनताका ही वाचक है। दीन वनकर गजेन्द्रने प्रार्थना की, तब भगवान्ने कैसे कृपा की, यह भगवान् वेदव्यासके शब्दोंमें पठनीय है—

श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेथ-

श्रकायुधः पतगराजमुजाधिरूदः । केणनकवदनं विनिपाट्य तस्मा-दस्ते प्रगृद्य भगवान् कृपयोज्जहार ॥

१९९२ मर्गवान् कृपयाज्ञहार ॥ (श्रीमझा०२।७।१६)

'गजेन्द्रकी पुकार सुन अनन्त शक्तिशाली भगवान् चक-पाणि गरुड्की पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे उन्होंने ग्राहका सुख फाड़ डाला। इस प्रकार कृपापरवश भगवान्ने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सुँड पकड़कर उस संकट-से उसका उद्धार किया। द्रौपदीको अपने पाँची पितयापर तथा अपने जयतक भरोसा रहा, तयतक भगवान् नहीं 'द्रुपद सुता निर्वेख भई ता दिन तिज आये निज द्रौपदीने कहा—

'गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ( महा० सगा० ६८ ।

हे गोविन्द ! हे द्वारकायासिन् ! हे हुम्ण ! हे जनवल्लभ ! कृपाकर मेरी लाज वन्ताओं ।' इतमा क वस्त्ररूपमें प्रकट होकर भगवान्ने उसकी लाज वन्तार्य है भगवत्क्रपा । पर कृपावृष्टि हुई कव ! भक्त सब कुछ दीन बना गया तव । गोपीजनोंके तो एकमान्न सर्व भगवान् थे, फिर उनपर कृपा होनेकी तो यात ही क्या

इसी प्रकार गणिका, गीध, शवरी, अजामित निम्न श्रेणीके जीवोंपर भी भगवत्कृपा-वृष्टि हुई। मानव हैं—सब योनियोंमें मानव-योनि भगवान्को वि है। यदि सच्चे हृद्यसे सब ओरकी आसक्ति हटाक वन जायँ तो उनकी कृपाकी अनुभृति होनेमें देर ही। उनका बननेमें देर लग सकती है, उनकी कृष् नहीं—यह ध्रुव सत्य है, इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह

### ऋपा-कौशल

(रचियता--पं० श्रीभवदेवजी झा, एम्० ए०, साहित्य-शास्त्री)

रुपानाथ ! तेरी रूपा-शक्ति जगमें, अनोखी सुधा, नित्य वरसा रही है। तुम्हारी रूपामें छिपा भाव अनुपम, उसीकी छटा विश्वमें छा रही है।

पिता-रूपसे हो तुम्ही जीव-पालक, सुहद्-रूपसे हो तुम्ही जन-सहायक। तुम्ही मात्-वात्सल्य देते प्रजाको, उसीसे सकल सृष्टि सुख पा रही है।

तुम्हीं भोगसे रोकते रोग देकर, तुम्हीं योग देते सभी भोग लेकर। विविध रूपमें एक तेरी झलक है। प्रकृति नित नये पाठ सिखला रही है।

पितत, दीन भी दुर्लभा भक्ति पाते कलाहीन, निर्मुण गुणीको रिझाते। न जाने तुम्हारी कृपा नित्य क्या-क्या, अनुदे चमत्कार दिखला रही है।

# वैखानस भगवच्छास्त्रमें भगवत्कृपा तथा उसकी प्राप्तिके साधन

(लेखक-श्रीचछपछि भारकर रामकृष्णमाचार्युछ, बी०ए०, बी०एड्०)

वैखानस आगम या भगवन्छास्त्र भगवान् श्रीविष्णुको ही परदेवता मानता है। उक्त परदेवता भगवान् श्रीविष्णुने संसारपङ्कानिमग्न जीवोंका उद्धार करने-करानेके लिये इस पृथ्वीपर अचीरूपसे अवतार लिया तथा उक्त अभिरूपसे विभिन्न क्षेत्रोंमें अवतरित भगवान्के श्रीविग्रहोंकी अर्चा-विधिके निर्देशके लिये एक दिव्य पुरुषको उत्पन्न किया, जो 'विखनस्' मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए । उनके द्वारा प्रवर्तित विष्णु-उपासना-पद्धति वैखानस भगवच्छास्त्र या वैखानस आगमशास्त्र कहलाता है। श्रीभगवान्का उक्त अवतार भी, जो अर्चावताररूपसे प्रसिद्ध है, उनकी कृपाकी भाँति ही विलक्षण है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि साक्षात् श्रीभगवान्की ही तरह उनकी अहैतुकी कृपा भी नित्या तथा सर्वव्यापिनी है। इसी प्रकार अर्चीरूपमें भगवान् भी नित्य सर्व-व्यापी हैं। उक्त अर्चोरूपमें अवतरित भगवान् श्रीविष्णुकी उपासनाके दो प्रकार हैं-वैखानस-आगम एवं भागवतमत । भगवच्छास्त्रमें उपासनाके प्रकारोंका, यहाँ वैखानस जिन्हें अपनाकर कपा-प्राप्ति की जा सकती है, दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

विराट् भगवत्स्वरूपकी उपासनाके दो प्रधान मेद हैं— अमूर्त और समूर्त । इनमें समूर्त रूपकी उपासनाको ही श्रेष्ठ बतलाया गया है—

अग्नो हुतममूर्तं प्रतिमादि समूर्तं तच्छ्रेष्ठं च । (विमानार्चनकल्प)

इस (समूर्त) उपासनाके चार प्रधान अङ्ग हैं— जप, हुत, अर्चन और ध्यान। उक्त चार प्रकारके साधनोंको अपनाकर भगवान्की कृपा-प्राप्तिके लिये यत्न करना ही साधककी परम बुद्धिमत्ता एवं सौभाग्य है।

अब उक्त भगवच्छास्त्रके अनुसार उक्त चार साधनोंका विवरण देखें—

जप— सावित्री पूर्वे वैष्णवीमृचमष्टाक्षरं द्वादशाक्षरं च भगवन्तं ध्यात्वाभ्यसेत् स जपः ।'

'प्वहंले सावित्री (गायत्री )को जपकर वैष्णवी ऋचाओं एवं अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर महामन्त्रोंका भगवद्ध्यानके साथ अभ्यास करना 'जप' है ।''

हुत-अग्निहोत्रादिषु यद्भूयते तद्भुतं होमः।

'अग्निहोत्रमें जो हवन किया जाता है, उसे 'हुत' अर्थात् होम कहते हैं।'

'यज्ञो वे विष्णुः', 'वासुदेवपरा मखाः' आदि पदसमूह यज्ञका परमार्थ विष्णुको ही निरूपित करते हैं। इनके अतिरिक्त—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्। (गीता ४। २४)

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्॥ (गीता ९। १३)

—आदि रलोकोंमें यह सब कुछ भगवन्मय है—इसी तथ्यका प्रतिपादन किया गया है।

अर्चन—गृहे देवायतने वा वैदिकेन मार्गेण प्रतिमादिषु पूजयेत्तदर्चनं च ॥

"अपने घरमें या देवालयमें वैदिक मार्गके अनुसार प्रतिमा आदिके रूपमें भगवान्की पूजा करना 'अर्चन' है।" यहाँ 'आदि' शब्दसे शालप्राम, कलश आदिका प्रहण किया जा सकता है। यह अर्चन दो प्रकारका होता है—नित्य अर्चन तथा नैमित्तिक अर्चन। इनमें नित्य अर्चन कर्ताके आत्मकत्याण और लोककल्याणके लिये किया जाता है। नैमित्तिक अर्चनके दो भेद हैं—शान्तिक एवं पौष्टिक। शान्तिक अर्चन दिव्य, आन्तिरिक्ष और भीम नामके तीनों अद्धुतीं की शान्तिके लिये किया जाता है तथा कर्ताकी विशेष पृष्टिके किया जानेवाला अर्चन 'पौष्टिक' कहलाता है। भगवत्कृपा-प्राप्तिके चारों साधनोंमें 'अर्चन' धर्वश्रेष्ठ हैं, उससे सभी मनोरथ पूरे हो सकते हैं—

तेष्वयंनं सर्वार्थसाधनं स्यात् ।
ध्यान — जीवात्मना परमात्मिचन्तनं ध्यानं च ।
जीवद्वारा परमात्म-चिन्तनं ध्यानं च ।
जीवद्वारा परमात्म-चिन्तनं ही ध्यान कहा
जाता है । इस ध्यानके दो मेद हें — (निष्कल)
और 'सकल । 'निष्कल' ध्यानमें इस ब्रह्माण्डान्तर्वहिन्यीत
परमात्माका दूधमें घी अथवा काष्ठमें अग्निकी तरह चिन्तन
किया जाता है । 'सकल' ध्यानमें परमात्माके पद्मपृति
प्रकार-भेद जानकर चिन्तन किया जाता है ।

उक्त प्रकारसे भगवानकी अर्चना करके चारों प्रदारके मोक्ष ( सालोक्यादि ) प्राप्त करना मानव-जीवनका साफल्य तथा भगवत्कृपाका चरम फल है।

## श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें भगवत्रुपा

( लेखक--श्रीवैदेहीकान्तशरणजी )

श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें प्रपत्ति—शरणागति और भगवत्कृपाके आश्रयपर ही विशेष बल दिया गया है। चरम लक्ष्य प्रसु-प्राप्तिका उपाय भी उनकी कृपामें संनिहित है, इस कृपावलम्बित्वसे भगवान्में सहज प्रपत्ति सिद्ध होती है। भगवत्कृपाका आश्रय ही इस सम्प्रदायका चरम मन्त्र है—

सकुदेव प्रपन्नाय तवास्तीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम॥ (वा०रा०६।१८।३३)

'जो एक बार भी शरणमें आकर भी तुम्हारा हूँ'— ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ।यह मेरा सदाके लिये वत है।"

इस मन्त्रके 'प्रपन्नाय' पदसे प्रपत्ति, शरणागति या भगवत्कृपावलम्बित्वको ही परम साधन या उपाय कहा गया है—

प्रपन्नायेति पदतस्त्पायस्थानमुच्यते । उपायत्वं भगवतस्त्रवेति पदतस्तथा ॥ (श्रीवै० म० भा० ४५)

पुनः प्रमु-कृपापर अवलम्बित रहना ही इस मन्त्रका अनुसंधानार्थ कहा गया है—

> निर्भरत्वानुसंघानमनुसंघ्यर्थं उच्यते ॥ ( श्रीवै० म० भा० ५२ )

इसी प्रकार इस सम्प्रदायके मन्त्रद्वय भी प्रसु-कृपा-वलिम्बत्वका ही प्रतिपादन और उपदेश करते हैं—

'श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये।'
'श्रीमते रामचन्द्राय नमः॥'
प्रथम मन्त्रमें 'शरणम्' पदसे भगवत्क्रपावलम्बित्वको उपाय
तथा 'प्रपद्ये' पदसे उस उपायका अध्यवसाय कहा गया है—

दारणेति पदेनैवोपायस्तद्विग्रहो ब्रुधैः । उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते ॥ (श्रीवै० म० भा० ३७)

इस सम्प्रदायमें दैनिक त्रिकाल-प्रार्थनामें भी भगवक्तृपाकी ही सारण करने-करानेका विधान है— जगत्पते श्रीश जगिन्नवास

प्रभी जगत्कारण रामचन्द्र।

नसो नमः कारुणिकाय ते सदा

पदाब्जयुग्मे तव भक्तिरस्तु मे॥

(श्रीवै० म० भा० ११९)

'लक्ष्मीपते ! आप जगत्के स्वामी हैं, सम्पूर्ण जगत् आपमें ही निवास करता है। स्वामी रामचन्द्र! आप ही जगत्के कारण हैं। आप करुणानिधानको वारंवार नमस्कार है। आपके युगल चरण-कमलोंमें मेरी भक्ति सदा बनी रहे।

खामी श्रीरामानन्दाचार्यजीने जीवोंको परम दयाछ प्रमुकी शरणमें जानेका ही उपदेश दिया है—

प्राप्तुं परां सिद्धिमिकिंचनी जनी

द्विजादिरिच्छन्द्वारणं हिरं झजेत्।

परं दयालुं स्वगुणानपेक्षित
क्रियाकलापादिकजातिभेदम्॥

(श्रीवै० म० भा० १२४)

परा सिद्धिको प्राप्त करनेकी अभिलाधा रखनेवाले किसी भी द्विजादि ( ब्राह्मण, क्षत्रियः) वैश्य आदि ) अर्किचन मनुष्यको उन श्रीहरिकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, जो परम दयाछ हैं और अपने गुणोंद्वारा ( अपनी प्राप्तिके लिये ) कियाकलाप और जातिभेद आदिकी अपेक्षा नहीं रखते ।

#### शरणागत भक्त याचना करता है---

हे जगदीश ! जगत्में मेरे उद्धारके लिये सुलम अथवा असुलभ कोई भी गित नहीं है। केवल आपके चरणकमल ही मेरी गित हैं। हे शरणदाता ! मैं करोड़ों अपराधोंका पात्र हूँ । दिखता ही मेरा मित्र है। अतः इस संसारके बन्धनको काटनेके लिये तीर्थराज हो जाइये । हे सर्वशरण ! मेरे उद्धारके लिये सुझमें शक्ति नहीं है। अतएव आपके चरणोंमें मैंने अपना अर्थणरूप भार न्यास किया है। हे विभो ! आप ही अगतिके गित हैं। हे शरण्य ! आपके चरणांकमलोंकों में अपना आश्रय वनाता हूँ।

गुणवानोंका यह स्वभाव है कि वे उपकारका वदला न चाहते हुए भी परोपकार किया करते हैं, इस वातको सांख्यदर्शन भी मानता है—-

'स्वभाव एवायं गुणवतां यदनुपकारिष्वण्युपकारकरणम्' ( सांख्यकारिका, सांख्यचन्द्रिका-टीका ६० )

आचार्यचरणके अनुसार दुष्टींपर भी द्या करना सत्पुरुपोंका निर्मल मार्ग है, द्याछताके लिये कुछ भी कार्य अकार्य नहीं है।

अनन्त कर्मप्रवाहके द्वारा इस संसार-सागरमें चिरकालसे इयते-उतराते, जन्मते-मरते हुए अस्वतन्त्र जीवोंके ऊपर प्रमुकी वह निर्हेतुकी कृपा निरन्तर बरसती है और (अनन्य-भक्तिसे) भगवत्कृपाद्वारा ही उन्हें भगवत्प्राप्ति या मोक्षप्राप्ति होती है—

कर्मप्रवाहेण तु चेतनस्य मग्नस्य संसारमहाणेवे चिरम्। उपर्यहो संसरतोऽवशस्य कृपोद्भवत्येव हरेरहेतुका॥ (श्रीवै०म०भा०९१)

संत आश्वासन देते हैं---

''ये दयासागर, दीनबन्धु भगवान् अपने भक्तोंका भजन करनेके लिये उत्सुक रहते हैं तथा स्वजनोंपर अल्पमात्र भी दुःख देखकर दुःखित हो जाते हैं। 'हे प्रणतजनोंके दुःख दूर करनेवाले नाथ! मैं आपका दास हूँ और इस समय भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ।'—ऐसा सुनते ही भगवान्का हृद्य पिघल जाता हैं। क्योंकि उनकी दयालुताकी सीमा नहीं है। 'हे जगन्नाथ! अपने दीनजनकी रक्षा कीजिये। विभो! आप ही मेरे रक्षक बनिये।'—इस प्रकार अन्तर्हृदयसे निकली हुई वाणीका अनुपालन भगवान् सतत करते रहते हैं। दयापरवश भगवान् अभिमानशून्य तुम्हारे ऊपर अवश्य दया करेंगे। वे शबरी, सुग्रीव और गजके स्वामी हैं, अतः तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेंगे''—

> भगवान् स्वभक्तभजनोत्सुकतां विभृते द्यारससरिजलिधः । व्यथते व्यथालवमपि स्वजने परिवीक्ष्य दीनजनवन्धुरयम् ॥

पतितोऽहमसि भववारिनिधौ *प्रण*तार्तिनाशन जनोऽद्य तव । इति श्रण्वतो द्रवति तस्य मनो नहि सीमितास्ति तदनुग्रहिता॥ जगदीश पाहि निजदीनजनं शरणं त्वमेव भव मेऽच विभो। इति वाचमेव हृदयाद् गिलता-मनुपालयत्यपि हरिः सततम्॥ द्यापरवशो भगवान् सुतरां

स उपेक्षणं निह करिष्यति वः॥ इस प्रकारं इस सम्प्रदायका ताल्पर्य एकमात्र भगवत्कृपामें ही प्रतिष्ठित है—

शबरीकपीशगजराजपतिः

द्यितैव वो गलितमानभुवाम्।

विहाय चान्यत् परमं दयाछं प्राप्यं समर्थं निरपायमीश्वरम्। उपायमेतेऽध्यवसीय सुस्थिता ज्ञेयाः प्रपन्नाः सततं हरिप्रियाः॥ (श्रीवै० म० भा० १३०)

'जो भक्त अन्य उपायको परित्याग करके प्राप्त करने योग्य, सर्वसमर्थ, अपायरहित, परम दयाछ परमेश्वरकी श्ररण ग्रहण करके सदाके लिये निश्चिन्त हो जाते हैं, वे ही श्रीहरिके प्यारे भक्त हैं और उन्हींको शरणागत समझना चाहिये।

करुणासिन्धु, उदारकीर्ति, अचिन्त्य एवं अखिल्वैभव-सम्पन्न भगवान् श्रीविष्णुका दूसरोंके दुःखको सहन न करना अप्राकृत मनीषियोद्वारा श्रेष्ठ दया कही गयी है—

दयान्यदुःखस्य निगद्यते वुधैरप्राकृतैरतेरसहिष्णुता स्तुता।
कृपामहान्धेः समुदारकतिंविष्णोरचिन्त्याखिलवेभवस्य ॥
(श्रीवै० म० भा० ९७)

श्रीरामानन्द-सम्प्रदाय केवल उसी दया—कृपाकी आकाङ्का रखता है।

## शाक्त-मतमें भगवतीकी कृपा और उसकी प्राप्तिके माधन

( तेखक--- डॉ ० श्रीरासमोहन चमनतीं। एग्० ए०। पी-एन्० डी० )

ऋग्येदके दशममण्डलका १२५वाँ स्क व्येवीस्काके नामसे अभिहित किया जाता है। आद्या शक्त जगजननां देवी भगवतीके स्वरूप और महिमाका कीर्तन इस स्किकी आठ ऋनाओंमें हुआ है। दुर्गासप्तशतीमें निर्दिष्ट है कि राजा सुरथ तथा वैश्य समाधिने व्येवीस्काका जप करके जगदम्बिकाके दर्शनकी अभिलाषासे तपस्या की थी—

'स च वैश्यसापस्तेपे देवीसूक्तं परं जवन्।'

(१३।१०)

यह देवीसूक्त चण्डीतत्त्वमें प्रवेशके लिये द्वारस्वरूप हैं । देवीसूक्तमें जो मन्त्रस्वरूपा हैं, वे ही सप्तशती विग्रहवता हैं । देवीसूक्तका यह विग्रह ही श्रीमहादेवी भगवती रुण्डिका हैं।

देवीसूक्तके पाँचवें ऋक्षें आधा शक्ति भगवतीके वचन हैं— अहभेव स्वयिमः वदामि जुष्टं देवेभिष्त मानुषेभिः। यं कामये तं तमुद्रं ऋणोमि तं ब्रह्माणं तसृषि तं सुभेधाम्॥ (अष्क्रिं १०।१२५।५)

्रैवताओं और मनुष्योंके द्वारा सेवित इस ब्रह्मतत्त्वका उपदेश मैं स्वयं करती हूँ। मैं आराधित होनेपर जिसे नाहता हूँ, श्रेष्ठ बना देती हूँ। उसे ब्रह्मा, ऋषि अथवा उत्तम प्रजाशाली बना देती हूँ।

इससे ज्ञात होता है कि आद्याशक्ति भगवतीकी इच्छा या कृतामें ही जाव अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है। 'सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ता' (दुर्गासप्तराती ४।१५)

्आप प्रसन्न होनेपर अर्थात् कृषा वसनेपर सर्वदा अभ्युद्य प्रदान करती हैं।

सैपा प्रसद्धा वरदा नृणां भवति मुक्तये। (वहीर १५७)

ंग ही प्रसन्न होनेपर अर्थात् कृषा करनेपर मनुष्योंकी मुक्तिके लिंग यरदात्री होती हैं।

तन्त्रशास्त्रके अनुसार शक्तिका कृषाके विनामुक्ति सम्भव नहीं है । सुप्रसिद्ध शाक्तदार्शनिक तन्त्रावार्य भारकरण्य कहते हैं—

'न च मोचनस्य शिवकार्यग्वाग् कथं तत्र देश्याः कर्तृत्वम् ? इति याच्यम् । मोचकन्यशक्तिमन्तरेण शिवस्य तद्योगेन मोचनकर्तृताया अन्वयन्यतिरेकाभ्यां शकावेय स्वीकर्तुं युक्तत्वात् ।

अर्थात् मुक्ति प्रदान करना शियजीका कार्य है, अनए व इस विषयमें देवीका कर्तृत्व कैसे होगा ?—यह कहना टीक नहीं है। मोचकत्वरूपा शक्ति न रहनेपर शिवजी उसे नहीं कर सकते। अतएव अन्वय-व्यतिरेक-यायके अनुसार शक्तिका मोचन-कर्तृत्व स्वीकार करना ही युक्तिसङ्गत है। इसी कारण दुर्गासप्तरातीमें कहा गया है—

सा विद्या परमा मुक्तेईतुभृता सनातनी। (१।५७)

'वं संसारते मुक्तिकी कारणस्वरूपा परम ब्रह्मविद्या-स्वरूपिणी और सनातनी हैं।

दुर्गासतशतीके प्रथम अध्यायमें उल्लिखित है कि महर्षि मेधाने महाराज सुरथको महामायाके तत्त्वका उपदेश देते समय कहा है--- महामाया ही सर्वेश्वरेश्वरी हैं। केवल उनकी कृपासे ही जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है।

देवीभागवतमें इसी वातको विस्तारपूर्वक यहा गया है— तया निमित्तभूतास्ते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। फल्पिताः स्वस्वकार्येषु प्रेरिता कीलया त्वभी। ते तां ध्यायन्ति देवेशाः प्जयन्ति परां मुदा॥ ज्ञात्वा सर्वेश्वरीं शक्ति सृष्टिस्थितिविनाशिनीम्। (५। ३३। ६२-६५)

भहामायाने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरको सृष्टि, स्थिति और संहारके कार्यमें नियुक्त किया है । वस्तुतः वे हां स्वयं सब कुछ कर रही हैं, केवल लीलाके लिये ही उन्होंने इन्हें सृष्टि आदि कार्योमें नियुक्त कर रखा है। वे प्रधान देवता शक्तिरूपिणी महामायाको सृष्टि-स्थिति-लयकारिणी और सर्व-प्रधानरूपमें जानकर ध्यान करते हैं तथा परमानन्दमें मझ हो पूजा करते हैं।

तस्या देच्याः प्रसादश्च त्रस्योपरि भवेन्नुप । स एव मोहमस्येति नान्यथा धरणीपते॥ (देवीमागवत १०। १०। २५) 'हे राजन् ! जिसके ऊपर उन देवीकी कृपा होती है, वही व्यक्ति मोहका अतिक्रमण कर सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है।

#### साधककी तपस्या और भगवतीकी कृपा-

शाक्तमतके अनुसार भगवतीकी कृपा या प्रसादके बिना केवल तपःशक्तिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना सम्भव नहीं है अर्थात् साधककी तपस्या और भगवतीकी कृपा—इन दोनोंके एकत्र होनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। उपनिषद्के अनुसार तपःप्रभाव या देवप्रसाद, अर्थात् साधककी तपःशक्ति और परमात्माकी कृपा—इन दोनोंके संयोगसे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति या मुक्ति होती है—

तपःप्रभावाहेवप्रसादाच ब्रह्म ह इवेताश्वतरोऽथ विद्वान्। ( इवेताश्वतरोपनिषद् ६ । २१)

'रवेताश्वतर ऋषिने अपने तपःप्रभाव और देवप्रसादसे ब्रह्मको जान लिया था।

इस सम्बन्धमें योगी श्रीअरविन्दने 'The Mother' में जो लिखा है, वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है—

'There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endevour, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme Grace from above that answers.'

( The Mother p. I )

अर्थात् जो महान् और दुरूह कार्य हमारी साधनाके लक्ष्य हैं, वे दो शक्तियोंके संयोगसे ही सम्पन्न हो सकते हैं, एक नीचेसे आवाहन करनेवाली स्थिर और सतत स्पृहा है और दूसरी भगवत्कृपा है, जो ऊपरसे उस आवाहनका उत्तर देती है।

दुर्गासप्तरातीमें महर्षि मेधाद्वारा महाराज सुरथको चरम उपदेश दिये जानेका उल्लेख मिलता है—

तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् । आराधिता सेव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ (१३ । ४-५ )

हे महाराज सुरथ ! उन्हीं परमेश्वरीकी शरण प्राप्त करो !
 आराधिता होनेपर वे ही मनुष्योंको इहलोकमें अन्युदय और
 परलोकमें स्वर्गसुख तथा मुक्ति प्रदान करती हैं ।

साधकके लिये भगवतीकी शरणागित ही श्रेष्ठ साधन

है। शिद्य जिस प्रकार सरलभावसे सब विषयोंमें सम्पूर्ण रू जननीपर निर्भर करता है, उसी प्रकार सर्वतोभावेन शरणा होकर जगदम्बाकी उपासना करनेपर वे भक्तको धर्म, अ काम और मोक्ष—यह चतुर्वर्ग प्रदान करती हैं।

इस सम्बन्धमें श्रीरामकृष्ण परमहंसका निम्नलिखि उपदेश विशेषरूपसे याद रखने योग्य है— 'बचा बहुत दौड़ धूप कर रहा है, यह देखकर माँको दया आती है, अत छिपी हुई माँ आकर प्रकट हो जाती है। उसकी इच्छ होती है कि बचा थोड़ी देर दौड़ धूप करे, फिर मैं उरे गोदीमें उठा दूँ। वह लीलामें इस संसारकी रचना करतं है। उसकी शरण ग्रहण करना ही हमारा चरम लक्ष्य है।

केवल साधनाके द्वारा ईश्वरका दर्शन नहीं होता। इसवे लिये ईश्वरकी कृपा चाहिये। इसे परमहंस श्रीरामकृष्णदेव एक भव्य दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं-- पॅब्रेतु हजार चेष्टा करो उनकी कृपा न होनेसे कुछ नहीं हो सकेगा। वे ज्ञानसूर्य हैं। उनकी एक किरणसे इस जगत्में ज्ञानका प्रकाश होता है, तभी हम एक दूसरेको जान पाते हैं, जगत्में अनेक प्रकारकी विद्या उपार्जित करते हैं। सार्जेंट ( सैनिक अधिकारी ) रातके अँधेरेमें लालटेन लेकर घूमता है तो उसका मुख कोई नहीं देख पाता, किंतु उस प्रकाशसे वह सबका मुख देख हेता है और दूसरे लोग भी एक दूसरेका मुख देख पाते हैं। यदि कोई साजेंटको देखना चाहेगा तो इसके लिये उसे उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, 'कृपा करके एक बार प्रकाश अपने मुखकी ओर फिराइये । इसी प्रकार हमें ईश्वरसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि 'प्रभो ! कृपा करके दिव्य ज्ञानका प्रकाश अपने ऊपर एक बार धारण की जिये, जिससे में आपका दर्शन कर सकूँ।

### भगवतीकी कृपा-प्राप्तिके लिये साधनाएँ—

पराशक्ति भगवती महामायाकी कृपा-प्राप्तिके लियं आराधनाकी एकान्त कर्त्तव्यताके विषयमें पुराण तथा तथा तथा स्वास्त्रमें बहुत-पी उक्तियाँ और विस्तृत विधि-विधान वर्णित हैं। शैव नीलकण्ठ देवीभागवतकी टीकाकी उपक्रमणियां कहते हैं—

आराध्या परमा शक्तिः सर्वेरिष सुरासुरः । मातुः परतरं किचिद्धिकं भुवनत्रये ॥ धिग्धिर् धिग्धिक् चतज्जनम् यो न प्जयते शिवाम् । जननीं सर्वजगतः करणारससागराम् ॥ 'बहु परमा शक्ति धरावती हेंब-घानच व्यक्ति सभीके हारा आराधनीया हैं, त्रिभुवनमें माताचे बहकर पूजनीया और कीन हैं ? को मनुष्य सर्वजगतकी जननी द्यामयी प्रकुळ्डिपणी भगवतीकी पूजा नहीं करता, उच्छे जन्मको बारंबार धिकार है।

विविधूर्षक आराधनाकी कर्तन्यताके विवयमें ग्राख कहता है कि जब कायुकी उपलिच नहीं होती, तब भी वास रहती है, किंद्र वह पंखा झलनेसे उपलब्ध होती है। इसी प्रकार जगन्माता भगवती चण्डी सर्वत्र सर्वदा विद्यमान होनेपर भी आधनाके बिना उपलब्ध नहीं होतीं।

भगवतीकी कृपा-प्राप्तिके छिथै तन्त्रशास्त्रमें शे शाधन यताये गये हैं—(१) ध्यान और (२) सप—

आहें। ध्यानं ततो सन्तं ध्यावस्थान्ते सर्वं घपेत्। ध्यानमन्त्रससायुक्तः सीतं विध्यति साधकः॥

भ्यहरू ध्यान, उसके शह मन्त्र-चाः करे । ध्यानके अग्त-में भी मन्त्र-चप करे । सावक ध्यान और मन्त्रसे युक्त होनेपर श्रीव जिद्धि प्राप्त कर लेता है।

> अजवात् प्रायते सरसाए तस्जानमानाः प्रकीर्तिसः । जपात् सिन्धिजैपास्मिष्टिजैपास्तिश्चिनं संशयः ॥

'बी मनन करनेपर जाण करता है, वह मनत्र है। उछ मनत्रका पुनः-पुनः जप करनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं है। मनत्र-जपके साथ मन्त्रार्थकी भावना अत्यन्त आवश्यक है। जपसे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये कौन-सी पद्धतिका अवलम्बन आवश्यक है, इसके सम्बन्धमें तन्त्रशास्त्र-में लिखा है—

भनःगंहरणं शौषं तीवं सन्त्रार्थीजन्तवस् । अध्य प्रस्वाभितेषो अपसम्पत्तिहेतसः ॥ भनोतिग्रहः, पवित्रताः, मौनः, मन्त्रार्थका चिन्तनः, अविकट्ता और अनिर्वेद—ये अप-सिद्धिके कारण हैं।। प्रसिद्धा-जुजा-सुरह—

दुर्भाग्रातिमें लिखा है कि महर्षि मेदाके उपदेशके अनुवार राजा सुरथ और समाधि वैश्यने नदी-तटपर देवोकी मृण्मयी मृत्तिका निर्माण करके पुष्प, धूप, दीप, हवन और तर्पणके द्वारा देवीकी पूजा की थी (११।१०)।

प्रतिमा आदि प्रतीकका अवलम्यन क्षके उपासना करना ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धिका प्रकृष्ट मार्ग है। इस सम्बन्धमें कुलार्णव-तन्त्रकी उक्ति है—

भ० कु० अं० ३२---

गवां सर्वाङ्गजं क्षीरं स्वेत् स्तनगुखाद् यतः । तथा सर्वत्रगो देवः प्रतिमादिषु विराजते ॥

पत्तमके स्वीद्ध-संचारी रक्तते दुग्नकी उत्पक्ति होनेपर भी जैते दह केवल उसके स्तानके अग्रभागके निकलता है। उसी प्रकार जिन्नच्यापी देवताके सर्वत्र अधिष्ठित होनेपर भी प्रतिमाह्मपर्मे ही उसके स्वरूपकी उपलब्धि होती है।। रक्षना-जय----

दुर्गांचप्तश्रतीके तस्त्रप्रकाशिका-टीकाकार शीगोपाल चक्रवर्ती-के सत्ते (१३ । ११में ) आये हुए 'निराहारी यताहारी' पदद्वयके द्वारा रखना-जय सूचित हुआ है । वाधनाके मार्गमें रखना-जयकी अत्यन्त आवश्यकता है । इसके तृष्करत्वके वस्त्रन्थमें श्रीमन्द्रागवतमें कहा गया है---

ताबिजितिनित्यो न स्याद् विजितानित्यः पुरसर्। न जयेद् रसनं याधिकतं सर्वे जिले रसे॥ (श्रीमद्रा० १२ । ८ । २१)

'छाषक अन्यान्य इन्द्रियोकों जीतनेषर भी जवतक रसना-को नहीं जीत लेता, तबतक जितेन्द्रिय नहीं होता। रसनापर विजय प्राप्त कर लेनेपर सारी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त होती है। प्रसानिग्रह—

दुर्गासतशती (१३।११)में आये द्वुए 'तन्मनस्की' पदके द्वारा मनोनिग्रह जान पड़ता है और 'सम्माहितौ'के द्वारा सन और रसनाके सिवा अन्य सारी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना सूचित होता है। मन और रसना-जय अत्यन्त दुःसाध्य होनेके कारण इनका पृथक उल्लेख किया गया है।

### सगनतीकी छपाछे सर्वपुरुवार्थकी सिद्धि—

भगवती चिण्डिकाने सुर्थ और समाधिकी शाधनासे परितृष्ट होकर उनको अपने दर्शन से कृतार्थं कर दर माँगनेके लिये कहा—

भनजाद प्राप्यती धर्व परितृष्टा द्वराधि तर् । (दुर्गोसप्तराती १२ । १५ )

'तुम दोनों मुझसे जो मौंगोगे, वह सब पाओंगे। में संतुष्ट होकर वह तुमलोगोंको प्रदान करूँगी।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चतुर्विध पुरुषायोंमें साधक अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार जो जो मॉंगता है, भगवती उसको नहीं प्रदान करके कृतार्थ करती हैं। सूत-संहितामें लिखा है— उपासते ये परमां सर्वलोकैकमात्रम्। तेऽभीष्टं सकलं थान्ति विद्यां सुक्तिप्रदामपि॥ (४।१३।३३)

'पो छय छोगोंकी एक मात्र परमवात्स्वस्यमयी साताकी उपाछना करते हैं, उनके समस्त मनोरय पूर्ण हो जाते हैं, यहाँतक कि उन्हें मुक्ति-प्रदायिनी ब्रह्मविद्या भी प्राप्त हो जाती है।

#### कपा-प्राप्तिका श्रेष्ठ उपाय श्वरणागति-

दुर्गासप्तशतीके नारायणी-स्तवमें देवगण शक्ति-स्तुति करते हैं---

बारणागतदीनार्तपरिश्राणपरायणे । सर्वस्वार्त्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ (११।१२

हे देवि ! आप शरणागत, दीन और आर्तजनोंकी रक्षा करनेवाली तथा सबके क्लेशोंका नाश करनेवाली हैं। हे नारायणि ! आपको प्रणाम है।

अहिर्बुध्न्यसंहितामें शरणागतिके लक्षण इस प्रकार धर्णित है—

आनुकृत्यस्य संकृतंपः प्रातिकृत्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासी गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये वड्विधा शरणागतिः॥

(३७-२८-२९)

"(१) प्रीतिजनक कार्यमें प्रवृत्तिः (२) प्रतिकृत्त कार्यसे निवृत्तिः (३) वे रक्षा करेंगेः, यह दृढ़ विश्वासः (४) रक्षकके रूपमें उनको वरण करनाः (५) उनको आत्मसमर्पण करना और (६) 'रक्षा करोः रक्षा करोः'— कहकर दैन्य और आर्त्तिप्रकाश—ये छः प्रकारकी शरणागित-के लक्षण हैं।"

शरणागत, दीन और आर्च संतानकी रक्षा करना ही जगदम्बाका स्वभाव और वत है। अतएव मातृभक्त शंकरा-चार्यने 'दुर्गीपराधक्षमापनस्तोत्र'में भगवती दुर्गीके श्रीचरणों में प्रार्थना की है—

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करणाणैवेशि। नैतच्छठत्वं सम भावयेथाः ध्रुचातृषात्तां जननीं स्मरन्ति॥

क्रपासागरेश्वरि ! दुर्गे ! मैं आपत्तिमें निमग्न होकर

आपका स्मरग करता हूँ । माँ ! इसे मेरी शठता र समझियेगा; क्योंकि जब संनान क्षुधा-तृषासे कातर हो उठ है तो माँको ही याद करती है ।

> जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । अपराधपरम्परावृतं

निह माता समुपेक्षते सुतम्॥ (अपराधक्षमापन स्तो० ११

'हे बगन्यातः ! आभकी जो मेरे ऊपर सम्पूर्ण कदणा है। इसमें आधर्य क्या है ! संतान सैकड़ों अपराध करे तो भी खामने उपस्थित होनेपर माता उस पुत्रकी उपेक्षा नहीं करती।

पत्रपुरा-रहस्यः (माहात्म्यखण्डके दुर्गास्तोत्र )में शरणागत भक्तकी प्रार्थना सुन्यक्त हुई है—

दुर्गेषु नित्यं शवसंकरेषु हुरम्तिसन्ताहिविगीर्थमानाद्

धारण्यहीनाष्ट्ररणागतार्त्ति-

निवारिणी 'स्वं पश्चिमक्कि दुर्गे॥ (४६।८२)

खुर्गम भवसकटमें पतित इस नित्य दुरन्त तुश्चिनात्प अक्षगरके द्वारा ब्रस्ति हो रहे हैं, हमारा आपके अतिरिक्त कोई दूसरा आश्चय नहीं है। हे शरणागतकी आर्तिको निवारण करनेवाली माँ दुर्गे! आप हमारा परिपालन करें।

मों भगवतीके श्रीन्वरणोमें आत्मसमर्पण करनेपर संकट सुयोगमें, विपत्ति सम्पत्तिमें परिणत हो जाती है। बंगदेशके दश महाविद्या-सिद्ध श्रीसर्वानन्दनाथ (१५वीं सदी)ने जगजननीका दर्शन प्राप्तकर कृतार्थ हो, जो अपूर्व स्तवन किया है, उसमें इस प्रकारकी एक उक्ति दृष्ट होती है—

बाधनते खलु ताबदेव रिपवः पापानि दुष्टप्रहा यादन्न झजति क्षणं च हृद्यं मातस्त्वदीयं पदे । याते तत्र हृदि प्रयान्ति सखितांभेते समस्ताः पुन-

स्तस्भात्तंऽपि न दुःखदा न युखदा माहाययभेतत्तव॥ ( सर्वानन्द्रतरित्रणी ७१ )

हे जगन्मातः ! खयतक जीवका चित्तं आपके श्रीचरणोंमें क्षणकालके लिये भी विचरण नहीं करता, तवतक रिपुगण, पापसमृह तथा दुष्ट्रमह नाना प्रकारके विष्न पेदा करते रहते हैं, किंतु एक बार आपके पादपक्षमें मन लग जानेपर वे सब पुनः बन्धु बन जाते हैं, अतार्व वे वस्तुतः सुखदायक या दुःखदायक नहीं होते । यह आपकी महिमा ही तो हैं।

## श्रीचैतन्यमहाप्रभु और भगवत्कृपा

( लेखक--काव्य-वेदान्तनीर्थ महाकवि पं० श्रीवनमालिदासजी शास्त्री )

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वक्रिक्तिः स्वरणे न कालः । सन्त्रार्णिता नियमितः स्वरणे न कालः । प्तादक्षी तव कृपा सगवन् समापि हुन्दैवसीदक्षिम्हाकिन्ति नानुरागः ॥ ( चैतन्य-शिक्षाप्रक २ )

श्रीचैतन्यमहाप्रभु कहते हैं—हे प्राणनाथ ! आपने तो जीवोंकी भिन्न-भिन्न रुचिको रखनेके लिये श्रीकृष्ण, मुक्तन्द, माघव, नन्दनन्दन, वजन्दः । मुरलीमनोहर आदि कितने सुन्दर भावयुक्त मनोहर नाम प्रकट किये हैं, फिर वे नाम रीते ही हों, ऐसी बात भी नहीं, आपने अपनी सम्पूर्ण शक्ति भी उन सभी नामोंसें समानरूपसे भर दी है। जीव किसी भी नामका आश्रय छे, उसे उसी नाममें आपकी पूर्ण शक्ति मिल सकती है और वैदिक क्रियाओंकी भाँति आपने उन नामोंके उच्चारणके विषयमें देश-काल, पात्र-अपात्र, गुद्धि-अग्नुद्धि आदिका नियमित बन्बन भी नहीं रखा है; पर इन्त ! आपकी तो मुशपर इतनी अहैतुकी इपा होते द्वर्याग्यवश आपके इन नामोंमेंसे किसी भी तासमें अवतक भेरा थला अनुराग उत्पल न हो पाया।

किर कहते हैं-

व्ययि नन्दतम्ज किंकरं पतितं मां विषमे मवाम्युषौ ।
कृषमा तत पादपष्टःजस्थितधूलीसरातं विचिन्तय ॥
( चैतन्य-शिक्षाध्य ५ )

है नन्दनन्दन ! वस्तुतः मैं आपका नित्य किंकर हूँ, किंतु अन अपने कर्मों के दोपसे विपय संसार-सागरमें पड़ा हूँ, काम, कीस, लोम आदि प्राह मुझे निगलनेको दौड़ रहे हूँ, हुराशा एवं दुक्षिन्ताकी तरंगोंमें इघर-उघर वह रहा हूँ, कुसज़रूप प्रवल वासु और भी ल्यासुल कर रही है, ऐसी दश्यों आपके सिवा मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। कर्म, इनि, योग, तप आदि भी तृणके गुच्छेके समान तैर रहे हैं, पर क्या उनका आश्रय लेकर कोई संसार-दागरके पर जा सकता है। हो, क्यी-क्यी ऐसा तो होगा

है कि संसार-सागरमें डूबता हुआ जन उनकों भी पकड़कर अपने साथ ही डुबा लेता है । आपकी छुपाके विना कोई भी आश्रय नहीं है । केवल आपकी छुपा ही ऐसी हद नीका है, जिसका आश्रय लेकर जीव एंसार-सागरसे अनायास पार हो सकता है । आप शरणागतवत्सल हैं, अतः मुझ अनाश्रितको आप अपने चरणकमलोंमें गंलग्न रजाकणके समान स्वीकार कर लें । कारण, आपकी छुपाके विना संसार-सागरसे मुझ साधन-शून्यके उद्धारका कोई भी उपाय नहीं है ।

सर्वत्र परिपूर्ण भगवरकुपाके महत्त्व एवं स्वरूपका निदर्शन मन-वाणीका विषय नहीं है, फिर भी उसका यिकिनित् दिग्दर्शन निम्नाङ्कित स्वरंचित श्लोकमें कराया गया है—

समस्तपुरुषार्थतः पृथुतता सतां सम्मता
समस्तजनतारिणी प्रतिसमीदयमाणेव या ।
हरिं निजवशे यथा शुभयशोदयाकारिणी
हरेईदि निहारिणी भगवतः कृपा तां नुमः ॥

'जो भगवत्कृपा शास्त्रोंके मर्मश संतोंकी दृष्टिमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप समस्त पुरुषार्थोंकी अपेक्षा अतिशय क्षेष्ठ मानी गयी है, प्रतीक्षा करने मात्रसे ही समस्त जनोंका उद्धार करनेवाली है, अपनी स्वतन्त्र शक्तिकी प्रेरणासे मङ्गलमयी यशोदा मैयाद्वारा श्रीहरिको भी अपने स्वर्मे करनेवाली है, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा है और श्रीहरिके द्वय-प्राङ्गणमें सदा विद्वार करनेवाली है, उस कुपादेवीको इम लोग (बारंबार) प्रणाम करते हैं।

भगवत्क्रपाकी स्वतन्त्रताके विषयमें श्रीचैतन्यमहाप्रभुने ही षार्वभौमभट्टाचार्यके प्रति इस प्रकार कहा है—

हरेः स्वतन्त्रस्य कृपापि तद्वद् धत्ते न सा जातिकुळाचपेक्षाम् । सुयोधनस्यातमपोद्ध हर्षा-काग्राह देवो विदुराजमेव ॥ (चैठन्यचन्द्रोदम नाटक सङ्क ८) 'निस प्रकार भगवान् स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार उनकी कृपा भी परम स्वतन्त्र हैं। वह जाति, कुल आदिकी अपेक्षा नहीं रावती । उसी कृपादेवीके वशीभृत हो देवाधिदेव भीकृष्णने दुर्योधनके सभी प्रकारके उत्तम खाद्य पदार्थोंको दुकराकर श्रीविद्धाजीके साधारण अन्त (शाकादि)को सहर्ष एड्डीकार किया था।

भगवत्ऋपाकी खतन्त्रता दिखाते हुए 'श्रीआनन्दवृन्दा-धनचम्प्'में कहा गया है कि 'चैतन्यवस्तु' किसीके धारा किसी भी स्थितिमें बाँबी नहीं जा सकती एवं आनन्द यी नहीं बाँघा जा सकता। ज्ञान तथा तेज भी नहीं बाँघे जा सकते। अतएव चिन्मय, आनन्दमय, ज्ञानमय एवं सैजोमय श्रीविश्रह्दाले शीकृष्णको भला, यशोदा मैया किस प्रकार बाँध सकती हैं? इस वातकी पुष्टि करते हुए प्रनथकार कहते हैं कि अपनेको बाँघनेके आग्रहसे अत्यन्त परिश्रमके फलस्वस्त्य खिन्न शरीरवाली माताको देखकर शीकृष्णके मन्में कृपाशक्तिका प्रादुर्मीय हो गया—

भजजनपरिश्रमो निजकृपा चेति द्वाभ्यामेवायं खदौ भवति, नान्यथेति यावत् तद्द्रयानुत्पत्तिरासीत् तावदेव द्वाम्नां द्वयङ्गळन्यून्ताऽऽसीत् सन्धत्युभयमेव जातमिति गुणक्यसमान्ते तथा क्रियमाण एव गन्धनप्रुरशैक्षणर ! (६।१५)

अर्थात् भगवान् केवल दो ही गुणोंसे बँध सकते हें—एक तो भजन करनेवाले भक्तजनका परिश्रम, दूसरा भगवान्की कृपा, अन्यथा दूसरे गुणोंसे नहीं वँधते। (इन गुणोंमें भी भजनका गुण तो केवल अपना अभिमान मिटानेके लिये है।) क्यों ही अभिमान मिटा कि सतत कियाशीला कृपा-मैयाका स्थान हो जाता है। जवतक उन दोनों गुणोंकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तभीतक रिस्त्योंकी दो अङ्गल-की न्यूनता बनी रही। अतः जब दोनों गुण उत्पन्न हो गये, अर्थात् श्रीयशोदा मैयाका परिश्रम पराकाशपर पहुँच गया एवं श्रीकृष्णके मनमें कृपादेवीका प्रादुर्भाव भी हो गया, तय श्रीकृष्णके वन्वनको अङ्गीकार कर लिया—

रूबमातुः खिद्यगात्राया विस्नसक्तवरस्ननः। द्रष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृषयाऽऽसीत् स्वबन्धने॥ (श्रीमद्रा०१०।९।१८)

श्रीमहाप्रभुने भगवत्कृपाकी प्राप्तिका अतिशय छरल उपाय भी 'तत्तें जुकम्पां सुसमीक्षमाणः' (श्रीसद्भा० १० । १४ । ८)— इस उक्तिके अनुसार उसकी प्रतीक्षा करना ही बताया है । तात्मर्थ यह कि स्वतन्त्र वस्तु किसी साधनविशेषके वशीश्त नहीं होती, उसी प्रकार परम स्वतन्त्रा भगवत्कृपा भक्तकी प्रतीक्षासात्रसे ही स्वतः अनुभवमें आ जाती है । इस प्रकारकी प्रतीक्षाकी परिपाटी भी शीमन्महाप्रभुने स्वयं ही चलायी है—

तयतं गलदश्रुधारया वदनं गद्धदरुद्धया गिरा । पुरुकैनिसितं वपुः कदा तव नामप्रहणे भविष्यति ॥ ( नैत० शिक्षा० ६ )

ंहे प्रभो ! आपको परम स्वतन्त्रा उस कृपादेवीकी ऐसी कृपा मुझपर कब होगी कि आपका नाम प्रहण करते समय भेरे नेत्र अश्रुघारसे, मेरा मुख गद्गद वाणीसे और भेरा शरीर पुरुकाविल्योंसे व्याप्त हो जायगा !?

त धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। सस जन्मिन जन्मनीश्वरे भवताद् अक्तिरहैतुकी त्विय । (चैत० शिक्षा० ४)

'हे जगदीश! देखिये, मैं न धन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुन्दर कविता ही चाहता हूँ, चाहता हूँ केवल आप परमेश्वरमें मेरी प्रत्येक जन्ममें अहैतुकी भिक्त हो जाय।'

श्रीमहाप्रमुके मतानुसार 'जीवमात्रपर भगवत्रुपा सदैव है।' इस विषयमें तो उनका अवतार ही प्रवल्तम प्रमाण है। हयोंकि उन्होंने अपने प्रेममय अवतारके द्वारा जीवमात्रपर भगवत्रुपा-वृष्टिकी सृष्टि करवाकर दिखा दी । अतः हम भी उन्हीं श्रीचैतन्यमहाप्रमुसे कृपास्मृतिकी भिक्षा माँगते हैं।

### कल्याण रू

# भगवान् धीरामकी कुपामयी लीलाएँ



महर्षि विश्वामित्रपर कृपा [ १४ ४२३



निषादराज गुहणर कृषा [ पृष्ठ ४२



भगतनीको आलिहन-दान



प्रमु करि हमा पाँवरी दीन्हीं। सादर भरत सीस धरि ही

# रामस्नेहि-सम्प्रदायमें भगवत्कृपा और गुरु-कृता

इन दोनोंकी कृपासे ही संसारी जीवोंकी सद्गति सम्भय है। बब इम इनके सम्मुल होते हैं, तभी हमारे सब प्रकारके भूम-संशय, विकार आदि नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार हम शाहम-कृष्याणका साधन सुगमताने प्राप्त कर लेते हैं।

रामस्नेहि सम्प्रदायमें श्रीराम चेतन-सत्ताधारक, परात्पर परज्ञाके रूपमें स्वीकृत तथा ध्येय हैं।

इन परात्पर श्रीरामको संत महापुरुप अनेकानेक नामोसे
पुकारते हैं। वेद जिनको नेति-नेति बताते हुए मिहमाका
कस्तान करते हैं, वे गोविन्द-नामवाछे श्रीराम दीनोंके बन्धु
तथा कृपाके सागर हैं। वे भक्तोंके मंकट तथा विपत्ति दूर कर
अभय (निर्भय) करनेवाछे हैं। ये सत्यगंकत्य तथा सत्यस्वरूप हैं। इतना ही नहीं, वे असम्भवको भी सम्भव
करनेवाछे एवं सर्वशक्तिमान हैं—

अपने अतपुण आप मुख, कहत वीनती मांहि । साची उनकी जांणिये, परसुरः मीमे गांहि ॥

( শীর্যান্ত্র )

कुपानाथ तो उदा ही कृपा करते हैं। यदि इम एक कदम उधर बढ़ाते हैं तो वे एमें अपनाने हेनु भी कोउसे चरूकर समीप आ जाते हैं—

तैसे हि जिज़ासी धार पाँच एक पाले सार। करतार कीस वात आय के सिलात हैं॥

वे दीनवन्धु कभी यह नहीं मोनते कि पुकारनेवाला योग्य है या अयोग्य, दृद्ध है या बालक, स्वार्थी है या परमार्थी (उन्हें तो जिस किसीने भी दीन एवं असहाय अवस्थार्मे कहाँ-कहीं दुःस्वी (आर्त) होकर साम क्लिए कि के

# कल्याण 🔀

### भगवान् श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ



मुनिवर सुनीक्ष्णपर र्छपा [ पृष्ठ ४३१



वानरराज सुग्रीवपर कृपा ि पृष्ठ ४३५



राक्षसराज विभीषणपर कृपा ि पृष्ठ ४३७



स्वजनीयर ऋषा [ वृष्ठ ४३**९** 

## रामस्नेहि-सम्प्रदायमें भगवत्कृपा और गुरु-कृपा

( लेखक--श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज शाखी, श्रीखेडापा रामस्नेशिसम्प्रदायानार्थ)

कैंसे सुर समसुख बार नी फिरत छाँय,
रामगुरु समसुख भरम विलात हैं।
तैसे हि जिज्ञासी धार पाँच एक बाले सार,
काताव कोण कात आय के सिलात हैं।
कार के विश्वास कर राम ही सँआर एक,
भारत के पाणा सुख उदर समात हैं।
कोंद से प्रकार कर बकता अरथ सिख,
आवदा अंद्रर जिल्ल ध्यावना विख्यात है।
आदरणीय आचार्यश्री(रामदासजी महाराज) का
कथन है कि इस जगत्में मानवका स्वार्थरहित परम कल्याण
करनेवाले सुख्य दो ही द्याद्रवित स्रोत हैं—श्रीरामकृपा तथा
श्रीगुककृपा। श्रीराम हमें मानव-श्रीर देकर हमारा उपकार
करते हैं तो भुरु महाराज, हमें विकारमुक्त तथा निमंख
बनाकर हमारे हित—कल्याणका सम्पादन करते हैं—

वनाकर ह्यार हित-कल्याणका सम्पादन करते हैं—
हिं होता देह का, तार्त भया शकाम ।
गुरु हैं दाता ज्ञानका, मनका मेट विराम ॥
हन दोनोंकी कृपासे ही संसारी जीवोंकी सद्गति सम्भव है । जब हम इनके सम्मुख होते हैं, तभी हमारे सब प्रकारके भ्राम-संशय, विकार आदि नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार हम क्षातम-कल्याणका साधन सुगमनाले प्राप्त कर लेते हैं ।

रामस्नेहि-सम्प्रदायमें श्रीराम चेतन-सत्ताधारक, परात्पर परजाके रूपमें स्वीकृत तथा ध्येय हैं।

हन परात्पर श्रीरामको संत महापुरुष अनेकानेक नामोंसे पुकारते हैं। वेद जिनको नेति-नेति बताते हुए महिमाका पद्मान करते हैं, वे गोविन्द-नामवाले श्रीराम दीनोंके बन्ध नथा कृपाके सागर हैं। वे भक्तोंके संकट तथा विपत्ति दूर कर अभय (निर्भय) करनेवाले हैं। वे सत्यसंकरूप तथा सत्यस्वरूप हैं। इतना ही नहीं, वे असम्भवको भी सम्भव करनेवाले एवं सर्वशक्तिमान हैं—

आरित हरणू अभय करणू नसीं शरणू सत्त ए।
ऐसा अकरणू अतिरतिरणू वेद वरणू नित्त ए।
इस स्थाधि शरणू धरा धरण् तथन फुरण् काम ए।
ऐसा गोनिंडू कुशसिंधू दीनगंभू राम ए जी
दीनयन्थू राम ए ७
(शीर्या: करणातार १०)

मगविदिश्वासी संत अपनी कोई निन्ता खयं नहीं करते। उनका कहना है कि 'जिन कृपाछ श्रीरामने अशहाय शिशुकी माताके उद्दर्की भयंकर जठरािमसे रक्षा की, नािमकी नाल्से रसधार प्रदान कर उदर-पूर्ति की तथा भविष्यकी श्रशीत् जन्म लेनेके पहले ही (इसका भरण-पोपण केसे होगा?) चिन्ता करके माताके स्तनोंमें सर्वगुणसम्पन्न मधुर स्वास्थ्यवर्धक दूष पैदा कर दिया, क्या वे इस समय हमारी सँभाल नहीं करेंगे! - एयाल कृपाल संभाल करें, जिब झाल कराल विचाल रखें। जठराल उध्याल खुध्याल मरें, नभ नािभ नभाल रसाल भरों। जनमाल धुराल हुधाल सिरजात कालमें पर्यों न गुवाल करें। मन तें सिध सार अधार रसा-रम आप बिना कुण ताप हरें। हिर आप बिना कुण ताप हरें।

अभी भी हमें भगवत्क्रपाका तत्काल अनुभव हो सकता है। यदि हम सत्पुक्त्रोंके निम्नाङ्कित वचन के अनुसार अगवान्से सन्त्री पुकार एवं प्रार्थना करें।

भपने अतगुण आप मुख, कहत वीनती सांहि। साची उनकी जांणिये, परमुख स्त्रीही मांहि॥

( श्रीदयाष्ट्र ० )

कृपानाथ तो सदा ही कृपा करते हैं। यदि इम एक कहम उधर बढ़ाते हैं तो वे हमें अपनाने हेत सौ कोससे चलकर समीप आ जाते हैं—

तैसे हि निज़ासी धार पाँव एक चाले सार। करतार कीस शत भाय के मिलात हैं॥

वे दीनबन्धु कभी यह नहीं सोचते कि पुकारनेवाला योग्य है या अयोग्य, वृद्ध है या बालक, स्वार्थी है या परमार्थी। उन्हें तो जिस किसीने भी दीन एवं असहाय अवस्थामें शहाँ-कहीं दुःखी (आर्व) होकर याद किया कि वे तत्काल उसके मनोरथ और आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिये दोंड़े आते हैं—

राम गरीबनिवाजको मोहि वड़ों विश्वास । भग जानी पालण जगत, सबकी पूरे आस ॥ निर्वेक दुस्तित भराधियो, प्रगट्यो तहें परमेश । सूच्या तरुगा भेद नहिं, कहा हुब बालक देश ॥

(क्यणासागर दो० १)

भक्तद्भवकी करण-पुकारके सामने करणावरणालय रूपासागर 'श्रीराम' कहाँतक दूर रह सकते हैं ! प्रसिद्ध ही है कि गजकी पुकारपर उन्हें तत्काल प्रकट होना पड़ा । कितनी शक्तिमती है उन सर्वशक्तिमान् घट-घट-व्यापी भीरामकी कृपादिष्ट !—

कीदा समंद् गज्ज अंदू प्राह फंदू रच ए! फरव्यो गयन्दू इच जिंदू शूंड संदू सच ए। रसे कहंदू हरि हरंदू सेटि हंदू दाम ए। ऐसा गोविन्दू कृपासिन्ध् दीनबन्ध् राम ए॥ जी दीनबन्धु राम ए॥ (कल्णासागर ११)

संभारण वार्ण परिवारन लियो । साय कारण तारण धरारण धाय भारोह खुरारिण क्रियो । काञ चक चलारण विसारण सोह भिन भाप अपारण रहो । एक टेर उचारण सवके दुःख दार उधार अपंपर पार गर्नेदर जैस करो ॥ करो ॥ हेस गर्जेंदर इरि पार (क्रणासागर)

इघर दुःख पड़नेपर आर्त पुकारके समय भक्तकी सहायताके रूपमें भगवत्कुपाका दर्शन होता है तो उघर इससे विपरीत आनन्दके क्षणोंमें कष्टके आविर्भावको भी संत-महात्मा भगवत्कुपाका प्रसाद मानते हैं।

नाम-साधन-रत सत्पुरुष समय आनेपर जन भगवत्साक्षा-त्कार करते हैं, तब भगवान् इन्हें वरदान माँगनेके लिये प्रेरित करते हैं—

बडे सिंहासण प्रभू, गोदीमें के दास। इच्छा सोई लीजिये, स्वयं प्रकास प्रकास॥

तब परोपकाररत महापुरुष निज हित-पूर्तिकी अपेक्षा सर्वजनहितको श्रेष्ठ मानते हुए इस प्रकारका कृपासयसे सरदान मॉॅंगते हैं---

श्रीगुरु कहा प्रणाम कर, यह जन इच्छा तीय।
भक्ति करे कोऊ रामकी, तार्सी परसण होय॥
भक्ती सेवा साध की, प्रगटो तत छिन्न जाय।
सतगुरु सुसरण एक सुरू, ता के सदा सहाय॥
सक्ति करे कोऊ रामकी, राम गरीब निवाज।
इसी कुछ व दीजिये, एह दर लांगू आज ह

शारणे की प्रतिपाल नित, कीजे दीन दयालु । अंब सेरे सांगन कहा, कारण भया कुपालु ॥ (श्रीदयालु गुरुप्रकरण, परची)

ऐसे परोपकारयुक्त वचर्नोको सुनकर कृपानाथ कृपाकी वर्षा कर अपने भक्तको कृतार्थ कर देते हैं—

राम राम गुरुमुख हुय गासी, निजपुर निर्भय सो यहाँ भासी। केवल भक्ति जहाँ मम वासा, यह निज सदन रसूं उर दासा॥ ( श्रीदयाङ्क परनी )

इस प्रकार मानवके लिये उन करणासिन्धुकी अहैतुकी कृपाका हम अनेक रूपोंमें अनुभव करते हैं।

रामस्नेहिधर्म जहाँ भगवत्कृपाको इतना उत्कृष्ट मानता है, वहीं 'गुरुकुपाः और 'संतकृपाःको भी विशिष्टता प्रदान करता है—

परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य, पुनि सब संत नमोय। ( श्रीहरिरामदासजी महाराष )

सद्गुरु और संत जन राम निरक्षन देव। ( श्रीनारायणदासजी महाराष )

सद्गुरु सेति वीनति, परब्रह्मस् परनाम। अतन्त कोटि संत रामदास। (श्रीरामदाक्षजी महाराज) वन्दन हरि गुरु जन प्रथम, कर्मन कायक वैन। (श्रीहरिदेवदासजी महाराज)

नसो रास गुरु देवजी जन त्रिकालके बन्द् । ( श्रीदयालदासजी महाराज )

परव्रह्म सस्त्ति करि, गुरु चरणा चित दीन । सब संतर्से चन्दना । (श्रीचैनरामजी महाराज)

प्रणस्य राम गुरु देवजी सक संत सीस निवाय । ( श्रीसेवगरामजी महाराज )

इन संतोंकी दोहावली देखनेसे विदित होता है कि प्रायः संतोंने मुख्यतासे प्रथम वन्दना सिन्वदानन्द परज्ञहाकी, द्वितीय सद्गुरु महाराजकी तथा तृतीय वन्दना संतोंकी की है। कहीं-कहीं श्रीगुरुदेवकी प्रथम वन्दना करके आनायोंने गुरुजीकी कृपाको भगवत्कृपासे भी ऊँचा स्थान दिया है।

परात्पर अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड-नायक परमेश्वरने दया-द्रवित हो चौरासी ठाख योनियोंमें भटकते हुए जीवको अपनी प्राप्तिके ल्यि ही यह सुर-नर-मुनि-दुर्लभ मानव-अरीर प्रदान किया, अतः वे करणावरणालय प्रमु ही जीवोंके परम उपास्य तथा परम प्राप्ति-स्थान हैं, परंतु जब जीव उन दया-सिन्धुको भूल इस दुःखालय-भवसागरमें मनमाना भटकता है, तब वे करणासागर प्रभु अपनी प्यारी संतानको (संसार-दु:ख-दु:खित देखकर) कृपाविष्ट हो सद्गुरुसे मिला देते हैं। वे अज्ञान-अन्धकार-विध्वंसी सदुपदेश ( तुम प्रभुके हो और प्रभ तुम्हारे हैं।)द्वारा उसे भगवत्सम्मख करा देते हैं।

रामस्नेही संतोका कथन है कि श्रीराम इस जीवके स्वामी 🖏 किंतु उनकी प्राप्ति गुरु-कृपासे होती है । इतना ही नहीं, भगवान्के बनाये हुए प्राणी तो कमोंके चक्करमें पडकर चौरासी लाख योनियोंमें जाते हैं, जबिक गुरु उन्हीं जीवोंको नाम-जपका उपदेश देकर परमपद प्रदान करते हैं-

गोविन्द ते गुरु अधिक है, रामे कह्या विचार। गुरू मिलावे रामकूँ, राम अमर भरतार !! ( गुरुदेवका अंग ३४ )

शीरामसे गुरु महाराज तभी श्रेष्ठ हैं, जब श्रीरामसे मिला ई। गुरु महाराजमें भी श्रीरामसे मिलानेकी युक्ति भगवत्कृपासे री प्राप्त होती है-

भक्क दहें हैं रामजी, किरपाकर क्रस्तार। रामदास संता छई, और चले जग हार ॥ ( अकलको अंग १ )

अन्तमें आन्वार्यश्री अपनी दीनता दिखाते हुए प्रभुत्ते कृपाकी याचना करते हैं-

अभुजी हमसा बुरा न कोई, अब राखी सरणै मोई। क्योंकि---

दास रामियो वालक तेरो, किरपा करो रघुराई। (पद १६) सम राय ऐसी किरता छोते, उलट आवमें सी है। में पतित करमांका भारा, करमां भाड न कोई। तुल हो राम पतितके पावन, अवके नारी मोई ह में हुँ कुचाल फरमां दीणो, ओही युध दमारी। तुम हो राम सुखांके सागर, तारी मोहि सुरारो 🛚 तुम हो दयाल दयाके सागर, विदय तुम्हारो भारी। आगे पतित अनेक उधारे, अयकी धेर हमारी ॥ और मांड में सबही सोधी, हमसा तुरा न कीई। ताते सरण तुमारी आयो, सुण तारण की सोई ॥ तीन लोक में सबही फिरियो, हमकूं कोई न राने। तुमरी सरण अनेक उधरिया, साधु सास्तर आये ॥ करम कलण मैं सबही कलिया, काद पकद मेरी बोही। चरण गहयांकी लाज बहीजे, उलट मिलावी मांदी ॥ रामदासका किया न देखी, तुम हो जैसी कीजै। अंतर सांही प्रगटो जामी, सनमुख दरसन दीजे॥

आशय है—मैं तो पतित हूँ, आप पतितपावन हैं। मैं तुच्छ बुद्धि, किंतु आप दयासागर हैं। अपने विरुद्की ओर देखिये । आपने अनेक पतितोका उद्धार किया है। त्रिलोकीर्मे आपके सिवा मुझे रखनेवाला कोई नहीं है । मेरे दोषोंको न देखकर आप अपनी कृपाछताकी ओर देखकर दर्शन दीजिये—

इस प्रकार साधक गुरु-कृपा और भगवत्कृपाके आश्रित रहकर निर्भय हो जाता है-

चिन्ता दीनदयालको, मो मन सदा आन्नद् जायो सो प्रति पालसी, रामदास गोविन्द् ॥

#### गुरु-ऋपाका फल

गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दसा को गहै, गुरु के प्रसाद भवदुःख विसराइचे। गुरु के प्रसाद प्रेम, प्रीतिहु अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद, राम नाम गुण गाइये॥ गुरु के प्रसाद, सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद, सून्य में समाधि लाइये। 'सुंदर' कहतः गुरुदेव जो कृपालु होइ, तिन के प्रसाद, तत्वग्यान पुनि पाइये॥

---दादूपन्थी संत श्रीसुन्दरदासजी

meetice





### रागरनेहिसाधनामं इयाका अङ्कन

( टेखक-साधु श्रीवन्तरामदासजी सहाराज, शक्ते )

रामस्नेरिसाधनामें आदि, कानादि, अविनासी परमधुष्य भीरानको ही इष्टरूपसे स्वीकार किया गया है। क्ष संतोने संत-कृपा, गुरु-कृपा और नाम-कृपाको भी विशेष आदर दिया है, परंतु इन कृपाओंका मूळ आधार श्रीराम-कृपाको ही माना है। श्रीराम-कृपा ही भगवत्कृपा है।

षीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें केवल श्रीराम-कृपाका ही आश्रय और यल माननेवाले संत कहते हैं---

राम किरपाको भासरी, राम किरपाको जोर । राम जिला दीसे नहीं, तीन लोकमें ठीर ॥

संत भजन-साधनमें भी अपने वल, पुरुवार्थ, योग्यता आदिको आदर न देकर श्रीराम-कृपाकी ही प्रधानता मानते हैं—

रास किरपा जब होत है तब कहा जात है रास। राम किरपा विन 'सन्तदास' होत नहीं यह कास ॥ ( संत्राणी )

श्रीराम-भजनके लिये विरह (तङ्गन-च्याकुलता) भी हरिकृपारे ही प्रकट होता है, जो भोह-निहार्ने सीये हुए साथकको जगा देता है—

'दिरिया', हरिकिरण करी, जिस्हा दिया पठाय । यह जिस्हा मेरे साधको, सीता किया जगाय ॥ ( रामस्नेहिधमीचार्यं, विरहका शक्ष )

#### संत-कृषा-

संत श्रीपूरणदासजीका कथन है कि मोह-समतारूप विषय-विकारोंका नाश अनन्त युगोमें संत-कृपासे होता आया है। परंतु इस संत-कृपाके साथ श्रीराम-कृपा (प्रताप-प्रभाव) हो सुख्य है—

श्चंत ज्ञिरोमिक अनन्त जुगो-जुग अक्ति हेतु अवतारा। 'जन पूर्ण' प्रताप रामके मिट गया विषय विफारा॥ ( भक्तमाल-गणी )

रामस्नेहिधर्माचार्य श्रीदरियाव महाराज भी कहते हैं -लंत-कृपासे संसारका उद्धार हो एकता है; परंतु वह तो केवल जिमित्तमात्र है, उद्धार करनेवाले तो श्रीराम (भगवत्कृपा) ही हैं-- द्रिया साधु किरजा हुई, दो दारे हंखार। तारणहारा राम है, दार्स केर व सार॥ यह श्रीराम-कृपाः संतीकी मौँ है, जो राग-द्रेषादि मल-को दूर कर पवित्र बनाती है—

'किबानदास' वालक घरे, गरू भूतर पर धात । नाय भीय उजला करे, पेसी मेरी भात ॥ (संस्वाणी)

#### 16-21 -

श्रीराम-कृपारो प्रेरित होकर गुरू भहाराजने भी कृप की शौर संदाय-मोहरूपा मवनदीकी बाह्से हाथ पवन्दकर निकाल लिया---

जन 'द्विया' ऐसी करी गुरु किरपा ओहि जाय ।

× × ×

सदजल कहता जाय था संसय सोह को यह ।
'द्विया' गुरु किरपाकर, एकद बाँह किया कार ॥

रासस्तेही संत श्रीकिशनदास्त्रजी गुरु-रूपके विष्यों कहते हैं कि गुरुदेवने कृपाकर मुझ निर्धनको (सार-तत्व) श्रीरामनामके धनरो धनवान् बना दिया। यह धन गुरु-कृषी बिना मिलना कठिन हैं—

फिबानदाल सतराह किया, निर्धेत सुँ प्रनवन्त । किरपा कर मुझ ऊपरे, दियो रामनाम निजनन्त ॥ (संतराणी)

#### नाम-कृपा-

श्रीराम, संत और गुरु-कृपादी तरह भाम-महाराजकी कृपा भी प्राणिमात्रपर समानरूपते बरस रही है। नाम-महाराजके यहाँ धनी, गरीब सबका समान अधिकार हैं केवल नाम-जहाजमें बैठनेकी देरी है। नाय-कृपाये सभी पार हो जाते हैं -

'शव रंक दोनों तरें, जी केंडे नाम नहान।' (रामस्नेही-धर्माचार्य दरियाद म०)

ये नाम-महाराज ही सवका योग-क्षेम वहन करनेवार तथा जितापरे संतप्त प्राणियोंकी जलन मिटानेवाले हैं। नाम-महाराजके समान क्ष्मा करनेवाला कोई अन्य देखने

एवं मुननेमें नहीं आया । श्रीराम-नामके रिसक संत श्री-बुधसागरजी महाराज कहते हैं--श्रीराम-नाम अमृत-जैसा मीठा है-

राम-नाम सबका रिछपाला । मेटे नाम अगनीकी जाला ॥ वाम सरीसा सुण्या न दीठा । रामनाम अमृत सम मीठा ॥ (संत-बाणी)

#### श्रीराम-कृपा-

सबपर समानरूपसे कृपा करनेके कारण ही संतोंने सृष्टिके सिरजनहार, गरीबनिवाज, अनेक पतितोंको पावन करनेवाले प्रमुको अपने मस्तकका मुकुट बनाया है—

सिरजनहारा सिष्टीका, सो मेरा सिरताज। किता प्रतित पावन किया, राम गरीव निवाज ॥ ( संतवाणीः श्रीसुखरामदासजी महाराज )

जिसने भी श्रीरामजीकी दयापर विश्वास किया, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हुए, ऐसा संत अभावाईका कहना है—

मुझ ऊपरे। द्याक्री द्याल मेहर 'जन अभा' भज राम, सनोरथ सब सरे ॥

द्याके भण्डार, सदेव साथ रहनेवाले और सामर्थ्यवान् श्रीरामका भजन करना चाहिये; भ्लकर भी अन्यकी ओर नहीं ताकना चाहिये । (श्रीराम-कृपारूप) हीरेको छोड़कर ( संसारकी कृपारूप ) काँचको कौन ग्रहण करेगा !--

समस्थ राम दयाल भजो मन सो तेरे संग सदाई रहेरे। काहि कूँ भूछ लगे मत और सूँ हीर कूँ छाड़ क्यों फाच गहेरे॥

( संतवाणी, श्रीप्रेमदयालजी महाराज )

वे श्रीराम द्यावान्, रक्षक और जीवोंके गुण-अवगुण न देखकर अहैतुकी कृपा करनेवाले हैं-

द्यावन्त है रामजी, जीवींका रिछपाल । गुण-अवगुण देखे नहीं 'रामकरण' किरपाल ॥ श्रीरामजीको कृपाके विषयमें संत सावंतरामजी अपने ·चेतावनी।ग्रन्थमें लिखते हैं—'हे नर ! जिन्होंने गर्भवासके महान् कष्ट ( जठराग्निकी दहकती ज्वाला )से बचाया

और उलटे मुँह लटकते हुएका पोषण किया, वे श्रीराम कितने कृपाछ हैं !--

महा संकट गर्भवासमें जठर अगनकी जाल। ऊँधे मुख नर पोखियो ऐसा राम किरपाल ॥ जो कृपाशक्ति सब संतोंकी सहायता करती है, उसी श्रीराम-कृपासे महान कष्टके समय जीवनदानके लिये याचना करते हुए कहा गया है-

सब संतनके सहाय हो, तुम बिन और न कोय। कह हरको किरपा करो, तब हम जीवण होय॥ ( भरोसा रो अङ्ग, श्रीहरकारामजी महाराज )

दूसरी ओर संत दयारामजी कहते हैं--हमारे स्वामी जो भी करें, वही मुझे स्वीकार है। मैं नि:संदेह मन-वचनसे उसे ही अच्छा मानूँगा, भूलकर भी संशय नहीं करूँगा; क्योंकि ऐसा करके मेरे स्वामी श्रीरामजी कृपापूर्वक दासकी महिमा बढ़ाते हैं। अतः श्रीराम-ऋपासे जो हो रहा है, उत्तम है । मैं कृपास्त्ररूप सुख-सागरमें तैरता रहूँ, यही चाहना है---

धणी हमारो जो करे सो ही हमें कबला। जां में तिल सांसो नहीं, मनसा, वाचा सूल ॥ मनसा वाचा सुल भूल नहीं धोखो आवे। राम धणी कर महर दासकी परत बधावे॥ दयाराम आछी सदा हर सुख सागर भूल। धणी हमारो जो करे सो ही हमें कबूछ॥

जीवमात्रको आनन्दित करनेवाली श्रीराम-कृपाकी अजस वृष्टि हो रही है, परंतु सांडियाँ-स्वभाववाले प्राणी इस कृपाका अनुभव तो क्या करें, उल्टे आड़ लगा लेते हैं (कि हमारे-जैसोंके भाग्यमें कृपा कहाँ लिखी है ); फिर भी कृपाशक्तिसे तो लाभ होता ही है--

दिश्या इन्द्रं पधारिया, कर धरती सूँ हेता। सब जीवाँ आनन्दभया, साँडे दर मुख रेत ॥ ( आचार्य श्रीदरियाव महाराज )

आचार्यश्री तो उस महाकुपा-रसका पान करना ही श्रंयस्कर मानते हैं---

'जन दरिया' दासनके दासा, महा किरपा रस पीवें।

१. राजस्थानी रेतीले टिब्बीमें रहनेवाला एक क्षुद्र जन्तु, जो वर्षा होनेकी सम्भावना होते ही अपने विलक्षो वंद कर लेता है। यवापि वर्षा होनेपर उसके बिलमें भी जल पहुँच ही जाता है।

२. बादल ।

### सिख-मतमें भगवत्कृपा

### [ नदिर करे ता सिमरिआ जाई!]

( केखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट )

किउ सिमरी सिवरिआ नहीं जाइ।
तपे हिआउ जीअड़ा बिललाइ॥
सिरजि सवारे साचा सोइ।
तिसु बिसरिऐ चंगा किउ होइ॥
हिकमित हुकमि न पाइआ जाइ।
किउ करि साचि मिलउ मेरी माइ॥

हृदय जल रहा है। चित्त वेदनासे विकल हो रहा है। जिन प्रभुने सारी सृष्टिकी रचना की है, वे ही एकमात्र सत् हैं। उन्हें भुला देनेसे कैसे काम चलेगा ! हिकमतसे, धूर्ततासे, चालाकीसे सत्यकी प्राप्ति होनेवाली है नहीं। प्रश्न यही है कि उस 'सतनाम'को पाया कैसे जाय ! उसके मिलनके लिये दिलमें जो बेचैनी है, उससे छुटकारा कैसे मिले !

इससे छुटकारेका एक ही उपाय है—भगवत्कृपा, दया, मेहर, नदरि—

> जैसी नदिर करे तैसा होइ। विनु नदिरी नानक नहीं कोह ॥

सब कुछ निर्मर है प्रसुकी ऋपापर । जैसी उनकी ऋपाः वैसा उसका परिणाम ।

शब्द-साधनाके लिये भी तो उनकी नदरि-कृपा चाहिये---

नदिर फरे ता सिमरिआ जाह । आतमा द्वने रहे लिव लाह ॥ आतमा परात्मा एको करे । अंतरकी दुविधा अंतरि मरे ॥ गुर परसादी पाइआ जाह । हरिसिड चिनुलागै फिरिकालुन खाई॥

प्रमुकी कृपा होनेपर ही, उनकी नदिर होनेपर ही नाममें रस आता है। नाम-स्मरणसे हृदयकी कठोरता मिटती है, उसमें कोमलता आती है, प्रमुके चरणोंमें ली लगती है, आत्मा-परमात्माका मिलन होता है और मनकी सारी दुविधाएँ मिट जाती हैं। गुरुप्रसाद (कृपा)से यह सब बनता है। प्रमुसे चित्त जुड़ते ही कालका डर जाता रहता है। प्रभुकी कृपाका, उनकी दयाछताका, उनकी नदरिर साधनामें बड़ा महत्त्व है। नदिर हुई कि बेड़ा पार। पि बनवारीसे मिलनेमें देर कहाँ—

जगजीवनु दाता पुरुख विधाता।
सहिज मिले बनवारी॥
नदिर फरिह तू तारिह तरीऐ।
सचु देवहु दीन दइआला॥
प्रणवित नानफ दासिनदासा।
तू सरब जीआ प्रतिपाला ॥

× × ×

नदिर हो तो नाम-स्मरण होता है। उसमें रस आत है। उसमें मन लगता है। नदिर (भगवन्क्या) हो ते भगवन्वरणोंकी प्राप्ति होती है। नदिर हो तो जीवनमें सत्यकी प्रतिष्ठा होती है—

> बड़े मेरे साहिबा अलख अपारा। किंउ करि करउ बेनंती॥ हद आखि न जाणा, नदरि करहि ता साचु पछाणाँ॥

नदिर हो तो मोह-मायासे भी छुटकारा मिलता है-

मोहु कुटंबु मोहु सम कार। मोहु तुम तजहु सगल वेकार॥ मोहु अरु भरमु तजहु तुम बीर। साचु नामु रिदे रवे सरीर॥

वड़ा उल्झानेवाला होता है मोहजाल। इससे छुटकारा पाये विना सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सारा संसार इसीमें इना है। विरले ही गुच-कृपासे मोहसे पार जा पाते हैं—

> एतु मोहि हुवा संसारः। गुरमुखि कोई उतरे पारः॥ गुरु दीखिआ छे जपुतपु कमाहि। ना मोहु तुटै ना थाह पाहि॥

गुरु-दीक्षा लेकर, जप-तप करके लोग मोहसे मुक्त होना चाहते हैं, पर कोई सरल बात है मोहसे छुटकारा पाना ?

गुरु नानक कहते हैं-

नदिर करे ता एहु मोहु जाह। नानक हरि सिउ रहे समाइँ॥

अभिपाय यह कि नदरिके बिना साधकका काम चलनेवाला नहीं।

× × ×

गुरु नानकने 'जपुजीश्में बड़ा सुन्दर वर्णन किया है प्रसुकी नद्रिका । कैंसा सुन्दर रूपक बाँधा है----

> जतु पाहारा धीरजु सुनि आरु । अहरणि मति वेदु हथीआरु ॥ भड खला अगनि तपताउ । भांदा भाउ अंग्रितु तितु ढालि ॥ बड़ीपे सबदु सची टकसाल ।

भगवन्नामरूप अमृत ढालनेके लिये चलिये, इम चलें सुनारकी दूकानपर । सुनार वहाँ बैठकर गहने ढाल रहा है । जरा देखिये, क्याक्या है उसकी दूकानमें, उसकी टक्सालमें—

'पाहारा'—सुनारकी दूकान है। 'जतु' अर्थात् संयम— भड़ी है 'धीरजु', अर्थात् धेर्य गढ़नेवाला सुनार है। जिस अहरण (निहाई) पर ठोक-ठोककर सुनार गहना गढ़ता है—वह है 'मिति', बुद्धि।

जिस 'इधिआर' अर्थात् हथोड़ेसे वह गहने गढ़ता है, उन्हें ठोकता है, वह है—'वेदु', आत्मज्ञान । धौंकनी है—
निरभडका 'भउ' अर्थात् परमेश्वरका भय । 'अगनि'—भद्वीकी अग्नि है—तपस्या, तप । जिस पात्रमें, ढाँचेमें, 'भौंडा'में नामका अमृत ढालना है—वह है 'भाउ' अर्थात् प्रेम, प्रभु ग्रेम । गढ़नेकी चीज है—'एवदु'—राब्द ।

कैसी बढ़िया है यह टकसाल !

× × ×

गुरु नानक साधकसे कहते हैं कि तू संयमको अपनी भद्वी बना, धैर्यको अपना सुनार | युद्धिको बना अहरन, आत्मज्ञानको अपना हथौड़ा । प्रभुके भयको बना अपनी

धोंकनी और तपकी अग्नि प्रज्वलित कर । प्रेमको बना है साँचा और उस साँचेमें ढाल नामका अमृत । तम तुसे 'सबदु' अर्थात् शब्दकी प्राप्ति हो सकेगी । ऐसी सची टकसालसे ही तेरा काम बनेगा ।

अर्थात् साधकके अष्टविध साधन हैं—इन्द्रिय-संयम, घेर्य, सद्बुद्धि, आत्मशान, प्रमुका भय, तपस्या, ईश्वर प्रेम और प्रमुनाम । पर इस साधनामें सफलता किसे मिलेगी ! उसीको, जिसपर अकाल पुरुषकी, वाहि गुरुकी कृपा होगी, नदिर होगी—

जिन कउ नदिर करमु तिन कार। नानक नदिरी नदिर निहाल॥

प्रभुकी कृपासे अनेक भक्त निहाल हो गये हैं। साधनाकी बेलमें सिद्धिके सुमन तभी खिलते हैं, जन प्रभुकी कृपा होती है।

× × ×

गुरु नानक समझते थे इस तथ्यको, इसीलिये वे अत्यन्त विनयावनत होकर प्रार्थना करते थे—

> दह्आ करहु दह्आला। बगुळे ते कुनि हंसुला होवें जो त् करहि दह्आला॥ प्रणवित नानकु दासनिदासा, दह्आ करहु दह्आलाँ॥

अपनी स्थितिपर विचार करते ही हृदय भर आता है। पता नहीं, क्या गति होगी मेरी!—

> ना जाणा हरे मेरी कवन गते। हम मूरख अगिआन सरन प्रभु तेरी। करि किरपा राखहु मेरी लाज पते<sup>ट</sup>॥

नानकको तो केवल आपके नामरूप खातिजल अर्थीत् कृपा-जलकी ही पिपासा है। उसीसे उसे आपके चरणोंमें निवास मिल सकेगा। करिये कुपा, हे प्रभो!—

हरि चरन कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही पिआसा। कृपाजलु देहि नानक सारिंग कउ होइ जाते तेरैं नामि वासा<sup>र</sup>॥

५. बही। पृष्ठ ३५६। ६. जपुत्री। पीड़ी ३८। ७. युक्मन्यसाहिक। पृष्ठ ११७१। ८. वही। पृष्ठ ८७६। ९. बही। पृष्ठ ६६३।

## जैन-धर्ममें भगवत्कृपा

( केखक--श्रीअगरचन्दजी नाइटा )

जैन तीर्थंकरोंका विशेषण है—'वीतराग' अर्थात् जिनके राग और द्वेप सर्वथा नष्ट हो चुके हों । ऐसा व्यक्ति न तो अपनी पूजा-भक्तिसे प्रसन्न होता है और न निन्दासे अप्रसन्न ही । वह पूर्ण समत्वकी स्थितिको प्राप्त कर लेता है । वहाँ किसीसे तुष्ट-रुष्ट होनेका कोई प्रश्न ही नहीं रहता । जैन-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरुषार्थद्वारा ही महान् बनता है । अतः सिद्ध बनना दूसरेकी कृपा या प्रसन्नताके आश्रित नहीं है ।

अब यह प्रश्न उठता है कि तब जैन-मन्दिर क्यों बनाये जाते हैं ? उनमें मूर्तिकी पूजा क्यों की जाती है ? भक्त जैन कवियोंने भगवान्की महिमाके हजारों गीत क्यों बनाये १ उनसे विनती-प्रार्थना क्यों की १ जैन-परमात्मा जब किसीको कुछ देते ही नहीं तो उनसे कुछ भी माँगना व्यर्थ है। जब वे प्रसन्न होकर भक्तका उद्धार नहीं करते तो भक्तद्वारा उनके प्रति की गयी पूजा-भक्ति भी कोई अर्थ नहीं रखती। पर वास्तवमें जैन-दृष्टिकोण इस विषयमें बहुत ही मौलिक एवं स्पष्ट है। जैन-धर्म कहता है कि उन (भगवान्)से निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करना भक्तके लिये बहुत ही आवश्यंक है। संसारके माया-जालमें फॅसकर मनुष्य अपने खरूपको भूल चुका है। इसलिये भगवान्को देखकर वह अपने स्वरूपका ज्ञान करता है कि मैं भी वैसा ही हूँ, मुझे भी वही बनना है। इस बातकी निरन्तर स्मृति उसे भगवान बननेके लिये प्रेरित करती रहती है। यद्यपि अपने उद्धार, मुक्ति या परमपद प्राप्त करनेका मूल अथवा उपर्युक्त कारण तो वह स्वयं ही है, पर निमित्त कारण वे पुरुष हैं, जो भगवान् बन चुके । उनके अवलम्बनसे परमात्मपद-प्राप्तिका इच्छुक व्यक्ति अपनी शक्तियोंको, दबे और छिपे हुए गुणों-को प्रकट करता है। उस आवरणको हटानेमें जिस पुरुषार्थकी आवश्यकता है, उसकी प्रेरणा तीर्थेकर आदि महापुरुषोंसे मिलती है। जो भगवान बन चुके हैं। इसीलिये मानव उनकी पूजा-भक्ति करता है। यद्यपि तत्त्वतः जैन-परमात्मा उपकार-भावनासे किसीका कुछ भी नहीं करते, पर दूसरोंके लिये वे अपने-आप उपकारी बन जाते हैं; क्योंकि उनकी प्रेरणासे दूसरे व्यक्ति अपने उत्थानमें प्रवृत्त होते हैं । जब भी उनके मनमें या कार्यमें शिथिलता आती है, तब वे तीर्थेकर महापुरुषोंके जीवनसे यह प्रबोध पाते रहते हैं कि वे भी मेरे-जैसे ही व्यक्ति थे, जब उन्होंने प्रबल पुरुषार्थ करके 'केवली ज्ञान' प्राप्त लिया कर

तो मैं क्यों नहीं उस पदको प्राप्त कर सकता ! उन्होंने विष्न-बाधाओंको समभावसे सहन करते हुए सबपर विजय प्राप्त की तो मुझे भी साधक होनेके नाते उनके-जैसा ही पुरुषार्थ करके 'केवली ज्ञान' प्राप्त करना चाहिये।

जो (जीव) आत्मा अपने स्वरूपको भूल जुका है, वह परमात्माके दर्शन, पूजन, भक्ति, स्मरण, उपायना और आराधनाद्वारा अपने परमात्मस्वरूपकी स्मृतिको जगाने और बनाये रखनेमें समर्थ होता है, वस्तुतः परमात्माका जप, स्मरण और गुणगान इसीलिये किया जाता है। भगवान्की वीतराग मुद्राको देखकर वह (साधक) भी वीतराग बनना चाहता है।

सभी भक्त या उपासक इस उच्च कोटिके नहीं होते, इसल्पिये बहुत से साधारण भक्तोंने अन्य धर्मानुयायियों की तरह जैनतीर्थे करोंसे भी उनकी कृपाकी याचना की है। पर सम्भवतः यह इसल्पिये हुआ है कि वे प्राथमिक स्थितिसे क्रमशः आगे बढ़ते हुए उस परमात्मपदको प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे जैनतीर्थे करोंने प्राप्त कर लिया है।

कई जैन विचारकोंकी दृष्टिमें अरिहन्त या सिद्ध परमात्मा यद्यपि अपने ही स्वरूपमें लीन हैं और किसीपर प्रसन्न या अप्रसन्न होकर कुछ लेते-देते नहीं हैं, फिर भी उन परमात्माओंके महान् पुण्यप्रभावसे जगत्के जीवोंको परम शान्ति मिलती है। जो भी उनका आश्रय लेता है, उनकी भक्ति या उपासना करता है, उसपर तो परमात्माकी कृपा मानो छा जाती है, जिससे वह असत् (बाधक) प्रवृत्तियोंसे मुख मोडकर सत्प्रवृत्तियोंमें लग जाता है। अतः परमात्माके शुद्ध और पुष्ट अवलम्बनसे वह खयं अपने समस्त कर्मोंको नष्ट करके परमात्मा वन जाता है । इस दृष्टिसे भगवत्कृपा भक्तको सहज और निरन्तर मिल्ती रहती है, भगवान् तो उसके लिये निमित्त कारण बनते हैं, जिसके आश्रयसे वह अपने शुद्ध-बुद्ध और परमात्म-स्वरूपको प्रकट करनेका पुरुषार्थ करता है और अन्तर्म उन्हीं अनन्त परमात्माओंकी तरह स्वयं भी वही वन जाता है। भक्त भगवान् वन जाता है। संसारी जीव मुक्त हो जाता है, समस्त राग-द्वेषसे ऊपर उठ जाता है, संसारके किसी भी छल-प्रपञ्चसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । फिर उसके लिये जन्म-जरा-मरण नहीं रह जाते, संसारमें आनेकी आवश्यकता नहीं रहती । वह अपने अन्तिम ध्येय मुक्तिको प्राप्त कर लेता है। सदाके लिये पूर्ण हो नाता है।

### महायान बौद्ध-धर्ममें भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा

( लेखक — डॉ० श्रीनिखिलेशनी शास्त्री, एम्० ए०, एम्० लिट्०, पी-एच्०डी० )

ईसासे पूर्व छठी शता वीमें कृपावतार भगवान् बुद्धका आविर्माव हुआ। बुद्धत्व-प्राप्तिके पश्चात् शक एवं ब्रह्माके अनुरोधपर बुद्धने बहुजनहिताय-बहुजनसुखाय धर्मोपदेश किये और बौद्ध-धर्मके रूपमें एक नयी धारा प्रवाहित की। भगवान् बुद्धका व्यक्तित्व अत्यन्त दिव्य था। उनके उपदेश इतने प्रभावशाली थे कि अल्पकालमें ही बहुत-सा जन-समुदाय उनका अनुयायी बन गया। बुद्धके जीवन-कालमें ही बौद्धधर्मावलिम्ब्योंकी भारी संख्या बन चुकी थी और सभी एक सूत्रसे बुद्धके द्वारा बतलाये गये मार्गका अनुसरण कर रहे थे।

किंतु भगवान् बुद्धके महापरिनिर्वाणके पश्चात् इन बौद्धोंमें धर्म-सम्बन्धी कुछ मतमेद होने छो, जिनके फल्स्वरूप ईसाकी पहली शताब्दीमें बौद्ध-धर्म दो प्रमुख सम्प्रदायोंमें विभक्त हो गया—एक हीनयान एवं दूसरा महायान। हीनयानके बौद्ध-मिक्षुओंने बुद्धको 'ह्यास्ता'के रूपमें माना तथा महायानी बौद्धोंने बुद्धको 'लोकोत्तर' तथा 'भगवान्'की मान्यता प्रदान की।

महायान बौद्धधर्मका मुख्य उद्देश्य 'बुद्धत्व' प्राप्त करना है। अतः इन महायानी बौद्धोंने बुद्धत्व-प्राप्तिके मार्गपर आरूढ़ मुमुक्षुको 'बोधिसत्व'की संज्ञा दी। यह बोधिसत्व अनेक जन्म-जन्मान्तरोंमें अनेक कष्ट एवं यातनाएँ सहन करता हुआ अपने चरम लक्ष्य बुद्धत्वकी ओर अग्रसर होता है; किंतु बीच-बीचमें ऐसी कई सम्भावनाएँ उपस्थित हो जाती हैं, जिनके कारण वह मार्ग-भ्रष्ट भी होने लगता है—ऐसी स्थितिमें उसे समय-समयपर भगवत्क्रपा एवं गुरुकृपा प्राप्त होती हैं, जिससे वह (बोधिसत्व) अपने मार्गसे भ्रष्ट न होकर बड़े सैर्यसे अपने गन्तव्यकी ओर बढ़ता रहता है।

महायान वौद्धसाहित्यमें ऐसे अनेक खल उपलब्ध हैं, जहाँ भगवत्कृपाद्वारा संसारके क्षणिक सुलोंमें लीन जीवका उदार किया गया है। आचार्य अश्वघोषने अपने 'सौन्दरानन्द'-कान्यमें ऐसी भगवत्कृपाका उल्लेख किया है। भगवान् बुदके चचेरे भाई नन्द अपनी पत्नी सुन्दरीमें विशेष आसक रहते थे। बुदने अनुभव किया कि

नन्द इन क्षणिक सुखोंमें ही अपने सम्पूर्ण जीवनको नप्ट कर देगा और कभी स्थायी आनन्द प्रदान करनेवाले मेरे धर्मको खीकार न करेगा । परमार्थ-पथका पथिक बननेके उद्देश्यसे वे अपनी दिन्य शक्तियोंद्वारा नन्दको स्वर्गमें ले गये और उसे अतुलित सौन्दर्यसे युक्त अनेक अप्सराएँ दिखलायीं । इन अप्सराओ-को देखकर नन्द अपनी पत्नीको तो भूल गया और इन अप्सराओंकी प्राप्तिकी कामना-लालसा करने लगा। भगवान बुद्धने नन्दसे कहा कि ये सुन्दरियों केवल कठोर तपद्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। अप्सराओंकी प्राप्तिके लालचसे नन्द कठोर तप करने लगा; किंतु इस तपस्याके मध्य ही उसे आध्यात्मिक आनन्दकी अनुभूति होने लगी। तभी नन्दको यह अनुभव हुआ कि अप्तराओंकी प्राप्तिके आनन्दकी अपेक्षा यह आध्यात्मिक आनन्द उचकोटिका है। अतः उसने इस दृष्टिसे बुद्धके द्वारा बतलाये गये मार्गको अङ्गीकार किया और उदारको प्राप्त हुआ । इस प्रकार भगवान् बुद्धकी विशिष्ट कृपादारा ही नन्द सांसारिक भोगोंका सर्वथा त्याग कर परमार्थको प्राप्त कर सका।

वैशालीकी नगरवध् आम्रपाली भगवत्क्रपाद्वारा ही अपने हीन जीवनसे मुक्त होकर बौद्ध-भिक्षुणी बनी और कल्याणको प्राप्त हुई ।

इसी प्रकार तत्कालीन कुर्ल्यात खाकू अनाथिषण्ड जनता-के त्रासका कारण बना हुआ था। वह अत्यन्त हिंसक एवं खूँखार प्रवृत्तिका थाः किंतु उसका भी उद्धार भगवत्कृपाद्वारा ही हुआ।

घटना इस प्रकार बतलायी जाती है कि एक बार भगवान बुद्ध अनाथिएडके वनमें प्रवेश करने लो । भाग-में खड़े हुए कुछ व्यक्तियोंने बुद्धको आगाह किया कि वे भयानक डाक्के क्षेत्रमें न जायँ; क्योंकि वहाँसे जीवित लौटना असम्भव है। बुद्ध ऐसी बातींपर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते गये; क्योंकि उनका उद्देश्य दुष्टोंको सन्मार्गपर लाना था। आगे चलते हुए उन्हें वही भयावह डाक् मिला, जो अस्त्र-शस्त्रसे युक्त था। भगवान् बुद्ध अनाथिएडको देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते गये। अनाथिएड अपने वनमें एक अनजान व्यक्तिको देखकर कोधसे तमतमा उठा और गरजकर वोला—'ठहरो' ! बुद्धने बड़ी सरलतासे कहा—'मैं तो ठहरा हूँ । तुम यहाँ चले आओ ।' बुद्ध पैदल चल रहे थे और अनाथिएड बड़ी तेजीसे दौड़कर उनका पीछा कर रहा था, तब भी वह उन्हें पकड़ न पाया। यह हश्य देखकर अनाथिएडकी मनोवृत्तिमें सहसा परिवर्तन हुआ। उसने विचार किया कि यह पैदल चलता हुआ व्यक्ति मेरे तीव गतिसे दौड़नेपर भी नहीं रोका जा सका, अतः निश्चय ही यह अलोकिक शक्तियोंसे सम्पन्न महामानव है। डाकू अनाथिएडके मनमें आये हुए इस सिह्चारको बुद्ध समझ गये और उसके निकट जाकर खड़े हो गये। भगवान बुद्धके दिव्य व्यक्तित्वको निकटतासे देखकर वह डाकू अपनी समस्त हिसक प्रवृत्तियोंका त्याग कर भगवान बुद्धके चरणोंमें गिर पड़ा और उस समय भगवत्कृपाहारा परम श्रेयको प्राप्त हुआ।

इन कतिपय दृष्टान्तोंचे ज्ञात होता है कि भगवत्कृपा-द्वारा अनेक दीन-हीन, पतित, कामुक एवं हिंसक जनोंका कल्याण हुआ है।

भगवत्कृपाके अनुरूप ही महायान बौद्धधर्ममें गुरुकृपाका भी विशिष्ट महत्त्व है। महायान-सम्प्रदायमें गुरुको 'कल्याणमित्र' कहा गया है। वस्तुतः यह 'कल्याणमित्र' एक वरिष्ठ वोधिसत्त्व है, जो अपने अधीनस्थ वोधिसत्त्वोंको बुद्धत्व-प्राप्तिके मार्गका निर्देश करता है। कल्याणमित्र अत्यन्त निर्मय एवं साहसी होनेके साथ-साथ अनेक अलौकिक सिद्धियोंसे युक्त होता है। अतः धर्म-चर्यामें सहायक यह कल्याणमित्ररूप गुरु उन्हीं भाग्यशाली वोधिसत्त्वोंको प्राप्त होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्ममें सुकर्म किये हों। अनेक ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न कल्याणमित्र चमत्कारी होते हैं। ये अपने चमत्कारसे आकाशमें उड़कर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर क्षणोंमें पहुँच जाते हैं। ये अपनी ऋद्धियोंके प्रभावसे रोगियोंको असाध्य रोगोंसे मुक्त करने, अधिको दृष्टि एवं बहरेको अवणशक्ति प्रदान करनेकी क्षमता रखते हैं।

महायान बौद्धधर्ममें ऐसे कल्याणिमत्रकी एक सुदीर्ध परम्परा है, किंतु कुछ कल्याणिमत्र ही यहाँ उल्लेखनीय हैं। इसके अन्तर्गत मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय प्रमुख हैं। महायानमें 'मञ्जुश्री' ज्ञानके प्रतीक माने गये हैं। हिंदू-धर्ममें जो मान्यता सरस्वती एवं बृहस्पतिकी है, वही मान्यता मञ्जुश्रीके विषयमें यहाँ है। मञ्जुश्री कल्याणिमञ्जकेरूपमें अपने शिष्योंके अज्ञानको नष्ट कर ज्ञान प्रदान करते हैं महायान-सम्प्रदायमें 'प्रज्ञापारमिता' ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है, जो प्रत्येक बोधिसत्वके लिये अनिवार्यरूपसे मननीय है। मञ्जुश्री अपने शिष्योंको इसी ग्रन्थका ज्ञान प्रदान कर बुद्धत्वके मार्गकी ओर अग्रसर करते हैं।

'अवलोकितेक्वर' महायानमें करुणाके प्रतीक माने गये हैं। ये संसारके दुःखोंसे त्रस्त जीवोंपर कल्याण एवं करुणा-की वर्षा कर उनका उद्धार करते हैं। अवलोकितेक्वर कल्याण-मित्रके रूपमें अपने शिष्योंको प्रत्येक जीवपर करुणाभाव रखनेकी शिक्षा देते हैं।

भीत्रेयः बौद्धसाहित्यमें बहुत ही मान्य हैं। पालिसाहित्यः तथा बौद्ध संस्कृतसाहित्यमें इन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हीनयान एवं महायानके बौद्धोंकी यह मान्यता है कि गौतम बुद्धके महापरिनिर्वाणके चार सहस्व वर्ष पश्चात् मैत्रेय भविष्य बुद्धः के रूपमें अवतार लेकर इस भूमिपर उपसिव होंगे और जीवोंका कल्याण करेंगे। इस आस्थाले बौद्ध मैत्रेयको देवताके रूपमें मानने लगे। अतः भविष्य बुद्धः मैत्रेयको देवताके रूपमें मानने लगे। अतः भविष्य बुद्धः मैत्रेयको देवताके साथ-साथ कल्याणिमत्र भी हैं। ये जीवोंमें परसर भौत्रीं भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे किसी भी समाजमें सिंसा, द्वेष तथा अन्य पायकर्म न हों और सभी प्राणी मित्र-रूपमें रहें। इस प्रकारकी भावनासे जगत्में कल्दर कलेका, हिंसा एवं अन्य असामाजिक तत्त्वोंका सर्वथा अभाव होकर एक आदर्श समाजकी स्थापना हो सकती है।

कल्याणिमत्र मञ्जुशी, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय ऐसे सद्गुरु हैं, जो अपनी विशिष्ट कृपासे जनहित करते रहते हैं। इन कल्याणिमत्रोंका ध्येय है कि जीवोंमें धर्मका पूर्ण ज्ञान हो। परस्पर दान-दया-करुणा-मैत्रीकी भावना हो, वे सचरित्र हो। उनमें साहस एवं वीर्य हो, जिससे वे गुरुकृपासे जगत्के त्रिविध दु:खोंसे मुक्त होकर पारलोकिक आनन्द प्राप्त कर सकें। यही पारलोकिक आनन्द मोक्ष है, निर्वाण है एवं बुदल है, जो भगवत्कृपा एवं गुरुकृपासे ही सम्भव है।

### विभिन्न धर्मों में भगवत्कृपा

( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी मट्ट )

चार यात्री थे--एक अरन, एक तुर्क, एक पारसी, एक रूमी।

चारों थके-भूबे-प्यासे। एक जगह मिल गये चारों।
सभी एक दूसरेकी भाषासे अनिभन्न।
पर भूख मिटानेके लिये सब व्याकुल। सब आतुर।
अरब अपने लिये चाहता था—एनब।
तुर्क चाहता था—उजम।
पारसी चाहता था—अस्ताफील।
तभी वहाँ आ निकल एक अंगूरवाला।
सबकी बाँछें खिल गयीं—'यही तो मैं माँग रहा था।'
सभी अपनी-अपनी भाषामें अंगूरकी ही माँग कर रहे थे।

यही हाल हमारा है।
जिज्ञासा हम सबको एक ही भगवान्की है।

इम सब उसी भगवत्कृपाके लिये आकुल हैं, जिससे विश्वके सारे काम चलते हैं।

भगवान् एक ही हैं,
पर हमारी पुकारके शब्द भिन्न-भिन्न हैं।
विनोवाने भगवान्त्री एक नाम-माला बनायी है—
'ॐ तत् रुत् श्रीनारायण त् पुरुषोत्तम गुरु त्।
सिद्ध बुद्ध त् रुकंद विनायक सविता पावक त्॥
बह्म मज़्द त् यह्व शक्ति त् ईशुपिता प्रभु त्।
सद्ध विष्णु त् रामकृष्ण त् रहीमताओ त्॥
वासुदेव गो विश्वरूप त् चिदानन्द हिरे त्।
अद्वितीय त् अकाल निर्भय आत्मिलिंग शिव त्॥

छत्तीस मनके हैं इस मालामें । विश्वके विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, पंथों और मतोंमें पुकारे जानेवाले प्रभुके विभिन्न नामोंके । घरमें बच्चेको हम बेटा, मुन्ना, बच्चा, बच्चा, बबुआ, लहा, लाला आदि अनेक नामोंसे नहीं पुकारते ! फिर भगवान्के अनेक देशोंमें, अनेक भाषाओंमें अनेक नाम हैं तो इसमें आश्चर्यकी बात ही क्या !

'रस्ते खदे खदे हैं मकसूद एक है'

बृक्ष एक है—शाखाएँ अनेक हैं। भगवान् एक हैं—उनके नाम और गुण अनेक हैं; पर 'जो जेहि भाव नीक तेहि सोई।'

(मानस १।४।५)

भगवान्की कृपा, उनकी करणा, उनकी दया, उनकी मेहर, उनकी तौफीक, उनकी नदिर, उनकी मेस ( Grace ), उनकी मर्सी ( Mercy ) अपार है, अनन्त है।

जिलाये तो वही | फिलाये-पिलाये तो वही | रखे तो वही | न रखे तो वही | इम सब उसीकी कृपाके आश्रित हैं |

और इसीलिये हम भिन्न-भिन्न शब्दोंमें एक ही पुकार कर रहे हैं—

मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अवाती॥ ( मानस १। २७। २)

(१)

### पारसी-धर्ममें भगवत्कृपा

#### [ मन्दा अहुरा हमपर अपनी कृपा बरसा ]

'मज़दा' 'अहुरा' या 'होरमज़द' है पारसी-धर्ममें परमे-श्वरका परम प्रिय नाम । लगभग ढाई हजार वर्ष पहलेकी बात है । प्रभु जरशुस्त्रको द्रोणपर्वतपर साधना करते समय ध्यानावस्थामें परमेश्वरका दर्शन हुआ । कहा जाता है कि सबसे पहले उनके मुखसे परमेश्वरके लिये यही सम्बोधन निकला— 'मज़दा अहुरा।'

वे बोल पड़े---

य वो मज़्दा अहुरा। पइरी जसाइ वोहू मनह्हा। मइच्यो दाबोइ अह्नो । अस्त्वतस्य द्यात् चा मनह्हो। आयसा अषात् हचा। याइश्र्रां तो दइदीत् ख्वाग्ने॥ (अवेस्ताः यस्नः हा २८ । २)

ें होरमब्द ! बहमन्के द्वारा, प्रेम या ज्ञानके द्वारा आप मेरे तनपर, मेरे मनपर अपनी कृपाकी, अपने आशीर्वादकी वर्षा करें, जिससे मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । आपके देवी न्यायका पालन कर सकुँ । जो लोग उसपर चलते हैं, उन्हें आप प्रकाशकी ओर ले जाते हैं। 'मनद' कहते हैं महान्को । 'अहुर' या 'होर' कहते हैं असुरको । अवेस्तामें असुरका अर्थ है—भगवान् या देवन सुर । 'होरमन्द'का अर्थ है—महान् देव ।

पारसी-धर्ममें ऐसी मान्यता है कि होरमइद सर्वोपरि हैं। सारी सृष्टि उन्हींकी रचना है। वे जीवन और प्रकाशके दाता हैं। वे एक हैं, अनन्त हैं, अनादि हैं, पूर्ण हैं, पवित्र हैं, शिव हैं, ऋत हैं, प्रकाश हैं। सबके स्वामी हैं। अर्थात सत्के प्रतीक हैं होरमइद।

#### होरमज़्द्के सात अङ्ग माने गये हैं-

- (१) परम प्रभु होरमज़्द ।
- (२) वहमन्—अच्छा मन, प्रेम या ज्ञान ।
- (३) अपविह्यत—पवित्रता, सत्य, ऋत ।
- ( ४ ) शहरवर-शक्ति, वल, सामर्थ्य ।
- ( ५ ) स्पँदारमत्—नम्रता, विश्वास ।
- (६) ख्वरदात्-पूर्णता।
- ( ) अमर्दात्—अमरता—अमृतत्व ।

सत् और असत्का विरोध अनन्तकालीन है। मानव-हृदय अखाड़ा है इन दोनों वृत्तियोंका। प्रतिक्षण दोनोंमें द्वन्द्व चलता रहता है। कभी एककी विजय होती है, कभी दूसरेकी।

पारसी-धर्ममें सत्के ग्रहण और असत्के त्यागपर बड़ा जोर दिया जाता है । स्पेंतामैन्यू है—इुद्ध आत्मा । इस अग्रामैन्यू, अहिरामन, द्रुज, दुर्जन, दएवा अर्थात् राक्षसका विरोध करना परम आवश्यक माना गया है।

कहा गया है कि मनुष्यका जन्म इसीलिये हुआ है कि वह सत्को प्रहण करे—

### 'हुमतनोंम् हुक्तनोंम् ह्रस्तनोंम्।'

हम पवित्र विचार करें । हम पवित्र वचन वोछें । हम पवित्र कर्म करें । हमारे विचार, हमारे वचन, हमारे कर्म-सभी पवित्र हों।

ऐसा जीवन वितानेसे ही पृथ्वीपर सत्का और प्रेमका राज्य स्थापित किया जा सकेगा ।

मानवके कर्तन्योंका विवेचन करते हुए पारसी-धर्ममें बार-बार इन्हीं वार्तोपर जोर दिया गया है कि मनुष्य सबसे प्रेंम करें, सबपर दया करें, इपा करें, दान दें, श्रम करें, स्वावलम्बी बने। वह मनुष्योंकी ही नहीं, अपितु पशु-पक्षियोंकी भी सेवा करें।

कहा गया है कि सत्के उपासक होरमज़्दकी ओर जाते हैं और असत्के उपासक अहिरामनकी ओर । सिंद्रचार सद्धचन और सत्कर्मसे ही भगवत्कृपाकी उपलब्धि होगी— वोह क्षश्रम् तोह मज़्दा अहुरा

अपएमा वीस्पाइ यवे। हुभ्रभ्रस्तू न ना वा नाह्री

वाः क्षएता उबोयो अङ्ह्रो हाताँम् हुदास्तमा ॥ (यस्तः हा ४१।२)

'हे होरमज़द! आप हमपर ऐसी क्रपा करें कि हम आपके कल्याणमय राज्यमें सदा निवास करें। हे परम दयाछ परमेश्वर! आप हमपर और प्रत्येक स्त्री-पुरुषपर अपनी कृपा बरसाइये। हम समपर आपका कल्याणदायी शासन चले।

मानवको बार-बार सावधान किया गया है कि वह असत्से अपने-आपको सदा बन्चाये। कहा है---

अत् चा यदा अएबाँम् । कएना जमइती अएनक्हाँम् ॥ अत् मज्दा तह्ब्योक्षश्रम् । वोह् मनङ्हा चोइवीदाइते ॥ अएइब्यो सस्ते अहुरा । योइ अपाइ ददॅन् ज़स्तयो दुर्जम् ॥ ( यस्न, हा ३० । ८ )

'जब पाप करनेवालोंको उसका बुरा फल भोगना पड़ेगा। तब हे होरमदर ! वे समझ पायेंगे कि क्या है आपकी शक्ति और क्या है आपकी सत्ता । उनपर अषा, आपका सत्य प्रकट होगा, जिससे वे द्वुजको, गलत रास्तेको छोड़का सही रास्तेपर आना सीखेंगे।

कू अपवा अहुरो । यॅ इक्क्यातॅंद्दश हॅमिथ्यात्, वस इतोद्दश्चा । तत् मज़्दा तवा क्षश्रॅम् । या ॲरॅज़ॅक्योइ दाही दिगओंचे वद्यो ॥ (यस्त, हा ५३।९)

हे महदा! अषाका देवता कहाँ है ? हे महदा! यह आपकी ही सत्ता है कि आप सदाचारी लेगोंको अधिक महत्त्व देते हैं। जो लोग हृदयके दीन हैं, नम्र हैं, विनीत हैं, उन्हें आप ऊपर उठाते हैं। पारसियोंका परम पवित्र मन्त्र है-- 'अहू वहर्यो ।'

हिंदुओंके गायत्रीमन्त्र-जैसा, मुसल्मानोंके कलमाकी तरह पवित्र मन्त्र है यह। इसमें भी भगवत्कृपा पानेका साधन बतलाया गया है। कहा है—

यथा अहू बद्दर्यो अथा रतुश् अषात् चीत् हचा । वर्ष्ट्रंश्चर् दङ्दा मनङ्होदयओथननाम् अङ्हरश् मङ्दाइ। क्षथ्रम्चा अहुराइ आइम् द्विगुच्यो ददत् वास्तारम्॥

( यस्न ० । १५

'राजा जिस प्रकार शक्तिशाळी होता है, उसी प्रकार अषा, ऋत और सत्यके भण्डार हैं होरमज़्द । परम शक्तिशाळी हैं वे । उन प्रभुके निमित्त जो निष्काम भावसे सत्कर्म करता है, दीन-दुःखियोंकी सेवा-सहायता करता है, उसपर वहमन्की, ईश्वरीय प्रेमकी वर्षा होगी। परम प्रभु होरमज़्द उसपर अवश्य ही ऋषा करेंगे।

( ? )

### यहूदी-धर्ममें भगवत्कुपा

#### [ डर मत, यहोवा तेरे साथ है ! ]

परमेश्वर एक हैं। उन्हींने जीव और जगत्की रचना की है। वे सर्वव्यापी हैं, प्रेममय हैं, करुणामय हैं। वे सूर्यकी माँति स्पष्ट और अन्धकारकी माँति रहस्यमय हैं। वे प्रसन्न होते हैं सत्कर्मसे, प्रेमसे, करुणासे, स्नेहिल व्यवहारसे। सन्चे, भले, उदार और चरित्रवान् लोगोंपर वे अपनी कृपा विलेरते हैं। उनका सर्वोत्तम नाम है—यहोवा, यह ( Yahweh )। यह है यहूदी-धर्मकी मान्यता।

\* \* \*

पुरानी बाइविल (Old Testament) है यहूदियोंका मूल धर्मग्रन्थ । उसके तीन भाग हैं-तोराः नवी और नविश्ते ( कुत्वीम ) । इसके अतिरिक्त 'तालमुद्र'में भी यहूदी-धर्मकी व्यवस्था-सम्यन्धी वार्ते हैं ।

इन सभी धर्मग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर भगवत्कृपाका उल्लेख है।

**4**F

यहोवा कहते हैं—'मुझसे प्रेम करना है, मेरा क्ष्पा-पात्र यनना है तो अपने भाइयोंसे—मनुष्यमात्रसे, प्राणिमात्रसे प्रेम कर । पूरे मनसे, वचनसे, कर्मने प्रेम कर । समसी सेवा कर । सदाचारका पालन कर।

श्रम कर । लालच न कर । न मुनाफा ले न व्याज । न किसीका शोषण कर और न किसीको सता ।

\* \* \*

हजरत मूसा जब सौ वर्षकी आयुर्मे प्राण-त्याग करने लगे तो बोले---

भें यहोवाके नामका प्रकाश करता हूँ । वे परमेश्वर महान् हैं, पूर्ण हैं, न्यायी हैं, सत्य हैं । वे ही हैं तुम्हारे पिता । उन्हींने तुम्हें बनाया है । वे न्याय करेंगे । दासोंपर दया करेंगे । उनका सानी कोई नहीं । वे ही मारते हैं, वे ही जिलाते हैं । वे अनन्त हैं । उन्हींकी पूजा करो । आमीन !

यहोबाको कुछ वातें नापसंद हैं । छः क्या सात वार्तो-से यहोबाको घृणा है——

ध्रुठ बोलनेवाली जीभ । निर्दोषका खून बहानेवाले हाथ । अनर्थ कल्पनाएँ करनेवाला मन । बुराईकी ओर दौड़नेवाले पैर । ध्रुठ बोलनेवाला गवाह और भाई-भाईके बीच फूट डालनेवाला मनुष्य । ( नीतिवचन ६ । १६—-१९ )

\* \*

कैसे कृपाछ हैं यहोवा !

घमंडसे चढ़ी हुई ऑखें।

कहा गया है उनके लिये कि आपकी आँखें ऐसी गुद्ध हैं कि आप बुराईको देख ही नहीं सकते।

( हवक्कूक १ । १२-१३ ) आप कहते हैं— भैं उसीकी ओर देखूँगा, जो दीन

आप कहत ह— म उसीकी और देखूँगा, जो दीन है, जिसके मनमें खेद रहता है और जो मेरा बचन सुनकर दहशत मानता है।

( यशायाह ६६ । १-३ )

\* \* \* \* \* परमेदवर हमपर छपा क्यों नहीं करते, हमसे दूर क्यों रहते हैं ? इसका विवेचन करते हुए यशायाह

( ५९ । १-१५ )में कहा गया है— (यहोबाके हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गये कि उद्धार न कर सकें । उनके कान ऐसे भारी नहीं

भ० कु० अं० ३४---

हो गये कि सुन न सकें । परंतु तुम्हारे अवर्धकें कामोंने ही तुम्हें तुम्हारे प्रभुसे दूर कर रखा है । तुम्हारे पापोंके कारण ही उनका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वे तुम्हारी बात ही नहीं सुनते ।

कारण यह है कि तुम्हारी अँगुलियाँ हरया और अधर्मके कार्मोसे अपवित्र हो गयी हैं। तुम्हारे मुखसे खुठी बातें निकलती हैं। तुम्हारी जीम गंदी बातें उगलती है।

कोई मनुष्य धर्मपूर्वक नाल्ठिश नहीं करता । कोई सचाईसे मुकदमा नहीं लड़ता । लोग झूठपर भरोसा रखते हैं और फाल्ठ्यू बातें वकते रहते हैं । उत्पात करते रहते हैं । अभर्थ करते रहते हैं । वे साँपिनके अंडे सेते हैं । मकड़ीके जाले बुनते हैं । वे जाले कपड़ेका काम नहीं देंगे ।

ऐसे लोग उपद्रवके काम करते हैं । बुराईकी ओर दौद्रते हैं । वे विनाशके रास्तेपर हैं । शान्तिका मार्ग वे नहीं जानते ।

हमारे पाप हमारे साथ हैं । हमने यहीवाका अपराघ किया है। हमने परमेश्वरके पीछे चलना छोड़ दिया है। हम अंधेर करने लगे। हम झूठी बार्ते करने लगे। इसके कारण न्याय हट गया, धर्म दूर खड़ा रहा और सचाई वाजार (संसार )से खो गयी।

8 8

मनुष्य गळत रास्ता छोड्कर जब सही रास्तेपर आयगा, तभी वह यहोवाका कृपापात्र वन सकेगा। तभी उसे सक्वे अर्थमें 'धर्मात्मा' कहा जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति कहता है—

प्यदि मैंने कंगालोंकी इच्छा पूरी न की हो ।
या मैंने विधवाके ऑस् न पोंछे हों,
या मैंने अपनी रोटीका टुकड़ा अकेले खाया हो
और उसमेंसे अनाथ न खाने पाये हों,
यदि मैंने किसीको नंगा मस्ते देखा हो,
या किसी दिस्को जिसके पास ओढ़नेको न था,
उसे अपनी मेड़ोंकी ऊनके कपड़े न दिये हों,
यदि मैंने फाटकमें अपने सहायक देखकर अनाथोंको
मारनेके लिये अपना हाथ उठाया हो,

तो मेरी बाँह बखीरेसे उखड़कर गिर पड़े औ मेरी मुजाकी हड्डी टूट जाय।

(अय्यूव ३१।१६-२२)

धर्मात्मा कौन है, इसकी विवेचना करते हुए कहा गया है—

'धर्मात्मा वह है, जो त्याय और धर्मके काम करे। धर्मात्मा वह है, जो परायी स्त्रीपर कुदृष्टि न डाले, जो किसीपर अंधेर न करे, ऋणीको उसका बंधक फेर दे, किसीको छूटे नहीं, अपित मूखेको रोटी और नंगेको कपड़ा दे, न तो व्याजपर रुपया दे और न रुपयेका मुनाफा ले। धर्मात्मा वह है, जो दुष्कर्मोंसे दूर रहता है। सचाई-से न्याय करता है। धर्मात्मा वह है, जो यहोवाके बताये सही रास्तेपर चलता है। सच्चा वह है, जो सञ्चे काम करता है। ( यहेजकेल १८। ५-९)

यहोवा कहते हैं--

'जो आदमी दूसरेकी खेती सींचता है, उसकी खेती सींची बायगी। जो यन्नपूर्वक दूसरोंका भला करता है, उसे प्रसकता दी जायगी। जो कंगालपर कृपा करता है, वह यहोवाकी उधार देता है। उसे इसका सुफल मिलेगा।

(नीतिवचन ११। २५-२७, १९। १७)

'यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिळा। यदि तेरा वैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिळा। यहोबा तुझे इसका फळ देगे।

( नीतिवचन ३ । २७-३२ )

यहोवा परम प्रेमसय हैं। परम दयाल और ऋपाल हैं। वे परम क्षमाशील हैं। (सालमुद मनन १३०।७)

यहोवाका आश्वासन है—'त् डर मत। साहस रख। किसीसे भयभीत न हो; क्योंकि तेरे साथ चलनेवाले तेरे परमेश्वर यहोवा हैं। व न तो कभी तुझे घोखा देगें और न कभी तैरा साथ छोड़ेंगे।'

(व्यवस्थाविवरण ३१।६)

वही वात---

रन बन च्याधि विपत्तिमें 'रहिमन' मरें न रोय । जो रच्छक जननी जटर सो हरि गये कि सोय ॥ (रहीमरलायली १९९

# ईसाई-धर्ममें भगवत्कृपा

#### िकरुणामय करुणा दो विखेर ]

'एली एली लमा सबक्तनी'-'Eli Eli lama Sabachthani!' ( हे ईश्वर! मेरे ईश्वर!! क्यों भुला दिया आपने मुझे ? )

ये हैं प्रभु ईसामसीहके अन्तिम शब्द, जो उन्होंने क्सपर लटकते हुए कहे।

भगवत्क्रपामें रत्तीभरकी भी कमी भक्तको सहन नहीं होती । उसका जी बुरी तरह कचोटने लगता है।

परमेश्वर तो ठहरे करुणावरुणालय । कृपाके सागर । मुक्त इस्तरे क्रपा बिखेरनेवाले !

तव भक्त क्यों विञ्चत रहे उनकी कृपासे ?

ईसाका जी भी कचोटने लगा—'ऐ मेरे मालिक ! क्यों छोड दिया आपने मुझे १

और इसके तत्काल बाद ईसा शरीर छोड़कर भगवान्को प्यारे हो गये।

ईसाई धर्मप्रनथ बाइबिल—( New Testament )-में पग-पगपर भगवत्कृपाका उल्लेख हैं । उसके लिये दो शब्द आते हैं-Grace ( ग्रेस ) और Mercy (मर्सी)।

कितने कृपाल हैं हमारे परमेश्वर-

'God who is rich in mercy for his great love where with he loved us.'—दयासागर परमेश्वर-ने अगाध प्रेमके कारण हमसे प्रेम किया। (इफिस. २ । ४ )

'For by grace are you saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God.'—श्रद्धाके द्वारा भगवत्क्वपासे ही तुम्हारा उद्धार हआ और यह तुम्हारी ओरसे नहीं हुआ, वरन् यह है-परमेश्वरकी देन । (इफिस.२।८)

'Grace, mercy and peace from God the Father.'- परम प्रभुने हमपर कृपा, करुणा और शान्ति विलेरी है।

Wor God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. - ईभरने हमें भयकी भावना न देवत

शक्ति-सामर्थ्य, प्रेम और दृढचित्तताकी भावना दी है। ( २ तिमोती १ । १२ )

'Your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.'-तुम्हारा पिता तुम्हारे माँगनेसे पहले ही जानता है कि तुम्हें किन-किनकी जरूरत है। (मत्ती ६। ८; ६। ९१, ३२)

'Ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you.'—माँगो तो तुम्हें मिलेगा। हुँड़ो तो पाओंगे । खटखटाओं तो तुम्हारे लिये ( द्वार ) खोला जायगा । (मत्ती ७।७,८)

कैसा अद्भुत आश्वासन ! केवल पुकारनेभरकी देर हे—

करणामय करुणा दो खोलो फाटक मत करो देर ॥ कबसे हॅ याँ खड़ा हुआ। कुछ सिकुड़ा-सा क्छ सदा हुआ ॥ आशाका एक सहारा ले । तेरे द्वारेपर अङ्ग हुआ ॥ पड़ता चरणोंमें वेर । खोलो फाटक मत करो देर ॥ करुणासय० ॥

संत पालहों या आगस्टीन—सभी ईसाई संत भगवत्कृपा-पर आश्रित रहते आये हैं। संत आगस्टीन अपने 'कन्फे-शंसभी लिखते हैं---

'And all my hope is nowhere but in Thy great mercy. Give what Thou enjoinest and enjoin what Thou wilt... Thou enjoinest us continency...for no man can be continent, unless God give it-----,

—मेरी सारी आशा आपकी महती कृपापर, आपकी करुणापर निर्भर है। जो आपकी मर्जी हो सो मुझे दीजिये। जैसी आपकी इच्छा । आप हमें पाविज्य देते हैं-कारण कोई भी मनुष्य तवतक पवित्र और संयमी नहीं हो सकता, जयतक उसपर भगवत्कृपा न हो।

आत्मग्रुद्धिका सर्वोत्तम साधन माना गया है -प्रार्थना और प्रार्थनामें याचना की जाती है - भगक्कपाकी । एत यासिल वहते हैं---

'When the day is finished let us give thanks for what has been given us during the day and for what we have done rightly and let us confess what we have left undone, every sin whether voluntary or involuntary, or perhaps, unknown to us, either in word, or deed or in the heart itself ... be seeching God's mercy for all in our prayers....'

—दिनकी समाप्तिपर हम परमेश्वरको उन सत्र बातोंके लिये धन्यवाद दें, जो उन्होंने हमें दिनभरमें दी हैं। हमने जो सही कार्य किये, उनके लिये भी हम प्रभुको धन्यवाद दें । उस समय हम यह भी स्वीकार करें कि हमसे अमुक-अमुक कार्य अधूरे छूट गये । हम मन-वचन-कर्मद्वारा जाने-अनजानेमें हुए सभी पापोंके लिये उनसे क्षमा माँगें और अपनी प्रार्थनाओंमें सच्चे हृदयसे भगवत्क्रपाकी याचना करें।

प्रार्थनाओंमें सर्वत्र भगवत्क्रपाकी याचना की जाती है-'His mercy now implore, And now show forth his praise, In shouts, or silent awe, adore His miracles of grace.

--चार्ल्स वेसले

-अब हम उनकी दयाकी हृदयसे याचना करें। उनकी हम प्रशंसा करें । चाहे जोरसे चाहे मौनसे, हम उनकी क्रपाके चमत्कारोंपर श्रद्धा अभिव्यक्त करें।

साधक अपनी प्रार्थनामें इसी तथ्यपर जीर देता है कि आपकी कपाका कोई पार नहीं है। प्रभी ! मेरे-जैसे महान पापीपर अपनी कपा और अनुग्रहकी वर्षा करें। आप परम कृपाछ हैं । अत्यन्त क्षमाशील हैं । फिर क्यों नहीं मुझे क्षमा करेंगे ? कहाँ हमारे पाप, कहाँ आपकी महती कृपा !

'Show pity Lord, O Lord, forgive, Let a repenting rebel live, Are not Thy mercies large and free? May not a sinner trust to Thee? My crimes are great, but don't surpass The power and glory of Thy grace, Great God, Thy nature hath no bound So, let Thy pardoning love be found,' --- इजात नाटस

वही भरतकी-सी याचना-कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई। क्षीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ (मानस २ । २९९ । ३)

पापियोंका एक ही दावा है-करोड़ों पापी तमने. े हमें भी तारो तो हम जानें ! (8)

#### तसब्बुफमें भगवत्कृपा

#### [ तीवा और तीफ़ीके इलाही ]

'ख़ुदाकी राहमें आपको कौन-सी बात सबसे मुस्किल लगी ?' सूफी फकीर वायजीद वस्तामीसे एक दफा यह सवाल किया दूसरे सूफी फकीर अबू मूसाने।

वोले- 'खुदाकी मददके विना खुदाकी तरफ दिलको ले' जाना मुझे सबसे मुश्किल मालूम हुआ । लेकिन जब खुदावी रहमत हुई तो मेरी किसी कोशिशके विना भी मेरा दिल खुदाकी तरफ रुजू हुआ और मुझे उधर खींचने लगा।

कैसा बढ़िया सवाल, कैसा बढ़िया जवाब |

सूफी संत सहल तस्तरी कहते हैं-

'सबसे पहले इंसानको तौबा ( पश्चाताप ) लाजिम है। जबतक खामोशी (मौन) इंब्लियार न की जाय, तौबा हासिल नहीं होती। बगैर खामोशी इख्तियार किये इंसान खिल्वत-नशीनी ( एकान्त )का छत्फ नहीं पाता । खिल्वत-नशीनीका छत्फ्र वगैर हलाल रोजी (ईमानदारीकी कमाई) के नहीं मिलता। हलाल रोजी अलाहका इक अदा किये विना मिलनी दुश्वार है और जबतक सभी अङ्गोपर निगाह न रखे, इकक इासिल नहीं होता ।

अर्थात ? मनुष्यको सबसे पहले तौवा करनी चाहिये। पर इस तौवाकी राह क्या है ? इसके लिये चाहिये खामोशी--मौन । विना मौनके एकान्तका आनन्द नहीं मिलेगा।

पर एकान्तका आनन्द भी तो तब मिलेगाः जब कमाई ईमानदारीकी होगी। हलाल रोजी होगी।

इलाल रोजी कव होगी ?

जय अल्लाहका इक अदा किया जायगा। अळाडका इककेंगे भद्रा होगा १

य अङ्गोपर निगाह रखनेसे, सर्वेन्द्रियसंयमसे अङ्गाहका रा होगा।

हनेका मतलब यह कि सर्वेन्द्रियसंयम, ईमानदारीकी एकान्त और मौनद्वारा तौबा—पश्चात्तापकी पात्रता ती है।

र यहाँपर एक रोक है, प्रतिवन्ध है। ।हल तस्तरी फरमाते हैं---

ये सब चीजें हासिल होती हैं--तौफ़ीके इलाहीसे !

न सब चीजोंको पानेके लिये चाहिये तौक्तीके इलाही, की तौक्रीक, प्रभुकी कृपा, भगवरकुपा ।

तिथी वात-—साधनाके मार्गपर आगे वढ़नेके लिये प्रसुकी । सबसे बड़ी जरूरत है ।

कुरान शरीफमें लिखा है—

' च लौ ला फद् लु (अ) ल्लाहि अलेकुम व रहमतुहू, फ़ा (य) मिनकु (म्) म्मिन अह्दिन् अबदन् ), व्व लाकिन्न (अ्) ल्लाह युज्की म (न्) उव(अ्) ल्लाहु समीउन अलीमुन ० (२४। २१)

—अगर तुमपर अल्लाहका फज़ल व करम न होता, उनकी । न होती तो तुममेंसे कोई भी तौबा करके पाक साफ ता । लेकिन अल्लाह ही पवित्र करते हैं जिसको चाहें । ह ही जिसको चाहें तौबाकी तौफ़ीक देकर पाक साफ कर हैं । अल्लाह सब कुल्ल सुनते हैं । सब कुल्ल जानते र्थात् वे सर्वश्रुत हैं, सर्वश्र हैं ।

\* \* \*

राविआसे पूछा किसीने—'गुनहगारकी तौबा कबूल होती के नहीं ११

बोली — जब वह तौबाकी ताकत देता है तो तौबा हुल भी करता है।

यह तौबा है क्या ?

तसब्बुफमें, सूफी साधनामें मारिफत—परम ज्ञान पानेके जो सात मुकाम वताये गये हैं, उनमें सबसे पहला ।म है—तौवा।

तौवा माने क्या १

तौवा माने पश्चात्ताप, अनुताप। तौवा माने क्षमायाचना।

तौबा माने लौटना, परावृत्त होना। कहाँ लौटना १ अह्डाहकी तरफ, प्रभुकी ओर।

तौवा माने पापोंसे, बुराईसे, गलत कामोंसे पीछे लौटना। तौबा माने भविष्यमें पाप न करनेका संकल्प करना।

तौबा माने अछाहकीः खुदाकीः ईश्वरकी अवज्ञाके कामोंसे बाज आनाः विरत होना ।

तौबा माने दुष्कर्मोंको छोड़ सत्कर्मोंकी ओर लौट पड़ना।

तौवा माने अपने किये हुए पापोंपर पछताना । अपनी गर्लतियोंपर दुःखी होना और उनके लिये अल्लाहसे, ईश्वरसे माफी माँगना, क्षमायाचना करना ।

\* \* \*

अबू बकर केतानीने तौवाकी व्याख्या करते हुए कहा है—

'तौबा' है तो एक ही शब्द, फिर भी उसमें छः भाव रहते हैं---

- १. पहले किये गये पापोंके लिये खेद,
- २. फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो, इसकी सावधानी,
- २ अल्लाहके लिये किये जानेवाले कामोंकी किमयाँ दूर करना,

४.दूसरोंके प्रति जो गलत व्यवहार हो गया हो, उसका बदला चुका देना,

- ५. शरीरका खून-मांस, जो गलत भोगोंसे बढ़ा हो, उसे सुखा देना और
- ६. जिस मनसे पापका मजा चखा है, उसे साधनाकी कड़वाहटका भी मजा चखाना।

रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि साधना है धानके पौषेको एक तरफ उखाड़ना और दूसरी तरफ रोपना।

तौवा भी तो यही है-असत्-कर्मोंको उखाड़ना, सत्-कर्मोंको रोपना।

जिस मनुष्यने तौबा कर ली, गलत रास्ता छोड़कर सही रास्तेपर चलनेका फैसला कर लिया, बुराई छोड़कर नेकी गएण करनेका अकीदा कर लिया, उसकी धन्यताका कहना ही क्या |

इन ( अ ) छाह कान तब्ब ( अ ) बंन र्रहीमन्। (४। १६

श्निस्संदेह, अलाह तौबा कबूल करनेवाले हैं, रहमतवाले हैं, दयाल हैं, कृपाल हैं ।

लेकिन एक बात है—'अछाहपर तौबाकी कबूलियत िष्फ उन लोगोंके लिये है, जो नादानीसे, हिमाकतसे कोई गुनाह कर बैठते हैं और फिर जल्दीसे तौबा कर लेते हैं। बस, ऐसे ही लोगोंको अछाह मुआफ करते हैं?—

इन म (अ् ल्) तौवत अल (य् अ्) छाहि लिछजीन य अमरदन (अ् ल्) स्मूअं विजहाल तिन सुम्म यत्व् मिन् क्रीविन् फंड (व) लाइक यत्बु (अ्) छाहु अलैहिम्। ; ; (कुरानशरीफ ४।१७)

'और तौबाकी कबूलियत उन लोगोंके लिये नहीं है, जो गुनाह करते रहते हैं, यहाँतक कि मौतके हाजिर होनेपर कहते हैं—मैंने अब तौबा कर ली !!—

व लैसित ( अल्) सोबतु लिल्लज्ञीन यअमल्डन ( अ्ल्) स्सिच्यिआति, हत्ता इजा हदर अहदहुमु ( अ् ) ल् मीतु क्राल इति तुवतु ( अ् ) ल् आन वला ( अ् अ् ) ल्क्षीन यमृत्तन व हुम कुपफारुन्०

(कुरानशरीफ ४।१८)

तौवाकी कब्लियत न तो ऐसे लोगोंके लिये है और न अश्रद्धावान् लोगोंके लिये है। तौवा उन लोगोंकी कब्लूल नहीं होती, जो गुनाहोंसे किनाराकशी नहीं करते—

रातको खूब सी पी, सुबहको तौबा कर छी, रिंदके रिंद रहे, हाथसे जन्नत न गयी!

सूफी संत अबुअली शफीकने ठीक कहा है—

'इन तीन बातोंसे इंसान मारा जाता है—

१-तौबाकी उम्मीदपर गुनाह करना, २-जिंदगीकी उम्मीदपर तौवा न करना और ३-रहमत (भगवत्कृपा)की उम्मीदपर तौवा न करना। कुरानशरीफमें कहा गया है—

व इन्नी ( ल् ) ग़फ्क्रारुन छिमन ताव व आमन व अमिल साल्हिन सुम्म ( अ् ) हतदाय०

(20162)

'बस्तुतः में ऐसे लोगोंके लिये क्षमाञ्चील हूँ जो तीवा कर लें, ईमान लायें और नेक अमल करें। फिर राहपर कायम भी रहें।

वही बात जो भगवान् श्रीकृष्णने कही है-

अपि चेत्सुदुराचा्रो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः॥

(गीता९।३०)

'यदिं कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त हुआ मुझे निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है।

प्रभु-चरणोंको पकड़ते ही तो पाप छूमन्तर, हो जाता है।

# # # 'तजिंकरत-अल-औलियाःमें उल्लेख है—-

उमरू नामक एक अधिकारी बीमार पड़ा | बीमारी असाध्य थी | हकीमने जवाब दे दिया | उसने सूफी संत सहल तस्तरीसे याचना की दुआके लिये | वे बोले—

ब्दुआ तो तब कबूल होती है। जब पहले इंसान तौवा करें।

उसने तौबा की और कैदियोंको रिहा कर दिया।

तब सहलने दुआ की—'या अलाह! जिस तरह तूने अपनी नाफरमानी (अवज्ञा)की जिल्लत इसे दिखायी, उसी तरह मेरी इसादतकी इजत दिखा दें।

कहते हैं कि दुआ पूरी भी न हो पायी थी कि वीमार एकदम चंगा होकर उठ वैटा !

क्ष के सन्चे हृदयसे, सन्चे दिल्ले तौवा करनेपर मनुष्य पाप-तापसे मुक्त होकर प्रभु-चरणोंकी ओर बढ़ता है। इसके लिये जी-तोड़ प्रयत्न तो आवश्यक है ही, पर प्रभुकृषा भी आवश्यक है। तभी तो गोस्वामी तुल्सीदासजीने कहा है—

होभ-सोह-सद-फाम-कोध रिपु फिरत रैनि दिन धेरें। तिनहिं किछे सन भयो कुपय-रत, फिरें निहारेहि थेरें। (यनवप० १८७।?) और---

फबहुँ देच ! जग धनमय रिपुमय कबहुँ नारिमय भासे । संस्रति-संनिपात दारुन दुख बिनु हरिकृपा न नासे ॥ (विनयपत्रिका ८१ । ४)

es es 8

पापोंसे छुटकारेका, चित्त-ग़ुद्धिका एक ही उपाय है— तौवा, सञ्चे दिलसे तौवा।

अल्लाहने वादा किया है कि सची तौना करो तो तुम्हारा रन्न, परवर्दगार तुम्हारे गुनाह बख्व देगा—

या अरयुह ( अ् ) छज़ीन आसन् तौब ( अ् ) इली ( अ् ) छाहि तौबतन ऋसूहन, असाइ रव्युकुम अनय्युकप्फिर अनकुम सिय्यातिकुम...

( कुरानशरीफ ६६। ८)

: # #

हम तौवा करें, सब्बे दिलसे तौवा करें तो हमपर अल्लाह-की कृपा, तौफ़ीके इलाही होगी ही । इसी भरोसेपर तो दास कवीरने प्रार्थना की थी—

> अवगुन भेरे वक्षसिये, अहो गरीब निदाज। जो हीं पूत कपूत हीं तक पिताको साज॥ (५)

#### इस्लाम-धर्मर्से भगवत्कृपा

[ अर-रहमानिर-रहीमिकी रहमत ]

'दरवाजा खोलिये!'

दस्तक देते ही भीतरसे आवाज आयी—'अगर ज़ेरवा (एक पक्तान) और हलवा हो तो दरवाजा खोलूँ!

प्बोलिये भी तो !

और दरव्यसल दरवाजेपर एक मजदूर खड़ा था, विसके सिरपर एक थालमें था लेखा और इलवा।

हदादका एक शागिर्द (चेला) भी उस मजदूरके पीछे-पीछे चल पड़ा । वह यह तमाशा देखकर हैरान रह गया ।

बुजुर्गसे राज़ पूछा तो उन्होंने बताया कि बात क्या थी। इसमें हैरानीकी तो कोई वात ही नहीं थी। अल्लाहकी, अर्-रहमानिर्-रहीमिकी रहमतका कोई पार तो है नहीं। जो मॉॅंगता है, उसे तो वह देता ही है। जो नहीं मॉंगता, उसपर भी वह अपनी रहमत बरसाता है। उसकी जरूरत पूरी करता है।

\* \*

राविआके घर दो सूफी संत पहुँचे मिलने और उपदेश लेने । भूखे भी थे। सोचा, राविआके यहाँ जो मिलेगा, वह तो पाक ही होगा, पवित्र ही होगा।

राविआके पास थीं केवल दो रोटियाँ। उसने वे दोनों रोटियाँ परोस दीं संतोंको।

उसने वे दोनी रोटियाँ परोस दी संतींकी । और तभी एक फकीरकी सदा (आवाज ) आयी—

'दे खुदाकी राहपर !'
राविआने परोसी हुई दोनों रोटियाँ उठाकर फकीरकी
दे दीं।

थोड़ी देर याद एक दासी तश्तरीमें खाना लायी। राविआने गिनीं तो अठारह रोटियाँ थीं। उन्हें लौटाते हुए बोली—'ये मेरे लिये नहीं हैं।

कुछ देर वाद वही दासी फिर खाना लायी। अवकी दफा राविआने रोटियाँ गिनीं तो वीस निकर्ली। उसने उन्हें लेकर संतोंको परोस दिया।

संत हैरान ।

खाना खाकर उन्होंने राविआसे पूछा—'यह क्या माजरा है ?

बोली—'आपलोग जब आये तो मैं जानती थी कि

आप भृते हैं और मेरी दो रोटियाँ आपके लिये कम पड़ेंगी। उधर कुरानशरीपमें खुदाने कहा है कि मैं एकके बदले दस देता हूँ। इसीलिये फकीरके माँगते ही मैंने दोनों रोटियाँ उठाकर उसे दे दीं; बादमें जब अटारह रोटियाँ आयीं तो मैंने लोटा दीं; क्योंकि वे वे-हिसाब थीं। दूसरी दफा जब बीस रोटियाँ आयीं तो मैंने लेकर आपको परोस दीं; क्योंकि वे वादेके मुताबिक थीं!

\* \* \* अल्लाहने कहा है---

मन् जो भ वि ( भ् ) ल् इसनति फ्रल्ड् अशरु भमसालिहा, व मन् जो भ वि ( भल् ) सस य्यि अतिफ़्ला युज्जो ( य ) इल्ला मिस्लहा व हुम् ला युज्लमून०

( कुरानशरीफ ६ । १६० )

'जो आदमी नेकी लेकर आये, उसके लिये उसका बदला दसगुना है और जो बदी लेकर आये, उसको उसके बराबर ही बदला दिया जायगा और उसपर जुल्म नहीं किया जायगा।'

कितनी दयाछता है प्रभुकी! वहीं वात जो भरतने कहीं थी—

जौं करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी॥
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥
(मानस ७।०।३)

\* \* \*

प्रभु टहरे कृपासागर, कृपानिधान— 'कृपालुकीलकोमलम् ।'

(मानस ३।३।छं०१)

उसीको अरबीमें कहते हैं— अर्-रह्मानि (अ्ल्) र्रहीमि!

अलाह रहमान भी हैं, रहीम भी ।
कुपाशील भी है, दयावान भी ।
परम कुपाल हैं, अतीव करणावान हैं—
बहुत ही मेहरवां है वह, बड़ा ही मेहरवां है वह!
सदा रहमतिफशां, रहमतिफशां, रहमतिफशां है वह!
( कैंफ भोपाली )

कुरानशरीफकी ग्रुचआत, उसका श्रीगणेश, उसके हर सूर:का श्रीगणेश इसी गुणके साथ होता है—

बिस्मि ( अ् ) छाहि ( अ्ळ् ) र् रह्मानि ( अ्ळ् ) र रहीमि०

'ग्रुरू करता हूँ अल्लाहके नामके साथ जो रहमान भी हैं। रहीम भी। जो बलशीश करनेवाले भी हैं। मेहरवान भी। (कुरानशरीफ ६। ५४)

और ये दयाछ ऐसे हैं । जिन्होंने दयाछताका, क्रमाका, क्रमाका ठेका हे रखा है। कहा गया है कुरान-श्रारीफर्में—

कतव रब्बुकुम अ्ला (य्) नक्रसिहि (अ्ल्) र् रहमत ।

'लिखी है रब्ब तुम्हारेने ऊपर जात अपनीके रहमत। अर्थात् तुम्हारे परवर्दगारने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे मुक्तर्रर कर लिया है।'

कहते हैं अल्लाह कुरानशरीफर्मे— व रहमति इ व सिअत कुछ शईयन। (७।१५६)

और मेरी रहमतने समा लिया है हर चीज़को । शेख अबुल अब्बास ऋस्साब फरमाते हैं—

'दिन और रातमें कोई घड़ी ऐसी नहीं, जिसमें बन्देपर अल्लाहकी मेहरकी बरसात न होती हो ।'

शेख सादीने भी कहा है-

भय ार्श वा रहमते खुदावन्द, दर रहमते व् कसेचे गोयद। हर चंद मुअस्सर अस्त वारा त दाना नाफगनी न रोयद॥

'प्रमुकी कृपापर, खुदावन्दकी रहमतपर तेरा भरोसा करना, उनका विश्वास और गर्व करना ठीक ही है। यह सही है कि उनकी रहमत, उनकी कृपा वर्षाकी तरह वरसती है। उसके लिये जुता हुआ खेत चाहिये। तूने अगर अपने खेतको जोता-वोथा नहीं तो उस वरसातसे भी क्या फायदा ? उसका अर्थ ही क्या है ?'

जरूरत है खेत जोतनेकी, उसमें प्रमु मेमका बीज वोनेकी।
फिर खुदावन्दकी रहमत बरसनेमें क्या देर है !

वे रहमान, वे रहीम तो रहम करेंगे ही ।

# ईश्वरका अस्तित्व और उसकी कृपा

( लेखक — वैद्य श्रीगुरुदत्तजी, एम्० एस्-सी०, वैद्यभास्कर, आयुर्वेद-वाचस्पति )

ईश्वरकी सत्तामें आस्था न रखनेवाले तथा वेदादि शास्त्रोंको स्वीकार न करनेवाले नास्तिकोंकी बृद्धि संसारमें पर्याप्त द्वुतगतिसे हो रही है।

अतः ऐसे व्यक्तियोंको सर्वप्रथम यह बताना और विश्वास कराना आवश्यक है कि—-

१-परमात्मा हैं।

२-वे वेदानुसार सृष्टिरचना एवं कर्मसिद्धान्तानुसार उसका पालन और संहार भी करते हैं।

३-उन्होंने यह सब अनुग्रहपूर्वक जीवात्माको अज्ञानसे मुक्त करनेके लिये किया है।

४-ऐसा करनेके लिये उन्होंने वेदका ज्ञानोपदेश मानवमात्रके लिये किया है।

५—संसारमें तीन प्रकारके दुःख मनुष्यको घेरे रहते हैं। ६—इन दुःखोंकी निवृत्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञानका अभिप्राय प्रकृति-पुरुषके सम्बन्धको समझना है। इसे शास्त्रमें 'विवेक' कहा गया है।

इतना उनके मनपर अङ्कित कर देनेके उपरान्त ही सामान्य मानवमात्रके लिये परमात्माकी कृपाका दिग्दर्शन कराया जा सकता है।

इन बातोंके स्पष्टीकरणके लिये मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने दर्शनशास्त्रका प्रवचन किया है। दर्शनशास्त्र तंर्क तथा युक्तिके सहारे यह बतलाते हैं कि शरीर, मन और इन्द्रियाँ प्रकृतिके रूपान्तर हैं। जीवात्मा ही सुख-दुःख, इच्छा-द्वेप आदिका मोक्ता बनता है। तत्त्वशान-द्वारा उसके अहंभावकी निवृत्ति होती है, अतः उसे विवेककी नितान्त आवश्यकता है।

अनेक दर्शनप्रवर्तक तर्कको विशेष महस्व नहीं देते। उनका कहना है कि जब एक तार्किक तर्कसे एक बात सिद्ध करता है तो दूसरा विरोधी तर्कके द्वारा उसका खण्डन कर देता है, परंतु एक तीसरे भृषिका कहना है—

युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्गूढवदपरोक्षादते । अचाक्षु-षाणामनुमानेन बोघो धूमादिभिश्वि वह्नेः॥

( सांख्यदर्शन १ । ५९-६० )

इन सूत्रोंका अभिप्राय है कि युक्तिसे भी अविवेकके उच्छेदमें वाधा नहीं होती। दिग्भ्रान्त व्यक्ति विना अपरोक्ष ( अर्थात् प्रत्यक्ष )की सहायताके भी ( मार्ग ) पा जाता है।

जब कोई व्यक्ति मार्ग भूल जाता है तो वह प्रत्यक्ष चिह्नोंसे दिशापा जाता है। उदाहरणार्थ पथिक श्रुव-ताराको देखकर दिशाका ज्ञान कर लेता है और गन्तव्य स्थानतक पहुँच जाता है।

यह भी कहा है कि जो दिखायी नहीं देता ( अप्रत्यक्ष है ), उसका अनुमानसे ज्ञान हो जाता है—जैसे धूमादिसे अग्निका। मनुष्य सांसारिक सुख-सुविधाओं का भोग करता हुआ भी परमात्माके अस्तित्वको नहीं मानता; क्योंकि सुख-सुविधाके पीछे उसे परमात्माका हाथ प्रत्यक्ष नहीं दीखता। भोगान्ध मनुष्य भला, परमात्माके विषयमें क्या जानेगा ? तत्त्वदर्शी ज्ञानीजन उसे दिव्य-दृष्टि प्रदान करते हैं।

विना किसी शिक्षकके मनुष्य सामान्य ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता । अतः आदि मानवीय सृष्टिके समय मानवको अवस्य किसीने ज्ञान दिया होगा । इस प्रकार आदि कालमें ज्ञान-प्रदाता परमात्मा हैं और उस ज्ञानको वेदका नाम दिया गया है; अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान है।

संसारमें सभी पदार्थ परस्पर समन्वयसे ही स्थिर हैं | ऐसा किसी नियन्ता ( प्रबन्धकर्ता )के बिना नहीं हो सकता | उस नियन्ताको परमात्मा कहा जाता है ।

संसारके जड पदार्थ गितशील प्रतीत होते हैं और यह गित ईक्षणाधीन है तथा चेतनसे ही सम्भव है । इसक निरीक्षक परमात्मा कहा जाता है।

ईक्षणके तीन लक्षण माने गये हैं—देश, काल औ अवस्था। जगत्-रचना कव हो, कहाँ हो और किस प्रका हो—इस प्रकार विचारपूर्वक कार्य कोई चेतन ही कर सकत है। वह चेतन सत्ता परमात्मा है।

यह देखा जाता है कि जड पदार्थमें स्वतः बुद्धिपूर्वः किया नहीं हो सकती । । प्रत्येक क्रियाके पीछे किसी चेतनव हाय समझमें आता है । इसीसे कहा गया है कि जड जगत्में— सूर्य, चन्द्र, तारागण आदिमें गति लानेवाला कोई एक महा शक्तिशाली है ।

शक्ति तो विद्युतादिमें भी है। यह जडको गति भी दे सकती है; परंतु कियामें बुद्धिपूर्वक दिशा, काल तथा अवस्था तो चेतन ही उत्पन्न कर सकता है।

चेतनके गुण हैं---

इच्छाह्रेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति॥ (न्यायदर्शन १।१।१०)

'इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दु:ख तथा ज्ञान (चेतना) ---ये आत्माके लिङ्ग ( लक्षण ) हैं।

ये युक्तियाँ न केवल आधारयुक्त (प्रतिष्ठित ) हैं, प्रत्युत अकाट्य भी हैं । मनुष्य जितना अधिक युक्तिपूर्वक विचार करता है, उतना ही अधिक तथ्यसे अवगत होता चला जाता है कि परमात्मा हैं, वे महान् शक्तिमान्, बुद्धिमान् और चेतन हैं, वे आदि-ज्ञानके दाता हैं तथा जगत्की रचना, पालन और सहार करनेवाले हैं।

एक बार यह विश्वास हो जानेपर कि परमात्मा हैं। वेद उनकी वाणी है, फिर उनकी कृपाका दर्शन स्वतः सहज होने लग जाता है।

नास्तिकोंका कहना है कि घड़ीके दोलककी मॉंति प्रकृति स्वतः ही रचना और संहार करती रहती है। दार्शनिक कहता है कि घड़ीका दोलक भी तो स्वतः नहीं हिलता, यदि इसके पीछे इसकी गतिको चालू रखनेवाली कोई शक्ति न हो। घड़ीमें चाभी लगानेवालेकी शक्ति ही दोलक और घड़ीको चलाती है। चाभी समाप्त हो जाय तो घड़ी और दोलक—दोनों रुक जाते हैं।

जड पदार्थोंमें स्वतः विचारपूर्वक गति आ नहीं सकती और न वे गतिमें आकर पुनः दिशा और गति बदल सकते हैं, जबतक कि परिवर्तन उत्पन्न करनेवाला कोई चेतन तन्व न हो।

अतः जड प्रकृतिद्वारा जगत्-रचना नहीं हो सकती और न इसका संचालन तथा संहार ही हो सकता है। इसलिये किसी चेतनके अस्तित्वको स्वीकार करना ही पड़ेगा। निःसंदेह वह चेतन परमात्मा है। वेदान्तदर्शनका उद्घोष है—

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ।प्रवृत्तेश्च ।पयोऽम्बुवच्चेत्त-त्रापि । व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ।

(वेदान्तदर्शन २ । २ । १—४ ) अर्थात् रचना (स्वतः) नहीं होती । प्रत्यक्ष तो यह होती देखी ही नहीं जाती; परंतु अनुमानसे भी यह होती है। ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता ।

जगत्की रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता। प्रकृतिका स्वभाव जड है और जड स्वतः कार्य नहीं करता। इसलिये प्रकृति जगत्की रचनाका कारण नहीं है।

दूध और जल—ये स्वतः बिना चेतनके गितमें नहीं आते। दूधसे अभिप्राय माँके स्तनमें दूधसे द्रिवित होनेवाले हैं। जलका नदीमें बहना इसी प्रकार स्वतः नहीं होता।

विना (किसी चेतनकी) अपेक्षाके (जड पदार्थ) उल्लेट धर्मको स्वीकार नहीं करते।

सांख्यदर्शनमें सृष्टि-रचनाकी पूर्ण प्रक्रियाको युक्तिसे एवं अनुमान-प्रमाणसे निर्दिष्ट किया गया है-—

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः । अबाधाददुष्टकारणजन्यस्वाच्च नावस्तुत्वम् । भावे तद्योगेन तिसिद्धिरभावे तदभावात् कुतस्तरां तिसिद्धिः । (सांख्यदर्शन १ । ७८---८०)

अर्थात् अवस्तुसे वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती। अभिप्राय यह है कि अभावसे भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता।

यह जगत् वस्तु (अस्तित्ववान् ) है । यह निदांव कारणें ( उपायों )से जाना जा सकता है ।

यह अस्तित्ववाला जगत् अभावसे कैसे हो सकता है ? इन कथनोंका अभिप्राय यह है कि हम अपनी इन्द्रियोंसे इस जगत्को प्रत्यक्ष देख सकते हैं । ऑस्लॉसे, त्वचासे, नाक और कानसे यह देखा, छुआ, स्वा और सुना जाकर अनुभव किया जाता है । यदि संसार प्रतीत होता है तो इसका मूल भी होना चाहिये । कारण यह है कि अवस्तुरें वस्त्वकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

यह सिद्ध है कि जगत्के कर्ता परमात्मा हैं और जगत्का भोग जीवात्मा करता है । जव जीवात्माको विवेक होता है कि संसार और शरीरसे उसका सम्बन्ध नहीं है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

ईश्वरकृत जगत्-रचनाद्वारा जीवात्माको विवेक प्राप्त कर मोक्षमार्गपर अग्रसर होनेका अवसर मिलता है । इस अवसरकी इस रूपसे अनुभूति ही भगवत्कृपा है ।

## भगवत्कृपा और विश्वास

( ख० पं० श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल )

भगवान्का सभी लोग विश्वास कर लें, या करेंगे, यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। निवक्तासे यमराजने कहा था—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयसणुरेष धर्मः । (कठोपनिषद् १।१।२१)

'पूर्वमें देवताओंको भी आत्मा ( ईश्वर )के अस्तित्वमें संदेह हो गया था। कारण, यह विषय 'न सुविज्ञेयम्' है—सहज ही जाननेमें नहीं आता; क्योंकि जगत्को धारण करनेवाला यह आत्मा 'अणुः' होनेके कारण अत्यन्त सक्ष्म चिन्तनसे भी अगम्य है।

इसीसे कहा जाता है कि सब लोग भगवान्के अस्तित्वमें विश्वास नहीं करते, बहुतोंको तो उनका पता ही नहीं चलता । भगवान्में विश्वास करनेके लिये कोई सहज, सरल मार्ग भी समझमें नहीं आता। हमलोगोंका जो उनपर यिकंचित् विश्वास है, वह केवल उनकी दयासे ही है।

पुत्र अपनी मातापर सहज विश्वास करता है, वह किसीसे कुछ सुनकर या युक्तियोंका संग्रह करके ऐसा करता हो, यह बात नहीं है । जननीका अनिर्वचनीय स्नेह शिशुके हृद्यको न जाने क्या समझा देता है, जिसको वह बतला नहीं सकता; परंतु अपने प्राणोंके अंदर वह किसी अव्यक्त आकर्षणका अनुभव करता है । उसीकी प्रेरणासे वह माताको 'माँ, माँ, कहकर पुकारता है और असीम विश्वासके साथ उछलकर माँकी गोदमें जा बैठता है । इसी प्रकार युक्तियोंके सहारे कोई भगवान्पर न तो विश्वास कर सकता है और न प्रेम ही ।

भगवान्की विश्वविमोहिनी कृषा-शक्तिल्पा बाँसुरी भक्तके प्राणोमें न माल्म कीन-सा संगीत उड़ेल देती है, जिससे वह सदाके लिये उनकी चरण-जका मिखारी बन जाता है, फिर उसको किसी भी युक्तिद्वारा उस मार्गसे हटाया नहीं जा सकता; प्रभुके आकर्षणमें ऐसा ही अपार यह है। यदि यह कहा जाय कि भगवान् तो सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी और सबके आत्मा है, फिर व जुन-जुनकर केवल अपने भक्ती हो हुया-याँसुरीका मधुर स्वर क्यों सुनाते हैं!

दूसरे उसे क्यों नहीं सुन पाते ? भक्तको ही मोक्षकी होती हैं। अभक्तको नहीं; इससे क्या भगवान्में वैपम् नहीं आता है ? इसके उत्तरमें भगवान् गीतामें कहते हैं---

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया मित्र ते तेषु चाष्प्रहम्। (९।

भीं सब भ्तोंमें समान हूँ, मेरा कोई श नहीं है; किंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं, वे रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ।

यह तो उन भक्तजनोंकी प्रियता है, जो र भगवान्से 'मिय ते तेषु चाप्यहम्' कहला लेती है भगवान्में विषमताका आरोप करना उचित नहीं।

जैसे अग्निके समीप रहनेवाले पुरुषका अन्धका जाड़ा अग्निकी खाभाविक शक्तिसे ही दूर हो जा उसी प्रकार पापी-पुण्यात्मा जो कोई भी भगवान्को है, वही उनकी महिमाको जानकर शान्ति प्रा लेता है।

पुत्र जैसे जननीपर सहज ही विश्वास करता है जैसे अपने प्रियतम पतिसे स्वाभाविक प्रेम करती है कहीं अधिक भक्त कृपाम्बापर प्रेम और करता है।

जो निराकार, निर्विकार और न मालूम क्या-क्या हैं खोजते-खोजते बुद्धि थक जाती है, युग-युगान्तरोंसे लोगोंके मनोंमें उनका कितना अनुसंधान किया गः कोई उनकी थाह न पा सका—ऐसी वह अचिन भी मिल सकती है, उस तत्त्वका भी पता लग हैं। किंतु कहाँ !—

'हरिके कोमल पद-कमल हरि-जन हियमें पेखि

भक्तको देखकर ही अभक्त एवं अज्ञानीका । विश्वास होता है, उसे कुछ प्रत्यक्ष अनुभव-लगता है, मानो कोई अचिन्त्य क्खु उसकी दृष्टिं आ जाती है । भगवत्प्रेममें मतवाले श्रीनित्यानन्द प्रभुको देखकर जन्मके पाप-कल्लित चित्तवाले महापातकी जगाईकी पापन्नित्त शान्त हो गयी । सदाके अभ्यस्त विषयोंसे वह मानो सर्वथा दूर हट गया । फिर उसने जब प्रेमावतार श्रीचैतन्यचन्द्रके प्रेमपूरित नेत्रोंकी ओर देखा, जब श्रीचैतन्यचेत्वके शरीरसे स्पर्श होकर आयी हुई वायुके सकोरे जगाई-मधाईके शरीरमें लगे, तब तुरंत ही एक वैद्युतिक किया-सी हो गयी, दोनों भाई अनास्वादित अपूर्व भगवत्येममें सर्वथा निमम्न हो गये । उनकी कुप्रवृत्ति सदाके लिये शान्त हो गयी। जो भूलकर भी कभी भगवान्का स्मरण नहीं करते थे, वे ही भगवान्की प्राप्तिके लिये आकुल हो उठे। भगवन्द्रक्तोंके सङ्गकी यही तो महिमा है—

सन्संगमो यहिं तदैव सद्गतौ
परावरेशे त्विय जायते मितः॥
(शीमझा०१०।५१।५४)

'जिस क्षण सत्सङ्ग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र स्वामी भगवान्में जीवकी बुद्धि हदतासे लग जाती है।

भक्त भी अपने बलपर भगवान्को नहीं पकड़ सकता, इस बलको त्यागनेके लिये तो भगवान्ने आज्ञा दी है। भगवान् स्वयं भक्तके समीप आकर उसकी मुजाओं में बँध जाते हैं। भगवान्की शरण प्रहण करने और उनको भजनेकी यही महिमा है। जो भगवान्में विश्वास नहीं करता, वह उनके भजनमें भी कैसे लग सकता है १ भजन विना केवल बुद्धिवादसे कोई भी भगवत्कृपाकी अपार महिमाका पता नहीं पा सकता। भगवत्कृपाका महत्त्व समझे विना, भगवान्के चरणों अपनेको सब प्रकारसे समर्पित किये विना, मनुष्य-जन्म ही विफल हो जाता है—

#### हुह चेद्वेदीद्थ सन्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महत्ती विनष्टिः। (केनोप०२।५)

इसी जन्ममें यदि उन सत्यखरूप परमात्माका पता लगा सके अथवा उनको जाना जा सके तभी जीवनकी सफलता होती है। इस जन्ममें यदि उन्हें न जाना जा सका तो महान् अनिष्ट हो गया—महाविनाश हो गया।
नयोंकि जिस आनन्दकी खोजमें समस्त जीव-समुदाय
व्याकुल हो रहा है, जिस आनन्दकी प्राप्तिके लिये लोग
सैंकड़ों-हजारों अनर्थ करनेमें आनाकानी नहीं करते,
तथापि किसी प्रकार भी उस परमानन्दस्वरूपका संघान
नहीं कर पाते । यदि मनुष्यको किसी उपायसे उसका
पता लग जाय, यदि वह उस परमानन्दके अन्तहीन, अनादि
निर्झरके निकट पहुँच जाय तो फिर उसके आनन्दकी क्या
सीमा ! वह जन्म-मरण, शोक-रोग, शीत-उष्ण और
अभावके नित्य-निरन्तरके संतापोंसे, समस्त दु:खोंसे सदाके
लिये मुक्त हो जाता है । श्रति कहती है—

भूतेषु भृतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाञ्जोकादमृता भवन्ति॥ (केनोप०२।५)

'फिर वे परम भक्त धीर ज्ञानीजन सब भूतोंमें उन परमात्माकी उपलब्धि कर सकते हैं। इस प्रकार अनुभव करनेवाले धीर पुरुष ही इस लोकसे गमन करके अमृतत्वको प्राप्त करते हैं।

भक्त जैसे भगवान्के लिये पागल हो जाते हैं, भगवान् भी उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक भक्तवत्सल्तासे नहीं चूकते । माता यशोदा बड़ी चेष्टा करके भी जब अपने गोपाल श्रीकृष्णको न पकड़ सकीं, तब जननीको परिश्रमसे श्रान्त और क्लान्त देखकर श्यामसुन्दर स्वयं ही आकर उनकी डोरीमें बँघ गये। घन्य प्रसु!—

जिन वाँधे सुर-असुर, नाग-नर प्रवल करमकी ढोरी। सोइ अविच्छिल बह्म जसुमति हठि बाँध्यो सकत न छोरी॥ (विनयप०९८।२)

कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिनके चरण-कमलोंमें धूलि-कणके सहज्ञ नाचते रहते हैं, वे यदि अपनी इच्छासे न पकड़ायें तो उन्हें कौन पकड़ सकता है ? कातर भक्तके समीप भगवान् स्वयं ही आकर अपनेको पकड़ा देते हैं। भक्ति-प्रिय माधवको भगवत्कृपोपलब्ध भक्ति और विश्वासके बल्ले ही पकड़ा जा सकता है।

# भगवत्कृपा और प्रपत्ति

( हेखक---खामी श्रीकृपाल्वानन्दजी उदासीन )

भगवत्कृपाके बिना प्रपत्ति सम्भव ही नहीं है । भगवती श्रुति भी यही कहती है—'यह आत्मा विविध व्याख्यानोंद्रारा, बुद्धिद्रारा अथवा अत्यधिक शास्त्रश्रवणद्वारा प्राप्त नहीं होता, वह कृपापूर्वक जिसका वरण करता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है, वह उसीके सम्मुख अपना स्वरूप प्रकट करता है'—

नायमातमा प्रवचनेन रूभ्यो न मेघया न बहुंना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन रूभ्य-स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्॥ (कठोप०१।२।२३)

प्रपत्तिके दो प्रकार हैं--प्रथम 'भगवत्कृत जीव-खीकार' अथवा 'अनुग्रह' और द्वितीय 'जीवकृत भगवत्खीकार' अथवा 'परिग्रह' ।

साध्य-भक्ति अथवा प्रपत्ति समाजधर्म नहीं, व्यक्तिधर्म है, महापुरुषोंका धर्म है । इसमें सर्वधर्मोंका स्वाभाविक परित्याग और प्रेम-धर्मकी स्वाभाविक स्वीकृति (ग्रहण) अभिव्यक्त है । देविषे नारद, महिष व्यास, सनकादि कुमार, शुकदेव मुनि, महिष किपल, श्रीहनुमान्जी आदि आचार्य प्रपत्ति-पथके प्रवासी हैं ।

'अनिमित्ता भगवद्भक्ति सिद्धिसे भी श्रेष्ठ है'— अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी। (श्रीमझा०३।२५।३३)

यह यथार्थ ही है कि निमित्ता भगवद्गक्ति सकाम होती है, उसमें सकामता ही प्रधान है। निष्काम भक्तोंके लिये तो भगवान जीवन सर्वस्व होते हैं। वे उन्हींको परम सिद्धि मानते हैं। जिस सिद्धिसे वित्तको शान्ति, आनन्द और शाश्वत सुराकी अनुभृति न हो, उसकी प्राप्ति अशान्ति, शोक और दुःखकी जद है।

अयोग्य-से-अयोग्य व्यक्ति भी भगवत्प्रपत्तिका अधिकारी होता है । वह तो केवल शरणागत होकर निश्चिन्त हो जाता है । उसके पाप, ताप, दोपादिको दूर करनेमें भगनान्की कृपाशक्ति कार्य करती है।श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

पितृणां देविषेगूतासनृणां न फिक्तो नायसृणी च राजन्। सर्वासमना शरणं सुकुन्दं परिहत्य कर्तम्॥ **प्रियस्य** भजतः स्वपादमूलं त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । फयंचिद विकर्स यचोत्पतितं धुनोति सर्वं हृदि संनिविष्टः॥ (श्रीमझा० ११ । ५ । ४१-४२ )

हि राजन् ! जो समस्त कर्माश्रयका उन्मूलन कर सम्पूर्ण रूपसे शरणागतवरसल भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें जाता है, वह देव, ऋषि, भूतगण, ऋडुम्बीजन अथवा पितृगण—किसीका भी दास या ऋणी नहीं रहता ! अनन्यभावसे अपने चरणकमलोंका ही भजन करनेवाले अपने अनुरक्त भक्तसे यदि अकस्मात् कोई निपिद्ध कर्म भी हो जाता है तो उसके हृदयमें विराजमान परमपुरुष भगवान् श्रीहरि उसका मार्जन कर देते हैं।

प्रपत्तिके बाद पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि वह सद्योमुक्ति दिला देती है। साधन-भक्तिसे परमात्म-साक्षात्कार होता है, तदनन्तर साध्य-भक्तिका आविर्माव होता है। यह परम प्रेम ही भक्तको प्रपत्तिकी ओर ले जाता है। प्रेमधर्म ही सनातन भागवत धर्म है। समर्पण और सेवा उसके अक्क हैं।

भक्त परम प्रेम है, भगवान् परम प्रेम हैं और उपासना भी परम प्रेम है। प्रेमसे ही प्रेम मिलता है। प्रेम ही योग है। यही अद्देतमें द्वेत और देतमें अद्देतका रहस्य है।

रुचि एवं स्वभाव-भेदके कारण ही योग-भेदकी उत्पत्ति हुई है। तर्कपिय साधक ब्रह्म-प्रपत्तिके उपायको 'ज्ञानयोग' कहता है। भगवान् ही ब्रह्म हैं। उनकी प्राप्तिमें भी परम प्रेमकी अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कर्मपिय साधक परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिथे निष्काम-भावसे कर्म करता है। यह 'तत्त्व-प्राप्ति' कर्मयोग कहलाती है। भगवन्द्रक्त भगवत्प्राप्तिके उपायको 'अहेतुकी भक्ति' अथवा 'भक्तियोग' कहता है। यह भावयोग 'भगवत्प्रपत्ति' है। इन समस्त प्रपत्तियोंका प्रादुर्भाव प्रभुन्त्रासे ही होता है।

प्रेम ही परमेश्वर है। वही परव्रहा, परम तत्व, परम सत्य और परम शान है। जैसे जलचरेंके लिये जलमार्ग, भूचरेंके लिये भूमार्ग और खेचरेंके लिये व्योममार्ग अधिक उपयुक्त होता है, वैसे ही शानियोंके लिये शानमार्ग, योगियोंके लिये योगमार्ग और भक्तोंके लिये भक्तिमार्ग अधिक उपयुक्त होता है।

'हे प्रभो ! मैं शरणापन्न हूँ?—यह कहकर शब्दमान्नसे प्रार्थना करना एक बात है और भावसे शरणागितको स्वीकार करना दूसरी बात है ।

तर्कद्वारा प्रपत्तिका प्रबोध शक्य नहीं है, वह तो अनुभूतिका विषय है। प्रपन्न प्रत्येक परिश्वितिको प्रभुकी प्रसादी ही समझता है, अतः न तो अनुकूल परिश्विति प्राप्त होनेपर उसके मनमें हर्ष होता है और न प्रतिकृल परिश्विति प्राप्त होनेपर शोक। संकट विकराल रूप धारण करके चारों ओरसे आक्रमण करनेके लिये उद्यत हो तो भी भगवद्भक्त अपने संरक्षणके विषयमें निश्चित्त रहता है। उसके मनमें किंचित् भी भय नहीं होता। उसकी शरणागतवत्सल श्रीभगवान् श्रीचरणोंमें अविचल श्रद्धा होती है। उसके मनमें सुदृढ़ धारणा होती है कि प्रियतम प्रभु मेरी रक्षा करेंगे ही और भगवान् मेरे सदैव संरक्षक हैं ही।

श्रीमन्द्रगवद्गीतामें श्रीभगवान्ने प्रपत्तिकी भूमिकाको लक्ष्यमें रखकर ही कहा है—'थोगी जिस परम लाभको प्राप्त करके उससे अधिक अन्य कुछ लाभ नहीं मानता

और उसमें मुस्थित होकर भयंकर दुःखसे भी विचल्लि नहीं होता?—

यं छटध्या चागरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ (गीता ६ । २२)

यह है सर्वभावते प्रमुक्ती शरणमें जाना । सर्वभावते आत्मसमर्पणद्वारा ही शरणागित सम्प्राप्त हो सकती है । प्रपत्तिका साधक कर्मको कर्म नहीं, 'भगवत्सेवां' मानता है । वह निरन्तर कर्तव्य-कर्म करता रहता है, तथापि अपनेको कर्ता नहीं मानता । वह मानता है कि मैंने तो तन-मन-प्राण और जीवन-सर्वस्व भगवानको ही समर्पित कर दिया है । अव वे जो कराते हैं, वही मैं करता हूँ । उसका मन परम प्रेमसे परिपूर्ण रहता है, जिससे उसमें अन्यके प्रवेशके लिये कोई स्थान नहीं रहता । दैन्य तो मानो उसका स्वभाव ही होता है।

शरणागित गोपनीयसे भी अति गोपनीय विषय है, इस सत्यको कोई अनुभवी महापुरुष ही जानता है । प्रभुने अर्जुनके माध्यमसे जीवात्माका आह्वान किया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वजा। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (गीता १८ । ६६)

(प्रिय अर्जुन!)सब धर्मों अर्थात् समस्त कर्मोंके आश्रय-का परित्याग करके केवल एक ( हृदयस्य ) मुझ परमेश्वरकी शरणमें ही आ जाओ । मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापेंसि मुक्त कर दूँगा, तुम शोक मत करो ।

四年人本人的人在全年人的人



# प्रपन्नकी पुकार

देव दया-सिंधु, 'सेनापति' दीन-बंधु सुनौ,

आपने बिरद तुम्हें कैसे विसरत हैं।

तुम ही हमारे धन, तौसौं बाँध्यो पेम-पन,
और सौं न माने मन, तोही सुमिरत हैं॥

तोही सौं बसाइ, और स्दूझैं न सहाइ, हम

यातें अकुलाइ, पाइ तेरेई परत हैं।

मानों के न मानों, करी सोई जोई जिय जानों,

हम तौ पुकार एक तोही सौं करत हैं॥

—महाकवि सेनापति (कवित्तरत्नाकर ५।५)

## भगवत्कृपा और भगवद्भक्ति

( लेखक--परमहंस श्रीसीयरामजी 'कृपाभिलापी' )

ब्रह्मस्वरूप, विभु, व्यापक, सिचदानन्दघन, सर्वान्तर्यामी, सर्वसमर्थ परमात्माने सम्पूर्ण जीवोंको अपनी ओर आकर्षित करने तथा मोह-मायाके दुःखदायी दुर्धप प्रभाव—जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःख, दोष, द्वन्द्व एवं त्रितापोंसे मुक्ति दिलानेके लिये इस अनिन्तनीया, अज्ञानान्धकारनाशिनी, भय-वन्धनियोचनी, मुखकारिणी, अहेतुकी कृपा-महाशक्तिको नियुक्त कर रखा है । कृपाल परमात्माने इस मायिक संसार-सागर और मायातीत प्रेमानन्दधन चित्स्वरूप सिन्धुके बीच अत्यन्त सुन्दर, सुखद और सुगम कृपा-शक्तिमय सेतुका निर्मीण कर दिया है।

असंख्य जीवोंकी सृष्टिके बीच मनुष्य भी एक देहेन्द्रियविशिष्ट जीव है, जिसे अन्यान्य प्राणियोंके समान सुख-दु:ख, भूख-प्यास, राग-द्वेष, भय-विषाद, शीत-उष्ण एवं अपने-परायेकी अनुभूति होती है । वह अन्य जीवोंके समान जन्म, न्याधि, जरा और मृत्युके प्राकृतिक पाशमें आबद्ध है। परंतु कृपानिधान प्रभुद्वारा प्रदत्त वृत्ति और बुद्धिवैशिष्ट्यसे युक्त मनुष्यको भगवान्के खरूप-भूत ज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य, माधुर्य, अमृत और आनन्दके अनुभवका अधिकार और उत्तरदायित्व सुलभ है । इस प्रकार परभातमा सहज-सुलभरूपसे मनुष्यके सम्मुख कृपारूपमें विद्यमान हैं । वैसे तो भगवत्कृपा चर-अचर समस्त प्राणियोंपर समभावरे परिपूर्ण हैं। फिर भी मानवपर उनकी इस विशिष्ट कुपाको नकारा नहीं जा सकता।

सभी रूपोंमें स्वयं भगवान् ही हैं—आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, सागर, चराचर सब-के-सब भगवान्के शरीर हैं ! उन्हींकी अनन्त शक्ति, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त गुण और अनन्त कृपा सबमें परिपूर्ण हैं।

ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, जिसपर भगवान्की कृपा नहीं है। समस्त सृष्टि कृपा-सूत्रमें पिरोयी हुई है। प्राणी इसी कृपाके माध्यमसे एक-दूसरेसे सम्बद्ध हैं।

जीवके मनमें विषय-भोग-सुखकी इच्छाएँ होती हैं, इन इच्छाओंका परिणाम ही सुख-दुःखरूप है। भगवान्

जीवके भले-बुरे कर्मोपर तुष्ट-रुष्ट नहीं होते एवं न मुग्न-दुःख ही देते हैं । ईश्वर कृपा-सिन्धु, समदर्शी, दीन-बन्धु, गरीब-निवाज, पतित-पावन, करुणाकर, द्यानिभि, भक्तवत्सल एवं शरणागत-हितकारी हैं।

भगवान्की घोषणा है--

समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेप्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्स्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥ (गीता ९।२९)

ध्यद्यपि मैं सन भ्तोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है, न प्रिय; परंतु जो भक्त मुझे प्रेम-से भजते हैं, वे मुझमें और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।

भगवान् जीवोंके इष्ट और भावको देखते हैं। जीवात्मा-की प्रपत्ति, शरणागित और स्वरूपकी प्राप्ति-हेतु मुमुसुता— प्रेमोत्कण्ठापर ही भगवान्का ध्यान रहता है। वस्तुतः भगवान् कहीं अलग नहीं हैं। वे स्वयं जीवके स्वरूपभूत ही हैं। जीव उनके उत्सङ्ग (गोद), प्रेम, वात्सस्य और कुपासे कभी विश्वत नहीं है।

भगवान् अकारण कृपाछः, परम सुद्धदः, परम दाता और परमेश्वर हैं । उनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ सव जीवोंके हितमें ही होती रहती हैं । उनकी कृपाकी अजस वर्षा समस्त जीवोंपर होती रहती है ।

अनादि कालसे कर्म, गुण, खभाव और मोह-मायासे प्रेरित जीवात्मा अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिजल्पमें चौरासी लक्ष योनियोंमें भटकता रहता है। उसे अनन्त काल्प्तक निरन्तर भटकते देखकर भगवान्को दया आ जाती है और वे अहैतुकी कृपा करके उसे देवदुर्लभ शरीर प्रदान करते हैं।

भगवत्कृपाके दो भेद हैं —छोह-कृपा और कोह-कृपा। छोह-कृपाका प्रथमतः स्वरूप प्रस्तुत है —

गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥ (मानस ३। ४२। ३)

भगवान् कहते हैं कि 'जैसे माता वालककी रक्षा करती है, वैसे ही मैं अपने शरणागत भक्तोंकी रक्षा करता हूँ। जब छोटा बचा गायके वछड़े, साँप और अग्निको एकड़ने दौड़ता है, तब माता शीष्रतापूर्वक वहाँ पहुँचकर वालकको अपनी गोदमें उठा हेती है। इसी प्रकार में भी भक्तको काम, कोध, होभ, मोह, मद और मत्सरजनित दुःख-दोपोंसे बचा हेता हूँ। मैं अपने भक्तके सम्मुख अपना सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हुए अनेक प्रकारसे उसका प्रतिपालन करता हूँ। यह मेरी छोह-कृपा है।

कोह-कृपाका स्वरूप भी देखिये---

भगवान् कहते हैं कि मेरे द्वारा दिये गये ऐश्वर्यको पाकर यदि भक्तके मनमें अभिमानरूप विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे निकालनेके लिये में कोह-कृपाका प्रयोग करता हूँ। जैसे छोटे वञ्चेके शरीरमें कोई वर्ण हो जाता है और माता जब बाह्य उपचारोद्वारा उसका नष्ट होना असम्भव समझती है, तब शब्य-चिकित्सकके पास जाकर उसका आपरेशन करवानेके लिये वह कठोरहृदय बन जाती है—

जिमि सिसु तन बन होइ गोसाईं। मातु चिराव फठिन की नाईं॥ (मानस ७। ७३। ४)

जदिष प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर॥ (मानस ७। ७४ क)

'यद्यपि पीड़ासे व्याकुल होकर वालक करण-चीत्कार करता है, परंतु उसकी दयाशीला माँ व्याधि दूर करानेके उद्देश्यसे वालककी पीड़ाकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती।'

भगवान्ने अपने अनुग्रहके रूपपर प्रकाश डालते हुए अन्यत्र भी कहा है—

यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः । ततोऽधनं त्यजन्दयस्य स्वजना दुःसदुःखितम् ॥ स यदा वितथोद्योगो निर्विष्णः स्याद् धनेहया । मरपरेः कृतमैत्रस्य फरिष्ये मदनुप्रहम् ॥ (श्रीमङ्गा०१०।८८।८-९)

भी जिसपर कृपा करता हूँ, उसका सारा धन घीरे-धीरे मग हर लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके प्रस सम्बन्धी भी उसके दु:खाकुल चित्तकी परवाह न करते हुए उसे त्याग देते हैं; फिर वह धनके लिये उद्योग करने लगता है, में उसका वह प्रयत्न भी विफल कर देता हूँ। जियां वारंबार असफल होनेके कारण वह उससे उपराम हो जाता होता है और भेरे प्रेमी भक्तों-संतोंका आश्रय लेता है, तब उसपर हिस्मिति माध्यम

भगवान्को अपना भक्त अतिशय प्यारा होता है, उसके जो-जो बाधक, दुःखदायक, हानिकारक जगद्दैभव हैं, वे उन सबका हरण कर लेते हैं। साथ ही मान, अहंकार आदि विकारोंको दूर करनेके लिये उसे रोग, दारिद्रथ, दीनता, अपमान, वंशोन्छेद, विरहवेदना और विरक्ति प्रदान करनेका महान् अनुग्रह भी करते हैं।

भगवान्की कृपाका साधारण लाभ तो समानभावसे सबको मिलता ही है, परंतु उससे विशेषरूपमें लाभान्वित होना अपनी योग्यता (जिज्ञासा)—पात्रतापर निर्भर है। जैसे सूर्यकी किरणें सर्वत्र समानभावसे सवपर पड़ती हैं, किंतु सूर्यकान्तमणिमें सूर्यका विशेष प्रभाव अभिन्यक्त होता है, वैसे ही जिस मनुष्यका अन्तःकरण विशुद्ध एवं प्रोज्विल है, उसीके अन्तःकरणमें भगवान्के स्वरूपभूत प्रेम, ज्ञान, गुण, सौन्दर्य, माधुर्य, रस, आनन्द आदि प्रकट होते हैं। यह भगवत्क्रपाका अनुबन्ध है।

सूर्यकान्तमणिकी मॉित ग्रुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य भगवत्-तत्त्वकी अनुभृति करनेसे माया-मोहरूप आवरणको हटाकर चिदानन्दको प्राप्त हो जाता है। यह भगवत्कृया शरणागत भक्तपर होती है—

तेषां सत्ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥
तेषामेवालुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाक्षयाग्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्तता ॥
(गीता १० । १०-११)

(हे अर्जुन !) उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये ही मैं स्वयं उनके अन्तःकरणमें एकीमावसे स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट कर देता हूँ।

भगवत्कृपा होनेपर भगवद्भक्तिकी प्राप्ति होती है—
प्रसादाद् देवताभक्तिः प्रसादो भक्तिसम्भवः ।
यथेहाङ्कुरतो बीजं बीजतो वा यथाङ्कुरः ॥
(शि० पु० वि० सं० ३ । १४)

्जिस प्रकार यीजसे अङ्कुर और अङ्कुरसे वीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवत्कृपासे हरिभक्ति और हरिभक्तिसे भगवत्कृपाकी प्राप्ति होती है। भगवत्कृपाका माध्यम भक्तिमें संनिहित है।

#### कल्याण 🦳



## भगवन्नाम-जप और भगवत्कृपा

( बहालीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

संसारमें जितने मत-मतान्तर हैं, प्रायः सभी ईश्वरके नामकी महिमाको स्वीकार करते और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भावके अनुसार नामोंमें भिन्नता रहती हैं। परंतु परमात्माका नाम कोई-सा भी क्यों न हो, सभी एक-सा ही लाभ पहुँचानेवाले हैं। अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत हो, वह उसीके जपका ध्यानसहित अभ्यास करे।

मेरा अनुभव—कुछ मित्रोंने मुझे इस विषयमें अपना अनुभव लिखनेके लिये अनुरोध किया है। परंतु जब मैंने भगवत्रामका विशेष संख्यामें जप ही नहीं किया, तब अपना अनुभव क्या लिखूँ ? भगवत्क्रपासे जो कुछ नाम-स्मरण मुझसे हो सका है, उसका माहात्म्य भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है।

नामका अभ्यास में बचपनसे ही करने लगा था, जिससे शनै:-शनैः मेरे मनकी विषय-वासना कम होती गयी और पापोंसे हटनेमें मुझे बड़ी सहायता मिली। काम-क्रोधादि अवगुण कम होते गये, अन्तःकरणमें शान्तिका विकास हुआ। कभी-कभी नेत्र बंद करनेसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका अच्छा प्यान भी होने लगा। सांसारिक स्फुरणा वहुत कम हो गयी। भोगोंमें वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकान्त स्थानका रहन-सहन अनुकूल प्रतीत होता था।

इस प्रकार अभ्यास होते-होते एक दिन स्वप्नमें श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजीसहित भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन हुए और उनसे वातचीत भी हुई। श्रीरामचन्द्रजीने वर माँगनेके लिये मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मेरी इच्छा माँगनेकी नहीं हुई। अन्तमें बहुत आग्रह करनेपर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं माँगा कि 'आपसे मेरा वियोग कभी नहीं। यह सब नामकी इपाका ही फल था।

इसके बाद नाम-जपसे मुझे और भी अधिकतर लाभ हुआ, जिसकी महिमा वर्णन करनेमें में असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम-जपसे मुझे जितना लाभ हुआ है, उतना श्रीमन्द्रगवद्गीताके अभ्यासको छोड़कर अन्य किसी भी साधनसे नहीं हुआ।

मेरा यह हुट विभास है कि साधन-पथके विद्रों और मनमें ऐनेवाली संसारिक स्करणाओंका नाहा

करनेके लिये स्वरूपचिन्तनसहित प्रेमपूर्वक भगवन्नाम-जप करनेके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। जब साधारण संख्यामें भगवन्नामका जप करनेसे ही मुझे इतनी परम शान्ति, इतना अपार आनन्द और इतना अनुपम लाभ हुआ है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, तब जो पुरुष भगवन्नामका निष्काम-भावसे ध्यानसहित नित्य-निरन्तर जप करते हैं, उनके आनन्दकी महिमा तो कौन कह सकता है ?

#### नाम-जप किसलिये करना चाहिये ?—

श्रुति कहती है---

एतद्क्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्क्येवाक्षरं परम्। एतद्क्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्॥ (कठोप०१।२।१६)

'यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही परब्रह्म है, इसी ओंकाररूप अक्षरको जानकर जो मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है, उसको वही मिळती है।

श्रुतिके इस कथनके अनुसार कल्पनृक्षरूप भगवद्भजनके प्रतापसे मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है, उसे वही मिल सकती है; परंतु आत्माका कल्याण चाहनेवाले सच्चे प्रेमी भक्तोंको तो निष्काम-भावसे ही भजन करना चाहिये। शास्त्रोंमें निष्काम प्रेमी भक्तकी ही अधिक प्रशंसा की गयी है। भगवानने भी कहा है—

चतुर्विधा भजनते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ (गीता ७ । १६-१७)

'हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्मवाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात् निष्कामी—ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं । उनमें भी नित्य मेरेमें एकी भावसे स्थित हुआ अनन्य प्रेमभिक्तवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझे तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है।

इस प्रकार निष्काम प्रेमपूर्वक होनेवाले भगवन्द्रजनके प्रभावको जो मनुष्य जानता है, वह एक क्षणके लिये भी भगवान्को नहीं भूलता और भगवान् भी उसको नहीं भूलते। भगवान्ने स्वयं कहा भी है---

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ (गीता ६।३०)

'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव-को ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये में अहश्य नहीं होता और हि मेरे लिये अहश्य नहीं होता है। क्योंकि वह मेरेमें एकी-गावसे नित्य स्थित है।

भला, सञ्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पदको छोड़कर कभी सरेको मनमें स्थान दे सकता है ! जो भाग्यवान् पुरुष परम प्रवमय परमात्माके प्रभावको जानकर उन्हें ही अपना एकमात्र मास्पद बना लेते हैं, वे तो अहर्निश उन्होंके प्रिय नामकी मृतिमें तल्लीन रहते हैं, वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं गैर न उन्हें सुहाती ही है ।

अतएव जबतक ऐसी अवस्था प्राप्त न हो जाय, तवतक भ्यास करते रहना चाहिये। नामोचारण करते समय मन प्रेममें तना मग्न हो जाना चाहिये कि उसे अपने शरीरका भी शान रहे। भारी-से-भारी संकट पड़नेपर भी विशुद्ध प्रेमभक्ति गिर भगवत्-साक्षात्कारिताके सिवा अन्य किसी भी सांसारिक स्तुकी कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये।

निष्काम-भावसे प्रेमपूर्वक विधिसहित जप करनेवाला । घक बहुत शीघ्र अन्छा लाभ उटा सकता है।

यदि कोई शङ्का करे कि बहुत लोग भगवन्नामका जप ज्या करते हैं; परंतु उनको कोई विशेष लाभ होता हुआ हीं देखा जाता तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन गोंने या तो विधिसहित जपका अभ्यास ही नहीं किया होगा। अपने जपरूप परम धनके बदलेमें तुच्छ सांसारिक भोगोंको रीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवस्य ही विशेष लाभ ता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिये नाम-जप किसी कारकी भी छोटी-बड़ी कामनाके लिये न करके केवल गवान्में विशुद्ध प्रेमके लिये ही करना चाहिये।

### ।म-जप कैसे करना चाहिये ?—

महर्षि पतञ्जलिजी कहते हैं— 'तस्य वास्त्रकः प्रणवः।' (योग-स्त १।२७) प्उन परमात्माका वासक प्रणव अर्थात् ओंकार है।' 'तज्जपस्तदर्थभावनम्।' (योग-स्त्र 'उन परमात्माके नाम-जप और उनके अर्थन अर्थात् स्वरूपका चिन्तन करना।'

'ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । ( योग-स्त्र १

'उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विझोंका नाश और पर प्राप्ति भी होती है।

इससे यह सिद्ध होता है कि नाम-जप नामीके खरू सहित करना चाहिये । स्वरूपचिन्तनयुक्त नाम-जपसे अ का नाश और भगवत्पाप्ति होती है ।

नामी नामके ही अधीन है। गोखामी श्रीतुलसी कहा है—— देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम। समिरिश्र नाम रूप बिनु देखें। आवत हदयँ सनेह

इसीलिये यद्यपि स्वरूपचिन्तनकी चेष्टा किये वि नाम-जपके प्रतापते ही साधकको समयपर भगवर साक्षात्कार स्वतः हो सकता है, परंतु उसमें हो जाता है। भगवान्के मनमोहन स्वरूपका चिन्द हुए जपका अभ्यास करनेसे बहुत शीघ्र ही ला है; क्योंकि निरन्तर चिन्तन होनेसे भगवान्की स्मृति नहीं पड़ता। इसीलिये भगवान्ने कहा है—

तसात् सर्वेषु कालेषु मामनुसार युद्धय व मरयर्पितमनोनुद्धिर्मामेवैप्यस्यसंशयम्

( गीता ८

(मानस १।२०

'अतएव (हे अर्जुन!) तुम सब समयमें निरन स्मरण करो और युद्ध भी करो, इस प्रकार मुझमें किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त हुए तुम नि:संदेह ही प्राप्त होगे।'

भगवान्की इस आज्ञाके अनुसार उउते खाते-पीते, सोते-जागते और प्रत्येक सांसारिक करते समय साधकको नाम-जपके साथ-ही-साथ मन भगवान्के खरूपका चिन्तन और निश्चय करते रहना = जिससे क्षणभरके लिये भी उनकी स्मृतिका वियोग न हैं

इसपर यदि कोई पूछे कि किस नामका जयः लाभदायक है ! और नामके साथ भगवानके केंग्रे म्य प्यान करना चाहिये ! तो इसके उत्तरमें यही बढ़ सकता है कि परमात्माके अनेक नाम हैं, उनमेंग्रे

साधककी जिस नाममें अधिक रुचि और श्रद्धा हो, उसे उसी नामके जपसे विशेष लाभ होता है। अतएव साधकको अपनी रुचिके अनुकूल ही भगवानके नामका जप और खरूपका चिन्तन करना चाहिये। एक बात अवश्य है कि जिस नामका जप किया जाय, खरूपका चिन्तन भी उसीके अनुसार होना चाहिये। उदाहरणार्थ—

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस मन्त्रका जप करने-वालेको सर्वन्यापी वासुदेवका ध्यान करना चाहिये। 'ॐ नमो नारायणाय'—इस मन्त्रका जप करनेवालेको चतुर्भुज श्रीविष्णुभगवान्का ध्यान करना चाहिये। 'ॐ नमः श्विवाय'—इस मन्त्रका जप करनेवालेको जिनेत्र भगवान् शंकरका ध्यान करना उचित है। केवल ॐकारका जप करनेवालेको सर्वन्यापी सचिदानन्दघन शुद्धब्रह्मका चिन्तन करना उचित है। श्रीरामनामका जप करनेवालेको दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके खरूपका चिन्तन करना लाभप्रद है।

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ (कलिसं०१)

—इस मन्त्रका जप करनेवालेके द्वारा श्रीराम, श्रीकृष्ण, विष्णु या सर्वव्यापी ब्रह्म आदि सभी रूपोंका अपनी इच्छा और रुचिके अनुसार ध्यान किया जा सकता है; क्योंकि ये सब नाम सभी रूपोंके वाचक हो सकते हैं।

इन उदाहरणोंसे यही समझना चाहिये कि साधकको गुइसे जिस नाम-रूपका उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूपपर श्रद्धा, प्रेम और विश्वासकी अधिकता हो तथा जो अपने आत्माके अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम-रूपके जप-ध्यानसे अधिक लाभ हो सकता है।

अतएव साधकको भगवान्के प्रेममें विह्नल होकर निष्काम-भावसे नित्य-निरन्तर दिन-रात कर्त्व-य-क्रमोंको करते हुए भी ध्यानसहित श्रीभगवन्नाम-जपको विशेष चेष्टा करनी चाहिये।

नामकी इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और भ्यानयुक्त भगवताम-जपमें लोग क्यों नहीं प्रवृत्त होते ! इसका उत्तर यह है कि भगवद्भजनके असली मर्मको वही मनुष्य जान सकता है, जिसपर भगवानकी पूर्ण कृपा होती है।

यश्पि भगवान्की कृषा प्रायः सवपर समानभावसे है, परंतु जवतक मनुष्य उनकी अपार कृषाका अनुभव नहीं कर

लेता, तवतक उसे उस कृपासे विशेष लाभ नहीं होता किसीके घरमें गड़ा हुआ धन है, किंतु जवतक वह उसे नहीं, तवतक उसे कोई लाभ नहीं होता; परंतु व किसी जानकार पुरुषसे जान लेता है और यदि करके उस धनको निकाल लेता है तो उसे लाभ हो इसी प्रकार भगवान्की कृपाके प्रभावको जाननेवाले छन्नसे मनुष्यको भगवान्की नित्य कृपाका पता लकृपाके ज्ञानसे भजनका मर्म समझमें आता है, फिर भजनमें प्रवृत्ति होती है, भजनके नित्य अभ्याससे उसके समस्त संचित पाप समूल नष्ट हो अभेर उसे परमात्माकी प्राप्तिरूप पूर्ण लाभ मिल्ता है। कवीरजी कहते हैं—

रामनाम रटते रहो, जबलिंग घटमें प्रान कबहूँ दीनद्यालके, मनक परेगी कान इसलिये संसारके समस्त विषयोंको विषके लड्डू हुए उनसे मन हटाकर परमात्माके पावन नामने लग जाना ही परम कर्तव्य है। जो परमात्माके जप करता है, दयाल परमात्मा उसे शीघ ही भव-मुक्त कर देते हैं।

यदि यह कहा जाय कि ईश्वर न्यायकारी हैं, भूज ही पापोंका नाश करके उसे परमगति प्रदान कर फिर उन्हें दयाछ क्यों कहना चाहिये ? ऐसा युक्तियुक्त नहीं है । संसारके बड़े-बड़े महाराजा अपने उपासकोंको घनादि सांसारिक पदार्थ संतुष्ट करते हैं; परंतु भगवान ऐसा नहीं करते, उ यह नियम है कि उनको जो जिस भावसे भजता है, वे भी उसी भावसे भजती हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहर (गीता ४

परमात्मा छोटे-बड़ेका कोई विचार नहीं करते। ए से-छोटा व्यक्ति परमात्माको जिस मावसे भजता है, उर जैसा बर्ताव करता है, वे भी उसको वैसे ही भजते वैसा ही उसके साथ वर्ताव करते हैं। यदि कोई उर रोकर व्याकुल होता है तो वे भी उससे मिलनेके लि प्रकार अकुला उटते हैं। यह उनकी कैसी विलक्षण

अतएव इस अनित्य, क्षणमङ्कुर, नाशवान् समस्त मिथ्या भोगोंको छोड्कर उन सर्वशक्तिमान्, न्य ग्रद, परम दयाञ्ज, सञ्चे प्रेमी परमात्माके पावन निष्काम प्रेमभावसे ध्यानसहित सदा-सर्वदा जय रहना चाहिये।

## अन्तकाल और भगवत्कृपा

( लैखक--पं० श्रीनरसोजी व्नागौरी )

ईश्वर, वेद-पुराण, ऋषि-मुनि और संतोंकी जीवमात्रपर असीम कृपा है । सभीने कृपा कर जीवके लिये ऐसे साधन वता दिये हैं कि वह जन्मसे मृत्युपर्यन्त किसी भी समय अपना उद्धार कर सकता है। विल्क्षणता तो यह है कि यदि आजीवन कोई अपने कल्याणका साधन नहीं कर सका तो उसके प्रति भगवान् कहते हैं—

अन्तकाले च मामेव सारत् मुक्ता कलेवरम्। यः प्रयाति स मङ्गावं याति नास्त्यत्र संशयः॥

(गीता८।५)

'अन्तकालमें जो मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात् स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।'

अर्जुनने भगवान्से प्रश्न किया-

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ (गीता८।२)

युक्तचित्तवाले पुरुषोद्धारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाने जाते हैं !

मरणासन प्राणीकी शोचनीय स्थितिका विचार कर श्रीकृष्णभगवान् कृपापूर्वक अन्तकालको सुधारनेका सरल उपाय बतलाते हैं—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥ (गीता ८ । १३)

को पुरुष मेरे अक्षर ब्रह्मरूपका ध्यान कर 'ॐ'का उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है।

भगवान् आश्वासन देते हैं कि अन्त समयतक भी जो प्राणी अहंता-ममताको छोड़कर मेरी ब्राह्मी स्थितिको घारण कर लेता है, उसे निर्वाण—ब्रह्मपद प्राप्त हो जाता है—

पृषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्धति । स्थित्वास्थामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणसृच्छति ॥ (गीता २ । ७२)

जन्म-जन्मान्तरोंकी पाप-वासनाओंसे प्रस्त प्राणीका किसी प्रकार उद्धार हो, इसी भावनासे परम कृपाछ भगवान्ने अनेक स्थलोंपर मरणकालमें ही किंचित् उपाय करनेसे परमपदकी प्राप्तिका विधान निश्चित किया है—

प्रयाणकारुं मनसाचर्छन

भवत्या युक्तो योगबरुन चैव।
भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
स तं परं पुरुषसुपैति दिग्यम्॥
(भीता ८। १०)

वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलते भृकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मनते स्मरण करता हुआ उस दिन्यरूप परमपुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है।

मनुष्य यदि मृत्युमें साक्षात् भगवान्की भावना कर है तो भी वह भगवान्की कृपासे मुक्त हो जाता है। वस्तुतः भगवान्के सिवा कुछ है भी नहीं। भगवान् स्वयं कहते हैं—

मत्तः परत्तरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। (गीता ७।७)

ंहे धनंजय ! मेरे सिवा किंचित्मात्र भी दूसरी वस्त नहीं है।

तथा---

अमृतं चैव मृत्युश्र सदसचाहमर्जुन ॥ (गीता ९ । १९

अर्जुन ! अमृत और मृत्यु एवं सत् और असत्—सः

'अहमेवाक्षयः कालः' (गीता १०। ३३ भी अक्षय काल अर्थात् कालका भी महाकाल (हूँ) 'मृत्युः सर्वहरस्वाहम्' (गीता १०। ३४ भी सबका नाश करनेवाला मृत्यु (हूँ)।' 'कालोऽसि लोकक्षयकृत' (गीता ११। ३२ (भी) लोकोंका नाश करनेवाला महाकाल हूँ।' श्रीमन्द्रागवतमें तो जीवनभरके समस्त साथ कर्मोंका सार अन्त समयमें नारायणका समस्ण होना कहा गया है— एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणसमृतिः॥ (२।१।६)

'सांख्य, योग तथा स्वधर्मपरायणता आदि समस्त साधनोंके फलस्वरूप अन्तकालमें भगवान्का स्मरण रहे—यही मनुष्य-जन्मका परम लाभ है।

अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः।
छिन्द्यादसङ्गभस्त्रेण स्पृहां देहेऽनु ये च तम्॥
(शीमद्रा०२।१।१५)

'मृत्युका समय आनेपर मनुष्य घबराये नहीं । उसे चाहिये कि वह वैराग्यरूप-शास्त्रसे शरीर और उससे सम्बन्ध रग्वनेवालोंके प्रति ममताको काट डाले ।

बृहदारण्यक-उपनिषद्के अनुसार प्रत्येक मनुष्यको रोग और मृत्युमें परम तपकी भावना करके परमपदकी प्राप्तिके लिये अन्ततक पूरा प्रयत्न करना चाहिये। भक्त भगवान्का कृपाश्रित होकर अन्त समयतक नामोञ्चारण मात्र ही करता रहे तो उनकी सहज कृपासे उसका उद्धार हो जाता है। पुराणों तथा 'मानस'में अन्त समयतक नामोञ्चारणसे उद्धार बताया गया है—

सकुदुन्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ (प०पु० उ० ८०। १६१, ग०पु० उ० २८। ५)

''जिसने 'हरि'—इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष-प्राप्तिके लिये फेंट कस ली।"

गीध और वालीके प्रसङ्गमें तो स्वयं भगवान्ने अन्त समयमें दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया—

गीध---

तनु तजि तात जाहु सम धामा। (मानस ३।३०।५)

वाली---

राम बार्कि निज धाम पठावा। (मानस ४ । १० । १)

मृत्युकालमें मनुष्यको भगवान् और उनकी कृपाका स्मरण दिलाना उसके उद्धारका निश्चित साधन है। किसी प्राणीको अन्त समयमें यदि भगवानके दिव्य गुण, नाम और रूपका प्रभाव सुनाया जाय तो भी उसका उद्धार हो जाता

है और यह अपने हाथों है। परिवारके सदस्य भी अपने आत्मीयका अन्त संनिकट जानकर उसे भगवत्कृपाका आश्रय दिला सकते हैं।

मरणासन्न व्यक्तिके निकटका स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिये । उसे गोयर्से लीप देना चाहिये । मृत्यु निकट जानकर मनुष्यको बाल्-बिछी घरतीपर भृमि-शस्त्रा दे देनी चाहिये, जिससे प्राण निकलनेमें कष्ट न हो। उसके शरीरको खन्छ रखना चाहिये। मुखमें तुलसीदल और गङ्गाजल डालते रहना चाहिये। रोगीके पास बैठकर रोना नहीं चाहिये, प्रत्युत गीताक पाठ अथवा नाम-संकीर्तन करना उचित है, जिसरे रोगीकी वृत्ति प्रभु-परायण हो । रोगी जिस इष्ट स्वरूपर्वः पूजा करता रहा हो, उसका चित्र उसके नेत्रोंके सामन हो । इस प्रकार अन्तकालमें सात्त्विक वातावरणमें सात्त्विक वृत्ति वन गयी और प्रभुका स्मरण हो आया तो निश्चा ही भगवत्कृपासे परमगति प्राप्त हो सकती है; किंतु यह नह भूलना चाहिये कि मरणकालमें इस प्रकारका साधन वन जान भी भगवत्क्रपासे ही होता है।

इस प्रकार भगवत्ह्यासे अन्तिम समयमें भी शास्त्रोत्त उपायोंसे जीवका उद्धार हो जाता है। पर इसका यह अर्थ नहं है कि इम वर्तमानमें साधन, भजन, नियम छोड़कर अन् समयमें ही उपाय कर ठेनेका प्रमाद कर बैठें। यहाँ यह भ समझ ठेना चाहिये कि जो जीवनभर भजन-साधनमें छ रहते हैं, प्राय: उनके छिये ही अन्तकालमें ऐसे सुयो बैटा करते हैं।

अन्त समयमें थोड़े उपायसे कल्याण हो सकता है। य जानकर हमलोगोंको शीष्र ही अपना और प्राणिमात्रक कल्याण हो सके—ऐसा उपाय करना चाहिये। कल य शरीर रहे, न रहे—क्या पता १ मृत्युका कोई समय निर्धारि नहीं, पर मृत्यु अवस्य ही होनेवाली है, इसलिये जो भगवत्कृ चाहता है, उसे हर समय भगवानका स्मरण करना चाहिये

जो यह मानता है कि हर क्षण ही अन्तिम क्षण वह कभी कृपाछ प्रभुको विस्मृत नहीं कर सकता, उसे अ समयमें निश्चय ही भगवत्कृपाके फलस्वरूप परमगति प्र हो बायगी—

जाकर नाम मरत मु**ल भावा । अधम**उ मुकुत होद्द श्रुति नाट ( मानस ३ । ३० )

मरणासन्नके आत्मीय अर्नोको यह सोनकर कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये कि यदि इस व्यक्तिपर भगवत्क्रपा होने
 शत्वद्य ही इसके उद्धारके साथन स्वयमेव जुट जायेंगे । उन्हें हो तत्परतापूर्वक समस्त उपयुक्त कार्य करनेमें संलग्न हो ही जाना चाहिये

## कलियुग और भगवत्कृपा

( लेखक--शिकुपाशंकरजी शुक्ल )

वस्तुतः देवदुर्लभ दिन्य मानव-जीवन ही भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष प्रमाण है। चिरपिपासाकुल, त्रितापसंतप्त, परिश्रान्त, क्लान्त जीवके दैन्यको देखकर वे करणावरुणालय अकारण द्रवित हो जाते हैं—

कबहुँक करि कहना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ (मानत ७। ४३।३)

साधन धाम मोच्छ कर हारा। """""॥ (मानस ७। ४२। ४)

वे अपने इस परम प्यारे-दुलारे जीवको देव-वृन्दअभिलपित परम सुन्दर मानव-दारीर प्रदान करते हैं।
कर्षणाविष्टप्रभु-प्रदत्त इस अमूल्य मानव-जीवनको पाकर
हमें शीत-उष्ण, जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख-दुःख
आदि अनुकूल-प्रतिकृल परिखितियोंमें सम रहते हुए तथा
परम मङ्गलमयी भगवत्कृपाकी अनुभूति करते हुए सदा
प्रसन्न रहना चाहिये।

परमवात्सल्यमयी माता अपने प्रिय पुत्रको घूलि-धूसरित अथवा पंकसे आलिप्त देखकर उसे स्नानद्वारा निर्मल तथा गुद्ध बनाना चाहती है, परंतु बालक अपने मल-लिप्त शरीरको शुद्ध नहीं बनाना चाहता, उसे तो माताका वह व्यवहार कठोर एवं दुःखद प्रतीत होता है, किंतु माता बलपूर्वक पकड़कर, एक-दो चपत जमाकर उसे स्नान करा ही देती है। क्या स्नेहसे ओत-प्रोत माताका वह व्यवहार कठोरतापूर्ण है ! ठीक इसी प्रकार परमद्याख प्रभु परमात्म-प्रातिरूपा परम एवं चरम आवश्यकताको भूले एवं भीं सुखी हो जाऊँ, मैं धनसम्पन्न हो जाऊँ, मैं खूब भोग भोगूँ, आदि कामनाओंसे आविष्ट तथा काम-कोध, मान-प्रतिष्ठारूप पंकद्वारा परिलित जीवको उसकी सम्मतिके विना ही दुःखद परिस्थितियोंके दानदारा परम पवित्र बनाकर अपनी ओर आकृष्ट करते हैं; परंतु हम इस विशिष्ट भगवत्कृपाको तु:खद मान चैठते हैं और कहते हैं कि प्रमु इतने दयाछ होते हुए भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ? यह इमारी मूर्खता है ।

अत्यन्त दुर्लभ मानव-जीवनको पाकर हमें पद-पदपर भगवत्कृपाकी अनुभूति करते हुए आह्नादित होना चाहिये। प्राप्त भगवत्कृपाका अनुभव कर छेना ही स्वर्णिम मानव-जीवन-का उद्देश्य है । एतदर्थ प्रत्येक सावधान मानवको अपनी सम्पूर्ण निष्ठासे भगवन्नाम-संकीर्तन अनवरत करते रहना चाहिये, जिससे समस्त संचित पापकर्मीका नाश होकर उसे भगवत्कृपानुभृति हो सके।

हम कलियुगी जीवोंके हितार्थ नाम-मगवानने भी कितनी क्रपा की है—

हरेनीम हरेनीम हरेनीमैव केवलम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ (इ० ना० पु०१। ४१। ११५)

'कलियुगमें केवल श्रीहरिका नाम ही उद्धारक है, दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है।

प्रेमावतार गौरसुन्दर श्रीचैतन्य महाप्रभुकी यह अमृत-वाणी कितनी स्पृहणीय है, कितनी काम्य है !—

धन्य धन्य कल्युग सर्वयुग सार । हरिनाम संकीर्तन जाहाते प्रचार ॥

कल्पिवनावतार हिंदी-कान्य-मालाके सुभेर संतप्रवर श्रीतुल्लसीदासजीने तो श्रीरामनामको ही अपार-असार संसार-सागरसे पार पानेका एकमात्र सुन्दरतम साधन बतलाया है—

> राम जपु, राम जपु, राम जपु वावरे। बोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे॥ एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे। प्रसे किंद्रिगेंग जोग-संजम-समाधि रे॥ (विनयप० ६६। १-२)

भ्यो बाबले ! सम जप, सम जप, सम जप। इस भयानक संसारहप समुद्रते पार उतरनेके ल्यि श्रीरामनाम ही अपनी नाव है। अर्थात् इस श्रीरामनामत्या नावमें वैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर सकता है। क्योंकि यह मनुष्यके अधिकारमें है। इसी एक साधनके सल्झे सब अहिंद-सिद्धियोंको साथ ले; क्योंकि योग, संयम और समाधि आदि साधनोंको कलि-कालस्य रोगने प्रस्त लिया है।

नाहिन आवत आन भरोसो।

यहि किलिकाल सकल साधनतर है स्तम-फलनि फरो सो॥
(विनयप०१७३।१)

'(श्रीरामनामके सिवा) मुझे दूसरे किसी (साधन) पर मरोसा नहीं होता। इस कल्यियामें सभी साधनरूप वृक्षोंमें केवल परिश्रमरूप फल ही फले-से दिखायी देते हैं अर्थात् उन साधनोंमें लगे रहनेसे केवल श्रम ही हाथ लगता है, फल कुछ नहीं होता।

संतशिरोमणिकी कितनी सुन्दर अनुभूति उभरकर इन पदोंमें मुखरित हुई है---

राम-नामके जपे जाइ जियकी जरिन। किलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये, जैसे तम नासिवेको चित्रके तरिन ॥ (विनयप०१८४।१)

'श्रीरामनाम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती है। इस कलियुगमें (योग-यज्ञादि) दूसरे साधन तो सब वैसे ही व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे अँधेरा दूर करनेके लिये चित्रलिखित सूर्य व्यर्थ है।

इसी प्रकार नानापुराणनिगमागमसम्मत श्री-रामचरितमानस भी 'पाप पयोनिधि जन मन मीना'के हेतु सादर हरिस्मरण करनेकी बड़ी ही स्पष्ट प्रेरणात्मक आज्ञा प्रदान करता है—

कृतजुग त्रेताँ द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गति होइ सो फलि हरि नाम ते पावहिं छोग॥ (मानस ७। १०२ ख)

कलिजुग केवल हिर गुन गाहा । गावत नर पावहिं भवथाहा॥ कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना॥ सब भरोस तिज जो भज रामिहि । प्रेम समेत गाव गुन यामिह॥ सोद्द भव तर कज्ञु संसय नाहीं।नाम प्रताप प्रगट किल माहीं॥ ( मानस ७ । १०२। २-४ )

श्रीविष्णुपुराणमं हरिस्मरणद्वारा महान् धर्मकी प्राप्ति-के हेतुभ्त कलियुगका महस्व वतलाया गया है। भगवान्ति कृषापूर्वक जो श्रेष्ठता कलियुगको प्रदान की टे, वट किमी अन्य युगको प्राप्त नहीं। श्रीव्यासजीने स्वष्ट उद्गाप किया दे— यत्कृते दशिभवं पेंस्त्रेतायां हायनेन तन्। द्वापरे तच मासेन ग्रहोरात्रेण तत्फलां॥ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्व फलं द्विजाः। प्राप्नोति पुरुपस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्॥ ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संक्षीत्यं केशवम्॥ धर्मोत्कर्षमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ। अरुपायासेन धर्मज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कलेः॥

( 4 1 2 1 24-

'जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तर ब्रह्मचर्य', जप आदि करनेसे मिलता है, उसे इ त्रेतामें एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमें और कलि केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है। इसी ह मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। सत्ययुगमें भ त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देवार्चनसे जो फल प्राप्त होत वहीं कलियुगमें भगवान् केशवके संकीर्तनसे प्राप्त हो है। हे धर्मज्ञगण ! कलियुगमें थोड़े परिश्रम मनुष्यको महान् धर्मकी प्राप्त हो जाती है, इसीलि कलियुगसे अत्यन्त संतुष्ट हूँ।

कुछ इसी प्रकारकी बात महाभाग व्यासभग द्वारा रचित श्रीमद्भागवतके इस सुन्दर क्लोकके गा। कही गयी है—

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मर्खेः । द्वापरे परिचर्यायां कली तद्धरिकीर्तनात्॥ (१२।३।

भगवान्ने कृपा करके ही अपने स्मरणकी मनुष्यको दी है। जपमात्रसे उन्हें प्राप्त कर लेना भी कल्युगमें ही सुगम है। अतः यह भगवत्कृपा कि मनुष्यमात्रको विशेषतासे मिली है।

किंबहुना हमारा सम्पूर्ण वाङ्मय कलियुगमें भगव और हरिनामके अद्भुत प्रतापसे देदीप्यमान हो रहा कलियुगमें कायिक, वाचिक अथवा मानसिक

कोई भी पाप नहीं है, जिसे अधहारी भगवान्का पवित्र नाम निर्मूछ न कर सके—

त्रजास्ति कर्मजं लोके वाग्जं मानसमेव वा । यस्तु न क्षीयते पापं कली केंद्रावकीर्तनात् ॥

जन्म-जन्मान्तर, कल्प-कल्पान्तर और युग-युगान्तरसे भयावह भवाटवीमें भटकनेवाले 'ईश्वर-अंश' प्यारे जीवके लिये कलियुगर्मे मानव-देह पा जाना, कृपामूर्ति करणासिन्धुकी कोमलकलित अपूर्व अनुकम्पा ही है। अतः हमें निरन्तर अपने अन्तरमें इरिसारणकी दिन्य ज्योति जगा लेनी चाहिये, फिर तो इस स्थितिको पहुँचनेमें विलम्ब लगेगा ही नहीं— सब रंग तंत रवाब तन, बिरह बजावें नित्त। और न फोई सुणि सकें, के साई के चित्त॥ (संत कवीरदास )

प्रवल प्रतापी कलिकाल नाम-परायण मानवका कुछ नहीं विगाड़ सकता । अनित्य संसारके मधुर इन्द्रजाल उसे नहीं वाँघ पाते। रामरसरसिक तो कलिकालके कराल मुखपर चरण रखकर अभय विचरण करता है। आजतक न जाने कितने कपट 'कालनेमि' (पाप) केसरीनन्दन श्रीहनुमान्जी ( भगवन्नाम )के अचूक अन्यर्थ आघात और प्रभावसे अस्तित्वविहीन हो गये हैं।

वङ्गीय भक्तोंके परम-प्रेमास्पद प्रेममूर्ति श्रीगौराङ्ग महाप्रभु कहते हैं---

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-स्तत्रापिता नियमितः सारणे न कालः। एता**दश**ी ( चैतन्य-शिक्षाष्टक २ )

'करणासिन्धु प्रभुने सोचा कि कलियुगमें जीवेंसे कृत-त्रेता आदि युगोंके समान ध्यान-यज्ञादि नहीं हो सकते, अतः उन्होंने उनके उद्धारके लिये कृपा करके ही अपनी समस्त

**沙西人西人西人西人的人的人的人的人** 

शक्तियाँ अपने नामोंमें स्थापित कर दीं और उन ना स्मरणमें किसी देश या कालका प्रतिबन्ध भी नहीं रह

परम भागवत उद्भवजी कलियुगी जीवोंका करनेके लिये भगवान्के अन्तर्धान होनेके पूर्व उनसे पूछते हैं--- 'हे गोविन्द ! आप भक्त-कार्य व अपने धाममें चले जायँगे, इस बातको सुनकर मुझे ह चिन्ता हो रही है। यह भयंकर कल्रियुग आ रहा उसके सङ्गसे सम्पूर्ण पृथ्वीपर दुष्ट उत्पन्न होंगे, उनके भ परिपीड़िता पृथ्वी किसका आश्रय लेगी और अ वियोगमें आपके भक्त इस भूमण्डलपर कैसे स्थित रहें यदि वे निर्गुण-उपासना करें तो अत्यन्त कष्ट है, अतः सोचिये। इस प्रकार उद्धवके वचनको मुनकर, भर लम्बनार्थं द्याद्रवित होकर कृपामय प्रभुने अपना ख तेज श्रीमद्भागवतमें स्थापित कर दिया । अतः हमलो भगवान्का नाम-गुणगान एवं भगवत्कथामृत-पान करो रहना चाहिये । उनका सहारा होते हुए कभी हताश नहीं चाहिये, उनसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस कलियुगमें कथा-अवण और नाम-संकीर्तनका आश्रय लेनेमात्रसे ही सुगमतापूर्वक भगवान्की ओर छग जाता है और म शीव्रातिशीव्र भगवत्कृपाका अनुभव प्राप्त कर लेता है।

सर्वथा साधनविहीन शरणागत साधक दीन भगवान्की कृपाको देखकर गद्गद हो जाता है-नाथ सफल साधन में हीना । फीन्ही कृपा जानि जन दी (मानस ३ । ७।

はなるなるなるなるなるなんなん



## भक्तिमती मीरापर कृपा

( रचियता--पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम') व्रेमयोगिनीको प्रेम-पथसे हटाने हेत् रंच भी न रानाकी समर्थ हुई रिस भी। हिय-अरविंदमें विराजते ग्रविद विफल हुआ था जहाँ इन्द्रका कुलिश भी॥ प्रानधनमें मगन रही लगाये ध्यान भूलती थी नहीं एक हू निमिप भी। मीराके भुजंग भगवान् हुआ चारु चरणामृत समान दुआ विव भी ॥



# शास्त्रकृपा और अगवंत्कृपा

( केखक--श्रीव्रजिकशोरप्रसादजी साही )

स्वार्थकी अपेक्षा न कर पर-दु:ख-निराकरणकी इच्छासे ।खदु:खिताको 'कृपा' कहते हैं---

'स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखनिराकरणचिकीर्षया परदुःख-बन्वं कृपा ।'

जीवपर कृपा तो अनेकोंकी होती है, परंतु इनमें संतक्तपा, वार्यकृपा, शास्त्रकृपा और मगवत्कृपा मुख्य हैं। अतएव ् कृपाचतुष्ट्यी कहते हैं। इन चारोंमें भगवत्कृपा प्रधान शेष तीन इसकी सहायिका हैं।

ये चारो ह्याएँ अतिपातरूपसे चक्राकार अवलिम्बत हैं। एव यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इनमें के की नहीं है। संतह्यपसे आचार्यक्रमा, शास्त्रक्रमा । भगवत्ह्यमा होती है। इसी प्रकार आचार्यक्रमासे शास्त्रक्रमा, वत्ह्यमा और संतह्यमा होती है। शास्त्रक्रमासे भगवत्क्रमा, क्या और आचार्यक्रमा होती है । शास्त्रक्रमासे मगवत्क्रमा, क्या और आचार्यक्रमा होती है तथा भगवत्क्रमासे संता, आचार्यक्रमा और शास्त्रक्रमा होती है। चाहे कोई भी । पहले हो, श्रेष तीन कृपाएँ स्वतः हो जाती हैं।

'शास्त्रः शब्दके दो अर्थ हैं—आदेश और ग्रन्थ— निदेशग्रन्थयोः शास्त्रप्र्। (अमरकोप १।३।१७९)

आचार्यकृपा भी शास्त्रकृपाका हेतु है; क्योंकि आचार्य-लक्षण है— 'जो समस्त शास्त्रोंके अर्थका चयन करते हैं र स्वयं उसको आचरणमें लाते हैं, फिर स्वयं आचरित चारमें दूसरोंको लगाते हैं— इसलिये उन्हें 'आचार्य' कहा ाता है'—

स्वयमाचरते यस्तु आचारे स्थापयत्यपि । आचिनं,ति च शास्त्रायीनाचार्यस्तेन चोच्यते ॥ ( लिङ्गपुराण, उत्तर० २० । २० )

हमारे कार्य और अकार्यकी व्यवस्था करनेवाला तथा ।दि-प्राप्ति करानेवाला शास्त्र ही है। स्वयं भगवान्ने अपने

श्रीमुखसे कहा है—'जो मनुष्य शास्त्रकी विधिको त्यामकर अपने इच्छानुसार कार्य करता है, उसे न तो मिदिकी प्राप्ति होती है, न सुखकी और न परमगतिकी । इसल्पि कार्याकार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, अतः शास्त्रका विधान जानकर ही कोई कर्म अनुष्टेय हो सकता हैं?—

यः शास्त्रविधिसुत्स्ज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुर्षं न परां गतिस् ॥ तस्त्राच्छाएनं प्रमाणं ते कार्योकार्यंच्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्त्वेमिहाईसि ॥ (गीता १६ । २३-२४)

आचार्य श्रीरामानन्दजीने कहा है—'मानवको सदा वह कार्य करते रहना चाहिये, जो परम पवित्र, बहुशाख-सम्मत, कल्याणप्रदायक और प्रभुको संतुष्ट करनेवाळा हो'—

सदा विधेयं हरितोषणं परं

शुभप्रदं तहहुबाखसम्मतम्॥ (वै० म० भा० ९०)

नारदजी भी कहते हैं—'लौकिक और वैदिक्त प्रणालीमें जो कर्म भगवद्धक्तिके अनुकुल हैं, उन्हें ही करना और जो प्रतिकृल हैं, उनले उदासीन रहना । ( अलौकिक भगवत्य्रेमप्राप्तिके लिये मनमें ) हद निश्चय होनेके पश्चात् भी शास्त्र-मर्यादाका संरक्षण ( करते रहना चाहिये ), अन्यथा पतित होनेकी सम्भावना हैं?—

लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणं तिहरोधिषृदासीनता । अवतु निश्चयदार्ह्यादृर्ध्वं शास्त्रस्थणम् ॥ अन्यथा पातित्यादाङ्क्या ॥ ( ना० भ० स्० ११-१३)

( प्रेमाभिलाबी भक्तको प्रेम-भक्ति-प्राप्तिमें सहायक ) भक्ति-शास्त्रोंका ही मनन-चिन्तन एवं प्रेमभक्ति-वर्धक कर्मोंका ही आन्तरण करना चाहियें)—

्. सब ह्याओं में भगवरह्या ही प्रधान है। संतः शास्त्र और गुरुजनोंद्वारा होनेवाली छूपा भी परमात्मरूप मूल छूपा । तिसे ही आती है। जब कि परमात्मामें छूपा कहींसे आयी नहीं। वे स्वयं छूपानिधि हैं। छूपापुष्ठ हैं। छूपास्वरूप है। छूपामूर्ति है कि वैसे ती, जैसे गतासा, इलवा, लड्ड आदि समल मिछान्नोंके मिठासका उद्गम-स्रोत गुढ़ है। परंतु गुड़में मिठास कड़ीसे आयी नहीं, मिठास उसार स्नरूप ही है।

सापन तो उस उपाको ही प्रधान मानवा है ( चाहै वह संत-कृषा हो) शास्त-कृषा हो अथवा गुरुकृषा हो ) जिससे उसे रमशान्तिको प्रांति हुई है और उसे ऐसा हो मानना भी चाहिये; परंतु तत्त्वतः कृषाके मूळ-स्रोत तो परमात्मा ही हैं। उनकी कृषासे ही तम्य कृषाई उठ**ीवित है। भगवत्कृषा समस्त कृषाओंको आ**षार है। प्राण है। भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्दोधककर्माण्यपि करणीयानि ॥ ( ना० भ० स्० ७६ )

'जो देवर्षि नारदद्वारा कथित और भगवान शिवद्वारा अनुशासित इस उपदेशमें विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, षद निश्चय ही प्रियतग प्रसुको पा लेता है, पा लेता हैं?—

य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुकासनं विश्वसिति श्रद्धशे स प्रेण्डं क्रभते स प्रेण्डं क्रभत इति ॥ (ना० भ० ६० ८४)

महाकवि गांधने शास्त्र-अनियन्त्रित और शास्त्रनियन्त्रित-तुलना की है—एक व्यक्तिका स्वभाव उच्छुञ्चल है दूसरेका शास्त्रनियन्त्रित, तो दोनोंके स्वभावका नाधिकरण्य नहीं हो सकता । प्रकाश और अन्धकारकी । कैसी ?

सत्यदुच्छुङ्खङं सत्त्वसम्यष्टशासनियन्त्रितम्। सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिभिरयोः कुतः॥ (शिश्चपान्यभ २ । ६२)

श्रीरामानुजाचार्यका कहना है—'शास्त्रोंद्वारा प्रात्त ज्ञानके साथ अपने कर्मीसे युक्त, भक्तिनिष्ठासे साध्य, विरहित, अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त शुद्ध, प्रत्यक्ष होनेवाळी संघानरूपा परा-भक्ति ही ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय हैं। 'भक्ति' प्रीतिविशेषमें प्रयुक्त होता है और प्रीति एक प्रकारका ही हैं?—

भ्रद्धप्राप्त्युवायश्च भ्रास्त्राधिगततत्त्वानुगृहीतभक्तिनिद्यान्यान्विष्यातिशयप्रियविशदतस्यस्यापन्नानुध्यानरूप-भक्तिरेवेत्युक्तम् । भक्तिशब्दश्च प्रीतिविशेषे वर्तते । तेश्च ज्ञानविशेष एव ॥' (श्रीभाष्य)

वेदान्तदर्शनके अनुसार शास्त्र ब्रह्मका प्रतिपादन करने हे हैं और शास्त्रका तात्पर्य विधि-निषेधके निरूपणमें है—

भास्त्रयोनित्वात्' (म०स्०१।१।३) कर्ता शास्त्रार्थस्वात्' (म०स्०२।३।३३)

मनुजीने कहा है—विदों और स्मृतियोंमें कहे गये मंका अनुष्ठान ( पालन ) करता हुआ मनुष्य स संसारमें यश पाता है और धर्मानुष्ठानजन्य स्वकर्मीदिके । तुत्तम सुखको पाता है। वेदको श्रुति तथा ( मनु आदिके । त्रा कथित ) धर्मशास्त्रको स्मृति जानना चाहिये, वे सभी वृषयोंमें प्रतिकृल तर्कके योग्य नहीं हैं। उनके किसी विषयमें

प्रतिकूल तर्क नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन दोनोंसे ही धर्म प्रादुर्भृत हुआ हैंग---

श्रुतिस्मृत्युद्तितं धर्ममनुतिष्टन् हि मानवः। इह फीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्॥ श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशस्त्रं तु वे स्मृतिः। ते सर्वार्थेप्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निवंभौ॥

(मनुरमृति २। ९-१०)

और भी कहा गया है—'अर्थ और काममें अनासक्त मनुष्योंके छिये धर्मका उपदेश किया जाता है। धर्मके जिशासुर्योंके छिये वेद ही सुख्य प्रमाण हैं।—

अर्थकामेश्वसक्तानां धर्मज्ञानं विश्वीयते । धर्म्मजिञ्जासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ (मनुस्युति र । १३)

भीरायचरितयान्यमं भी शास्त-कृपाका निरूपण है— श्रुति पुराच सब ग्रंथ इहाहीं। रष्टुपवि भगति बिना सुस नाहीं॥ ( मानस ७ । १२१ । ७)

भागम निगम पुरान भनेका । पहें सुने कर फल प्रभु एका ॥ सब पद पंकल प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल मुंदर॥ (मानस ७ । ४८ । २)

शास्त्रञ्चपाके फलोंका उपर्युक्त निरूपण मननीय है।
द्शास्त्र सभी संदायोंका निराकरण करनेवाला एवं परोक्ष
विषयोंको साक्षात् दिखलानेवाला सभीका नेत्र है। जिसे
शास्त्ररूप नेत्र (प्राप्त) नहीं है, वह अंधा ही हैं —

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यस्य एव सः ॥ ( हितोपदेश-प्रतावना १० )

जीव अपने आत्मा, ईश्वर और उनकी प्राप्तिकं उपायके निश्चयके विषयमें अस्ति और नास्ति रूप रो शिकंजोंके वीच संशय-जालमें फँचा हुआ है। संशया-वस्थामें किसी निश्चयका अवधारण नहीं होता---

अनुबंधारणात्मकं ज्ञानं संभयः॥

निश्चयका अभाव या संदायकी अवस्थामें भगवद्भक्तिमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, फिर भगवत्कृपाकी प्राप्ति हो ही कैसे सकती है ! भगवान्ने कहा है—

(संतयास्मा विनदयित ।' (गीता ४ । ४०) शास्त्र सभी संश्वोंका विच्छेद कर भगवान्। उद्य अढ और दृढ़ विश्वास उत्पन्न कराता है, जिएते भगवत्यमा अतुभव होता है। इस प्रकार शास्त्र-स्थासे भगवत्यम औः भगवत्स्याकी प्राप्ति होती है।

## भगवत्कृपा और संतक्रपा

( लेखक-शीमूलचन्दजी गीतमः एम्० ए०। बी०एड्०)

संतजन संसारमें ईश्वरके प्रतिनिधि हैं। संतोंके कार्योंमें अनेकानेक ईश्वरीय गुणोंका समावेश स्वाभाविक होता है। जैसे ईश्वर बिना किसी छोभ और स्वार्थके व्यापक स्तरपर संसारके प्राणियोंका कल्याण करते रहते हैं, ठीक वैसे ही संत भी जीवोंके वास्तविक हितमें ही छगे रहते हैं। ईश्वरने सभी प्रकारकी विभिन्नताओंको छेकर संसारका निर्माण किया है और अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृतिके माध्यमसे वे उसका संचाछन करते हैं। अहंकारी जीव मायाके वशीभृत हो अपनेको कर्ता मानकर भटकता रहता है।

संत सभी कार्योंको प्रभुद्दारा किया हुआ मानकर अनुकूळता तथा प्रतिकूळता—दोनोंमें भगवत्कृपाका ही अनुभव करते हैं। उनका दृढ विश्वास है—

राम कीन्द चाहिं सोइ होई। करें अन्यथा अस नहिं कोई॥ ( मानस १। १२७। १)

गोस्वामी तुलसीदासजीने संतकी तुलना हंससे की है, जो अपने विवेकद्वारा इस संसाररूप सरोवरसे विकारोंको अलग करके गुणरूप क्षीरको प्रहण कर लेते हैं। यह सब भगवत्कृपाका ही माहारम्य है, जिससे वे विषयरूप गंदगीमें भी कमलपत्रवत् निर्लिम रहते हैं।

सभी ग्रन्थोंमें मानव-शरीरकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी हैं और इसे देवदुर्लभ माना गया है। अतः जीवपर ईश्वरकी प्रथम कृपा इसी रूपमें होती है कि उसे मानवका श्रेष्ठ शरीर मिल्ता है। गोस्वामीजी लिखते हैं—

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों।

साधन-धाम बिबुध दुरलम तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों॥ (विनयप० १०२ । १)

े प्रभो ! आपने मुझे विभिन्न साधर्मोका कारणस्वरूप यह मानव-शरीर कृषा करके दिया, यह आपका मुझपर सबरो यड़ा अनुमह है।

इस देवदुर्क्तभ शरीरका लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति है। इस लक्ष्यकी निद्धिके लिये शाम्बीमें विभिन्न साधनी—शान, वैराग्य, योग, तप, भ्यान आदिका विधान किया गया है। इनका परिणाम है— जीवमात्रके प्रति परमात्मभावकी प्राप्ति, सभीमें ठ प्रमुका ही प्रत्यक्ष दर्शन करना तथा व्यवहारमें भी बेरे बरतना।

संसारमें प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध और वर्तमान क आधारपर ही सुख और दुःखको प्राप्त होता है। यदि सत्सङ्ग तथा संत-समागमके द्वारा विवेक प्राप्त हो जाता है तो जीवनकी सत्यताको जानकर पुकार उठता है—

अबलों नसानी, अब न नसेहीं।

राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जाने फिरि न डसैहँ (विनयप० १०५।

सत्सङ्ग तीर्थराज प्रयागसे भी अधिक प्रभावशाली है, इ श्रीराम-भक्तिकी गङ्गा बहती है, इस विमल धारामें अवग करनेवाले शीघ्र ही जीवनके परम लक्ष्यको प्राप्त कर लेते सत्सङ्गकी महिमा बड़ी ही विचित्र है, इसके द्वारा ( ह होइ पिक बक्कड सराला ) कौए, कोयल और वसुले बन जाते हैं। सत्सङ्ग सुलभ करानेवालेको इन संतोंके सरस्वती तथा वेद भी नहीं गा सकते—

मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद् श्रुति ते (मानस ३। ४५।

किंतु यह सत्सङ्ग भी भगवान्की प्रेरणा तथा कृपारे सुलभ होता है—

बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुक्रम न सो (मानस १।२।

अतः यह निश्चित है कि सत्सङ्ग विना भगवत्ह्याके : नहीं होता । सत्सङ्ग राब्दकी व्याख्या करें तो हम यह कह स हैं कि सत्सङ्ग दो पदोंसे मिलकर बना है । सत्का ता हैं, जिसका त्रिकालमें भी विनाश न हो—यह विशे ईश्वरकी हैं; क्योंकि वह अजर, अमर तथा कालकी सीमा। मुक्त है । अतः उसी सत्-खरूप ईश्वरका निरन्तर चिन्तन स्मृति ही उसके प्रति सङ्ग या प्रेम है । यही संत पुरुष्ट ब्द्रण भी है । सांसारिक लोग भौतिक, असत् नश्चर चस्तुओंकी कामनाओं और इच्छाओंके क्श्रीभृत हैं। अर्थात् असतसङ्गके फलस्वरूप दुःख पाते रहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥

(गीसा २। ६२)

'विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें उत्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना न होती है और कामनामें विष्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न है।

इसी प्रकार विषयोंका चिन्तन पतनकी ओर ले जानेवाला ईश्वरेश विमुख करनेवाला है। विषयोंमें आसक्ति होनेसे वकी विवेक-राक्ति नष्ट हो जाती है तथा वह बुरे कार्योंमें लिस रहता है; अत: उसके लिये नरकके मार्ग खुल जाते जीवका संकल्प दृढ़ होनेपर ये सब विकार भगवस्कृपासे रय ही दूर हो सकते हैं—

। मनोज लोभ मद माथा। छूटहिं ७फल राम की दाया॥ ( मानस ३। ३८। २)

इस भगवत्र्याका आभास संतक्ष्यासे ही होता है, अतः प्रतिकृत्र परिस्थितियों में भी संतोंका साथ तथा उनका वह प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि सत्तक्षके लिये अनुभवी भी अत्यन्त आवश्यकता है। वे ही ईश्वरके वास्तविक विसे हमें परिचित करा सकते हैं; क्योंकि उनका प्रभुके साथ उसम्बन्ध होता है। इस प्रकार हम संतक्ष्या प्राप्त करके ही स्थिपके योग्य अधिकारी बन सकते हैं।

संतजन सवपर दया करते हैं, चाहे कोई दुष्ट उनका ग ही अपकार करनेवाला क्यों न हो। जैसे खयं भगवान् मने ब्राह्मणों तथा मुनियोंको उत्पीड़ित करनेवाले अपने शि—खर-दूषण, रावण-दुस्भकर्ण-जैसे राक्षसोंको भी परमधाम प्रदान किया, यही उनका ईश्वरत्व है। इसी प्रकार संत पुरुप भी बिना किसी स्वार्थके संसारकी भलाई में लो रहते हैं। उनका यह स्वतःसिद्ध स्वभाव होता है। उनका ईश्वरके प्रति अङिग विश्वास तथा पूर्ण आस्था होती है। मानसमें भरत तथा हनुमान् के मिलन-प्रसङ्ग, हनुमान् तथा विभीषणकी मेंट, भरद्वाज-याज्ञवल्क्यकी ज्ञान-चर्चा और काकमुञ्जण्डिगस्ड-वार्तालाप संतजनोचित व्यवहारके परिचायक हैं। ये सब कितनी विषम परिस्थितियों एक-दूसरेसे मिले, परंतु भगवत्प्रेरणासे संत-कृपा हुई और उसीसे सबको भगवत्क्रुपाकी प्राप्ति हुई। श्रीराम-कथाके सभी श्रोता तथा वक्ता संत-समागमकी महत्ताका एक स्वरसे गान करते हैं। भगवान् श्रीरामका अनुग्रह होनेपर संत पुरुष स्वयं ही मिलनेको उत्कण्ठित हो उठते हैं—

जीं रघुवीर अनुग्रह कील्हा। तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा॥ ( मानस ५ । ६ । ३ )

अतः पहले परमग्रमु दयाल भगवान्की कृपा होनी आवश्यक है, उसके बाद तो सब काम अपने-आप ठीक हो जाते हैं; क्योंकि भगवत्कृपा होनेपर ही संत-समागम सुलभ होता है और संत-कृपा होनेपर ही ईश्वम के गुगोंका साक्षातकार होता है। जिस प्रकार ईश्वरके अपियत गुगोंका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संतके गुण भी अवर्णनीय ही हैं।

उपर्युक्त विवेचन सिद्ध करता है कि भगवतक्तपाके लिये संतक्तपा और संतक्तपाके लिये भगवत्क्तपा अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार संतक्तपा और भगवतक्तपा अन्योन्याश्रित हैं। इन दोनोंके द्वारा मानवका परम कल्याण होता है।

# सरपुरुषोंकी कृपा

त च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो त चाप्यर्थो नद्दयति नापि मानः। यस्तादेतिन्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति॥ (महा० भा०, वन० २९७। ५०)

सत्पुरुषों में जो प्रसाद (कृपा एवं अनुग्रह्का भाव ) होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता । सत्पुरुषोंसे न तो किसोका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानको ही धका पहुँचता है । ये तीनों वातें (प्रसाद, अर्थसिट्ट एवं मान ) साध पुरुषोंमें सदा निश्चितरूपसे रहती हैं, इसीळिये संत सबके रखक होते हैं।





## 'विनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता'

( लेखक--श्रीरामाश्रयप्रसादसिंहजी )

मानव-जीवनमें संत-समागम हिर-कृपाका ही सुपिरणाम जब बहुत बड़े पुण्य और सुकर्मका संचय होता है, तब ही अहैतुकी कृपासे संत-जनके दर्शन सुलम होते हैं। उस मय क्षणमें व्यक्तिविशेषका जीवन खिल उठता है, गा उठता है। जिस प्रकार सूर्यके प्रथम उ-समूहके सम्पर्कते ही तम मिट जाता है और सारे रमें प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार संत-मिलनेए वका आन्तरिक तम मिट जाता है और उसे ककी प्राप्ति हो जाती है। विवेकके आलोकमें उसका न मुसकरा उठता है।

नु रातसंग विवेक न होई । रास कृपा बिनु क्षुरुभ न सोई॥ (१।२।६)

महर्षि व्यासजी भी कहते हैं—'जब अनेक जन्मोंके चेत गुण्य-पुजका उदय होता है, तन मनुष्यको सत्सङ्गकी प्ति होती है, उससे उसके अज्ञान-जनित मोह और मदल्प न्धकारका नाश हो जाता है और विनेक प्रकट होता है?—

भाग्दोद्देन यहुजन्मसमर्जितेन क्षरमंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भद्मानहेतुगृतमोहमदान्धकार-

> नाक्षं विधाय हि तदोत्तयते विवेकः ॥ (पाकीय शीमझा० माहा० २। ७६)

हरिन्हपा और संत-गनासम एक दूसरेके पूरक हैं। जब हिंसी महात्मा, संत या भक्तके दर्शन हों तो समझना चाहिये हैं अदेतुकी भगवन्द्रमाकी वर्षा हुई है। हरिन्हपाके विना तन्समागन असम्भन है। गरुइकी भी इसी विचारको पक्त करते हुए कहते हैं—'वेद, शाम्त और पुराणोंके तिं तथा विद्यों और मुनियोंके विचारोंका सार यही है कि इद संत उसीको मिट्यों हैं, जिंडे भगवान् शीराम कृपा हरके देखते हैं—

निगमागम पुरान सत एहा। कहिं सिन्द् मुनि निंह संदेहा॥ संत विसुद्ध मिलिंह परि तेही। चितविंह राम कृपा करि जेही॥ ( मानस ७। ६८। ३-४)

यह भगवान्की कृपाका ही तो परिणाम था कि गरुड़जीको महासंत काकभुशुण्डिजीके दर्शन हुए तथा उनके सारे भ्रम और संशय मिट गये—

राम कुपाँ तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सत्र संसय गयऊ॥ ( मानत ७। ६८। ४ )

पावन श्रीराम-कथाके आदि गायक, भूतभावन, आशुतोब भगवान् शंकर भी अपनी अर्घाक्तिनी भगवती पार्वतीको समझाते हुए इसी बातको कहते हैं—'हे गिर्जि ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, परंतु वह विना भगवत्क्रपाके नहीं होता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं!—

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछ आन । बिनु हरि कृपा न होड् सो गावहिं बेद पुरान ॥ ( मानस ७ । १२५ ख )

'विनयपत्रिकांग्में भी पूज्य गोखामीजीने श्रीराम-भक्तिकी महिमाका गान करते हुए कहा है—'श्रीरामकी भक्ति अत्यन्त सुलभ और सुखकारी है। वह संसारके तीनों ताप (दैहिक, दैविक और भोतिक), शोक और भयको हरनेवाली है; परंतु वह भक्ति तभी मिलती है, जब सत्सङ्ग प्राप्त हो और संत तभी गाप्त होते हैं, जब भगवान्की कृपा होती है। सच्चमुच जब दीनद्याछ श्रीरम्हाभाश्ची द्याद्रवित होते हैं, तभी संत-समागम होता है, उन संतोंके दर्शन, स्पर्श और सत्सङ्ग सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुःख-सुलमें समबुद्धि हो जाती हैं, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं तथा भलीभोति परमात्माका बोध हो जानेके कारण मद, मोह, लोभ, शोक, कोध आदि सहज ही नष्ट हो जाते हैं,—

रघुपति-भगति सुलभ, सुस्कारी।सो त्रयताप-सोक-भय-हारी॥ बिनु सतसंग भगति निह होई। ते तव मिलें द्वे जब सोई॥

जब द्ववै दीनद्यालु राघव, साधु संगति पाइये। जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरासि नसाइये॥ जिनके मिले दुख-सुख-समान,अमानतादिक गुन भये। सद-मोह कोम-विपाद-क्रोध सुबोधतें सहजहिं गये॥

( १३६ | १० )

निस्संदेह संत-समागम बड़े सौमाग्यका फल है। सत्सङ्गतिसे विना प्रयास और विना श्रमके ही भवरोगका नाश हो जाता है। स्वयं भगवान् श्रीराघवेन्द्र भी सनकादि ऋषियोंको देखकर अपना प्रणाम निवेदित् करते हुए श्रीमुखसे कहते हैं—

भाज धन्य में सुनहु सुनीसा। तुम्हरे दरस जाहिं अद्य स्त्रीसा॥ बड़े भाग पाइच सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा॥ (मानस ७। ३२। ४)

धन्य है जीवन उनका, जिन्हें संतजन मिलते हैं! बड़भागी हैं वे, जिन्हें भगवत्कुपासे विशुद्ध संतसे भेंट होती है। विभीषणजी ऐसे बड़भागियों मेंसे एक थे, जिनपर प्रभु श्रीरामकी अपार कुपा हुई, जिससे हनुमान्जी-जैसे महाभागवत संत मिले। हनुमान्जीसे भेंट हाते ही विभीषणजीका विवेक जाग उटा और उन्हें प्रतीत हुआ कि अवश्य ही ये कोई 'हरिदास' अथवा 'राम-अनुरागी' भक्त हैं, जो मुझ-जैसे अधम राक्षसको बड़भागी बनाने आये हैं—

की तुम्ह हिर दालन्ह महँ कोई। सोरें हृदय प्रीति अति होई॥ की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयहु सोहि करन बड़आगी॥ (मानस ५। ५। ४)

इसपर हनुमान्जीने अवतककी सारी श्रीराम-कथा कह सुनायी और अपना नाम-पता वताया। भगवान् श्रीरामके गुणोंका स्मरण कर दोनोंके मन आनन्दसम्म हो गये। इसी क्रममें विभीषणजीने हनुमान्जीसे अपनी दयनीय स्थिति और दीन दशाका वर्णन करते हुए कहा—-

तात कवहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा॥ तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीतिन पद सरोज मन माहीं॥ अब मोहि भा भरोस इनुमंता। यिनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता ( मानस ५ । ६ । १-२ )

हि तात ! मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर कृपा करेंगे ! मेरा तामधी (राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं और न मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम ही है; परंतु हे हनुमन् ! अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझपर श्रीरामजीकी कृपा है; क्योंकि श्रीहरिकी कृपाके विना संत नहीं मिळते !

अब हम यह देखनेका प्रयास करें कि श्रीहनुमान्जीसे विभीषणजीको क्या उपलब्धि हुई ? पूज्य गोस्तामी तुळसीदासजीकी मान्यता है कि जलचर, थलचर, नमचर, जड़ और चेतन इनमेंसे जब कमी, जिस दिसी यत्नसे, जहाँ कहीं भी, जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और बड़्पन पाया है, वह सब सत्सङ्गका ही प्रभाव है। लोक और वेदमें भी इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है—

जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ स्रति कीरिति गति भृति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ स्रो जानब सतसंग प्रभाज। लोकहु बेद न आन उपाऊ॥ ( मानस १। २। २-३)

इस दृष्टिसे देखनेपर हम पाते हैं कि विभीषणजीको ये सारी वस्तुएँ अनायास एक साथ मिल गयीं । विभीषण-जीद्वारा रावणको दिया गया उपदेश उनकी उसी श्रेष्ठ 'बुद्धि'का परिचायक है । भगवान् श्रीराघवेन्द्रकी शरणागित उनकी अक्षय 'कीर्ति'का कारण है । विभीषणजी-जेसी 'सद्गति' बहुत कम व्यक्तियोंको मिल्ती है । 'वैभक्त तो इतना मिला कि वे लंकेश ही वन गये । न्ययं भगवान् श्रीराघवेन्द्रने उनके ललाटपर तिलक लगाया, इससे अधिक 'बङ्फ्पन' किसीको क्या मिलेगा !

श्रीमद्भागवतमें भी स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण उद्धवजीसे कहते हैं— 'जिसने संत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर ही, उसकी कर्म-जडता, संसार-भय और अज्ञान आदि एर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्निका आश्रय ले लिया, उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका तुःस हो सकता है ? जो इस घोर संसार-सागरमें डूब-उतरा रहे हैं, उनके लिये बहावेचा और शान्त संत वैसे ही एयमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूब रहे लोगोंके लिये हद नौका—

वयोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावगुम्। श्रीतं भयं तम्रोऽण्येति साभृत् संसेवतम्यमः॥ विसञ्ज्योन्मञ्जतां घोरे भवाव्यो परमायनम्। सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नीर्हदेवाप्सु मञ्जताम्॥ (११।२६।३१-३२)

प्रभु-प्रेम-प्राप्तिके लिये सत्सङ्ग आवश्यक होता है; नयीं कि प्रेम या भक्ति सत्सङ्गसे ही प्राप्त होती है और सत्यङ्ग हरि-कृपासे मिलता है—

भक्तिसुतंत्र सकल सुख खानी। बिलु सतरांग न पावहिं प्रासी॥ ( मानस ७ । ४८ । ३)

जब प्रभु-कृपासे संत-कृपा होती है, तब जीव सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है—-पुन्य पुंज चित्तु मिलहिं न संता । सत्तसंगति संस्थि धर अंता ॥

(मानस ७। ८४ ! 🔻 )

## गुरुकृपा और भगवत्कृपा

( नित्यलीलालीनः परमश्रदेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार )

गुरुनंद्या गुरुनिंग्णुगुँरुर्देवो सहैश्वरः । गुरुः साक्षात् परन्नह्य तस्स्रे श्रीगुरवे नमः ॥

( गर्मसं ० ४ । १ । ११ )

भारतीय साधनामें गुब-शरणागति सर्वप्रथम है। सङ्गरकी रूपा बिना साधनाका यथार्थ रहस्य समझमें नहीं आ सकता। केवल शास्त्री और तर्कोंसे लक्ष्यतक નર્દી पहुँचा जा सकता। अनुभनी सतुद साधन-पथके अन्तराय, उनसे वचनेके उपाय और धाषनमार्गका उपादेय पायेय वतलाकर शिष्यको अनायास ही लक्ष्यतक पहुँचा देते हैं । इसीलिये श्रुतियों हो हो वर्ष वर्षमान एगयक संतोकी वाणीतक समीमें एक खर्छे वहू रही अरणमें उपिक्षत होकर अपने अधिकारके अनुसार उनसे उपदेश प्राप्त कर तदनुकूळ आचरण करनेका आर्थेश दिया गया है। सभी संतीने मुक्तकण्ठरो गुष-महिमाहा गान किया है। यहाँतक कि गुड़ और गोविन्द—दोनोंके एक साथ मिकनेवर पहुँछे गुक्को हो प्रणाम करनेकी विधि वतकायी गरी है। स्योंकि गुरूकी कुपाले ही गोविन्दके दर्जन प्राप्त करनेका दीधान्य भिल्ला है। गुक्की महिभा अवर्णनीय है। वे पुरुष यन्य हैं—वड़े ही लीभाग्यशाली हैं, जिन्हें सद्गर मिछे हैं और जिन्होंने अपना जीवन उनके आशापालनके ल्यि चहर्ष उत्तर्ग कर दिया है।

वास्तवमें यथार्य पारमार्थिक साघन सहुक्की संनिषिमें ही सम्मव है । कृपाछ गुक्के कर्णधार हुए विना साघनतरणीका विषय-समुद्रकी नमोन्यापिनी उत्ताल तरंगोंसे बचकर उस पारतक पहुँच पाना नितान्त असम्भव है । इसील्प्रिय प्रत्येक साधकको सहुक्की लोज करनी चाहिये और ईश्वरसे व्यातंभावसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे ईश्वरानुप्रहद्वारा सहुक्की प्राप्ति हो जायः क्योंकि वास्तविक संत-महास्मा भगवत्नुपासे ही प्राप्त होते हैं । इसमें संदेह नहीं कि यदि सहुक्पारिकी तीन इच्छा हो तो स्वयं परमात्मा सहुक्ष्मि प्रकट होकर मुमुक्षु साधकको साधनपथ प्रदर्शित कर कृतार्थ कवल तत्त्वश पुरपको प्राप्तकर स्वयं तत्त्व समझनेके पवित्र उद्देशसे, परीक्षा या कीन्हलके लिये नहीं क्योंक सन्चे संत न तो परीक्षा दिया उत्रते हैं, न परीक्षामें उत्तीर्ण होवर जगत्में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने या प्रतिभाशाली

व्यक्तियोंगर प्रभाव डालकर उन्हें शिष्य बनानेकी ही इच्छा रखते हैं। जो अद्धास उनकी शरण होता है, उसीके सामने व उसके अधिकारानुसार रहस्य प्रकट किया करते हैं। अतपस्क, अश्रद्धालु, तार्किक, दोषान्वेयणकारी, नास्तिक और कीतृहलप्रिय मनुष्योंके सम्मुख गोपनीय रहस्य प्रकट करनेमें कोई लाम नहीं है। भगवान्ने स्वयं श्रीमुखसे अधिकारकी मीमांसा कर दी है—

इन्हं ते नातपस्काय चाभकाय कदासन। य चाशुक्रुषये वान्यं न च सां योऽभ्यस्यति॥ (गीता १८। ६७)

'यह जो परम गुल रहस्य तुम अत्यन्त प्रिय मित्रको सैने बतल्या है। इसे तपोहीन, भक्तिरहित, सुनना न चाहनेवाले और मेरी (भगवान्की) निन्दा करनेवाले लोगोंको सूलकर भी न बतल्या। हसरो यह सिद्ध होता है कि यथाएँ संत-महारमा पुरुष अधिकारीकी परीक्षा किये चिना गुम्म रहस्य प्रकट नहीं करते। अपनेको साधारण मनुष्य बतलाकर दी पिण्य खुड़ा लिया करते हैं। लोग उन्हें असाधारण मानें, यह तो उनकी ाह होती नहीं और असली बात बतलानेका वे अधिकारी पाते नहीं, इसलिये स्वयं अनजान-से बने रहते हैं।

तीव मुमुक्षा और श्रद्धाको साथ रखकर सहुरका अन्वेषण करनेसे उनकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं । संन्यासियों और एहस्गेंमें आज भी अनेक सच्चे साधक और महातमा हैं । सच्चे ऋषियोंका आज भी अभाव नहीं है, परंतु वे प्रायः अपकट रहते हैं । प्रकट रहनेवालोंको पहचानना भी कड़ा कठिन होता है; क्योंकि उनका वाहरी वेष तो कोई विलक्षण होता नहीं, जिससे लोग कुछ अनुमान कर सकें।

यह मय होते हुए भी आजकलके समयमें वहुत ही सावधानीकी आवश्यकता है। आज देशमें अवतारों, जगतुरुओं, विश्वोपदेशकों, सहुरुओं, ज्ञानियों, योगिराजों और भक्तोंकी हाट-सी लग रही है। ये मय दुर्लभ पद मोहबश आज बहुत ही सस्ते हो रहे हैं। ऐसे कई व्यक्तियोंके नाम तो यह लेगक भी जानता है, जिनकी खुल्लमखुडा अवतार कहकर पूजा की जाती है और व

उसे स्वीकार करते हैं । पता नहीं, ईश्वरके इतने अवतार एक ही साथ इसी देशमें कैसे हो गये ? आश्चर्य तो यह कि इनमेंसे एक अवतार दूसरे अवतारको माननेके लिये तैयार भी नहीं है । ऐसी स्थितिमें ये अवतार वास्तवमें क्या वस्तु हैं ? इस बातको प्रत्येक विचारशील पुरुष धोच सकते हैं।

आजकल गुरु तो गाँव-गाँव और गली-गलीमें मिल सकते हैं, सब कुछ गुरु-चरणोर्म अर्पण करनेमात्रसे ही ईश्वर-प्राप्तिका विश्वास देनेवाले गुरुओंकी कमी नहीं है। ऐसे हजारों नहीं, लाखों गुरु होंगे ? परंतु दुःख है कि इन गुरुऑकी जमातसे उद्धार सम्भवतः ही किसीका होता है। खद्गर तो वह है, जो शिष्यके मनका अनन्तकोटि जन्म-संचित अज्ञान हरण करता है और उसको सन्मार्गपर लगाता है, उसके इद्ध्यमें परमात्माके प्रति सच्चे प्रेमके भावोंका बिकास फरा देता है। जो अपनी नहीं, परंतु सर्वन्यापी छर्षभूतस्थित परमात्माकी पूजाका पाठ पढ़ाता है, जो शिष्यको यथार्थतः दैवी-सम्पत्तिके गुणोंसे विभूषित देखना चाहता है, जो निरन्तर इस प्रयत्नमें लगा रहता है कि शिष्य किसी प्रकारसे भी कुमार्गपर न जाने पाये, जो पद-पदपर उसे खावधान करता है और दुपथसे बचाता है, जो त्याग और सदाचार सिखाता है, जो निर्भय होकर भगवान्की सेवा करना बतलाता है, जो स्वयं अमानी होकर शिष्यको मानरहित होना और स्वयं काम, क्रोध, लोभसे छूटकर शिष्यको उनसे बचना सिखाता है एवं जो अपने बाहर और भीतरके सभी आचरणोंको ऐसा खाभाविक पवित्र रखता है। जिसका अनुकरण कर शिष्यका हृदय पवित्रतम वन जाता है। वास्तवमें ऐसा ही पुरुष परमात्माको पा सकता है और दूसरोंको भी परमात्माकी प्राप्तिके पथपर आरूढ़ करा सकता है । भगवान्ने कहा है--

तिसीनसीहा जितसङ्गरोषा अध्यारमनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैविंसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-र्गन्छन्त्यमूदाः पदमन्ययं तत्॥ (गीता १५।

'जिनके हृदयमें मान-मोह नहीं है, जिन्होंने आसि दोषपर विजय प्राप्त कर ठी है, जो नित्य परमात्माके स्वरू स्थित रहते हैं, जिनकी लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ भलीभे नष्ट हो गयी हैं, जो सुख-दु:ख नामक ह्रन्होंसे सर्वथा । गये हैं, ऐसे बुद्धिमान् पुरुष ही उस अन्यय परमण्दको प्र होते हैं।

सद्बुद्धयत्वदातस्यवसन्निष्ठात्वत्यरायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्ति झाननिर्भूतकल्मपाः ॥ (गीता ५ । १५

'जिनकी बुद्धि परमात्मरूप हो गयी है, जिनका । परमात्मरूप है, जिनकी निष्ठा केवल परमात्मामें ही है, जो के परमात्माके ही परायण हैं, ऐसे ज्ञानके द्वारा पापरहित हु पुरुष ही अपुनराबृत्तिरूपा परमगतिको प्राप्त होते हैं।

भगवान्ने इसी प्रकारके तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंकी शरण जाकर प्रणिपात, सेवा और निष्कपट प्रक्तोंद्वारा ज्ञान प्र करनेके लिये उपदेश दिया है।

हर किसीको गुरु कभी नहीं बनाना चाहिये। गुरु तो एक प्रकारसे अपना जीवन अर्पण कर दिया जाता है बहुत ही सोज-समझकर जीवन अर्पण करना कर्तव्य है नाममात्रके गुरु-चेळोंसे कोई लाभ नहीं, हानि तो प्रत्य ही है।

इस बातसे निराश कभी नहीं होना चाहिये कि इ युगमें सद्गुरु हैं ही नहीं, सद्गुरुकी वास्तिवक खोज । कहाँ होती है ? हमारे हृदयमें तीव्रतम पिपासा ही कहाँ है तीव्र पिपासा हो तो लेखकका विश्वास है कि भगवत्व्रपां ज्ञान-पिपासाको शान्त करनेवाले, दुस्तर संसार-सागरसे पा करनेवाले सद्गुरुकी प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है।

सहरुकी कृपा-दृष्टि

हे सद्गुरुकी कृपा-दृष्टे! तू शुद्ध, सुप्रसिद्ध, उदार और अखण्ड आनन्दकी वर्षा करनेवाली है " विषयरूप सर्पके दंशनसे अवयव अकड़ने न लगें और विषका वेग (शीघ) उतर जाय—यह प्रतार तेरा ही है। हे गुरुकी कृपा-दृष्टे! तू अत्यन्त प्रेमपूर्ण होनेके कारण अपने सेक्कोंकी ब्रह्मानन्द-प्राप्तिकी कामन पूरी करती है और उनके आत्मसाक्षात्कारके हौसले भी पूरे करती है। हे सद्गुरुकी कृपा-दृष्टे! तेर पूरी करती है और उनके आत्मसाक्षात्कारके हौसले भी पूरे करती है। हे सद्गुरुकी कृपा-दृष्टे! तेर पूरी करती है और उनके आत्मसाक्षात्कारके हौसले भी पूरे करती है। हे सद्गुरुकी कृपा-दृष्टे! तेर पूरी करती है और उनके आत्मसाक्षात्कारके हौसले भी पूरे करती है। होता है।

# भगवत्कृपा और भक्तियोग

( हेस्क-अाचार्य डॉ० श्रीसुवालालजी उपाध्याय (शुक्तरत्त) एम्० ए०। पी-एच्० डी० )

भगवत्कृपा रिमिश्चम बरसते बादलकी तरह जीवनदायिनी है । वह हमारे तन, मन और प्राणोंको आह्नादित तथा आधि-ज्याधियोंकी ऊष्माको शान्त कर देती है । भगवान्की समस्त शक्तियोंमें उनकी कृपाशक्ति सर्वापरि है । जैसे प्रकाश देनेके लिये सूर्यको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वे स्वयं प्रकाशरूप ही हैं, वैसे ही भगवान्की कृपा भी स्वाभाविक है । चन्द्रमासे कोई कहने नहीं जाता कि आप घर-घरमें और जगत्के कण-कणपर अपनी निर्मल चाँदनी छिटकाया करें, किंतु चाँदनी उनका स्वरूप ही है, जिसके ग्रुप्त आलोकमें समस्त जड-चेतन जगत् नहा उठता है ।

मनुष्य कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, अथक उद्योगसे वैभव संचय कर ले और प्रखर कल्पनासे ऊँची उड़ान भर ले, किंतु तबतक पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति नहीं कर सकता, जबतक करणासिन्धु प्रभुके कृपापूर्ण आशीर्वादसे वह सभी प्रकारके अन्तर्वाह्य बन्धनोंसे मुक्ति नहीं पा लेता । अपनी समस्त मनोगत भावनाओंमें प्रतिपल प्रभुकी कृपाशक्तिका अनुभव किये बिना उसके बन्धन नहीं दृटते ।

अनेक बार ऐसा होता है कि ज्ञान-विज्ञानकी बहुख्ता भी मनुष्यके मनका बोझ बन जाती है, वह उसके बन्धनोंको और भी हढ़ बना डाल्प्री है । स्वकीय पुरुषार्थ भी मनुष्यके अहंकारका कारण बन जाता है । पुरुषार्थ भी मनुष्यके अहंकारका कारण बन जाता है । पुरुषार्थ उपलब्ध यश और वैभव उसके मनमें ऐसे मनोरय पैदा कर देते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होते; जिसके कारण उसका मन पराजय और निराज्ञाके अन्धकारमें ड्वा रहता है । अपने अथक उद्योगसे प्राप्त प्रभुता उसे निरङ्कुश बना देती है । वह विश्वकी वास्तविकताओंको भूलकर सत्यका तिरस्कार करने लगता है । ऐसी स्थितिमें प्रभुकी कृपाशक्ति ही जीवनमें रांतुलन, सुरक्षा और अपूर्व आत्म-विश्वासकी ज्योति जगाती है, जिससे मानव टूटकर नष्ट हो जाने और प्रथप्न होनेसे वच जाता है ।

परमेश्वरके अनन्त सामर्थ्यकी तुल्नामें जीव अणुमात्र

भी नहीं है। मनुष्यको जब ईश्वरके विराट् रूपका आभास होता है, तब उसका हृदय मन्त्र-मुग्ध होकर केवल प्रभुकी करुणाका प्रार्थी बन जाता है। संसारका रथ वड़े वेगसे भागता रहता है। कालचक किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता, उसके वेगके समान गतिसे वढ़ना किसीके लिये भी सम्भव ही नहीं है। दिन और रातकी सीढ़ियोंपर चढ़ना सरल काम नहीं है। इनके प्रत्येक पगपर प्रलोभन है। कहीं रंगीन भोगोंका आकर्षण है तो कहीं निर्पुशाके पापाण हैं, ये कहीं दुटे-फूटे और कहीं इतने चिकने हैं कि मनके पहिये फिसलकर नीचे गिर जायँ। प्रभुकी कुपाशक्तिके वलपर ही इनको पारकर अपने गन्तव्य शिखरतक पहुँचा जा सकता है।

निष्कारण करुणाकी प्रेरणासे ही प्रभुने जगत्में अपनी कृपाशक्तिकी किरणोंका प्रसार किया है । विराट् विश्वके प्राङ्गणमें जब हम आह्वादभरे हृदयसे आते हैं तो हमें यही आभास होता है कि दिशा-विदिशाओं के अनन्त विस्तारसे उठती परम करुणासागर प्रभुकी बाँहें हमें अभयका आशीर्वाद दे रही हैं। उनकी कृपाका अंश लेकर ही सविता संसारपर प्राण और प्रकाशकी वर्षा करते हैं और उनके संकेतपर ही सागरींसे जल-कलका भरकर मेघभाला प्यासी घरतीकी प्यास बुझाती है। उन्हींकी प्रतिध्वनि हिम-शिखरोंसे उठती है और अथाह सागरकी गरजती लहरोंसे भी उन्होंका संगीत सुनायी पड़ता है । निदयोंकी मधर कलकल-ध्वनि, महासिन्धुके गहन-गम्भीर उद्घोष, सर्यकी प्राणदायिनी किरणों, चन्द्रमाका शीतल प्रकाश, वायुद्धारा प्रदत्त शासोच्छ्वास, धरतीके विविध अन्न-मण्डार, पौधोंकी नयी कोपलों, फूलोंकी खिलती हुई पंखुड़ियों, पृथ्वीके कण-कण और गगनके कोटि-कोटि तारोंकी झिलमिलमें भी उन्हींकी कृपाशक्तिका प्रकाश है। न उनका आदि है, न मध्य है और न अन्त । विविध रूपोंमें हम अपने चारो ओर उन्होंकी ज्योतिसे प्रकाश पाते हैं।

शास्त्रोंमें भगवत्प्राप्तिके लिये जिस मार्भत्रयीकी चर्चा मिलती है, उनमेंसे प्रत्येकके साथ योग

(श्रीमङ्गा० ११।२०।६)

१. योगाग्त्यो भया गोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। शानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्॥

शब्द जुड़ा हुआ है—कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग । 'योग, शब्दका सरल अर्थ है—जोड़ना। वह प्रक्रिया, जो जीवको ईश्वरसे मिलाती है, योग है।

आध्यात्मिक अनुभूतियोंके लिये योगकी प्रक्रिया प्रयोगशालाके समान है, इसलिये यह 'योग' शब्द किसी-न-किसी रूपमें प्रत्येक साधना-परम्पराके साथ जुड़ा हुआ है।

भक्ति मुख्यतः प्रेम और हृदयकी पवित्रताके द्वारा इस योगको सिद्ध करती है। जवतक जीवात्माकी परमात्माके साथ कुछ दूरी है, तवतक भक्तियोग विरहयुक्त आकर्षणका रूप धारण किये रहता है। इसमें अन्धकारते ज्योतिकी ओर नहीं, प्रकाशसे अधिक ज्योतिर्मय प्रकाशकी ओर तथा आनन्दसे अधिक आनन्दकी ओर गति होती है। मनुष्यके जीवनका एक-एक क्षण, उसकी सत्ताका एक-एक कण और उसकी सम्पूर्ण चेतना आनन्दमय मार्गपर चल पड़ती है । भक्तकी दृष्टिमें भगवान्के प्रति आत्मसमर्पण करनेके आनन्दसे अधिक और कोई आनन्द नहीं है । यह समर्पण एक कर्मकाण्डीय पवित्रतामात्र नहीं है, किंत्र आत्माके अन्तरतमसे उभरनेवाला एक दिव्य गुण है। जो लोग आत्मसमर्पणकी विनयशीलताके कारण अपने तुच्छ अहंकारसे नहीं चिपके रहते, वे एक अवर्णनीय प्रेमके अद्भुत लोकमें परम सत्ताके साथ दिव्य-रसकी अनुभृति प्राप्त करते हैं और प्रेमकी शाश्वतता तथा चरम कँचाईको प्राप्तकर धन्यताका अनुभव करते हैं।

ज्ञानयोगी, भक्तियोगी और कर्मयोगी आदि सभी भगवत्कृपाकी अपेक्षा करते हैं; क्योंकि भगवदनुप्रहके बिना पथकी चरम सफलताका अवतरण और अनुभव नहीं होता। योगदर्शनके 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' (१।२३) सूत्रके व्यास-भाष्यमें कहा गया है—

श्रणिधानाद् भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरसमञ्जयुद्धाति अभिध्यानमात्रेण ।

अर्थात् मोक्षके इच्छुक योगियोंके मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक भक्तिविशेषसे अभिमुखीगृत होकर अभिध्यान मात्रसे अर्थात् 'इस योगीका वह अभीष्ट सिद्ध हो'—इस तरहकी इच्छामात्रसे ईश्वर उसपर अनुग्रह करते हैं।

न्यायसूत्रकार महर्षि गौतमने (४।१।२१ में ) सिद्धान्तके रूपमें व्यक्त किया है कि जीवके धर्म तथा अधर्मकी अपेक्षा करते हुए जगत्के कर्ता परमेश्वर ही सभी कर्मों के करानेवाले तथा फल देनेवाले हैं। उनके अनुप्रहके किसीको भी कर्ममें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिये र् भी नहीं मिल सकती।

आद्य श्रीशंकराचार्यने भी वेदान्त-दर्शनके सूत्र 'पर तच्छुतेः' (२ | ३ | ४१) के भाष्य एवं विवेकचूडाम (३) में भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है—

'तद्तुग्रहहेतुकेनेव विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुमहीति 'उस परमात्माके अनुग्रहहेतुक विज्ञानसे ही मोक्ष-सिरि प्राप्त हो सकती है।

दुर्कभं त्रयमेवैतद् देवानुमहहेतुकम् । मनुष्यत्वं युमुक्षत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥

'भगवत्क्वपाके हेतुभूत मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महाः पुरुषोंका सङ्ग—ये तीनों ही दुर्लभ हैं।

गीतामें कहा गया है कि जब साधक तद्गतप्राण औं तद्गतिचत्त होकर सतत प्रीतिपूर्वक उनका भजन करता है। तब वे उसे 'बुद्धियोग' प्रदान करते हैं—

मिचत्ता महतप्राणा वोधयन्तः परस्परम् ।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥
(१०।९-१०)

श्रीघर स्वामीके मतानुसार परमेश्वरको परामक्तिके फल-स्वरूप उन्हींके प्रसादसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है—

भगवद्भक्तियुक्तस्य तत्प्रसादात्मबोधतः । सुस्तं बन्धविमुक्तिः स्यादिति गीतार्थसंग्रहः ॥ (गीता १८ । ७८की टीका )

जव साधकके जीवनमें, भगवदनुग्रह अथवा भगवत्कृषा इतनी सारभूत है, तत्र भक्ति-पथका तो कहना ही क्या है; क्योंकि भक्तिकी प्राप्ति तो सम्पूर्ण रूपसे प्रमुकी निहेंतुकी कृपापर ही निर्भर है।

-'सुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवरकृपालेशाद्वा' ( ना० भ० य० ३८ )

प्रधानतया महापुरुषोंकी कृपा अथवा भगवान्के कृपालेशसे ही किसीके भी हृदयमें भक्तिका आविर्माव होता है। भगवत्कृपा एवं भगवन्द्रक्तकी कृपा मूल्हाः एक ही पदार्थ है। यदि भक्त भी किसी व्यक्तिपर कृपा करता है तो भगवान्की कृपा भी उसका अनुगमन करती है अर्थान् उसपर भगवान्की भी कृपा होती है और उसके अन्तःकरणमें भक्ति उदित हो उठती हैं। क्योंकि श्रीभगवान् भक्तके वशीभूत रहते हैं।

यदि इस विषयपर गम्भीरतापूर्ण विचार किया जाय तो पता चलेगा कि भक्तजन दुःखी, अज्ञानी व्यक्तिके प्रति जो कृपा करते हैं, उसका एकमात्र कारण है- उनके हृदयमें विराजमान रहनेवाली भक्ति; क्योंकि भक्तिके विना किसीपर कृपाका होना असम्भव है। अतः सभीके मूलमें खप्रकाश भक्तिका ही प्रभाव प्रकाशित हो रहा है और वह भक्ति भगवत्कृपासे ही प्राप्त होती है, अन्य किसी साधनसे नहीं ।

गौडीय-सम्प्रदायमें बड़ी विलक्षणतासे इस तत्त्वकी न्याख्या की गयी है । उस सम्प्रदायके अनुसार विशुद्ध भगवत्तत्वमें खरूपशक्तिकी वृत्तिके अतिरिक्त दूसरी कोई ष्ट्रित नहीं है । सचिदानन्द्र, पूर्णस्वरूप भगवान्में तीन धर्म है—सत्, चित् और आनन्द। भगवत्स्वरूपके इन तीन घर्मोंका अवलम्बन करके उनकी स्वरूप-शक्ति भी त्रिधा हुई-संधिनी, संवित और ह्रादिनी । इनमें 'ह्रादिनी' वह शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान् स्वयं ह्वादकरूप होकर भी आह्वादित होते हैं और दूसरोंको आह्वादित करते हैं।

इस ह्लादिनी शक्तिका प्रवेश जीव-कोटि और भगव-त्कोटि-दोनोंमें ही है। भगवत्कोटिमें अवस्थित हादिनी भगवानको विचित्र लीलारसके हानद्वारा रसमय करती है और जीव कोटिमें प्रवेश करके वह पवित्र भक्तके हृदयमें आविर्भृत होकर विशुद्धतम आनन्दका विधान करती है। यह भगवन्मुख जीवगत विशुद्ध आनन्द ही भक्ति है। भक्तका भक्तिजितत और भगवान्का छीलाजित आनन्द एक ही शक्तिकी दो कोटियोंके व्यापार हैं। भगवान्में हादिनी रसरूपिणी है तो भक्त-हृदयमें भक्ति-रूपिणी । स्वरूप-शक्तिकी सारभूता हादिनी शक्तिकी ही सारघनमृति हैं श्रीराधा, नित्य प्रेमस्वरूपकी नित्य प्रेमस्वरूपिणी । इसीलिये केवल प्रेमरूपिणी ही नहीं, नित्य प्रेमदात्री भी हैं।

पूर्ण परात्पर भगवान् श्रीकृष्णमें श्रीराधा अनन्त शक्तिके रूपमें अवस्थान करती हैं, किंतु उसी शक्तिका कणमात्र नित्य अणुरवभाव चित्कण भीतर गिरकर उसे प्रेमभक्तिसे आप्छत कर रखर इसीलिये श्रीराधा भगवानकी प्रेमकल्पलता हैं और लिये प्रेमकल्पत्तर हैं---

> ह्यादिनी कराय कृरणे आनन्दास्वादन ह्यादिनी करे भक्तेर पोपण द्वाराय ( चै० चरितामृत, आदि ४

यहाँ भगवत्क्रपा खरूपशक्तिके माध्यमसे अनन्त जीवोंके हृदयोंमें प्रेमभक्तिके बीजका वपन कर रही है?

श्रीवलभाचार्यके साधना-पथका नाम ही पृष्टिमार 'पोषणं तत्त्तुप्रहः' ( श्रीमद्भा० २ । १० । ४ ) व्रह अणुभाष्ये तथा अन्य अनेक स्वविरचित ग्रन्थोंमें इस शिद्धान्तकी विस्तारसे विवेचना की हैं ।

श्रीनिम्बाकीचार्यजी 'दशरलोकी' तथा अपने अन्य इस मगवतंप्रसादका स्मरण करते है-

> अनादिसायापरियुक्तरूपं त्वेनं विद्वतें भगवत्रसादात्।

( दशक्लोः

'अनादि मायासे संयुक्त जीवका खरूप-ज्ञान भगव ही होता है।

श्रीमध्वाचार्यके मतानुसार ईश्वर ही भक्तिसे प्रसन्न जीवको वास्तविक रूपका बोध कराते हैं-

> सर्ववस्तुषु या शक्तिः सा मदीयैव नान्यया मयैव दत्तं खातन्त्रयं केवलेप्विप (विष्णुरहस्य १२ । १

'समस्त वस्तुओंमें जो शक्ति है, वह मेरी ही है; की नहीं और मैंने ही वस्तुमात्रमें स्वतन्त्रता प्रदान की 'भागवत-तात्पर्यं'में भी उन्होंने इसी सिद्ध दुइराया है---

( चै० चन्द्रोदय धङ्क

२. तत्रोदेश्यं किमपि परमं भक्तियोगो मुरारेनिन्हामी यः स दि भगवछोऽनुग्रहेणैव कम्यः॥

३. पृष्टिमागोऽनुअदैकछाध्यः प्रमाणमार्गाद विलक्षणः ।

<sup>(818</sup> 

सिद्धिलाँदिङी एत वैदिका । न सत्नादन्यथा विष्तः पुष्टिमार्गः स कप्यते ॥ ( प्रभेषरत्नार्ण ४. धनप्रदेणेंद भन्मदः पुष्टिमार्गे नियामक रति सिविः। (सिद्यान्त्रमुकाब्छी,

स्वरूपसूतं ज्ञानं तु सदा जीवस्य विष्णुना। नियतं प्राकृतं ज्ञानं भक्त्या तेनैव दीयते॥ ( ७४ )

'वे भगवान् विष्णु ही जीवकी भक्तिके वशीभूत हो । य ही उसे स्वरूपभूत ज्ञान तथा प्राकृत ज्ञान प्रदान है ।

श्रीरामानुजाचार्यकी द्यरणागितमें भक्त बिछीके बच्चेकी सर्वथा आत्म-समर्पण कर माँपर अपनी रक्षाका छोड़ देता है। माँ ही उसे सभी प्रकारसे सँभालती है। भक्त भी कृपाशक्तिकी गोदमें ही सम्पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है। प्रभुकी कृपाशक्ति ही सल उसके योगक्षेमका बहन करती है।

गोस्वामी व्रलसीदासजी बड़ी दृदताके साथ भक्ति-ामणिकी प्राप्तिमें प्रभु-कृपाको ही कारणरूपमें स्वीकार हैं——

नि जदिप प्रगट जग अहई।राम कृपा बिनु निह फोड लहई॥ ( मानस ७। ११९। ६ )

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने प्रभुकी कृपाशक्तिके सम्बन्धमें एक त मर्मस्पर्शी क्लोक कहा है—

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिः स्तत्रार्पिता नियमितः सारणे व कालः।

प्तादशी तव कृपा भगवन् समापि

दुवैवमीदशिमहाजनि नानुरागः॥

( चै० शिक्षाष्टक २ )

भगवन् ! आपने अपने नाममें अपनी समस्त रख दी है और उसमें भी नाम-स्मरणका समय निर्घारित नहीं किया है । सब समय, अवस्थामें आपका नाम लिया जा सकता है । मनुष्योंपर आपकी तो ऐसी असीम कृपा है, किंतु दुर्भाग्यको क्या कहा जाय कि इतनेपर भी हमसे आपका नाम नहीं लिया जाता, आपके नाममें हमारा अनुराग नहीं हुआ ।

अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब भक्ति सदैव प्रभु-प्रसादसे ही प्राप्त होती है, तब क्या साधकको कुछ भी प्रयत्न या श्रम करना आवश्यक नहीं है ! हाँ, केवल असके द्वारा प्रभुके प्रति प्रेमकी शास्वतताको नहीं पाया जा सकता, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि इम अपनी ओरसे सर्वथा प्रयत्न करना छोड़ दें तथा आल्मी और निष्क्रिय बनकर अपना जीवन वितायें। हम अपने श्रम और प्रयत्नोंके द्वारा कम-से-कम अपने द्वारको तो खुला रखें, जिससे उदित होते हुए सूर्यकी किरणें उसमें प्रवेश कर सकें। यह सच है कि खुला हुआ द्वार सूर्यको पकडकर नहीं ला सकता, किंत यदि वह या उसकी किरणें आ रही हों तो उनके प्रवेशमें बाघा भी तो नहीं डाळता । मनुष्यके सम्पूर्ण प्रयत केवल संसारके विमुख और प्रमुके सम्मुख अग्रसर होनेके लिये ही होने चाहिये। उलटे रखे घड़ेपर वर्षा भी होती रहे, तो भी वह भर नहीं सकता। श्रमसे परमात्मा नहीं मिलते, किंतु मनुष्य इस प्रकार भगवान्के अनुकूल बन जाता है। जिससे वह प्रसाद-प्राप्तिका अधिकारी हो जाता है। वर्षा होनेपर पानी गङ्केमें भी बरसता है और पहाड़के शिखरोंपर भी, किंतु शिखर कोरे-के-कोरे ही रह जाते हैं और गड़्वा पानीसे लवालव भर जाता है।

अतः यह समझकर कि हमारे प्रयत्नके अहंकारसे उस विराट् सत्य या अपूर्व महिमाशालिनी कृपाशिक्तको नहीं पकड़ा जा सकता, किंतु कृपाका इच्छुक अपनेको सदा अयोग्य समझता हुआ दैन्यभावसे केवल उसके सम्मुख जाता है। प्रभुकी दुर्लभ कृपाकिरणका अनुभव तो प्रभुके निर्हेतुक करुणापूर्ण प्रसादसे ही सम्भव है। इस तथ्यको हमें भलीभाँति दृद्यंगम कर लेना चाहिये। हमारी अल्प शक्तिशालिनी कृपाको पा लेना प्रमुकी अनिर्वचनीय करुणा ही तो है।

## ध्यानयोगमें भगवत्कृपाका अनुभव

( लेखक--श्रद्धेय स्वामी श्रीरामहर्पणदासजी महाराज)

कृपायूर्ति करणावरणालय भक्तवत्सल भगवान् अहर्निश पनी अहेतुकी कृपाके अधीन हैं । अतएव जीवेंके हित रे प्रियकी प्राप्तिके लिये स्वयं निरपेक्षोपाय होकर भी सदा टियद रहना आपका सहज खमाव है । उन सर्वलोक-रण्यका सर्वसायर्थ्य तथा निरङ्कुश शासकत्व उनके सत्य-कृत्यको किसी भी देश, काल और परिस्थितिमें किसीके द्वारा न्यथा नहीं होने देता । इस्लिये आपके कृपा-सिन्धुका क विन्दु भी कृपा-पात्रको आपकी इन्छाके साँचेमें ढालनेके ज्ये पूर्ण समर्थ है ।

अनन्तानन्त जीवोंके कल्याणकी कामनासे अभिभूत होकर (म कारुण्यामृत-सागर प्रभुका कृपाकटाक्षपात अविराम तिशील रहता है, अतएव वे सृष्टिका सर्जन करते हैं ौर स्वयं अनेकानेक अवतार लेकर चराचर प्राणियोंके द्धारका कारण बन उसी प्रकार ज्ञानगोचर होते हैं, जैसे ाकीय संतानको कृपमें गिरा हुआ देखते ही माता स्वयं उप्में कृदकर संततिके बचानेका हेत्र होती है । जननी मातिशयताके कारण प्यार करती हुई रात्रिके समय स्वशिशको ापने उदर तथा हृदयकी शय्यामें शयन कराती है और ानके आरम्भमें जामत् कर उसके कर-पद-मुख धोती है, स्नाभूषणोंसे उसे सजाती है, सुन्दर कीड़ा-धाज सजाकर बाल-िल करनेकी प्रेरणा देती है। यह कामना करती है कि ारा लाल बड़ा होकर सचरित्र हो, आदर्शमय जीवन नाकर सुखी हो। वस्तुतः भगवान् भी उक्त प्रकारसे उक्त गावनाओंको सँजोकर दयापरवदाताके कारण सृष्टिका सर्जन, रिक्षण और संदार करते हैं।

परम कृपाछ भगवान् स्वयं अपने कृपा-सागरका भोर-छोर नहीं पाते, इसलिये आश्चर्य-समुद्रमें निमन्न हो जाते । अकारण कृपा जीवको अनल्पभौमा-सुखके सिंहासनपर रेटा सकती है।

उपर्युक्त कृपा-वैभवको अवण कर कल्याणकामी कृपान्वेषियों द्वं कृपाकाद्विपोंका कालक्षेप भगवान्की भास्वती कृपाका उमीक्षण और प्रतीक्षण करते हुए ही होता है। श्रीमद्वोस्वामी ,लशीदाश्चीके शन्दोंमें—'कृपाको हो पंच चितवत होन है दिन-रात।' अन्य-अन्य अधिकारी भक्तोंकी वन्तनाविल्याँ भी उनके प्रवन्धों एवं इतिहास-पुराणोंमें प्रचुरमात्रामें उपलब्ध हैं, जो भगवत्क्रपाको ही परमोपायतया पृष्ट करती हैं।

कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और अष्टाङ्गयोगमें अनिधकार, अज्ञान और अञ्चक्ति कृपाका अवलम्बन लेनेमें हेतु नहीं है, अपितु चेतन और महाचेतनके स्वाभाविक स्वरूपका परिज्ञान ही एकमात्र कारण है। अतएव स्वरूपक्र साधक साधनके अभिमानका परित्याग करनेके लिये ही साधना करते हैं और सर्व-साधनोंकी सिद्धि भगवत्कृपाके अधीन मानते हैं। यथा—

साधनकी ऐसी बिधी, साधन विना न सिधी, बिगरी वनावें कृपानिधिकी कृपा नई॥ (विनयप०१५२।२)

भगवान् मायापित, उर-प्रेरक और हुषीकेश हैं। अपनी हुढ़ इच्छा एवं उनकी कृपाके विना मायासे सम्बन्धरिहत होना, साधननिष्ठ होना और इन्द्रियोंको अधीन रखना आकाश-कुसुमकी इच्छाके समान है।

यदि भगवान् किसी चेतनको अपना परमपद देना चाहें तो उसके अनन्तानन्त पापोंके पर्वत अवरोध करनेमें असमर्थ ही रहेंगे और यदि जीवात्मा अपनी साधना—साहास्य-सामग्रियोंके बळसे परमपद प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उसके श्रेष्ठातिश्रेष्ठ साधनोंका समुच्चय भी अपर्याप्त ही नहीं, अपितु अर्किचित्कर ही होगा। आप्त-पुरुषोंके प्रबन्ध एवं इतिहास-पुराण उपर्युक्त अर्थ-प्रमाणके प्रमाता तथा सच्चे साक्षी हैं।

कर्म, ज्ञान और योग भगवान्के अधीन हैं, अतएव ये साधकको फल देनेके समय खयं असमर्थ बनकर अपने लक्ष्यभूत भगवान्की अपेक्षा रखते हैं। महान्-से-महान् साधन अचित्तय महिमान्वित परमपदरूप फलके समक्ष अत्यन्त अल्प है। इसलिये इंपाइ प्राप्त करके ही कोई सावक साधनामें उत्तीर्ण हो सकता है। उत्तीर्ण होना भी परमपद-प्राप्तिका हेतु कदापि नहीं हो सकता। उस परम पुरुषार्थकी प्राप्तिका कारण तो क्र्योन्द्रव प्रभुकी प्रसन्तता ही है; क्योंकि साधन अल्प होनेके कारण अनस्य और अनन्त-

का स्पर्श करने और करानेमें सक्षम नहीं हो सकते। भगवान्ते स्वयं शीमुखसे कहा है—

यद्यद्विभूतिमत्साचं श्रीमवृर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मस तेजोंऽशसम्भवम्॥ (गीता १०।४१)

'जो-जो भी विभ्तियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्तः, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे तेजके अंशकी ही अभिन्यक्ति जानो । अस्तुः

सर्वदेश, सर्वकाल, सर्वावस्थाओं सभी श्रेष्ठ साधक एवं साधन भगवानके आंशिक तेजसे ही जीते हैं तथा सर्वोच्च जीवनकी इच्छा और स्वसत्तामें स्पृहा रखते हैं। भगवदीय कुपा-वैभवके कणांशसे जीव-समूह आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक आनन्दकी उपलब्धि करते हैं।

किसी सजानने किसीसे प्रश्न किया कि क्या घ्यान-योगमें भी भगवत्कृपाका अनुभव किया जा सकता है !? उसे उत्तर मिळा—कियों ! ध्यानयोगका सारा-का-सारा महल भगवत्कृपाके स्तम्भपर ही खड़ा है । पहले यह बता देना प्रसङ्गके विपरीत न होगा कि घ्यान अमुक स्थितिको कहते हैं—

'तम्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम् ।' (पा० यो० ३।२)

ध्यानपोगकी प्रारम्भिक अवस्था 'धारणा' नामरे पुकारी जाती है, जिसमें ध्येय-विषयक ज्ञानकी दृत्तिका प्रवाह खण्ड-खण्ड रहता है अर्थात् वीच-बीचमें ह्रटता रहता है। जब वह लगातार तैलधारावत् अखण्ड एकतान हो जाता है, तब वह वृत्तिप्रवाह 'ध्यान' नामसे कहा जाता है और ध्यानकी दृतिमें जब ध्येयके अर्थमात्रका भास रह जाता है, तब वही वृत्ति 'समाधि' नामसे सम्बोधित की जाती है।

घ्यानयोग ( समाधियोग )की सिद्धि भी ईंक्वरीय अनु-कम्पासे होती है—

· समाधिसिन्द्रिरीक्वरप्रणिधानात् । ( पा० यो० २ । ४५ )

ईश्वर-प्रणिषानका अर्थ है—प्रकर्षरूपसे निश्चयपूर्वक ईश्वरको घारण करना; अर्थात् अहंकार-ममकारसे विरहित होकर ईश्वरकी शरणमें रहना और उनके वाचक नामका हार्थानुसंघानपूर्यक जप, मञ्जल-विभहका ध्यान, छीलाका चिन्तन सादर-सप्रेम करते हुए केंकर्यस्वरूप सम्पूर्ण कर्मोका फळ उन्हींको सर्वभावसे समर्पण कर तत्सुखसुखी वने रहना।

अतएव यह निश्चय हो गया कि ध्यानयोग-प्रासादमें आरोहण करनेवालोंको प्रारम्भे ही मगवत्कृपारूप सोपानके सहारे चढ़ना होगा; क्योंकि यह सुस्पष्ट है कि प्रपत्ति-धर्म-वेत्ता शरणागत चेतनके लिये प्रमु-कृपाको ही उपाय बतलाते हैं। प्रणिधान प्रपन्नताके विना हो नहीं सकता, अनेकानेक प्रन्य और महापुक्षोंके वाक्य इस अर्थके प्रमाण हैं।

तद्रथंभावनायुक्त भगवलामका जप करनेसे प्रत्यक्ष चेतनाकी अनुभूति होती है तथा शारीरिक रोग, चित्तकी अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आरूख, अविरति, भ्रान्ति-दर्शन, उच्चतम भूमिकाकी अप्राप्ति, ऊँची स्थिति प्राप्त कर नीचे गिरना, दु:ख, मानसिक विकलता, कम्प और शास-प्रश्वास श्रादि अन्तराय भगवत्कृपासे नहीं होते—

'ततः प्रत्यक्वेतनाक्षिममोऽप्यन्तरायाभावश्र ।' (याव योव १। २९)

इसलिये उपर्युक्त विष्नोंकी प्रशान्तिके लिये भगवत्त्रपाका चिन्तन और अनुभव करते हुए ध्यानयुक्त भगवन्नामः जपका अभ्यास करना चाहिये—

'तद्यतिषेधार्थंमेकतत्त्वाभ्यासः।'

(पा० यो० १। ३२)

भगवान् कहते हैं-

मत्त्रसादादचाण्नोति शास्त्रतं पदमव्ययम् ॥ (गीता २८ । ५६)

भेरी कृपासे ( जीव ) सनातन अविनाशी परमण्दको प्राप्त हो जाता है।

मिक्तः सर्वेदुर्गोणि महप्रसादात्तरिष्यसि । (गीता १८ । ५८)

'मुझमें चित्तवाले होकर तुम मेरी कृपांसे समस्त र्वकरोंको अनायास ही पार कर जाओंगे ।

अस्ता, स्थानयोगके अम्यासीको भगवान्से इतश्ता ग्रफट रुपते हुए उनकी कृपादा अनुसंघान और अनुभव इस प्रकार करते रहना चाहियं—'आहा | संजार-कियुमें नेमन्न मुझ अनिधकारीपर प्रभुने प्रथम तो अपना कृपा-न्टाक्ष-पात किया, तदनन्तर उन दया-छिन्धुने अपना इस्ताव-म्बन देकर इस दीन-हीनका उद्धार करनेका दृढ़ निश्चय कर डेया और साधनधाम-धरीर देकर देव-दुर्छम मानव-योनिमें ानम दिया, जिसके माध्यमसे कोई भी परमपदकी प्राप्ति कर गकता है। पुन: उन्हीं कृपा-कायने संत तथा सदुरुकी प्राप्ति रिट्यांसे करा दी, जिनकी कृपारे भगवतगित एवं भगवत्कृपाका अनुभव सहज ही सुलभ हो जाता है। कृपाछ प्रभुने ही मेरे मनको अचल कर **ध्याननिष्ठ** बना दिया है और अनुष्ठानमें आनेदाले अन्तरायोंको अवरोधित कर अपने रूपाकाङ्कीको शान्तिके सिंहाउनपर प्रतिष्ठित किया है। अब वह समय द्र नहीं, जब 'स्ताध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः' (पा० यो० २ । ४४ )के अनुसार भगवान्का सम्प्रयोग प्राप्त कर मैं आनन्दके आकारमें परिवर्तित हो जाऊँगा; क्योंकि मेरे आर्तित्व और अगतित्वको देखकर प्रभुका हृदय द्रवीभृत हो चुका है, जो उनकी प्राप्ति करानेका परमोपाय है । अहा ! प्रभुकी कृपाने मुझे दार्वे नार्वे, ऊपर-नीचे हर ओरसे आवृत कर रखा है, मैं कुपासुधाके सिन्ध्रमें किलोज कर रहा हूँ-आनन्द ! आनन्द !! आनन्द !!! इस प्रकार साधकके लिये भगवत्कृपा प्रतिपल अनुसंघेय है तथा अनुभवजनित आनन्दमें संलीन ध्याताका खरूप-श्रन्य हो जाना ही ध्यानकी उत्तम स्थिति है।

ध्याता-ध्यान-ध्येय, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, द्रष्टा-दर्जन-दर्य, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय आदि त्रिपुटियोंका निलीनीकरण हो जानेपर वह तत्व शेष रह जाता है, जो निल और अन्यका अनुभव करनेमें सब प्रकारते असमर्थ है। ध्यानकी उच्चतम स्थिति (समाधि)में कृपाके अनुभव-ज्ञानित आनन्दका ज्ञान एवं वर्णन असाध्य है; क्योंकि उस समय वृत्ति तदाकार हो जाती है।

सन्नन ध्यानरस इंड जुग पुनि सन वाहेर कीन्ह । रञ्जपति धरित सहेस तब हरपित बरने लीन्ह ॥ (मानत १ । १११)

परभयोगेश्वर सर्वेश्वर शंकरभगवान् भी ध्यानसे मन इटाकर ही रामचरित कहनेमें समर्थ हो सकेः क्योंकि उस द्वेताद्वेत-सूत्य खितिमें कीन किसका ज्ञान करे !— बीतें संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अविनासी॥ राम नाम सिव सुमिरन छागे। ....॥ ( मानस १। ५९। १-२

समाधिके समय राम-नामका स्वरण करनेमं भगवान् शंकर सक्षम न हो सके; क्योंकि दृश्य-दृर्शनानुभव करनेकी शक्ति व्युत्थानदृशा (अमग्नचित्त)मं ही होती है, निर्विकत्य-समाधिमं नहीं।

कृपाकाङ्क्षी भगवद्भक्तोंके लिये रामचरितमानसके श्री-सुतीक्ष्ण-प्रसङ्कमें धारणा, ध्यान और समाधि—तीनो स्थितियोंका साकार स्वरूप द्रष्टव्य है—

#### धारणा--

प्रमु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ होइहैं सुफल आजु सम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ ( मानस ३ । ९ । २, ५ )

#### ध्यान--

निर्भर प्रेम मगन सुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृद्यँ हरन भव भीरा ॥ ( मानस ३ । ९ । ५, ७ )

#### समाधि-

सुनि मगमाझ अचल होइ वैसा। पुरुक सरीर पनस फल जैसा॥ सुनिहि रास बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुखपावा॥ ( मानस ३।९।८-९)

पुनः दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामद्वारा जाप्रत् किये जानेपर ही श्रीसुतीक्ष्णजोने अपने इष्टरेनके दर्शन, आलिङ्गनादिजनित आनन्दका अनुभव, साङ्गलि स्तुति-प्रणाम और यथाक्षच वरकी प्राप्ति की तथा प्रमुक्तो अपनी कुटियामें लाकर वे उनका यथासम्भव खागत कर सके। अस्तु, तुम्हरिहि कृपाँ सुम्हहि रञ्जनंदन । जानहि भगत भगत उरचंदन ॥

(मानस २ । १२६ । २<sub>.)</sub>

यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ॥ (मानस ७। ११६)

श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य (गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता, श्रीरघुनाथजीकी कृपासे जो इसे जान जाता है, उसे फिर स्वप्नमें भी मोह नहीं होता।

# भगवदनुकम्पा और कर्मयोग

( टेखक--पं० श्रीराजेन्द्रजी शर्मा )

भगवान् कृपामय हैं। जीवमात्रका उपकार करना उनका यहज स्वभाव है। संसारमें उपकार करनेवाले प्राय: सभी मनुष्य प्रत्युपकार चाहते हैं; किंतु भगवान्का स्वभाव ऐसा नहीं है, वे स्वार्थरहित उपकार करते हैं। निःस्वार्थ उपकारको ही अनुकम्पा, कृपा, करणा, अनुग्रह आदि कहा जा सकता है। जीवपर भगवान्का सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही है कि उन्होंने इसे मनुष्य-शरीर दिया—

आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि श्रमत यह जिन अबिनासी॥
फिरत सदा माया फर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥
कवहुँक करि करना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥
(मानस ७। ४३। २–३)

करुणामय भगवान् 'स्वारथ रहित सखा सब हो के' हैं; अतः वे ही प्राणिमात्रका धारण-पोषण करते हैं। देहधारी मात्र उनकी कृपापर आश्रित हैं। शङ्का हो सकती है कि मनुष्य-देह प्रदान कर उन्होंने हमपर क्या विशेष कृपा की ? जबिक मनुष्यके कर्म ही जन्म-मरणरूप संसारको देनेवाले हैं—

'एचं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः।' (श्रीमझा०१।५।३४)

मनुष्येतर शरीरोंसे काल, कर्म, गुण, स्वभावका बेरा नहीं टूटती । अन्य सभी शरीर पाप-पुण्योंका कल भोगनेके लिये हैं । केवल मनुष्य-शरीरसे ही भव-संतरणके लिये पुरुषार्थ किया जाना सम्भव है । अतः निष्कारण कृपा करनेवाले भगवान्ने स्माधन धाम मोच्छ कर द्वारा' यह नर-शरीर प्रदान किया ।

मनुष्य-देहमें विशेषता क्या है ? शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि तो पशु-पिक्षयोंमें भी देखनेमें आते हैं। वे भी अनुकूल-प्रतिकृल परिश्चितियाँ पहचानकर धृप-वर्षासे बचना जानते हैं, मार और प्यारको पहचानते हैं, किंतु उन्हें वह विवेक नहीं मिला, जिससे वे सत्-असत्की पहचान करके भगवत्पाप्तिके लिये पुरुषार्थ कर पाते; यह मनुष्य-शरीरसे ही सम्भव है। श्रीमन्द्रगवद्गीतामें भगवान कहते हैं—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्त्रता ॥
(१०।११)

भीं जीवोंके कत्याणकी भावनासे अनुग्रह करके आत्मावे भाव-स्थान—अन्तः करणमें स्थित हुआ प्रकाशमय विवेक दुद्धिरूप ज्ञान-दीपकद्वारा उनके अविवेकजन्य मोहान्धकारके दूर कर देता हूँ। मनुष्यको यह विवेक देकर अकारण कृपाछ प्रभुने विशेष कृपा की है। मनुष्यमें अपनी बुद्धिक विकित्तत करनेकी अद्भुत क्षमता है। नर-देह पाकर वह निश्चय ही भगवत्पातिके लिये पुरुपार्थ कर सकता है। करना ही चाहिये; क्योंकि—

एहिं तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गेड स्वल्प अंत दुखदाई॥ ( मानस ७ । ४३ । १)

मनुष्य इस शरीरसे ही कर्म करके खर्गादि उच्च लोकोंकोमात कर सकता है, किंतु कर्मफल नष्ट होनेपर उसे वहाँने भी गिरता पड़ता है। इस दृष्टिसे मनुष्य-शरीर देनेमें भगवानकी विशेष अनुकम्पा समझनी चाहिये, जिससे परम पुरुषार्थ करके भव-बन्धनसे सदाके लिये छूटा जा सकता है अर्थात् भगवानकी प्राप्ति हो सकती है।

## कर्भ-सिद्धान्त---

यह तो सभीको मान्य है कि मनुष्य अच्छे-बुरे कमों अथवा पुण्य और पापके अनुसार ही जन्म-मरणके चक्रमें घूमता हुआ सुख-दुःख पाता है। जन्म-जन्मान्तरके संचित कमोंसि जो कर्म फल देनेके लिये पक (उन्मुख हो) जाते हैं, वे ही प्राम्ब हैं। प्रारच्यके अनुसार हमें अनुकूल-प्रतिकृल परिस्थितियाँ मिली हैं, सुखी-दुःखी करना प्रारच्यका काम नहीं। यह बात योड़ी

१. गुणोंका बेरा' गीताके इन रलोकों में बताया गया है— यदा सन्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहश्रत् । तदोत्तमबिदां लोकानमलान् प्रतिपवते ॥ रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । तथा प्रलीनस्तमिस मृहयोनिषु जायते ॥ '(१४।१४/१)

(यह मनुष्य सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होनेपर उत्तम लोकोंमें, रजोगुण बढ़नेपर मरनेके बाद कर्मीमें आसक मनुष्यं में और समोगुणकी वृद्धिपर मृत्यु होनेसे मृदयोनियोंमें जन्म लेता है। विचित्र लग सकती है, किंतु है सत्य। एक व्यक्ति सांसारिक दृष्टिसे धन, पुत्र, परिवार और समस्त वैभवसे सम्पन्न है, किंतु उसके सनमें विवाद है। वाह्य दृष्टिसे सुखी दिखायी पड़ते हुए भी वह दुःखो है। दूसरी ओर एक अत्यन्त दृष्टि, दीन और अभिन्यन व्यक्ति सत्सङ्गके प्रभावसे भीतरसे संतोषी तथा सुखी देखा जा सकता है। इसने यह निष्कर्ष निकला कि सुख-दुःख मनका स्थितियाँ हैं बाह्यावस्थासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं।

अनुकूल-प्रतिकृल भगवत्प्राप्तिका इच्छुक साधक परिस्थितियों, प्राणियों और पदार्थोंमें समभाव रखता है। भावी जीवनके उनमें राग-द्वेष नहीं करताः इसलिये लिये वह ऐसे कर्माका संचय नहीं करता, जो जन्म-मरण देते हैं। प्रारब्धानुसार प्राप्त अनुकूल परिस्थितिमें, जो पुराने पुण्यो ज क्षय करनेके लिये प्राप्त हुई है, राग न होनेसे उसका कल्याण हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थितिमें पिछला पाप नष्ट होने और भगवदनुष्टह माननेसे वह द्वेषकी भावनासे बचता है। केवल इतना ही नहीं, यदि वह दु:खमें ईश्वरप्रदत्त तपकी भावना कर ले तो उसका उतना ही सुकृत हो सकता है, जिन्ना तपसे होता है। पर असङ्गता दोनों परिस्थितियोंमें मुख्य है। इस रहस्यको जानकर मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हे सकता है।

हैं--- 'कर्म' और 'योग'। गीतामें समताको 'योग' कहा गया हं---

'समत्वं योग उच्यते' (२।४८)

सिद्धि-असिद्धि, स्तुति-निन्दा, मान-अपमान आदि जितने भी द्वन्द्व हैं, सबमें सम-बुद्धि रखना ही 'योग' है। शास्त्रोक्त कर्तव्योंको साङ्गोपाङ्ग विधिपूर्वक करना 'कर्म' है। परिस्थितिके अनुसार जो कर्तव्य सामने आ उपस्थि। हुआ है, वही नियत कर्म है, यही 'कर्म' धर्मका पर्यायवाची भी समझा जा सकता है। अपने स्वाभाविक कर्मोंको निष्कामभावसे करते रहनेसे मनुष्यको परमसिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः॥

x x x
स्वकर्मणा तमस्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः॥

(गीता १८ । ४५-४६)

(अपने अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परमिसिद्धिको प्राप्त होता है, अर्थात् उसकी देह और इन्द्रियाँ स्वामाविक कर्म करनेसे शुद्ध हो जाती हैं और उसमें ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताआ जाती है। उस परमेश्वरको अपने स्वामाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है। कृषिगौरक्ष्यवाणिडमं वैद्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शूद्धस्यापि स्वभावजम् ॥ (गीता १८ । ४२-४४)

'अन्तः करणका निग्रह, हिन्द्रमोंका दमन, बाहर-भीतरकी । शिंद्र, धर्मके लिये कष्ट सहन करना और क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रिय और शरीरकी सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त-विषयक ज्ञान और परमात्मतत्त्वका अनुभव—ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं। श्रुरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्धमं न भागनेका स्वभाव एवं दान और स्वासिभाव—ये सब क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौपालन और क्रय-विकयरूप सस्य व्यवहार—ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं। भीर सब वर्णोकी सेवा करना श्रुद्धका स्वाभाविक कर्म है। अपने-अपने कर्ममें प्रवृत्त रहना मनुष्यका पहला कर्तव्य है।

कर्म करनेकी अनिवार्यता—

मनुष्यका कोई भी क्षण कर्मसे रहित नहीं होता। सभी प्राणी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करते हैं— न हि कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्यकर्मकृत ।

न । ह काश्वत् क्षणमाप जातु । तप्रत्यक्रमकृत् । कार्यते ह्मवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुणैः ॥ (गीता ३ । ५ )

कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु यदि ईश्वरद्वारा प्रदत्त विवेकको काममें लाकर कर्म किया जाय तो मनुष्य-जीवन सार्थक सिद्ध होता है । पलकी इच्छासे किये जानेवाले कर्म सकाम होते हैं । लोकमें प्रायः मनुष्य स्वर्गीदि उत्तम लोक और सुख-ऐश्वर्य आदि भोग प्राप्त करनेकी दृष्टिसे ही ग्रुभ कर्म करते हैं, जो अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं।

फलमें आएकि होनेके कारण ही ये सकाम कर्म वन्धनमें डाल्नेवाले होते हैं। अतएव मगवान्ने कृपा-पूर्वक निष्काम-कर्म करनेका मार्ग श्रेष्ठ बतलाया—

तद्र्य कर्म कोन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर॥ (गीता ३।९)

हि कुन्तीनन्दन! तुम कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर कर्मोंका ईश्वरार्थ भली प्रकार आचरण करो।

कसंयोगी जब फलासक्ति त्यागकर कर्म करता है। तब बह सांसारिक भोग-संग्रहका त्याग कर सेवाके मार्गपर चलता है। त्यागके अभिमानका भी त्याग कर वह समग्रतः साचिक स्यागका अनुष्ठान करता है—

कार्यमित्येव यक्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं स्वनस्त्रा फलं चैव ल त्यागः साध्यिको सतः॥ (गीता १८।९) 'हें अर्जुन ! करना कर्तव्य है—इसी भावे जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म आसक्ति और फलका साम करके किया जाता है—वही सात्त्विक त्याग माना गया है

इसिलिये कर्तृत्वाभिमान और फलासिको त्या समत्वबुद्धिसे कर्म करना ही कर्मयोगका सार कहा सकता है। कर्मयोगकी सुगमताके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ट उद्धवजीसे कहा है—

योगास्त्रयो सया प्रोक्ता कृणां श्रेसोविधित्सया। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्॥ (श्रीमझा०११।२०।६

पीने ही मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये तीन प्रकार योगोंका उपदेश किया है । वे हें—शानयोगः कर्मयों और भिक्तयोग । इनके अतिरिक्त मनुष्योंके लिये श्रेष्ट्र प्राप्तिका अन्य कोई साधन नहीं है । कर्मयोगमें निष्णा हुए बिना शानयोगका अनुष्ठान सम्भव नहीं । कर्तव्य कर्मोंको जब भगवत्प्रीत्यर्थ किया जाता है, तब कर्मयोग है भिक्त-मिश्रित कर्मयोग कहलाता है, इसलिये मनुष्यके लिये पहले कर्मयोगका ही अनुष्ठान अभीष्ट और सुगम है।

जब कर्मयोग भगवत्पीत्यर्थ हो जाता है, तर भक्तियोग आरम्भ होता है। 'कर्मयोगस्तु कामिनाम्' ( श्रीमन्द्रा० ११। २०। ७ ) कहकर कर्मयोगको कामित्रों अर्थात् उन मनुष्योंके लिये सर्वोपयोगी बतलाया गया, जो पूर्व-संस्कारवद्य कामनाओं-वासनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन मानते हैं। जो अत्यन्त विरक्त हैं। वे शानयोग अपना लेते हैं; जो न ता अत्यन्त विरक्त हैं। न अत्यविक कामनायुक्त ही, वे भक्तियोगके प्रथ पर चलते हैं।

खार्थका त्याम कर संसारकी सेवामें प्रवृत्त होना कर्मगोग सिद्धिका मूल मन्त्र है । इस मन्त्रका अनुसरण कर्नमें फलोंमें स्पृहा नहीं होगी। फलोंमें स्पृहा न होनेसे सावक जन्म-मरणमें नहीं विधेगा । भगवान कहते हैं—

न मां कर्माणि लिस्पन्ति न में कर्मफले रफ्ता। हित सां योऽभिजानाति कर्मभिनं स यध्यते॥ (गीता ४। १४)

भुद्धमें अहंकारका अभाव है, इसलिंप जादिवीं उत्पत्तिके कारण कर्म मुझे लिस नहीं करते और म उन कर्मोंके फलमें मेरी स्पृष्टा—रंगलमा ही है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवानको जान लेता है, यह भी कर्मोंसे नहीं वेंचता। भगवदुर्पाद्य उन महत्त्वयोगी ताचन कर मनुष्य परम मिनिको प्राप्त कर लेता है। जिसके लिये ईश्वरने करणापूर्वक इसे नर-वेंद् प्रदान की है।

# महिमामयी भगवत्क्रपा और पुरुषार्थ

( केखक-डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एन्० डी०)

'मला, इस विश्वंसकारी युद्धभूमिमें पक्षीके ये नन्हे-नन्हें दब्बे कैसे जीवित वच गये, गुरुदेव १ शिष्योंने महर्षि शमीकसे उत्सुकतापूर्वक पूछा ।

महाभारतके भीषण युद्धकालकी घटना है। उस दीर्घ-कालिक प्रलयंकारी युद्धमें असंख्य सैनिक, योद्धा, हाथी, घोड़े आदि मृत्युके प्रास बने। बहुत दिनोंतक मरने-मारनेका भयानक व्यापार चलता रहा। लगता था, जैसे मनुष्यमें सोया वीर-स एकाएक जाग उठा हो।

कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमि मृत्युके ग्रास बने शत-शत सैनिकों और पशुओंकी लाशोंसे पटी पड़ी थी। निरन्तर रक्त-पातसे युद्धस्थलका वर्ण लाल हो गया था। मरते हुए कुछ सैनिक अन्तिम स्वासें ले रहे थे। युद्धमें कटे-मरे अश्व और हाथी विपुष्ठ संख्यामें पड़े थे। कौवे, चील, गिद्ध और कुत्ते लाशोंको नोच-नोचकर मांस ला रहे थे। गीदड़ लाशों झिंझोड़ रहे थे। सर्वत्र मृत्युका ताण्डव था। सामान्य जन-जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया था। चारों ओर मांसकी दुर्गन्व फील रही थी।

अपने शिष्योंको समाज, जीवन और जगत्की जानकारी करानेके अभिप्रायसे महर्षि शमीक उधरसे निकले थे। वे पुस्तकीय ज्ञानकी अपेक्षा वस्तुस्थिति देखकर किये गये अनुभवपूर्ण ज्ञाना-र्जनको ही स्थायी शिक्षा समझते थे। यदा-कदा वे अपने शिष्योंको संसारकी कठोरता और भगवत्क्रपाका परिचय दिया करते वे । विद्यार्थी केवल पुस्तकीय शिक्षासे ही नहीं, मानव-जीवन, समाज और विश्वव्यापी प्रतिकृलताओं, कष्टों, संकटोंसे भी परिचित हो जायँ - यही उनका उद्देश्य था। कष्टोंकी महीमें जलकर ही तो मानव निखरता है । इमशान-सहश युद्रस्थलभे शिष्योने देखाः सर्वत्र प्रलय-जैसा भयावह दृश्य ! द्रेष, कोध, अद्दं, अभिमान, स्वार्थ, उपद्रव, हिंसा आदि विविध पापोदारा उत्पन्न हुई दुःखपूर्ण भयावह स्थितिः निरीह घोड़े-हाथियोंका वधः मरते हुए प्राणियोंकी नरक-यन्त्रणाएँ, बहुसंख्यक प्राणिहिंसा, गिद्ध और कीवोंकी कांव-कांव !

धिष्योंकी भनःस्थिति विधादपूर्ण थी। वे दुर्गन्थ-भरी सड़ी लाडोंके वीचने जाते हुए घृणाका अनुभव कर रहे थे। सभी उदाह, धनचाहे मनसे चुपचाप सृपिके पीछे-पीछे चल हहे थे। कोई बात करनेको न थी। इस विकराल दमशानमें क्या बात करते। सर्वत्र मौत-ही-मौत, मृत्युकी नीखता।

एकाएक एक शिष्यने एक ओर देखकर आहादित स्वरमें कहा—'गुरुदेव ! उधर उन पक्षीके नन्हेंनन्हें वर्चोंको देखिये, वे मरी हुई दुनियामें जीते-जागते नवजीवनके उमंगभरे संदेशवाहक हैं। अहा ! ये पक्षी एक
ओर छिपे कैसे आनन्द ले रहे हैं। लगता है, इस महानाशका
तिनक भी प्रभाव उनपर नहीं हुआ ! नव-जीवनकी मधुर
मुस्कानसे कैसे फुदक रहे हैं। महानाशकी काल्प्रांत्रिके वाद
यहाँ फिर मुनहरा प्रभात उदित हो रहा है। इन पक्षियोंमें
नयी आशा और जीवनप्रेरणा है, उमंग है। यह सब क्या है,
गुरुदेव ! इस महानाशमें ये बच्चे कैसे वच गये ?

× · × »

ऋषि शमीक तथा समस्त शिष्योंका घ्यान मुद्देंकी विकृतिसे हटकर मोहक नव-जीवन-प्रतीक चिड़ियाके नन्हे-नन्हे बच्चोंकी ओर आकृष्ट हुआ। सचमुच वे नयी उमंग— नयी तरंगसे चहक रहे थे।

उन्होंने उन नन्हे पिक्षशावकोंके आशामरे स्वरमें नव-जीवनका प्रभात देखा। एक ओर मृत्युका भीषण अष्टहास था, दूसरी ओर जीवनकी स्वर्णिम लालिमा, आशा, उत्साह!

कुछ देरतक उन सबका मन क्षणिक आह्नादसे परिपूर्ण हो उठा। वे बड़े आश्चर्यसे कुछ सोच रहे ये— 'ये बच्चे कैसे बच गये ? कोई इनका संरक्षक नहीं, मृत्युके बीच जीवन ?

ऋषिने पूछा—'तुम सव आश्चर्यमें क्यों हो ११

शिष्य—'गुरुवर ! एक शङ्का मृत्युके इस विषादपूर्णं वातावरणमें विजलीके प्रकाशकी तरह हमारे मनमें कींध उठी है। पूछे विना नहीं रहा जा रहा है ? आशा हो तो पूछें ?

ऋषि-पूछो, शंका-निवारणसे ही ज्ञानवृद्धि होती है। विवेक जामत् होता है।

शिष्य—'गुष्देव! कृपा कर यह बतायें कि इस घमासान युद्धमें भी ये नन्हें वच्चे कैंसे जीवित वच गये ११ शृपि श्रामिक कुछ क्षणतमः सोचते रहे। फिर अपने अन्तश्चश्चओंसे उन्होंने पश्चि-शावर्कीके विगत जीवनकी सारी वस्तुस्थिति जान ली। पश्चियोंका पूर्व-जीवन चलचित्रके समान उनके मानस-पटलपर आ गया।

न्मृषि बोले— 'शिष्यो ! महाभारतके भीषण युद्धके समय संयोगसे आकाशमार्गमें उधरसे जाती हुई एक गर्भवती चिड़िया अर्जुनका तीर लगनेसे वायल होकर युद्ध-भूमिमें गिर पड़ी । मरनेसे पूर्व उसने ये अण्डे प्रसव किये । भगवत्कुपासे एक घायल हाथीके गलेमें वँघा हुआ घण्टा टूटकर उन अण्डों-पर इस प्रकार गिरा कि उनकी प्राण-रक्षा हो गयी । सुरक्षित होकर वे अण्डे परिपक्ष हुए और चिड़ियाके ये सन्चे पुरुषार्थहारा मिट्टी हटाकर (घण्टेके नीचेसे) निकल आये । अब ये जीनेके लिये संघर्ष कर रहे हैं।

यह रहस्य मुनकर सब शिष्य आश्चर्यसे फिर पश्चिशावकों-को देखने हमे। वे प्यीं-चीं! करके चुग्गा माँग रहे थे।

शिष्य---'ऋषिवर! अब हम क्या करें ! हमारा क्या कर्तव्य है इन पक्षि-शावकींके प्रति ।

ऋषि-शिष्यो ! इन नन्हें जीवोंको उठा छो | ल्याता है। भगवान्ने ऋपा कर इनके संरक्षणके लिये ही हमें यहाँ भेजा है।

शिष्योंने फुदकते चीं-चीं करते हुए बच्चोंको कोमलतासे उठा लिया।

'इन्हें आश्रममें छे चलो और वात्सस्यपूर्वक माताकी तरह पालन-पोषण करो । भगवत्क्रपासे इस महानाशमें भी हन अबोध जीवोंकी रक्षा हो गयी है । वे बचानेवाले कितने महान् हैं ! प्रल्यमें भी नवीन सृष्टिका कोमल सूत्र—नये जीवोंका सुखद आवागमन ! कैसी चमत्कारपूर्ण लीला है दैवकी ! महिमामयी भगवत्क्रपाके अनन्त सिर, अनन्त चश्च और अनन्त हाथ हैं । यह सारी सृष्टि उसीका रूप है, उसीके द्वारा रचित है, वह सदैव सर्वत्र जीवरक्षाके लिये तत्पर रहती है । भावी सृष्टिक वीजरूप—ये पिक्षशावक भगवत्क्रपासे जीवन-क्षेत्रमें उत्तरना चाहते हैं । सहयोग देनेमें हम क्यों पीछे रहें ?

शिष्यने शङ्का की- -- 'गुरुवर! जिस महिमामयी भगवत्कृपाने इन पक्षियोंकी विकट मृत्युके मुँहमें पड़नेसे रक्षा की हैं, क्या वह भविष्यमें भी इनका भरण-पोषण और रक्षण नहीं करेगी?' भृषि बोले— 'शिष्यों ! सव कुछ भगवत्कृपासे ही हैं कि भी हमें अपने भावी कर्तव्य और सांसारिक दायि को वहन करना चाहिये। दैवने मनुष्यको सामर्थ 3 पुरुषार्थकी असीम शक्तियाँ इसीलिये दी हैं कि अपनी प्राप्त किये, उत्नित और प्रगतिके लिये वह रायं प्रयत्न करे भगवत्कृपाका आश्रय लेकर निष्क्रय और आल्डी न वने स्वयं भी जीनेके लिये प्रयत्न करे, संकडते युद्ध करे, आत्मरक्ष करे, अपने मनोवलको कभी घटने न दे। भगवत्कृपा तं सदैव साथ है ही।

### शिष्योंने तत्त्वका और स्पष्टीकरण चाहा ।

ऋषि कहने लगे-शिष्यो ! दैवेच्छा है कि हम अपं पुरुवार्थसे जियें और फिर निर्वलोंकी रक्षा करें । उनमें क शक्ति उत्पन्न करें कि वे स्वयं जीवित रह सकें । जीवना सफलता प्राप्त करनेके लिये हमें दारीर, मन और आत्माद्वार कठिनाइयों और प्रतिकृलताओंसे जूझना होगा । जीवनको विजयी बनाना होगा । जीवोंमें मरनेवालोंसे जीनेवाले सदैव अधिक रहें, इसके लिये शुभ कर्म करो । शरीर और मनको कर्ममें पूर्णरूपसे लगा दो। अपने कर्ममें, पुरुवार्धमें कोई कमी न आने दो । भगवत्क्रपाका प्रकाश तो भीतर प्रदीत है ही। तुम्हारा शरीर निरन्तर कार्य (पुरुपार्थ)में लगा रहे | ईश्वर तुम्हारे माध्यमसे प्रकट हों । तुम्हारे सव कार्य ही ईश्वरपूजाके रूप हैं। ऐसा प्रयत्न करों कि ईश्वरत तुम्हारे भीतरसे कर्मीद्वारा वमकने लगे। ईश्वरमें रही। ईश्वरमें विश्वास करो, ईश्वरका साक्षात् करो। भगवन्त्रपा-प्राप्तिके मार्गमें यह आत्मिनर्भरता अमित सहायक सिद होती है।

'समझ गये गुरुदेव ! आपका तात्पर्य है कि 'एम भगवत्कृपाका आश्रय लेकर पुरुषार्थ करें । भगवत्कृपाका सहारा लेकर अपना मनोवल और पुरुषार्थ स्वयं जामत् करें, प्रतिकृलताओंसे स्वतन्त्र कर्मद्वारा उन्नति करनेकी प्रेरणा लें । भगवत्कृपा सदैव सवपर समानरूपने वस्स ही रही है ।"

शिष्यगण प्रसन्नतापूर्वक उन पक्षिशावकीको आश्रममें हे गये । इन्हींके माध्यमसे आज उन्हें महिमामयी भगवत्वण और पुरुषार्थका स्वरूप विदित हो गया था। 'फ़ोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणक्यति।' (गीता ९।३१)

'हे अर्जुन ! तुम निश्चयपूर्वक जान हो कि मेरे भक्तका कमी नाश नहीं होता।

इस प्रकार प्रारब्ध और भगवत्कृपाकी फल-व्याप्तिमें बहुत अन्तर है। प्रारव्धका सम्बन्ध केवल बाह्य जीवनके परिणामसे है, जबिक भगवत्कृपा मुख्यतः हमारे आन्तरिक जीवनको विकसित करती हुई प्रवाहित होती है।

भगवत्कृपामें अपरोक्षानुभृतिजन्य भगवत्प्राप्ति ही प्रमाण है, जयकि प्रारव्धकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, उद्योगके परिणाममें कोई निश्चित नियम नहीं है। एक ही परिणामको भाग्यवादी प्रारब्धका फल मानता है तो उद्योगवादी उद्योगका, जनकि भगवत्कृपाका निश्चित फल भगवत्प्राप्ति, तत्त्व-साक्षात्कार या मोक्ष है।

भगवत्कृपा नैमित्तिक नहीं होती, अपितु वह भागवत-श्रानन्दका सतत-प्रवाही पावन प्रवाह है, परंतु प्रारब्ध सदा नैमित्तिक ही रहता है। प्रारब्ध पूर्व-कर्मोंका परिणाम है और प्रारब्ध बनानेवाले सकाम कर्म विना किसी निमित्तके हो ही नहीं सकते।

भगवत्कृपा एक दर्शन है, भाव अर्थात् भावनात्मक भक्तिदर्शनमें अतएव बत्तिमात्र नहीं संवेदिनी आदि भगवच्छक्तियोंका वर्णन है। श्रीमद्भागवतमें अनुकम्पाके इसी दर्शनके समीक्षण अर्थात् आलोचनके भनेक स्थल उपलब्ध होते हैं, प्रतीक्षणके नहीं, किंतु इसके विपरीत प्रारब्धके लिये प्रतीक्षा आवश्यक है। स्रनेक बार तो जीवनके अनेक वर्ष अथवा सम्पूर्ण जीवन ही प्रतीक्षामें व्यतीत हो जाता है और जीवनका पुरुषार्थ निष्किय प्रमाणित होता है । ऐसे लोग यही सोचते रह जाते हैं कि जब भाग्य जागेगा, तब अपने-आप ही सब ठीक हो जायगा । कुछ पुरुषार्थी लोग अपने भाग्यका परीक्षण भी करते हैं, परंतु उस परीक्षणमें पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता है। पुरुषार्थ करते समय उन्हें अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड्ता है, वे कठिनाइयाँ भगवत्कृपासे स्वतः दूर होती रहती हैं। उस समय पुरुपार्थशील व्यक्तिको चाहे भगवत्कृपाकी प्रतीति हो अथवा न हो, परंतु वह तो उसे सदा वदावा ही देती रहती है।

भगवत्कृपा तो हमारे आन्तरिक अस्तित्वकी सहवर्तिनी है। वह कहीं बाहरसे नहीं आती। वह हमारे अन्तर्जगत्की दार्शनिक विशेषता है। वह हममें ईश्वरके अंशभूत जीवके रूपमें कारण-कार्यभावसे न्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं---

र्ष्ट्रस्वर शंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी॥ (मानस ७। ११६।१)

इसके विपरीत प्रारन्ध हमारे भौतिक अस्तित्वका एक क्षुद्र नियामक मात्र है। भगवत्कृपासे उसे पद्च्युत, परिवर्तित या नष्ट भी किया जा सकता है<sup>8</sup>। वह हमारे अज्ञानके ही आवरणोमेंसे एक है, जो हमारे स्वरूप-ज्ञान किंवा आत्मवीधकी दिशामें अनावश्यक एवं अत्यन्त हानिकारक विलम्ब उत्पन्न किया करता है।

भारतीय संस्कृतिका एक संदेश है, जो हमें भगवत्कृपाकी छायामें सर्वदा व्यथाओंसे रहित होकर भाग्य अथवा प्रारम्धकी प्रतीक्षा किये विना पुरुषार्थमय जीवनमें आगे बढ़ते रहनेके लिये प्रेरित करता रहता है-

वरान् नियोधत । **छत्तिष्टत जाग्रत प्राप्य** (कठोप०१।३।१४)

( 'अरे अविद्याप्रस्त लोगों ! ) उठो, ( अज्ञान निद्राप्ते ) **जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो**।

ऊपरकी प्रेरणामें पहले उत्थान और जागरणद्वारा पुरुषार्थ किंवा उद्योगका उपदेश है, तदनन्तर अनिश्चित भाग्यके सौभाग्यमें परिवर्तित हो जानेकी सम्भावनाका आशामय संकेत है और दोनोंमें संतुलनके लिये भगवान्की 'संधिनी' कृपाका पुट भी निहित है। वस्तुतः व्यथाओंके वीचमें भी व्यथाओंसे रहित होकर जीवित रहनेका दिव्य साहस केवल उसीके जीवनमें जागरित होता है, जो एक क्षणके लिये भी अपनेको भगवन्कृपाकी छायासे बाहर नहीं समझता।

अतः भगवत्कृपाको प्राग्च्य समझना भूल है । भगवत्भूपा क्टुपा) ही है, जो प्राणिमानके लिये एक समान है और प्रारब्ध प्रारच्य ही है, जो व्यक्ति-व्यक्तिमं मिन्न-भिन्न होता है।

Company of the second

४. जो तपु करें कुमारि तुम्हारी। भाविज मेटि सकहिं त्रिपुरारी॥ संत्र महामिन विषय च्याङ के। मेटता कठिन तुत्रअंक भाग वे।।

# देश-भक्ति और भगवत्कृपा

( लेखक — श्रीहरिश्याम हा (पार्य) )

पारिभाषिक दृष्टिकोणसे अपनी भौगोलिक सीमार्क आधार-पर अन्य भू-भागोंन पृथक् किया हुआ, विशिष्ट संस्कृति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था एवं शासन-प्रणालीसे युक्त भू-खण्ड देश कहलाता है। भक्तिका अर्थ है—उपासना, अनुरक्ति, सेवा, सम्मान, पूजा, श्रद्धा आदि। इस प्रकार देशकी उपासना, देशमें अनुरक्ति, देशकी सेवा, देशकी पूजा, देशके प्रति श्रद्धा आदि 'देश-भक्तिश्के सामान्य अर्थ कहे जा सकते हैं।

देश-मक्तांने मगबत्कृपाका सम्वल लेकर सदा ही देश-सेवा की है। देश-भक्त देशको हो अपना सर्वस्व मानते हैं। आदिकालसे भारतीय देश-भक्तींने इस भू-भागको त्याग और तपसे इतना पावन बना डाला है कि सुर, नाग, किंतर आदि दिव्यलेकवासी भी यहाँ जन्म पाकर अपनेको घन्य समझते हैं, जिन्हें जन्म नहीं मिलता था, वे भारत-पुत्रोंपर मगबान्का अनुग्रह स्वीकार करते हुए कहते हैं—

अहो असीषां किसकारि शोभनं
प्रसन्त एषां स्त्रिटुत स्वयं हरिः।
यैजैत्न रूब्धं नृषुं भारताजिरे
सुकुन्दसेवीपयिकं स्प्रहा हि नः॥
(शीमज्ञार ५ । १९ । २१)

'अहा ! जिन जीवोंने भारतवर्षमें भगवान् शि सेवा-के योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने कौन-सा श्रेष्ठ पुण्य किया है अथवा उनपर त्वयं श्रीहरि ही प्रसन्त हो गये हैं। इस परस सौभाग्यके लिये तो हम भी निरन्तर तरसते रहते हैं।'

देयताओंका किसी भू-भागपर जन्म लेनेके लिये लालासित होना उस देशपर भक्तवत्सला भगवत्क्वपाका ही द्योतक है।

देश-भक्तोंकी सान्यता है—'जननी जन्सभूमिश्र स्त्रर्गाद्रिप गरीयसी' अर्थात् जननी और जन्मभूमि खर्रासे भी श्रेष्ठ है।

परवर्गी कालभे विश्वके अनेक देशोंमें अपने अपने देशको पितृ-देवके रूपमें मानं की परभ्परा प्रारम्भ हुई । बहुत-से देशोंन देशकी भूमिको जननी म.नकर मातृभूमिके रूपमें लक्ष्मांय माना गया । पितृभूमि या मातृभूमि देश-भक्तोंकी इहा हुआ करती थी । आधुनिक कालमें भी प्रायः उसी

प्रकारकी साम्यताएँ पूर्ववत् नली आ ग्ही ई । 'सानृदेवो भवः', 'पिनृदेवो भवः' (तेंक्षिंग्य० १ । ११ । २ ) आदि श्रुति-वाक्य सानृ-पिनृ-सूमिको 'ईश्वराके समन्न लाकर स्वदा कर देते हैं । इस प्रकार देश-भक्ति प्रकारान्तरने ईश-भक्ति अथवा भगवत्कृपा-याचनाके सदश ही टहरनी है । इस सान्यताओंका आधार भगवत्कृपा ही मानी जाती है ।

प्रत्येक देश-भक्तकी देश-भक्तिका अवलस्य किसी-म-किसी रूपमें भगवत्कृपा ही रही है । विश्वकी वाक-शक्तिको चुनौती देनेवाले महान् यंत एवं देश-भक्त स्वामी विवकानन्दजीका अन्तिम यंदेश भी देश-वासियोंको यही संकेत देता है कि भगवान्की महती अनुकम्पासे ही देशकी आवश्यकताओंकी पूर्ति सम्भव है—

'शरीर नाशवान् है, परंतु आत्मा अमर है, उतका कार्य कभी नहीं रुकता । देशकी शेप इच्छाओंको आपलोग पूर्ण करें, भगुत्रार्न् आपकी सहायता करेंगे।

र्यागी अरविन्दको देश-सेवाकार्यके माध्यमसे भगवत्कृपाकी अनुभूति हुई । अलीपुर कारावासकी जनसून्य कालकोठरीमें बैठे कान्तिकारी अरविन्द विवशताकी इथकडियोस जकड़े हुए अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रमुकी अप्रत्याशित कृपाकी याचना करते थे । उन्हें इस असहा संकटमें निस्महाय पुकारते हुए तीन दिन न्यतीत हो गये। भगव-त्कृपाकी अहैतुकतामें विश्वासके चरण डगमगा ही रहे थे कि सानसिक संक्रान्तिके उस भयंकर अन्तर्द्दन्द्रका हृद्य नेधती हुई एक अन्तर्ध्वनि गूँजती है-- 'ठइरो ! देखो, क्या होता है। वे किंचित् विचलित हुए कि उसी समय पुनः एक अन्तर्नाद प्रतिध्वनित हुआ---(तुम्हें सारे कार्य छोडकर एकान्तवास करना है । भगवत्कृपासे किसीने उन्हें भेंटस्वरूप गीता प्रदान की। सम्भवतः गीताके 'मत्तः परतरं नान्यस्कित्तिवृक्ति' ( ७ । ७ ) 'इस जगत्में मेरे अतिरिक्त कोई तूसरी वस्त नहीं हैं?—जैसे भगवद्वाक्य उनके मन-मस्तिष्कके अणु-अणुप्तें परिन्यात हो गये हों, तभी तो उन्हें पहरेदार तथा अन्य बंदी-गण-सभी वासुदेवस्वरूप दिखायी देने लगे । उन्होंने लिखा है-

भीने जेलके कैदियों, चोरों, इत्यारों और वदमाशोंकी ओर देखा, सब वासुदेव दिखायी पड़े । उन मलिन आत्माओं और अपन्यवद्वत शरीरमें मुझे नारायण दीखे । उन नारायणने उन्हें जेन्द्री ही नहीं, आवागमनकी सीमाओंके भी पार मुक्त छोवमें प्रतिष्ठित कर दिया।

देशमें सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्ति कान्ति लानेवाले होने के कारण जब कोई व्यक्ति महामना मालवीयजीकी प्रशंधा करता था, तब वे लोगोंको समझाते थे—'यह मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसमें मैंने क्या किया है, यह सब तो उन भगवान् विश्वनाथजीवी कृषा है।'

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीका जीवन देशकी स्वतन्त्रताके लिये संतर्भ करते बीता । विदेशी तो कष्ट देते ही थे, भारतीय भी जब उनका विरोध करते थे, तब कभीकभी तो शरीर, सन एवं बुद्धि भी उनका साथ देनेसे नकार देते थे। ऐसी विषम परिस्थितिमें देशकी सेवाका व्रत कैसे निभ सका, इस विषयमें वे लिखते हैं—

भींने देखा है, जब सारी आशाएँ टूट जाती हैं, कुछ भी करते-धरते नहीं बनता; तब कहीं-न-कहींसे सहायता आ पहुँचती है।'

इस 'कहीं-म-कहींसे का अन्तरङ्ग भाव भगवत्क्रपा ही है।

देश-भक्त खुदीरामजीको फाँसीका आदेश हुआ। इतिहास-के पृष्ठ इस बातके साक्षी हैं कि फाँसीके दिन भी वे अपने जीवनसे हताश नहीं थे। दैनिक व्यायामके पश्चात् नित्मकी भाँति ही उन्होंने ईश्वरकी आराधना की। श्रद्धाछ दर्शकोंने उनसे प्रश्न किया—'क्या आपको अपनी मृत्युका दुःख नहीं है।' वे सदाकी भाँति हँसते हुए-से बोले—

ध्यापको यह भ्रम है कि मैं मरने जा रहा हूँ । मुझे माल्म है कि यह फॉसीका रस्सा नहीं है, यह उन जगदीश परमेश्वरकी छुपा-डोर है, जिसके सहारे मैं मृत्युको परकर अमृत पीने जा रहा हूँ । क्या ये फिरंगी मुझे मार सकेंगे ? कितना हद भगविद्वश्वास है ! उनके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट है कि वे देश-सेवा और भगवत्सेवामें किंचिन्मात्र भी मेद नहीं समझते ये । देश-सेवासे मगवत्याप्ति होती है, इसमें उनको तनिक भी संदेह नहीं था ।

फॉसीके पूर्व नियमानुसार उनका वजन लिया गया। लोग आश्चर्यचिकत थे, उनका वजन पहलेकी अपेक्षा कुछ बढ़ गया था।

आज देश-भक्त खुदीरामपर भगवस्कृपा वरस रही थी। लोगोंकी दृष्टिमें फाँसी भयावह मृत्यु थी, किंतु उनकी दृष्टिमें वह-प्रसु-मिलनका माध्यम था। धन्य। देश-भक्त 'नेपोलियन'की माँ अपने पुत्रको वीरतापूर्ण उपदेश देते हुए कहा करती थी---

फांस देश ही तेरा पिता है। इसकी सेवा करना ही तेरा धर्म है, परमात्माकी कृपाका भरोसा कर कि ने तुझे अपने पिताकी सेवा करनेका सामर्थ्य प्रदान करें। मैं अपने पतिके मरणसे विधवा नहीं हूँ, यदि देशका विनाश हो गया तो मैं विधवा हो जाऊँगी, ईश्वर तेरी रक्षा करे।

वाटर लूके युद्धमें पराजयके पश्चात् जिस समय नेपोल्यिनको सेन्ट हेल्ना-जैसे छोटे-से दुःखद टापूमें बंदीके रूपमें भेजा जा रहा था, उस समय वह फ्रांस देशको प्रणाम करते हुए अपने देश और भगवानसे कहता है—

दे वीर फांस ! तुम्हें मेरा प्रणाम है। माता फ्रांस-भूमि! आज तुमसे विदा होता हूँ। हे परमात्मन्! यों ही मारना था तो क्यों तोपके एक गोलेसे ही मेरा काम तमाम न किया । क्यों इतने समरोंमेंसे मुझे क्चा लाया; किंतु नहीं, यह तेरी असीम कृपा है कि बंदीके रूपमें ही सही, पर तुने मेरा समर्पण तो स्वीकार किया।

प्रसोलनी' भी भगवत्क्वपाको ही पहला साक्षी बनाकर अपने दलका घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है—

'हम प्रमातमा तथा अपने पाँच लाख मृतकोंकी साक्षीरे कहते हैं कि हमको केवल एक ही कारण प्रेरित करता है, हमारे अंदर केवल एक ही भाव जाग्रत् है कि 'हे प्रमात्मन् । तेरी कुपासे हमारे देशका महत्त्व बढ़े और उसकी रक्षा हो।"

वह पार्लियामेंटको दी गयी चेतावनीमें भी भगवत्क्रपाकी माँग करते हुए कहता है—

इमारी सरकारकी विचित्र रचना राष्ट्रका अन्तरात्मा है। हमारी पितृ-भूमि एक सूत्रमें बँधी हुई है—हमको वात न कर देशकी सम्द्रिद्ध और प्रतिष्ठाके लिये शुद्ध हृदयसे कार्य करना चाहिये । परमात्मा कटोर परिश्रमसे उत्तम परिणाम निकलनेमें सहायता दें।

विश्वविजयकी महत्त्वाकाङ्क्वासे भरा हुआ हिटलर तूपानी दलपर गोली-वर्षामें स्वयं घायल हुआ। गोली चलानेवाले सिपाहीद्वारा पकड़ा जानेपर मुकदमेमें इतिहासको ही देवता मानकर उसकी कृपाका भरोसा रखते हुए उसके अन्तमें कहता है—

सत्य और कान्त्वा दवता इतिहास
 जिस फैसलेको फाइकर पैंकते समय मुस्कुरायमा, उस समय

वह हम सबको निदींष और कर्तव्यपरायण ही घोषित करेगा। यदि ईश्वर है तो वह न्याय करनेकी कृपा अवश्य करेगा।

विश्वके महान् दार्शनिक सुकरात, जो एक छोटे-से राज्य एयेन्सकी धार्मिक उन्नतिके लिये मृत्युदण्डसे भी भयभीत न हुए । इस निर्भाकताका कार्ण भगवत्क्रपा ही थी, जिसकी अनुभूति करानेके लिये वे दण्डदाता न्यायाधीशोंसे कहते हैं—

"मेरे न्यायाधीशो ! तुम भी अपनी मृत्युका हिम्मतके साथ सायना करना और इस सत्यमें विश्वास रखना कि सन्चे मनुष्यका इस जन्ममें या उसकी मृत्युके बाद कभी अहित नहीं होता । ईश्वर उसकी स्वाईका पुरस्कार दिये विना नहीं रहेगा । जीवन श्रेयस्कर है या मृत्यु, यह तो ईश्वर, केवल ईश्वर ही जानता है। इस प्रकार अतितरे वर्तगानतक देश-भक्तिके मार्गपर निर्मीकतापूर्वक कले आ रहे देश-भक्तीपर यदि इस दृष्टिपात करें तो हमें अगणित पथिक भगवत्कृपाका पाथेय लिये हुए यात्रारत मिल सकते हैं, अनेक देश-भक्त अपनी यात्रा पूरी कर पर्दाचह छोड़ भगवत्कृपालीन हुए मिल सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान, महागणा प्रताप, छवपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीवाई, नैताजी सुभापचन्द्र, चन्द्रशेखर आजाद, भगतिष्ठह आदि विदेशियोंमें इब्राहिम लिकन आदिके संस्मरणोंमें इन सबकी देश-भक्तिपरक प्रत्येक किया भगवत्कृपाजित एवं अगवत्कृपाके अधीन ही देखनेमें आती है। एक तैनिक अपने अन्तिम श्रासके हिच्छोलोंमें भगवान्की कृपाकी ही भिक्षा माँगता है—

र्ष्यर तेरी भित्ति हापा जो निया जन्म हल देवामें। तेरी अगुक्रमण है मेरे इस अन्तिम संदेशमें॥ बहुत अनुमह किया, और इतना कर देवा मेरे नाथ। जर् चेतव कुछ भी करना पर देना जन्म स्वदेवामें॥

四届本本本本治治學學大學本所公司本外本

## कृपा-अवलम्ब

क्षमामयी, নু दयामयी È, क्षेममयी खुधामयी: वात्सल्यमयी। ন্ **असमयी** विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुःखहर्जा भयनिवारिणी, शान्तिकारिणी, खुखकर्जी हे शरणदायिनी देवि ! तू करती सवका त्राण है: हे मात्रभूमि ! संतान हम त् जननी, त् प्राण है॥ १॥ मृतक समान अशक्त विवश आँखोंको गिरता हुआ विलोक गर्भसे हमको करके जिसने रुपा हमें अवलस्व दिया था, लेकर अपने अतुल अङ्गमं त्राण किया था। जो जननीका भी सर्वदा थी पालन करती रही, त् क्यों न हमारी पून्य हो, मातृश्रूमि, मातामही ! ॥ २ ॥ —राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरण ग्राहः



出来との名のなるとのなるななななななななない。

## लोकसंग्रह और भगवत्कृपा

(ेखक-श्रीवाश्मीकिप्रसादजी मिश्र, एम्० ए०, एम्० एह्०)

बाबाके वेपमें मानो वह मूर्तिमान् करणा-स ही था। सरमूके सुन्दर पुलिनमें झाऊवी झाड़ियोंमें बैठे, धार-धार ऑस् बहाते वे तसकाझन-गीराङ्ग रामानन्दी साधु ताल्खर पुकार रहे थे—'राम-राम-राम।' पुलिन-प्रान्तकी नील रेणुको अङ्गलिमें भरकर, नमनकर, श्रद्धारे निहारने लगे थे वे। नील ज्योति पुञ्जीभृत हुई और प्रकट हो गये उस प्रभापुष्ठ उनके आराध्य, नील-सुन्दर, मक्त-उर-चन्दन भीरमुनन्दन। बाबाका वक्षास्थल निर्झरित अशु-विन्दुओंसे भीग चुका था। वे आत्मामिल्यक्ति प्रस्तुत कर रहे थे—

एएक अंग पद विसुस्त नाथ मुख नासकी ओट कई है। है तुकसिद्धि परतीति एक प्रमु-स्रवि कृपामई है। (विनयप० १७०। ७)

नव-दूर्वादछ-स्याम श्रीरामके कोमल करकमल अशु-प्रोक्षण कर रहे थे, शांत्विक रोमाञ्चके पश्चात् एक उमाधिकी-सी स्थिति आ चुकी थी, नावा सर्वथा शान्त, निष्पन्द् ये। नेत्र खुळे, आराध्य अन्तर्धान हो चुके थे; किंद्र उनके वे करणापूरित कमलदळनयन अब भी झम रहे थे नावा लुळसीके नेत्रोंमें। अपने पञ्चवटी-निवास-कुटीरसे गोस्वामिपाद आब अकेळे ही यहाँ आकर बैठ गये थे। चिदाकाक्रमें आराध्यका पावन प्रकाश उन्हें सो ही प्रायः धन्य करता रहता; किंद्र बाबा लुळसी तो अब भी प्यासे थे। बेशापितने ठीक ही तो गाया है—

'लसम अवधि हम रूप निहारेल, नयन न तिरपित सेल।' (विधापति-पदान्त्री ८३५ । २ )

बावा पुनः मुखरित हुए और गा उठे— गाम क्रपाहीको पंथ चितवत हीन हीं दिन-गति। ोह मैं केहि छाल दीनदयालु ै जानि न जाति॥ (विनयप० २२१।१)

श्वाता । कुपाके पंथको यहाँ बैठे-बैठे जोहते रहनेकी विक्षा क्या यह उत्तम नहीं होगा कि उसके पथमें भाप स्वयं चल पहें ! कौन जाने कुपा-भगवतीसे बीच राहरें । मेंट हो जाय । प्रश्न था एक किशोरका । पता नहीं वह इसि आकर कब उनके सामने बैठ गया था !

भीरे प्रशुकी इचा-भगवतीके आगमनका कोई मार्च विश्वस हो तो यह भी करूँ, भैवा ! सापनी, अनुष्ठानी एवं गाँके कृषन कह बाँच पाये हैं उन इपालि-सुको ! सदी-हेरोमणि सौरे मिलनेके पूर्व पतित-पाषाणीका उदार, ग्रुक अगस्त्यसे भी पहले शिष्य सुतीक्ष्णपर कृपा क्या यह नई व्यक्त करती कि उसके पदार्पणका कोई निश्चित एथ नहीं !

'तो क्या इस प्रकार कृपाका अवलम्ब लेकर बैठ जाना निष्क्रियता, नैरास्य एवं निठल्लेपनको प्रश्रय नहीं देगा ! व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रके जीवनमें क्या प्रमादकी प्रतिष्ठा ही इस दर्शनका उद्देश्य नहीं होगा ! क्या आपके महाकाल्यका यही संदेश है ! अन्तता: लोकसंग्रहका क्या होगा, वाका !! वह किशोर प्रका-पर-प्रका प्रस्तुत किये जा रहा था । तुल्सी षाबा अब मुस्कुरा उठे, बोले—''उथले पुरुषार्थवादके उद्घोषकोंकी सृष्टि अवस्य ही प्रगम दृष्टिमें कुल ऐसा ही निर्णय के सकती है । मुझपर थे आक्षेय कुल नये नहीं हैं—

'तुल्सीके इस क्वपा-दर्जन ( दैन्य मार्ग या प्रपत्ति-पथ )-ने ही क्यक्ति और समाजको पतनके गर्तमें डाला है। यह काठकी भाला पहननेवाला कर्मके रहस्यको क्या समझेगा !'

वेदान्तवेत्ताओं मी कुल ऐसी ही मिलती-जुलती वात कही-'निरन्तर ऑस् यहाते रहनेवाला यह वेदान्ततत्त्वको हया समझेगा १ इस प्रकार कहते हुए कर्म, ज्ञान एवं उपास्ताके सर्मजोंने न जाने कल्से मुझे अपनी-अपनी पर्क्तिकी निष्कारित कर रखा है ! और भक्तोंके लक्षण सर्पर्मे न पाकर में उनकी पर्क्तिमें गया ही नहीं । फिर भी मेरे प्रसुने मुझे स्वीकार लिया । १० वावा भावाभिभूत थे ।

घटनाएँ अत्यन्त यान्त्रिक कमसे घटती गर्यी और शिवलीने इस अपरिहार्य घटना चक्रको (श्रीग्रागायाक) रूपी स्वीकार कर चिर सुका दिया—

बहुरि सम सायहि सिह नावा । प्रेरी सिरिति केरि में ह एउता। इरि इच्छा सावी चलवाना । हृद्य थिवारत हंसु सुजाता। (भानम १ । ५५ । १) पुरवार्थ-पराभवके क्षणोंमं 'रामकृपा'की यह स्त्रीकृति अत्यन्त मनोवैज्ञानिक संदेश देती है। वह हमें समग्र निराशासे बचा लेती है; इस घोषणा कर देते हैं—

बुद्धिर्विकुण्डिता नाथ लमाप्ता सम युक्तयः। नान्यत् धिचिद् विज्ञानामि स्वमेव क्षरणं सम ॥ 'हे नाथ । मेरी बुद्धि अत्यन्त कुण्डित हो गयी, खारी युक्तियाँ समाप्त हो गर्यो और मैं अन्य कुछ जानता नहीं; अतः केवल स्माप हो मेरे रक्षक हैं।

प्रपन्नका यह नेत्र-निमीलन उसे एक दिन्य उत्साहसे भर देता है।

निः बादमताका क्षावन कर्नुस्की समस्त कीयानोंकी धमाहिक पक्षात् प्रारम्भ होता है। द्वाहिके दिवना क्षेत्रा वा ककता है, उतना कोच किये जानेके पश्चात् तथा श्वरीर जितना किया चा ककता है, उतना करके थक जानेपर वा कहल श्रून्यता (निः संकल्पता)का उदय हो जाता है, तभी प्रमुके कृपा-साम्राज्यकी सीमार्गे पदन्यासका अधिकार प्रारम्भ होता है—

नागराज चिल्न वक विचारि हिया, हारि चरन चित हीन्हों। आरत-गिरा सुनत खगपित तिज, चळत विकम्य व धीन्हों । वितिसुत-न्नास-न्नसित विलिद्धिन प्रहळाद प्रतिग्या शसी। अतुकित यळ मृगराज-मनुज-तनु दनुज हत्यो श्रुति साखी। मृप-सदिस सब नृप विलोकि प्रभु, राखु कह्यो वर नारी। वसन पूरि, अरि-दरप दृषि करि, श्रूरि-कृपा दनुजारी। (विनयप० ९३। १-४)

तुलसीवाबा एक विशिष्ट भाव-वीथिकामें विचरण कर रहे ये और ओता किशोर मन्त्रमुग्ध था । बाबा खिलखिलाकर इँस उठे, पर उनके दोनों नेत्र सजल हो गये थे।

क्या निहार रहे हैं आप ! किशोरने प्रश्न किया।

'बड़ा दिव्य दृश्य है, भैया !' बाबाने उत्तर दिया। 'मिथिलाधिराजकी पुष्प-वाटिकामें श्रीराजिक्जोरी भगवती धीताकी एक प्रिय खखी प्रेम-विह्नल होकर एक बृक्षके आश्रयसे खड़ी है, उसके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु झर रहे हैं। भवानीकी पूजन-वेलामें वह सम्भवतः मिथिलेशनन्दिनीके साथ नहीं थी। वह वीच-वीचमें खिल-खिला पड़ती हैं?——

तासु दसा देखी सिंदन्ह पुरुष्क गात जलु नैन। कहु फारनु निज हरष कर पूछिहें सब मृदु येन॥

(मानस १। २२८)

'प्राण-सिख ! तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई ! 'अयोध्यानरेशके राजकुमार वाटिकामें पुष्प-चयन कर रहे हैं, मैंने उन्हें निहारा है, मैं पुनः उघर ही चली । यो कहकर वह प्रायः दें। इनेवाली ही भी कि एक सहेलीने उसे पकद लिया। खुम रो क्यों रही हो ? सहेलीके प्रक्रमप एकी वोली—प्यदि तुम्हें यथाचि अमृत-रसका कोई दानी मिल जाय तो क्या लारे जलका कल्या रिक्त नहीं कर लोगी ? क्या तात्पर्य, में समझ नहीं पायी। सहेलीने जिज्ञासा व्यक्त की। प्रेखो हमारे ये दोनों नेत्र हैं कल्या और वह रूप है अमृत-रस, उसे भरनेके लिये खारे जलसे भरे इन कल्योंको रिक्त तो करना ही होगा। यीत फुट पड़ा—

'नेङ सुमुस्ति, चित काह् चितौ हो । साँचर-रूप-सुधा भरिवे फहँ, नयन कमल कल फलस रितौ हो।' ( गीतावकी १ । ७७ । १-२ )

व्हर्य छुप्त हो गया, मैया । नावाने मानो जागते हुए-से कहा और आगे बोले—'ठीक है, ठीक है, हमारे नेत्रोंके इन कलशोमें जनतक साधनाके कर्तृत्वका अहंकाररूप खारा जल भरा रहेगा, तनतक वह श्याम-सुघारस कैसे भर पायेगा इनमें ! निस्लाधनका साधन, आत्यन्तिक हैन्य, अहं-शून्यता ही हमें कृपाके अमृतरस्रकी आस्वाद-पात्रता देगी । पादा पुत्रः भाव-विद्वल हो रो उठे— साधय ! मो समान जग काहीं।

सब जिधि हीन भलीन दीन अति लीन बिषय फोड नाहीं है तुम सम हेतु रहित रूपालु भारतिहत ईस न त्यागी। मैं हुख-सोफ विफल रूपाल केहिं फारन दया न लागी प्र (विनयप० ११४।१-२)

जब लिंग मैं न दीन, दयालु तैं, मैं न दास तें स्वामी। तब लिंग जो दुख सहेउँ फहेउँ निहं जद्यपि अंतरयामी। (विनयप० ११३।२)

चम्मुख अवस्थित श्रोता किशोर भी सजलनयन हो रहा था। 'नाय! वुम्हीं श्रोता और तुम्हीं वक्ता हो, तुम्हीं जिज्ञासा और तुम्हीं समाधान हो। कहते हुए बावाने किशोर कुँवरके चरणोंमें सिर रख दिया। दृश्य परिवर्तित हो गया— किशोरके खानपर साक्षात् कौशल-किशोर प्रकट थे। नील-नीरद वरद वपुष्, मुवनाभरण, कुञ्चित-काली अलकें, अरुण अघर, नवल-नीरज नयन, भालमें केसर-खौर और सिरपर किरीट। अपने कोमल करोंसे बावाके नयनाशु पोंछ रहे थे रघुवंश-विभूषण। अधर-पहाव हिले और बोल उठे करणा-निधान—

'जहाँ कृपाका समग्र आश्रयण है, वहीं समर्पणकी पूर्णता है; जहाँ जितना पूर्ण समर्पण है, वहाँ उतना ही मेरा अधिकार क्षेत्र है। ऐसे कृपापथके पथिकके द्वारा जो कुछ भी होता है, वह लोकसंग्रहका दिल्य प्रतीक होता है।

## संस्कृत-साहित्यमें भगवत्कृपा

( लेखन्त--पं० भीभगवतीशरणजी शास्त्री )

अकारणक रणाव रणालय परमात्माकी कृपाशक्ति अवटित-घटना-पटीयसी, सर्वसमर्था और परमाहादकारिणी है। जैसे चन्द्रकी मृतु, मञ्जुल रिक्स-गश्चिसे चराचर जगत् प्रकाशित, विकसित एवं आहादित होता है, वैसी ही दशा परमेश्वरकी कृपा-रिक्सको पाकर अखिल हझाण्डकी हो रही है। प्राणि-यदार्थमात्रपर भगवत्कृपा सदैव बरसती रहती है। जहाँ-जहाँ, जब-जब, जिस किसी प्रकारका विकास एवं प्रकाश देखा गया है, वह सब भगवत्कृपाका ही दिब्द समत्कार है। यह भगवत्कृपा परमात्माके समान ही विश्वन्यापिनी एवं विश्वकल्याणकारिणी है।

भारतीय वाद्ययमें—चाहे वह आष्यात्मिक हो अथवा होकरहाक, भगवत्कृपाका वर्णन प्रायः सर्वत्र देखनेको मिळता है। संस्कृत-कान्य-रचनामें तो भगवत्कृपाशक्तिका सर्वोच्च खान है। इतना ही नहीं, यही समस्त सनातन कान्योंका बीज है। काल्दिस, भारिव, भवभूति, माघ आदि जितने महाकवि हुए हैं, वे सब अपने-अपने कान्यप्रासादका आधार भगवत्कृपाको ही मानते हैं। संस्कृत-साहित्यकी कान्यरूपा प्रवहमाना रसवाराका समुद्रम-स्रोत भगवत्कृपा ही है। व्याधके वाणसे संविद्ध व्यथित विहंगकी दीनदशाको देखकर आदिकवि बालगीकिके दृदयको द्रवित करती हुई दया ही सुन्दर कान्यरूपसे प्रकट होती है—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः द्यामतीः स्रआः। यत् क्रौद्धिमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥ (वा०रा०१।२।१५)

'निषाद ! तुम्हें अनन्त वर्षोतक प्रतिष्ठा न मिले; क्योंकि तुमने इस काममोहित कौञ्चके जोड़ेमेंसे निरपराघ एककी हत्या कर डाली।' यह संस्कृत-कान्यका कृपाभावपूर्ण सर्वप्रथम पद्य है। इस प्रकार संस्कृत-साहित्यमें कविताका मूलभूत स्रोत कृपा ही है।

कवि धावकने भगवत्कृपाश्रयिणी कविताद्वारा राजा हर्षसे प्रचुर धन प्राप्त किया था।

महाकिव कालिदास 'रघुवंश' महाकाव्यमें भगवत्कृपाका वर्णन (सुरसमृहद्वारा किये गये श्रीविष्णुभगवान्के स्तोत्रके भाष्यमसे ) करते हुए कहते हैं— अववासमवासम्यं व ते किंचन विधते। कोकालुप्रह एवेंको हेतुस्ते जन्मकर्मणोः॥ (१०। ११)

दि भगवन् ! विस्ता ऐसा कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। जो आपको प्राप्त न हो । अजन्मा एवं अकर्ता होते हुए कम करनेक लिये आप जन्म लेते हैं । आपके जन्म और कर्मोंका कारण केवल चौदह भुवनीपर कुपा करना ही है अर्थात् संसारमें जीवींका जन्म पुरातन कर्म-फल्को भोगने एवं स्तुतन कर्म करनेके लिये होता है; परंतु आपके जन्म-कर्ममें ये कारण नहीं हैं । केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही खाप अवतार लेटे हैं।

भगवत्कुपासे रोगनिष्टित्तिका वर्णन भी संस्कृत-साहित्यों हुआ है । कवि भग्यूरं अपने 'स्पंधातक' नामक खोश्रद्धारा भगवान् सूर्यकी प्रार्थना करके उनकी कृपासे ही कुछरोगसे मुक्त हुए । कविषो दुर्कभ कवित्व-शक्ति प्रभु-कृपासे ही प्राप्त होती है । काव्य-प्रकाशके सुधासागर टीका (१।३)में कहा गया है—'देवप्रसाहार् वा।' कवियोंकी काव्यकृति भगवत्कृपासे ओतप्रोत है।

महाकवि भारविकृत 'किरातार्जुनीय' महाकाव्यमें अर्जुनके
प्रति भगवान् शंकरकी कृपाका वर्णन मिलता है। तपश्चर्यामें
खंलग्न बीर तपस्वी अर्जुन भगवान् शंकरसे प्रार्थना करते हैं—
खरणं भवन्तमतिकारुणिकं भव भक्तिगम्यमधिगम्य जनाः।
खितमृत्यवोऽजित भवन्ति भये ससुरासुरस्य जगतः शरणम्॥
(१८। २२)

दे अजित शंकर ! आप कृपास्तरूप हैं। भयके अवसरपर आप दैत्य, दानव, मानव एवं निखिल जगत्के एकमात्र शरण्य हैं। भक्त भक्तिके द्वारा शरणस्तरूप आपको प्राप्तकर मृत्युपर विजय प्राप्त करते हैं। इस दुर्जय मृत्युको जीतना, केवल आपकी कृपासे ही सम्भव है। संसेवन्ते दानशीला विमुक्त्ये सम्पन्न्यन्तो जन्मदुःसं पुर्मासः। यिन्नःसङ्गस्तं फलस्यानतेभ्यस्तत्कारूण्यं केवलं न स्वकार्यम्॥ (किरात० १८। २४)

महापुरुष दानादिद्वारा आपको प्रमन्न कर जन्मादि दुःसह दुःखोंसे मुक्त होते हैं, इसमें बोई आश्चर्य नहीं है; परंतु जिनके पास कोई साधन नहीं, बोई आश्रय नहीं, कोई भी बल नहीं—ऐसे निःसाधन निराश्रयी निर्बर्लोको आप केवल नमस्कारमात्रसे प्रसन्न होक्तर जन्मादि दुःखोंसे निवृत्त कर देते हैं, यह तो केवल आपकी कृपा ही है।

अब दीन-दुःखियोपर भगवत्कृपाका उदाहरण भी देखिये---

सिक्वद्भगदर्तुमहार्थे भूषि दुर्गितेभयं शुवनानास्। अद्भुताकृतिमिसासितमायस्त्वं विभिष्टः करणामय आयाम्॥ (किरातः १८। ३०)

दे करुणामय! अपने कर्मों के सुदृढ़ वन्वनीं से सद्द होने के कारण अपने दुष्कर्मजनित नानाविष्ठ नारकीय भयों को मिटानेमें असमर्थ दीन-दुः खियों के दुः खों को देखकर उन्हें दुः खों से मुक्त करने के लिये आप मायातीत होते हुए भी अपनी मायासे अवतार घारण करते हैं, यह जीवों पर आपकी अद्देवकी कृपा ही है।

भगवत्क्रपाका यथार्थ रहस्य समझनेवाळे पुरुष समस्त क्रिया-कलाप प्रभुकी प्रेरणा, इच्छा और क्रपा-शक्तिसे ही सम्पन्न हुआ मानते हैं ।

महाकिव माघने 'शिशुपालवध' नामक महाकान्यमें महाराज युधिष्ठिरके मुखसे इस्ट्रेरहस्यका उद्घाटन करवाया है— सप्ततन्तुमधिगन्तुभिच्छतः कुर्वंतुग्रहमतुज्ञ्या सम । मूलतामुपगते प्रभो त्विय प्रापि धर्ममयबृक्षता मया॥ (१४। ६)

'हे भगवन् । मुझ यजेन्छुको यज्ञ करनेकी आज्ञा प्रदान करनेका अनुप्रह करें । धर्मरूप बृक्षके मूळभूत आपकी कृपासे ही मैं घर्मराज पदको प्राप्त हुआ हूँ । इसळिये—

कि विधेयमनया विधीयतां त्वत्प्रसादिजतयार्थसम्पदा । शाधि शासक जगत्त्रयस्य मासाश्रवोऽस्मि अवतः सहानुजः ॥ (शिशु० १४ । ११)

'आपकी कृपांचे प्राप्त इस धन-सम्पानदारा प्रश्ने क्या करना है, कृपापूर्वक आप ही निर्देश करें । आप तीनों लोकोंके शासक हैं । कृपया मुझे भी शिक्षा दीजिये। हम सवान्यव आपके आज्ञाकारी हैं। मक्त अपने प्रभुके गुण, प्रभाव, तत्त्व आदिका यरिकनित् रहस्य समझकर आनन्द-सागरमें निमग्न ही जाता है।

महाकवि भवभृति ध्यिपने भादावीर निरत्भे भगवान् श्रीरामके स्वभावका वर्णन करते हुए कहते ई—

क्षमायाः स क्षेत्रं गुणमणिताणात्तामपि ऋतिः प्रपत्नानां मृतः सुकृतपिताको जनिमताम् । कृपारामो समः

(७1३३)

'भगवान् श्रीराम क्षमाके क्षेत्र, गुणगणमणियोंके आकर, शरणागत जीवोंके मुक़त-फर्लोकी प्रत्यक्ष प्रतिमा एवं कृपाके उद्यान हैं।

यद्यपि प्रपन्न कभी दुराचारी नहीं होता, परंतु 'दैन्यः उसका एक अभिन्न गुण होता है। दीनता और प्रपन्नता पर्यायवाची शब्द न होते हुए भी भक्ति-जगत्में 'पर्यायः कहे जा सकते हैं। इसी 'दैन्य'की अभिन्यक्ति कविकुलतिलक शिवभक्त जगद्धर भट्टकत 'स्तुतिकुसुमाञ्जलिंभें हुई है—

स्वैरेव यद्यपि गतोऽहमधः कुक्तस्यै-स्तनापि नाथ तव नास्म्यवकेपपात्रम् । इसः पश्चः पतित गः स्वयसन्धकृषे नोपेक्षते तसपि कास्तिको हि कोषः॥ (११ । ३८ )

ंहे नाथ ! यद्यपि मैं अपने कुकृत्योंके कारण नीच गतिको प्राप्त हो गया हूँ, तथापि आप उसी प्रकार मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते, जैसे उद्धत-कामान्य पशुके कुएँमें गिर जानेपर भी कारुणिक जन उसकी उपेक्षा नहीं करते।

आः किं न रक्षसि नयस्ययमन्तको मां हेळावकेपसमयः किनयं महेश। मा चाम शृत्करूणया हृद्यस्य पीछा ब्रीहापि नास्ति गारणागतमुक्सतस्ते॥ (स्तुतिकु०११।१०२)

'देवाधिदेव शंकर ! यह यमराज मुझे लिये जा रहा है। हाय ! ऐसी विपत्तिमें भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं ! क्या यह उपेक्षा करनेका समय है शक्या मेरी इस दीन दशाको देखकर आपके द्वदगर्मे पीड़ा नहीं हो रही है एवं मुझ शरणागतका त्याग करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है !?

आत्मीयताके नाते भक्तकी भगवान्पर पूर्ण निर्मरता है।
कैसी मधुमयी प्रीति है, कैसा अपनत्वभरा उपालम्भ है।—
भज्ञोऽसि कि किमान्नोऽसि किमान्नोऽसि
व्ययोऽति कि किमान्नोऽसि किमक्षमोऽसि।
निद्रालसः किमसि कि मदपूर्णितोऽसि
कन्दन्तमन्तकभयात्मेयेक्षसे यत्॥
(स्विक्षं०११।१०३)

'स्या आप अज्ञ, निर्वल, आकुल, व्यम्न, दयारहित अधवा असमर्थ हैं ! क्या आप निद्रामें से रहे हैं या मदसे उन्मत्त हो गये हैं ! मृत्युके भयसे जो कातर क्षणकन्दन करते हुए मुझ असहायकी उपेक्षा कर रहे हैं ! यहाँ किवका काव्य करणा-रसके एक सुन्दर स्तोत्रके रूपमें निर्मित हुआ है ।

रिवक भक्त तो जड-चेतन चराचरमात्रको प्रमुका साक्षात् खरूप एवं चेष्टा (किया )मात्रको उनकी मधुर लीला समझकर प्रतिक्षण आनिन्दित होते रहते हैं। उनके प्रमु ही प्रत्येक रूप और प्रत्येक रङ्गमें कीड़ा करते हैं। ऐसे ही भक्तोंगेंसे एक श्रीरूपगोस्वामी विदग्ध-माध्यः नाटकमें लिखते हैं—

प्रपत्तमधुरोद्यः स्फुरद्मन्दृतृन्दाटवी-निकुक्षमयमण्डपप्रक्रसम्यबद्धिः । निरङ्काकृपास्त्रधर्मजविद्दाररज्यनमनाः सनातनतनुः सदा सयि तनोतु तुष्टिं प्रभुः ॥ (१।७)

'शरणागत प्राणियोंके मृदु-मधुर कल्याणका उदय करनेवाले, वृन्दावनके निकुख-मण्डप-मण्डलके मध्य अवस्थित, निरङ्क्ष्या, अगाध कृपाके समुद्र, नित्यलीलाविग्रह, प्रमु श्रीकृष्ण मुझपर सदा कुपाप्रसादका विस्तार करें।

किंकुलललाम भक्त जीवगोस्वामीके काव्यमें कृपा-करणाकी सुललित लहरें उमड़ रही हैं। आइये, कुछ खलेंका अवलोकन करें। इन्द्रके त्राससे संत्रस्त गोपोंके प्रति श्रीकृष्णके क्चनोंमें कृपाका कैसा विलक्षण भाव भरा है— इन्द्रो यदि महावृष्टिं नष्टसृष्टिं तनिष्यति । तद्क्षीकारिगिरिराट् कृषां साङ्गीकरिष्यति ॥ (गोपालच० पू० १८ । १०१)

'यदि इन्द्र प्रलयकारिणी बृष्टिद्वारा सृष्टिको नष्ट करनेपर वुल जायँगे तो उसे अङ्गीकार करनेवाले गिरिराज गोवर्धन कृपापूर्वक (सारा जल) अपने अङ्गोंमें ही विलीन कर लेंगे।

ऐसा ही श्रीकृष्णाभिषेककी प्रतीक्षामें इन्द्रके प्रति सुरभिका कृपापूर्ण वचन है---

श्रीगोवर्धनहों करत्नदपदि प्रक्षिप्तश्रश्चास्तरे वामोरुस्थितकश्रश्चास्थरणे सन्यं करं दक्षिणे। न्यस्यक्षन्यमपूर्वस्थप्रस्तीनाले मनागन्न नः स्मेरेणाक्षितटेन संद्धदहों मन्ये कृषां वर्षति॥ (गोषाल्च० पृ०१९। ३२)

श्रीगोवर्घनकी रत्नशिलापर श्वेतासनासीन श्रीकृष्ण अपने वाम ऊरुख्य कमलसे भी अति सुकोमल दक्षिण चरणपर अपना बार्यों कर-कमल रख दक्षिण करको अपूर्व रूप-राशि मुरलीके लिद्रपर रखते हुए अपनी प्रेममयी चितवनसे हम सभीका चितवन करते हैं, मानो उनकी कृपाका अभिवर्षण हो रहा है।' क्या ही दिव्यकृपाकी छटा है। यसिन् स्वयमपराधी नमित रहस्तं सहायनिर्विण्णः। कृपयित सा जनमात्रं वैन्यावस्था महाजनं किमुत॥ (गोपालच० पू०१९।३५)

'अपराधी यदि निःसहाय हो दीनभावसे उस व्यक्ति की जिसके प्रति उसने अपराध किया है, शरण ग्रहण कर लेता है तो उसकी दीनता उसे उस व्यक्तिका कृपा-पात्र बना देती हैं। ऐसा व्यक्ति यदि कोई महापुरुष हो तो फिर क्या कहना है ! क्योंकि महापुरुष स्वभावसे ही दयाछ होते हैं। श्रीकृष्ण ऐसे महापुरुष हैं कि इन्द्र तुम्हारी दीनता ही तुमको श्रीकृपाका पात्र बना देगी। श्रीकृष्ण तो महाद्याछ हैं, उनकी कृपा-राशि-रिक्मिके सामने अपराधरूप अन्यकार नहीं रह सकता।

इस प्रकार संस्कृत-साहित्यमें भगवदनुप्रहानुगृहीत कृपादर्शी कवियोंने भगवत्कृपाका सुन्दर उल्लेख कर अपनी लेखनीको सफल किया है।

## संस्कृत-नाटकोंमें भगवत्कृपा

## [ श्रीरामावतार एवं श्रीकृष्णावतारके परिप्रेक्ष्यमें ]

( लेखक--श्रीवापूलालजी आंजना )

अवतारवाद हिंदू-धर्मका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। महाभारत, रामायण, गीता, पुराणों एवं पञ्चरात्रसंहिताओं में इसकी चर्चा विस्तारसे की गयी है।

भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णके चिरतको लेकर अनेक संस्कृत-नाटकोंकी रचना हुई है। इन नाटकोंमें उनके अवतारी रूपका वर्णन किया गया है।

### श्रीरामावतार

भास, भवभूति, मुरारि और राजरोखरके नाटकोंमें श्रीरामको भगवान् विष्णुका अवतार माना गया है तथा उनके प्रति नाटक-कारोंकी उन्ऋष्ट भक्तिभावना प्रकट हुई है। 'भासंके 'प्रतिमा' नाटकमें रावण शीरामके ईश्वररूपका स्मरण करता है—

अहो वलमहो वीर्यमहो सत्त्वसहो जवः। तम इत्यक्षरेरव्पैः स्थाने ज्यासमिदं जगत्॥ (५।१४)

'श्रीरामके नल, पराक्रम, सन्त त्रीर वेग—सभी आश्चर्य-जनक हैं। 'राम'—इन दो अक्षरोंसे जो यह सारा जगत् व्याप्त है, यह युक्त ही है।'

भास ने कई पात्रों के मुखसे श्रीरामकी परमेश्वरताका कथन करवाया है ( अभिषेक ४ ! १३-१४ | ६; ३० | ३१ ) । भीराम सबके कारण होते हुए भी कार्यार्थीं के रूपमें उपस्थित हुए हैं—

मानुषं रूपमास्थाय चक्रशार्क्षगदाधरः । स्वयं कारणसूतः सन् कार्यार्थी सञ्जुपागतः ॥ (स्रिषेक ४ । १४)

भवसूति के श्रीराम धर्मद्रोहियोंका दमन करनेवाले हैं (महा-वीरचरित १।६)।

शक्तिभद्र के 'आश्चर्य चूड़ामणि' नाटक्में श्रीराम 'भुवन-रांट्रणोदय—कारण हरिं के रूपमें संस्तुत है (४।७)। संभारकी रजाके लिये ही उन्होंने मनुष्यरूपमें अवतार लिया है। 'राजशेखर ने 'अपने वालरामायण'नाटकमें उन्हें—'सक्षरो

बेलुम्डावतारः' कहा है (अङ्ग ७ १० ४२०)। 'उदारराघवं में उन्हें शेषशायी कहकर बलिमर्दन तेजसांश श्रीविष्णुके रूपमें जनकी स्तुति की गयी दें (२ | ३३ | ३४)। 'अङ्कृतदर्पलं भें श्रीरामको गरुइसेवित कहकर उनके श्रीविष्णुरूपकी वन्दना की गयी है (५।४-७)।

भास, भवगृति आदि प्रायः सभी नाटकहारांने अपने नाटकोंके सङ्गलान्तरणमें भगवान् विष्णुके श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीवामन आदि अवतारोंकी वन्दना की है। अपने नाटकोंमें पात्रोंद्वारा उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्ति-भावनाको उन्ह्रास्ति कराया है। नाटकोंमें किसी भी खलपर उनके विष्णुत्वको ओझल नहीं होने दिया गया है। तपःपूत ऋषिजन—

श्रीरामने तपःपूत ऋषियोंपर अनुग्रह दारनेके लिये अवतार षारण किया है ! मिथिलेश जनक श्रीरामका दर्शन करके असानन्दकी अनुभूति करते हैं। महिष विश्वामित्र श्रीरामको तेजके निधान रूपमें जानते हैं। महिष विश्वामित्र श्रीरामको पूर्व (वामन) अवतारका स्सरण करवाते हुए कहते हैं— हह वनेषु स कौतुकवासनो ग्रुनिरतस तपांसि पुरातनः। तिमव वामवलोक्य तपस्तिनो चयनमध्यसनागुद्दमीनिलन्॥ (क्षनर्षरावव २। ४३)

'इसी वनमें पुरातन वामनावतार श्रीविष्णुने तपस्या की थी, उन्हींकी तरह तुम्हें देखकर यहाँके तपित्वयोंने आज अपनी आँखें उन्मीलित कर ही हैं। अहत्या—

ऋषि-पत्नी अंहल्यापर अनुग्रह करनेके वृत्तका वर्णन प्रायः सभी नाटककारोंने किया है । गौतम ऋषिनी शापमस्ता पत्नी अहल्या श्रीरामके तेजसे पापमुक्त होकर दिव्यस्पर्मे प्रकट होती है ( सहावीरचित्त अङ्क्ष १ । २६के उपरान्त ) । परशुराअ—

परश्राम्भजीके मदमर्दनका प्रसङ्ग संस्कृत-नाटककारोद्वारा अत्यधिक चर्चित रहा है। प्रसङ्घके अन्तमें श्रीरामके वैष्णव तेजको देखकर परश्रामजीके हृदयका सारा मल दूर हो जाता है— बद्धैमजाभितिह प्रकोधितस्तद्ध युष्टा तट धान वैष्णवस्। विक्षीर्णसर्वाभयमस्तदान्तरं चित्रमः संविक्स्विमानमञ्जते॥ ( अनर्वस्वत्र ४ । ५२) 'जिस प्रयोजनसे मैंने आपको यहाँ प्रकुपित किया है, उसका परिणाम यह है कि आज आपके वेष्णव तेजको देखकर मेरे अन्तः करणमें चिरकालसे संचित सम्पूर्ण दर्प-रोग विच्छित्र हो गये, जिससे अब वह बुछ इलकेपनका अनुभव कर रहा है।

उपर्युक्त कथनसे परशुरामजीका आशय है कि बाह्यण जातिकी पवित्रता, वंश-गौरव तथा क्लाच्य आचरणको अकेळे होकर भी अनन्त दोबोंते पूर्ण जिस दर्प-रोगने छीन लिया था, ब्राह्मणिय होनेके कारण आपने हमारी भलाईके लिये उसे शान्त कर दिया। (अनर्थराधव ४ । २२ )।

'सुरारिंग्ने नेपथ्यसे परशुरामजीपर श्रीरामके अनुमहकी घोषणा की है—-'श्रीरचुनायजीने नारायणी चापको आकृष्ट कर दिया और उसपर वाण संघान करके उस वाणको उत्तर-गतिन्छेदद्वारा असोध बना दिया (अनर्घराघन ४। ५७)।

## शूद्र तपस्वी शस्बुक-

(उत्तररामचरितामें श्रूद्ध तपखी शम्बूकपर श्रीरामके अनुम्रहका प्रसङ्घ विस्तारसे वर्णित है। वह श्रीरामके अनुम्रहसे शाश्वत लोक (वैराज नामक तेजोमय लोक )को प्राप्त करता है। भवमूतिः श्रीरामको पदाहाका अवतार मानते हैं। श्रूद्ध तपस्वी शम्बूकपर अनुभ्रह करनेके लिये संसारमें हुँद्दने योग्य प्राणियोंके स्वामी एवं शरणागतपालक श्रीराम सैकड़ों योजन पारकर दण्डकवनमें आये हैं ( उत्तररामचरित र । १३)।

श्रीराम शम्बूक्षपर अनुग्रह करते हुए कहते हैं— सद ! श्विवास्ते एन्यानः, देवग्रानं प्रतिपद्यस्त । (उ० रा० च० २। २१ के उपरान्त )

भद्र । तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों, तुम देवमार्गको प्राप्त होओ ।

### मारीच-

मारीचपर श्रीरामकी कृपा भी उल्लेखनीय है। बह अपने अन्तःकरणसे श्रीरामको धोखा देकर अपने पुण्यकर्म नष्ट नहीं करना चाहता, किंतु रावणके भयसे वह यह सब करनेको विवच हो जाता है। उसे इस वातका संतोष है कि वह श्रीरामके रूपमें अवतरित प्रम पुरुषके वाणका त्रस्य दन रहा है, अतः उसका कल्याण निश्चित है— 'रामाभिधानस्य परस्य पुंतः द्वारण्यमापाद्य वारीरमेतत्। ( माश्वर्यनुहामणि ३। ७)

#### कथन्थ-

कबन्ध राक्षसपर श्रीरामके अनुग्रहका वर्णन 'भवभूतिंग्के दोनों नाटकोंमें आया है। श्रीलक्ष्मण दनुकबन्ध राक्षसका वध कर उसकी चिता प्रज्वलित करते हैं। चितासे दिन्य पुरुष प्रकट होकर अपना परिचय देता है—'वह श्रीपुत्र दनु है, शापके कारण राक्षस हुआ, बादमें इन्द्रके द्वारा सिर कट जानेसे वह कबन्य राक्षस कहलाने लगा। अब श्रीरामका आश्रय पाकर पवित्र हो गया।—'पूतोऽस्मि भवहाश्रयातः' (महावीरचरित ५।३४)। और वह श्रीरामके अनुग्रहसे दिन्य लोकोंको प्राप्त करता है—
भद्र, कृतं सीजन्यस्। श्रधुवा नन्दतु महाभागः स्वेषु लोकेषु।
(महावीरचरित ५।३५ के डपराल)

भाद ! तुमने बड़ी उदारता की, अब तुम महात् भाग्यशाली होकर अपने लोकोंमें आनन्द करो।

#### राक्षसराज रावण-

श्रीरामकथापर आश्रित संस्कृतके प्रायः सभी नाटककारीने रावणके दुराचारीका वर्णन किया है। सभी लोकोंके प्राणी-मनुष्य, देव, गन्धर्व, विद्याधर, नाग आदि रावणके अत्याचारींहे एंतस थे । अतः श्रीराम और रावणका युद्ध कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है, अपितु उसका तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये महत्त्व है । नैलोक्यके प्राणी श्रीरामकी विजयपर आशा ल्माये हुए हैं । कुन्नेरने गत्भर्वराज चित्ररथको उस भेजा--- 'नन्सरे युद्धका परिणास जाननेकै लिये हेकर जो व्याघि हमारे हृदयमें चली आ रही हैं। श्रीरामके लिये वह विश्वकी व्याघि है । इन्द्र अपना रथ भेजते हैं । वे अपना कवच और घनुष भी मातलिके साथ श्रीरामके लिये देते हैं (अनर्घराधन ६।५४)।

अतः श्रीरायने रावणका वध करके न केवल चीताका अपितु समस्त लोकीका त्राण किया । इस प्रकार उन्होंने कृपापूर्वक देवकार्यकी सिद्धि की है—

'भवतु सिद्धं देवकार्यम्।' (अभिषेक ६।१८ के उपरान्तः)

प्रविणका यम होनेपर देवराण आकाशमे पुष्परृष्टि करके दुन्दुभियों बलाते हैं। (अभिपेक ६ ११८)। रावणका वघ हैं। लानेपर नाई युगोंके प्रधात् ब्रह्मशानी ऋषिजन प्रसन्नतासे खिले हुए अपने चित्तोंमें शान्ति प्राप्त करते हैं (महावीरचरित ६।६२)। बंदी देवगण रावणके काराग्रहसे मुक्ति प्राप्त करते हैं। कई दिनों बाद विद्याधर आदि आकाशमें पुनः निर्भय विचरण करते हैं। दिव्य गन्धर्व उपस्थित होकर अपनी स्तुतिमें श्रीरामको सर्वदेवतामय तथा वामन, वराह आदि अवतारोंसे अभिन्न बतलते हैं (अभिषेक ६। ३१)।

### श्रीकृष्णावतार

भास, भट्टनारायण, रूपगोस्वामी आदि सभी नाटक-कार श्रीकृष्णको भगवान् विष्णुका अवतार मानते हैं।

भासने अपने दोनों नाटकों—'दूतवाक्य' और 'बालचिरत'में श्रीकृष्णको भगवान् विष्णुके अवतारके रूपमें देखा है और उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्तिभावना प्रकट की है।

महाकवि भासने अपने दोनों ही नाटकोंमें भगवान् विष्णुके आयुषों और वाहन गरुड़को पात्रोंके रूपमें उपस्थित किया है। इन आयुषोंसे कविने श्रीकृष्णकी लोक-रक्षात्मिका शक्तिका दर्शन करवाया है। सुदर्शन चक्रके लिये कहा गया है—

अञ्चक्तादिरचिन्त्यात्मा लोकसंरक्षणोद्यतः।
एकोऽनेकवपुः श्रीमान् द्विघद्वलनिपृदनः॥
(द्तवाक्य ४३)

तुम अन्यक्त, आदिभूत, अचिन्त्यात्मा, लोकोंकी रक्षामें निरन्तर उद्यत, (युद्धके अवसरपर) एक होते हुए भी अनेक शरीरधारी-से प्रतीत होनेवाले, सौन्दर्यशाली तथा शत्रु-सेनाका संहार करनेवाले हो।

#### नारद--

'बालचिरत'में श्रीकृष्ण परमेश्वरकी भूमिकापर अधिष्ठित किये गये हैं। भगवान् नारायणने कंसके संहारके लिये और लोकहितार्थ वृष्णिकुलमें जन्म ग्रहण किया है। नारद श्रीकृष्णका दर्शन करने ब्रहालोकसे आते हैं तथा श्रीकृष्णका दर्शन और उनकी परिक्रमा कर, उनके ईश्वरीय रूपकी स्तुति करते हैं—

तद् भगवन्तं लोकादिमनिधनमञ्चयं लोकहितार्थे कंस-वधार्थं वृष्णिकुले प्रसूतं नारायणं दृष्टुमिहागतोऽसि । ( वालवरित १ । ५ के वादका गर्धांश )

#### राक्षसगण--

भगवान् श्रीकृष्ण साधुओंकी रक्षाके लिये, गौ-ब्राह्मणके कल्याण-हेतु, धर्मके अभ्युत्थानके निमित्त और भू-भारहरणार्थं दानव-समूहका संहार करते हैं। शिशु श्रीकृष्ण पूतना, यमलार्जुन, घेनुक, प्रलम्ब, केशी आदि दानवोंका अनुग्रहपूर्वक सहजमें ही उद्धार कर देते हैं।

अरिष्टर्षभ—नृत्य करते समय श्रीकृष्णको दानव अरिष्टर्षभके आनेकी सूचना मिलती है। श्रीकृष्ण कृपा कर उसका दर्प चूर्ण करनेके लिये खड़े होकर पृथ्वीपर पाँव जमाते हुए उसे चुनौती देते हैं कि तुममें शक्ति हो तो मुझे हिला दो। अरिष्टर्षभ उन्हें गिरानेके यत्नमें स्वयं मूर्चिलत हो जाता है। वह श्रीकृष्णके विष्णुरूपको पहचान लेता है—

रुद्रो वायं भवेच्छको विष्णुर्वापि स्वयं भवेत्। अमिथ्या खलु मे तर्कः स एव पुरुषोत्तमः॥ ( गलचरित ३ । १२ )

भ्ये रुद्र हैं या इन्द्र, अथवा स्वयं विष्णु ही तो नहीं हैं ! मेरा तर्क निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकता। ये पुरुषोत्तम विष्णु ही हैं।

भवतु, विष्णुना हतस्याप्यक्षयो लोको मे भविष्यति । तस्माद् युद्धं करिष्यामि । (बाक्चरित ३। १३ के पश्चात् )

'जो कुछ हो, विष्णुके हाथसे मारे जानेपर मुझे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी, अतः मैं युद्ध करूँगा। ऐसा निश्चय कर वह युद्धमें डट जाता है। अन्तर्यामी कृपाल श्रीकृष्ण क्षणभरमें उसे परमधाम पहुँचा देते हैं।

दुराचारी कंस—'वालचरित'के पाँचवें अङ्कका कथानक कंसानुग्रहसे सम्बन्ध रखता है। श्रीकृष्ण कंसके निमन्त्रणपर घनुर्मखमें भाग लेने-हेतु मथुरा जाते हैं। वहाँ वे उत्पलापीड़ हाथीके दाँत उत्पाइकर उसका कल्याण करते हैं। अन्तमें धनुःशाला-स्क्षक सिंहवल, चाणूर और मुष्टिक मल्लोंको मुक्ति प्रदान कर, प्रासाद-शिखरिस्थित कंसको गिराकर उसका भी उद्धार करते हैं ( वालच॰ ५। ११ )। कंसका वध होनेपर देवगण प्रसन्न होकर तूर्यवादन और पुष्पवृष्टि करते हैं।

#### काल्टियनाग---

प्राणियोंके हितके लिये ही वे कालिय-नागको वशमें करते हैं । 'वालचिरत'के चौथे अङ्कके छठे श्लोकमें कालियनागके फर्नोपर चढ़कर 'इल्लीसक' नृत्य करनेका उल्लेख है । श्रीकृष्ण कालियको चेतावनी देते हैं कि तुममें शक्ति हो तो अपनी विष-ज्वालाओं थे पित्या प्रयोजनसे भैने आपनो यहाँ प्रकृषित किया है, उसका परिणाम यह है कि व्याज आपके विष्णव तेजको देखकर मेरे अन्तः करणमें चिरकालसे संचित सम्पूर्ण दर्व-रोग विच्छित्र हो गये, जिससे अब वह कुछ हलकेपनका अनुभव कर रहा है।

उपर्युक्त कथनसे परश्रामजीका आश्य है कि 'ब्राह्मण जातिकी पवित्रता, वंश गीरव तथा क्लाव्य आचरणको अकेटे होकर भी अनन्त दोवींसे पूर्ण जिस दर्प-रोगने छीन लिया था, जाहाणप्रिय होनेके कारण आपने हमारी भलाईके लिये उसे शान्त कर दिया? (अनुवर्षाध्व ४ । २२ )।

'मुरारि'ने नेप्रयसे परशुरामजीपर श्रीरासके अनुप्रहकी घोषणा की है—'श्रीरम्खनायजीने नारायणी चापको आकृष्ट कर दिया और उसपर वाण संघान करके उस वाणको उत्तर-गतिन्होदद्वारा अभोध बना दिया (अनर्घराघन ४ । ५७ )।

## शूद्र तपस्वी शम्बूक—

उत्तररामचिरतंभं शूद्र तपस्वी श्रम्बूकपर श्रीरामके अनुप्रहका प्रसङ्ग विस्तारसे वर्णित है। वह श्रीरामके अनुप्रहिष्टे शाश्वत लोक (वैराज नामक तेजोमय लोक )को प्राप्त करता है। भवम्ति श्रीरामको परज्ञहाका अवतार मानते हैं। शूद्र तपस्वी शम्बूकपर अनुप्रह करनेके लिये संसारमें हुँ इने योग्य प्राणियोंके स्वामी एवं श्ररणागतपालक श्रीराम सेकड़ों योजन पारकर दण्डकदनमें आये हैं ( उत्तररामचिरत र । १३)।

श्रीराम शम्बूकपर अनुग्रह करते हुए कहते हैं—
भद्र | श्रिवास्ते एन्यानः, देवयानं प्रतिपद्यस्य ।
( उ० रा० च० २ । २१ के उपरानः )

भद्र । तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों, तुम देवसार्गको प्राप्त होओ ।

### मारीच--

मारीचपर श्रीरामकी कृपा भी उल्लेखनीय है। वह अपने अन्तः करणसे श्रीरामको धोखा देकर अपने पुण्यकर्म नष्ट नहीं करना चाहता, किंतु रावणके भयसे वह यह सब करनेको विवय हो जाता है। उसे इस वातका संतोष है कि वह श्रीरामके रूपमें अवतरित परम पुरुषके वाणका लक्ष्य दन रहा है, अतः उसका कल्याण निश्चित है—

'रामाभिधानस्य परस्य पुंतः द्वारण्यमापाद्य द्वारीरमेतत् ।' ( क्षाश्चर्यचुडामणि ३ । ७ )

#### कपन्ध---

कवन्य राधसपर श्रीरामके अनुग्रहका वर्णन 'भवभूतिं के दोनों नाटकोंमें आया है। श्रीलश्सण दनुकवन्य राधसका वध कर उसकी चिता प्रज्वलित करते हैं। वितासे दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपना परिचय देता है—'वह श्रीपुत्र दनु है, शापके कारण राक्षस हुआ, बादमें इन्द्रके द्वारा खिर कट जानेसे वह कवन्य राक्षस कहलाने लगा। अब श्रीरामका आश्रय पाकर पवित्र हो गया।—'पृतोऽस्मि भवदाश्रयात् (महावीरचरित ५।३४)। और वह श्रीरामके अनुग्रहसे दिव्य लोकोंको प्राप्त करता है— मद्द, कृतं सीजन्यस्। अधुना वन्दतु महाभागः स्वेषु लोकेषु।
(महावीरचरित ५।३५ के उपरान्त)

भार ! तुमने बड़ी उदारता की, अब तुम महान् भाग्यशाली होकर अपने लोकोंमें आनन्द करो ।

### राक्षसराज रावण--

श्रीरामकथापर आश्रित संस्कृतके प्रायः सभी नाटककारीने रावणके दुराचारींका वर्णन किया है। सभी लेकोंके प्राणी—मनुष्य, देव, गन्धर्व, विद्यावर, नाग आदि रावणके अत्याचारीं संतप्त थे। अतः श्रीराम और रावणका युद्ध कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है, अपितु उसका तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये महत्त्व है। तैलोक्यके प्राणी श्रीरामकी विजयपर आशा लगाये हुए हैं। कुवेरने गन्धर्वराज चित्ररथको उस युद्धका परिणाम जाननेके लिये मेजा—प्लस्से लेकर जो व्याधि हसारे हृद्यमें चली आ रही है। वह विश्वकी व्याधि है। इन्द्र श्रीरामके लिये अपना रथ मेजते हैं। वे अपना कवन्व और धनुष भी मातलिके साथ श्रीरामके लिये देते हैं (अनर्धराधव ह। ५४)।

अतः श्रीरायने रावणका वध करके न केवल सीताका अपित समस्त लोकोंका वाण किया । इस प्रकार उन्होंने कुपापूर्वक देवकार्यकी सिद्धि की है—

'भवतु सिद्धं देवकार्यम्।' ( सभिषेक ६। १८ के उपरान्त )

प्रविणका वश्व होनेपर देवगण आकाशमे पुष्पष्टि करके दुन्दुमियाँ वसाठे हैं। (अभिषेक ६।१८)। रावणका वद हो लानेपर कई युगोंके पश्चाद ब्रह्मज्ञानी ऋषिजन प्रसन्नतासे खिले हुए अपने चिन्तोंमें शान्ति प्राप्त करते हैं (महावीरचरित ६।६२)। बंदी देवगण रावणके कारागृहसे मुक्ति प्राप्त करते हैं। कई दिनों वाद विद्याधर आदि आकाशमें पुनः निर्भय विचरण करते हैं। दिव्य गन्धर्व उपस्थित होकर अपनी स्तुतिमें श्रीरामको सर्वदेवतामय तथा वामन, वराह आदि अवतारोंसे अभिन्न बतलते हैं (अभिषेक ६।३१)।

### श्रीकृष्णावतार

भास, भट्टनारायण, रूपगोखामी आदि सभी नाटक-कार श्रीकृष्णको भगवान् विष्णुका अवतार मानते हैं।

भासने अपने दोनों नाटकों—'दूतवाक्य' और 'वालचरित'में श्रीकृष्णको भगवान् विष्णुके अवतारके रूपमें देखा है और उनके प्रति अपनी उन्कृष्ट भक्तिभावना प्रकट की है।

महाकवि भासने अपने दोनों ही नाटकोंमें भगवान् विष्णुके आयुघों और वाहन गरुड़को पात्रोंके रूपमें उपस्थित किया है। इन आयुघोंसे कविने श्रीकृष्णको लोक-रक्षात्मिका शक्तिका दर्शन करवाया है। सुदर्शन चक्रके लिये कहा गया है—

> अन्यक्तादिरचिन्त्यासमा लोकसंरक्षणोद्यतः । एकोऽनेकवपुः श्रीमान् द्विषद्वलनिपूदनः ॥ (दूतवास्य ४३)

'तुम अन्यक्त, आदिभूत, अन्तिन्त्यात्मा, लोकोंकी रक्षामें निरन्तर उद्यत, (युद्धके अवसरपर) एक होते हुए भी अनेक शरीरघारी-से प्रतीत होनेवाले, सौन्दर्यशाली तथा शत्रु-सेनाका संहार करनेवाले हो।

#### नारद--

'बालचिरत'में श्रीकृष्ण परमेश्वरकी मूमिकापर अधिष्ठित किये गये हैं। भगवान् नारायणने कंसके संहारके लिये और लोकहितार्थ वृष्णिकुलमें जन्म महण किया है। नारद श्रीकृष्णका दर्शन करने ब्रह्मलोक्से आते हैं तथा श्रीकृष्णका दर्शन और उनकी परिक्रमा कर, उनके ईश्वरीय रूपकी स्तुति करते हैं—

तद् भगवन्तं लोकादिमनिधनमन्ययं लोकहितार्थे कंस-वधार्थं वृष्णिकुले प्रस्तं नारायणं द्रष्टुमिहागतोऽस्मि ।

( बाङचरित १। ५ के बादका गर्चाश )

#### राक्षसगण--

भगवान् श्रीकृष्ण साधुओंकी रक्षाके लिये, गौ कल्याण-हेतु, धर्मके अभ्युत्थानके निमित्त और भू-भा दानव-समृह्का संहार करते हैं । शिशु श्रीकृष्ण यमलार्जुन, षेनुक, प्रलम्ब, केशी आदि दानवोंका अन् सहजमें ही उद्धार कर देते हैं ।

अरिष्टर्षभ—नृत्य करते समय श्रीकृष्णके अरिष्टर्षभके आनेकी सूचना मिलती है। श्रीकृष्ण उसका दर्ष चूर्ण करनेके लिये खड़े होकर पृथ्वीपर प हुए उसे चुनौती देते हैं कि तुममें शक्ति हो तो मुझे विश्विष्य उन्हें गिरानेके यत्नमें खयं मूर्िछत हो ज वह श्रीकृष्णके विष्णुरूपको पहचान लेता है—

रुद्रो वायं भवेच्छको विष्णुर्वापि स्वयं भवेत अमिथ्या खलु में तर्कः स एव पुरुषोत्तम ( गानचरित ३

'ये रुद्र हैं या इन्द्र, अथवा स्वयं विष्णु ही तो मेरा तर्क निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकता। ये ए विष्णु ही हैं।

भवतु, विष्णुना हतस्याप्यक्षयो लोको मे भा तस्माद् युद्धं फरिष्यामि । (बालचरित ३ । १३ वे

'जो कुछ हो, विष्णुके हाथसे मारे जानेपर मुहं लोकोंकी प्राप्ति होगी, अतः मैं युद्ध करूँगा। ऐसा नि वह युद्धमें डट जाता है। अन्तर्यामी कृपाल श्रीकृष्ण उसे परमधाम पहुँचा देते हैं।

दुराचारी कंस—'वालचिरतं में पाँचवें अङ्कां कंसानुमहसे सम्बन्ध रखता है। श्रीकृष्ण कंसके नि धनुमेखमें भाग लेने हेतु मथुरा जाते हैं। वहाँ वे उ हाथीके दाँत उखाइकर उसका कल्याण करते हैं धनुःशाला-रक्षक सिंहबल, चाणूर और मुष्टिक मल्लोंक प्रदान कर, प्रासाद-शिखरिखत कंसको गिराकर उस उद्धार करते हैं (बालच०५।११)। कंसका वध देवगण प्रसन्न होकर तूर्यवादन और पुष्पवृष्टि करते हैं कालियनाग—

प्राणियोंके हितके लिये ही वे कालिय वरामें करते हैं । 'वालचिरताके चौथे अङ्कां खोकमें कालियनागके फनोंपर चढ़कर 'हल्लीसका करनेका उल्लेख हैं । श्रीकृष्ण कालियको : देते हैं कि तुममें श्रक्ति हो तो अपनी विष-ज्व

### भ० कु० अं० ४१---

मेरे दार्थोको जला दो । कालिय असफल हो जाता है और दामोदरके ईश्वरत्वको पहचानकर अपने व्यवहारके लिये क्षमा माँगता है—

गोवर्द्नोद्धरणमप्रतिमप्रभावं

माहुं सुरेश तव मन्दरतुल्यसारम्। का शक्तिरस्ति मम दग्धुमिमं सुवीर्यं यं संश्रितास्त्रिभुवनेश्वर सर्वेलोकाः॥ ( गल्चिरत ४ । ११

'त्रिभुवनेश्वर ! सुरेश !! जो अप्रतिम प्रभावशाली, परम पराक्रमसम्पन्न, मन्दराचलके सदृश बलवाला और गोवर्धन पर्वतको उटा लेनेमें सक्षम है तथा सम्पूर्ण लोक जिसके आश्रित हैं, आपके इस हाथको जलानेके लिये मेरी नया शक्ति हैं ?

कालिय गरुड़-भयसे मुक्त होना चाहता था । श्रीकृष्ण उसके सिरपर अपना चरणचिह्न अङ्कित कर उसे उस भयसे मुक्त कर देते हैं । इस प्रकार श्रीकृष्णके अनुग्रहको प्राप्तकर वह यमुनाहदको छोड़ अन्यत्र चला जाता है ।

इस प्रकार नाटककार भासने अपने नाटकों में उनके नारायणत्वको ओझल नहीं होने दिया है। श्रीकृष्णके सारे कार्य गौ-ब्राह्मण और प्रजाजनों के हितार्थ हुए। वे सज्जनों पर अनुग्रह करने, असुरों का विनाश कर पापों से मुक्त करने तथा पृथ्वीका भार उतारने के लिये अवतरित हुए हैं। असुरों पर की गयी उनकी कृपा ( अर्थात् श्रीकृष्णके हाथों मरकर अक्षय लोकों की प्राप्ति करना ) और उनकी परब्रह्मता या ईश्वरत्वका वर्णन करना ही नाटककारों-

का विशिष्ट लक्ष्य प्रतीत होता है। अतः नाटककारोंने पुनः पुनः इस तथ्यका स्मरण करवाया है कि श्रीकृष्ण भगवान् विष्णुके अवतार हैं, वे लोकहितार्थ कंस-वधके लिये वृष्णिकुल्में देवकीके गर्मसे उत्पन्न हुए हैं, वे मायाद्वारा शिशु बने हैं—

मायया शिशुत्वसुपागतं त्रिलोकेश्वरं प्रगृद्धः । ( वाकचरित १ । ५ के पश्चात )

श्रीरूपगोखामी (सोलहवीं शती) के 'लल्प्तिमाधव' और 'विदग्धमाधव' नाटकोंमें श्रीकृष्ण, श्रीराधा और गोपियोंकी प्रेमकथाको चैतन्य-सम्प्रदायके भक्ति-सिद्धान्तोंके आलोकमें एक नया रूप प्रदान किया गया है। इन नाटकोंमें परमेश्वरके अवतारका मुख्य प्रयोजन भक्तोंपर अनुग्रह करना ही कहा गया है।

संक्षेपमें कहा जा सकता है कि संस्कृत-नाटककारोंने श्रीकृष्णावतार तथा श्रीरामावतारके चिरतको छेकर अनेकानेक नाटकोंकी रचना की। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों ही घर्म-द्रोहियों तथा असुरोंका विनाश करके पृथ्वीका भार उतारते हैं। दोनों धर्मरक्षक हैं, गौ-ब्राह्मण, तपःपूत ऋषियों और भक्तोंका कल्याण करनेवाले हैं। राक्षस उनके परमेश्वरत्वको पहचान-कर उनके हाथोंसे मरकर पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं। परातर ब्रह्म ही इन रूपोंमें अवतरित हो रावण तथा कंस-जैसे दुराचारी असुरोंका विनाश कर जिलोकीका कल्याण करते हैं।

इस प्रकार परब्रह्म परमेश्वर ही राम, कृष्ण, वराह, वामन, नरसिंह आदि अवतार लेकर त्रिलोकीके प्राणियोपर अनुग्रह करते हैं। मनुष्य, देव, गन्धर्व, विद्यापर, नाग आदि सभी उनके अनुग्रहसे कृतार्थ हो जाते हैं।

# श्रीराम-प्रतापकी महिमा

ये मज्जन्ति निमज्जयन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे वाधौ वीर तरन्ति वानरभटान् संतारयन्तेऽपि च। नैते ग्रावगुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः श्रीमहाशरथेः प्रतापमहिमारम्भः समुज्जम्भते॥

( श्रीहनुमन्नाटक ७ । १९ )

हे वीर ! जो आप स्वयं डूव जाते हैं और दूसरोंको भी डुवा देते हैं, वे ही पत्थर दुस्तर समुद्रमें तर रहे हैं और वानरयोद्धाओंको भी तार रहे हैं। यह न पत्थरोंकी शक्ति है, न समुद्रका ही गुण है और न वानरोंकी महिमा है, किंतु यह केवल दशरथनन्दन श्रीरामके ( कृपा ) प्रतापकी महिमाका ही रूप शोभित हो रहा है।



## आन्ध्र-महाभागवतमें भगवत्कृपा

( लेखक--डॉ० श्री एन्० एस्० दक्षिणामृतिं )

महर्षि व्यासप्रणीत भक्ति-प्रतिपादक ग्रन्थ श्रीमन्द्रागवत-का भारतीय साहित्यमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थने समूचे देशको प्रभावित किया है। भारतीय जन-जीवनका, विशेषतया भागवतोंका यह विश्वकोश है। इसके सम्बन्धमें जर्मन-लेखक विटरनिटजने ठीक ही लिखा है—

'This (Bhagavata) is indisputably that work of Purana-literature which is most famous in India. Still today it exerts a powerful influence on the life and thought of the innumerable adherents of the sect of Bhagavatas........

इस प्रभावशील प्रन्थका अवतरण प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद या अनुकृतिके रूपमें हुआ है। भक्त-कि श्री भोतना ने (समय १४१०-१४७० ई०के मध्य) इस प्रन्थका ते छुगुमें अनुवाद किया है। अपनी ही विशेषताओं के कारण यह अनुवाद होते हुए भी स्वतन्त्र प्रन्थका रूप धारण कर चुका है। यह ते छुगु-साहित्यका गौरव-ग्रन्थ है। यद्यपि आन्ध्रमें धर्म-ग्रन्थों में महाभारत और रामायणका अध्ययन विशेष चावसे होता है, तथापियह कहना अनुपयुक्त न होगा कि आन्ध्रम्महाभागवतको उनसे भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यह विद्वद्वर्ग और एर्वशाधारण—दोनोंका सर्वाधिक प्रिय और अनुरक्षक ग्रन्थ है।

आन्ध्र-महाभागवतमें भक्त तथा ऋषि कवि श्रीपोतनाद्वारा अभिन्यक्त भगवान्की अपार महिमा और अनन्त कृपाका उद्घाटन करनेवाले अनेक पद्य हैं। ऐसे पद्योंसे हमें अनायास ही कविके महान् व्यक्तित्वका परिचय मिलता है।

सृष्टि, स्थिति, लय भगवान्के ही अधीन हैं। श्रीपोतनाने एक स्थानपर कहा है—

> विष्णुंदु विस्वंदु विष्णुनिकंटेनु वेरेमियुनु लेदु विश्वमुनकु भववृद्धिलयमु ला परमेशुचेनगुः। (भाष्य-महाभा० २। २०२)

'विष्णु ही विश्व हैं, विष्णुसे परे चुळ नहीं है, उन परमेश्वरसे ही विश्वकी सृष्टि-स्थिति-रुप है।

भगवान् अभ्याजकरणामृति हैं, अशरणशरण हैं । उगका भजन करनेवाला, जो भक्त अथवा भागवत कहलाता है, भले ही नीच कुलमें क्यों न जन्मा हो, महोज्ज्वल कुलवाला हो जाता है। श्रीपोतना कहते हैं---

> कुलहीनुहु नारायण विलसत् कथनमुलु गडक विनिपिचिन द-दकुलहीनत बासि महो-उज्वलकुलत्वसुनु बोंदुःः। (आन्ध्र-महाभा०१ | १४०)

'कुलहीन यदि निरन्तर नारायणकी विलिसत कथाका अवण-कीर्तन करता रहता है तो वह महोज्ज्वल कुलका है। जाता है।

'प्रह्लादचरितंं गें राक्षसराज हिरण्यकशिपु जब प्रह्लादसे पूछता है—'तुम्हें गुरुओंने क्या पढ़ाया है तुमने क्या पढ़ा है' तब प्रह्लाद बतलाते हैं—'गुरुओंने मुझे पढ़ाया, मैंने निखिल शास्त्रोंका सार पढ़ा, पढ़ाईका मर्म समझा—वह मर्म भक्ति है, समस्त चराचरके खामीको समझनेकी अनुरक्ति है । यही कारण है कि प्रह्लाद अपने विद्यागुरुजीको सम्बोधित कर कहते हैं—

इनुमयस्कांत सिन्धि नेट्लु श्रांत-मगु हृषीकेश सिन्धि ना विधमुने मरगुचुन्नदि देवयोगमुन जेसि ब्राह्मणोत्तम चित्तंत्र श्रांतमगुचु ॥ (आन्ध्र-महाभा० ७ । १४९)

'हे ब्राह्मणोत्तम ! दैवयोगसे मेरा चित्त श्रीहृषीकेशकी ओर उसी प्रकार आकर्षित हो रहा है, जिस प्रकार छोहा अयस्कान्त ( चुम्बक )की ओर झुक जाता है।

भगवान्की कृपा प्राप्त करनेका यही सर्वोत्तम साधन है। कहा भी गया है—

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । तत्फलं लभते सम्यक्कलौ केशवकीर्तनात्॥ (श्रीमहा० माहा० १ । ६८)

'( अन्य युगोमें ) जो फल तपस्या, योग और समाधिसे भी नहीं पाप्त होता, वहीं किल्युगमें केवल श्रीहरिके संकीर्तनसे भलीभाँति मिल जाता है।

वस्तुतः भगवान्का कीर्तन वाणीके लिये अलंकार है, भक्तके लिये सहारा है। भक्त श्रीहरिका नाम-संकीर्तन करते हुए अचाते नहीं हैं— भूषणमुलु सेबुलकु बुध तोषण मुलनेक जन्म दुरितोवविनि-इशोषणमुलु मंगलतर घोषणमुलु गरुदगमनगुण भाषणमुल् । (आन्ध्र-महाभा० ७ । १६८७ पूर्वार्ड )

'गरुडगमन ( श्रीविष्णु )के गुणोंका संकीर्तन कानोंके रुये भूषण, पण्डितोंके लिये संतोषप्रद, अनेक जन्मोंके पोंको दूर करनेवाला तथा मङ्गलतर घोषणा है। 'श्रीपोतना'के प्रहाद भक्तोंके आदर्श हैं।

शीमद्भागवतमें भक्तिके अनेक प्रसङ्ग वर्णित हैं, जिनमें गवान्की कृपा और भगवद्गक्तिकी प्राप्तिके साधनोंका ल्लेख है। सच्चे हृदयसे जो भगवान्को पुकारता है, सको निश्चय ही भगवान्की कृपा प्राप्त होती है। श्रीपोतना ने उ वातको अपने प्रन्थमें स्थान-स्थानपर स्पष्ट किया है। वस्तुतः हादचरित, गजेन्द्रमोक्ष, अम्बरीषोपाख्यान और रुविमणी-ल्याण आदि आन्ध-महाभागवतके प्रमुख प्रसङ्ग हैं, । 'श्रीपोतना'के भक्त-हृदयके दिव्य प्रमाण हैं । इन उङ्गोमें उन्होंने यह दिखलाया है कि भगवान्की कृपा प्राप्त रनेका अमोघ साधन सर्वस्व-समर्पण ही है। पाजेन्द्रमोक्षः-ाङ्गमें उन्होंने लिखा है कि जबतक गजेन्द्रको भगवान्पर ट्ट विश्वास नहीं हुआ, तबतक वह दन्द्रमें फँसा रहा। व निश्चयात्मिका बुद्धिसे उसने समस्त चराचर जगत्के ामीकी शरणके लिये प्रार्थना की, तब तुरंत उसको भगवान्की ग प्राप्त हुई । दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि ावत्कृपा प्राप्त करनेका सर्वथा सुलभ मार्ग शरणागति है। हिर्बु ज्यसंहितां में शरणागतिके छः भेद बताये गये हैं-

भानुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनस् । रक्षिण्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा॥ भारमनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। (१७। २८-२९)

भगवत्याप्तिमें सर्वथा अनुकूल पड़नेवाले साधनोंको ही ग्रानेका दृढ़ संकल्प 'आनुकूल्यस्य संकल्पः' प्रथम प्रकारकी णागित है। प्रह्वाद अपने पितासे कहते हैं—''निशाचरनाथ! ग्राररूप अन्धकारमय कूपमें न पड़कर, 'तुम-हमःके मित-प्रमसे उत्पन्न मेद-भावका व्यवहार न कर, सब उन परमात्माकी दिव्य कलाएँ हैं—ऐसा विचार करें। श्रीविष्णुमें चित्त गर्ना और अरण्यमें निवास करना ग्रुमकर है।''(आन्ध्र-महा-महा-

भा० ७ । १४२) जो बातें भगवत्प्राप्तिमें विष्न उपस्थित करती हैं, उनका परित्याग सर्वथा श्रेयस्कर है। इसीका नाम 'प्रातिऋ्ल्यस्य वर्जनम्'है । 'श्रीपीतनां के प्रह्नाद दैत्य-बालकों को समझाते हैं--- विषयासक्त विवुध-अहितैषियों (राक्षसों)-के साथ इस सम्बन्ध न रखें । इस शैशवमें ही मुक्त-सङ्गजनों अर्थात् संतोंका सङ्ग कर मुक्तिमार्ग-वाञ्छासे उन आदिदेवकी श्चरणमें जायँ ( आन्ध्र-महाभा० ७ । २२६ ) । सब प्रकारसे भगवान् इमारी रक्षा करेंगे-भक्तोंके मनमें ऐसा हढ विश्वास होता है, 'रक्षिण्यतीति विद्वासः' यही उनके सबल हृदयका प्रमाण है। प्रह्लाद अपने पितासे कहते हैं---(पिताजी! परमात्मा अम्भोनिधि ( समुद्र )में हैं, पवनमें हैं, आकाश और भूमिमें हैं, अग्निमें हैं, दिशाओंमें हैं, दिन, रात, खद्योत और चन्द्रमामें हैं, ओंकार ( प्रणव )में, त्रिमूर्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव )-में, त्रिलिङ्गों (स्त्री, पुरुष, नपुंसक )में—सर्वत्र विद्यमान हैं। उनको इधर-उधर हुँढनेकी आवश्यकता क्या है १ ( आन्ध्र-महा० ७ । २७४ ) । भगवान्के रक्षक-स्वरूपका वरण करना चतुर्थ प्रकारकी शरणागति 'गोप्तृत्ववरणम्' है। प्रहाद पितासे कहते हैं-- 'बलवान्, बलहीन, आपके, ब्रह्मादिके, प्राणियोंके जो बल हैं, हे असरेन्द्र ! वे ही मेरे बल हैं। (आन्ध्र-महाभा० ७ । २६४ ) । यह उपाय और बल्की आत्यन्तिक निवृत्ति तथा सर्वस्व-समर्पण 'आत्मनिक्षेपः' है। 'श्रीपोतना'की गोपियाँ कहती हैं--'आपके पाद-कमलोंके स्नेहसे इम उनके ही पास जा सकती हैं, उनको छोड़कर जानेके लिये हमारे चरण नहीं उठते। आपके कराग्रोंके स्पर्शको छोड़कर हमारे हाथ और कुछ नहीं कर सकते, हमारे कान आपके वागमृत-को छोडकर अन्य वाणी नहीं सुन सकते, हमारी दृष्टि आपकी सन्दराकृतिको छोड़कर अन्य किसीको नहीं देखना चाहतीं, हमारी जिह्ना आपकी बात छोड़कर और किसीके सम्बन्धमें नहीं बोलना चाहती : ।।(आन्ध्र-महाभा० ७।१८३)। अहंकारका नाश और दैन्यभाव 'कार्पण्यम्' है, जो अन्तिम प्रकार है। प्रह्लादकी इस उक्तिमें इसका स्वरूप देखा ज सकता है- 'लक्ष्मी, महेश और ब्रह्माको भी आप निज महान् उद्दाम इस्तसे अभयदान नहीं देते, मैं बालक हूँ, अमुखंशी उत्पन्न दैत्य हूँ, उग्र रजोगुणवाला हूँ, ( ऐसे मुझ बालक्ते) सिरपर कराम्बुज रखकर अपार दया दिखाना हे परमेश्वर! आश्चर्यजनक है । यह दैन्य भव-वन्धन-मुक्ति और प्रमुकृण-प्राप्तिका एकमात्र साधन है। भगवान्की कृपासे ही शास्त शुभकी प्राप्ति सम्भव है।

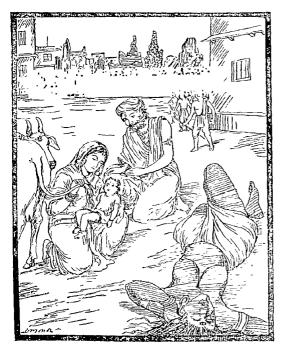

नलक्क्वर-मणिश्रीवपर देवर्षि नारदकी कृपा - [ पृष्ठ ४४२

'कं वा दयालुं ज्ञरणं व्रजेम' [ ५७ ४४२



नलकू**बर-मणिमीव-उ**द्धार ६— [ ए**ड** ४४३



फरुपाळीपर रूपा [ १४ ४४४



## भगवान् श्रीकृष्णका कृपा-विलास



अमृतमयी कृपादष्टिद्वारा∳जीवन-दान [ पृष्ठ ४४५



कालिय-मानमर्दन [ पृष्ठ ४४**६** 



महाराज मुचुकुन्द [ १९४ ४४७



भक्त सुदामाको पेश्वर्यकी प्राप्ति [ १४ ४५१

## जगद्धर भट्टकी दृष्टिमें भगवत्कृपा

( लेखक--कविरत्न श्रीकृष्णप्रसादजी शर्मा विमिरे )

भगवान् शिवके अनन्य-भक्त तथा 'स्तुति-कुसुमाझिलंश-के रचिता परम शैव महाकवि जगद्धर मष्ट काश्मीर-निवासी ये। उनके पूर्वज महान् शिव-भक्त थे, जिनके आशीर्वादसे महाकवि जगद्धर भष्टने अपनी 'स्तुति-कुसुमाझिलंशनामक रचनामें भगवान् शिवकी कृपा-वत्सल्ता और करणामय स्वभावका बड़ा मौलिक वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्होंने संवत् १४०७ वि०मं काश्मीरको अपनी उपिखितिसे गौरवान्वित कर वहाँ भगवान् शिवकी भक्ति-मन्दाकिनी प्रवाहित की।

'स्तृति-कृसुमाञ्जलिं'में भगवान् शिवकी करणा, और कृपाका बड़ा सारगर्भित अनुकम्पा, प्रसन्नता वर्णन उपलब्ध होता है । उसमें उन्होंने हृदयके सम्पूर्ण दैन्य और भगवत्कृपा-प्राप्तिकी बलवती अभीप्साका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है । उनका हढ विश्वास है कि 'मुझ असहाय, अकिंचन और अनाथपर भगवान गिरिजापति चन्द्रशेखरकी कृपा अवश्यमेव उत्तरेगी; क्योंकि यदि मुझ-जैसा दीन-हीन उनका कृपा-भाजन नहीं बनेगा तो दुसरा कौन बन सकता है १ इसीलिये उन्होंने अपनी रचनामें भगवान् शिवकी उपासना और कृपा-प्राप्तिपर विशेष वल दिया है । उनके आराध्य भगवान 'शिव' चराचर-पर अनुकम्पा करनेवाले हैं। क्योंकि वे ही 'शिव' अर्थात सबका कल्याण करनेवाले हैं । उन्होंने भगवान् शंकरको प्रणाम निवेदन करते हुए उनके भूतवर्गानुकम्पी रूपका सारण किया है-

> नमस्तमःपराभूतभूतवर्गानुकम्पिने । इवे तभानुवृहद्गानुभानुभासितचक्षुषे ॥ (स्तुतिकु०२।६)

भो अविद्यास्य अज्ञान (अन्धकार)से पराभृत — आक्रान्त दीन-हीन प्राणियोंके प्रति अकारण ही अनुकम्पा करनेवाले हैं, उन चन्द्र, अग्नि, सूर्यके समान भासमान नेजसे सम्पन्न भगवान् (ज्यम्यक) शिवको नमस्कार है।

भक्तराज जगद्धरको भगवान्की कृपा-शक्तिमें अमोघ विश्वास था। उनके हृदयने इस वातका अनुभव किया कि हमारे एकमात्र रक्षक—शरण भगवान् सदाशिव महादेव हैं। उन्होंने इस भीषण भवसागरसे पार होनेके लिये उनसे बढ़े दीनभावसे निवंदन किया है— तावत्प्रसीद कुरु नः करुणाससन्द-साकन्द्रिमन्दुधर सर्षय सा विहासीः। ब्रूहि त्वमेव भगवन् करुणाणैवेन त्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं व्रजासः॥ (स्तुतिकु०९।५४)

ंहे चन्द्रशेखर ! आप प्रसन्न हो जाइये, कृपा कीजिये, मेरे करुण कन्दनपर ध्यान दोजिये । आप मेरा परित्याग मत कीजिये । आप-जैसे कृपासागरसे परित्यक्त होकर मैं किसकी शरणमें जाऊँ ! क्या आपसे भी बढ़कर कोई दूसरा कृपा-सागर है ! आप मेरा उद्धार कीजिये । मझे भवसागरसे पार उतार दीजिये ।

भक्तराज शैवकवि जगद्धर भट्टके नेत्रोंने भगवान् शिवको सम्पूर्ण कृपामय देखा । एक स्थलपर कविने कृपा-मूर्ति भगवान्के चरणकमलोंमें सारगर्भित स्तुति समर्पित की है, जो प्राणियोंके लिये परम संतुष्टिदायिनी और कल्याणस्वरूपा है—

हन्तापहन्तापदुपद्रवाणां

यस्याक्षयस्याक्षणिकः प्रसादः । संतापसंतापहरा प्रपेव कान्तारकान्ता रसना च यस्य ॥ तादङ्भता दङ्महतां समन्ता-

दालोकदा लोकहिता च यस्य। तं संततं संतमसार्त्तलोक-

पार्ल कृपालंकृतमीशमीडे ॥ ( स्तुतिकु० २६ । १-२ )

'जिन परमेश्वरका अमोघ प्रसाद आपत्तिरूप उपद्रवोंको नष्ट करता है, जिनकी अमृतरसपूर्ण रसना (वाणी) मरुखलकी प्रपा (प्याळ) के समान जीवोंके आधिर्देहिक और आधि-मौतिक तापोंके संतापका हरण कर लेती है और महात्माओं-को परम प्रकाश देनेवाली जिनकी दृष्टि जीवोंका हित करती है, उन अज्ञानरूप अन्धकारसे पीड़ित आर्तजनोंके प्रतिपालक, कृपासे अलंकृत ईश (शिव)का मैं स्तवन करता हूँ।

महाकवि जगद्धर भट्टकी अमर रचना 'स्तुतिकुसुमाङ्गिलें भगवान् शिवके अलैकिक लीलाचिरिजोसे परिपूर्ण है। यह स्तवनात्मक काव्य हैं, जिससे जगद्धर भट्टने अपनी सौभाग्यवती भक्तिमयी वाणीका श्रङ्कार किया। इसमें पद-पद्दपर उनकी भगवन्कुगामयी अनुभूतिका परिचय मिलता है।

## सूर-कान्यमें भगवत्क्रपा

(लेखक--डॉ० श्रीरामचरणलालजी शर्मा, एम्० ए०, पी-एच्०डी०)

सर्वशक्तिमान् परवहा परमात्माके अनुग्रहको ही 'भगव-त्रुपांग्के नामसे सम्बोधित किया जाता है। इसकी मिह्मा अमित, अनन्त और अपार हे। यह भव-भय-भञ्जनी, जन-मन-रज्जनी, पाप-ताप-हारिणी और सर्वसुखप्रदायिनी है। यह छौकिक एवं पारछौकिक—उभय प्रकारके सुखोंकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है, इसीळिये वड़े-बड़े ऋषियों, सुनियों, महा-पुरुपों एवं विद्वानोंने भगवत्कुपाकी महिमाका एक खरसे गान किया है। प्रज्ञावश्च सर्वश्रेष्ठ भक्त एवं महाकवि सूर भी इस क्षेत्रमें पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी भगवत्कुपाकी महिमाका गान कर अपनी वाणीको परम पावन बनाया है तथा अपने काव्य (स्रसागर) भें अनेक स्थलोंपर उसकी प्रतिष्ठा की है।

सूर-काव्यके अनुशीलनसे विदित होता है कि उनकी रचनाओंका ग्रुभारम्भ ही भगवत्कृपा-महिमा-गानसे हुआ है । उन्होंने 'सूर्सागर' तथा 'सूरसारावली'—दोनोंके प्रथम पदमें लिखा है—'में श्रीहरिके उन चरण-कमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिनकी छुपासे लँगड़ा व्यक्ति पहाड़को लाँघ सकता है, अंघेको सब कुछ दिखायी दे सकता है, विधर सुन सकता है, गूँगा बोल सकता है, रंक राजा बन सकता है?—

चरत कमल बंदों हरिराइ। जाकी छुपा पंगु गिरि लंदो, अंधेकों सब कछु द्रसाइ॥ वहिरो सुनै, गूँग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराइ। सूरदाम स्वामी कहनामय, वार बार बंदों तिहिं पाइ॥ (स्रसागर १।१)

सूरदासजीकी दृष्टिमें वही मानव कुळीन और सुन्दर है, जिसपर भगवान ऋपा करते हैं—

जापर दीनानाथ हरे।

सोइ कुळीन, बड़ी सुंदर सोइ, जिहि पर कृपा करे।। (स्रसागर १ । ३५)

भगवत्क्षा होनेपर अर्जुन युद्ध-मूमिमें विजयी हो सके, विभीषणको छंकाका राज्य मिछ सका, ध्रुव आकाशमें अच्छ स्थान पा सके, कौरवोंकी भरी सभामें द्रौपदीकी छाज वच गयी और दुःशासनको छजित होना पड़ा—

जाकीं दीनानाथ निवाजें।

भवसागर में कबहुँ न झूकें, अभग निसाने बार्जे ॥

लंकाराज विभीषन राजें, ध्रुव आकास विराजें॥

अंबर गहत झोपदी राखी, परुटि अंध-सुत लाजें॥ (स्रसागर १।३६)

भगवान् जिसपर कृपा करते हैं, वह किसीके मारनेसे नहीं मरता । 'सूरसागरंगें एक एसलपर लिखा है कि मगवत्कृपाके लेशमात्रसे अज्ञानान्धकार मिट जाता है, मोहरूपा रात्रि समाप्त हो जाती है और ज्ञानरूप प्रभातके दर्शन होते हैं। सब प्राणियोंमें परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति होने लगती है, मेरे-तेरेकी भावनाका विनाश हो जाता है अर्थात् मायाके बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। इसीलिये सूरदासजी ऐसे कृपाल प्रभुके गुण-गान अहर्निश प्रेमके साथ सुननेमें तत्पर रहते हैं और करणानिधानको बारंबार नमस्कार करते हैं—

नमो नमो हे कृपानिधान।

चितवत कृपा-कटाच्छ तुम्हारें, मिटि गयौ तस-अज्ञान ॥ मोह-निसा को लेस रह्यों निर्हे, भयौ विवेक विहान। आतम-रूप सकल घट दरस्यौ, उदय कियौ रवि-ज्ञान॥ मैं-मेरी अब रही न मेरें, छुट्यों देह-अभिमान।

स्रवन करों निसि-बासर हित सीं, सूर तुम्हारी आन॥ (२। ३३)

सूरदासजीने भगवानके सभी अवतारोंको उनकी भक्त वत्सलता और कृपाका प्रमाण वतलाया है। काल्यिदमन-प्रसङ्गमें वतलाया गया है कि काल्यिदहमें कृदकर जब भगवान् श्रीकृष्ण काल्यिनागके पास पहुँचे, तब उसने उन्हें अपनी पूँछमें लपेट लिया और गर्वके साथ उनसे कहा—क्या त् नागोंके राजाको नहीं जानता ?—

उरग लियौ हिरिकीं लपटाह । गर्व-बचन कहि-कहिं मुख भापत, मोकीं नहिं जानत अहिराह॥ ( स्रसागर १० । ५५५)

कृपाल प्रमु किसीका गर्च सहन नहीं करते, अतः उन्होंने कालियनागका गर्व-भक्षन करनेकी दृष्टिसे अपने शरीरका विस्तार किया । कालियनागने शरणकी याचना की । प्रमु बढ़े दयाल हैं, वे दयाई हो गये—

यह वानी सुनतिह फरुनामय, तुरत गए मक्तुवाह। यह वचन सुनि दुपद्सुता-सुख, दीन्हो वसन वड़ाइ॥ यहै बचन राजराज सुनायो, गरुड़ छाँडि तहँ घाए। यहै बचन सुनि लाखा-गृहमें पांडब जरत बचाए॥ यह बानी सिंह जात न प्रभु सौं, ऐसे परम कृपाल। सुरदास प्रभु अङ्ग सकोर्यो, ब्याकुल देख्यों ब्याल॥ (सुरसागर १०।५५६)

उपर्युक्त पदमें सूरदासने एक ओर तो काल्यि-नागपर भगवान्की कृपाका वर्णन किया है, दूसरी ओर भगवत्कृपाको प्राप्त करनेके साधन शरणागतिका निर्देश संकेतरूपमें दिया है। भगवत्कृपा तभी प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपना सब कुछ भुलाकर भगवान्की शरणमें चला जाता है। यहाँ द्रुपद-सुता, गजराज और पाण्डवोंके उदाहरण प्रस्तुत कर इसी तथ्य-का निदर्शन कराया गया है।

नागपित्नयोंपर भगवान्की कृपाका चित्रण भी अस्यन्त भावपूर्ण है—जब भगवान् श्रीकृष्ण कालियनागके प्रत्येक फनपर नृत्य करने लगे, तब नागपित्नयोंने भगवान्के समक्ष खड़ी होकर स्तुति की और वरदानके रूपमें अपने पित-को ही माँगा । कृपाल भगवान्ने उनका पित उन्हें सौंपकर अपने कृपामृतका वर्षण किया—

उर्ग-नारि आर्गे सब ठाईा, मुख-मुख अस्तुति गावेँ । सूर स्याम अपराध छमहुँ अब, हम्र मार्गे पति पावेँ ॥ ( स्रसागर १० । ५६६ )

पतिके प्राप्त होनेपर वे भगवान्से कहने लगी--चहुत कृपा इहिं करी गोसाई।
इतनी कृपा करी नहिं काहूँ जिनि राखे सरनाई।
× × ×
जो कछ कृपा करी काली पर सो काहूँ नहिं कीन्हों।

(स्रसागर १०। ५६७)

इस महामहिमामयी श्रीहरिकृपासे पारमार्थिक दारिद्रथके साथ-ही-साथ मौतिक सम्पित्तके अभावका विनाश भी पलभरमें हो जाता है। स्रदासजीने घोर दारिद्रथसे पीड़ित सुदामाका उदाहरण हमारे समक्ष रखा है। जब सुदामा भगवान् श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्वारका पहुँचे, तब प्रभु श्रीकृष्ण उनकी दीन-हीन दशाको देसकर अत्यन्त व्याकुल हो गये और अत्यन्त द्वित होकर उन्होंने सुदामाको दो मुटी चावलके बदले दो लोकोंका राज्य दे दिया। यदि रुक्मिणीजी तन्दुल चवाते (फॉक्ते) समय उनका हाथ न पकड़तीं तो वे सुदामाको विभुवनका अधिपति बना देते। प्रभु बड़े कृपालु हैं। उनकी कृपाको वही जान सकता है, जिसपर उनकी कृपा होती है। वे कृपा करते सगय कुल भी देनेमें संकोच नहीं करते—

जदुपति दीख सुदामा भावत । बिहबल बिकल भयो दारिद बस,

·····'फरि बिलाप रुक्तमिनी सुनावत ॥
× × ×

तंदुल देखि अधिक आनंदित, माँगि सुदामा जो मन भावत॥ सन ही मनमें फहत गही कर, सो दीजें जो चित न दुलावत। स्रदास नव निधि के दाता, जाकों कृपा करत सोइ पावत॥ (स्रसागर १०। ४२२९)

प्रभुने धर्वस्व देकर सुदामाको घरके लिये विदा किया। सुदामाके मुखसे निकली निम्न पङ्कियोंमें श्रीहरिकृपासे दारिद्रय-इरणकी झलक मिलती है—

हरि बिनु कौन दरिद्र हरें।

कहत सुदामा सुन सुंदरि, हरि मिलन न मन विसरें॥ (स्रसागर १०। ४२४२)

स्रदासजीने कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्ण और वजवासियोंके मिलन-प्रस्क्रमें भी भगवत्कृपाकी चर्चा की है। कुरुक्षेत्रमें भगवती राधा जब श्रीकृष्णसे मिलती हैं, तब उनसे कहती हैं कि यह आपकी बड़ी भारी कृपा है, जो आपने हमें नहीं भुलाया और यहाँ आकर हमें दर्शन दिया—

हम तो इतने ही सचु पायो । सुंदर स्थाम कमलदल-लोचन, बहुरी दरस दिखायो ॥ × × × सहाराज है मातु पिता मिलि, तक न वज विसरायो ।

( स्रसागर १०। ४२९६) भगवत्कृपा-प्राप्तिके प्रमुख साधन महापुरुवोंका सत्सक्त और प्रेमाभक्ति हैं। कुरुक्षेत्रमें ऋषियोंने भगवान् श्रीकृष्णसे वरदानके रूपमें प्रेम-भक्तिकी याचना की और कहा कि हमने यह अच्छी तरह देख लिया है कि आपकी कृपाके बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। आपकी कृपा ही सर्वोपिर है, उसीसे अभीष्टकी सिद्धि हो सकती है। आपकी कृपा जिसपर हो जाती है, उसे भक्तिकी प्राप्ति होती है। साथ ही वह आपके स्वरूपको पहचान जाता है—

जापर कृपा तुम्हारी होइ । रूप तुम्हारी जाने सोह ॥ ( स्रसागर १० । ४२९८ )

आत्माका परमात्माचे मिलन ही सोक्षका प्रतीक है। स्पष्ट है कि इस असार संसारसे उद्धार पानेका सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीहरिकुपा अथवा भगवत्कृपा ही है। वही मोक्ष और सर्वसुखोंका मूल है।

# तुलसी-साहित्यमें भगवत्कृपा

( लेखक---टॉ० श्रीशुकदेवरायजी एम्० ए०, पी-एच्० डी० )

भक्त-कवि गोस्वामी तुल्सीदासजीका काव्य 'श्रीराम-काव्यः तो है ही, उससे भी अधिक वह भगवत्क्रपा-काव्य है। अपनी छोटी-वड़ी समस्त रचनाओंमें इन्होंने कथा-प्रसङ्गके सहारे श्रीराम-कृपाका उल्लेख किया है। इनके इष्टदेव श्रीराम व्यापक वहा निरञ्जन होते हुए भी केवल भक्तोंके लिये अपने लोकरज्जक रूपमें प्रणतपाल हैं और भक्त-भयहारी हैं। वे करुणाके आगार और कृपा-मूर्ति हैं। करुणामय श्रीरामका शब्द-चित्र इस प्रकार है—

दीन-बंधु, सुख-सिंधु, कृपा-कर कारुनीक रघुराई । (विनयप० ८१ । १)

जीवके लिये यह कृपा ही एकमात्र आधार है। इसके बिना वह संसार-सागरमें डूवता-उतराता रहता है। श्रीरामकी यह कृपा जीवको सहज ही प्राप्त होती है। यद्यपि इसकी प्राप्तिके लिये योग-जप-तपका विधान है, तथापि तुलसीदासजीने इसके लिये किसी साधन-विशेषकी आवश्यकता नहीं बतायी है। उस कृपाके लिये केवल एक गुण चाहिये—अनन्य-शरणापन्तता—

विनु सेवा जो द्ववें दीन पर राम सरिस कोड नाहीं। (विनयप०१६२।१)

श्रीरामकी कृपा दीनोंके लिये है। वे श्रीरामके प्यारे हैं। श्रीराम दीनवन्धु हैं। कोई दीन बनकर ही उनकी कृपाको प्राप्त कर सकता है। कृपा सुखका अमीध साधन है। उसे प्राप्त कर लेनेपर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। बड़ी महिमा है इस भगवत्कृपाकी। मानसके सुन्दरकाण्डमें इस महिमाका संकेत किया गया है। पीलसपर प्रभु श्रीरामकी कृपादृष्टि हो जाती है, उसके लिये विष अमृत, शत्रु मित्र, समुद्र गायके खुरसे बने गड़ेके बरावर और सुमेर पर्वत रजःकणके समान हो जाता है तथा अग्निमें शीतलता आ जाती है,—

गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ ( मानस ५ । ४ । १-२ )

श्रीरामकी कृपामें संजीवनी शक्ति है। शारीरिक और मानसिक—दोनों प्रकारके श्रमोंको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता है इस कृपामें। जिसे यह कृपा मिली, वही 'विगत-शोक-दुःख- मोहं हो गया। श्रीरामके कृपा-पात्रोंमें सुग्रीव भी एक थे। वालीसे दन्द्रयुद्धके लिये सुग्रीव तैयार तो हो गये, किंतु चोट खाकर व्याकुल हो गये। उन्हें श्रीराम-कृपाका सद्यः फल मिला—

कर परसा सुम्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ ( मानस ४ । ७ । ३ )

श्रीराम-कृपाकी श्रमहारिणी शक्तिका दूसरा उदाहरण मानसके लंकाकाण्डमें मिलता है। श्रीराम-रावण-युद्धमें वानरी सेना हताहत हो गयी, वह थक-सी गयी। शिविरमें आकर प्रभु श्रीरामकी कृपा-दृष्टिमात्रसे ही सारी सेना अनुप्राणित हो उठती है और पुनः युद्धके लिये तैयार हो जाती है—

राम कृपा करि चितवा सबहीं। भए बिगतश्रम बानर तबहीं॥ (मानस ६ । ४७ । १)

श्रीराम-कृपामें श्रमहरण-शक्ति ही है, यह वात नहीं; उसमें शक्तिवर्धिनी क्षमता भी है। इतप्रभा और निरुत्साहिता वानरी सेना श्रीरामकी कृपा पाकर सबल हो जाती है, उसमें नये उत्साहका सहज संचार हो जाता है—

राम कृपाँ कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तृन पाइ लाग श्रति डाड़ा॥ ( मानस ६। ७१। १)

इस कृपाके प्रभावसे शोक, मोह, संदेह, भ्रम कुछ भी नहीं रह पाता और जीव विगत-विकार हो जाता है—

> राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहि। सोक मोह संदेह अम मम विचार कछु नाहि॥ (मानस १।११२)

श्रीरामकी कृपा शञ्च-विष्वंसकारिणी है। भगवत्कृपापात्रका एक तो कोई शञ्च होता ही नहीं, दूसरे कोई हो भी तो वह उसका कुछ विगाड़ नहीं सकता। किष्किन्धामें खबं श्रीरामने वालीसे कहा था—

मम भुजबल आश्रित तेहि जानी।मारा चहस्ति अधम अभिमानी (मानस ४।८।५)

सम्भवतः श्रीरामकी इसी स्वभावोक्तिके आधारपर विनयः पत्रिकामें श्रीरामकी कृपाके सम्बन्धमें गोस्वामीजीने यह धोपणा की है— जोपे कृपा रघुपति कृपाळु की, बैर और के कहा सरे। होइ न बाँको बार भगत को, जो कोउ कोटि उपाय करें॥ (१३७।१)

संसार-सागरसे पार होनेके लिये तो भगवत्कृपा ही एक-मात्र आधार है । यही परम विश्रामका कारण है । इसीके सहारे मनुष्य घड्विकारोंसे मुक्त होता है और चैतन्य-छाभ करता है । मोइ-निद्रासे जगानेके लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई मुल्म साधन नहीं। जिसपर भगवान्की कृपा हो जाती है, वह दु:खरूप सांसारिक सुखोंसे विमुख होकर भक्ति-साधनामें तत्पर हो जाता है—

राम-कृपा भन-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेंहैं। पायेउँ नाम चारु चिंतामनि, उर करतें न खसेंहैं।।
(१०५।१-२)

मगवत्हण जिस प्रकार ठौकिक सुख-सम्पदा प्रदान करती है, उसो प्रकार पारळीकिक सुख भी देती है। सुखको कौन कहे, इसमें इतनी शक्ति है कि यह स्वयं परम सुखधाम, आनन्दकन्द, सिब्बदानन्द परम कृपाछका सांनिश्य प्राप्त करा देती है, जो चरम विश्राम-स्थल है। दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि यह सायुज्य-मुक्ति-प्रदायिनी है। सबसे अधिक गूद बात तो यह है कि इस परम सुखदायिनी कल्पळताल्पा भगवत्कृपाको स्वयं उस परम कृपाछकी कृपा विना जाना भी नहीं जा सकता। कृपा-प्राप्तिके लिये भी कृपा ही चाहिये—यह एक विचित्र बात है। सचमुच इसे वही जान पाता है, जिसे भगवत्कृपा प्राप्त है, जो भक्त है—

तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हिहि रघुनंदन । जानिह भगत भगत उर चंदन॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिहि तुम्हइ होइ जाई॥ ( मानस २ । १२६ । २ )

भगवान्की ऋपासे ही भगवान्को जाना जा सकता है। उनका दर्शन भी उनकी ऋपासे ही सुलभ होता है—

लेत ियलोचन लामु सन बद्भागी मग लोग। राम कृषाँ दश्सनु सुगम, अगम जाग जप जोग॥ (रामाजा-प्रदन ४।६।१)

अतएन भगवरक्या-प्राप्तिकी यह क्रिया भी अपने दंगकी हैं। अधुतपूर्व है। कृपा-प्राप्तिकी इस प्रक्रियाकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदासजीने कई स्थलोंपर की है। एक स्थलपर वे क हैं कि भगवत्कृपा सहज सुलभ है। सहज-सुलभ इसलिये भगवान् आश्रित जनोंके बन्धु हैं और सहज-कृपाछ हैं सेवकोंको सुख देना उनका स्वभाव है—

सहज बानि सेवक सुख दायक। .....

(मानस५।१३। इ उनकी इसी वानि (स्वभाव) का स्मरण कर सुग्री स्तुति की थी—

> कुजन पाल गुन वर्जित अकुल अनाथ। कहहु कृपानिधि राउर कस गुन गाथ॥ (वरवैरा०४।३५

'हे कृपानिधान ! आपने मेरे-जैसे दुर्जन, गुणही कुलहीन और अनाथका पालन किया, आपके गुणोंका कैसे वर्णन करूँ ? आर्तजनोंका कष्ट दूर करना उन कृपाकी विशेषता है। इस सम्बन्धमें अहल्योद्धारका यह प्रस द्रष्टव्य है—

कीन्हीं भली रघुनायकज् करुना करि काननको पगु धारे (कवितावली २ । २८

प्रवल पाप पति-साप दुसह दव दारुन जरनि जरी। कृपासुधा सिंचि बिबुध-बेक्कि ज्यों फिरि सुख-फरनि फरी (गीतावली ११५७।२

शापकी दुःसह अग्निसे जलती हुई कल्पलता हुप अमृतसे पुनः सुखरूप फलोंसे सम्पन्न हो गयी। भगवा श्रीरामका स्वभाव ही दीनोंपर दया करना है। सुग्रीव औ अहल्याकी तरह आपने गीधराजका संताप भी दूर किंग् और स्वयं शोकमन्न हो गये—

बार-बार कर मींजि, सीस धुनि गीधराज पछिताई। तुलसी प्रभु कृपालु तेहि औसर आइ गए दोउ भाई॥ (गीतावली ३। १२। ४

× × × × दसरथ तें दसगुन भगित सिंहत तासु करि कालु। सोचत वंधु समेत प्रभु कृपासिंधु रघुराजु॥ ( दोहानली २२७

विभीषणपर ऋपाके प्रसङ्गमें तुल्सीदासजीने ऋपानिधाः श्रीरामकी अकारण ऋपाकी ओर विशेषरूपसे इङ्गित किया है—

दियो तिलक छंकेस कहि राम गरीव नेवाज॥ (रामाशा-प्रश्न ५।६।१

भ० कु० अं० ४२---

सत्र भौति बिभीपनकी बनी।
किनो कृपालु अभय कालहुँतें, गइ् संस्रति-साँसित वनी।
(गीतावली ५। ३९)

भगवान्का दर्शन प्राप्त करते ही विभीषण 'विशोक' हो गये और सोचते हैं--

को दयालु दूसरो दुनी, जेहि जरनि दीन-हियकी हुई ? (गीतावली ५ । ३८)

दीनवत्सल श्रीराम भक्तोंके हृदयकी पीड़ा शीम दूर कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने लौकिक और पारलौकिक सभी सिद्धियाँ और सफलताएँ प्राप्त होनेमें श्रीरामचन्द्रजीकी कृपाको ही एकमात्र कारण माना है। उनके सेवककी सब प्रकारसे मलाई होती है—

राम कृपाँ तुलसी जनको जग होत भलेको भलाई भलाई ॥ ( कवितावली ७ । १३० )

× × ×

सिला सुतिय भइ गिरितरे मृतक जिए जग जान । राम अनुप्रहेँ सगुन सुभ, सुलभ सकल कल्यान ॥

(रामाज्ञा-प्रश्न ६।५।६)

बालक कोसलपालके सेवक पाल कृपाल।

X

X

(रामाशा-प्रश्न ४४।७)

X

×

गुलसी राम कृपालु को विरद गरीब निवाज ॥ (रामाङ्गा-प्रश्न ३।५)७)

× × ×

'रामाज्ञा-प्रश्नावली'में तुल्मीदासजीने पुत्र-लाम, स्वास्थ्य-लाम, व्यापार-लाम और स्व प्रकारका सुख-संतोष श्रीराम-कृपासे सुलभ वताया है—

तुलसी रघुवर की कृपा सकल सुमंगल खानि ॥ (दोहावली २२८)

सकल सुमङ्गल प्रदान करनेवाली इस श्रीराम-ऋपाको प्राप्त करनेमें आवश्यकता है भगवान्के साथ अपनत्वकी । अपनी चर्चा करते हुए कारणरहित ऋपाछ श्रीरामकृपाकी महिमाको गोस्वामीजीने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

जाकी कृपा छवलेस ते मितमंद तुल्सीदासहूँ। पायो परम बिश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ (मानस ७। १२९ छन्द ३)

श्जिनको लेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके समान प्रभु कर्सी भी नहीं है।

इस प्रकार सम्पूर्ण तुलसी-साहित्य-सागर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके कृपामृतते सर्वथा परिपूर्ण है। इसकी कृणिकामात्रकी उपलिब्बसे भक्तजन मुक्तिका भी निगदर करके भक्तिके साम्राज्यमें प्रवेश कर खच्छन्द विचरण करते हैं।

# 'पूरन-कृपा-हियो'

नाहिन भजिवे जोग वियो।
श्रीरघुवीर समान आन को पूरन-रूपा-हियो॥
कहडु, कौन सुर सिला तारि पुनि केवट मीत कियो?
कौने गीध अधमको पितु-ज्यों निज कर पिंड दियो?॥
कौने देव सवरीके फल करि भोजन सलिल पियो?
वालित्रास-वारिधि वृङ्त कपि केहि गहि वाँह लियो?॥
भजन-प्रभाउ विभीषन भाष्यो, सुनि कपि-कटक जियो।
तुलसिदासको प्रभु कोसलपति सव प्रकार वरियो॥
(गीतावली ५।४६)

中へんなんなんなんなんなん

×

×



# महाराष्ट्रिय संत-साहित्यमें भगवत्कृपा

( लेखक--एक साधु )

भारतीय आध्यात्मिक जगत्में महाराष्ट्रीय संत-साहित्यका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । भगवत्कुपापात्र कैवल्यपाद श्रीज्ञानेश्वरजी, श्रीनामदेवजी, श्रीएकनाथजी और श्रीतुकारामजी आदि भागवत संतोंने अपने अनुभूत साहित्यमें भगवत्कुपाका विशद वर्णन किया है, जिसमें संतोंके अनुभवपूर्ण वक्तव्य तथा भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना आदिका स्रोत भगवत्कुपाकी ओर ही बहता प्रतीत होता है।

शानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोगके भावपूर्ण वर्णनसे युक्त नी हजार 'ओवींग छन्दोंमें रची गयी संत श्रीशानेश्वरजीकी भीताभाष्य—शानेश्वरींग, संत श्रीएकनाथजीद्वारा अठारह हजार 'ओवींग छन्दोंमें छिखी गयी श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धकी भिक्तरसपरक टीका तथा साढ़े चार हजार प्रासादिक 'अभंग' छन्दयुक्त संत श्रीतुकारामजीविरचित 'गाथा'-प्रन्थ—ये तीनों कृतियाँ महाराष्ट्रिय संत-साहित्यमें प्रस्थानत्रयीके नामसे सम्मानित एवं प्रतिष्ठित हैं। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्रिय काव्य-जगत्में संत नामदेवजी, संत निळीवाराय एवं समर्थ स्वामी रामदासजी आदि भागवतोंद्वारा विरिचत प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध होता है। संत-साहित्य एक अथाह समुद्र हैंग इसकी गहराईमें प्रवेश करनेसे भगवत्कृपारूप अमृत्य रत्नकी प्राप्ति होती है। संत श्रीतुकारामजी अपने भाषान्य-प्रन्थमें कहते हैं

होबोनि कृपाळ। भार घेतला सकळ॥ (१०३२)

हि प्रभो ! आपने कृपा करके ही संसारका भार ग्रहण किया है। भगवान्की कृपा जितनी सर्जन एवं पालनमें है, उतनी ही संहारमें भी है। उनकी अहैतुकी कृपा जड-चेतनपर समानरूपसे बरसती रहती है।

संत श्रीतुकारामजी अनुकूल एवं प्रतिकृत्न-दोनों प्रकारकी परिस्थितियोंमें भगवत्कृपाका ही अनुभव कर संतुष्ट रहा करते थे। जीवनके प्रत्येक कियाकलापको वे भगवत्कृपा-आश्रित मानते हुए तन मन-वाणीसे भगवत्समर्पित जीवन विताते थे। इस विषयमें उन्होंने स्वयं कहा है—

त्चि चालवीसी माझे। भार सक्तल ही ओझे॥ देह तुझीया पायीं। ठेवूनी झालो उतराई॥ (तुकाराम-गाथा १०३२)

दे प्रभो ! मेरे सम्पूर्ण जीवनका भार आप ही वहन करते हैं। अपने तनको आपके चरणोमें समर्पित कर मैं भवसे पार हो गया । इस समर्पणमें कितनी निश्चिन्तता। निर्द्धन्द्रता

एवं कितना विलक्षण आनन्द है! शरणागतको सांसारिक बन्धनों से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। एकमात्र भगवत्कृपाके भरोसे जीवनका प्रत्येक व्यवहार करना एवं, दश्य जगत्के प्रत्येक क्रियाकलापमें भगवत्कृपाका दर्शन करना ही सच्चा समर्पण है।

मनुष्य भगवत्कृपाका जितनी मात्रामें अनुभव करता है, वह उससे कई गुना अधिक मात्रामें प्राप्त होती है । जितनी मिळती है, उतनी ही उसकी प्राप्तिकी तृपा और वह जाती है। जितना-जितना कृपाका अनुभव होता जाता है, उतना-ही-उतना भगवान्से प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेमके कारण मिळनकी उत्कण्ठा तीव्रतर होती जाती है। चरमोत्कण्ठा होनेपर साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार के साथ ही कृपाके अगम्य स्वरूपका भी दर्शन हो जाता है। इसळिये संत निरन्तर कृपाकी हो याचना करते रहते हैं। यद्यपि भगवकुपा तो सभीपर समानरूपसे बरसती रहती है, किंतु उसका विशेष अनुभव भक्तों, संतों एवं भगवत्थ्रेमियोंको ही होता है।

संत ज्ञानेश्वरजीको चिर-समाधिकी पुण्यवेलामें कुपाशील प्रभुने दर्शन देकर परम अनुम्रह करते हुए कहा था---

एक एक अनुभव कृपा। पदा पदान्तरे केला सोपा॥ तरी त्यांत माझी कृपा। सकळ ही ओळली॥ (समाधि-पद)

'तुमने मेरी कृपाको अपने प्रत्येक अनुभवपदके माध्यमसे सुगम करके (सर्वसाधारण समझ सके, इस प्रकारसे) व्यक्त किया है तथा जितना भी वह (साहित्य) है, उसमें मेरी ही कृपाका साङ्गोपाङ्ग वर्णन है।

संत शानेश्वरजी भगवत्कृपाकी अनुभूतिके विषयमें 'अमृतानुभव'में कहते हैं—'भगवान्को प्राप्त करनेके लिये किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है । वे चराचरमें सचिदानन्दधनरूपसे व्याप्त होनेके कारण सबदा प्राप्त ही हैं। जवतक जीव परमात्माको स्वयंसे अलग समझता है और संसरमें लिप्त रहता है, तव्रतक वह भगवत्कृपाके अनुभवसे विश्वत रहता है। परिस्थितिकी अनुकृलता-प्रतिकृलताको एक दृष्टानदश्चरा समझते हुए वे लिखते हैं—

पें चन्द्र चण्डांशु ढोळा । दावितासि कोपप्रसाद लीळा ॥ एकां रुससीं तमाचिया डोळां। एकां पाळितोसि कृपादृष्टि ॥ (शानेश्वरी ११ । १९ । १११) ्हे भगवन् ! चन्द्र और सूर्य-दानों आपके नेत्र हैं और उनके द्वाग कृपा तथा कोपके खेळ सदैव होते रहते हैं, आप किसीको कोधपूर्ण नेत्रसे देखते हुए उसपर कृपाकोप करते हैं तथा किसीकी अपनी कृपाकी शीतळ छाया प्रदान करते हैं।

भगवान्का कोप भी कृपा ही है, उसका विवेचन करते हुए संत ज्ञानेश्वरजीने अपने गीताभाष्यमें छिखा है — श्रीकृष्ण ज्यासिकोपोनिमारी।तो पावे परब्रह्मसाक्षास्कारी॥ मा कृपेनें उपदेश करी। तो कैशापरी न पवेल॥

( ज्ञानेश्वरी ८ । २ । ९ )

'भगवान् श्रीकृष्ण जिसको (कृपा-) कोपसे मारते हैं, वह भी परब्रसके साक्षात्कारको प्राप्त हो जाता है। तब जिसको कृपाकर स्वयं उपदेश देते हैं, उसके कल्या गमें क्या संदेह है!

श्रीएकनाथ महाराज भी भगवत्कृपाके विषयमें कहते हैं कि मनुष्य-दारीरकी प्राप्ति भगवत्कृपासे ही हुई है। साथ ही संसारसे विरक्ति भी भगवान्को विशेष कृपाप्रसादका ही फल है— जरी कृपा उपजेल भगवन्ता। तरी होय मागुता बिरक्त॥ (चिरंजीवपद २५)

कमोंके विपयमें उनका कहना है—

एकाजनार्दनी भोग प्रारब्धाचा । हरिकृपे त्याचा नाश झाला ॥ ( एकनाथम० का हरिपाठ २३ )

'अर्थात् भगवत्क्रपानिष्ठ होनेसे जोवके प्रारम्धादि कर्म नष्ट हो जाते हैं।'

संत श्रीज्ञानेश्वरजी भी कर्मों के नाशमें भगवत्कृपाकी ही कारणरूपसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने 'गीताभाष्य'में भगवान्द्वारा ही इस तथ्यको कहल्रवाया है—

तैसा माझेनि प्रसादें । जीवकण जयाचा उपमरें ।
तो संसाराचेनि बाधे । बागुरुं केविं ॥
तेथ सकळ दुःखधामे । मुंजीजती जियें मृत्युजन्मे ॥
तियें दुर्गमेंचि सुगमें । होती तुज ॥
मग अभिन्ना इया सेवा । चित्त मियांचि भरेल जेह्नां ।
माझा प्रसाद जाण तेह्नां । संपूर्ण जाहाला ॥
(जानेश्वरी १८ । ५८ , १२७२ , १२७० , १२६९)

भगवान् कहते हैं—'मेरे कृपाप्रसादसे ही जीव (स्वयं-को पृथक् समझनेका) भाव अर्थात् मद्रूपताके वीचकी वाधा नष्ट हो जाती है। जीव-भावमें प्रतीत होनेवाले दुःख-स्वरूप जन्म, सरण, जरा, न्याधि आदि मेरी कृपासे सुखरूप प्रतीत होने लगते हैं। भीषण विपत्तिमें भी वह विचलित नहीं हो सकता। उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। उसे मेरा नित्य-निरन्तर दर्शन होने लगता है। भिक्तमें अनन्यताका भाव हो जानेसे उसके चित्तमें केवल में हो प्रतिष्ठित रहने लगता हूँ। मेरा कृपा-प्राप्त भक्त महत्तमा सेवाका रसास्वादन करता है। उसकी सेवासे सुखी होकर में उसकी सेवाके लिये लालायित रहता हूँ। उसे सुखी देखकर में सुखी होता और मुक्ते सुखी देखकर वह सुखका अनुभव करता है। इस प्रेमके नित्य विस्तृत होनेवाले साम्राज्यमें में अपनेको भूल जाता हूँ।

भगवान्द्रारा संत नामदेवजीपर कृपाकी एक झलक प्रस्तुत है—श्रीनामदेवजी भक्तमण्डलोके साथ भाव-विभोर हो संकीर्तन कर रहे थे, संत कबोर भी उसो मण्डलामें वैठे थे। श्रीनामदेवजी भाव-विभोर हो नृत्य करने लगे। उनकी तन्मयता इस सीमातक बढ़ी कि भगवान् भी मुग्य होकर उनके साथ हो नृत्य करने लगे और प्रेमानन्दमें इतने तल्लीन हो गये कि उनका पीताम्बर नीचे गिर पड़ा-'नाचता नाचता देवाचा पीताम्बर सुटला॥'

यह भगवत्कृपाका हो फल है कि भक्तोंके साथ भगवान् संकीर्तनमें ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें अपने वस्नों का भी ध्यान नहीं रहता।

भगवान्को अनेक सम्बन्धोंमेसे मातृभाव विशेष प्रिय है। वे माँ बनकर अपने उद्दण्ड पुत्रका भी हित सोचते हैं। पुत्र मिलनदेह, कपटी मनका हो अथवा निर्मल तन-मनवाला, माँ तो उसे ममताभरी दृष्टिसे ही देखती है। सम्भवत: इसीलिये संत तुकारामजी भगवान् विदृलको विटामाई (माँ) कहा करते थे-—

तुका म्हणे तुझे कृपा पार नाहीं। माझे विठाबाई जननिये। प्हे विटल ! आप मेरी माँ हैं, मेरे ऊपर आपकी

क्वपाका कोई पार नहीं है।

भगवत्कृपाके अगाध समुद्रमें आकण्ठ ह्रवे हुए इन संतोंके दृदयोद्गार वस्तुतः भगवत्कृपाके ही तृब्व दिव्य कहे जा सकते हैं। महाराष्ट्रिय संत-बाब्यपों भगवत्कृपाका अङ्कन इतना विस्तृत है कि उसका एक स्थानपर वर्णन पायः असम्भव-सा ही है। यहाँ तो उसका दिग्दर्शनमाव हो शि अभिप्रेत है।

### श्रीस्वामिनारायण-संत-साहित्यमें भगवत्कृपा

परात्पर श्रीकृष्ण और भगवान् श्रीराघवेन्द्रने जिस पावन भारतभूमिपर अवतार ग्रहण कर भक्तोंको आनन्द देनेके लिये अनेक अलोकिक लीलाएँ कीं, उसकी तुलना किसी भी लोक-भूमिसे नहीं की जा सकती, इस भूमिपर भगवान्की यह विशेष कृपा ही है। उनकी अवतार-लीलाके प्रभावसे ही भारतवर्षमें भक्तिकी ऐसी गङ्गा प्रवाहित हुई, जिसने अपनी अद्भुत लीला-तरंगोंमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम—सभी दिशाओंके कोटि-कोटि जीवोंको स्नान कराया और उनपर भगवदनुग्रहकी वर्षा की। भक्तिके महान् प्रचारक अनेक लोकोत्तर महापुष्प भी इसी भारतभूपर अवतीर्ण हुए। संतमें भगवान्के ही गुण-आन्द्रण प्रकट होते हैं, इसीलिये व जीवोंपर सहज निःस्वार्थ दया कर उन्हें कल्याणका मार्ग बताते हैं।

भक्तिका अमृत-रस वरसानेवाली विविध सम्प्रदायों और उनके आचार्यों की एक अक्षुण्ण परम्परा जिस देशको मिली हो, उसपर भगवान्की विशिष्ट इपा है, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है ! श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्य श्रीस्वामिनारायणजी ( सहजानन्दजी या नारायण मुनि ) थे, जिन्होंने उद्भवनीके अवतार संत श्रीरामानन्दजी स्वामीसे दीक्षा ली थी । श्रीरामानन्द स्वामीने इन्हें जेतपुरकी भर्मधुरी गद्दीपर चैठाया था । ( उस समय इस सम्प्रदायका प्रचार भारतके प्रायः सभी राज्योंमें हुआ, किंतु वर्तमानमें गुजरात राज्यमें इसके अनुयायी बहुतायतसे मिलते हैं । )

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें भगवान् श्रीकृष्णकी भक्तिका आश्रय ही परमार्थ-साधनका मुख्य वल माना जाता है । सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्य श्रीस्वामिनारायणजीने कहा है— परमात्माके माहात्म्य-ज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता है, वही भक्ति है। परमात्माका यह आत्यन्तिक स्नेह संत-कृपासे ही सुल्भ होता है। 'भगवान्की प्राप्ति यदि कलिके जीवोंको किटन, दुस्तर जान पड़े तो वे संतोंकी ओर ही आकृष्ट होकर अपना कल्याण-साधन करें और मनुष्य-देहकी प्राप्तिका स्वर्ण-अवसर संताररूप काँचको वटोरनेमें ही न खो दें, प्रत्युत संत-कृपासे भगवन्कृपारूप मणिको प्राप्त करें।

हस सम्प्रदायके संत शीनिष्क्रलानन्द स्वामीने लिखा है-

कामधेनु, कल्पतरु, पारस और चिन्तामणिद्वारा जो वाञ्चित पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे कालान्तरमें नष्ट हो जाते हैं; परंतु संत तो कृपा करके पूर्ण पुरुपोत्तम मगवान् श्रीकृष्णसे ही मिला देते हैं। ऐसी कृपा संतके अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है ?

इसी प्रकार श्रीमुक्तानन्द म्वामीने भी संत-महिमाका बखान स्वयं भगवान्के श्रीमुख्ये करावा है—

नारद मेरे संत से अधिक न कोई।

सम उर संतर में संतन उर, बास करूँ थिर होई॥

कमला भेरो करत उपासन, मान चपलता दोई॥

चचिप बास दियों में उर,पर संतन सम निहें होई॥

मूको भार इन्हें संतन हित, कन्हें छाय कर होई।

जो सेरे संत की रती इक दूधत,तेहि जह हान्हें में खोई॥

कैसी अद्भुत भगवत्कृपा है ! लक्ष्मीजीको यद्यपि भगवान्ने निज इदयपर वास दिया है, फिर भी वे संतोंकी समता नहीं कर सकतीं । भगवान् कहते हैं— भी तो संतोंके हितके लिये ही पृथ्वीका भार हरण करता हूँ, दोनों हाथोंसे उनपर छाया करता हूँ और उन्हें रत्तीभर भी क्लेश पहुँचानेवालेको मैं समूल नष्ट कर देता हूँ । संत स्वयं भी भगवान्के सहश ही अहेतुकी कृपाका दान करते हैं । इसीलिये श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायके आचार्योंने स्थान-स्थानपर संत-कृपाको विशेष आदर दिया है ।

श्रीब्रह्ममुनिने अपने प्रन्थ 'ब्रह्मिवलासंभें इसी भगवद-नुग्रहका पुण्य स्मरण करते हुए लिखा है— दीनदयाल कुपा करके अन्न गर्भेहु में पहुँचाय दियो है। × × × जाके दिये अन्न पानहु से नित जीवत है सबहि तनु धारी॥ सारे प्राणधारियोंको वे अपनी कुपा-चृष्टिसे अनन्तकालसे सरसाते आ रहे हैं। उन्हें प्राप्त करनेके लिये केवल उनकी दया ही चाहिये, अपनी किया नहीं।

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदाय जहाँ एक ओर जीनके कल्बाणार्थ भगवरकृपाका अवलम्य अत्यावस्यक मानता है, वहीं दूतरी ओर संत-समागमको भगवरकृपा-प्राप्तिका एकमात्र अमोय वाधन स्वीकार करता है।

## आधुनिक श्रीराय-काव्योंमें भगवत्कृपा

( लेखक — डॉ० श्रीपरमलालजी गुप्त, एम्० ए०, पी-एच० डी० )

जीवनके बदलते हुए मृत्योंका प्रभाव आधुनिक श्रीराम-कार्व्योमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। भक्त-कवियोंका जीवन-दर्शन निष्टित्तमूलक कहा गया है। पाश्चात्त्य जीवन-दर्शन प्रष्टुत्ति-मूलक होनेके कारण सम्भवतः समाजको प्रगतिकी ओर ले जानेकी क्षमता रखता है, परंतु वह भौतिकवादके दोषोंसे आकान्त और मनुष्यको वास्तविक लक्ष्यतक ले जानेमें असमर्थ कहा जाता है। अतः भारतीय चिन्तकोंने निष्टुत्तिमूलक दर्शनमें प्रष्टुत्तिका समन्वय करके जीवनमें त्यागकी महत्ताके साथ-साथ उसके प्रति अनुराग भी उत्पन्न किया। यह जीवन-दर्शन मानवतावादी है और आधुनिक श्रीराम-काव्योंके नायक भगवान् श्रीराम अपने कार्योद्वारा इसीका महत्त्व प्रतिपादित करते प्रतीत होते हैं।

श्रीमैथिलीशरण गुप्त, श्रीहरिऔध, श्रीबालकृष्ण शर्मा 'नवीन', श्रीसुमित्रान-दन पंत, श्रीबलदेवप्रसाद मिश्र, श्रीपोद्दार रामावतार 'अचण' आदि सभी कवियोंने भौतिकताके स्थानपर अध्यात्मका महत्त्व स्वीकार किया है। अध्यात्मवाद सम्पूर्ण जगत्में एकात्मभावका प्रतिष्ठापक है। एकात्मभाव अथवा अदैतभाव ही मुक्ति है। जिस व्यक्तिके अंदर इस प्रकारकी तीन अनुभूति उत्पन्न होती है अर्थात् जो समस्त विश्वको श्रीरामका भाम मानकर सबमें श्रीरामकी ही झलक देखता है, वही अत्यन्त सौभाग्यशाली है—

स्वामी एक राम हैं, उन्हींका धाम विश्व यह, जनमें जनादेनकी ज्योति नित्य जागी है। तीव अनुभृति इस भाँति जिसकी है हुई,

नश्वर जगत्में वही तो वड़भागी है।।
( सानेत-संत'—डॉ० श्रीवलदेवप्रसाद मिश्र )

अध्यात्मवादकी यही सबसे बड़ी देन है कि वह जीवनमें त्यागका महत्त्व प्रतिपादित करता है । आधुनिक श्रीराम-काव्योंमें त्यागको जीवनका एक श्रेष्ठ आदर्श माना गया है— 'संचय नहीं, अपितु जीवनमें है नित त्याग सार राजन' ( उमिंहा'— श्रीनवीन')

त्यागकी इसी भूमिकापर पात्रोंका चरित्र ऑका गया है। जो व्यक्ति दूसरोंके लिये सर्वस्व समर्पित कर देता है, वही परम पूज्य और वन्दनीय है— मनुजों में वे परम-पूज्य हैं वंच हैं। जो परार्थ-उत्सर्गी-कृत-जीवन रहे॥ सत्य, न्यायके लिये जिन्होंने भटल रह। प्राण-दानतक किये, सर्व-संकट सहे॥ ('वैदेही-बनवास' ९। ५७ श्रीहरिऔध)

राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरण गुप्तने इसी आदर्शको 'ईश्वर) कहा है—

'आदर्श ही ईश्वर है हमारा।'
हृद्यके परावर्तित भावोंमें वे संत एवं भक्त कवि
गोस्वामीजीके इस कथनसे पूर्णतया सहमत हैं—
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी। कवि उर अजिर नचावहिं बानी॥
(मानस १। १०४। ३)

उपर्युक्त कथनकी पृष्टि करते हुए एवं भगवरक्रपाकी शाखत सर्वेयुगीन विद्यमानताका समर्थन करते हुए कहते हैं—

> राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काच्य है, कोई कवि बन जाय, सहज सम्भाव्य है॥ (साकेत, सर्ग ५)

आधुनिक श्रीराम-काव्योंमें भगवत्कृपाका वह खल्प नहीं पाया जाता, जो भक्ति-काव्योंमें मिलता है। भक्ति-काव्योंमें भगवान्के अनुप्रहसे सांसारिक माया-मोहसे मुक्ति और सतत भगवद्भक्तिकी कामना की गयी है। आधुनिक श्रीराम-काव्योंमें मानवतावादी जीवन-दर्शनके प्रभावसे 'तेन त्यक्तेन भुक्षीथाः'के आदर्शपर जीवनमें त्यागकी परम आवश्यकता प्रकट की गयी है। श्रीराम जीवको संसारते विरत करके तारनेके ल्ये अवतरित नहीं होते। ये विश्वमें नव-जीवन-मूल्योंकी प्रतिष्ठा, उच्चतर संस्कृतिकी विश्वना और संतुल्ति जीवन-दृष्टिकी स्थापनाके लिये अवतरित होते हैं। श्रीराम और रावणका युद्ध आध्यात्मिकता और भौतिकताके संयर्षका प्रतीक है। उनका लक्ष्य है—इस धरतीको मुखी बनाना और मनुष्यको मानवताका पाट पढ़ाना। श्रीराम अपना लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

भव में नव वेंभव व्याप्त फराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने भाषा। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतक को ही स्वर्ग बनाने आया॥ (साकेत' सर्ग ८—श्रीमैथिलीशरण ग्रप्त)

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक कवियोंने श्रीरामकी भक्तिमूळक विचारणाके स्थानपर सांस्कृतिक आदशोंकी रक्षाको अधिक महत्त्व दिया है। दूर-दूरतक वन्य प्रदेशोंमें भी इस अध्यात्मवादी संस्कृतिका दीप जलानेवाले ऋषि-मुनि राक्षसोंसे उत्पीड़ित हो श्रीरामका संरक्षण चाहते हैं। ऋक्ष, वानर, भील, किरात आदि ऐसे भोले मनुष्य हैं, जो जंगलोंमें प्रकृतिके सहारे जीवन-यापन करते हैं। राक्षसोंने भोगवादिनी सभ्यताको अपनाकर सबको संत्रस्त कर रखा है। वे अपना सुख और भोगिवलस ही देखते हैं तथा इसके लिये दूसरोंका उत्पीड़न और श्रोषण करते हैं। श्रीराम सभी जंगली जातियोंको संरक्षण देकर राक्षसोंसे लोहा लेते हैं। राक्षसोंके नेता रावणका अन्त कर निवृत्तिमूलक संस्कृतिका प्रकाश विकीर्ण करते हैं। श्रीरिसरीष्ठाजीके अनुसार तो वे ऋषा कर जनजातियोंके उद्धारके लिये ही मनुज-अवतार धारण करते हैं—

सतत नीच नराधमता करें
बढ़ चले अध-ओष अपार हों।
सुजन भी हिलते दुलते रहें
महि-प्रकम्पन से घर ज्यों गिरें॥
अधमता यदि सृष्टि बढ़े महाप्रलय कम्पन शीघ हुआ करे।
विधि विधान समेत न कार्य हो
पग प्रपीदित हो नर पंगुला॥
इसलिये प्रभु नीच उवारते
जगतकी गति क्यों प्रतिकृल हो।
प्रकृतिका मल धो सकती कृपा
जन गया जल जो अति शुद्ध हो॥

रावण और उसके सहयोगियों के अतिरिक्त सभी श्रीराम-मृपाके अभिलावी हैं; क्योंकि श्रीराम पुरुषोत्तम हैं, सबके हितेषी हैं, सबको सन्मार्ग दिखानेवाले और मानवतावादी विश्वधर्मके प्रवर्तक हैं । देहकी सीमाओंमें बँधे हुए कोल, किरात, भील, शृक्ष, वानर, राक्षस आदि क्षुद्र जीव विराट् परमात्मा भीरामके सानिस्यके फल्स्वरूप देहके बन्धनोंसे

( भ्श्रीराम-तिलकोत्सवः १ । २८–३०—-श्रीशिवरत्न

शुक्ल (सिरीप्र')

छूटकर समस्त विश्वमें अपने आत्माकी व्याप्तिका अनुभव करते हैं। आधुनिक कवियोंमें भी भक्त-कवियोंका-सा भाव आ ही जाता है। आधुनिक काव्योंमें इसी भावनाको छायावादके माध्यमसे व्यक्त किया गया है—

पावन करो नयन
रिहम, नभ-नील-पर,
सतत शत रूप धर
विश्वछवि में उतर,

लघुकर करो चयन।

( 'अपरा'—महाकवि निराला )

दार्शनिक चिन्तनमें आत्मा और परमात्माका भेद मिटा-सा प्रदर्शित किया गया है, किंतु जहाँ-जहाँ किवका अन्तर्मन ध्वनित हुआ, वहाँ-वहाँ वह ईमानदारीसे भगवत्कृपाकाङ्की ही प्रस्तुत हुआ है—

मुझे स्नेह क्या मिल न सकेगा ?

जग के दूषित बीज नष्ट कर,
पुलक-स्पन्द भर खिलास्पष्टतर,
कृपा-समीरण बहने पर क्या
कठिन हृदय यह हिल न सकेगा ?

('अपरा'—महाकवि निराला)

आधुनिक काव्य-युगप्रवर्तक कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका भगवन्क्रपा-प्राप्तिके लिये उपालम्भ-मिश्रित आर्तनाद आधुनिक कालको भक्ति-कालके समानान्तर ही लाकर खड़ा कर देता है—

कहा पखानहु तें कठिन मो हियरो रधुबीर। जो मम तारन मैं परी प्रभु पर इतनी भीर॥

ंहे श्रीरघुवीर ! क्या मेरा हृदय पत्थरसे भी अधिक कठोर है, जो मेरा उद्धार करनेमें आपपर इतना भार पड़ गया ? अपनी ओर देखनेपर कविका दैन्य मुखरित हो उठता है—

हमहूँ कछु लघु सिल न जो सहजहिं दीनौ तार। लगिहै इत कछु बार प्रभु, हम तौ पाप पहार॥ (भारतेन्द्र प्रत्यावली खण्ड र—रामलीला)

'प्रभो ! हम ( अहत्याकी भाँति ) साधारण शिला नहीं हैं, जिसे आपने सहज ही संसार-सागरसे पार कर दिया था । हमारे लिये आपको कुछ समय लगाना पड़ेगा; क्योंकि हम तो पापके पहाड़ हैं।

### अवधी लोक-साहित्यमें भगवत्कृपा

( रेस्त्स-डॉ० श्रीधननतीजी, एम् • ए०, बी० टी०, पी-एन्० डी० )

जिसकी छायामें क्षण हैंसता है, कण हुलसता है तथा जिससे रहित क्षण अभिशाप है और कणकी तो बात ही क्या, परम शक्तिशाली अणु-परमाणु भी तुच्छ हैं, उसी भगवत्कृपाकी कोरको सृष्टिका एक-एक क्षण, प्रत्येक कम अपनी ओर खींचता हैं, उसकी ओर जाना चाहता है।

साहित्य, जिसका सीधा-सादा अर्थ ही 'हितके सहित' है, भगवत्रुपाके विना कहाँ पनप सकता है ? और लोकजीवन ? जिसका आधार है-- 'मारु गोसइयाँ, तोरिहि आस।' र्हे प्रमो ! मारो भी, तो भी हमें तो आपकी ही आशा नितान्त सरलः विश्वासी, परम तथा करुण-कोमल लोक-मानसकी हत्तन्त्री तो भगवत्ह्रपाके कर-कमलोंका स्पर्श पाकर ही शंकृत होती है, सस्वर होती है। अशिक्षित, अभाव-यस्त, अपनी सीमामें लंकचित; पग-पगपर कठिनाइयोंसे जूझनेवाले ग्रामीण लोगोंके पास यदि भगवत्कृपाका सम्बल न हो तो उनका जीवन दूभर ही नहीं, नरकके समान यन्त्रणादायी हो जाय, इसमें संदेह नहीं। उनके जीवनके कदर्यको राम-रसका माधुर्य ही मधुर बनाये रखता है-

'राम क नाम सदा मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी।' वैसे तो साहित्यकी अनेक विधाएँ हैं, मेद-प्रमेद हैं; किंतु लोक-साहित्यके अन्तर्गत लोक-गीत, लोक-कथाएँ तथा लोकोक्तियाँ ही प्रमुख हैं।

गीत लोक-जीवनका रस है, कथा उसकी गति तथा अनुभवके आकरसे निकली, रसनाके रसमें पगी लोकोक्तियाँ पग-पगपर पथ-प्रदर्शन करनेवाली ही नहीं, अनोखी, अनुपम और आनन्द प्रदायिनी भी हैं।

### लोक-गीत-

यह तो निश्चित ही है कि संगीत-रसके विना जीवन नीरस है। इसीलिये लोक-जीवनके श्वास-प्रतिश्वासमें गीत परिपूर्ण हैं। ये गीत, चाहे पबके हों या परिस्थितिके, संस्कारोंके हों या समस्या-समाधानके, भगवत्कृपाकाङ्क्षासे ही उनका ग्रुभारम्म होता है तथा समापन भी भगवत्कृपामें ही होता है।

हिंदू-संस्कारोमें जन्म, नामकरण, अन्न-प्राशन, मुण्डन, कर्ण-छेदन, यज्ञोपवीत तथा विवाह मुख्य संस्कार हैं। इन संस्कारोंमें विभिन्न प्रकारके गीत गाये जाते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ गीत दिये जा रहे हैं।

प्रायः सभी गीत-गोष्ठियोंका श्रीगणेश भगवती देवीके आह्वान तथा उनकी कुपाकाङ्कारे होता है।

आओ साता बहुरो मोरे खँगना सतरंगी मैं देहें बिछाय। विया गुड़ देवी क होमु करेहीं, जो मोरिव जिल्ला पूरन होह जाय॥

'माता भगवती ! आइये और मेरे ऑगनमें वैठिये। मैं सतरंगा विछोना विछा दूँगी तथा घी-गुड्से आपके लिये हवन कराऊँगी, यदि मेरा यज्ञ ( शुभ-संस्कार ) सकुशल सम्पन्न हो जायगा।

'यज्ञेपवीत' और 'विवाह' के संस्कार क्रमशः अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि कई वार कुछन-कुछ ऐसी बुटियाँ हो जाती हैं, जिनके कारण लोक-निन्दा होती है। समाजमें सिर उठाना कठिन हो जाता है तथा जाति-विरादरीके तानोंसे मन दुःखी हो जाता है। अतएव इन संस्कार-समारोहोंमें मण्डपमें बैठकर मान-मर्यादाकी रक्षांके लिये माता भगवतीसे प्रार्थना की जाती है।

यज्ञोपवीत-गीत-यज्ञोपवीत-संस्कारमें-पहिला जनेऊ गनेसजीका देव, दुसरा जनेऊ ब्रह्माजीका देव, तीसरा जनेऊ महादेवका देव, चउथ जनेऊ विष्णुजीका देव।

इसी प्रकार पाँचवाँ सत्र देवताओंको और छटा पूज्य पूर्वजोंको, तत्र सातवाँ जनेऊ-

सतवाँ जनेक बस्भा का देव।

छः जनेऊ भगवत्क्षपाकाङ्कामं देनेके पश्चात् ही यहवा ( वन्चे )को जनेऊ दिया जाता है।

विवाह-गीत—इसी प्रकार कन्याके विवाहमें सीभाग्यकी कामनाके लिये सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेवसे याचना की जाती है—

लाये महादेव बेलु लदाय, सोहगवा अपनी गीराका, देव गउरा देई तिनुक सोहगवा हमरी वेटीका। चलो चलो रे धत्रवा, महादेव केरे पासा

### गौरा देई का सोहागु मोरी चन्द्रवदनि पे लागा।

इसके पश्चात् अन्य सौभाग्यवती स्त्रियोंसे सौभाग्यकी याचना की जाती है। एक अन्य गीतमें सयानी वेटीके विवाहकी चिन्तामें घरके बड़े-बृढ़ोंकी मनःस्थिति तथा कन्याकी सान्त्वनाका चित्र देखिये—

ऊँची मह्निलयाके नीचे दुअरवा, तहँना बाबा उनके सोवेँ ना । लपिक के चढ़ि गयीं बेटी महलिया की बाबा सोवो कि जागो ना ॥ ना बेटी सोवोँ ना बेटी जागों, चिन्ता लागि तुम्हारी ना । काहे को बाबा मोरे सोचु करत हो, पार लगड़हैं भगवाने ना ॥

यहाँ कन्याको पिता-पितामहसे अधिक भगवत्क्रपापर विश्वास है और उसी विश्वासको वह अपने अभिभावकोंके सामने प्रकट कर रही है।

भजन-लोक-जीवनमें प्रभु-स्मरणका एकमात्र सुगम और मनोरञ्जक साधन है भजन । ये झोपड़ीसे लेकर राजमहलेंतक भगवत्कृपाकी अखण्ड ज्योति फैलाते हैं । वैसे 'भजन' शब्द ही भक्तिका पर्याय होनेके कारण भगवत्कृपासे घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है, इसीलिये चाहे संगीतसमारोह हो या किसी भी प्रकारकी गीतगोष्ठी, उसका प्रारम्भ तथा समापन प्रायः भजनोंसे ही होता है।

### लोक-कथा--

गीतके पश्चात् कथा-साहित्यकी बात आती है। बचपनमें जिन्हें अपनी दादी या नानीसे सोते समय कथा-कहानी सुननेका सुयोग ही नहीं, सौभाग्य भी मिला है, वे जानते हैं कि मानव-मनकी प्रत्येक वृत्तिके लिये कोई-न-कोई कहानी लोक-जीवनके पास है। भगवत्कृपाके साथ ही लोक-कथाका प्रारम्भ होता है—

कथा किहानी विज्ञोरानी, चली रामके साथ।
कहानी चलती ही श्रीरामके साथ है।
एक कहानी सुदामा ब्राह्मणकी कथासे साम्य रखती है—
याके रहें दुवल बाह्मन । झोरी मरी भीख लावै,

ब्राह्मनी स्याँ इसरि पीसे, कठोता भरि पेंचे, मुला खायकी वेरिया रहि जाय रोटियां—कोचिया । ब्राह्मन यहे परेशान। सबते कहेनि, तो लोगन पूछा—कोऊ तुम्हरे जगन्नाधनके

पूजा फरत हैं ? बाह्मन बोले-हम तो नहीं फरित, हमार पिता करत रहें । लोगन कहा-विस यहे कारन है। बाह्मन वरें गे भी बाह्मनी ते फहेनि, लाव म्वार फीहा लॅंग्वांटा में जगनाथन जइहाँ । चलते चलते रस्ता माँ जहाँ टिके हुँ आँ चारजने अउर टिके रहें । उद्द चारिउ जन भटेरी बनायेनि तो सबका एक-एक चित्रगा । उह सच परेशान, चारिउ छवार दिखेनि तो उनका दुर्चले बाह्मन देखाई परे । उद्द सब जने अपन एकु-एकु भउरा दुर्बले प्राह्मनका दइ दीन्हेनि । ब्राह्मन एकु भउरा खायेनि और तीनि याक राहगीर के हाथे घरें पठें दीन्हेनि । राहगीर जब खोलिके दिखेसि तो वहिमाँ धरे रहें सोनेके भउरा। वहिके मन माँ लालचु आवा, सोनेके भडरा घर माँ धरि लीन्हेसि और आटाके बनाय के दे आवा । साम तक विहके घरका सब सामान गायव, तब वहिकी समझ मा आवा और वह सोनेका भउरा बाह्मनीके दे आवा। वही लागै वहिके धन-लच्छिमी<sup>93</sup> लउटि आयी ।

कहानी बहुत लंबी है। इसमें पद-पद्पर भगवत्कृपाके उदाहरण हैं। यहाँ तो केवल इतना ही वताना पर्याप्त है कि भगवत्कृपा होते ही ब्राह्मणके धर तीन सोनेके 'भउरा' पहुँच गये। ब्राह्मणके लौटनेसे पहले ही ब्राह्मणी 'मालामाल—खुराहाल' हो गयी। 'जस उनके दिन फिरे तस सबके फिरें' — कहकर प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्षलपमें भगवत्कृपापर ही कहानीका समापन होता है। लोकोक्तियाँ—

गीत और कथाके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि समस्या कैसी भी हो, लोक-जीवन उसका समाधान भगवत्क्रपामें ही हूँ द्वता है। कभी-कभी अनावृष्टि होनेपर गाँवमें कुछ विशेष वर्गके लोग 'लेदा' माँगते हैं। दरवाजेपर पानी फैंका जाता है और उसीमें लोट-लोटकर लड़के गाते हैं—

'कारे सेघा पानी दे, अरे नरहना<sup>98</sup> पानी दे।

नारायणसे पानी माँगते ही उनकी आशा-लता लहलहा उठती है—

'फउड़ी निरी रेत माँ, पानी बरसे खेत माँ।'

<sup>्.</sup> विजली, २. एक, ३. झोली, ४. वझीके चारों ओर, ५. रोटी बनाना, ६. गायके लिये छोटी रोटी, ७. घर, ८. मेरा, ९. फटा लॅंगोट, १०. वहाँ, ११. खूब मोटी छोटी रोटी, १२. तरफ, १३. लक्ष्मी, १४. नारायण, । १५. कीही।

जिन्होंने माम्य-जीवनका यह दृश्य देखा है, वे गवाह हैं। प्रायः पानी वरसने लगता है; क्योंकि लोक-विश्वास तोप-तलवार-वी रक्षामें नहीं जीता। वे जानते हैं कि 'रच्छक राम तो, भच्छक को ?' इसीलिये प्रातः उठते ही बड़े-बूढ़े अपनेको ही नहीं, समस्त परिवारको सान्त्वना देते हुए गा उठते हैं—

'राम खबरिया लेवे फरि हैं, दाया लागी देवे फरिहैं।'

लोक-जीवनका यह अटल विश्वास है कि सब कुछ भगवत्कृपापर ही आधारित है। क्योंकि प्रभु यदि चाहें तो— 'कूँछो<sup>15</sup> भरें भरी दरकावें'', जब चाहें तब फेरि भरावें ।'

सब कुछ भगवत्हपापर निर्भर है और भगवत्हपाके अधिकारी भी सब हैं—'गाइब क राम, कसाइब क राम'

गाय और कसाईकी परिस्थितियों में आकाश-पातालका अन्तर है; किंतु परम दार्शनिक लोक-अनुभवी जानता है कि निरीह पशु गायकी रक्षा यदि कोई कर सकता है तो केवल श्रीराम और कसाई-जैसे क्रूरकर्माका कल्याण भी श्रीरामके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिये उन्हें सांसारिक कोपकी जरा भी परवाह नहीं होती—

'राम न रिसॉय चहै दुनिया रिसाय।' दुनिया रिस करके कर भी क्या लेगी ? केवल लोकोक्तियाँ ही नहीं, कुछ शब्दोंमें भी भगवत्क्रपाका जमस्कार विचारणीय है । नमक—जिसके विना सब अलोना है, लोकशब्द-कोशमें उसका दूसरा नाम है 'रामरस'। बस, सोचते चले जाइये, जहाँ रामरस नहीं, वहाँ सब रस फीके। लोक-जीवनमें श्रीराम और काम अभिन्न हैं। वहाँ चिड़िया चुगती नहीं, 'रामका करवा' भरती है, जहाँ पेट भरनेकी उपमा 'रामका करवा' भरनेसे दी जाय, वहाँ हैत कहाँ ! परायापन कहाँ ! वहाँ तो—

'रामकी चिड़िया, रामका खेत, खाव चिरह्या भरि-भरि पेट।'

(रामका करवा) भरना है, रामकी ही चिड़िया है और खेत भी रामका ही है। इन लोकोक्तियोंको मानव-जीवनमें घटित करके देखिये तो इनमें जीवनका उद्देख धर्म-अर्थ-काम सरल भावसे समाहित मिलेंगे। धर्मकी बात तो इतनी ही है कि अर्थ और काम उससे शासित रहें, किंतु लोक-जीवन तो इससे भी आगे निकल गया है—

राम नाम के फारना सब धन डारेनि खोय।
मूरुखु जाने गिरि परा, दिन-दिन दूना होय॥
और भी कहा है—

'रामें भौषि रामें मूरि, रामें करें विथा सब दूरि।' यह है अवधी लोक-साहित्यमें भगवत्कृपाकी अनुपम अन्ही झाँकी, इसे देखनेके लिये ज्ञानका चश्मा नहीं लगाना है। इद्यकी ऑर्के खोलनी हैं।

# 'भगवत्कृपा ही तीनों लोकोंमें समाई है'

のなくなくなくなくなく

(रचिता—कविरत्न श्रीउमादत्तजी सारवत द्वा )

भगवत्क्रपा से चढ़ जाता पंगु पर्वतों पै,

भगवत्क्रपा से सिद्धि साधकोंने पाई है।

भगवत्क्रपा से गूँगा बोलता है मीठे बैन,

भगवत्क्रपा से देता अंधे को दिखाई है।

भगवत्क्रपा से बधिर पाता श्रवण-शक्ति,

भगवत्क्रपा से बाणी होती सुखदाई है।

भगवत्क्रपा से ब्रह्म-हान की है प्राप्ति होती,

भगवत्क्रपा ही तीनों लोकोंमें समाई है॥



## राजस्थानी लोकसाहित्यमें भगवत्कृपा

( हेखक-डॉ० श्रीमनोहरजी शर्मा )

राजस्थानी लोकसाहित्यका नाम लेते ही बहुसंख्यक वीर-रसात्मक काव्य-कृतियोंकी ओर सहज ही वृत्ति चली जाती है, परंतु साथ ही यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि ज्ञान, योगादिसे सम्पन्न राजस्थानी लोकसाहित्यमें उसके आदिकालसे अद्यावधि भक्तिरसकी पुनीत धारा भी सततरूपसे प्रवाहित है और उसने लोक-जीवनको प्रेरणा प्रदान करनेमें असाधारण योग दिया है।

राजस्थानी भक्ति-साहित्य विविध शाखाओं में विभक्त है। उसमें सगुण तथा निर्गुण भक्तिविषयक छोटी-बड़ी अनेक काव्य-रचनाएँ उपलब्ध हैं। जनसाधारणने जहाँ राजस्थानी भक्त-कवियोंके पुनीत पदोंसे अपने जीवनको सरस और सात्त्विक बनाया है, वहाँ निर्गुण संतोंकी निर्मेल वाणीका अमृतपान भी किया है।

राजस्थानमें अनेक भक्ति-केन्द्र एवं आन्वार्य-संस्थान हैं, जिनकी संत-परम्परामें अनेक भक्त, कवि-कोविद हुए हैं।

राजस्थानी काव्यमें भक्ति-तत्त्वके सभी अङ्गींस सम्बन्धित सामग्री प्रचुरमात्रामें उपलब्ध है । उसमें संसारकी नश्वरता, मायाकी प्रवलता, ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ता आदि निरूपित हैं । राजस्थानी काव्यमें भक्त-हृदयकी सरलता और परम प्रभुकी अपार कृपाखताका बड़ा ही मार्मिक और रसपूर्ण अङ्कन हुआ है । इस विषयमें भक्त-हृदयके उद्गार इतने सरस एवं प्रभावोत्पादक हैं कि श्रोता उनके प्रति सहज ही आकर्षित हो जाते हैं ।

जय भक्तपर विपत्ति आती है, तव उसका हृदय भगवान्-की कृपा प्राप्त करने-हेतु सहज ही पुकार उठता है; क्योंकि जव-जय भक्तोंपर कष्ट पड़ा है, तव-तब भगवान्ने उनकी सहायता की है । इन कृपा-कथाओंकी ओर संकेत करते हुए वह क्ष्ट-निवारणार्थ भगवान्से प्रार्थना करता है। उसे भगवान्की कृपाका पूरा भरोसा है। सर्वप्रथम जोधपुरके महाराणा श्रीअजीतसिंदके 'गज-उद्धार' प्रन्थमें वर्णित प्राह-पीड़ित गजराजकी गुहार सुनिये—

> साहे आवी सांवला, भगतां करवा भीर। का मोष्ट्रं राखे कवण, ्राज विना रहुपीर॥

भीड़ पड़ी जद भगत कूं, साहि करी व्रजराज । लाज हमारी राखियों, यूं टेरत गजराज ॥ रावण के दह छेद सिर, बांधे सायर पाज । रीक्ष भभीखण कूं दियों, लंका गढ़ को राज ॥ कंस पछाड़थी कष्ण जूं, कारण संतां काज । मेट्यों संकट मात-पितु, उप्रसेन दे राज ॥ राख लियो प्रह्लाद कूं, हिरणाकुस कूं मार । थंभ फाड़ परगट भये, धन नरहर अवतार ॥ धृ कूँ दियों अटल पद, सांची करी सहाय । प्राह तणां फंद मांहि सूं, लीजे मूझ छुड़ाय ॥ हाथी बहु हेला दिये, कर वाहर करतार । वेगा आवो वरदपत, मेरी भीड़ मुरार ॥ लांबी बांहां रावली, मो सिर दीजे हाथ । तांत् जल ताणीजतां, राख लियों रधुनाथ ॥

उपर्युक्त दोहोंमें किवने गजकी पुकार बोलचालकी सरस्त राजस्थानी भाषामें प्रकट करके अत्यन्त करणापूर्ण वातावरण प्रस्तुत किया है, जो लोक-दृदयको सहज ही द्रवित कर देता है। लगभग यही रूप श्रीरामनाथ कविया (चारण)विरचित करणा वावनी।में द्रष्टन्य है, जहाँ द्रौपदी भगवान्को इस प्रकार पुकार रही है—

रिटयो हरि गजराज, तज खगेस फिर तारियो। धावण देरी आज, सो नष्ट कीजे, सांवरा॥ छड्कापण प्रह्लाद, आद थर्ने कीनो अवस। विण रो राख्यो वाद, सिंहनाद कर, सांवरा॥ आसा राखी एक, सुमिरण तो निस-दिन सदा। टावर धू री टेक, तूं राखी वसुदेव-तण॥ छारे भगतां लाज, लंकागढ़ रसुपत लड़्या। करण भभीखण काज, सिर दस तोड्या, सांवरा॥ रिज्यो जळ सुरराज, धर अंवर इक धार सूं। फरें अभय वज काज, कर गिर धार्यो, कान्ह्वा॥ विप्र सुदामा वार, कोड़ां धन लायों करां। वस्त्र सीर विक्तार, सरधा धटगी, सांवरा॥

जाणे किसो अजाण, तीन छोक तारण-तरण। होवें द्रोपद हाण, सरभ धरम री, सांवरा॥ गुइव वचन गायोह, सुण पायो जद सांवरो। अंत वेग आयोह, चीर वधायी चोगणो॥

उपर्युक्त सोरटोंके माध्यमसे कविने द्रौपदीके हृदय-भावींका अत्यन्त मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ भी मूलमें भगवत्क्रपाका विस्तृत रूप प्रकाशमान है, जो संकटके समय लोक-हृद्यको बल प्रदान करता है।

यह स्पष्ट ही है कि भगवान्की कृपा एक परम पदार्थ है, जिसकी कामना भक्त-जीवनका अमृत है। परम भक्त महाकवि पृथ्वीराज राठौर ( वीकानेर )ने तो भगवान्की आज्ञामात्र-को महती कृपा माना है। भक्तका हट विश्वास है कि सांसारिक जीवनमें जो कुछ भी अच्छाई है, वह भगवान्की कृपाका ही फल है। भक्त-कविका यह भाव एक डिंगल-गीतमें द्रष्टव्य है—

हरि, जेम हळाडू। तिम हाळीजे, काय धण्यां सुं जोर किपाल । मौळी दिबी, दिबी छत्र माथै, देवो सो छेऊं स दयाल ॥ करी, भावे रिळयावतः रीस गज भावे खर चाड़ गुलाम । माहरै ताहरी माहव, सदा सिर ऊपर रजा सजा त् सामी प्रिधीराज ताहरी, विल बीजो को करे विलाग। रावळो , रूडी जिकौ प्रताप भूंडी जिकी अम्हीणी भाग॥

हि हरे ! आप जैसे भी मुझे चलाते हैं, मैं उसी प्रकार चलता हूँ । हे कृपाल स्वामिन् ! आपके सामने मेरा अपना कोई बल नहीं है । हे दयालो ! आप चाहे मेरे सिरपर लक्षड़ियोंका गद्धर रख दीजिये, चाहे राजच्छत्र रख दीजिये । आप जो भी देंगे, वही मुझे स्वीकार है । हे श्रीराम ! आप अपने सेवकपर चाहे को व कीजिये, चाहे उसे प्रसन्न रखिये, चाहे हाथीपर चढ़ाइये, चाहे गधेपर । हे माधव ! आपकी दया और दण्ड चाहे जो कुछ भी हो, वह सब मेरे लिये शिरोधार्य है। आप खामी हैं और यह पृथ्वीराज आपका सेवक है। इम दोनोंको कोई अलग-अलग नहीं कर सकता। फिर भी मेरे पास जो कुछ 'अच्छा' है, वह सब आपका प्रताप है और जो कुछ 'बुरा' है, वह मेरा भाग्य है।

उपर्युक्त गीत महाकविके जीवन-व्यापी चिन्तन और मननका सार-खरूप है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्तिरूप त्रिवेणीका संगम है। भक्तके लिये भगवान्की प्रत्येक आज्ञा उनकी कृपा ही है। उसके जीवनमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह सब एकमात्र भगवान्की कृपाका फल है।

इसी क्रममें महाकवि ईसरदास रोहड़िया ( चारण )के 'हरिरसः काल्यमें भक्त-हृदयक्री विनयपूर्ण स्थिति देखिये—

कसा करव हो महल, महल गिरि मेर कहावे। कसा गाव हों गुणव, गुणव ज्यां तुम्मर गावे॥ मेर्व्हां की धन माल, सिरीजी चरणां आगे। कसा पखालां पाँव, पवित्र नख गंगा लागे॥ की पुहप चढ़ावाँ सिर परे, पारिजात ब्रस्स तुसवरें॥ राजाधिराज, की रीक्षवाँ, कवि संकर सेवा करें॥

स्वर्णमय सुमेह पर्वतके शिखर जिनके महल हैं। उनके लिये में कौन-सा मन्दिर बनवाऊँ। जिनके गुणोंकी वृम्बुर (गन्धर्व, किंनर आदि) गा रहे हैं, उनके गुणोंका में क्या व्यवान करूँ रखयं लक्ष्मीजी जिनके चरणोंमें विराजमान हैं। उनके आगे में कौन-सा धन मेंटस्वरूप रखूँ र जिनके चरण-सखोंको स्वयं गङ्गाजी स्पर्श कर रही हैं। उनके चरणांका प्रक्षालन में किस जलसे करूँ र प्रभो र आपके वरमें तो स्वयं करुपत्रक्ष विद्यमान हैं, फिर में कौनने पुष्प आपपर चढ़ाऊँ र हे महाराज र व्रहा और शंकर आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर में किस सेवासे आपके प्रसन्न करूँ रि

उपर्युक्त पद्यमें प्रभुकी महिमा और भक्तकी लघुताका पराकाष्ठा-रूपमें अत्यन्त भावपूर्ण प्रदर्शन उपलब्ध है। एहत ही कहा जा सकता है कि भगवत्क्रमा ही भक्तके लिये एकमात्र सम्बल है । वही उसका जीवन है और वही उसके जीवनकी सफलता है।



भक्त नरसीपर कृपा

# गुजराती लोक-साहित्यमें भगवत्रुपा

( लेखक—कान्यशाकी शीरिमातनान भनुरांकर सांवडी )

श्रीहरि परम दयालु हैं। मनुष्यकी तो बात हो क्या, उन्होंने पिक्षयोंकी भी रक्षा की है। होला-होली नामक पक्षीका जोड़ा वड़ी कठिन विपत्तिमें फूँस जाता है। प्राणसंकटकी स्थितिमें निरुपाय होकर वह सहायताके लिये परमात्मासे प्रार्थना करता है। भगवान् उनकी सहायता करते हैं और उनकी प्राणरक्षा होती है। कवि धीरा भक्तकी सरस वाणीमें वर्णन पढ़िये। रचना मुक्तक पदोंमें है—

होलो होली कहे छेरे प्रभुजी मारी वहारे चढो। माला माँहे रे, वचा भी खड़ो॥ आवी आव्यो वाज ऊपर पोलाण माँथी सर्प निसरियो । तेणे तो सरी गया काज गरुड नो गामी रे, हरि विरद्दार गरी-होलो॰ ॥ विनति सुणी विद्वल पर वरिया माटे निरवाण, भाप तिर ने खेंचता पारधीनो तत क्षण कीचा प्राण। स्यायीखुटखु रे, वाण बाज आवी ऐंडे पड्य-होलो०॥ जुओ हरि केवी संकट मीचन बच्यां बचाव्या कृपालः कालुं करनारनुं करतो कालुं ए दीन दयाल। एवो कालों रे कारु कालनो प्रह्माद नी बहारे चडयो-होलो०॥ कठण वेलाए फारज करशे भजन करो भग जाय। म्बामी सेवा नु फल अमोले अंत समे फरे सहाय। उमो रे हरि कदी, फाल सामे तू एवथी-होलो॰॥ पक्षी प्रभुसे प्रार्थना करते हैं—िह प्रभो ! हम सहायता करो । हमारा वन्ना घोसलेमें है, बुक्षके नीने भ (व्याध) आकर खड़ा है, ऊपर बाज आकर के है तथा उपर विलमेंसे साँप निकल रहा है । चारों व काल नान रहा है । हे कृपालो ! आपका विरद बहुत बड़ा कृपा करो ।

पश्चा करनेवाले विद्वल भगवानने तत्काल उनकी विनती हैं भील, जो धनुषपर वाण चढ़ाकर खड़ा था, उसे धर्पने काट लि वह गिर पड़ा, उसके गिरनेसे सर्प दवकर मर गया व उसका वाण धनुषसे छूटा, जो जाकर बाजको लगा और मरकर जमीनपर जा गिरा । धीरा भक्त कहते हैं कि प्रकार प्रभुने कृपा करके संकट काटा । प्रभु कालके भी व हैं, दीनद्याल हैं । देखिये, प्रहादको कैसे वारं कृपा करके कालके मुखसे बचा लिया । वे विपत्तिके स सहायता करते हैं। प्रभुका भजन कीजिये, भय दूर हो जाय। प्रभुकी भक्तिका फल अनमोल है । प्रभु अन्तमें सहायता व हैं। अरे प्राणी ! काल तेरे सामने खड़ा है, त् प्रभुकी श जा, वे खड़ा होकर तेरी रक्षा कर रहे हैं।

( २

### काचवो अने काचवी

फल फल माँ फाचवी कुढी रामेया नी रीति छे छडी
धणी नो भासरो धारे, तेने मारो सायवो तारे
फाचवो काचवी साथ माँ रहेता हतां हरि ना दास,
दर्शन काजे बहार निकला, राखीने विश्वास
निकलता नजरे भाष्यां पाराधीए बांधी वाण्यां
फाचवी कहे छे काचवा ने ते कंथ न मान्यु केण
फाल आच्यो हमे कोण राखरो, तमे निचा ठाळो नेण
प्रभु तारो नाच्यो प्राणी माथे आवी मीत नीसाणी
काचवो कहे छे काचवीने तुं राख्यने धारण धीर,
आपणने उवारशे ओक्यो जगमेरु जदुवीर
चींता मेळी शरणे आवो मर वा तुने नहीं दे सावो
उपर्युक्त लोक-गीतमें भी भगवत्कृपाका बड़ा मु

<sup>•</sup> में गुजरावीके कवि सावक्षीके निवासी में । इनका समग सन् १७५३ से १८२५ ई० है ।

एक कछुवा और एक कछुवी रहते थे । उनका नित्य संत दर्शन करनेका नियम था। एक शिकारी इस रहस्यको जानकर साधुओं जैसे वस्त्र पहने सरोवरके निकट पहुँचा। कछुवा ऐसा विधास करके कि थे कोई संत पुरुप ही हैं, दर्शनार्थ सरोवरसे वाहर आने लगा। कछुवीको कुछ संदेहसा हुआ, उसने कछुवेसे कहा—'स्वामिन्! मुझे आज बाहर चलना न जाने क्यों अतिष्टकर प्रतीत हो रहा है। इपया आज बाहर न जायँ। संत-सेवी कछुवेको उसकी बात न जंनी। लानार हो कछुवीने भी अनुगमन किया। पार्थीन दोनोंको उठाकर होलीमें डाल लिया। अपनी सोपड़ीमें आकर उसने दोनोंको हैंडियामें पकाना आरम्भ किया। कछुवी बोली—'आपने मेरी बात नहीं मानी? क्या संत पुरुप ऐसे ही होते हैं? अव हमारी कीन रक्षा करेगा? मौत सिरपर नाच रही है। आपके प्रमु कहाँ रहे?

कछवेने कहा-- 'त् धैर्य रख । वे अवश्य रक्षा

करेंगे । — ऐसा कहकर वह स्वयं हॅंडियाकी तलीमें चला गया और कछुवीको अपनी पीठपर ले लिया। इसी समय मक्तवरसल करुणासागर भगवान् अचानक वर्षारूपमें प्रकट हो गये। इतना अधिक पानी बरसा कि हॅंडियाके नीचे जलती हुई आग तो शान्त हो ही गयी, हिंसापर उतारू उस पारधीकी झोपड़ी भी बह गयी। वह असहाय खड़ा देखता ही रह गया। भगवान् अपने आश्रितोंका कष्ट नहीं देख सकते, उनकी अहैतुकी कृपाने कछुवा-कछुवी दोनोंकी रक्षा की।

इस प्रकारके पद, दोहा तथा भजन गुजराती लोक साहित्यमें बहुत प्राचीन-कालंसे प्रामीण भाषामें रचे जाते रहे हैं और समूहमें बैठकर गाये जाते हैं। आज भी रातके समय गाँवके लोग वत-त्योहारके दिन इकटे होते हैं। दो-चार भक्त एकतारा, रामसागर आदि वाद्ययन्त्रोंके साथ पदोंको बोलते हैं और लोगोंके हृदयोंमें भगवद्गक्तिका अजस्र प्रवाह बहने लगता है।

## कृपाकी भीख !

भगवन् ! आपकी असीम कृपा है, जिससे हमें यह सुरदुर्लभ, साधन-धाम मनुष्य-शरीर मिला है। पर नाथ ! हमें इस कृपाका सारण कहाँ है ? हम तो संसारकी वाह्य चमक-दमकसे चौंधियाकर केवल आपकी कृपाको ही नहीं, प्रत्युत इस शरीरके प्रदाता, परम कृपामय खयं आपको भी भूल गये हैं। यह कितना वड़ा दुर्भाग्य है !

भगवन् ! आपने तो लिखाया था कि 'तुम सदा-सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए ही अनासक होकर सव कर्म करो और अपना प्रत्येक कर्म मुझे अपण करते रहो।' परंतु यह सदुपदेश हम क्यों सारण रखने छो ? हम तो तिनक-सा काम करके भी अभिमानसे पेंड जाते हैं और उसीका बहुत बढ़ा तथा तात्कालिक कर चाहते हैं। अभिमानमें कार्यकी सिद्धि कहाँ है ? वह तो पतनका मूछ है, परंतु इस वातपर कीन विचार करे ? वस, फल मिलना चाहिये और वह भी कर्मसे कहीं अधिक। यदि नहीं तो फिर हमारे मनके संसारमें आपका अस्तित्व ही कहाँ है ? कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय है !

भगवन् ! आपके कृपापूर्ण परमपावन चरित्रमें त्यागका कितना उच्च स्थान है। पर हमारे मनमें उसके लिये आदर और कृतज्ञता कहाँ ? हम तो एकदम असावधान वन रहे हैं, और संसारके सभी विलासोंको मनमाना ओगते हुए ही आपका सचा कृपापात्र कहलाना चाहते हैं ? कभी-कभी तो विलासोंको मनमाना ओगते हुए ही आपका सचा कृपापात्र कहलाना चाहते हैं ? कभी-कभी तो हमारी यह वृत्ति इतनी तीची तहतक पहुँच जाती है कि हम अपने भौतिक आरामके लिये सेकड़ों हमारी यह वृत्ति इतनी तीची तहतक पहुँच जाती है कि हम अपने भौतिक आरामके लिये सेकड़ों हमारी यह वृत्ति इतनी तीची पहुँचानेमें भी नहीं हिचकते ।

भगवन् ! क्या हमारी यह दूषित मनोवृत्ति कभी वदलेगी ? कभी आपकी परम कृपाका हमें अनुभव भगवन् ! क्या हमारी यह दूषित मनोवृत्ति कभी वदलेगी ? कभी आपकी परम कृपाका हमें अनुभव होगा ? प्रभो ! अब तो वहुत हो खुका ! हमने अपनी करनीका पर्याप्त फल पा लिया, मनुष्य-जीवनको खूव ही कलंकित किया । कृपासिन्धु भगवन् ! अब आपके पावन चरणोंमें यही करवद्ध प्रार्थता है कि आप खूव ही कलंकित किया । कृपासिन्धु भगवन् ! अब आपके पावन चरणोंमें यही करवद्ध प्रार्थता है कि आप खूव ही कलंकित किया । कृपाकी असम्य अपराधोंको क्षमाकर हमें अपना लें। हे प्रभो ! ऐसी ल्याकी अपनी कृपाकी ओर देखा, हमारे सभी अक्षम्य अपराधोंको क्षमाकर हमें अपना लें। हो सफल हो । भीख दो, जिससे इस जीवनका उद्देश्य, जिसके लिये आपने हमें जन्म दिया है, शीघ ही सफल हो ।

## आङ्ग्ल-साहित्यमें भगवत्कृपा

( लेखक---डॉ॰ श्रीहरिमोहनलालजी श्रीवास्तवः एम्॰ ए०, एल्॰टी०, एल्-एल्॰बी०, साहित्य-वारिपि )

साहित्य एक ऐसा विशाल समुद्र है कि अल्पजीवी मानव आजीवन उसमें गोते लगाता रहे तो भी उसकी थाह नहीं पा सकता । पाश्चाच्य साहित्य भी अनेक भाषाओंका विशाल भण्डार है, परंतु इस विविधताके बीच अंग्रेजी साहित्यकी प्रमुखता प्रायः सर्वसम्मत है। व्यापक महत्त्वके साथ ही अंग्रेजीपर ईसाई-धर्मकी छाप भी एक विशेषताके रूपमें विद्यमान है । भारतमें एक लंबे समयसे अंग्रेजी भाषा और साहित्यके अध्ययन और अध्यापनके परिणामस्वरूप इमने भी इस अन्ताराष्ट्रिय सम्पर्क-सूत्रद्वारा विदेशी साहित्य-जगत्से थोड़ा-बहुत नाता जोड़ रखा है। 'लियो टाल्सटाय' और 'अनातोले फ्रांस' जैसे जाने-माने पाश्चास्य साहित्यकारोंकी स्कियोंका रसाखादन भी हम अंग्रेजीके माध्यमसे ही कर सके हैं। प्रस्तुत लेखके संक्षित कलेवरमें आङ्ग्ल-साहित्यमें भगवत्कृपाकी एक झलकमात्र दिखाना ही अभीष्ट है। आङ्ग्ल-मनीषियोंकी विचारधारा पाश्चात्त्य साहित्य-जगत्के अन्यान्य विद्वानोंसे प्रायः मिलती-जुलती है। इम समन्वय-बुद्धिसे पूर्व और पश्चिममें साम्य देखनेका प्रयास करें।

भगवत्क्रपाके अनन्त सामर्थ्यको संस्कृत-साहित्यमें सूत्र रूप-में व्यक्त करते हुए विनय की गयी है—

मूकं करोति वाचालं पक्षुं कह्मयते गिरिम्। यस्कृषा तमहं वन्दे परमानन्द्रमाधवम्॥ (श्रीमङ्गा० श्रीधरखामिकृत मङ्गलाचरण)

हिंदी-साहित्याकाशमें सूर्यकी भाँति प्रकाशमान महात्मा सूरदासजीने भी इसी भावको अपने शब्दोंमें व्यक्त किया है—

चरन-कमल पंदी हरि-राह्। जाफी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे कीं सब कुछ दरसाह॥ ( स्रसागर १ )

आङ्ग्ल-साहित्यमें भगवत्क्रपाके लिये God's grace ( गाडस् ग्रेस ) या केवल Grace ( ग्रेस ) झन्द्र प्रचलित हैं | Grace ( ग्रेस )के पर्यायवाची हैं—Mercy ( मर्सी ) तथा Clemency ( क्लीमैन्सी ) | ईश्वरकी अपार अनुकम्पाके लिये आभार तो कोई क्या प्रकट करेगा, परंतु घन्यवाद किएये या स्मरण कहिये—

भोजनके पहले या पीछे ईसाईलोग 'ग्रेस' दाव्दसे धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम भारतीयांको भी जन्मसे ही सीख दी गयी है कि हम भोजनकी थालीको सामने पाकर अन्तदेवताका अभिवादन या इष्टदेवको अर्पण करें।

ईश्वर सभी धर्मोंमें पूज्य, आराध्य और उपास्य हैं। वे सदासे ही हैं और सदैव रहेंगे। वेदिक धर्मानुयायियोंकी भाँति ईसाईलोग प्रार्थनांग्के द्वारा भगवत्कृपाकी ही याचना करते हैं। वे गिरजेकी सामृहिक प्रार्थनामें अतीत और भविष्यमें अपनेसे होनेवाले सभी पापोंके लिये धमा-याचना करते हैं। निश्चय ही वे इस प्रार्थनाके द्वारा अपनी भूलोंके लिये पश्चात्ताप करते हैं और कामना करते हैं कि वे ग्रुद्ध और सदाचारी जीवन वितायें, जिससे उन्हें परम प्रभुकी अनन्त कृपा प्राप्त हो।

ईश्वर अकेले थे । उन्होंने अपना अकेलापन दूर करनेके लिये संसार बनाया । हम मनुष्य उन परमात्माके हाथोंके खिलोने हैं । ईश्वरने संसारको सब प्रकारके वैभवसे सम्पन्न रखनेकी बड़ी कृपा की है । हमें बुद्धि और विवेकसे सम्पन्न कर मानव-देह प्रदान करना भी उनकी महती अनुकम्पा ही है ।

कौन-सा ऐसा धर्म है, जो प्रकृति (Nature) से मन्त्रमुग्ध होकर उसे ईश्वरीय लीलाका विलास नहीं मानता है ईश्वरके अस्तित्वमें नास्तिकोंका विश्वास मले ही न हो, परंतु चतुर्दिक् विखरे हुए प्रकृतिक सौन्दर्यपर तो वे भी रीझे बिना नहीं रहते । प्रकृति प्रेमी किव 'विलियम वर्डस्वर्थं' तो सांसारिकतासे खीझकर 'पैगन' (प्रकृति-उपासक ) बननेकी इच्छा प्रकट करता है, जिससे वह वासके किसी सहावने भूमि-भागपर स्थित होकर समुद्रके ऐसे हश्य देख सके और ऐसे संगीत सुन सके, जो उसकी उदासी या सूनेपनको कम कर सकें । जीवका स्वभाव है कि वह किसी-न-किसीका आश्रय लेता है, किंतु जडताका आश्रय लेनेवाला स्थायी प्रसन्तता प्राप्त नहीं कर सकता, अतः जो परमात्मा प्रकृतिके भी कारण हैं, उनका ही आश्रय लेना परम पुरुपार्थ है।

अंग्रेजीमें कितनी ही प्रेरक कृतियोंकी सृष्टि करनेवाल

'स्येट मार्टन' कहता है-'सुसंस्कृत व्यक्तिके लिये प्रकृतिके उपहार सर्वशक्तिमान् ईश्वरके शाश्वत संदेश हैं। जिनमें वे अपने सर्जनकी गाथाका चित्रण करते हैं और मानवमात्रको उसके मन्तव्यकी ओर भेजते हैं।

प्रकृति हमें संघर्षरत होनेके लिये सहहता प्रदान करती है। नह एमं कटिनाइयाँ सहनेशी सामर्थ्य प्रदान करती है, जिससे हम ऐसे चरित्रका निर्माण कर महान् उद्देश्यकी प्राप्ति (पूर्ति) करानेवाला हो । स्वामी रामकृष्ण परमहंसके अनुसार--- भगवत्कृपाकी मनुष्यंकि सिरपर रात-दिन वह रही है।

'बुक आफ कामन प्रेयर' ( सामान्य प्रार्थनाकी पुस्तक )में एक विनय है--

'Grant us grace to contend fearlessly against evil and to make no peace with oppression and that we may reverently use our freedom. Help us to employ it in the maintenance of justice among men and nations'

(हमें कृपा प्रदान कीजिये, जिससे हम निर्मय होकर बुराईसे संघर्ष कर सकें और अत्याचारसे कोई समझौता न करें, जिससे इम अपनी स्वतन्त्रताका उपभोग सम्मान-पूर्वक कर सकें । हमारी सहायता कीजिये, जिससे हम मनुष्यों भौर राष्ट्रोंके बीच न्याय बनाये रखनेमें उसका सदुपयोग कर सके।

अंग्रेजीमें एक कहावत हैं—'First deserve, then desire'---'पहले योग्य वनो और तब आकाङ्घा करो।' ईश्वरकी कृपा सत्कर्म और स्वावलम्बनमें निवास करती है। प्रसिद्ध अंग्रेजी-कवि लांगफ़ेलोके अत्यन्त प्रेरक उद्गार हैं—

Act, act in the living present,

Heart within and God overhead.

·अपने आपमें **इ**ढ़ आस्था रखकर पूर्ण भगवदाश्रित रह अपने वर्तमान ( जीवन )में कार्य करो, कार्य करो।

ईसाइयोंकी धर्म-पुस्तक 'बाइविल'के अनुसार मानवीय कर्म-में सर्वोपरि है 'दया' । बाइबिलमें कहा गया है-- 'हमें वीरता-पूर्वक कृपाके सिंहासनतक जाना चाहिये, जिससे हम दया और उत्तम कृपा पा सकें, जो आवश्यकताके समय सहायक हो। 'न्यू टेस्टामेंट' (नया नियम)की विज्ञप्ति है— Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.'

'द्यावान् भाग्यशाली हैं; क्योंकि उन्हें ईश्वरकी

अनुकम्पा प्राप्त होगी।

'God is a spirit and they worship Him, must worship Him in spirit and in cruth'.

**'ईश्वर** सत्य (आत्मा) है, और वे, जो उसकी पूजा करते हैं, उन्हें निष्ठा और सत्यतासे उसकी पूजा करनी चाहिये।

स्पष्टतया ईश्वरकी सची पूजा है उनके द्वारा निर्मित सृष्टिके प्रति पवित्र-प्रगाद प्रेम । सृष्टि और उसके सिरजनहारके प्रति पुनीत प्रीति ही हमें अनन्त कृपासे विभ्षित कर सकती है। भगवत्कृपा मिल जानेपर हमें किसका भय रह जायगा। 'न्यू टेस्टामेंट'का ही उद्घोष है—'If God be for us, who can be against us?'

प्यदि ईश्वर हमारे अनुकूल (पक्षमें ) हैं तो प्रतिकूल (विपक्षमें) कीन हो सकता है ?

विख्यात नाटककार 'शेक्सपियर'ने भी दयाकी बड़ी प्रशंसा की है। उनका कथन है—'Sweet mercy is nobility's true badge.'

मधुर दया उदारताका सचा पदक--प्रतीक है। कवि लांगफेलो कृपाके साथ न्यायके सम्मिश्रणके पक्षमें है---

the self Being all fashioned οŧ same dust.

Let us be merciful as well as just. 'हम सब एक ही तरहकी मिट्टी (रज)से निर्मित हैं, अतएव हमें दयाछ और न्यायपरायण होना चाहिये।

अनन्त सीन्दर्य और अनन्त शक्तिपर रीझनेवाले गोस्वामी तुलसीदासजी भी तो शील-साधनाका ही समर्थन करते दिखायी देते हैं--

कबहुँक हों यहि रहनि रहींगो ?

श्रीरघुनाथ-कृपालु-कृपातें संत सुभाव गहींगी ॥ (विनयप० १७२।?)

'क्या कभी में इस रहनीसे रहूँगा ! क्या कृपा<u>छ</u> श्रीरघुनाथजीकी कृपासे कभी में संतोंका सा स्वभाव ग्रहण कर्त्या ।

दिव्य प्रेमकी ज्वालामें भगवत्येमियोंकी भोग-मोक्षसम्बन्धी समस्त कामनाएँ,—संसार-विषयक सभी आसक्तियाँ भसाही जाती हैं। उनके लिये सर्वस्व-त्याग सहज स्वाभाविक होता है । वे तो नित्य-निरन्तर परमप्रभुके मधुर स्मरणमं निमन्न रहते हैं। पाश्चात्त्य विद्वान् होरेसका कथन हैं—'Unless a man practises privation, he will not find favour with the gods.

'जबतक मनुष्य सुख-त्यागका अर्थात् कष्ट-सहनका अभ्यास नहीं करता, तबतक वह देवताओंकी प्रसन्नता नहीं पासकता ।

'विलियम कूपरंको भी दुःखकी चिन्तां नहीं है—उनका तो परमिपताकी अत्यन्त सबल अनुक्रमपापर ही अडिंग विश्वास है। ईश्वरीय विधानमें कहीं भी कुछ कठोरता दिखायी दे, परंतु उन्हें विश्वास है कि परिणाम मधुर ही होगा। ईश्वर-विषयक उनकी दो सुन्दर कविताओं में उनकी यह आस्था स्पष्ट प्रकट है। उनके उद्गार हैं —

- (१) 'जब मैंने सबसे पहले परमेश्वरका दर्शन किया, मुझे विदित हो गया कि उनकी कृपा कहाँ है। तब मैंने कितनी ही शान्तिमयी घड़ियोंका रसास्वादन किया। अब उनके अभावमें करण व्यथाभरी रिक्तता दीखती है, जिसे संसार कभी नहीं भर सकता।
- (२) 'अपनी कमजोर अल्पबुद्धिसे परमेश्वरकी शक्ति मत नापो, उनकी कृपाके प्रकाशमें उनपर विश्वास करो। निर्मम-क्रूर प्रकृतिकी ओटमें वे अपनी मृदु मुसकान छिपाये रहते हैं। प्रत्येक घड़ीके रहस्योद्धाटनस्वरूप उनके विधान शीव्रतासे सफल होंगे। कली भले ही कड़वी लगे, पुष्प तो मधुर होगा ही।

ईश्वरकी गहन अनुभूतिमें 'क्रूपर'ने महती शान्ति पायी है और उन सुखद क्षणोंकी स्मृति भी अत्यन्त मधुर है। वह चाहता है कि भगवत्ऋपापर विश्वास किया जाय। कलीका स्वाद कड़वा हो सकता है, परफूल तो निश्चय ही मधुर होगा।

'पोपंनामक एक कविकी अपने प्रभुसे अधिकतम चाह यही है कि 'वह दया, जो मैं दूसरोंके प्रति दिखाता हूँ, आप मेरे प्रति दिखाइये।

भगवान् तो आस्तिकनास्तिक सभीका पोषण करते हैं। उनकी कृपाका लाभ प्रत्येक जीवधारीको सब समय सुलभ हैं; परंतु धर्ममें आस्था भगवत्कृपाके लिये प्रमुख शर्त है। फियो टाल्सटाय के अनुसार—Faith is the force of life, 'आस्था जीवनकी शक्ति है।

\*(1) Where is the blessedness I knew
When first I saw the Lord?
What peaceful hours I once enjoyed,
How sweet their memory still!
But they have left an aching void,
The world can never fill.
(Oh! For a closer walk with God)
Ho 更0 到0 88—

महाकवि 'टैनीसन'की सम्मतिमें—'आँधी-भरे इस संसारमें जो कुछ उन्नत है, वह विश्वास है और जो अवनत है, वह नास्तिकता है।

निबन्धकार 'फ्रांसिस वेकन'की दृष्टिमें नास्तिकता मनुष्यके हृदयकी अपेक्षा ओठोंमें ही है। आशय केवल इतना है कि बातोंसे कोई भले ही नास्तिक बना रहे, परंतु उसका अन्तःकरण किसी-न-किसी रूपमें ईश्वरकी अनुभूति किये विना नहीं रह सकता।

ईश्वरीय आदेश प्राप्त करना और इस निर्देशनके अनुसार अपनी जीवन-धारा मोड़ लेना ही प्रभु-कृपाका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

किसी लेखकका कथन है—'To follow God's guidance is to attain true peace.'

र्दश्यरके निर्देशका अनुगमन करना सची शान्तिको प्राप्त करना है। इसील्पिये प्रिस्को विनय करता है—

'Lord! guide today in my work, my conversation and my thoughts.'

'प्रभो ! मेरे काम, मेरे संलाप और मेरे विचार आज ही निर्देशित कीजिये ।' मन, वचन और कर्म-तीनोंसे शुद्ध व्यक्ति क्या कभी भगवत्क्रपासे विच्चत रह सकता है।

पाश्चात्त्य साहित्यकार 'एडीसन'की पङ्क्तियाँ भी विचारणीय हैं---

When all thy mercies, O my God! My rising soul surveys Transported with the view I'm lost

In wonder, love and praise.

ंहे मेरे ईश्वर ! जब मेरी प्रवुद्ध आत्मा आपकी सभी कृपाओंका सर्वेक्षण करती है, मैं उस दृश्यके साथ तन्मय होते ( उड़ान भरते ) हुए आश्चर्य, प्रेम और प्रशंसामें खो ( आत्मविभोर हो ) जाता हूँ ।

भगवत्कृपाका रसास्वादन प्राणिमात्रका सहज स्वत्व है। जीवनको शान्ति, आह्नाद, सफलता और उत्कर्षसे परिपूर्ण कर रखनेवाली भगवत्कृपा ही है।

(2) Judge not the Lord by feeble sense,
But trust him for his grace,
Behind a frowning providence.
He hides a smiling face,
His purposes will ripen fast,
Unfolding every hour,
The bud may have a bitter taste.
But sweet will be the flower.
(God moves in a mysterious way)

## भगवत्क्रपा और भाई लारेंस

भगवद्भक्त भाई लारेंसका जन्म सन् १६१० ई०में फ्रांसके क्लोरेन मान्तमें एक अधिश्वित और निर्धन परिवारमें हुआ था। इनका नाम किकोलस हरमन था। भगवान्के प्रति अट्ट श्रद्धा, भक्ति, रित और विश्वासके फल्खरूप इनका जीवन उत्तरोत्तर उन्नत होता गया। अन्तमें ये परम संतकी कोटिमें पहुँच गये एवं भाई लारेंस के नामसे प्रख्यात हुए।

पहले ये एक साधारण सिपाही रहे, पीछे महाशय फोवर्ट के यहाँ इन्होंने दरवानी की और अन्तमें पंद्रह वर्षोतक पाचक (रसोइये) का काम किया। अटारह वर्षकी अवस्थामें ही इनपर भगवत्क्रपा हो गयी थी। तबसे इनका जीवन एकमान भगवत्येमकी समाधिमें ही बीता।

भाई लारेंस कहते हैं—अटारह वर्षकी अवस्थामें मुझ-पर भगवान्की एक अनोग्वी कृपा हुई, जिससे मेरी जीवन-प्रणाली ही बदल गयी और मैं भगविद्वश्वासी बन गया ।

विशिर महतुमें मैंने एक वृक्षको पत्रहीन देखा, देखते ही मेरे मनमें विचार उठा कि 'यह नंगा वृक्ष थोड़े ही कालमें नयी हरी-हरी पत्तियोंसे आवृत हो जायगा। तदुपरान्त पुष्पों और फलोंके आविभीवसे इसकी शोभा और भी मनोरम हो जायगी। इसी विचारधारामें मुझको भगवान्की कृपा एवं विभवकी एक अन्ठी झाँकी प्राप्त हुई, जो सदाके लिये मेरे अन्तस्तलमें स्थिर हो गयी। उसके परिणामस्वरूप मेरे समस्त सांसारिक बन्धन एकदम ढीले हो गये। मेरे अन्तरमें भगवत्प्रेमकी जो ज्योति उत्पन्न हुई, उसका प्रकाश उसी समय इतना तीव था कि चालीस वर्षसे अधिक वीत जानेपर भी में यह नहीं वतला सकता कि उस प्रकाशमें और अभिवृद्धि हुई है। यह नहीं वतला सकता कि उस प्रकाशमें और अभिवृद्धि हुई है।

जब कभी में कर्तव्यच्युत होता तो बिना किसी आपित के में भगवान्के समक्ष अपने अपराधको स्वीकार करता और आर्त होकर पुकार उठता— नाथ ! यदि इस प्रकार अकेले मेरे वल बुद्धिके भरोसे आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझसे सिवा अपराधके और कुछ न बनेगा । हे शरणागतबत्सल ! आप ही मुझे अधोगितिसे बचायें और मेरे अपराधीका परिमार्जन करें । इस आतुरताभरी प्रार्थनाके अनन्तर में अपूर्व शान्तिका अनुभव करता ।

पंद्रह वर्ष रसोई बनानेकी सुदीर्घ अविष समाप्त कर फिर में जिस कामपर लगा, उससे मुझे पर्याप्त संतोष एवं प्रसन्नता रही। आसक्ति न होनेके कारण में उस कामको वैसे ही सुगमतासे छोड़ सकता था, जैसे कि मैंने रसोइयेका काम हं था; क्योंकि छोटे-से-छोटा एवं बड़े-से-बड़ा काम मैं एका भगवत्प्रसन्नताके लिये ही करता, इससे मेरा स्वभाव ऐसा गया कि प्रत्येक अवस्थामें मुझें भगवत्कृपाकी मनोमोहिनी इं दीखती और मैं आनन्दोह्लासका अनुभव करता रहता।

हमारा अडिंग भगविद्धश्वास भगवान्के पूज सर्वोत्तम सामग्री है और इसीकी अनुकम्पासे हमपर उ महतो कृपा बरसती है ।

मेंने सभी अवसरोपर तात्कालिक सहायताके र भगवत्क्रपाका इतनी बार अनुभव किया कि फिर किसी को करनेके पूर्व मुझे उसका ख्याल ही न रहता; परंतु ही कर्म करनेमें हाथ बढ़ाता, त्यों ही दर्पणमें प्रति दीखनेके सहश भगवत्सांनिध्यके भावमें मुझे क्या करना उ है; इसका स्पष्ट पता लग जाता। इस प्रकार किसी कर्मके कर मुझे सावधानी रखनेकी आवश्यकता न रही; परंतु ऐसी हि प्राप्त होनेके पूर्व में प्रत्येक कार्यमें सावधानी रखता था।

अपनी तुटियों एवं कमजोरियों अथवा पापोंसे निकत्त न होकर भगवान्के अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उ अहेतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना व ईश्वर अपनी कृपासे हमें कभी विश्चत नहीं करते, इ मैंने सदा-सर्वदा अनुभव किया है। हाँ, असफ केवल उसी समय मिली, जब मेरा मन भगवत्सांनि भावसे विचलित हुआ या मैं भगवान्से उनकी सहायः लिये याचना करना भूल गया।

पूर्णताकी जिस सीमातक पहुँचनेकी मनुष्य आक करता है, उतना ही अधिक वह भगवत्कृपाका अनुगत होत।

भगवदनुप्रह विना हम कुछ भी नहीं कर सक फिर किसी अन्य व्यक्तिकी अपेक्षा में तो और भी अस ठहरा; परंतु जब हम भक्तिभावसे अपने-आपको भगवान्द्री प ठहरा; परंतु जब हम भक्तिभावसे अपने-आपको भगवान्द्री प संनिधिमें रखते हैं, सदा उन्हींको अपने समुख समझा तो हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जिस्मे उन् तो हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जिस्मे उन् अपराध बने या वे अप्रसन्न हों, अपितु इससे हमारे भं अपराध बने या वे अप्रसन्न हों, अपितु इससे हमारे भं अपराध बने या वे अप्रसन्न हों, अपितु इससे हमारे भं अपराध बने या वे अप्रसन्न हों, अपितु इससे हमारे भं उन्हें कि भगवान्के साथ हमारा ऐसा मेल-जोल हो जाता कहूँ कि भगवान्के साथ हमारा ऐसा मेल-जोल हो जाता जिससे हम निस्सकोन्च उनसे जिस समय और जैमे अनुम आवश्यकता होती है, विना किसी असफलता या भयके सकते हैं। भगवान् तो हमें अनन्त धनराशिसे सुसम्पन्न करना चाहते हैं और हम अपनी निकृष्ट भावनाके कारण उनसे केवल क्षण-भक्कुर विषय ही चाहते हैं। िकतनी भारी मूर्वता है कि दया-सागर भगवान्की छपाके अजस्त प्रवाहको हम इस प्रकार रोक देते हैं। भगवान् जब कभी उत्कट श्रद्धा-भक्तिसे सम्पन्न प्राणी पा जाते हैं, तब उसे अपनी छपासे निहाल कर देते हैं। उन छपा-सागरका प्रवाह इतने प्रवल बेगसे उसकी ओर प्रवाहित होता है, मानो किसी बहुत भारी बाँधके कारण यह पहले क्का पड़ा था और अब मार्ग पा जानेपर बड़े वेगसे उमड़ आया है।

भगवत्कृपाका वेग जो वंद हो जाता है, इसके लिये हम स्वयं अपराधी हैं; क्योंकि इसका हम कुछ मूल्य ही नहीं ऑकते, परंतु अवतक जो हुआ सो हुआ, आगेके लिये हमें सचेत हो जाना चाहिये और भगवत्कृपाके प्रवाहका उन्मुक्त हृदयसे स्वागत करना चाहिये एवं इसके मार्गमें किसी प्रकारकी भी बाधा उपिस्पत नहीं करनी चाहिये, प्रत्युत आत्मानुसंधान करते हुए भगवत्कृपाके मार्गमें स्थित समस्त विष्न-बाधाओंको हूँद-हूँद्वर उन्मूलित करते रहना चाहिये । इस प्रकार भगवत्कृपाको प्राप्त करनेके लिये हम अपने हृदयको ग्रुद्ध करें और जो समय अवतक हम अपने ह्यासे खो चुके हैं, उसकी तत्परताके साथ क्षति-पूर्ति करें ।

जिन भगवान्ने कृपावश हमारे लिये दु:खोंका विधान रचा है, इम उन्हें अपने निकट अनुभव कर सुखी हों। वे जब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे । सचमुच वे लोग भाग्यशाली हैं, जो दुःखमें भी भगवान्को अपने पास समझते हैं। हमें भी इसी प्रकार भगवान्को अपने अत्यन्त समीप समझते हुए प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और जितने कालतक वे आपको दुःखरूप विधानमें रखें, हम उनसे और कुछ न माँगकर केवल उसे सहर्ष सहन करनेका वल ही माँगें । सांसारिक प्राणी यदि इन बातोंको न समझ पायें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; क्योंकि वे देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके सुख-दु:ख-से प्रसन्न और विषण्ण होते रहते हैं । रोग एवं क्लेशों-को वे भगवान्की ओरसे आया हुआ मङ्गलविधान न मानकर शरीरके कष्टसे दुःखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओं-को बाध्य होकर रो-रोकर भोगते हैं; परंतु जो लोग रोग-को भगवान्का ऋषाप्रसाद मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही प्रमुका रचा हुआ अन्द्रा ढंग है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त मुख एवं आस्वस्तताका अनुभव करते हैं।

उनकी अहेतुकी अनुकर्माकी ओर ध्यान तो दीजिये। सचमुच वे हमपर अनुम्नह करनेके लिये ही दुःखका विधान रचते हैं; क्योंकि इससे हमारे मिलन अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और जब हमारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, हम अविलम्ब भगवदिममुख हो जाते हैं, उन्हें अपने पास ही अनुभव करते हैं। इस अनुभूतिमें कितना सुख, कितना आनन्द है, कहा नहीं जा सकता।

स्वयं मेरी कई बार मरणासन्न अवस्था हुई है, किंतु उस अवस्थामें मुझे एक अमृतपूर्व आनन्दका अनुभव हुआ। अतः भगवान्से रोगमुक्त होनेके लिये मैंने कभी किसी समय भी प्रार्थना नहीं की। जब कभी माँगा भी तो यहीं कि, 'प्रभो! मुझे उन सब क्लेशोंको दीनता, धीरता और प्रसन्नतापूर्वक सहन करनेकी शक्ति प्रदान करें। सचमुच वे क्षण भी कितने मधुर एवं प्रीतिवर्धक होते हैं, जब हम अपने प्राणाराम भगवान्की संनिधिमें उन्होंको निहारते हुए क्लेशरूप महाप्रसादका उपभोग करते हैं। अपने परम प्रियतमकी गोदमें लेटे-लेटे दुःख-व्याधिका भोगना कैसा अनुपम स्वर्गीय मुखभोग है! उस मङ्गलमयी और आनन्दम्मी स्थितिका वर्णन भला, कीन कर सकता है? इसलिये मैं आपसे कहता हूँ, भारी-से-भारी दुःख भी क्यों न हो, हमें उसका प्रेमपूर्वक अभिनन्दन करना चाहिये।

सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान्की असीम महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हो जाता है, वह संसारकी आधि-व्याधि और विषमताको सहजमें ही उल्लङ्घन कर जाता है; क्योंकि भगवान् और उनकी कृपाके अतिरिक्त उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। यही भगवत्येमकी महिमा है।

अपने मनको समस्त विषय-भोगोंकी कामनासे रिक्त कर एकमात्र भगवत्परायण हो जाना चाहिये। मनमें जो भी विषय-कामना हो, उसे हम भगवानको निवेदन कर दें और एकमात्र उन्होंकी प्राप्तिके लिये उनसे अनुनय-विनय करें। अपनी शक्तिभर प्रयत्न करनेपर भगवानकी कुपासे हमें वह मञ्जलमयी स्थिति अवश्य प्राप्त होगी, जिसकी हमें अत्यन्त लालसा है।

## भारतीय कलामें भगवदनुग्रहकी अभिव्यक्ति

( रेखक--डॉ० श्रीवजेन्द्रनाथजी शर्मा, एस्० ५०: पी-पच्० डी०: डी० लिट्०: एक्० आई० ए० एस्० )

भगवान्की अपने भक्तोंपर सदासे ही असीम कृपा रही हैं। प्राचीन एवं अर्वाचीन मूर्ति-कलमें हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनके अनुसार भगवान्द्वारा अनुम्रहपूर्वक अपने भक्तोंको कष्टसे मुक्त करना सिद्ध होता है।

वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी एक कथाके अनुसार एक समय लंकापति रावण धनद कुवेरको हराकर पुष्पक-विमानद्वारा जा रहा था । अचानक वह विमान शरवण( सरकंडोंके वन )में , जिसमें कार्तिकेयकी उत्पत्ति हुई थी, पहुँचते ही रुक गया और रावणके बहुत प्रयास करनेपर भी वह आगे न वड़ा सका। तत्र यहाँ नन्दीश्वरने रावणको बताया कि फैलास पर्वतपर भगवान् ज्ञिब एवं माँ पार्वती अभिन्न-भावसे विराजमान हैं, अतः वहाँ सभीका जाना वर्जित है । इसपर रावणको बङ्गा क्रोध आया और उसने अपने अद्भुत पराक्रमसे उस पर्वतको ही उस्ताइ लिया। जिसके कारण ब्रह्माण्डमें कोलाहल मच गया, लीलाधारिणी भगवती पार्वतीको भी भय प्रतीत होने लगा, तब अन्तर्यामी भगवान् शिवने इसका मूल कारण जान अपने दाहिने पैरके अँगूठेसे पर्वतको दवाया, जिससे रावण भी उसके नीचे दवकर त्राहि-त्राहि करने लगा । रावणने भगवान् शिवकी स्तुतिमें सहस्र वर्षतक उच्चारण किया, जिससे प्रसन्न होकर साम-मन्त्रोंका श्रीज्ञिवने न केवल उसे क्षमा ही कर दिया, अपित कृपा कर अमृह्य 'चन्द्रहासः नामक तलवार भी प्रदान की।

उपर्युक्त कथाको अभिन्यक्त करती एक प्राचीन मूर्ति जिससे भगवा मधुरासे प्राप्त हुई है, जो वहाँके संग्रहालयमें सुरक्षित है। चक्र दे दिया गुप्तकालीन मूर्तिकला (पाँचवीं शती ई०) की प्रतीक इस सुन्दर मूर्तिमें केलासपर भगवान् शिव एवं माँ पार्वती इस पर्वतको उठाता दिखाया गया है। कुशल शिल्पीने कांजीवरम्भें उस पर्वतको उठाता दिखाया गया है। कुशल शिल्पीने कांजीवरम्भें दे सम्पूर्ण चित्रण बढ़ी सजीवतासे अङ्कित किया है। आसनपर वि अध्यायकी कला-कृतियाँ, जिन्हें ध्रावणानुग्रहमूर्ति कहा आसनपर वि आसायकी कला-कृतियाँ, जिन्हें ध्रावणानुग्रहमूर्ति कहा श्रीशिवको आता है, भारतीय कलाकारोंको विशेषरूपे प्रिय थीं। प्रसन्न होक अतः इन्हें उड़ीसा-स्थित भुवनेश्वरके शत्रुक्तेश्वर एवं प्रसन्न होक शतः इन्हें उड़ीसा-स्थित भुवनेश्वरके शत्रहमाधियः। महासेनप्रस्ति

परशुरामेश्वर मन्दिरोंपर भी, जिनका निर्माण न छटी एवं सातवीं शती ई०में हुआ था, देखा जा र है । राजस्थानमें ओसिया और वित्तौड़गढ़के कालिकान एवं उदयपुरके समीप नागदा-स्थित सास-बहुके प देवालयोंपर भी इस कथाको दर्शानेवाली मूर्तियाँ स्थित जयपुरके केन्द्रिय संग्रहालयमें एक कलात्मक प्रस्तर-प विद्यमान है, जिसमें रावण पर्वत उठानेके प्रयत्नमें प थका प्रतीत होता है और वह हतोत्साह-सा पर्वतके न बैठा हुआ है। 'अलोरा' एवं 'ऐलिफेन्टा'की प्रसिद्ध गुफार भी रावणानुग्रह-विषयक अनेक प्रतिमाएँ विद्यमान हैं मुझे अपनी विदेश यात्राओंकी अवधिमें ऐसी कई सुन मूर्तियाँ 'क्लीवलैंड म्यूजियम आफ आर्टा' क्लीवलैं ·सिटायल आर्ट म्यूजियम, सिटायल एवं ·म्यूजियम आ फाइन आर्ट्स, मोन्ट्रीयलके अतिरिक्त 'वन्तईश्रेय'में । देखनेको मिलीं, जो प्राचीन कलाकारोमें इस विषयक लोक-प्रियता सिद्ध करती हैं।

'शिवपुराण'की एक कथाके अनुसार भगवान् विष्णुने कुछ शक्तिशाली असुरोंपर विजय प्राप्त करने हेतु भगवान शिवसे उनके चक्रकी याचना की थी। इसके लिये की जानेवाली पूजामें श्रीविष्णु प्रतिदिन भगवान् शिवको एक सहस्र कमल-पुष्प मेंट करते थे। एक दिन इस संख्यामें एक पुष्प कम हो गया, अतः संख्या पूर्ण करने हेतु श्रीविष्णुने त्रिनेत्र शिवको अपना एक नेत्र भी मेंट किया। जिससे भगवान् शिव बड़े प्रसन्त हुए और उन्होंने श्रीविण्णुको चक्र दे दिया, जिससे बादमें उन्होंने असुरोंका नाश किया।

इस विषयसे सम्बन्धित सबसे प्राचीन प्रतिमा, जिंके पिनणु-अनुप्रहमूर्तिं कहा जाता है, मद्रासके समीप कांजीवरम्में स्थित एक पव्लवकालीन (सातवीं शती ई०) देवालयमें देखी जा सकती है। इसमें आञ्चतोप शिव एक ऊँच आसंतपर विराजमान हैं और नीचे भगवान विष्णु वंदे हैं तथा श्रीशिवको अपनी वार्यी आँख मेंट कर रहे हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दोनों हार्योरे चक देते

: । महासेनमस्ति तद् ययी शरवणं महत्॥ ( या० रा० ७ । १६ । १) दिखाये गये हैं। ऐसी ही एक मूर्ति मधुरामें भी है, परंतु वहाँ श्रीविष्णु खड़े होकर बैठे भगवान् शिवसे चक्र प्राप्त कर रहे हैं।

महाभारतके वनपर्व तथा कवि भारविके 'किरातार्जुनीयम्'के अनुसार भगवान् शिवने अर्जुनको कौरवों के साथ
युद्धके समय अपना शक्तिशाली पाशुपत-अस्त्र भेंट किया था ।
यह कथा प्रायः सर्व-विदित्त है । इस कथाको प्रकट करनेवाली
प्रतिमाओं को 'किरातम् र्तिं' कहा जाता है । इस प्रकारकी
सम्भवतः सबसे प्राचीन मूर्तिं, जो गुप्तकालीन (पाँचवीं
श्वती ई०की ) है, चित्तौड़के समीप 'नगरी' नामक स्थानसे प्राप्त
हुई है । कर्नाटक राज्यमें इस कथाको दर्शानेवाले अनेक
प्रस्तरपलक मिले हैं । दक्षिण भारतमें 'श्रीशैलम्' नामक
स्थानपर स्थित एक मध्ययुगीन मूर्तिंमें भगवान् शिव और माँ
पार्वती खड़े हैं तथा श्रीशिव अर्जुनको पाशुपत-अस्त्र देते
दिखाये गये हैं ।

दक्षिण भारतमें प्रचलित एक अत्यन्त प्राचीन कथाके ब्राह्मणबालक विचारशमीने शिवपिण्डीपर अनुसार एक ठोकर मारनेके अपराधमें अपने पिता यज्ञदत्तका पैर काट दिया था । बालककी यह भक्ति देख शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उसका नाम चण्डेश रखते हुए उसे अपने गणोंका अधिपति नियुक्त किया। पल्लवकालीन सातवीं शती ई०की एक 'चण्डेशानुग्रह-मृर्तिः, जो कांजीवरम्में है, पिताके शिवपिण्डीपर पाद-प्रहारके बाद पुत्रद्वारा उसका वह पैर काट देनेपर पिण्डीसे शिव प्रकट होते एवं बालकको अभय-दान देते हुए प्रदर्शित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजेन्द्रचोलद्वारा ग्यारहवीं शती ई०में गंगेयकोण्ड-चोलपुरम्के शिवमन्दिरपर उत्कीर्ण एक अद्वितीय मूर्तिमें एक ऊँचे आसनपर हर-गौरी विराजमान हैं और नीचे सामने चण्डेश हाथ जोड़े बैंटे हैं। शिव अपने हाथोंसे चण्डेशके शीशपर प्रसन्नतापूर्वक एक फ़लोंकी माला बाँध रहे हैं, जिससे वे गणनायक वन गये।

ठीक इसी तरह 'विष्नेश्वरानुमहमूर्ति' एवं 'नन्दीशानुमहमूर्ति' में मगवान् शिवद्वारा गणेशजी एवं नन्दीको नव-जीवन दान दिये जानेका सुन्दर दृश्य देखनेको मिल्ता है।

मगवान् विष्णुने भी अपने अनेक मक्तींका उद्द किया है। श्रीमद्भागवतपुराणकी एक कथाके अनुसार गड़े (हाथी) तालावमें स्नान करने गया, परंतु जलमें प्रवं करते ही एक मगरने उसका पैर पकड़ लिया। गजेन अपना पैर छुड़ानेका पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु सफल हो सका, अतः उसने अन्तमें अपनी सूँड़में एक पद्म मगवान् विष्णुका स्मरण किया। गजेन्द्रकी दुःखभरी पुकार रु वे अपने वाहन गरुड़पर आरूढ़ हो प्रकट हुए और अ चक्रद्वारा उन्होंने मगरको मार दिया। इस कथाको प्रकट कर वाली मूर्तियोंको 'गजेन्द्र-मोक्ष', 'वरदराज' या 'करिवर कहा जाता है।

उत्तरप्रदेशके झाँसी जिलेमें स्थित देवगढ़ दशावतार मन्दिरमें जिसका निर्माणकाल पाँचवीं शती है माना जाता है, प्राचीनतम एवं कलात्मक अह देखनेको मिलता है। मद्रासके निकट कांजीवरम्के प्रसि वरदराजमन्दिरमें भी इस कथाको दर्शाती एक विशालमू आज भी विद्यमान है।

वाल्मीकि-रामायणमें वर्णित एक कथाके अनुस ऋषि गौतमने अपनी पत्नी अहल्याके चरित्रपर शङ्कि हो शाप दिया, जिसके कारण वह स्त्रीसे पत्थर (शिला) परिवर्तित हो गयी । पर्याप्त समय व्यतीत हो जानेके पश्चा एक बार श्रीराम एवं लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ उधर जा रहे थे, तब श्रीरामने चरणसे उस शिलाका स्पर्श किया जिसके फलस्वरूप वह पुनः स्त्रीरूपमें परिणत हो गयी। देवगढ से ही गुप्तकालीन (पाँचवीं शती ई॰ का) एक अद्वितीय प्रस्तर फलक मिला था, जो अब राष्ट्रिय संग्रहालय, नयी दिल्लीरं सुरक्षित है। इसमें भगवान् श्रीराम एक ओर विराजमान हैं, पीछे लक्ष्मणजी खड़े हैं, श्रीरामजीके सम्मुख गौतम ऋषि हैं और पास ही विनीत भावमें उनकी पत्नी अहत्या अपना उद्धार हो जानेके बाद हाथ जोड़े बैठी हैं । 'अहल्या उद्धारभ्की इस मूर्तिमें रामायणकी कथाका चित्रण वड़ी सजीवतासे उत्कीर्ण किया गया है। इनके अतिरिक्त ऐसी और भी अनेक प्रतिमाएँ हैं, जिनमें प्रत्यक्षः या परोक्षरूपसे भक्तोंपर भगवत्कृपाका अङ्कन देखनेको मिल्ला है। मूर्तियोंके माध्यमसे भगवत्कृपा-अङ्कन प्राचीन कालसे चले आ रहे मानवीय भगविद्वश्वासका उत्कृष्टतम परिचायक है।

## पतितोंपर भगवत्कृपा

( लेखक---श्रीदिनेशनारायणजी शर्मा, बी० कॉम०, एल-एल्० बी० )

लोकं महापातकी—आचार-भ्रष्ट पुरुवको सामान्यतः 'पतितः कहा जाता है। भगवत्क्वपासे पतितोंकी सद्गतिका उल्लेख हिंदू-धर्मग्रन्थोंमें विभिन्न प्रकारसे पाया जाता है।

जब मनुष्य अनाचार करता है तो उसके धर्मकी हानि होती है---

· अनाचाराद्धर्महानिरत्याचारस्तु मूर्खता ॥ ( शुक्रनीति ३ । २२२ )

'अनाचारसे धर्मकी हानि होती है और अत्याचार मूर्खता है।

मचपः कितवः स्तेनो जार३चण्डश्च हिंसकः।
स्यक्तवर्णाश्रमाचारो नास्तिकः शठ एव हि॥
मिथ्याभिशापकः कर्णेजपायंदेवदूषकौ।
असत्यवाङ् न्यासहारी तथा वृत्तिविघातकः॥
अन्योदयासहिष्णुश्च ह्युत्कोचग्रहणे रतः ।
(शुक्रनीति ४।१।९७---९९)

अनाचारी पुरुष सुरापान करनेवाला, जुआरी, चोर, जार, कोधी, हिंसक, वर्ण और आश्रमके आचरणसे हीन, नास्तिक, धूर्त, मिथ्या दोपारोपण करनेवाला, चुगल्लोर, देवदूषक, असत्यभाषी, धरोहरको हड्डप जानेवाला, जीविका-पहारी, परोस्कर्षको न सहनेवाला और उत्कोच (घूस) ग्रहण करनेमें आसक्त होता है।

अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्रोक्त कर्म करना ही श्रेयका मार्ग है। कर्तव्य कर्म करना धर्म है और इससे मुख मोड़ ठेना पतनका मार्ग है। भनुस्मृतिः में कहा गया है—

वरं स्वधर्मो विगुणो न पार्क्यः स्वनुष्टितः।
प्रधर्मेण जीवन् हि सद्यः पतित जातितः॥
(१०।९७)

'अपना धर्म गुणरहित होते हुए भी श्रेष्ठ हैं। परंतु भछीभाँति पालन किया हुआ परधर्म श्रेष्ठ नहीं; क्योंकि दूसरेके धर्मसे जीवन धारण करनेवाला पुरुष तुरंत ही जातिसे पतित हो जाता है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी यही कहा गया है— श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मोत्स्वनुष्टितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ (३।३५) 'अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरेका धर्म भय देनेवाला है।

'जैसे असावधानीके कारण ( हाथसे छूटकर ) सीढ़ियोंपर गिरी हुई (खेलकी) गेंद एक सीढ़ीसे दूसरी सीढ़ीपर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ( ब्रह्म )से हटकर थोड़ा-सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर वह बरावर नीचेकी ओर ही गिरता जाता है?—

लक्ष्यच्युतं सचिदि चित्तमीषद्विहर्मुखं संनिपतेत्ततस्ततः।
प्रमादतः प्रच्युतकेलिफन्दुकः
सोपानपङ्कौ पतितो यथा तथा॥
(विवेससूडामणि ३२६)

(पतित पुरुषका (नाशके सिवा फिर) उत्थान तो प्रायः कभी देखनेमें ही नहीं आता!—

पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते। (वि० चू० ३२८)

यदि पतितका उत्थान—उद्धार होता है तो केवल भगवत्क्रपासे ही । गीतामें भगवान्की स्पष्टोक्ति है—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शक्वन्छान्ति निगन्छति। (९।३०-३१)

ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावते मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शान्ति प्राप्त करता है।

आचारहीनके अतिरिक्त जातिच्युत ( पतित )के परमगित पानेका भी गीतामें उल्लेख हुआ है । भगवान् कहते हैं—

मां हि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैक्यास्तथा झूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ (९।३२) पार्थ ! स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप-योनिवाले भी जो कोई हों, वे भी मेरी शरण होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं।

वास्तवमें जो अपना उद्घार नहीं कर पाते, वे स्वयं ही अपने शत्रु हैं—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मीव ह्यात्मनो बन्धुरात्मीव रिपुरात्मनः॥ (गीता ६ । ५)

'अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और अपने-को अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।

मनुष्यका वास्तविक कर्तव्य तो है अपने स्वरूपकी प्राप्ति अथवा परमेश्वरको पाना; परंतु वह संसारको पाना चाहता है। अतः ईश्वरसे विमुख हो जाता है और ईश्वरसे विमुख होनेपर उसके पाँच पतनके मार्गकी ओर भटक जाते हैं। वह विवश होकर पापकर्म करने लगता है। धर्म-कर्मसे च्युत होकर पतित हो जाता है। परमात्माको प्राप्त करना ही, उसका परम पुरुषार्थ है। पुण्यतोया भागीरथीसे मिलकर तो गंदा जल भी परम पावन हो जाता है—

इक निदया इक नार कहावत मेली नीर भरी। जब मिलि गए तब एक वरन हैं गंगा नाम परी॥ (स्रसागर २२०।३)

जैसे गङ्गाजीका स्वभाव ही सब प्रकारके जल-प्रवाहको पवित्र करना है। वैसे ही भगवान्का स्वभाव भी पतितींपर कृपा करना है—

जाउँ कहाँ तिज चरन तुम्हारे।

काको नाम पितत-पाचन जग, केहि अति दीन पियारे॥
कोने देव चराइ विरद-हित, हिठ-हिठ अधम उधारे।
स्वग-मृग, व्याध, पपान, विटप जड़, जवन कवन सुर तारे॥
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज, सब माया-विवस विचारे।
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे॥
(विनयप० १०१।१-३)

ह नाथ ! आपके नरणोंको छोड़कर और वहाँ जाऊँ ? संसारमें पतित-पावन नाम और किसका है ! दीन-दु:खी किमे यहुत प्यारे हें ! किस देवताने अपने प्रणको स्वनेके लिये हरपूर्व ह नुत-चुनकर नीनोंका उद्धार किया है ! किस देवताने जटापु (पःत), यानर, ऋक आदि (पत्तु), यानमीकि ( व्याध ),

अहस्या (पत्थर), यमलार्जुन (जड वृक्ष) और यवनोंका उद्धार किया । देव, मुनि, द्नुज, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे स्वयं मायाके वश हैं, वे किसको तारते ? इसलिये हे प्रभो ! उनके हाथमें अपनेको डालकर मनुष्य क्या लाम उठायेगा ?

मनुष्य जय सांसारिक विषयोंमें आसक्त हो प्रमादका आश्रय लेता है, तभी उसका पतन आरम्म होता है। गणिका, अजामिल, व्याघ, गींध और गज कमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशके आधिक्यसे पीड़ित थे। इन सभीका प्रमुने स्वभावतः अर्थात् विशुद्ध कृपावश उद्धार किया। तुलसीदासजीने ऐसे पतित-पावन प्रमुक्ते लिये कहा है—

पाई न केहिं गति पतित पावन राम भिं सुनु सठ मना । (मानस ७ । १२९ छ० १)

'अरे मूर्ख मन ! सुन, पतित पावन श्रीरामको मजकर किसने परमगति नहीं पायी ११

भगवान्की प्रतिज्ञा है---

·····ंन में भक्तः प्रणक्यिति।'ः (गीता ९।३१)

भेरे भक्तका नाश नहीं होता ।' अधम-से-अधम व्यक्ति भी जब उनकी शरणमें जाता है, तब वे छपाछ उसका अवश्य ही उद्धार करते हैं। जैसे उन्होंने द्वापरमें पूतना (पूत+ना अर्थात् पवित्र नहीं )का उद्धार किया, बकासुर, अधासुर आदि अनेक पतितोंको अपना परमपद दिया, वैसे ही वर्तमान युगमें भी दक्षिणकी प्रसिद्ध वेश्या वरामुखीको भी उन पतित-पावनकी छुपा प्राप्त हुई। आवश्यकता केवल इसी बातकी है कि हम अपने धर्म सहज कमोंको त्यागकर अपने-आपको पतित न होने दें।

भगवन्क्षपापर विश्वास कर सच्चे हृद्यसे यही स्मरण करें---

कहियत पतित बहुत तुम तारे, स्रवनित सुनी अवाजा। दई न जाति खेवट उतराई, चाहत चढ़शी जहाज॥ (सरसागर १०८ । ३:)

पतितोंका उद्घार करना तो उनका प्रण ही है। प्रमुकी कृपाको सार्थकता पतितोंने ही दी है। वे स्वयं परमपावन हैं और जन्म-जन्मान्तरकी वासनाओंसे पतित हुए जीवोंको कृपापूर्वक अपने समान ही पावन कर लेते हैं।

## नास्तिकोंपर भगवत्कृपा

( टेखक-अीश्रीशजी शर्मा, बी० कॉम० )

'नास्तिक' द्राव्द 'आस्तिक'का विलोम है। ईश्वरकी आशा और परलेकको माननेवाला, वेदोंमें विश्वास करनेवाला धर्मनिष्ठ व्यक्ति आस्तिक वहा जाता है। नास्तिक ईश्वर, परलेक, धर्म, वेद आदिमें अविश्वास-बुद्धि रखता है। स्थूल- हिष्टे कहा जाता है कि नास्तिक देहात्मवादी होते हैं। देह और देहसम्बन्धी पदार्थोंमें सत्यताका अध्यास करके वे लोग उनसे सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, उसके लिये प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं और इस प्रक्रियांमें राग, देष, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह आदि दोपोंको ही ओढ़े रहते हैं। उनका जीवन मूलतः आसुरी-सम्पत्तियोंका पुञ्ज बना रहता है।

### नास्तिकके लक्षण और स्वभाव--

इंश्वर-भजनमें नास्तिकका मन नहीं लगता। गीतामें ऐसे लोगोंके लिये ही कहा गया है—

न मां दुष्कृतिनों मृदाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥

(७।१५)

भायांके द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है अथवा जो संसारमें ही राग-बुद्धि कर चुके हैं—ऐसे आसुर-खभावको प्राप्त, मनुष्योमें नीच, दूपित कर्म करनेवाले मृद्ध लोग मुझको नहीं भजते । विपरीत भावना और अश्रद्धांसे उनका विवेक नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, इसलिये वे वेद-शास्त्र, गुरु-परम्परासे प्राप्त उपदेश, ईश्वर, कर्मफल और पुनर्जन्ममें अविश्वास कर तथा मिथ्या कुतर्कमें उलझकर दूसरोंका भी अनिष्ट करते हैं।

ऐसे नास्तिक पुरुषोंका जीवनमें एक ही उद्देश्य होता है—- खाओ-पिओ और मौज उड़ाओ । र्इश्वरको तो वे क्पोल-क्लपना ही मानते हैं।

. . उनके स्वभावका दिग्दर्शन गीताके 'आसुरी-सम्पत्ति'-प्रसङ्गमें साङ्गोपाङ्ग हुआ है—

ंदम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चामिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम् ॥ (१६।४)

द्ग्म, घमंड, अभिमान, कोध, कठोरता और अज्ञान--ये सब आसुरी-सम्पदाको ठेकर उत्पन्न हुए पुरुपके लक्षण हैं। मान-बड़ाई पानेके लिये वे ढोंग रचते हैं; धन, जाति, वल, ऐश्वर्य आदि सांसारिक वैभवकी विपुलता के कारण दूसरोंको तुच्छ समझकर वे दर्पका प्रदर्शन करें हैं; मान-बड़ाईकी इच्छासे उसे प्राप्त करके वे धमंडी होरें हैं, कोध और कोमलताका आत्यन्तिक अभाव उनके स्वभाव का अङ्ग होता है और धममें विपरीत बुद्धि रखते हुए ई ईश्वरकी सत्ताको नहीं मानते।

### भगवत्कृपाका रहस्य-

ऐसे नास्तिक व्यक्तियोंपर भी भगवत्त्रपा किस प्रकार हो जाती है ? इस विषयपर कुछ विचार किया जाता है— भगवान् स्वभावतः कोमलचित्त, दीनदयाल और अकारण कृपाल हैं । उनकी ही दयासे समस्त प्राणियोंको जीवन मिला है । मनुष्य-शरीर तो निश्चय ही उनकी बड़ी भारी कृपाका मूर्त फल है—

कबहुँक करि करना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ (मानस ७ । ४३ । ३)

मनुष्य-शरीरकी विलक्षणता यह है कि अन्य शरीरिंसे प्रायः सभी बातोंमें समानता होते हुए भी इसमें विवेद-शक्ति प्रधानता है। अन्य योनियों अथवा शरीरोंमें यह प्राप्त नहीं। यह विवेद-शक्ति जो भगवदनुप्रहसे प्राप्त हुई है, नास्तिक और आस्तिक सभी प्राणियोंको समानरूपसे उपलब्ध है। भगवान्की स्वपर समानरूपसे द्या भी है। 'सव पर मोहि बराबि द्या ।' (मानस ७। ८६। ४) एक पिताके चार पुत्रोंमेंसे यदि कोई एक अनाज्ञाकारी हो तो भी पिता अपना पिट्ट-भाव उसके प्रति ज्यों-का-त्यों रखता है, उसका स्नेह कम नहीं होता। पिता अनाज्ञाकारी पुत्रका भी कल्याण ही चाहता है। ईश्वर, जो सबके परमिषता हैं, सबका सर्वदा कल्याण चाहते ही नहीं, प्रत्युत करते भी हैं—

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ ( मानस ७ । ४६ । ३ )

—उनके खभावमें जीवका अहित करना है हो नहीं |

इसलिये अपने 'नास्तिक तनय'को सहा मार्गवर लानेके लिये उन्होंने कृपा करके एक तो आसुरी आनगणे होनेवाले कुफलको समझाकर बताया, दूसरा सदानरणका मार्ग बताया। भगवान् वहते हैं— तानहं द्विषतः क्र्रान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजसमञ्ज्ञभानासुरीष्वेव ग्रोनिषु ॥ आसुरीं ग्रोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मिन । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

(गीता १६।१९-२०)

'उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमीं-को मैं संसारमें बारंबार आसुरी योनियोंमें ही गिराता हूँ। इसलिये अर्जुन! वे मूह पुरुष जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त हुए मुझे न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं।

वेद भगवानके स्वास हैं, उनकी वाणी हैं । उनमें भी कृपापूर्वक यही चेतावनी दी गयी है कि विपरीत मार्गपर चळनेवाले नरकोंमें जाते हैं—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते। (ईशा०३,९)

'असुरोंकी (जो) नाना प्रकारकी प्रसिद्ध योनियाँ एवं नरकरूप लोक हैं, वे सभी अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप महान् अन्धकारसे आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्य हैं, वे बारंबार मरकर उन्हीं भयंकर लोकोंको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अविद्याकी उपासना करते हैं, (वे) अज्ञान-स्वरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं।

इस दुर्गतिसे बचनेका उपाय भी उस करणाकर परमात्मा-ने कृपापूर्वक वताया है—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाषानमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्विभिनेरः। आसरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥ (गीता १६। २१-२२)

क्याम, कोध, लोभ—ये तीनों नरकके द्वार अर्थात् अघोगतिमें ले जानेवाले और आत्माके विनाशक हैं, इसल्यि इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। इन तीनोंसे मुक्त होकर जो

पुरुष अपने कल्याणका साधन करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है ।

आसुरी सम्पत्तिसे आक्रान्त मनुष्योंको भी उन्हें श्रेयस्का साधन परम क्रपानिधान भगवान्के अतिरित्त और कौन बता सकता है ? यही नहीं, अज्ञानसे मुक्त होने लिये भी नास्तिकोंको अत्यन्त सरल मार्गका निर्देशन किया गर है । जब नास्तिक मनुष्य दुःखोंसे विचलित होकर अनाया चिल्ला पड़ता है—'हे राम ! अब तू ही बचा ।' ह भगवान् ही उसे कृपापूर्वक सन्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा दे हैं । उसके सम्मुख अपनी वाणी (वेद-शास्त्रों)का आक्र लेकर विवेक प्राप्त करनेका मार्ग प्रस्तुत करते हैं—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुंमिहाईसि॥ (गीता १६। २)

'कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें तेरे लिये शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जानकर त् शास्त्रविधिसे नियत कर्म क योग्य है। इस प्रकार प्रभु उसे उसकी क्षमताका ज्ञान कराते हैं।

इस तथ्यको जो घोर नास्तिक स्वीकार नहीं करते, दुराग्रहीकी श्रेणीमें आते हैं और उन अधम-से-अ प्राणियोंसे पृथ्वीको भार-मुक्त करनेके लिये वे अहेतुकी करनेवाले ब्रह्माण्डनायक अवतार लेते हैं। अपने अव कालके दिन्य कर्मोद्वारा वे साधुओंका परित्राण, पाप-करनेवालोंका विनाश और धर्मकी पुनः स्थापना करते हैं-

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ (गीता ४।

भगवत्क्रपाकी इस परमोपलिब्धमें वस्तुत: नास्ति वह दुराग्रह ही मुख्यत: सहायक होता है, जिसके वशीभूत । वे परमकृपाछ भगवान्को शत्रुरूपसे प्रतिक्षण स्मरण करं प्रभुकी निन्दा करना ही जिन नास्तिकोंका स्वभाव बन है, उनका भी प्रभु कल्याण ही करते हैं। वस्तुत: भगव समान उदार तो भगवान् ही हैं—

ऐसों को उदार जग माहीं। बिनुसेवा जो द्वें दीनपर राम सरिस कोउ न (विनयप० १६२

### भगवत्क्रपाप्राप्त पशु-पक्षी

( टेसक--स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज, आदिवदी )

परस्त्रीका वलपूर्वक इरण करनेवाले ऐ अधम ! उद्दर जा! यदि तू स्वयंको वलशाली माननेका दम्भ करता है तो मुझसे युद्ध कर।

गृधराजकी इस चुनौतीसे मदान्य दशानन कुद्ध हो उटा और उसने ललकारा—'निकृष्ट योनिके पक्षी! मेरे मार्गमें वाधक न बन! जानता है, मैं महावली रावण हूँ, मैं अपने मार्गकी प्रत्येक वाधाको शक्तिपर तौलता हूँ।

क्रोधातुर खगपित अपने हैंने फुलाकर विशाल पंखोंको फड़फड़ाता हुआ जगज्जननी जानकीको ले जानेवाले रावणपर टूट पड़ा। राक्षसराज इस अप्रत्याशित आक्रमणको सँमाल न पाया और चोंचकी मारसे विदीर्ण— आहत हो भूमिपर गिर पड़ा तथा कुछ समयके लिये मूर्च्छित हो गया—

सोसन्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही॥ ( मानस ३ । २८ । १० )

आयुके अन्तिम प्रहरपर पहुँचा हुआ वृद्ध जटायु अधिक समयतक संघर्ष न कर सका । नराधम रावणने अपनी तीक्ष्ण तलवारसे उसे पंखविहीन कर दिया ।

परोपकारकी उदात्त भावना किसे महान् नहीं बनाती ! भगवती सीताकी खोजमें प्रश्चत्त कृपासिन्धु श्रीरामने जटायुके सिरका स्पर्श किया । प्रभुके सौन्दर्यशाली मुखका दर्शन कर उसकी सारी पीड़ा जाती रही—

कर सरोज सिर परसेउ कृपासिषु रघुबीर। निरित्त राम छिबिधाम मुख बिगत भई सब पीर॥ ( मानस ३। ३०)

पिताके अन्तिम संस्कारमें विधिवत् भाग न हे पानेवाहे मर्यादापुरुषोत्तमने स्वयं अपने भक्तका अन्त्येष्टिकर्म कर उरुपर अहेतुकी कृपान्नष्टि की—

स्तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥'
(मानस ३।३२)

× × ×

जिसकी चिग्चाड़ समस्त वनखण्डके प्राणियोंको प्रकम्पित कर देती थी, वही अपने विशाल समूहका सर्वश्रेष्ठ बलशाली नायक आज असहाय था । जल-क्रीड्रामें निमग्न मदोन्मत्त गजयूथपित उस समय चीत्कार कर उठा, जब एक विशालकाय प्राह्ने जलमें उसका पाँव दबोच लिया।

गजराज अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर हार गया, फिर भी उस जलदैत्यके समक्ष उसकी एक न चली। वह जितनी शक्तिका प्रयोग कर छूटनेका प्रयास करता, उतनी ही तीक गतिसे श्राह उसे गहरे जलमें खींचे लिये जा रहा था।

दो विशाल बलशाली जीवोंके इस संघर्षसे सरोवर आलोडित हो उठा, उसके कमल-पुष्प मथ डाले गये।

स्ँड्के अग्रभागके अतिरिक्त गजराजका सम्पूर्ण शरीर जलमें जा चुका था । उसने अपनी स्ँड्के अग्रभागके एक कमल-पुष्पको उडाया और प्रभुका ध्यान कर आर्तवाणीमें रक्षा-हेतु पुकार की—

> सोऽन्तःसरस्युरुबल्धेन गृहीत आतों द्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तवक्रम्। उत्थिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा-न्नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते॥ (श्रीमझा० ८।३।३२)

"सरोवरके भीतर बलवान् माहने गजेन्द्रको पगड़ रखा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। जव उसने देखा कि आकाशमें गरुइपर सवार होकर हाथमें चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं, तब अपनी सुँडमें कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसे ऊपर उठाया और बड़े कष्टसे बोला—'नारायण ! जगहुरो ! भगवन् ! आपको नमस्कार है।"

नस, भगवत्कृपाके लिये तो इसी आर्तवाणीकी ही आवश्यकता है । अपने भक्तके त्राण-हेतु भगवानका आदेश पानेके बाद सुदर्शनको एक क्षण भी कैसे लगता। गजराज किनारेपर खड़ा ग्राहके विदीर्ण महाकसे स्पेवरके रक्ताभ जलको निहार रहा था । उसका हृदय उस सर्वशक्तिमान्की कृपासे आहाबित था।

सोऽनुक्रिन्पत ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्। छोकस्य पश्यतो छोकं स्वमगान्मुक्तकिविषपः॥ (श्रीमद्रा०८१४।५) भगवान्के कृपापूर्ण स्पर्शसे गजके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये। उसने भगवान्की परिक्रमा की, उनके चरणोमें प्रणाम किया और सबके देखते-देखते प्राइसहित दिव्य धामकी यात्रा की।

#### × × ×

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम सागरत्तटके एक शिलाखण्डपर बैठे बहुत देरसे एकटक उस छोटे-से प्राणीको देख रहे थे। समस्त वानरसमुदाय सेतु-बन्धनके कार्यमें व्यस्त था; विशाल पाषाण-खण्ड लाये जाते और नल-नील उनपर ध्राम-रामः अङ्कित कर जलमें रखते जाते, परंद्व भगवान्-का ध्यान तो उस लघु प्राणीपर ही केन्द्रित था। वह ध्रुद्र जीव (गिल्ह्सी) सागरके जलमें जाता, अपने श्रीरको भिगोता, रेतमें लोटता और छोटे-छोटे वालेंमें जो बालुका-कण एकत्रित होते, उन्हें एक स्थानपर जाकर श्रीरको झकझोरकर गिरा देता। उसका यह कम निरन्तर चल रहा था, न थकान, न विश्राम। अपने कई बारके इस प्रयाससे वह दो-चार मुद्री वालुका इकटी कर पाया होगा।

(लक्ष्मण ! उस प्राणीको देखो तो?—भगवान् श्रीरामने पास ही बैठे अनुज लक्ष्मणसे कहा । लक्ष्मणजी भी उस प्राणीके विचित्र कृत्यको देखकर मुग्ध हो गये।

'वह क्या कर रहा है, लक्ष्मण !

'कुछ वाङ्का-कण एकत्रित कर रहा है, मैया !) 'परंत क्यों !'

'जीवोंका अपना-अपना विचित्र खभाव होता है, देव !' 'नहीं लक्ष्मण ! विना प्रयोजन वह ऐसा नहीं कर रहा होगा । इनुमानको ब्रलाओ। वह बता सकेगा !'

पवनपुत्रने उस प्राणीके इस विचित्र कृत्यका वर्णन करते हुए भगवान्से कहा—'भगवन् ! जगजननीके विरहमें संतप्त आपके साथ सभी दुःखी हैं । सभी उस सूर्योद्यकी प्रतीक्षामें हैं, जब आप रावणको मार-कर सीताको मुक्त करेंगे । यह क्षुद्र गिलहरी भी सेतु-यन्धनमें अपना योगदान देनेको आतुर है । उसे यही मार्ग उपयुक्त लगा कि मेरेद्वारा एकत्रित इन वालुका-कर्णो-का उपयोग मेरे जीवनको कृतार्थ कर देगा।

·उसे यहाँ उठा लाओ, अझनीकुमार ! भगवान्का

वात्सल्य उमड् पड़ा---'कितना सुन्दर और भोला है यह प्राणी !

भगवान्के स्नेह-सिक्त कर-स्पर्शकी रेखाएँ आज भी उस प्राणीके शरीरपर अङ्कित हैं। हिंदुओंके लिये अवस्य यह भगवस्कृपाप्राप्त प्राणी धन्य है!

#### $\times$ $\times$

'जिनके नामका निरन्तर जप कर प्राणी भवसागरसे पार हो जाता है, जो सिचदानन्द सहज प्रकाशरूप हैं, जिनकी अपार माया में स्वयं भी देख चुकी हूँ, आप भी निरन्तर जिनका नाम-जप करते रहते हैं, हे नाथ! उन अखिल भुवनपित भगवान् श्रीरामका जीवनचरित्र सुननेकी अभिलाषा है?—भगवती पार्वतीने भूतनाथसे प्रार्थना की!

'देवि ! श्रीरामकी जीवन-कथा तो अमर-गाथा है, जो वक्ता और श्रोताको अमर बना देती है; परंतु उस कथाके मर्मको विरले ही जान पाते हैं । तुम सुनोगी पूरी कथा !?

### 'हाँ, देव ।

कैलासकी रमणीक उपत्यकामें विशाल वटवृक्षके नीचे अपना आसन जमाये चन्द्रमौलिने भगवान् श्रीरामकी वह अमरकथा आरम्भ की । शान्त वातावरण था । पार्वती कुछ समय तो तन्मयतासे कथा-श्रवणमें तल्लीन रहीं, परंतु कथाके पूर्ण होनेके पूर्व ही शीतल समीरके होकोने उन्हें निद्रामें निमग्न कर दिया।

उड़ने योग्य पंख न निकल पानेके कारण असमर्थ वटवृक्षके कोटरमें बैठा तोतेका एक नन्हा बच्चा इस कथाको आद्योपान्त श्रवण करता रहा । कथा-समाप्तिके पश्चात् हिमाचल-कुमारीकी ऑस खुली तो उन्हें पश्चात्ताप हुआ । देखा, भगवान् शंकर समाधिस्थ थे।

भगवत्कृपाके प्रसादसे इस अमरगाथाको सुननेवाला वह शुक्र-शिशु दूसरे जन्ममें मुनि शुक्रदेव हुआ, जिनका अध्यात्म आज भी मनीषियोंके विन्तनका विषय है।

कृपामय बचन भगवान्के मुखरे कहलानेकी सामर्थ्य रखनेवाले काक-योनिके इस पश्चीका सौभाग्य सराहनीय है।

×××

उस कपोत पश्चीका भी सौभाग्य सराह्नीय है, जिसके प्राणीकी रक्षा करनेक लिये हुपानाथने अनायास सर्पको प्रकटकर पारंपीका प्राणान्त कर दिया । इस आख्यानका वहुत सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है भगवन्त्रक्त सूरदासजीने । एक मृक्षपर कपोत भयभीत बेंडा है । ऊपरसे बाज झपट्टा भारना ही चाहता है और नीचेसे व्याधने शर-संधान किया है । मृत्युका महान् कष्ट सामने है । निरीह कपोतने भगवान्का स्मरण किया—'अब के राखि छेहु भगवान ।' और भगवान्ने उसकी प्रार्थना सुन ली । संकट दूर होते ही वह गद्गद कण्ठसे कह उटा—'जय! जय! कृपानिधान!' स्रदासजीके शब्दोमें ही कृपानिधानकी कृपाका आखादन कैसा सुखकर है—

अब के राखि छेहु भगवान ।
हों भनाथ वेट्यो दुम-हरिया, पारिष साधे बान ॥
ताकें हर में भाज्यो चाहत, ऊपर हुक्यों सचान ।
हुई मीति दुख भयो आनि यह, कौन उवारें प्रान ?
सुमिरत ही अहि हस्यों पारधी, कर छूट्यों संधान ।
सुरदास सर लग्यों सचानहिं, जय-जय कृपानिधान ॥
(स्रसागर ९७)

भगवान्को स्मरण करनेकी देरी थी। 'सुमिरत ही अहि इस्यो'—सर्पने तुरंत न्याधको उस लिया। वह न्याकुल हुआ। निशाना चूका और मरा कौन—बाज! ऐसी है विलक्षण भगवत्कृपा!

× × ×

उस मृगीके सौभाग्यका भी क्या कहना, जिसपर भगवान्ने अपार कृपा की ! भगवत्कृपासे उसके प्राणोंके साथ-साथ उसके उद्रस्थ शिशुकी भी रक्षा हो गयी । मृगीको मार डालनेके लिये आतुर शिकारीने उसे चारों ओरसे घेर लिया ।

एक ओर कॉॅंटेदार झाड़ीमें आग लगा दी, दूसरी ओर जाल फैला दिया, तीसरी ओर रक्त-पिपास श्वानको खड़ा कर दिया और चौथी ओर स्वयं श्वर-संघान कर डट गया। चारों ओरसे प्राण-संकट देख मृगीने भयातुर हो करणानिधानको पुकारा । उनका सारणमात्र ही कृपाका राक्षात अन्भव करानेका सामर्थ्य देता उसी समय भीषण वर्षा हुई और अप्रि शान्त हो गयी । प्रचण्ड वायुवेगसे जाल अस्त-न्यस्त हो गया और बिजली गिरनेसे श्वान मृत्युका ग्रास बन गया । शिकारी-को उस लिया भयंकर विषधरने । चारों दिशाओं में खड़ी आसन्न मृत्युसे मुगीको बचानेके लिये मानो प्रभु चतुर्भुज रूपमें प्रकट हो गये । अब क्या था ! मृगीने छलाँग लगायी और पलक मारते ही अदृश्य हो गयी । प्रमु-कृपासे उसके प्राणोंकी रक्षा हो गयी । कविने इसी भगवत्क्रपाको गद्गद कण्ठसे गाया है--

अमे व्याधः करधतशरः पार्श्वतो जालमाला
पृष्ठे विद्वर्द्दिति नितरां संनिधो सारमेयाः ।
एणी गर्भादलसगमना जालके रुद्धपादा
चिन्ताविष्टा वदति हि मृगं किं करोमि क्व यामि ॥
धन्यो धर्मः शमितज्वलनो गर्जिता मेघमाला
चण्डं मन्दं वहति पवनश्लेदिता जालमाला ।
नष्टो भ्याधो भुजगदशनाद् विद्युतात्सारमेया
मन्दं मन्दं भणति हिणी साधु साधु विधातः ॥

वे प्रभु अपने भक्तका कष्ट हरण करनेके लिये तुरंत ही दौड़े आते हैं। उनका कृपाछ स्वभाव उन्हें चैनसे थोड़े बैठने देता है! इस प्रकार भगवान्की अहतुकी कृपाक प्रसाद मानवतक ही सीमित नहीं, प्रत्युत उसने आन्तरिक श्रद्धा-भक्तिसे युक्त निम्न समझे जानेवाले पर्य-पक्षियोंको भी आप्लावित किया है।

## दीनदयालकी कृपा

एक साहब तुम दीनदयाला, आयहुं करत सदा प्रतिपाला॥
केतिक अधम तरे तुम चरनन, करम तुम्हारा कहा कि जाला।
मन उनमेख छुटत निह कबहीं, सीच तिलक पिहरे गल माला॥
तिनकी कृपा करहु जेहि जन पर, खुल्यो भाग तासु को ताला।
भीखा' हरि नटवर बहु कृपी, जानिह आप आपनी काला॥





## वेदोंमें भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना

( लेखक--याधिकसम्राट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, कान्यतीर्थ )

भक्ति-शास्त्रोंके अनुसार भगवत्कृपाके बिना मनुष्य सुख-शान्ति या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, अतः भगवत्कृपा-का अनुभव करनेके लिये समस्त प्राणियोंमें स्थित रहनेवाले भगवानको सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी जानकर जो मनुष्य सर्वत्र और सबमें देखता है, वही पूर्ण भगवत्कृपाका अनुभव कर सकता है । वह ऐहलोकिक, पारलोकिक—सभी प्रकारके सुख-साधनोंको प्राप्तकर अम्युदय और निःश्रेयसरूपा पूर्णताको प्राप्त कर सकता है ।

भगवत्कृपा और भगवान्में कोई मेद नहीं है, अतः दोनोंको अभिन्न मानकर भगवदाराधन करना चाहिये। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वासके साथ सर्वव्यापी भगवान्की आराधना करता है, वह अवश्य भगवान्का कृपापात्र बन जाता है। भगवान्के सम्मुख होनेके कारण वह सद्धर्म, सत्कर्म और सदाचार आदिके पालनमें तत्पर हो अहर्निश भगवदाराधनमें संलग्न रहता है। पश्चात् वह शुद्ध-बुद्ध अर्थात् बीवन्मुक्त हो जाता है। अतः भगवत्कृपाको विशेष-रूपमें प्राप्त ( अनुभव ) करनेके लिये भगवदाराधना आवश्यक है।

वेदोंमं मन्त्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा अनेक स्थलोंपर भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये प्रार्थनाएँ की गयी हैं । ये प्रार्थनाएँ बड़ी ही उदात्त और सत्संकिल्पत हैं । मन्त्रद्रष्टा ऋषि सदा भगवदनुग्रहके प्रार्थी रहे हैं, परंतु वे साधारण वस्तुओंके लिये भगवदनुग्रहका आह्वान नहीं करते, प्रत्युत अपने तथा मानवमात्रके सर्वाङ्गीण योगक्षेमके लिये प्रसुकृपाके प्रार्थी हैं ।

मन्त्रद्रष्टा ऋषियोद्वारा वेदोंमें आत्मकल्याण और लोक-कल्याणके निमित्त भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ जो प्रार्थनाएँ की गयी हैं, उनमेंसे कुछ वेद-मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

> माप्वीर्गावो भवन्तु नः। (ऋग्वेद १।९०।८)

े प्रभो ! हमारी गोएँ (इन्द्रियाँ) मधुरतापूर्ण अर्थात् संयम-सदाचारादिके माधुर्यसे युक्त हों।

> अप नः शोशुचद्घम्। (भग्वेद १।९७।३)

भगवन् ! आपकी कृपासे हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाय । ''''सुम्नमस्मे ते अस्तु। ्(ऋषेद१।११४।१०)

'हे प्रभो ! इमारे भीतर आपका ही महान् आनन्द स्फुरित हो।'

> भद्रंभद्रं क्रतुमस्मासु धेहि। (ऋषेद १।१२३।१३)

हि प्रभो । इमें सुखमय, मङ्गलमय और श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान एवं सत्कर्म धारण कराइये।

> स्वस्ति पन्थामनु चरेमः''। (ऋग्वेद ५ । ५१ । १५)

'हे प्रभो ! हम कल्याण-मार्गपर चर्ले ।'
''श्रद्धे श्रद्धापयेह नः।
(ऋष्वेद १० । १५१ । ५ )

'हे श्रद्धादेवि ! आप हमें श्रद्धाछ बनाइये । सं ज्योतिषाभूम ।

( भुक्लयजुर्वेद २ । २५ )

'हे देव ! हम आध्यात्मिक प्रकाशसे संयुक्त हो । स नो बोधि श्रुधी हवसुरुव्याणी अवायतः समस्मात् । ( शुक्ल्यजुर्वेद ३ । २६ )

'हे प्रभो ! आप हमें सत्-ज्ञान दीजिये, हमारी प्रार्थनाको सुनिये और हमें पापी मनुष्यों ( के पापाचरण )से बचाइये । अगन्म ज्योतिरसृता अभूम ।

( शुक्लयजुर्वेद ८ । ५२ )

'हे देव ! इम आपकी ज्योतिको प्राप्त होकर अमरत्वको प्राप्त करें ।

वयं स्थाम सुमतौ । ॥ ( धुन्तवयजुर्वेद ११ । २१ )

'हे देव | हमलोगोंको सुमति प्रदान कीजिये । ......सुमृद्धीको भवतु विस्ववेदाः ।

( ग्रुक्लयजुर्वेद २०। ५१)

'वे सर्वेज प्रभु हमलोगोंके लिये मुखकारी हों । मदं क्योंिक: श्रुण्याम देवा

भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः।

स्थिरेरङ्गेस्तुष्दुवाद सस्तन्भि-

र्व्यशेमिह देवहितं यदायुः॥ (शुक्र्यजुर्नेद २५। १२) ेहे देवगण ! एम अपने कानोंसे सदैव कल्याणकारी य-1न युनें, एम अपनी ऑलोंसे कल्याणकारक दृश्य देखें, एम अपने टढ़ अङ्गींसे युक्त होकर परब्रहा परमेश्वरकी स्तुति करें और एम अपनी आयुक्ते देवताओंकी सेवा-शुश्रुगा बरते हुए व्यतीत करें।

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। (शुक्रयञुर्वेद ३४।१)

(हे प्रभो !) भेरा सन ग्रुम संकल्पोंवाला हो। । दते दंह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे॥ (शुक्लयजुर्वेद ३६ । १८)

्हे भगवन् ! आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दें, जिससे हमें सभी प्राणी भित्रकी दृष्टिंस देखेंं हम भी समस्त प्राणियोंकी भित्रकी दृष्टिंसे देखेंं । हम सब परस्पर एक दूसरेकी भित्रकी दृष्टिंसे देखेंं ।

यती यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। दां नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ (शुक्लयजुर्वेद ३६। २२)

ेहे भगवन् ! आप जहाँ कहीं भी कल्याणमयी चेष्टा कर रहे हैं, वहाँते आप हमें अभयदान दीजिये, जिससे हमें कभी भी भय न हो । आपके द्वारा (हम )समस्त प्रजाका कल्याण हो । हमारे पश्च सब प्रकारसे अभय हो ।

जीवा ज्योतिरशीमहि । (सामवेद २५९)

(हे दयालो !) हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें।

प्र न आयृंषि तारिषत्॥ (सामवेद १८४)

प्रमो | हमें दीर्घायु बनाइये । .....कृधी नो यद्यासो जने । (सामवेद ४७९)

हि देव ! हमें अपने देशमें यशस्त्री बनाइये !? .....स नो सुद्धातंहसः । (अधर्वदेद ४ । २३ । १)

श्रे ईश्वर हमें पापसे छुड़ा दें।
 .... वयं सर्वें छ यहासः स्याम ॥
 (अयर्ववेद ६ । ५८ । २ )

(हम समस्त समाजमें यशस्वी बनें ।)
 देव संस्थान सहस्वापोषस्येशिषे ।

तस्य नो रास्त्र तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिनांसः स्याम॥ (अथर्नेनेद ६ । ७९

ेह देव । आप आध्यात्मिक, आधिदैविक आधिमौतिक आदि असंख्य शाश्वती पुष्टियोंके खा इसल्प्रियं आप हमें उन पुष्टियोंको प्रदान करें औ हममें स्थापित करें, जिनसे हम आपकी मिक्से युक्त ''''यरें सु मृत्युरमृतं न ऐतु। (अववैवेद १८। ३

ं (हे प्रभो !) मृत्यु इमसे दूर रहे और हमें व प्राप्त हो ।'

> ····ेर्श में अस्त्वभयं में अस्तु। (अथर्वेवेद १९।९।

'मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो और मुझे कभी प्रकारका भय न हो।

अयुतोऽहमयुतो म आत्मायुतं मे षञ्चरयुतं मे श्रोत्रमयुतो हे

प्राणोऽयुत्तो मेऽपानोऽयुत्तो मे व्यानोऽयुत्तोऽहं सर्वः (अद्वर्ववेद १९।५१

्हे परमेश्वर ! मैं अनिन्य (प्रशंसित) बर्गे आतमा अनिन्य बने और मेरे चक्का, श्रीत्र, प्राण, तथा व्यान भी अनिन्य बने ।

अभयं सित्रादभयममित्रा-

द्भयं ज्ञानादभयं पुरो यः अभयं नक्तमभयं दिवा नः

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु (अयर्ववेद १९।१५

्हे प्रमो । हमें मित्रसे भय न हो, शत्रुसे भी हो, परिचित व्यक्तियों एवं सभी वस्तुओंसे तिभैयता ऽ परोक्षमें भी हमें कभी कुछ भय न हो । दिनमें, रात सभी समय हम निर्भय रहे । किसी भी देशमें हम कोई भयका कारण न रहे । सर्वत्र हमारे मित्र ही-पित्र सर्वमेव शमस्तु तः । ( अथकैवेद १९ । ९

्हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो। वस्तुतः भगवत्कृपाका अनुभव सर्वभावसे भग शरणमें जानेसे तथा विनम्न होकर भगवत्यार्थता ही होता है।

### भगवत्क्रपा सदा सुलभ है

( टेखक--श्रीतारिणीशजी झा )

शास्त्रोंमें भगवान्को 'कृपासिन्धु', 'कृपासागर' आदि नामोंसे अभिहित किया गया है। जैसे गङ्गाके पास रहनेवाले न्यक्तिके लिये जल सदा सुलभ है, वैसे ही भगवान् ( परमात्मा )के समीप रहनेवाले जीवके लिये भगवत्कृपा सदा सुलभ है। प्रश्न उठता है, जीव परमात्माके समीप कैसे रहता है ! इसका सही उत्तर इस वेद-वाक्यसे स्पष्ट अभिन्यक्त होता है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि पस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पळं स्वाद्वत्यनश्चनन्यो अभि चाकशीति ॥ (ऋषेद १ । १६४ । २० )

'सदा साथ रहनेवाले दो सुन्दर पक्षी परस्पर मित्र हें और एक ही वृक्षका आश्रय लेकर रहते हें । उनमेंसे एक उस वृक्षके मीठे फलोंको खाता है, किंतु दूसरा उन फलोंका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है।

उपर्युक्त रूपकद्वारा यह दिखलाया गया है कि जीवात्मा एवं परमात्माका निवास-स्थान एक है। इनमेंसेएक (जीवात्मा) इस वृक्षरूप शरीरमें पाप-पुण्यरूप फलेंको अच्छी तरह भोगता है और दूसरा (परमात्मा) कर्मों के फलेंका भोग न करके चारों ओर अर्थात् भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है।

ऐसी स्थितिमें, जब कि जीव क्रपासागरके सांनिध्यमें ही रहता है, उसके लिये क्रपाकी सुलभतामें क्या बाधा है ! उसका कल्याण क्यों नहीं होता ! क्यों वह निरन्तर 'पुनरिप जननं पुनरिप मरणम्' (चर्पटपक्करिकास्तोत्र ८) की नक्कीमें पिसता रहता है ! उत्तर है—जैसे कोई गङ्गाके पास रहते हुए भी यदि जलकी अपेक्षा ही न करे तो उसके लिये जल सुलभ होते हुए भी जो जीव उनकी क्रपाकी अपेक्षा नहीं करता, उसे भगवत्क्रपाकी सुलभताका अनुभव होना कठिन है।

जीव भगवत्रृपाकी अपेक्षा क्यों नहीं करता १ इसका एकमात्र कारण है अज्ञान । जिस प्रकार मृगकी नाभिमें कस्तूरी रहा करती है, उसकी सुगन्धसे आकृष्ट हो, वह उसे चारों ओर वन-में खोजता फिरता है, किंतु अथक परिश्रम करनेपर भी उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता; क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि वह कस्तूरी उसके शरीर (नामिस्थल)में ही स्थित है। इसी प्रकार जीव अनन्त सुखराशि परमात्माके अत्यन्त समीप रहते हुए भी अज्ञानके कारण विषयोंमें सुख हूँढ़ता रहता है और ऋपा एवं सुखके आगार भगवान्को भूल रहा है।

अनन्तकालसे चौरासी लाख योनियोंमें भटकते हुए जीवको यह सर्वोत्तम (मनुष्य-) योनि मिली है, इसमें उसे सदा सुलभ भगवत्क्रपाका अनुभव करके अपना परम कल्याण अवश्य कर लेना चाहिये। भगवत्क्रपाका अनुभव करनेका सर्वोत्तम साधन है—भगवद्भक्ति। शास्त्रोंमें भक्तिकी बड़ी महिमा गायी गयी है। यहाँतक कहा गया है कि जैसे जल समस्त प्राणियोंका प्राण (जीवन) है, वैसे ही समस्त सिद्धियोंका प्राण भक्ति है—

यथा समस्तजन्त्नां जीवनं सिल्लं स्मृतम्। तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भक्तिरुच्यते॥ गीतामें खयं भगवान्ने भी कहा है कि भक्तिके द्वारा ही वस्तुतः मुझे जाना जा सकता है—

'भक्तया मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः।' (१८ । ५५ )

यदि मनुष्य प्रभु-भक्तिमें अनन्यतापूर्वक संलग्न रहे तो उसे भगवत्कृपा अवश्य प्राप्त होगी, यह शाश्वत सत्य है; क्योंकि जिस प्रकार माता-पिताको अपने बच्चोंकी सेवामें सहज संतोष होता है और सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्तोंकी सँभाल करनेमें भगवान्कों भी सुख मिलता है। इसीलिये तो वे अपनी शरणमें आनेके लिये भक्तोंका आह्वान करते हैं—

मानेकमेव शरणसात्मानं सर्वदेहिनाम्। याहि सर्वात्मभावेन मया स्या झक्तोभयम्॥ (श्रीमझा०११।१२।१५)

'(तुम) समस्त प्राणियोंके आत्मखरूप मुझ एककी ही सम्पूर्ण रूपसे शरण प्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे सर्वथा निर्मय हो जाओंगे।'

उपर्युक्त तथ्योंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्तिको भगवत्कृपाकी चाह है, उसके लिये वह (अनन्य-भक्तिद्वारा) सदा सुलभ है। इसके प्रमाणस्वरूप ध्रुव, द्वीपदी आदि मनुष्य ही नहीं, अपितु गज, गरुड़ आदि पशु-पक्षी भी हैं, जिन्हें भगवत्कृपा सहज ही प्राप्त हो गयी थी।

### भगवत्क्रपाश्रय—एक सुलभ साधन

( लेखक---श्रीहरिकृष्णजी दुजारी)

मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिके अनेकानेक साधन तथा मार्ग हैं। यदापि ये सभी अपने-अपने स्थानोंपर महत्त्वपूर्ण हैं, इम भगवत्क्रपाकी अपेक्षा रखते हैं तथा भगवत्रुपासे ही सरलतापूर्वक सम्पन्न हो सकते हैं। भगव-क्रपाके आश्रयसे साधक अपनेमें एक विशेष सामर्थ्यका अनुभव करता है और उस सामर्थ्य वह साधनामें निर्विष्ठ अविराम आगे वढ जाता है । जिस प्रकार वालक अपनी माताकी गोदमें निर्मय होकर रहता है, उसी प्रकार भगवत्क्रपाका आश्रय पाकर साधक सभी क्षेत्रोंमें निर्भय हो विचरण करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्वच्छन्द होकर मनमाना आचरण करने लगता है। भगवत्कृपाश्रयी कभी मनमाना आचरण तो कर ही नहीं सकता, वह सदैव शास्त्रानुकूल सदाचरण ही करेगा, यह उसकी प्रथम कसौटी है। जिसकी कृपाका आश्रय लिया है, साधक उसके विपरीत कैसे जा सकता है !

भगवान्की कुपा-सुधा तो सभी जीवोंपर सदैव समानरूपसे बरस रही है, वहाँ कोई भेद-भाव नहीं है। भगवान् स्वयं इसे स्वीकार करते हैं—

अखिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया॥ ( मानस ७। ८६। ४)

परंतु उस कृपासे विशेष लाभ उठाना सामकके ऊपर निर्भर करता है। भक्त ध्रुव एवं प्रह्लादने छोटी आयुमें ही कृपा-लाभ ले लिया था। गोखामी तुल्सीदास, भक्त सूर्दास एवं मीरावाईकी घटनाएँ तो इसी युगकी हैं। महातमा ईसा ग्रूलीपर चढ़ाये जानेपर भी विचलित नहीं हुए। ऐसे सैकड़ों महापुरुषोंके उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने भगवत्कृपाका आश्रय लेकर अपने जीवनको सार्थक बना लिया। भगवानके लिये देश-कालका कोई भेद नहीं है। प्रत्येक युगमें विभिन्न स्थानोंपर ऐसी घटनाएँ हुई हैं, होती हैं और आगे हो सकती हैं। भगवत्कृपाका प्रभाव तो समानरूपसे सभी देशोंमें, सभी कालोंमें प्रवाहित होता आ रहा है। उसमें जो अवगाहन कर लेता है, वही सीभाग्यशाली है।

सङ्कोपर, भिन्न-भिन्न मार्गोपर इस देखते हैं कि थोड़ी-थोड़ी दूरपर खम्भे गड़े रहते हैं, उन खम्भोपर तार लगे रहते

हैं, इन्हीं तारोंके माध्यमसे विद्युत् प्रवाहित होती है। विद्युत्ता वह प्रवाह हमें दिखायी नहीं देता परंतु उसी विद्युत्से बल्बका प्रकाश देखा जा सकता है। वही बड़ी मशीनें भी उस विद्युत्से चलती देखी जाती हैं। सभी बल्बोंका प्रकाश एक समान नहीं होता, न सभी मशीनोंकी गति ही एक-जैसी होती है। भिन्न-भिन्न क्षमताके बल्ब एवं भिन्न-भिन्न शक्तिसे चलनेवाली मशीने होती हैं, किंतु विग्रत्का प्रवाह एक-जैसा ही होता है, जितनी क्षमताका बल्ब होगा, उसी अनुपातमें उसका प्रकाश होगा और जितनी क्षमताकी मशीन होगी, उतनी ही मन्द या तीव उसकी गति होगी। विद्युत्को प्रवाहित होनेके लिये तारोंके माध्यमकी निताल आवश्यकता होती है, परंतु भगवत्कृपाशक्तिके लिये किरी माध्यमकी आवश्यकता नहीं, वह तो सर्वत्र समानरूपे स्वतः प्रवाहित हो रही है। विद्युत्-शक्तिकी तो एक सीमा भी है, परंतु भगवत्कृपा तो असीम है, उसको प्रहण करना बर्खो एवं मशीनोंकी भाँति साधककी क्षमतापर निर्भर करता है कि वह उसको कितनी मात्रामें तथा कि रूपमें ग्रहण करता है।

भगवत्कृपा-प्राप्तिके दो मुख्य साधन हैं। यहाँ प्राप्तिका तात्पर्य अनुभूति है। पहला साधन है भगवत्कृपापर अदूर विश्वास एवं दूसरा दीनता।

विगुत् शक्ति दो तारोंसे प्रवाहित होती है। उन्हें ऋणात्मक ( निगेटिव ) एवं घनात्मक ( पॉजिटिव ) प्रवाहतन्तु ( करेण्ट वायर ) कहते हैं। विगुत्के उपयोगके लिये उन दोनों शक्तिप्रवाहक तारोंकी नितान्त आवश्यकता है। जिस प्रकार निगेटिव या पॉजिटिव प्रवाहोंका अल्या-अल्या उपयोग नहीं किया जा सकता, उनका सिमालित उपयोग ही शक्तिका उत्पादक है, जो विभिन्न उपकरणोंमें गति, प्रकाश आदि पैदा करता है, उसी प्रकार भगवत्क्रपासे लाभ उटानेके लिये भी विश्वास एवं दीनता—इन दोनों ही साधनोंकी नितान्त आवश्यकता है।

### विश्वास--

अनुकूल-प्रतिकूल—प्रत्येक परिस्थितिमें उपारेप-अनुकूल-प्रतिकूल—प्रत्येक परिस्थितिमें उपारेप अनुपादेय—**इ**र क्रियामें, उसके अच्छे-बुरे परिणाममें मगवत्कृपाका अनुभव करना ही भगवत्कृपापर अदूट विश्वास है। कोई परिस्थिति भगवत्कृपासे रहित होती ही नहीं। संतका प्राप्त होना, सत्सङ्ग प्राप्त होना, ठीकसे साधन चलना—ये सब भगवत्कृपाके ही फल हैं। इनमें भगवत्कृपाका अनुभव करनेसे प्रतिक्षण एक नृतन आनन्द प्राप्त होता है, साधन करनेमें उत्साह प्रतीत होता है और सफलता भी शीष्र प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्यमें एक विवेक-शक्ति होती है, जो उसे किसी भी हुरे काममें प्रवृत्त होनेसे पूर्व ही सजग कर देती है तथा अच्छे कार्यके लिये प्रेरणा देती है, यह मानसिक स्तरपर भगवत्कृपाका कार्य है।

अनुकूल परिस्थितियोंमें भगवत्कृपापर विश्वास करना उतना कठिन नहीं, जितना प्रतिकूल परिस्थितियोंमें है। मृत्यु, दुःख, विपत्ति, रोग, दरिद्रता आदिमें भगवत्कृपाका ठीक-ठीक अनुभव करना कठिन है, पर इनमें भगवत्कृपाकी अनुकूलताका अनुभव करना ही विश्वासकी कसौटी है। इसपर कुन्दनकी माँति खरा सिद्ध होना साधककी सफलता है।

भक्त ध्रुव जब वनमें तपस्या कर रहे थे, उनके सामने मायारचित माता सुनीति प्रकट हुई और बोली-'हे पुत्र ! तू शरीरको नष्ट करनेवाले इस भयंकर तपका आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी-बड़ी मनौतियोंद्वारा तुझे प्राप्त किया है। मुझ निराश्रिताका तो तू ही एकमात्र सहारा है। कहाँ त् पाँच वर्षका शिशु और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे बेटा ! इस निष्फल क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन मोड ले । अभी तो तेरे खेलने-कृदनेके दिन हैं, फिर अध्ययनके तदनन्तर समस्त भोगोंके भोगनेके दिन आयेंगे। इन सबके अन्तमें ही तपस्या करना ठीक होगा। बेटा ! इस स्वामार बाल्यावस्थामें, जो खेल-कृदका समय है, त तपस्या करना चाहता है ! तू क्यों इस प्रकार अपना सर्वनाश करनेपर तुला है ? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन् रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्थाके अनुकल कर्मोंमें ही लग, मोहका अनुवर्तन न कर और इस तपरूप कटोर धर्मीचरणसे निवृत्त हो जा । वेटा ! यदि आज त् तपस्याको न छोड़गा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूँगी।' मायामयी माताने पुनः कहा-- 'अरे बेटा ! यहाँसे भाग चल। देख, इस महाभयंकर वनमें ये कैसे घोर राक्षस अखन्शस्त्र लिये आ रहे हैं। उसी समय सन्तमुन धुनके सामने अनेक राअसगण अपने अस्त्र-शक्त नमकाते हुए प्रकट हुए। उन्होंने बड़ा भयंकर कोलाइल

किया । वे लोग 'मारो-'खाओ'—इस प्रकारके डरावने शब्दोंके साथ हुंकार कर रहे थे।

इतनी भयंकर, विपरीत, कठिन एवं विचलित करनेवाली परिस्थितियाँ प्राप्त होनेपर भी भक्त ध्रुवका भगवत्कृपापर विश्वास अडिंग रहा। यही विश्वासकी चरम कसौटी है। उन सबको देखते हुए भी वे एकाग्र मौन अवस्थामें भगवान् विष्णुके ध्यानमें मग्न रहे। उन्हें न भय था, न चिन्ता थी। भगवत्कृपासे सभी कुछ सम्भव है।

भक्त प्रह्लादके जीवनमें भी कम भयंकर परिस्थितियाँ नहीं आर्यो । पिता हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे उन्हें ऊँचे पर्वतशिखरोंके ऊपरसे गिराया गया, अग्निमें डाला गया, सपौंसे डसाया गया, उन्हें मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न की गयी; परंतु भक्त प्रह्लादके विश्वासमें तिनक भी कमी नहीं आयी । उन्होंने अपने पिताद्वारा भगवान्के विषयमें पूछे जानेपर निर्भीकतासे उत्तर दिया—

न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम्। यतो यश्च स्वयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः॥ (वि० पु० १ । १७ । २२)

'योगियोंके ध्यान करनेयोग्य जिनका परमपद वाणी-का विषय नहीं हो सकता तथा जिनसे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप हैं, वे परमेश्वर ही विष्णु हैं।

भयं भयानामपहारिणि स्थिते

मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति । यिसन् स्मृते जन्मजरान्तकादि-

भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥ (वि० पु० १ । १७ । ३६ )

'तात ! जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल-भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते भय कहाँ रह सकता है ?

प्रह्लादको रौंदते समय हाथियोंके वज्र-सहरा कठोर दाँत दूट गये, परंतु भगवत्कृपा-राक्तिने प्रह्लादका बाल भी वाँका न होने दिया । भक्त प्रह्लादने अपने हढ़ विश्वासके साथ पितासे कहा---

दन्ता गजानां कुलिशायनिष्ठुराः

शीर्णा यदेते न बलं ममैतत्। महाविपत्तापविनाशनोऽयं

जनार्दनानुस्मरणानुभावः॥ (वि० पु०१।१७।४४)

'पिताजी ! ये जो हाथियोंके वज्रके समान कठोर दाँत टूट गये हैं, इसमें मेरा कोई वल नहीं है । यह तो श्रीजनाईन भगवान्के महाविपत्ति और क्लेशोंके नष्ट करनेवाले स्मरण-का ही प्रभाव है।'

इतनी भयंकर परिस्थितियोंमें भी प्रह्नादके विश्वासमें तिनक भी न्यूनता नहीं आयी, कठोर परीक्षा उन्हें भगवत्क्रपाके विश्वाससे विचलित न कर सकी।

साधकोंके सम्मुख भी ऐसी कठोर परिस्थितियाँ कई बार आती हैं और वे ही घड़ियाँ उनके अट्टट विश्वासकी परीक्षा की होती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ भी भगवत्कृपासे ही आती हैं। उन विपरीत परिस्थितियों यदि भगवद्विश्वासमें तिनक भी संश्चय हुआ तो साधक एक बार फिर संसार-भँवरमें चक्कर काटने लगता है, किंतु भगवत्कृपा-शक्ति उस समय भी काम करती रहती है और जब वे परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, तव उनका रहस्य साधककी समझमें तुरंत आ जाता है कि विपरीत परिस्थितियाँ भी भगवान्की कुपासे ओतप्रोत थीं और भगवान्की कृपा-शक्ति ही उनमें उसकी रक्षा कर सकी।

### दीनता-

भगवत्कृपा-प्राप्तिका दूसरा साधन है—दीनता । साधकमें अहंभावका सर्वथा अभाव होना अत्यन्त आवश्यक है। भगवत्कृपाका वल एवं अपनेमें दीनता—इन दोके होते ही उन्नतिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कवीरदासजीने भी कहा है—

'लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूरि।'

साधक तो सर्वथा अपनेको अर्किचन समझता है, जो भी उसमें अच्छापन है, उसके द्वारा अच्छा कार्य होता है, उसमें वह भगवत्क्वपाका ही प्रसाद समझता है। गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी श्रीरामचरितमानसकी रचना करके यही कहा—

रघुपति कृपाँ जथासति गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा ॥ ( मानत ७ । १२९। २ )

दीनताके सम्बन्धमें नारदजीकी मोह-लीला भी एक शिक्षा देनेवाली घटना है । नारदजीने भगवत्क्रपासे ही कामपर विजय प्राप्त की थी । इसमें भगवत्क्रपाकी बात तो उन्हें भी याद रही, परंतु साथ-साथ वे अपनी विजयके अहंकारको नहीं सुला पाये थे—

नारद कहेउ सहित अभिमाना। कृपानुम्हारि सक्क भगवाना (मानस १।१२८। २

करणानिधि भगवान्को नारदजीके गर्व-अंकुर्लं पहचाननेमें तिनक भी देर न लगी । उन्होंने तत्कार मायानगरीकी रचना कर डाली । भक्त अपने अहंकारद्वार भगवान्की मायासे छुटकारा नहीं पा सकता । मायापर विजय-प्राप्तिके लिये भगवत्कृपाका बल एवं दीनता—दोनोंकी ही आवश्यकता होती है । भगवान्द्वारा मायाका हरण होते ही नारदजी दैन्यकी साकार मूर्ति बन गयें—

तब मुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ ( मानस १ । १३७ । १)

भगवानको दीनता बहुत प्रिय है। इस बातका उद्पोष स्वयं नारदजी करते हैं—

ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वास् दैन्यप्रियत्वाच । ( नारदभक्तिसत्र २७)

'भगवान्को अभिमानसे द्वेष-भाव और दैन्यसे प्रिय-भाव है।' इन्हीं दोनों सिद्धान्तोंपर गोस्वामी तुलसीदास्जीकी पूर्ण आस्था रही। वे एक ओर तो यह स्वीकार करते हैं— राम कृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं। तृन समान बैलोकहिं गनहीं॥ (मानस ५। ५४। १)

और दूसरी ओर अपनेको सर्वथा दीन घोषित करते हैं—

मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुषीर। अस विचारि रघुवंसमनि हरहु विधम भव भीर॥ (मानस ७। १३० क)

दैन्य भगवत्कृपाकी अनुभूतिका अत्यन्त सहजन्मलभ साधन है। यह दैन्य भगवद्भक्तका सहज स्वभाव है, जो बड़ी-से-बड़ी विपत्तियोंकी स्थितिमें भी उसे भगवान्के सम्मुख अडिंग खड़ा रहनेकी निरन्तर प्रेरणा देता रहता है।

श्रद्धेय श्रीभाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) भी सदैव इन्हीं भावोंकी पुष्टि किया करते थे। उन्होंने लिखा है—

भगवत्कृपा दीनका धन है, है उसपर उसका अधिकार। नहीं योग्यताकी आवश्यकता, नहीं देश-कुल-धर्म-विचार॥ नहीं प्रश्न 'अधिकारी'का कुछ, नहीं शर्त कुछ, नहीं करार। हो विश्वास परम हद केवल दीनवन्धुपर यिना विचार॥

### संत-कृपासे भगवत्कृपा

( लेखक--- डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्० सी० )

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं च रसाधिपत्यस्। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समक्षस त्वा विरहस्य काङ्क्षे॥ (श्रीमङ्ग०६।११।२५)

2037

'सर्वसीभाग्यिनिषे! मैं आपको छोड़कर स्वर्गः ब्रह्मलोक, ग्मण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकच्छत्र राज्य, योगकी उद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता।

ऐसा भक्तिभावसम्पन्न संत करोड़ोंमें कहीं कोई विरला ही ति है। जब ऐसे किसी संतके समागमका सौभाग्य पूर्वजन्मकृत मुकृत एवं भगवत्कृपासे किसीको प्राप्त हो जाता है, तब उसे नीवन्मुक्त ही मानना चाहिये। कबीरदासजीने इस सम्बन्धमें हहा है—'जिस दिन संत मिल जायँ, वही दिन अच्छा है; क्योंकि अङ्कमें भरकर उनका आलिङ्गन करनेसे शरीरके गप नष्ट हो जाते हैं?—

'फबीर' सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहिं। अंक भरे भरि भेंटिया, पाप सरीरौं जाहिं॥ (कवीर-मन्यावली-साधको गंग ६)

केवल पाप ही श्ररीरसे नहीं निकल जाते, अपितु व्यक्ति उन (संत ) की कृपासे स्वयं श्रीहरिको प्राप्त करनेमें भी समर्थ हो जाता है—

माल मलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत ।

'श्रीहरि तो घन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद आदि देते हैं, किंतु संत श्रीहरिका ही साक्षात्कार करा देते हैं।

परंतु संतोंकी उपलब्धि सहजर्मे सम्भव नहीं होती; क्योंकि---

सिंहोंके कहें वहीं, हंसोंकी नहि पाँति। कार्कोंकी नहिं पोरियाँ, संत न चलें जलाति॥

'सिंहोंकी टोली नहीं होती, हंसोंकी पर्क्क नहीं होती, बोरियों भर-भरके लाल (रत्न आदि) नहीं होते और संत समात मनावर नहीं चलते । इसीलिये शास्त्रकारोंने कहा है—

'सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्।' (नीतिशतकः

'बतलाइये, सत्सङ्गति मनुष्योंका कौन-सा हित करती ?

परंतु संत-समागम अतीव दुर्छभ होता है, जैसा संतिहारोमणि गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने कहा है—

'संत समागम हिक्या 'तुलसी' दुर्लम दोय।'

फिर भी भगवत्क्रपावश संतोंका आविर्भाव इस भूत यत्र-तत्र समय-समयपर होता ही रहता है; क्योंकि इन संतोंका समाजमें पदार्पण न हो तो समा चरित्रकी, धर्मपालन और मानवीय कर्तन्योंकी शिक्षा कैसे हो ? वस्तुतः सदाचार और स्वधर्म-पालनकी शिक्षा देने सन्मार्ग दिखानेके लिये भ्तलपर संतोंका आगमन अ आविर्भाव अत्यन्त आवश्यक भी है। वे ही अपने अ चरित्रद्वारा मानवमात्रका पथ प्रशस्त कर श्रीमद्भगवद्गी इस श्लोकको अन्वर्थक बनाते हैं—

यद् यदाचरति श्रेष्ठसत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकसतद्गुवर्तते॥

'श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बर्ताव लग जाता है।

ऐसे महात्माका मिछना अत्यन्त दुर्छभ है। वे इस चरात्मक जगत्को वासुदेवमब ही देखते हैं और उसी ठ भावसे परिपूर्ण व्यवहारको अपनाते हैं, जो विश्वार परितोषका कारण है। श्रीमन्द्रगबद्गीतामें भगवान् श्रीष्ट स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है—

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्कंतः॥

(911

'बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्वज्ञानको प्राप्त पुरुष धव कुछ वासुदेव ही है—इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है। अतः ऐसे ज्ञानी महात्माओंका मिलाप भी सर्वथा दुर्लभ होता है। यदि मिल भी जायें तो उन्हें पहचानना बड़ा कठिन होता है, परंतु यदि उन्हें पहचान लिया जाय तो यनुष्यको परमात्माकी प्राप्तिमें कोई संदेह नहीं रह जाता।

सञ्चे संत शत्रु-मित्र-भावसे ऊपर, मायाके आकर्षणसे दूर तथा काम, कोघ, मद, मोह, लोभ आदिसे सर्वथा मुक्त एवं सबके हित-चिन्तक होते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने ऐसे ही संतोंके सम्बन्धमें कहा है—

बंद उँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ॥ (मानस १।३क)

संतोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे अपने अपकारीका भी उपकार करते हैं—

उमा संत कह इहह बड़ाई। मंद करत जो करह भलाई॥ (मानस ५।४०।४)

संतोंके स्वभावका सर्वोङ्गीण सुन्दर दिग्दर्शन गोस्वामी तुळसीदासजीने मानसमें इस प्रकार कराया है—

पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥

×

भूर्जं तरू सम संत कृपाला । परहित निति सह विपति विसाला ॥ ( मानस ७ । १२० । ७-८ )

भन, वचन, कमें दूसरोंकी भलाई करना संतोंका सहस स्वभाव होता है। दूसरोंका हित-साधन करनेके लिये वे भारी-से-भारी दुःखको सहन करनेसे भी पीछे नहीं हटते। दूसरोंका दुःख उनका अपना दुःख होता है। ईष्या, मान, मद, मोह, काम-विकार उनसे उसी प्रकार दूर रहते हैं, जिस प्रकार प्रकारते अन्धकार। शिल्झालीनता, परदुःखकातरता, विनम्रता आदि उनके चरित्रके आधार स्तम्म होते हैं। उनकी इसी गुण-गरिमामें निमजित होकर व्यक्ति उनके प्रति अद्याभिभृत-होते हैं। ये ही गुण संतोंको अलोकिक अथवा भगवानके षड्या बनाते हैं। ऐसे संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर व्यक्तिके लिये कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता; परंतु भगवस्त्रण विना ऐसे संतोंका दर्शन दुर्लभ है—

'बिजु हरि छुपा मिलहिं नहिं संता ॥' (मानस ५।६।२)

पुराण-साहित्यका अध्ययन करनेपर विदित होता है कि जितने व्यक्तियोंको भगवत्कुपा प्राप्त हुई, उनकी उस कृपा-प्राप्तिका मृत्रस्रोत संत ही रहे हैं। पञ्चवर्षीय बालक ध्रुवको भगवत्कृपाका परिचय देकर उनके अनुप्रहकी प्राप्तिके लिये उन्हें सधुवनमें जाकर तप करनेकी प्रेरणा देनेवाले संत देविष नारद ही थे। संत-कृपासे ध्रुव कितने उच्च पदके अधिकारी बने, यह सर्वविदित है।

दनुजकुलावतंस गर्मस्य प्रह्लादको भगवत्क्रपासे परिचित करा, उन्हें भगवान्के अमोध दर्शन प्राप्त करा देना संत-कृपाका ही फल था। पद्मपुराणान्तर्गत भक्तिकी उक्ति है—है नारदजी! जिन आपकी एकमात्र वचनाविलको ही (अपनी माताके गर्ममें) सुनकर क्याधूके पुत्र प्रह्लादजीने मायाको परास्त कर दिया और जिनकी कृपासे ध्रुवजीको अविचल पर प्राप्त कुआ, उन आप सर्वमङ्गलमय ब्रह्माजीके पुत्रको में (भक्ति) नमस्कार करती हूँ,—

जयित जयित मायां यस्य कायाध्वस्ते
वचनरचनमेषं केवळं चाक्रलय्य ।
ध्रुवपदमपि यातो यत्क्रपातो ध्रुवोऽयं
सकलकुरालयात्रं ब्रह्मपुत्रं नतिसि ॥
(पाद्यीयभा माहा १ १ ८०)

वस्तुतः संत भगवत्वरूप ही होते हैं। क्योंकि उनका सर्वस्व भगवदिर्पत होता है। अतः उनके समस्त कार्यव्यापार भगवल्लील-तुल्य ही होते हैं। उनकी उपस्थित प्रत्येव स्थलको तीर्थ बना देती है। भगवान स्वयं इन भाग्यवान संतोंके लिये सत्त चिन्तित रहते हैं और इस प्रकार यह रिद्र कर देते हैं कि संतोंका महत्त्व उनसे भी अधिक है।

व्यतः यह सुस्पष्ट है कि भगवतकृपा-प्राप्तिका आधार संत-कृपा ही है।

## भगवत्क्रपासे भगवत्प्राप्ति

( लेखक--पं०श्रीशिवकुमारजी शास्त्री )

घर्मप्राण भारतकी एक विशिष्ट परम्परा है। भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृतिका मूल उद्गम है। यह संस्कृति समस्त जीवोंके सञ्चे कल्याणकी भावनाको लेकर ही प्रवृत्त है। उसमें जीवमात्रके हितकी भावना है। जीवका परम कल्याण ही उसका परम लक्ष्य है। मनुष्यका परम धर्म है भगवत्प्राप्ति?—

### अयं तु परमो धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम् । (याशवक्त्य०१।८)

'किसी भी योगसे, चाहे वह ज्ञानयोग, ध्यानयोग, या भक्तियोग हो, भगवान्का साक्षात्कार हो, यही मानवका उत्कृष्ट धर्म है। भगवत्प्राप्ति ( मोक्ष ) ही मानवका परम पुरुषार्थ है। भगवत्प्राप्तिके विना मानव-जन्मका सत्यसाफल्य सम्भव नहीं है। जीवात्मा अल्पज्ञ होनेके कारण भगवान्का कथंचित् विसारण कर सकता है, पर यदि भगवान् जीवात्माकी उपेक्षा कर दें तो उसका उद्धार कथमपि सम्भव नहीं है। जीवात्मा अनादिकाल-प्रवृत्त अविद्याके बत्धनसे मुक्त होकर परमकत्याण प्राप्त कर ले, यही भगवान्के सृष्टि आदि कार्योका प्रयोजन है।

जीवात्मामें भगवत्कृपाकी पात्रता जितनी होगी, उतनी ही भगवत्कृपाकी अनुभृति भी होगी। सूर्यकी किरणोंका प्रकाश सर्वत्र समान होते हुए भी दर्पण तथा सूर्यकान्तमणिमें क्रमशः उसकी तीव चमक एवं उष्णता प्रत्यक्ष अनुभृत है। चन्द्रकान्तमणि चन्द्रप्रकाश पाकर द्रवित हो जाती है। भगवत्कृपा अकारण सब जीवोंको प्राप्त है, पर अनादि अविद्योपाधि-वशवर्ती जीवात्माके तत्तत्कर्मवासनाओंसे वासित अन्तःकरणमें उसकी प्राहकता स्पष्ट परिलक्षित नहीं होती। सच्व-शुद्धि होनेपर निर्मल दर्पणमें संक्रान्त प्रतिविम्बकी भौति भगवत्कृपाकी पात्रता स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसी भावको लेकर श्रीभगवान् कहते हैं—'जो जिस भावनासे मेरी शरण होते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही अपना लेता हूँ?—

ंधे यथा मां प्रपधन्ते तांखथैय भजाम्यहम्।' (गीता ४ । ११)

भगवान्की अनन्य-भक्ति जीवके जन्म-जन्मान्तरकी पापवारनार्जीको उसी प्रकार पूर्णतया भस्सवात् कर देती है, जैसे एक विस्कुल्लिंग (चिनगारी) हास्त्री टन रुईको भस्म कर देती है। पुनः ऐसे जीवको भगवान्के प्राप्त होनेमें कोई विलम्ब नहीं होता—

'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये' (छा०उ०६।१४।२)

भगवत्प्राप्ति भक्तिकी अनन्यतापर निर्भर है । वीतराग भक्ति भक्ति-साधनाकी परिपाक दशामें भगवत्क्रपा या भगवत्प्राप्ति साध्यकोटिमें प्रविष्ट हो जाती है और सांसारिक विषयोंसे वैराग्यावस्था तथा भगवत्प्राप्तिके लिये परम व्याकुलताकी दशामें भगवत्क्रपा साधकके लिये मार्गदर्शकके रूपमें भी मान्य है । भगवत्क्रपा भगवत्वरूपमें अभिन्न है । भगवत्क्रपा भगवत्वरूपमें अभिन्न है । भगवत्क्रपाप्राप्त पुरुष संसारके पाप-तार्पोसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । यद्यपि साधनाकी परिपाक दशामें साधक अपना पृथक अस्तित्व नहीं रख पाता; किंतु ('अहंग्के सर्वथा विगलित होनेपर भी ) वह तो अपनेको भगवान्का ही मानता है । जैसे समुद्रमें तरंगें उठती हैं, पर तरंगोंमें समुद्र नहीं उठता ।

सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरंगः क्षचन ससुद्रो न तारंगः॥ ( श्रीशंकराचार्यकृत पट्पदी ३ )

साधनाकी निर्विष्न सफलता भी भगवत्कृपापर निर्भर है। भगवान् जिसे अपना टेते हैं, जिसपर कृपा कर देते हैं, उसके समक्ष अपने स्वरूपको प्रकट कर देते हैं—

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यसान्येप

भारमा विवृणुते तन्द्रसाम् ॥ (क्ट्रेसर १ १३ । २३ )

भगवान्की कृपाके विना देव, इन्ट स्टिन् होई उन्हें देख नहीं सकता । जिसपर भगवान्क्ष हुन स्टीर प्रसन्नता होती है, वही उनका दर्शन कर सक्ताहरू

द्रष्टुं च शक्यते कैहिच्यू दृष्ट्रस्थापूर्णः। यस्य प्रसादं कुरुते स चैनं ट्राप्ट्रस्थानः (अ० रा० ५ : ३ ५३)

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हिं तुम्दट होट टाई है। तुम्हरिष्टि क्रपॉ तुम्हिर रघुनंदन । जानिह भगत असत उर चंद्रन ॥ ( मानस २ । १२६ । २)

साधना-मेदसे भगवत्कृपाके फल भी विविध होते । भक्त धुयको भुवपहकी प्राप्ति, भक्त प्रहादको अन्ततः भगवत्प्राप्ति, ज्ञानी भक्त उद्भवादिको भगवत्त्वरूप सोक्षप्राप्ति आदि उसके अनेक रूप परिलक्षित होते हैं। विविध साधनोंसे प्राप्त होनेवाली इस भगवत्क्षपाके रूप भी विविध हैं। वह साध्य भी है और साधन भी । वस्तुतः भगवत्क्षपा भगवत्प्राप्तिका ही अन्तरङ्ग खरूप है। जो निष्कपटभावसे अपना सर्वस्व और अपनेको भी श्रीभगवानके चरणकमलों-में न्योछावर कर देते हैं, उन भक्तीपर वे अनन्त (भगवान्) स्वयमेव दया करते हैं। वस्तुतः उनकी दयाके पात्रजन ही उनकी दुस्तर मायाके स्वरूपको जानकर उसके पार जा पाते हैं।

भगवत्कृपाभिलाषी भक्त अपने कल्याणके लिये श्रीभगवान्-पर ही पूर्णतया निर्भर रहते हैं । महाराज पृथ्व कहते हैं कि जिस प्रकार पिता स्वयं ही वालकका हित सम्पादन करता है, उसे किसी प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार भगवन् ! आप हमारा कल्याण सम्पादन स्वयं ही करनेके योग्य हैं—

यथा चरेद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवाहँसि नः समीहितुम् । ( शीमङ्गा० ४ । २० । ३१ )

महर्षि सुतीक्ष्ण भगवान् श्रीरामसे कहते हैं— सुनि कह मैं यर कवहुँ न जाचा।समुद्धि न परह ह्यूठ का साचा॥ सुम्हिं बीक कागे रघुराई।सो मोहि देहु दास सुखदाई॥ (मानस ३।१०।१२-१३)

भगवदाश्रितजन स्वयं भगवत्क्वपाके अधिकारी हो जाते हैं । भक्त हतुमान् भगवान् श्रीरामसे कहते हैं— ••••••। जानचँ निहं कञ्ज अजन उपाई ॥ सेवक सुत पित मातु भरोसें। रहह असोच बनइ प्रसुपोसें॥ (मानस ४। २। २)

हनुमान्जीके इन वचनोंको सुनकर श्रीमगवान् प्रेमाईहृदय हो मक्तको उठाकर हृदयसे लगा लेते हैं। और कहते हैं—

समदरसी मोहि फह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥

सो अवन्य जाकें अलि मति न टरह इनुमंत। में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ (मानस ४।२।४,३)

भगवान् दीनबन्धु एवं दयासागर हैं । भक्तके प्रति उनके ये वचन उनके ही अनुरूप हैं।

भगवत्कृपा सब जीवोंपर समान है । उसमें अपने-परायेका केश्मात्र भी भेद नहीं है । भगवान्का वेंभव अबीम है । भगवान्की पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदिरूपोंमें भी महिमा प्रत्यक्ष है । पुनः शब्द एवं अनुमानके द्वारा सिद्ध होनेवाली उनकी अपरिच्छिन्नताका क्या कहना—

प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेषो मह्मादिर्महिमा तव। आप्तवागनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रतिका कथा॥ (रह्मनंश:१०।२८)

आस्तिक-नास्तिक सभीपर भगवत्कृपाकी अविरल वर्षा हो रही है। कोई उस क्रपावर्षीसे अपनेको आर्द्र न करना चाहे, यह दूसरी बात है। पतितपावनी पुण्य-सिल्ला गङ्गाजीके समीप जानेपर भी जिसके पास जितना बडा पात्र है। वह उसमें उतना ही गङ्गाजल पा सकता है। महादार्शनिक नैयायिकशिरोमणि श्रीउदयनाचार्य तो परम कारुणिक भगवान्-से नास्तिकोंपर भी करणा करनेकी याचना करते हैं--भगवन् ! इस प्रकार वेद-शास्र-**'करणावरणालय** तर्कसे पूर्ण निर्मल जलसे हृदयका प्रक्षालन कर चुकनेपर भी यदि आप नास्तिकोंके हृदयमें स्थान नहीं बनाते, आप और आपके उपदेश उन्हें मान्य नहीं होते तो वे निश्चय ही वजरे भी कठोर हृदयवाले हैं। करणामय ! पर आप बड़े दयाछ हैं । शास्त्रींके खण्डनमें निरन्तर निरत चित्तवाले होनेसे क्या वे आपके अनन्यचिन्तक नहीं हैं ? हमारी यही प्रार्थना है कि समय आनेपर वे भी आपके द्वारा तारणीय हैं।-

इत्येवं श्रुतिनीतिसम्प्लवजलेर्मूयोमिराक्षालिते येषां नास्पद्माद्धासि हृद्ये ते बैक्तगराज्ञयाः। किंतु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्यैर्भविद्यन्तकाः काले कारुणिक त्वयेव कृपया ते भावनीया नराः॥

(न्याः) क्रां ५।१८)

तत्त्वज्ञानका उपदेश हृदयको तभी प्रकाशित कर पाता है, जब मानव भगवद्भक्तिपूर्ण हृदयसे भगवत्रुपाका अधिकारी बन जाता है । जिसकी परमेश्वरमें अनन्य-भिक्त है तथा परमेश्वरकी माँति गुरुमें भी है, उस महात्माको ही इस तत्त्वका प्रकाश प्राप्त होता है—

यस्य देवे परा भक्तियँगा देवे तथा गुरी। तस्यैते कथिता द्वार्थाः प्रकाशन्ते महात्यनः॥ (ह्वेता०६।२१)

निःसंदेह भगवत्रुपा ही भगवान्की प्राप्तिमें प्रधान

है। उहायक है।

## नवधा भक्तिद्वारा भगवत्कृपा-प्राप्ति

(लेखक--श्रीडमाकान्तजी कपिष्वज, एम्० ए०, काञ्चरहा)

प्राचीन हिंदू-शास्त्रोंमें ही नहीं, अन्यान्य देशोंके धर्म-शास्त्रोंमें भी इतर प्राणियोंके देहकी अपेक्षा मानव-देहको अधिक उत्कृष्ट माना गया है। पूज्यपाद श्रीशंकराचार्यजीने मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुष्ठषसंश्रय—इन तीनोंको अत्यन्त दुर्लभ पदार्थके रूपमें वर्णित किया है। इन तीनोंमें भी मनुष्यत्व ही प्रधान है; क्योंकि मनुष्य-देहकी प्राप्ति हुए बिना मुक्तिकी इच्छा तथा महापुष्ठषका आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं है। चौरासी लाख योनियोंके अन्तर्गत मनुष्य-देहकी प्राप्ति सर्वोपिर है। यह मनुष्य-शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। विभिन्न योनियोंमें भटकता हुआ जीव जब श्रान्त-क्षान्त हो जाता है, तब भगवान् विशेष अनुकम्पा करके उसे मानव-देह प्रदान करते हैं।

ऐसा सुर-दुर्लभ मानव-जीवन व्यर्थ न जाय, इसके लिये भक्तप्रवर प्रह्लादने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मिनवेदने—इन नौ साधनोंका अभिधान किया है। श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इन नौ साधनोंको हृदयंगम करनेसे निश्चय ही भगवत्कृपा सुलभ हो सकती है। अब क्रमशः भगवत्कृपा-प्राप्तिमें सहायक इन नौ साधनोंका वर्णन किया जाता है—

#### श्रवण---

भगवान्के अलैकिक चरिनोंकी महिमा-सूचक कथाओंको महात्माजनोंके मुख्ते अद्धाऔर प्रेमके साथ सुनना 'श्रवणभक्तिःके अन्तर्गत आता है। 'देवगण! हम अपने कानोंसे भद्र—परमेश्वरके नाम-गुणयुक्त चरित्रोंका श्रवण करें, "—कहकर वेदोंने भी इस परम्पराको स्वीकार किया है। श्रीमन्द्रागव-

तान्तर्गत भगवत्स्तुतिमें ब्रह्मादि देवताओंने भगवत्कथा-श्रवणकी महत्ता प्रदर्शित की है। गोस्वामी तुल्सीदासजी तो यहाँतक लिखते हैं कि 'जिन्होंने अपने कानोंसे भगवत्कथा-श्रवण नहीं किया, उनके कर्ण-छिद्र सर्पविलके समान हैं । महाराज पृथ् भगवत्कथाश्रवणकी महत्ता भछीभाँति समझते थे, तभी तो उन्होंने महजनोंके मुखसे विनिःस्त भगवत्कथामृतको पान करनेके लिये दस सहस्र कानोंकी याचना की थीं । राजा परीक्षित्को सम्पूर्ण भागवत सुनानेके पश्चात् महासुनि ग्रुकदेवजीने निष्कर्षरूपमें यही तो कहा था कि अनेक प्रकारके दुःखरूप दावानलसे त्रस्त होकर अत्यन्त दुस्तर संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी इच्छावाले पुरुषके लिये पुरुषोत्तमकी भगवान् लीलाओंके कथामृत-सेवनके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्लव ( नौका ) नहीं है

भगवत्कृपा-प्राप्तिके प्रमुख और प्रथम साधन अवणका मूलस्त्रोत एकमात्र सत्सङ्ग है । पूच्यपाद श्रीगोस्वामीजीने कहा है—

बिनु सत्संग न हिर कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग॥ (मानस ७ । ६१)

### कीर्तन--

व्याख्यान, प्रवचन, स्तवन, स्तोत्रपाठ, कथा—ये सब कीर्तनके ही विविध रूप हैं। अन्य युगोंकी अपेक्षा किल्युग-में कीर्तनकी विशेष मिहमा है। कीर्तनके विषयमें यहाँतक कहा गया है कि अनजानमें अथवा जानकर उत्तमश्लोक भगवान्का कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल जलकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्रिसे हें बन्ँ। भगवान्के मङ्गलमय

```
१. कवहुँक करि करुना नर देही । देत रेस विनु हेतु सनेही ॥
                                                                                    (मानस ७।४३।३)
२. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः सारणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥
                                                                                 (श्रीमङ्गा० ७।५।२३)
२. भद्रं कर्णेभिः श्रुणयाम देवाः ।'
                                                                                      <sup>( ऋक्</sup>०१।८९।८)
४. जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना। श्रवन रंघ अहिभवन समाना।।
                                                                                  (मानस १।११२।१)
५. न कामये नाथ तदप्यहं कचिन्न यत्र युष्मचरणाम्युजासवः ॥
   महत्तमान्तर्दृदयान्गुखच्युतो विधत्तव कर्णायुतमेव मे वरः॥
                                                                              (श्रीमङ्गागवत ४।२०।२४)
६. संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्पोर्नान्यः प्रकाे भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।
   लीलाकभारसनिपेवणमन्तरेण पुंसो भवेद् विविधदुः स्वर्वादितस्य ॥
                                                                               (श्रीमझा०१२।४।४०)
                     शानादुत्तमशोबनाम
७. अशानार्थवा
                                            यव् । संकीतिंतमधं
                                                                 पंसो
                                                                          दहेदेशा
                                                                                     ययानलः ॥
                                                                                  (श्रीमद्भा०६।२।१८)
```

बालचरित एवं अवतारींके पराक्रमसूचक अन्य चरित्रोंका पीर्तन करनेवाले न्यक्तिको परमहंसगति अर्थात् परमात्मामें पराभक्तिकी प्राप्ति होती है।

कीर्तनकी महत्ता प्रदर्शित करते हुए भगवान् श्रीकृष्णने तो यहाँतक कहा है कि भी बैकुण्ठमें नहीं रहता और न योगियोंके हृदयमें ही मेरा वास है; वरं मेरे भक्तजन जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, वहीं मैं निवास करता हूँ । तभी तो गोखामी तुलसीदासजी महाराज दृढ्तापूर्वक कहते हैं कि भले ही जलके मन्धनसे घृत उत्पन्न हो जाय और बालूके पेरनेसे तेल निकल आये, परंतु भगवद्भजनके बिना संसार-समुद्रसे नहीं तरा जा सकता—यह अटल सिद्धान्त है "। सरण--

भगवान्के प्रभावशाली नाम, रूप, गुण और छीछा आदिका मनन और भगवान्की लोकोत्तर लावण्यमयी श्रीमर्तिका ध्यान 'स्मरण' कहलाता है। भगवत्स्मृति परा-साधन है। गरुड़पुराणमें लिखा है कि जो गुरुतर पाप सहस्रों बार गङ्जाजलमें और करोड़ों बार पुष्कर-जलमें स्नान करनेसे नष्ट होता है, वह यगवान्के समरणमात्रसे नष्ट हो जाता है<sup>99</sup> । श्रीभगवानके मङ्गल-सारणसे विपत्तियोंका नाश हो जाता है, १२ और अन्तः करण ग्रुद्ध हो जाता है । भगवत्रुपा-प्राप्तिके लिये शुद्ध (निर्मल) अन्तः करणकी ही आवश्यकता होती है 1 इसीलिये तो गीतामें भगवानने निरन्तर स्तरणकी आज्ञा दी है ।

#### पाद-सेवन---

भाव-भक्तिसे आराध्यदेवकी चरण-सेवा ही 'पाद-सेवन' है। भक्तको भगवान्के श्रीचरणोंका आश्रय ही सुखप्रद

प्रतीत होता है। पाद-सेवन दो प्रकारका है-एक ते भगवान्की साक्षात् पादसेवा और दूसरा भगवान्के पाद-पद्मोका भजन । इनमें प्रथम प्रकारकी पादसेवा अत्यन्त दुर्लभ है। इसके लिये स्वयं ब्रह्माजी भी ळालायित रहते हैं और इसे अति दुर्रुभ समझकर भगवान्के छीळा-परिकर वज-वासियोंकी चरण-रजकी प्राप्तिके लिये ही वे भगवान्से प्रार्थना करते हैं-- 'यह मेरा सौभाग्य होगा, यदि मनुष्यलोक्षों विरोधतया गोकुल या व्रजके किसी वनमें पशु-पक्षी, कीट-पतंग अथवा वृक्षादि योनिमें मेरा जन्म हो, ( जिससे ) भगवार मुकुनदको ही सर्वस्व माननेवाले न्वजवासियोंकी चरण रजका सुझपर अभिषेक होता रहे, जिसे श्रुतियाँ भी अनादि-कालसे खोज रही हैं भे । भाग भागवान गोपाङ्गनाएँ एवं श्रीचित्रमणीजी आदि पद्दमहिषियाँ भी निरन्तर भगवलाद-सेवनकी अभिलाषा करती हैं।

अर्चन---

बाह्य अथवा मनः कल्पित सामग्रियोद्वारा भगवान्श श्रद्धापूर्वक पूजन करना ही 'अर्चन' है।

श्रद्धासमन्वित आराध्य-अर्चनसे लौकिक समितिके साथ-साथ मोक्षकी भी प्राप्ति होती है। अर्बन पराभक्तिका साधन है । गृहस्थोंके लिये तो गह विशेषतया अनिवार्य है । भगवदर्चनमें कामनारहित होना आवश्यक है। जो मनुष्य भगवान्की अर्चना सांसारिक कामनाओंके लिये करते हैं, उनके विषयमं लोग विषय-स्वके हें---'जो भक्तवर प्रहाद कहते निश्चय ही उनकी रहते <del>हें</del>, लिये लालायित बुद्धि मायाग्रस्त हैं; क्योंकि व जन्म-मरणके वन्धनसे

८ . इत्यं हरेर्भगदतो रुचिरावतारवीर्याणि वालचरितानि च शन्तमानि । अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगती लभैत॥ (श्रीमद्भा० ११। ३१। २८)

गायन्ति तत्र सिडामि नारद ॥ ९. नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । मद्भक्ता यत्र ( पद्मपुराण उ० ख० ९५ । २३; आदिपु० १९ । ३५ )

१०. बारि मधे घत होइ वरु सिकता ते वरु तेल । विनु हरि भजन न भन तरिल यह सिछांत अपेल ॥ (मानस ७। १२२ क)

पुष्मरस्रानकोटिषु । यत् पापं विलयं याति समृते नश्यति तद्धरं।॥ (पू० २२२ । १८) ११. गङ्गास्तानसङ्खेषु (श्रीमञ्चा०८।१०।५५)

१२. इरिस्मृतिः सर्वविषद्विमोक्षणम् ॥

<sup>(</sup>मानस ५ 1 ४३ । ३ ) १३. निर्मल मन जन सो मोहि पावा। (610)

१४. तसात्सवेषु कालेषु मामनुसर ॥

१५. तद्भृतिभाग्यमिष् जन्म किमायटन्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्गिरजोऽभिषेकम्। ( श्रीमझा० १०। १४। ३६ / यज्जीवितं तु निख्लं भगवान् मुकुन्दरत्वद्यापि यत्पदरजः ध्रुतिमुग्यमे ॥

मुक्त करनेवाले कल्पतरुखरूप भगवद्रचनको भगवत्कृपा-प्राप्तिके अतिरिक्त इतर उद्देश्यकी पूर्तिमें लगाते हैं १४ चन्दन---

वन्दनका अर्थ है—भगवान्के श्रीचरणोंमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अनन्यभावसे प्रणाम करना । श्रीमद्भागवतमें स्वयं
भगवान्के श्रीमुखसे प्रणाम करनेकी विधिका वर्णन हुआ है ।
भगवान्को एक बार भी प्रणाम करना दस अश्वमेधयज्ञके
अवभ्य-स्नानके तुल्य है, किंतु अश्वमेधयज्ञ करनेवालोंको
पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती है, जब कि भगवान्को प्रणाम
करनेवालोंको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता अर्थात् उनकी
मुक्ति हो जाती है । ब्रह्माजी कहते हैं—"आपकी
कृपा कब प्राप्त होगी? इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए,
अपने कमोंके फलको भोगते हुए तथा शरीर, वाणी और
यनसे भगवद्वन्दना करते हुए जो जीवन-निर्वाह करते
हैं, वे मुक्तिपदके भागीदार बनते हैं, अर्थात् उनको मुक्ति
मुल्भ हो जाती है ।"

#### दाख--

भगवान्के प्रति श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सेवा 'दास्य'-भावके अन्तर्गत आती है। इसकी प्राप्तिके लिये 'भगवान्के मन्दिरका मार्जन, लेपन, सिंचन, मण्डल-रचना (चौक पूरना, स्वस्तिक बनाना) आदि कृत्य निष्कपट-भावसे दासकी भाँति करने चाहिये<sup>58</sup>। भगवान्को अपना वह दास अत्यन्त प्रिय है, जिसे उनके अतिरिक्त कोई अन्य आश्रय नहीं है ' । वे सद्व अपने दासकी रुचिके अनुरूप ही कार्य करते हुं ' । भगवान्के दासकी मनोभावनाका झुकाव निःस्वार्थताकी ओर ही अधिक होता है। जो कोई अपने किसी स्वार्थको छेकर भगवत्सेवाके छिये संनद्ध होता है, उसे प्रहादजीने एक समान्य बनियेकी संज्ञा दी है, ' जो छेने-देनेका व्यापार करता है। प्रमुके सच्चे भक्त (दास )को किसी भी सांसारिक वस्तुकी कामना नहीं रहती, यदि रहती है तो वह सच्चा दास नहीं है। दास्य-भावका महत्त्व श्रीहनुमान्जी भछीभाँति समझते हैं। स्स्य-भावका महत्त्व श्रीहनुमान्जी भछीभाँति समझते हैं।

भगवान्में मित्र-भावसे प्रेम करना 'सख्य' है। सख्य-भक्ति श्रीरामावतारमें किपराज सुग्रीव और विभीषणादिको, श्रीकृष्णावतारमें किपराज सुग्रीव और विभीषणादिको, श्रीकृष्णावतारमें वजके गोप एवं गोपाजनाओंको और उद्भव एवं पाण्डुपुत्र अर्जुन आदि कितपय सौभाग्यशालियोंको ही प्राप्त हो सकी है। सख्य-भक्तिकी महिमामें ब्रह्माजीके वचन हैं— 'अहो ! नन्दादि वजवासी गोपोंके भाग्य घन्य हैं, जिनके सहृद् परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म प्रभु श्रीकृष्ण हैं रें । श्रीरामचिरतमानसमें भगवान् श्रीरामने मित्रधर्मकी व्याख्या करते हुए कहा है कि सच्चे मित्रको अपने मित्रके निमित्त सर्वस्व त्यागनेको तैयार रहना चाहिये। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं खेलमें पराजित हुए और श्रीदामाको अपनी पीठपर चढ़ाकर रें

```
१६ नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते
                                    ये
                                              भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ।
                                         त्वां
     भर्चन्ति कल्पकतरुं
                       कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् ॥
                                                                              (श्रीमङ्गा०४।९।९)
१७. पक्तोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाइवमेथावभृयेन तुल्यः । दशाइवमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥
                                                                                   ( पाण्डव-गीता १३ )
१८. तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान प्वात्मकृतं विपाकम् । हृद्दाम्वपुर्भिविदयन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक् ॥
                                                                           ( श्रीमझा० १०। १४।८)
१९. सम्मार्जनोपलेपाभ्यां
                              सेकमण्डलवर्तनैः । गृहशुश्रृषणं
                                                           मशं
                                                                    दासवद्
                                                                                यदमायया ॥
                                                                        ़ (श्रीमद्भा०११।११।३९)
२०. तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥
                                                                               (मानस ७।८५।४)
२१. राम सदा सेवक रुचि राखी।
                                                                             (मानस२।२१८।४)
२२. यस्त भादिाप भादाास्ते न स भृत्यः स व विणिक् ॥
                                                                            (श्रीमङ्गा० ७। १०।४)
 २३. भरो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्याकिसाम् । यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं
                                                                     मद्य सनातनम्॥
                                                                         ( श्रीमङ्का० १० । १४ । ३२ )
२४. उवाइ कृष्णा भगवान् श्रीदामानं पराजिमः ।
                                                                          ( श्रीमद्भा० १० । १८ । २४ )
भ० कु॰ अ० ४७--
```

उन्होंने राख्य धर्मका आदर्श प्रस्तुत किया, सखापर धृणान्य वि ।

### आत्मनिवेदन-

तन, मन, धन और परिजनसहित अपने-आपको समर्पण कर देना 'आत्मिनवेदन है । आत्मिनवेदन करनेवाले भगवान्के अनन्य भक्त ब्रह्मपद, इन्द्रपद, वकवर्ती राज्य, रसातलका आधिपत्य और योगद्वारा प्राप्त सिद्धियाँ ही नहीं, भगवान्के अतिरिक्त वे कैवल्य मोक्षतककी इच्छा नहीं करते । ऐसे साधकोंको भगवान्की परा-भक्ति प्राप्त होती है और उन्हें कुछ भी प्राप्तव्य शेप नहीं रह जाता । श्रीमन्द्रागवत, गीता, वालमीकिरामायण, मानस आदि ग्रन्थोंमें आत्मिनवेदन (ग्ररणागित )की महत्तापर विपुल प्रकाश डाला गया है। वेदमें

भी कहा गया है कि भगवान् अशरण-शरण हैं। उन्होंकी कृतासे मनुष्यका उद्धार हो सकता है और उनकी कृता अद्धा-समन्विता भक्तिसे ही प्राप्त होती है। प्रभुने खयं कहा है— 'जिससे में शीघ ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी मिक्त है, जो भक्तोंको सुख देनेवाली है।

भगवान् श्रीरामने इसीलिये रावरीको नवधा-भक्तिका उपदेश दिया है। उपरिनिर्दिष्ट नौ साधनों मेंसे किसी एकको भी अपना लेनेसे जीवको निश्चय ही भगवत्कृपामृतके वर्षणका अनुभव होता है।

इस घोर कलिकालमें अपने जीवनको सफल बनाकर भगवत्क्रपा-प्राप्तिकें लिये हमें भगवान्की सर्वस्वप्रदायिनी 'भक्ति'का ही सहारा लेना चाहिये, अन्यथा पछताना ही शेष रह जायगा!

### भगवत्कृपा-प्रसाद

( रचियता-श्रीजगदीशचन्द्रजी शर्मा, एम्० ए०, बी० एड्० )

भगवत्रुपा मुखर होती हैं जहाँ-जहाँ भी, पा छेते हैं प्राण मधुरताका सम्पादनः झर जाते हैं वहाँ हैंन्यके शाप समूचे, जीवन करता है प्रफुल्छताका अवगाहन। असंतोष की घुंघ कहीं भी हो, छँट जाती; दिव्य रिहमयोंके बहुने लगते हैं निर्ह्मर; मंगलमय चिन्तनके उत्पादन-वर्धनमें, वन जाती हैं भाव-भूमि अधिकाधिक उर्वर।

शौर्य और साहस वड़ते हैं ध्येय-पंथमें, त्यों ही संकट-शिखरोंके झुकते हैं मस्तक; निष्टाकी उपलब्धि उत्ससे पूर्ण हृदयहित, कभी न रह सकता है कोई यत्न निरर्थक।

दिग्दिगन्तमें सुरभित स्नेह थिरक उठता है,
फूलों-सी तरुणाईसे सुस्काता प्रतिपल;
गीलोंकी गुंजार नया स्पंदन भरती है,
यों विकीर्ण होता है नई स्फूर्तिका परिमल।

छोड़-छाड़कर सभी संकुचनकी सीमाएँ, दिश्कोण पाता है दिग्व्यापी विस्तारणः सिद्योंतक पीढ़ियाँ किया करती हैं अपना जिसकी रम्य ज्योतिमें निर्भय पथ-रिर्धारण।

\_\_\_\_\_\_

# भगवत्कृपा-प्राप्तिका सहज मार्ग-भक्ति

(हेखक-आचार्य श्रीमदनेश्वरजी पाण्डेय)

कर्म-बन्धनसे प्रसित जीव अनेक योनियोंने भटकता हुआ चक्कर लगाता रहता है, उसे तबतक 'आवागमन'से मुक्ति नहीं मिलती, जवतक भगवत्कृपाकी प्राप्ति, नहीं हो जाती। कर्मकी शृङ्खला इतनी जटिल है कि यज्ञादि सकाम कर्मोंसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होनेपर भी पुण्य क्षीण हो जानेपर मृत्युलोकमें आना पड़ता है। निष्कामभावसे परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तका योगक्षेम भगवान् स्वयं वहन करते हैं। जो भक्त समस्त धर्मोंके आश्रयका त्यागकर एकमात्र भगवान्के शरणागत होता है, उसके सारे कल्लफ, सारी चिन्ताएँ मिट जाती है और वह अमृतत्वकी प्राप्ति कर लेता है। श्रुति कहती है कि परव्रहा परमात्मा प्रवचन-बुद्धि अथवा श्रवणसे प्राप्त नहीं हो सकते, वे जिसको स्वीकार कर लेते हैं, उसके हारा प्राप्त होने योग्य हैं; क्योंकि वे उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देते हैं।

सभी प्रकारके दोनोंसे रहित साधक अपने अन्तःकरणमें शुद्ध-बुद्ध परमात्माको सत्यभाषण, तप एवं ब्रह्मचर्यका आचरण करते हुए यथार्थ ज्ञानहारा देख पाते हैं। ज्ञानयोगमें निम्नलिखित साधनोंकी प्रमुखता है—एक ब्रह्म ही नित्य है, उसके अतिरिक्त सभी अनित्य है—यही ज्ञान नित्यानित्य-विवेकः कहलाता है। अनित्य भोगपदार्थोंमें घृणा-बुद्धि होना 'वैराग्य' है। विषय-सम्होंसे विरक्त होकर चित्तको अपने लक्ष्यमें स्थिर करना 'श्रम' है, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियके विषयोंको रोककर स्थिर करना 'दम' है, वृत्तिद्वारा बाह्य विषयोंको आश्रम प्रहण न करना 'उपरितः है, चिन्ता और शोकसे रहित होकर सभी कष्टोंको सहन करना 'तितिक्षाः है, गुरुवाक्यों तथा शास्त्रोंमें सत्य-बुद्धि रखना 'श्रद्धाः है, गुरुवाक्यों तथा शास्त्रोंमें सत्य-बुद्धि रखना 'श्रद्धाः है,

अपनी ग्रुद्ध बुद्धिको ब्रह्ममें स्थिर करना 'समाघान' है। अज्ञान तथा सांसारिक बन्धनोंको ज्ञानद्वारा नष्ट करना और ब्रह्ममें लीन होनेकी इच्छाका नाम 'मुमुक्षुता' है—ये साधन ज्ञानयोगकी सिद्धिमें विशेष सहायक हैं।

श्रीमद्भागवतमें मानवके कल्याण-हेतु तीन योगोंका मिलता है--शनयोग, कर्मयोग और भक्तियोग । इन योगोंके अतिरिक्त भगवत्प्राप्तिके अन्य उपाय नहीं हैं। उपर्युक्त तीन योगोंमें मक्तियोग सहज एवं सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म या अन्य श्रेयस्कर कियाओंसे जो कुछ प्राप्त होता है, उसे भक्तियोगके द्वारा भक्त सहज ही प्राप्त कर लेता है । उसे भगवान् श्रीकृष्णके लोककी प्राप्ति अनायास सुलभ हो जाती है । भगवान्का अनन्य-भक्त भगवद्भक्तिके समक्ष मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करता: क्योंकि भक्तियोगद्वारा उसे अनिर्वचनीय परमानन्दकी अनुभूति हो जाती है । देविष नारदके मतानुसार भगवत्प्राप्तिके अन्य उपायोंमें भक्ति सहज एवं सर्वसुलभ है; क्योंकि यह खयं प्रमाणखरूप है, इसके लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है।

महर्षि शाण्डिल्यने भक्तिको ईश्वरके प्रति परम अनुरक्तिरूपा कहा है। देवर्षि नारद भी उसे प्रेमरूपा एवं अमृतस्वरूपा मानते हैं। श्रीशंकराचार्य अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना भक्ति मानते हैं। श्रीमधुसूदन सरस्वतीके मतानुसार भगवद्धमंसे द्रवित चित्तकी सर्वेश्वर भगवानके प्रति अविच्छित्र दृति ही भक्ति कहलाती है, अथवा द्रवित चित्तमें जब भगवान श्रीकृष्णकी मूर्ति स्थापित हो जाती है,

```
१. योगारुचो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधिरसया। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्॥
```

२. अन्यमात् सीलभ्यं भक्ती । प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् । (नारदभक्तिसञ् ५८-५९)

३. सा परानुरक्तिरीधरे । (शाण्डिल्ययुत्र २)
४. सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा । अमृतस्वरूपा च । (नारदभक्तिस्च २-३)
५. व्हतस्य भगवदर्माज्ञरावाद्विकां गवा । सर्वेशे मनसो वृक्तिर्मिक्तिरित्यभिभीयते ॥

(भिक्तिरसायन १।३)

उसे भक्ति कहते हैं। जिस प्रकार चित्तदुति काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक, दयादि कारणोंसे भी होती है, उसी प्रकार भगवत्येमकी अग्निसे चित्तरूपालाक्षा द्रवित हो जाती है, तब वह भक्ति-रंगमें रँग जाती है और पुनः कठिन हो जानेपर भी उसका वह रंग कभी नहीं छूटता अर्थात् भक्तिरसकी स्थायिभावरूपा रित निष्पन्न होती है।

### भक्तिका खरूप-

श्रीमद्भागवतमें भक्तिकी नौ भूमिकाएँ मानी गयी 🖁 । निर्भयता चाइनेवालेको सर्वात्मा, सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णका अच्छी प्रकार कीर्तन करनेपर वे प्राणियोंके हृदयमें प्रविष्ट होकर उनके समस्त कप्टोंका निवारण उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार सूर्य अन्यकारको एवं वाय बादलोंको नष्ट कर देते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके पदारविन्दोंके स्मरणसे सम्पूर्ण अनिष्टोंका नाश हो जाता है। उनका स्मरण अन्तः करणकी शुद्धि कर परमात्मामें भक्ति, विज्ञान और वैराग्य बढ़ानेवाला है। अर्थ-कामका सेवन करनेवालोंके सनोरथ पूर्ण नहीं होते, किंतु भगवचरणारविन्दोंके सेवन करनेवालोंको वे स्वयं आ प्राप्त होते हैं। वैदिक एवं तान्त्रिक कर्मयोगकी विधियोंसे भगवान श्री-कृष्णका अर्चन करता हुआ पुरुष दोनों प्रकारकी इच्छित सिद्धियोंको प्राप्त करता है। बलिने भगवान्से कहा था-'आपको प्रणाम करनेकी महिमाका क्या कहना, यह अभक्तोंके लिये भी वही फल देती है, जो शरणागत भक्तोंके लिये; क्योंकि मुझ नीच असुरपर आपने जो कृपा की, वह लोकपालों एवं देवताओंके लिये भी दुर्लभ है।

जिसके नाम-अवणमात्रसे पुरुषके सार् कछष मिट जाते हैं, उन तीर्थपाद भगवान्के दासोंके लिये क्या शेष रह जाता है ! भगवान्का कथन है—'जो मनुष्य समस्त कर्मोंके आश्रय-का परित्याग कर मेरी शरण ग्रहण करता है, वह मुझ ( ईश्वर ) से सम्मानित हो अमृतत्वको प्राप्त कर मेरी एक रूपताको प्राप्त हो जाता है।

श्रीमधुसूदन सरस्वतीने भक्तिकी ग्यारह भूमिकाएँ बतलायी हैं–( १ ) महत्सेवा, ( २ ) उनकी दयापात्रता, ( ३ ) उनके घर्मोंमें श्रद्धा, (४) भगवान्के गुणोंका श्रवण, (५) भगवन्द्रक्तिमें रति अङ्करित होना, (६) खस्वरूपको समझना, (७) परमानन्दस्वरूप ईश्वरमें प्रेमवृद्धि करना, (८) भगवान्का दर्शन होना, (९) भगवद्धमोंमें निष्ठा होना, (१०) भगवद्भक्तोंके गुणोंका परिशीलन एवं (११) प्रेमकी पराकाष्ठा। पहली भूमिकामें महापुरुषोंकी सेवा करनी पड़ती है । महापुरुषोंकी सेवा करनेसे भक्त उनका कृपापात्र बन जाता है, कृपापात्र बन जानेपर उसे धर्म-सिद्धान्तोंमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, इसके वाद वह भगवान्के गुणोंका अवण कीर्तनादि करने लगता है, अवण-कीर्तनादिसे उसकी चितः दुति होकर प्रेमका बीज-स्थापन होता है, स्थायिभावरूपा रितकी उत्पत्तिके पश्चात् वह अपने स्वरूपको समझनेका प्रयत्न करता है। स्वस्वरूपज्ञानकी उत्कण्ठा भगवत्स्वरूप-ज्ञानकी ओर उल्लेखि करती है और उसके हृदयमें उत्पन्न प्रेमाङ्कर बढ़ने लगता है। प्रेमवृद्धि होनेसे परमात्मतत्त्वका बारंबार रफुरण होता है। इस स्फरणसे भगवद्धमींमें पूर्ण आसक्ति हो जाती है। भगवद्धमीं पूर्ण आसक्ति और भगवान्के गुणोंका परिशीलन ही आनन्द रूपता एवं सर्वज्ञताकी ओर आकर्षणमें कारण हैं। इसप्रकार अन्तमें वह परम उत्कृष्ट प्रेमकी प्राप्ति कर लेता है।

महत्सेवा दो प्रकारकी होती है—भगवद्भक्तोंकी सेवा अरेर साक्षात् भगवानकी सेवा । भगवद्भक्तोंकी सेवाके क्षणिककालकी भी तुल्ना न तो स्वर्ग-सुख कर सकता है न मोक्ष ही । फिर राज्यादि ऐश्वर्योंकी तो वात ही क्या है । इस संसारमें आधे क्षणके लिये भी सजनोंका सङ्ग मनुष्योंके लिये निधितुल्य है । इस विपयमें स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — 'तृपपर्वा, यिल वाण, मय, तुलाधार वैश्य, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, शृक्ष, गज, ग्रम, ब्याध, कुल्जा, व्रजगोपियाँ, यहपितयाँ

७. द्रुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा । सा भिक्तिरित्यभिद्दिता ... ... ।। (भिक्तिरक्षायन २।१) ८. प्रथमं महतां सेवा तद्द्यापात्रता ततः । श्रद्धाथ तेषां धर्मेषु ततो हरिग्रणश्रुतिः ॥ ततो रत्यङ्करोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः । प्रेमवृद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं तथा ॥ भगवद्धमैनिष्ठातः स्वस्मिस्तद्भणशास्त्रिता । प्रेम्णोऽथ परमा काष्ठेत्युदिता भक्तिभृमिका ॥ (भित्तरसायन १।३२—३४ ९. (संसारेऽस्मिन् क्षणार्थोऽपि सत्सङ्गः शैविधर्नृणाद् ।' (श्रीमद्रा० ११ । २ । ३०)

तथा और बहुत-से लोग हैं, जिन्होंने न वेद-शार्स्त्रोंका अध्ययन किया था, न महापुरुषोंकी सेवा की थी, न व्रत किये थे, न तपस्या की थी, पर वे मेरे सङ्गसे मुझे प्राप्त हो गये।

भगवद्गक्तिके विना स्वप्नमें भी सुखकी इच्छा रखना व्यर्थ है । जो व्यक्ति भगवान्की भक्तिके विना सुखकी अभिलाषा करता है, वह मूर्ख है । उसका यह प्रयास वैसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति तैरकर (बिना नावके) महासागर पार करना चाहता हो । गोस्वामीजी कहते हैं कि 'चाहे पानीके मथनेसे घी, बालूके पेरनेसे तेलकी प्राप्ति हो जाय, किंतु भजनके विना संसारसागरसे पार होना असम्भव है । श्रीरामभक्तिरूपा चिन्तामणि जिसके हृदयमें रहती है, उसके मोह, दिद्रता, अविद्या आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, भक्ति-चिन्तामणिके प्रभावसे गरल अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, स्वप्नमें भी क्षणिक दुःखका आभास नहीं होता । वेद, शास्त्र, पुराणादि सभी यही कहते हैं कि भगवान्के चरणारविन्दोंमें अट्टट भक्ति होनेसे जीवका परम कल्याण

सम्भव है । भगवान् विष्णुकी श्रवण-भक्तिमें परिशित्, कीर्तनमें शुकदेव, स्मरणमें प्रह्लाद, पादसेवनमें रुश्मीजी, अर्चनमें प्रुथु, वन्दनमें अक्रूर, दास्यमें इनुमान्, सख्यमें अर्जुन और आत्मिनवेदनमें राजा बिल प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, इन समीको मोक्षरूप फलकी प्राप्ति हुई है। भक्तिकी मिहमा कितनी अचूक है । परम ज्ञानी उद्धव भी गोपियों की भक्तिसे प्रभावित होकर कहते हैं— 'ज्ञजकी गोपियों घन्य हैं! इन महाभागा गोपियोंने भगवान् मुकुन्दका अनुसरण किया, जिनकी श्रुति निरन्तर खोज करती रहती है । क्या ही अच्छा हो, यदि में अगले जनममें चुन्दावनकी किसी झाड़ी, लता, ओषियोंमेंसे कुल वन भक्रू, जिनपर गोपियोंकी चरणध्रिल पड़ती हैं। ।

निस्संदेह भगवद्भक्तिपरक आचरणसे जीवात्मा भगवद्धाम— भगवत्पद्में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके लिये भगवत्कृपा सहज सुलभ रहती है। भक्तिके साम्राज्यमें निवास करनेवाले प्राणीके लिये भगवत्कृपा प्राण-संजीवनी है।

### कुपासूलक न्याय

भगवान् कितने कृपाछ हैं, उनकी कृपा कैसी है—यह कोई कैसे बतला सकता है। वे तो कृपामूर्ति हैं, उनमें कृपा-ही-कृपा है। वहाँ न्याय नहीं है, इन्साफ नहीं है —यहीं कहना पड़ता है। … उनकी कृपाशक्ति इतनी विचित्र है कि वह जहाँ भी कोई न्यायका प्रसङ्ग आता है, वहीं उस न्यायमें प्रवेश कर जाती है और न्यायको तत्काल कृपाके रूपमें बदल देती है। सची बात तो यह है कि भगवान् सदा कृपामय ही हैं, उनमें कृपा-ही-कृपा है। इसिल्ये उनका न्याय भी कृपामूलक ही है। अतएव निरन्तर उनकी कृपापर हद विश्वास रखना चाहिये और उस परम करणामयी माँ कृपादेवीके चरणोंपर अपनेको विना शर्त न्योछावर कर देना चाहिये। वस, निश्चिन्त हो जाना चाहिये—कृपापर पूर्ण निर्मर हो जाना चाहिये। याद रखना चाहिये—

'जासु कृपा निहं कृपाँ अवाती।' (मानस) 'प्रसु मूरित कृपामई है।' (विनयपित्रका) 'सुहदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५। २९) 'सर्वदुर्गाणि मध्यसादात् तरिष्यसि।' (गीता १८। ५८)

वस--कृपा, कृपा, कृपा ! भगवत्कृपा !!

—-(श्रीभाईजी)



१०. भातामहो चरणरेणुजुपामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतीपधीनाम् । या दुरत्यजं स्वजनमार्यपयं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमृग्याम् ॥

### भगवत्कृपा-प्राप्तिके सात साधन

( लेखिका--कुमारी पद्मादेवीजी )

वेदान्त-स्त्रॉकं प्राचीन वृत्तिकार भगवान् 'बोधायन' हैं। इस वृत्तिप्रन्थकं व्याख्याता ( व्र्ङ्क ) 'ब्रह्मनन्दी' भी प्राचीन हैं। 'वाक्यकार' भी इनका ही नामान्तर है। इन दोनों ब्रह्मश् महापुरुपंति भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये वृत्ति एवं वाक्य-प्रन्थोंमें सात साधनोंका उल्लेख किया है। यहाँ उन साधनोंके नाम, स्वरूप एवं निर्वचनका संक्षेपमें निरूपण किया जा रहा है।

#### भगवत्कृपा---

शास्त्राधार एवं संनानुभवसे यह प्रमाणित है कि परमात्मा अनन्त, असीम एवं कल्याणगुणोंके समुद्र हैं। भगवान्के इन अनन्त कल्याणगुणोंको पूर्वाचायोंने सापराध जीवात्माओंकी दृष्टिसे तीन वर्गोंमें विभक्त माना है—अनुकूल गुण, प्रतिकृल गुण और उदासीन गुण। जो सापराध जीवोंकी रक्षामें सहायक होते हैं, वे अनुकूल गुण; जो सापराध जीवोंको दण्ड देनेमें सहायक होते हैं, वे प्रतिकृल गुण और जो रक्षा और दण्ड दोनोंमें सहायक वनते हैं, वे उदासीन गुण है। इनमें कृपा, वात्सल्य, सीशील्य आदि अनुकूल गुण; कर्म-फलप्रदातृत्व, न्यायकारित्व, दण्डकारित्व आदि प्रतिकृल गुण और ज्ञान, शक्ति, वल, ऐश्वर्य आदि उदासीन गुण माने गये हैं।

इन अनन्तानन्त भगवद्गुणोंमेंसे प्रत्येक गुण सभी जीवात्माओंका उद्घार करनेमें समर्थ है, परंतु भोधायनः आदि महापुरुषों एवं प्रह्लाद आदि भगवद्भभक्तोंने तो भगवन्कुपांको ही सर्वोच्च भगवद्गुण माना है। संतों और शास्त्रोंने इसके स्वरूपका मिन्न-मिन्न प्रकारसे ज्ञान कराया है। इसका कारण कृपाः शब्दके पर्यायोंके मूल धातुओंते उपलब्ध विभिन्न अर्थ ही प्रतीत होता है। घृणाः, दयाः अनुकोश करुणाः, अनुकरणाः, अनुक्रह आदि 'कृपांके अनेक पर्याय हैं।

इनमें 'हु— सेचने' घातुसे निष्पन्न 'घृणा' शब्दका सेक (सिञ्जन) अर्थ है। जैसे सिञ्जनसे आयतन (स्थल) आर्द्र हो जानेसे कोमल हो जाता है, वैसे ही जिन मनोभावोंसे दृदय आर्द्र (कोमल) हो जाता है, वह भाव घृणा है। कोमल हृदयमें परदु:ख-असिह्ण्युता होती है, अतः परदु:खा- सहिष्णुता कृपाका खरूप प्रतिफलित होता है अर्थात् दूसरेके दु:खोंको सहन न कर सकना कृपाः है।

'दय—दाने पालने चः धातुसे निष्पन्न 'दयाः शब्दने दान और पालन—ये दो अर्थ हैं। इनसे 'कृपाःका सल्प फलित होता है—आपना जनोंको दान देना और उनकी रक्षा करना ।

'अनु'उपसर्गपृर्वक 'क्रुश—आह्वाने रोदने च' घातुरे निष्पत्र 'अनुक्रोदाः शब्दका अर्थ है—'अनुक्रोद्रान्ति समानसुबदुःसा भवन्ति इति अनुक्रोद्राः ।' इस निर्वचनके आधारते अर्थात् 'प्राणियोंके समान सुख-दुःखभाव है'—इसते 'कृपा'के 'परसुखसुखित्वं कृपा', 'परदुःखदुःखित्वं कृपा'—आदि स्वरूप सिद्ध होते हैं।

'कृप—कृपायां गतीं' घातुसे निष्पन्न 'कृपा' शब्दका अपे अनुमह होता है। यह ईशानुम्मह (भगवत्ह्रपा) सामाय रूपसे स्थावर-जङ्गम समस्त जीवोंपर सर्वत्र व्याप्त है, कारण कि परमात्माकी सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुमह और निम्मह—इन पाँच शक्तियोंमें अनुमह (कृपा) ही अन्यतम है। ये पाँचों सतः सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः 'अनुमह'की प्राप्तिके लिये किसी भी जड-चेतन पदार्थका कुछ भी साधन नहीं करना पड़ता अर्थात् यह निहेंतुकी ही स्वतः सर्वत्र सामान्यरूपसे व्याप्त है, तथापि उसको विशेष रूपसे अनुभव वर पानेके लिये साधनोंकी अनिवार्य आवश्यकता है।

दूसरे शब्दोंमें भगवत्कृपाके दो प्रकार हैं—सामान्य कृषा और विशेष कृपा। सामान्य कृषा निहें तुक है, अर्थात् इसकी प्राप्तिके लिये जीवको किसी प्रकारके साधनकी आवश्यकता नहीं होती। विशेष कृपाके लिये तो सवको सदा साधनोंकी अनिवार्य आवश्यकता है ही। किंवहुना सामान्य कृपा ही साधनोंसे उदीत होकर विशेष कृपाके रूपमें परिणत होती है। साधनोंसे उदीत होकर विशेष कृपाके रूपमें परिणत होती है। साधनोंसे अमिन्यक्त हो विशेष अग्निरूपमें परिणत हो जाती है। दोनोंक अभिन्यक्त हो विशेष अग्निरूपमें परिणत हो जाती है। दोनोंक अभिन्यक्त हो विशेष अग्निरूपमें परिणत हो जाती है। दोनोंक कार्य भी सामान्य और विशेष हैं। सामान्य भगवत्कृपाक कार्य भी सामान्य और विशेष हैं। सामान्य कार्योंका वर्णन वाराहपुराणमें विस्तारके किया सामान्य कार्योंका वर्णन वाराहपुराणमें विश्वारके किया है। नैयायिकशिरोमणि श्रीउद्यनाचार्य जीने स्थायकुसुमाञ्जलिंगे विशेष कृपाका वर्णन किया है।

अर्थात् विशेष भगवत्कृषाःके अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष--ये विशेष कार्य हैं।

श्रीमद्भागवतमहापुराणमें 'द्यां को धर्मकी पत्नी माना गया है। जिसका पुत्र अभय है। सापराध जीवोंको परमात्मासे दिया गया 'अभयं दिना भी भगवत्कृपाका पुत्र ही है। यह हापा प्राणियोंके प्रति किये जानेवाले घृणा, तिरस्कार, क्रूरता आदि गुणोंकी विरोधिनी है। दयाके कारण ही सापराध जीवोंको परमात्मासे घृणा, तिरस्कार आदिका भय नहीं रहता, अतः वे सुखसे उनकी शरण प्रहण करते हैं।

#### साधन-सप्तक---

इस चेतन (जीव)को जिन साधनोंसे भगवान्की विशेष कृपाकी अनुभूति होती है, उनका उल्लेख श्री-रामानुजाचार्यजीने वेदान्त सूत्रोंके चृत्तिकार एवं वावयकार भगवान् बोधायनके मतानुसार इस प्रकार किया है—

'तल्लिडिधर्विवेकिविमोकाभ्यासिकयाकल्याणानवसातानुद्धर्षेभ्यः' ( सर्वदर्शनसं० ४ । ४७ )

अर्थात् चेतनको उस विशेष भगवत्कृपांकी प्राप्ति (अनुभूति ) विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धर्ष—इन सात साधनोंसे होती है। इनके स्वरूपोंका दर्शन ब्रह्मज्ञ ब्रह्मनन्दीने 'चृत्तिंव्याख्यारूप 'वाक्य'में इस प्रकार कराया है—

### (१) विवेक-

'जात्याश्रयनिमित्तदुष्टादकात् कायशुद्धिर्विवेकः'

''जाति, आश्रय और निमित्तके अनुसार अग्रुद्ध अन्नसे यचकर शरीरको ग्रुद्ध रखना 'विवेक' है ।''

जाति, आश्रय और निमित्त—इन दोषांसे अन्न दूषित (अपित्र ) होता है। लहसुन, गृज्जन (गाजर), पलाण्डु (प्याज) आदि पदार्थ जातिसे अपित्र है। पितत आदिका अन्न आश्रयसे तुष्ट है—कारण कि 'यावद्वित्तं तावदारमा'—इस औत विज्ञानके अनुसार पापारमाके अन्न आदि सब पदार्थोमें पाप भी संकान्त रहते हैं, अतः पापीका अन्न आश्रयसे अपित्र है। उन्छिष्ट, केहा, कीट आदि पदार्थोसे दूषित जन्न निमित्तलुष्ट हे अपीत् अपित्र है। अप्रति अस्ते सेवनसे स्पीर, मन एवं बुद्धि अध्यद हो अर्थित अस्ते सेवनसे स्पीर, मन एवं बुद्धि अध्यद हो अर्थित अस्ते सेवनसे स्पीर, मन एवं बुद्धि अध्यद हो अर्थित अस्ते सेवनसे स्पीर, मन एवं बुद्धि अध्यद हो

उदीप्ति नहीं होती, अतः दूषित (अपिवत्र) आहारके परित्याम और पवित्र आहारके सेवनसे अपने दागैर आदिको शुद्ध रखना 'विवेक' है।

इस विषयमें श्रुति भगवती भी ऋहती है-

आहारशुद्धौ सन्वशुद्धिः सन्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिः लम्भे सर्वश्रन्थीनां विश्रमोक्षः ।

(छा० उ० ७। २६।२)

'आहार-गुद्धिपर अन्तःकरणकी गुद्धि निर्भर है। गुद्धान्तः-करणमें ध्रुवा स्मृतिरूपा उपासना प्रतिष्ठित होती है, जिससे जड-चेतनकी सब प्रन्थियाँ खुल जाती हैं। इस प्रकार अन्नकी गुद्धि 'विरोप भगवत्कृता'के प्राकट्य (अनुभव )में परम्परासे कारण है।

### (२) विमोक—

भीतमोक के स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए वाक्यकार ब्रह्मनन्दी कहते हैं—

'विमोकः कामानभिष्वङ्गः' (सर्वदर्शनसं० ४।४७)

अर्थात् हृदयसे कामका परित्याग 'विमोक' है । श्रीभाष्यके व्याख्याता श्रीवेङ्घरनाथ (श्रीवेदान्तदेशिक )के मतमें 'काम' शब्दद्वारा अभिष्वङ्ग (तीव सङ्ग )के उत्पन्न 'काम' विवक्षित है । 'काम' शब्द यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समस्त हेय वर्गका उपलक्षण है । अतः 'विमोकः फामानभिष्वङ्गः'का यह फलित अर्थ होता है कि काम, क्रोध, लोभ आदि त्याख्य वर्गके हृदय विमुक्त रखना 'विमोक' है । यह 'विमोक' विशेष गगवत्क्ष्मपत्नी प्राप्तिका साधन है । हृदयमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग-द्वेषादिके रहते गगवत्क्ष्मपत्ना (अनुभव) होना सम्भव नहीं है। इस विषयमें श्रुतिका आदेश है—

शान्तो दान्त उपरतिस्तितिश्चः समाहितो भूरवाऽऽह्मन्त्रे-वारमानं पद्यति । ( सुवालोपनिषद् ९ )

'शान्त ( जितेन्द्रिय ), दान्त ( मनोनिग्रहयुक्त ), उपरत ( रागरिहत ), तितिक्षु ( सहनशील ) और समाहित ( एकाग्र ) होकर साधक आत्मामें ही आत्मा ( परमात्मा )-का दर्शन करता है।

### (३) अभ्यास—

'अभ्यास'के स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए वाक्यकार महान-दी गहते हैं— 'पुनः पुनः संशीलनसभ्यासः' (सर्वदर्शनसं०४।४०

अर्थात् पुनः-पुनः एंशीलनका नाम 'अभ्यासः है । श्रीवेदान्तदेशिकके मतानुसार 'आरम्भणः श्रीविष्णुमूर्ति है। कारण कि यह योगमें आरुढ़ होनेवालोंके लिये चित्तका आलम्बन है। आलम्बनका पर्याय है आरम्भण । श्रुभाश्रय भी इसका नामान्तर है। श्रीभाष्यके व्याख्याताके मतमें भी शानका आलम्बन 'उपास्यः आरम्भण है। उपास्यका पुनः-पुनः चिन्तन 'अभ्यासः है। यह विवेक और विमोकका फल तथा विशेष भगवत्कृषा-प्राप्तिका तीसरा साधन है।

फिया के स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मनन्दी कहते हैं---

> 'श्रोतस्मार्तकर्मानुष्टानं शक्तितः क्रिया' (सर्वेदर्शनसं०४।४७)

अर्थात् यथाशक्ति पञ्चमहायज्ञादि यज्ञका अनुष्ठान यहाँ 'कियाग्शब्दसे अभिष्रेत है । पञ्चमहायज्ञोंके अनुष्ठानका फल विश्व-संतर्पण और रक्षा है । अतः विश्वहितकारी कार्योंको करना भी आवश्यक है ।

भगवद्भक्त श्रीएकनाथजीके मतमें यहाँ 'क्रिया'का अर्थ दीनजनोद्धारणरूप लोकसंग्रह है। उनके मतमें ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर सिद्ध हुए महात्माका भी जीवन व्यर्थ है। यदि उसने भयाकुल प्राणियोंका उद्धार नहीं किया—

पावोनिया ब्रह्मज्ञान । स्वयं तरेल आपण ॥

न करीच दीनोद्धरण । ते बद्धपण ज्ञात्याचे ॥

इस विषयमें श्रुतिके बचन मननीय हैं—

'क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्टः'

ाक्रयाचानप ब्रह्माचदा वारछः? (सर्वदर्शनसं०४।४७)

(ब्रह्मवित्ताओंके मध्यमें वही श्रेष्ठतम है। प्र (क्रियावान्) है।)) (जरोनं नेनाजनचनेज नाहाणा निनितिष्ठानित

'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन। ( चृहदारण्यक ४ । ४ । २२ )

यज्ञ, दान, तप आदि कियाएँ हैं। इनसे भगवत्कृपा-प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त होता है।

#### (५) कल्याण-

'सत्यार्जवदयादानादीनि कल्याणानि'

( सर्वदर्शनसं० ४ ।

वाक्यकार ब्रह्मनन्दीके मतानुसार सत्य, आर्जव, दान आदि 'कल्याण' शब्दसे अभिप्रेत हैं। इनमें भू और यथार्थ वाक्य 'सत्य' है। मन, वचन एवं क्रियाका एवं स्वा 'आर्जव' है। स्वार्थ-निरिपेक्ष पर-दुःख-निवारणकी इ 'दया' है। प्राणियोंके प्रतिकृत आचरण न करना—'अहि है। लो भका परित्याग 'दान' है। प्राणियोंके प्रतिकृत वि न करना, अन्यके अपकारका स्मरण न करना, परव वस्तुमें ममत्वबुद्धि न करना आदि सब 'अनिभिष्या' है इस विषयमें श्रुतिका आदेश है—

इस विषयमें श्रुतिका आदेश है— 'सत्येन लभ्यस्तपसा द्योष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचरेंण नित्यम ( मण्डकोप० ३ । १५

> व येषु जिह्नसनृतं न माया च।' (प्रश्ने।प०१। १६

तात्पर्य यह है—जो मनुष्य कपट, कुटिलता और िष्ध व्यवहारसे रहित एवं तप और सत्यादिसे अलंकत है, व भगवत्कृपा और भगवान्—दोनोंका प्रियपात्र है।

(६) अनवसाद—

देश और कालकी विगुणता, नष्ट वस्तुके शोक या आगामी भयसे मनमें जो संकोच (दैन्य) उत्पन्न होता हैं। वह अवसाद है। देश, काल आदिका वैगुण्य रहनेपर भी मनमें दैन्यभावका उदय न होना 'अनवसाद' है। 'कैन्यविपर्ययोऽनवसादः ।'

नवसादः । ( सर्वेदर्शनसं० ४।४७)

इस विषयमें श्रुति कहती है—

'नायमारमा बल्हीनेन लभ्यः'

(कठोप०१।२।२३)

अर्थात् मनोवल्हीन मानव भगवत्कृपाका अनुभव नहीं कर सकता ।

(७) अनुद्धर्प-

'तिद्विपर्ययका तुष्टिरनुद्धपः ।' (सर्वदर्शनसं० ४ । ४७)

वाक्यकारके मतानुसार भगवत् समरणमें संतोप-पृशि न रखनाः सदा अतृप्त रहना 'अनुदर्प' है ।

विशेष भगवरक्षपा-प्राप्तिके लिये सापकोको उपर्युनः सातो साधनोको धारण करना चाहिये । इसीमं मनुष्यः जीवनका परम श्रेय है ।

## भगवत्कृपा और उसकी प्राप्तिके साधन

( डॉ॰ महम्मद हाफिज सेयदः एम.० ए० , पी-एच्॰ ही॰ )

होगोंको हम भगवत्कृपाके विषयमें अनगेलरूपते बातें करते हुए सुनते हैं । वे यह समझनेकी चेष्टा नहीं करते कि वस्तुतः इसका तात्पर्य क्या है और यह कैसे प्राप्त हो सकती है। यथार्थमें भगवत्कृपा क्या वस्तु है, यह समझनेके पहले हमें भगवत्क्रप और भगवत्कृपा प्राप्त करानेवाले अनिवार्य नियमोंको समझना है।

संसारमें जव-जव लोग पापमें रत होने लगते हैं, तब-तव भगवान् श्रीकृष्ण धर्मकी रक्षा और दुष्कृतियोंके उद्धारके लिये अवतार लेते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — 'सव प्राणियोंके लिये में एक-सा हूँ । मेरे लिये न तो कोई द्वेष्य है, न प्रिय । जो भक्तिभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ । इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि भगवान् सबके प्रति एक-सा भाव रखते हैं, तथापि उनका ध्यान उसी मनुष्यकी ओर आकर्षित होता है, वे उसीको अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं, जो कठिन अभ्यास तथा परम श्रद्धा, आत्मसंयम और आत्मशुद्धिद्वारा अथवा व्याकुल्द्रासे अपनेको कृपाका अधिकारी वना लेता है । हाँ, भगवत्कृपाका पात्र हमें खयं वनना पड़ेगा ।

भगवत्कुपा-प्राप्तिका यह अधिकार पानेके लिये हमें क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर यह है कि हमको निरन्तर उनका चिन्तन करना होगा, उनके दिव्य गुणोंका ध्यान करना होगा, उनके पथपर आत्मसमर्पण कर देना होगा और श्रद्धा-विश्वासपूर्वक निरन्तर प्रार्थना करनी होगी कि 'हे प्रभो ! हमारे जीवनको पलट दो, हमरो अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलो !?

छान्दोग्य-उपनिपद्का कथन है कि मनुष्य भावनासे बना है, वह जैसी भावना करता है, वैसा ही वनता है।

गनःप्रेरित परिवर्तनका यह सर्वमान्य सिद्धान्त कहीं भी निपर्ययको नहीं प्राप्त होता । निरन्तर भगवान्का चिन्तन करनेसे उनका प्यान हमारी ओर आकर्षित होगा और हम इस प्रकार उनके अनुप्रहके सुपात्र यन सकेंगे ।

सांसारिक चिन्तन और अभिलापाओंसे अपने मनको हटानेका एक उपाय यह है कि हम बारंबार अपने-आपसे पूर्वे कि हम कहाँ हैं और किसके विषयमें सोच रहे हैं। शान्तचित्त होते ही हम बरवस इस परिणामपर पहुँचैंगे कि हम प्रायः क्षणिक सांसारिक वस्तुओंकी अभिलाषा और उनके चिन्तनमें ही पड़े रहते हैं तथा उस निर्विकार आनन्दके आदिकारण परम प्रिय प्रभुकी ओर ध्यान ही नहीं देते।

अतएव करना यह है कि हम सांसारिक वस्तुओं-की क्षणभङ्करता और जीवनकी परिवर्तनशील अवस्थाओंका स्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अपने आचरणको व्यसन-ग्रून्य और विवेकपूर्ण बनायें। वस्तुओंकी आपातरमणीयता-पर आसक्तिपूर्वक ध्यान न दें। वे सामने आनेपर कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न लगें, जब हमको पूर्ण और अडिग विश्वास हो जायगा कि यह दीख पड़नेवाला बाह्य संसार आदि-अन्तवाला, दुःखयोनि नथा निरन्तर परिवर्तन-शील है—अतएव मिध्या है, तव हमारा मन स्वभावतः इससे भाग खड़ा होगा और निरन्तर संसारमें चिपके रहनेके बदले हम अपने आर्त्माके यथार्थ स्नोतकी ओर अपने-आपको पूर्णतया मोड़ देंगे, जो सत्-चित् और आनन्दस्वरूप है।

हमको यह निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिये कि मानव-जातिके उद्धारक महापुरुष, वे पूर्ण आत्मा, जिनको हम श्रृषि, मुनि, संत, संन्यासी, देवदूत आदि नामोंसे पुकारते हैं, हमको अपने चरणोंमें लेनेके लिये तथा हमारी सहायता और मार्गप्रदर्शन करके हमारे लक्ष्य-स्थानकी ओर ले जानेके लिये उससे कहीं अधिक आतुर होते हैं, जितना कि हम उनकी कृषा और सांनिध्य-प्राप्तिके लिये आतुर होते हैं।

निष्कर्ष यह है कि भगवत्कृपा किसी व्यक्ति-विशेषको देवी-पुरुषोंके पक्षपातसे नहीं मिलती, अपितु यह स्वयं हमारे अन्तःकरणकी अनवरत अभिलापा तथा जीवनकी पूर्णता और मुक्तिके उच्च आदर्शके प्रति हमारी अद्धाके फलखरूप हमको प्राप्त होती है। जब हम परमार्थ-साधनाद्वारा अपनेको अधिकारी बनाते हैं, तब भगवान्की या गुरुकी कृपासे विना किसी विझ-वाधाके हम निश्चय ही अनुग्रहीत होते हैं।

१. समोऽपं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्तया मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ (गीता ९ । २९ )

# धनावत्रुपाद्मा अनुभव कैसे हो ? [ एक वीतराग संतका सदुपदेश ]

प्रश्नकर्ता-महाराजजी । हमें भगवत्कृपाकी प्राप्ति एवं अनुभव केरी हो ! इसके लिये क्या करना आवश्यक है ! कृपया वतलाइये ।

संतजी-भगवत्र्पाका अनुभव करनेके लिये निम्नलिखित यातोपर ध्यान देना नाहिये---

- (१) हमें नित्य-प्रति शुद्ध कृप-जल अथवा कि**सी** नदीके पवित्र जलसे स्नान करना चाहिये और फिर दिजाति हो तो संध्या-वन्दन, गायत्री-जप अन्यथा वर्ण-धर्गानुसार भजन-पूजन, पाठ आदि करना चाहिये।
- (२) हमें अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार शास्त्रीक्त कर्तव्यक्तमं करते हुए भर्यादानुसार अपना जीवन-यापन ९ रना चाहिये । अपने वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध कोई कार्य कभी नहीं फरना चाहिये।
- (२) इमें कल्पित मतान्तरोंके चहारमें न फँसकर अनादिकालसे चले आ रहे सत्य सनातनधर्मकी ही शरणमें रहना चाहिये।
- (४) ग्लकर भी कभी चाय, तम्बाकू, भाँग, बीड़ी, िरारेट, अण्डे, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि मादक एवं अभक्ष वस्तुओंका प्रयोग नहीं करना चाहिये । वाजारकी चाट-पकौड़ी खाना एवं होटलोंमें भोजन आदि करना सर्वथा निषिद्ध समझना चाहिये। हिंसात्मक टॉक्टरी दयाओंका प्रयोग सर्वथा बंद कर देना चाहिये।
- (५) अहर्निश श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीदीव आदि किसी भी परम पवित्र भगवन्नामका जप करते-कराते रहना चाहिये।
- (६) समय-समयपर पतितपावनी भागीरथी श्रीगङ्गाजी। श्रीयमुनाजी, श्रीसरयूजी, श्रीनर्मदाजी, श्रीत्रिवेणीजी आदिका दर्शन और उनमें स्नान करते रहना चाहिये।
- (७) पूज्य प्रातःसारणीय गौ, ब्राह्मण और संतोंकी प्राणपणसे रक्षा और सेवा करके इनका ग्रुभाशीबीद प्राप्त करना चाहिये।
- (८) सञ्चे संत-महात्माओंका उत्सङ्ग करना चाहिये, कथा-कीर्तनमें अवश्य भाग लेना चाहिये और नियमपूर्वक देव-गन्दिरोंमें जाकर भगवदर्शन करना चाहिये।
- (९) पर-स्त्री और पर-धनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिये, इनसे दूर रहना चाहिये।

- (१०) एकादग्रीका वत अवस्य रखना चाहिये। जहाँ गङ्गाजी निकट हों, वहाँ पूर्णिमाको गङ्गा-नान और श्रीसत्यनारायणकी कथा अवस्य सुननी चाहिये।
- (११) तीर्थोमें जाकर हमसे कोई पाप न वन जाय, इस वातका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये।
- (१२) सैकड़ों नक्ली, पाखण्डी अवतारोंकी इस समय भारतमें बाद-सी आयी हुई है, जो अपनेको साक्षात् भगवान्का अवतार बताते हैं । इस प्रकार वे देशको व्यभिचारकी भद्दीमें झोंक रहे हैं। ऐसे पापी, पालण्डी और दुराचारी छोगोंके मायाजाळते बचना-वचाना चाहिये।
- (१३) मृलकर भी कभी वेश्या-नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमके नामपर होनेवाले युवतियोंके नृत्य, नाटक आदि नहीं देखने चाहिये और न कभी इनमें भाग हैना चाहिये। सिनेमाने युवक-युवतियोंका जो भीषण पतन किया हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है । हमें इस पतनकारी व्यस्ति। अपने-आपको एवं अपनी संतानोंको अवश्य बन्दाना चाहिये।
- (१४) अश्लील पुस्तकीं, सस्तेन्वाजाल उपन्यासः गंदें पत्र-पत्रिकाएँ एवं धर्म-विरोधी साहित्यको भूरकार भी नहीं पढ़ना चाहिये।
- (१५) तुलसी, पीपल, विल्व, ऑवला, बट आदिका दर्शन-पूजन करते रहना चाहिये। इन वृक्षोंको मूलकर भी नहीं काटना चाहिये।
- (१६) चीनी-मिट्टी या कॉंचके प्याली-प्लेटोंमें मेज-ङुर्सियोपर वैठकर, खाटपर या पर्लेगपर वैठकर, एक थालीमें सबके साथ जूठा, जूते पहने, विना स्नान किये अथवा खड़े-खड़े भोजन नहीं करना चाहिये। रजस्वल स्री एवं गोमक्षकोंके हाथका वना भोजन कभी भी न करना चाहिये।
- (१७) खड़े-खड़े मूत्रत्याग करना, टटीके गंदे हाथ श्रद्ध मिट्टीसे न धोकर गाय और स्थरकी वर्षी बने गंदे साञ्चनसे घोनाः गंदे साबुनको शरीरमें लगागर स्नान करना तथा अपने सिरकी पवित्र चोटीको काटकर भेंक देना आदि धर्मविषद्ध एवं मूर्खतापूर्ण कृत्योका सर्वया त्याग कर देना चाहिये।

भगवत्कृपाका अनुभव करनेके लिये उपर्युक्त वातें सर्व-प्रथम पाळनीय हैं।इन वार्तोपर हम सबको ध्यान देना चाहिये और अपने वर्णाअम-धर्मानुसार जीवन-यापन करना चाहिये। ( प्रयम-भक्त श्रीरामश्ररणदासती )

9050K94

# भगवत्कृपा और भक्त

( नित्य की ठालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद जी पोदार)

वहुत-से लोगोंकी ऐसी धारणा है कि जब भगवान्की कृपा होती है, तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर-सम्बन्धी अनेकानेक भोगोंकी प्राप्ति होती है। जिन लोगोंके पास भोगोंका बाहुल्य है—वस, केवल उन्होंपर भगवान्की कृपा है या भगवत्क्रपा उनपर है, जिनकी विपत्तिकों भगवान् टाल देते हैं। भगवत्क्रपाका इस प्रकार क्षुद्र अर्थ करनेवाले लोग बड़े ही दयाके पात्र हैं, ऐसे लोगोंको भगवत्क्रपाका यथार्थ अनुभव नहीं है।

वास्तवमें सम्पत्ति या विपत्तिसे भगवत्ऋपाका पता नहीं लग सकता । वह नित्य है, अपार है और संसारके समस्त प्राणियोपर उस कृपा-सुधाकी अनवरत वर्षा हो रही है। जो उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयोंकी प्राप्तिको ही भगवत्क्रपा समझते हैं, वे ही लोग विषयोंके नाक्ष या अभावमें भगवान्पर पक्षपात, अन्याय और कृपाछ न होनेका कलङ्क मढा करते हैं। सची बात तो यह है कि भगवान्का कोई भी विधान कृपासे शून्य नहीं होता, कृपा करना तो उनका सहज स्वभाव है। पापी प्राणीके दण्ड-विधानमें भी वे अपनी कृपाका समावेश कर देते हैं। यह दसरा प्रश्न है कि उनकी कृपाका स्वरूप कैसा होता है ! इसमें कोई संदेह नहीं कि कृपाका भीतरी खरूप तो सदा ही सरस, मनोहर और मधुर होता है। परंत बाहरसे वह दभी-'सुन्दरं सुन्दराणाम्' ( सुन्दरसे सुन्दर ) स्वरूपमें दर्शन देती है तो कभी 'भीपणं भीपणानाम्' ( महानिर्वाणतन्त्र ३।६१) (भयानकसे भयानक) रूपमें प्रकट होती है। विसी समय उसका रूप 'मृद्नि कुसुमाद्दि' ( पुष्पते अधिक योमल ) होता है तो किसी समय 'बज़ादिप फ़डोराणि' ( बज़ते भी अधि इ उठीर ) होता है । जिन विवेकी और कल्याणकामी पुरुपोने विपर्योक्ती प्राप्तिके लिये भगवान्को साधन नहीं बना रखा है, जो सज्ये त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों रूपोंमें उस ध्यत्रापकी अनोखी अनुकम्पाका दर्शन कर कृतार्थ होते 👸 परंतु जो अल्पद्युद्धि प्राणी आपातरमणीय विषयोंको री ए । सात्र सुराता साधन मानते हैं, वे अपरिणामदर्शी शीर अधिवेती मनुष्य भगवत्रुपाके मनोहर रूपको देखकर तो असम्ब आहादित होते हैं और उसके भीषण रूपको देखकर भगमे काँच उठते हैं।

किसी अवीध वालकके एक जहरीला फोड़ा हो गया, उसे असहनीय वेदना है, वालककी माताने डॉक्टरको बुल्याया, डॉक्टरने चीरा लगवानेका परामर्श देते हुए कहा कि ध्यदि बहुत शीध शत्यक्रिया (ऑपरेशन) नहीं की जायगी तो फोड़ेका विप समस्त शरीरमें फैल जायगा और ऐसा होनेसे वालकके मर जानेकी सम्भावना है। माताने वालकका हित समझकर चीरा लगवाना स्वीकार किया। डॉक्टर साहब चीरा देने लगे। उस समय उस अपरिणामदर्शी अवीध बालकने क्षणिक वेदनासे व्यथित होकर बड़े जोर-जोरसे रोना आरम्भ कर दिया और चीरा दिलवानेवाली माताको प्रत्यक्ष शत्रु समझकर बुरी-भली कहने लगा—

जदिप प्रथम दुःख पावइ रोवइ वाल अघीर। ब्याधि नास हित जननी मनित न सो सिसु पीर॥ (मानस ७। ७४ क)

माताने बालक्षके रोने और बक्रनेकी कोई परवाह नहीं की, उसे और भी बलपूर्वक पकड़ लिया, शल्यक्रिया पूरी हुई, चीरा लगाते ही अंदरका सारा विष बाहर निकल पड़ा, बालककी वेदना मिट गयी और वह सुखपूर्वक सो गया। बालक अशानसे चीरा लगवानेमें रोता है और समझदार लोग जान-बूझकर चीरा लगवाते हैं। बस, इसी दृष्टान्तके अनुसार—

तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि । तुलसिदास ऐसे प्रसुर्हिं कस न अजहु अम त्यागि ॥ (मानस ७। ७४ स )

भगवान् भी अपने प्यारे भक्तके समस्त आन्तरिक दोषोंको निकालकर बाहर फेंक देनेके लिये समय-समयपर शल्यिकया (ऑपरेशन) किया करते हैं, उस समय खांसारिक संकटोंका पार नहीं रहता, परंतु इस सारी छद्र-लीलामें कारण होती है—केवल एक भक्तकी आत्यन्तिक हित-चिन्ता। जिस प्रकार दयामयी जननी अपने प्यारे बच्चेके अङ्गका सड़ा हुआ अंश कटवाकर फेंक देती है, उसी प्रकार भगवान् भी अपने प्यारे वच्चेकी हितकामनासे उनके अंदरके विषय-विषको निकालकर फेंक दिया करते हैं। ऐसी अवस्थामें परिणामदर्शी विश्वासी भक्तोंको तो आनन्द होता है और विपयासक्त अञ्चानी मनुष्य रोया-चिह्नाया करते हैं।

जिस समय भगवान् वामनने अनुप्रदूर्वक विराद्-रवरूप धारण कर भक्त बलिको वाँध लिया और इन वन्यनों को पितागद्द परम भक्त प्रह्लादजी वहाँ आये । भगवत्कृपाका पितागद्द परम भक्त प्रह्लादजी वहाँ आये । भगवत्कृपाका मर्म जाननेवाले प्रह्लादजीने आते ही भगवान्से कहा— पेर भगवन् । आपने ही इसको यह समृद्धिसम्पन्न इन्द्रपद दिया था और इस समय आपने ही इसको हर लिया, मेरी समझसे आपने इसे राज्यलक्ष्मांसे भ्रष्ट करके इसपर यहा अनुप्रद्द किया । लक्ष्मीको पाकर मनुष्य अपनेको भूल जाता है । जिस लक्ष्मीसे विद्वान् और संयमी पुरुप भी मोहित हो जाते हैं, उस लक्ष्मीके रहते हुए कौन पुरुप आत्मतत्त्वको यथार्थक्ष्पसे जान सकता है। अतएव आपने हम-पर वड़ी दया की। यह है भक्तके विश्वासकी वाणी ! यह है अग्रुममें भी ग्रुमका दर्शन !! और यह है भक्तीन भगवान्-पर हढ़ विश्वास !!!

भगवान्ने भी प्रहादके इस कथनका समर्थन करते हुए वहा—भी जिसपर हुपा करता हूँ, उसका धन-वैभव पहले हर लेता हूँ; क्योंकि मनुष्य धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यके भद्देश मतवाला होकर समस्त जीवोंका और मेरा निरादर करता है।

जिस धन-सम्पत्तिसे इतना अनर्थ होता है, केवल उसीकी प्राप्तिमें परमात्माकी कृपा मानना कितनी वड़ी भूल हैं; परंतु भगवान्के उपर्युक्त वचनोंसे कोई यह समझकर न काँप उठे कि भगवान् तो अपने भक्तोंके धन-ऐश्वर्यका नाश ही किया करते हैं। यह बात नहीं है। विभीषणको लंकाका अटल राज्य, ध्रुवको अचल सम्पत्ति और दिर सुदामाको अतुल ऐश्वर्य भगवान्ने ही तो दिया था। जैसी अवस्था होती है, वैसी ही व्यवस्था की जाती है।

एक सहैय रोगीक रोगका निदान कर उसे वही औषष देता है, जो उसके रोगका नाश करनेवाली होती है, वह इस बातको नहीं देखता कि दवा कड़वी है या मीठी। रोगीके मनके अनुकृल है या प्रतिकृल। रोगीकी इच्छाकी वह कोई परवाह नहीं करता, रोगी कुपथ्य चाहता है तो वैद्य उसे हाँट देता है, उसके बक्ने-इक्केन ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता और उसके मनके सर्वथा विपरीत कड़वे काथकी व्यवस्था करता है। वह दूसरे दवा वेचनेवालोकी भाँति मूल्य प्राप्त होते ही मुंहमाँगी दवा नहीं दे देता, उसे चिन्ता रहती है रोगंके हिताहितकी। उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है—रोगका समूल नाश कर देना। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तोंमेंसे जिसके जैसा रोग हीत ही, इसके लिये देवी ही ओपिन हमवस्था करती है सह हमें विस्ता स्वाप्त कर देना।

हैं। अन्यान्य देवताओं की भाँति मुँहमाँगा वरदान नहीं दे देते। उसकी इच्छा क्या है, इसका कोई खयाल नहीं करते, अपितु कई बार तो उसके मनके सर्वथा विपरीत कर देते हैं। एक बार भक्तराज नारदने मायासे मोहित होकर विवाह करना चाहा, भगवान्से प्रार्थना भी की; परंतु मगवान् जानते थे कि इससे उसका अहित होगा, यह भव-रोगीके लिये कुपथ्य है, इसलिये विवाह नहीं होने दिया। नारदको कोथ हुआ, उन्होंने झुँझलाकर भगवान्को बहुत बुरा-भला बहा, शाप दे दिया। भगवान्ने भक्तके शापको सहर्ण प्रहण कर लिया, परंतु उसे कर्तव्यच्युत नहीं होने दिया।

रोगमुक्त होकर मनुष्य जब कुछ बल प्राप्त कर लेता है।
तब उसे सभी कुछ खाने-पीनेका अधिकार मिल जाता है।
इसी प्रकार भवरोगसे मुक्त होकर भगवत्प्राप्ति कर लेगे।
इसी प्रकार भवरोगसे मुक्त होकर भगवत्प्राप्ति कर लेगे।
उसको जब भगवान्के सर्वस्वका खामित्व प्राप्त हो जाता है।
तब फिर उसे किस बातकी कभी रहती है और कौन सी
बाधा रहती है ! मनुष्य भूलकर सांसारिक धन ऐश्वर्यके
लिये लालायित रहता है, यदि चेष्टा करके वह उन
अतुल ऐश्वर्यक्ताली परमातमाको, जिनके एक अंशमें यह सारे
ऐश्वर्योंसे भरा संसार महान् समुद्रमें एक बाद्के कणके
समान स्थित है—प्राप्त कर ले तो फिर उसे समस्त प्रार्थ
आप-से-आप ही प्राप्त हो जायँ। अस्तु,

राजा विलने भगवत्ऋपाके विकट खरूपसे न धनराकर उसका सादर स्वागत किया। बलिका समस्त धन-ऐश्वर्य इरण कर लिया गया, अग्नि-परीक्षा हुई; परंतु उस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके बाद भक्त बलिको उस रमणीय और समृद्धिः सम्पन्न सुतललोकका राज्य दिया गया, जिसकी देवता भी अभिलाषा करते हैं और नहाँ भगवत्कृपांखे वभी आधि, व्याधि, भ्रान्ति, तन्द्रा, पराभव और किसी प्रकारका भी भौतिक उपद्रव नहीं होता। इतना ऐश्वर्य देकर ही भगनान् संतुष्ट नहीं हो गये, उन्होंने बलिको सावणि मन्वन्तरमें इन्द्र होनेके लिये वर दिया और प्रहादसे बोले—'नत्स प्रह्माद ! तुम अपने पौत्रसहित सुतल्लोक्में जाकर होगोंको मुख पहुँचाते हुए आनन्दसे रहो, वहाँ तुम मुझे सव समय द्वाथमें गदा लिये हुए विलिके द्वापर देखोगे । यो प्रभुने विक्रि द्वारपर द्वारपाल होना स्वीकार किया और अन्तमें उसको अपना परम धाम प्रदान किया, क्या यह परम अनुमह नहीं है। भगवान्ने क्रमहाः चार बार अवतार घारण करके हिरण्याक्ष-हिरण्यक्रीयनुः रान्ण-क्रस्मकर्ण और शिग्नम्पल-इन्तवकका वप किया ।

इसीलिये कि उनपर अनुग्रह था । ऋषि-शापते भ्रष्ट अपने द्वारपाल जय-विजयको शापते मुक्त करनेके लिये मृत्युते अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है १ परंतु भगवान्के द्वारा होनेवाली मृत्युमें भी उनकी ऋषा भरी हुई होती है । दुष्टों हा नाश भगवान् क्यों करते हैं १ केवल उनके उद्धारके लिये, उन्हें पापोंसे मुक्त कर अपने मुख-शान्तिमय परमधाममें पहुँचानेके लिये । भक्तगण ही दिव्य-दृष्टिसे इसको देख पाते हैं ।

यह कोई नियम नहीं है कि भगवान्के भक्तपर कोई सांसारिक कष्ट न आये या उसे सांसारिक सुख सर्वथा ही न प्राप्त हो। समय-समयपर कर्मानुसार दोनोंकी ही प्राप्ति होती है, परंतु दोनोंमें ही भगवत्कृपाका विलक्षण समावेश रहता है। उस कृपा मा यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानोंको होता है, जो सुन्त-दुःखमें समिचत्त होते हैं और जो परभारमासे कुल भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उसकी अपार महिमा और अपनी मिक्तमें दोष नहीं आने देते। मक्त अपनी मिक्तमें और प्रेमी अपने प्रेमसे क्या चाहते हैं ! बही मिक्त और प्रेमी अपने प्रेमसे क्या चाहते हैं ! बही मिक्त और प्रेम ! वास्तवमें ऐसे मक्तोंके हृदयमें भगवत्येमके प्रति ऐसा प्रयल आकर्षण होता है कि वे उसको पानेके लिये किसी भी विपत्तिको विपत्ति नहीं समहाते।

जो कभी संसारकी ओर ताकता है और कभी परमात्मा-को ओर, वह पूरा प्रेमी नहीं है। उसमें अभी भगवत्-प्रेमकी प्रवल उत्कण्टा जायत् नहीं हुई है। संसार रहे या जाय, घर उजिं या वसे, किसी बातकी भी परवाह नहीं, परंतु प्रेममें कोई साधा न आने पाये, यह है भक्तकी ऐकान्तिक प्रेमनिष्ठा।

माता यदि छोटे शिशुको मारती है तो भी वह उसीकी गोदमें पुसता है और यदि वह पुचकारती है तो भी वह उसीके उसके पास रहता है, माताकी गोदको छोड़कर शिशुको अन्य कि कहीं चैन नहीं पहला। इसी प्रकार भक्तको भी अपने भगानको छोड़कर और कहीं विश्राम नहीं मिल्ला। चाहे वे मार्क चारे प्यार करें! भक्त एक क्षण भी उनके विना रहता नहीं चाहता। सम्भव है कि भक्तकर विपत्तियों के गायल नार्वे ओरने मेंड्राने हमीं, यह भी सम्भव है

कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियों ई। बीते और एक क्षणके लिये भी विपत्तिका अभाव न हो। तथापि उसका मन उस प्रेमानन्दमें इतना मग्न रहता है कि भूलकर भी उसे भगवत्क्रपाके सम्यन्यमें कभी किंचित् भी संदेह नहीं होता।

चातकपर यदि उसका प्रियतम मेघ पत्थरोंकी वर्षों करें तो क्या वह मेघसे प्रेम करना छोड़ देता है ! क्या उसके प्रेममें कुछ भी अन्तर पड़ता है ! गोस्वामी वुल्सीदासजी कहते हैं—

डपल बरिस गरजत तरिज डारत कुलिस फठोर । चितव कि चातक मेघ तिज कबहुँ दूसरी ओर ॥ (दोहावली २८३)

भयानक वज्रपातसे उसके प्राण भले ही चले जाएँ, परंतु प्रेमी चातक दूसरी ओर नहीं ताकता। इसी प्रकार भक्त भी नित्य निश्चिन्त होकर रहता है। उसे न तो दु:खोंमें उद्देग होता है और न सुखोंकी स्पृहा रहती है। भगवान् कहते हैं—

> यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचिति न काङ्क्षाति । शुभाश्चभपरित्यामी भक्तिमान् यः स मे प्रियः॥ (गीता १२ । १७)

'जो न कभी द्दर्षित दोता है, न द्देष करता है, न शोच करता है और न किसी प्रकारकी आकाङ्क्षा करता है—जो ग्रुभाग्रुभ दोनोंका त्यागी है, वह भक्तिमान् (पुरुष) मुझको प्रिय है।

इस प्रकार भक्तः, जैसे सम्पत्तिमें प्रभुकी मूर्ति देखकर संदेद-शून्य रहता है, वैसे ही विपत्तिमें भी उन्हींकी मनो-मोहिनी मधुर छविका दर्शन कर निःसंशय रहता है ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि लौकिक दृष्टिस समय समयपर भगवत्कृपाका स्वरूप बड़ा ही भीषण होता है। महाद अभिमें हाला जाता है, मीराको विषका प्याला दिया जाता है, सदनके हाथ काटे जाते हैं और वेंतोंकी मारके कारण हरिदासकी पीटसे खून बहने लगता है, परंतु घन्य है उन प्रेमी और प्रेमके उपासक भक्तोंको, जो प्रत्येक अवस्थामें शान्त और निश्चिन्त देखे जाते हैं। उनकी स्विरतामें तिलभर भी अन्तर नहीं पड़ना। कितने मगाद विश्वास और भरोसेकी बात है यह। एक छोटा सु माँटा नुभ जानेपर चिल्लाइट मच जाती है—अग्निकी चिनगारीका रपर्या होते ही मन तिल्लीमला उठता है। परंतु में भक्तगण, जी परमात्माके प्रेमके लिये अपने-आपको खो पुत्रते हैं—यह चायसे सारी यातनाओं और क्लेशोंको सहते हैं। उन इंश्वरगत-प्राण भक्तोंको प्रेमके लिये न राली-पर चढ़नेमें भय लगता है और न धषकती हुई अग्निमें कृदनेमें । प्रेमके लिये गस्तक्यो तो वे हाथोंमें लिये फिरा परते हैं—

प्रेस न बाड़ी नीवजें प्रेम न हाट विकाय। राजा परजा जेहि रुचें शीश देह छैं जाय॥

होग गहते हैं—'देखो वेचारेको कितना कप्ट हो रहा है, वेचारेने सारे जीवन श्रीरामका नाम लिया, परंतु कभी मुलको नींद नहीं सोया। आजकल भगवान्के यहाँ न्याय नहीं रहा। यह तो वेचारा चौत्रीसों घंटे भजन करता है और इसीपर तु:खोंके पहाड़ हूट पड़ते हैं। लोगोंकी ऐसी भोली वार्तोको सुनकर विपत्ति-सम्पत्तिको लात मारनेवाले वे भक्त मन-ही-मन हँसते हैं।

वे सांसारिक लोग इस वातको नहीं जानते कि भगवान् कभी किसीको कप्ट पहुँचाना नहीं चाहते। भक्तके सामने भगवान् जो दुःखोंका रूप प्रकट करते हैं, वह केवल जनके वस्याणके लिये ही । यदि केवल मुखर्मे ही भगवान्का रूप दीख पड़ता हो तो क्या दुःखमें उसका अभाव है ! यदि सुखमें उनकी न्यापकता है तो दुःखमें भी है। बोई भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं कि जिसमें वे न हों । इसी बातको पूर्णरूपसे प्रकट करनेके लिये भगवान् भक्तोंके सामने अपने स्वरूप प्रकट करते हैं।जब भक्त इस प्रहेलिकाको समझ लेता है, तब वह सब तरहसे और भगवान्को पहचान लेता है। साधारणलोग एक ओर देखते हैं, इसीसे वे सुखकी मूर्तिको देखकर हँसते हैं और दुःखकी मूर्तिको देखकर काँप उठते हैं; परंतु जो भक्त हैं, वे दोनोंमें ही उनको देख पाते हैं। इसीसे उनको न तो दुःखसे द्वेप है और न सुखसे अनुराग ! दाहिना और बायाँ—दोनों उसीके तो हाथ हैं । भक्त किसी भी अवस्थामें इस ध्रुव-सत्यसे अपनी दृष्टि नहीं हटाते । प्रत्युत वे तो दूसरे लोगोंको दुःखोंसे घवराया हुआ जानकर भगवान्से उलटे यह प्रार्थना करते हैं--

न कामग्रेऽहं गतिमीश्वरात्परामष्टक्ष्मिं, युक्तामपुनर्भवं वा।
आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः॥

-ता चय जनस्यकुरसाता (श्रीमहा०९।२१।(१)

'हे नाथ ! में (आप) परमेश्वरसे अणिमादि आठ सिद्धियोंसे युक्त गति या मुक्तिको नहीं चाहता। मेरी ग्री प्रार्थना है कि में ही सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें शित होकर दुःख मोग करूँ। जिससे उन सबका दुःव दू हो जाय।

परम भक्त प्रह्लादने कातरकण्ठसे कहा था—हे प्रभो ! मेरा चित्त तो आपके चरित्रगानरूप सुधानमुद्रमें निमग्र है, सुझे संसारसे कोई भय नहीं। परंतु में इन इन्द्रियों के सुखोंमें लिप्त और भगविद्वमुख दीन अगुर- बालकोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चहता।

यह है भक्तोंकी वाणी । संसारभरका दुःख अपने मस्तकपर उठानेको प्रस्तुत हैं । दीन-दुःखियोंका उद्धार हुए बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते। कह देनेवाले लिये भी भगवान्से क्षमा चाहते हैं । अपने कहोंकी भीं परवाह नहीं । परवाह क्यों हो है उन्हें तो कहोंकी भींग मूर्तिके अंदर उन सलोने क्यामसुन्दरकी नवपनयाम मूर्तिका प्रत्यक्ष दर्शन होता है न ! वे तो सव ओरसे अपना सारा अपनापन उन्हें सौंपकर तथा उनकी हुगा गुधाकी अनन्त और शीतल धारामें अवगाहन कर हुतार्थ हो छें हैं । उन्हें क्षण-क्षणमें भगवत्हुपाके दिव्य दर्शन होते हैं । इन्हें क्षण-क्षणमें भगवत्हुपाके दिव्य दर्शन होते हैं । विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लामको पाक विचलित नहीं कर सकती। वे उस परमानन्दों निमप्र विचलित हों हो । भगवानने कहा है—

यं लटध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ (गीता ६। २२)

(भक्त ) परमात्माकी प्राप्तिहर लाभको पाकर उसने अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवद्याति। रूप अवस्थामें स्थित (वह )भक्त वड़े-से-यड़े दु:वंग भी चलायमान नहीं होता ।

# भगवान् विष्णुकी कृपा

( केखक-श्रीहरिकृष्णजी दुजारी )

( ? )

### देवर्षि नारद

पूर्वजन्ममें देवर्षि नारद दासी-पुत्र थे । माता वेदपाठी ब्राह्मणकी दासी थी । एक वार कुछ योगिजन चात्रमीसके लिये उस गाँवमें आये और यही प्रथम भगवत्कृपा हुई उस बालकपर । सत्पुरुषोका सङ्ग भगवत्कृपा-से ही प्राप्त होता है। माताके साथ-साथ बालक भी उनकी सेवामें लग गया । मुनियोंका आज्ञा-पालन ही उस बालककी क्रीडा वन गयी। चञ्चलतासे दूर रहकर उनकी सेवा करना इसकी निष्ठा थी । उसके शील-खभावको देखकर उसपर संतोंका अनुप्रह हुआ । बालकको भोजनके लिये संतोंका प्रसाद मिलने लगा और सुननेको मिलने लगी भगवचर्चा । संत-कृपा और सत्सङ्गरे उसके कोमल हृदयकी मैल दर हो गयी। उसपर संक्रीर्तन एवं भगवान्की मनोहर कथाका रंग चढ़ने लगा । प्रभुकी मनोहर कीर्ति उसकी निर्मल बुद्धिमें स्थिर होने लगी। संत-कृपासे उसके रजोगुण एवं तमोगणका नाश होते देर न लगी। शीघ ही वालकके हृदयमें भक्तिका प्रादुर्भीव हो गया । शरद और वर्षाऋतु-इन दो भग्रतओंकी संत-सेवासे वालकके सभी पाप नष्ट हो गये । इन्द्रियोंका संयम तथा शरीर, वाणी और मनसे महात्माओंकी आज्ञाका पालन करनेपर महात्माओंका अनुग्रह हुआ और जाते जाते उन्होंने कृपा करके उस वालकको भगवान्के श्रीमुखसे सुने हुए गुह्यतम ज्ञानका अधिकारी बना दिया । चातुर्मास समाप्त होते ही वे लोग चले गये । माना अपने इक्लौते पुत्रके योगक्षेमकी बहुत चिन्ता करती। परंतु वह बेचारी पराधीन अवला ब्राहाणीकी सेवा करके किसी प्रकार पुत्रसहित वह अपना जीवन-निर्वाह करती थी।

कृपािश्य भगवान्ते एक दिन एक विचित्र लीला की । रात्रिके धमय उस बालकवी माँ गी तुह्नेके ल्विये घरसे निस्ती । धना व्येषेरा था, उसके पैरके नीचे एक साँप आ गया। गाँउने उसे एस लिया और वह तत्काल ही मृत्युको प्राप्त हो गयी । सल्यक्तके प्रभावसे बालकने इसे भगवान्का परम अनुग्राह्म माना। धनगान् अपने जनका सदैव मङ्गल करते हैं'—यह बालककी दृढ़ निष्ठा थी । सभी ओरसे निगिश्रत बालकने भगवान्की कृपाका आश्रय लिया । यह उत्तर दिशा-की ओर चल पड़ा । मार्गमें वीहड़ जंगल आये, जिनमें भयंकर एवं हिंस जीव-जन्तु, साँप, उल्ल्र, सियार आदि भी थे, परंतु वह निभैय होकर आगे बढ़ता गया ।

भूख-प्याससे व्याकुल बालकने एक नदीके मनोहर तटपर ठहरकर जलपानः आचमन और स्नान किया। महात्माओंकी अमोघ वाणी उसके हृदयमें घर किये हुए थी । उसने एक पीपलके नृक्षके नीचे अपना आसन जमाया और भगवान्के ध्यानमें निमग्न हो गया । और शान्त था। उसका हृदय निद्वन्द्व भगवछोमसे विद्वल हो रहा था, शरीर रोमाञ्चित था और नेत्रोंसे प्रेमाश्रु निर्झरित हो रहे थे। संसारकी अन्य सभी चाहें सिमटकर भगवत्प्राप्तिकी चाहमें केन्द्रित हो गयी थीं। वह प्रेमानन्दमें झ्वा हुआ था । सहसा भगवत्कृपासे उसे एक अनिर्वचनीय रूपकी झलक दिखलायी दी, परंतु तत्काल ही वह ओझल हो गयी। बालक उस स्वरूपका पुनः दर्शन करनेके लिये व्याकुल हो उठा । उसी समय उसे भगवान्की अमोघ वाणी सुनायी दी—'निष्पाप बालक ! तुम्हारे हृदयमें मुझे प्राप्त करनेकी लालसा जाग्रत् करनेके लिये ही मैंने एक बार अपने रूपकी झलक दिखायी है। मुझे प्राप्त करनेकी आकङ्कासे युक्त साधक घीरे-घीरे हृदयकी सम्पूर्ण वासनाओंका भलीभौति त्याग कर देता है। अल्पकाळीन एंत-सेवासे तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझर्मे स्थिर हो गयी है। अव तुम इस प्राकृत मलिन शरीरको छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे । मुझे पास करनेका तुम्हारा यह हढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा । समस्त सृष्टिका प्रलय हो जानेपर भी मेरी कृपासे तुम्हें मेरी स्मृति वनी रहेगी।

भगवान्की इस अनुपम कृपासे वालक प्रफुल्लित हो उटा और तभीसे वह लजा छोड़कर भगवान्के मङ्गलमय मधुर नामों एवं लीलाओंका कीर्तन करने लगा। भगवान्की कृपासे समस्त आसक्तियाँ मिट गर्यों और उसका हृदय छुद्ध हो गया। प्रारम्थकर्म समात हो जानेपर उसका पाञ्चभौतिक द्यिर मृत्युको प्रात हो गया। सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीके शरीरसे देविष नारदका प्रादुर्भाव हुआ | उनके जीवनका वत ही भगवद्भजन हैं। जो अखण्डरूपसे चलता रहता है | भगवत्भुपासे वे वेकुण्टादि तीनों लोकोंमें विना रोक टोक निर्वाधरूपसे विचरण करते हैं तथा भगवन्नाम और लीलाओंका गान करते हैं । उन्हें भगवान्का मन कहा गया है | प्रत्येक काल एवं युगमें वे अधिकारी पुरुपोंको साक्षात् दर्शन देकर उनका मार्ग-प्रदर्शन करते हैं । उन्होंने भक्ति सूत्रोंकी रचना कर जगत्को भक्तिरूप अमृतका अनुपम दान दिया है । वे गुणमाहात्म्यासक्ति भक्तिके

आचार्य माने जाते हैं। वे सदा-सर्वदा भगन्नाम-कीर्तन करते रहते हैं—

> अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्क्रीति शार्क्षधन्वनः। गायन्माद्यन्तिद्ं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्॥ (श्रीमद्वा०१।६।३९)

'अहो ! ये देविषं नारद धन्य हैं; क्योंकि ये आईपणि भगवान्की कीर्तिको अपनी वीणापर गा-गाकर स्वयं वी आनन्दमग्न होते ही हैं, साथ-साथ इस त्रितापतप्त जनत्को भी आनन्दित करते रहते हैं।

( ? )

### भक्त द्वव

ध्रुव स्वायम्भुव मनुके पौत्र थे । महाराज उत्तानपादकी यड़ी पत्नी सुनीतिकी कोखसे उनका जन्म हुआ या। समयकी बात है, राजदरबार लगा था । अपनी छोटी रानी उत्तानपाद एवं उसके पुत्र उत्तमके साथ राजिंसहासनपर विराजमान थे। त्रचिकं रूप-छावण्यने राजाको वशीभूत कर लिया था। सुरुचिकी रुचि ही उत्तानपादकी रुचि हो गयी थी। एक दिन पाँच वर्षका बालक प्रुव अपने सखाओंके साथ खेलता-खेलता राजसभामें जा पहुँचा । अपने छोटे भाई उत्तमको पिताकी गोदमें बैठे देखकर वालक ध्रुवने भी पिताकी गोद्में बैठना चाहा । सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी ? सुनीतिसे उसका सौतियाडाह जो था। 'अरे, तुम्हारा इतना साहस ! यदि पिताकी गोदमें बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान्की आराधना करो । भगवान्को प्रसन्न करके भेरी कोखसे जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचिने हाथ पकड़कर ध्रुवको राजाकी गोदसे अलग कर दिया।

यद्यपि अवोध बालक ध्रुव पूरी बात न समझ सका, परंतु 'मेरा अपमान हुआ है और भगवान्की आराधनासे ही अपमानसे छुटकारा मिल सकता हैं — इतनी बात तो उसकी समझमें आ ही गयी । केवल इतनी-सी बात बालक ध्रुवको अमोध भगवत्कृपाका अनुभव करानेमें हेतु बन गयी । विपरीत परिस्थितियाँ प्रायः मनुष्यको भगवत्कृपा प्राप्त करानेमें वड़ी हहायक होती हैं।

रुदन ही तो बालकका वल है । ध्रुव रोता-रोता अपनी माता सुनीतिके पास पहुँचा । सुनीतिने उसकी पूरी बात सुनी और कहा—'बेटा! सनमुन्न में अभागिनी हूँ।
तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचिके हाथ विके हुए हैं।
तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर एकते हैं।
भगवान विष्णुकी आराधनासे सब कुछ सुलभ है। ऐसी कीई
वस्तु नहीं, जो भगवान न दे सकें।' भगवान विष्णु सब कुछ
दे सकते हैं।' निर्मल-हृदय ध्रुवके मनमें यह बात घर कर गयी।

भौँ ! मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान्से मिल्का उन्हींसे सब कुछ प्राप्त करूँगा ।' ध्रुवने दृढ़ निश्चमके साथ माता सुनीतिसे निवेदन किया । वेटा ! अभी तो तुम निरे मालक हो, कुछ यह रो जाओ, उसके बाद यह कार्य करना । माताने ध्रुवको वहुत समझाया, परंतु ध्रुवके निश्चयमें माँ मुनीति कुछ भी परिवर्तन न कर सकी और अन्तमें भगवत्क्रमापर पूर्ण विश्वास रखनेवाली माताने बालकको वनमें जानेकी आज्ञा दे दी ।

भगवान् कैसे और कहाँ मिलते हैं—यह तो भुवको शात नहीं था, परंतु भगवान् मिलते हैं, हुए निश्चयके साथ भुवने वनकी राह ली । भगवान्ती ओर बढ़नेवालेकी सहायता भगवत्राप स्वयं करती है। भगवान्ती भागमें भुवको देविष नारद मिले । नारद भुवकी एरी मार्गमें भुवको देविष नारद मिले । नारद भुवकी एरी यात सुनकर विस्मय प्रकट करने लो—प्येटा दिगारी आयु अभी छोटी है, इस उम्रमें क्या मानापमान १ प्रसन्न रहे और जैसे भगवान् रखें, उसीमें संतोप करो । भगवान्ता मिल्ला कहि में बड़े-यहे योगी-मुनि दीर्वकाल्लक त्रास्ता करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मींके पश्चात् कर पाते हैं। करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मींके पश्चात् कर पाते हैं। देविष्की ये वार्ते सुनकर भी भुवके निश्चयमें कोई पित्यंत नहीं हुआ । 'सुने । आप बड़े कृपाल हैं। आपंते ले उपदेश दिया, वह बहुत उत्तम हैं। परंतु मुने तो अर

शीघ मिल सकें। ऐसा उपाय ही बताइये । जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूँ । ए दृढ़ निष्ठा और निश्चयके साथ ध्रुवने देविर्पिके चरणोंमें नम्न निवेदन किया । ध्रुवके हृदयमें भय और संज्ञायको विल्कुल स्थान नहीं था । देविर्पिका हृदय ध्रुवकी निष्ठा देखकर पिघल गया ।

ध्रुवपर संत-कृपा हुई । देवर्षिने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया—''वेटा ! तेरा कल्याण होगा । अव तुम श्रीयमुनाजीके तटस्थित मधुवनमें चले जाओ । वहाँ निरत्तर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'— इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जाप करो । विकाल यमुनामें स्नान करके सुस्थिर आसनपर वैट जाना, प्राणायाम करना, चित्तको स्थिर और एकाम्र करके भगवान् विष्णुका ध्यान करना।' ध्रुव यमुनाजीके किनारे मधुवनमें जा पहुँचे और भगवान्की आराधनामें लग गये। नारदजीकी कृपासे उन्हें विधिका ज्ञान तो हो ही गया था। दिन-पर-दिन वे अपने वतको कठोर करने लगे। निर्भय-निर्द्दन्द्व उपासना चलने लगी। भगवान्की कृपापर उनका हद विश्वास था। मन, वाणी और शरीर—तीनोंसे वे कृपानिधि भगवान्के साथ एकाकार हो रहे थे।

साधनामें भय और प्रलोभनरूपा बाधाओंका ताँता लग जाता है। घुवके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई । उन्हें डरानेके लिये बड़ी भयावनी राक्षसियाँ आयों । मायाने माता सुनीतिका रूप धारण कर घुवके सम्मुख प्रकट हो ममताका जाल डालना चाहा । घुवको एकमात्र भगवन्छपाका आश्रय था । उन्होंने उसकी वातें सुन वरके भी अनसुनी कर दों । वे प्रभुके ध्यानमें मग्न रहे । इतनेमें वहाँ भारो, पकड़ो, खा डालो, चिल्लाते हुए भयंकर राधम प्रकट हो गये । मायामयी माता सुनीतिका आर्तनाद सुनकर भी घुव अपनी साधनामें अटल ही रहे । किमी भी तरहके विच्न उनकी साधनामें वाधा न डाल सके।

उनकी कठोर तपस्याके छः महीने पूरे होने जा ग्हे थे।
मुखित भवरा उठे— कहीं भ्रुव हमास पद न छीन छे।'
देवतालोग पहुँचे भगवान्के पास। भगवान्ने देवताओंको
आभारन दिया— भ्रुव मेग भक्त है, यह किसीका कोई अनिष्ट
नहीं करेगा। मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करेंगा। देवतालोग निर्भय होकर चछे गये, परंतु मुखानिभान भगवान् विष्णु अय
अवने भक्ता कष्ट सहन नहीं कर पा गहे थे। वे तत्काल
सहद्दारद होकर भ्रुवके पाम पहुँच गये, परंतु फिर भी श्रुव अपने ध्यानमें मग्न रहे । भक्तको साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्यसे साधन भी कम प्रिय नहीं लगता । अन्तमें भगवान्को उनके ध्यानसे अपने स्वरूपको हटाना पड़ा, तब कहीं ध्रुवने विकल होकर नेत्र खोले। साक्षात् भगवान्को अपने सामने उपिखत देखकर ध्रुवतुरंत उनके चरणों-में लोट गये। प्रेमसे वाणी गद्गद हो गयी, शरीर रोमाञ्चित हो गया और नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने लगे। उनकी वाणी प्रेमसे अवरुद्ध थी। वे केवल हाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे, स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करनेमें असमर्थ थे। करुणालय भगवान् श्रीहरिने अपना वेदमय शङ्ख ध्रुवके कपोलसे स्पर्श करा दिया। शङ्खका स्पर्श होते ही ध्रुवको दिल्य वाणी प्राप्त हो गयी। सम्पूर्ण वेद-ज्ञान सुलभ हो गया। ध्रुव दिल्य वाणीसे भगवान्की स्तुति करने लगे—

सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपश्च-माशीस्तथानुभजतः पुरुपार्थमृर्तेः। अष्येवमर्थं भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्॥ (श्रीमद्गा०४।९।१७)

'भगवन्! आप परमानन्दमूर्ति हैं—जो लोग ऐसा समझ-कर निष्काम भावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति ही भजनका सच्चा फल है। स्वामिन्! यथपि बात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़ेको दूध पिलाती और व्याघादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भौ भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर आतुर रहनेके काम्ण हम-जैसे सकाम जीवोंकी भी वामना पूर्ण करके संसार-भयसे उनकी रक्षा करते रहते हैं।'

ध्यमो ! आपकी कृपाका क्या कहना ! यड़े-तड़े ऋषियों और मुनियोंको भी जिस रूपके दर्शन नहीं होते आपने उस दिव्य खरूपका दर्शन मुझे छः मासके अरूपसमयमें ही दे दिया । अय में कृतार्थ हो गया । आपकी विल्लाण कृपा प्राप्त करके अय मेरे चित्तमें कोई कामना नहीं है । मुझे केवल आपके सांनिध्यकी ही इच्छा है ।

भीटा ध्रुव ! तुम्हारे मनभे अव कोई कामना नहीं है, परंतु भेगी आजाका तुम्हें पालन करना ही होगा । भें तुम्हें जो पद देता हूं, वह प्रहण करना होगा । मेरी आजाने तुम्हें सञ्चमार सँमालना होगा । प्रह नक्षत्रीने जपर तुम्हें ध्रुवन्यद सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीके शरीरखे देविष नारदका प्रारंभीय हुआ | उनके जीवनका बत ही भगवद्भजन है। जो अन्यण्डरूपसे नलता रहता है | भगवत्भुपासे वे बेकुण्डादि तीनों लोकोमें विना रोक टोक निर्वाधरूपसे विचरण करते हैं । उन्हें समागन्ताम और लीलाओंका मान करते हैं । उन्हें भगवान्का मन वहा गया है । प्रत्येक काल एवं युगमें वे अधिकारी पुरुषोंको साक्षात् दर्शन देकर उनका मार्ग-प्रदर्शन करते हैं । उन्होंने भक्ति-सूत्रोंकी रचना कर जगत्को भक्तिरूप अमृतका अनुवम दान दिया है । वे गुणमाहात्म्यासक्ति भक्तिके

आचार्य माने जाते हैं | वे सदा-सर्वदा भगन्नाम-कीर्तन करो रहते हैं---

भहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्क्रीर्ति शार्क्रभन्वनः। गायन्माद्यन्तिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्॥ (श्रीमद्रा०१।६।३९

'अहो ! ये देविष् नारद धन्य हैं; क्योंकि ये आईंप भगवान्की कीर्तिको अपनी बीणापर गा-गाकर ख्यं आनन्दमग्न होते ही हैं, साथ-साथ इस त्रितापतत जगत भी आनन्दित करते रहते हैं।

( 7 )

### भक्त छुव

ध्रव स्वायम्भुव मनुके पौत्र थे । महाराज उत्तानपादकी यदी पन्नी सुनीतिकी कोखसे उनका जन्म हुआ था। सभयकी बात है। राजदरवार लगा अपनी छोटी रानी उत्तानपाद एवं उसके पुत्र उत्तमके साथ राजिंसहासनपर विराजमान ये । गुरुचिके रूप-लावण्यने राजाको वशीभृत कर लिया था। सुरुचिकी रुचि ही उत्तानपादकी रुचि हो गयी थी। एक दिन पाँच वर्षका बालक ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलता-खेलता राजसभामें जा पहुँचा । अपने छोटे भाई उत्तमको पिताकी गोदमें बैठे देखकर वालक ध्रुवने भी पिताकी गोदमें बैठना चाहा । सुरुचि इसे कैसे सहन कर सकती थी ! सुनीतिसे उसका सौतियाडाह जो था। 'अरे, तुम्हारा इतना साहस ! यदि पिताकी गोदम बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान्की आराधना करी । भगवान्को प्रसन्न करके मेरी कोखरे जन्म हो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। कहते हुए सुरुचिने हाथ पकड़कर ध्रुवको राजाकी गोदसे अलग कर दिया।

यद्यपि अवीध बालक ध्रुव पूरी बात न समझ सका, परंतु 'मेरा अपमान हुआ है और भगवान्की आराधनासे ही अपमानसे छुटकारा मिल सकता हैं — इतनी बात तो उसकी समझमें आ ही गयी । केवल इतनी-सी बात बालक ध्रुवको अमोघ भगवत्कृपाका अनुभव करानेमें हेतु वन गयी । विपरीत परिस्थितियाँ प्रायः मनुष्यको भगवत्कृपा प्राप्त करानेमें बड़ी हहायक होती हैं ।

स्दन ही तो बालकका बल है । ध्रुव रोता-रोता अपनी माता सुनीतिके पास पहुँचा । सुनीतिने उसकी पूरी वात सुनी और कहा— 'बेटा ! सचमुच मैं अमागिनी हैं तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचिके हाथ विके हुए हिं तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं भगवान विष्णुकी आराधनासे सब कुछ सुलम है। ऐसी कं वस्तु नहीं, जो भगवान न दे सकें।' 'भगवान विष्णु सब हु से सकते हैं।' निर्मल-हृदय ध्रुवके मनमें यह बात घर कर गर्थ 'माँ ! सुझे आज्ञा दो, में भगवान्से मिल्ल उन्हींसे सब कुछ प्राप्त करूँगा।' ध्रुवने हृद निश्चय साता सुनीतिसे निवेदन किया। 'बेटा अभी तो तुम निरे बालक हो, जुछ वह । जाओ, उसके बाद यह कार्य करना। भाताने ध्रुवको वहुं समझाया, परंतु ध्रुवके निश्चयमें माँ सुनीति कुछ में परिवर्तन न कर सकी और अन्तमें भगवतकुपापर पूर्ण विशाप रखनेवाली माताने बालकको वनमें जानेकी आज्ञा दे दी।

भगवान् कैसे और कहाँ मिलते हें—यह तो ध्रुवके ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान् मिलते हैं, हर निश्चयके साथ ध्रुवने वनकी राह ली । भगवान्की खोर बढ़नेवालेकी सहायता भगवत्क्रपा स्वयं करती है। भार्तामें ध्रुवको देविष नारद मिले। नारद ध्रुवकी पूरी बात सुनकर विस्मय प्रकट करने लगे—विद्या! तुम्हारी आयु अभी छोटी है, इस उम्रमें क्या मानापमान १प्राप्त रही और जैसे भगवान् रहीं, उसीमें संतोष करो। भगवान्का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े-यड़े योगी-मुनि दीर्वकालतक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मोंके पश्चात् कर पाते हैं। करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मोंके पश्चात् कर पाते हैं। करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मोंके पश्चात् कर पाते हैं। विद्यिकी ये बातें सुनकर भी ध्रुवके निश्चयमें कोई पिर्वित नहीं हुआ। 'प्रुने! आप बड़े कृपाछ हैं। आपने जे नहीं हुआ। 'प्रुने! आप बड़े कृपाछ हैं। आपने जे उपदेश दिया, वह बहुत उत्तम है; परंतु मुझे तो आप

शीव्र मिल सकें ऐसा उपाय ही बताइये । जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सक्षें । हह निष्ठा और निश्चयके साथ ध्रुवने देविषिके चरणोंमें नम्न निवेदन किया । ध्रुवके हृदयमें भय और संशयको विल्कुल स्थान नहीं था । देविषिका हृदय ध्रुवकी निष्ठा देखकर पियल गया ।

ध्रुवणर संत-कृषा हुई । देवर्षिने उसे अमोघ आशीर्वाद दिया—''वेटा ! तेरा कत्याण होगा । अव तुम श्रीयमुनाजीके तटिखात मध्रुवनमें चले जाओ । वहाँ निरन्तर 'ॐ नमो मगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाश्चर मन्त्रवा जाप करो । विकाल यमुनामें स्नान करके सुखिर आसनपर वैट जाना, प्राणायाम करना, चित्तको खिर और एकाग्र करके भगवान् विष्णुका ध्यान करना ।' ध्रुव यमुनाजीके किनारे मध्रुवनमें जा पहुँचे और भगवान्की आराधनामें लग गये । नारदजीकी कृपासे उन्हें विधिका ज्ञान तो हो ही गया था । दिन-पर-दिन वे अपने वतको कटोर करने लगे । निर्भय-निर्दृन्द्व उपासना चलने लगी । भगवान्की कृपापर उनका दृढ् विधास था । यम, वाणी और शरीर—तीनोंसे वे कृपानिधि भगवान्के साथ एकाकार हो रहे थे ।

साधनामें भय और प्रहोभनरूपा बाधाओंका ताँता लग जाता है। ध्रुवके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। उन्हें डरानेके लिये बड़ी भयावनी राक्षसियाँ आयाँ। मायाने माता सुनीतिका रूप धारण कर ध्रुवके सम्मुख प्रकट हो ममताका जाल डाल्ना चाहा। ध्रुवको एकमात्र भगव-खुपाका आश्रय था। उन्होंने उसकी वार्ते सुन करके भी अनसुनी कर दीं। वे प्रमुके ध्यानमें मगन रहे। हतनेमें वहाँ भारो, पकड़ो, खा डालोग चिल्लाते हुए भयंकर राक्षय प्रकट हो गये। मायामयी माता सुनीतिका आर्तनाद सुनकर भी ध्रुव अपनी साधनामें अटल ही रहे। किसी भी तरहके निष्न उनकी साधनामें वाधान डाल सके।

उनकी कठोर तपस्यकि छः महीने पूरे होने जा रहे थे।
सुरवित भवरा उठे— कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन छे।
देवतालोग पहुँने भगवान्के पास। भगवान्ने देवताओंको
आश्रासन दिया— ध्रुव मेग भक्त है, वह किसीका कोई अनिष्ट
नहीं करेगा। में उसे दर्शन देकर तृप्त करूँगा। देवतालोग
निर्भय होकर चले गये, परंतु द्यानिधान भगवान् विष्णु अव
अदने भक्तन वष्ट सहन नहीं कर पा गहे थे। वे तत्काल
गरुशन्य होकर ध्रुवके पास पहुँच गये, परंतु परंर भी ध्रुव

अपने ध्यानमें मग्न रहे । भक्तको साध्य तो प्रिय होता ही है, किंतु साध्यसे साधन भी कम प्रिय नहीं लगता । अन्तमें भगवानको उनके ध्यानसे अपने स्वरूपको हटाना पड़ा, तब कहीं ध्रुवने विकल होकर नेत्र खोले। साक्षात् भगवानको अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुवतुरंत उनके नरणों-में लोट गये। प्रेमसे वाणी गद्गद हो गयी, शरीर रोमाञ्चित हो गया और नेत्रोंसे प्रेमाश्रु वहने लगे। उनकी वाणी प्रेमसे अवच्छ थी । वे केवल हाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे, खुति करना चाहते हुए भी स्तुति करनेमें असमर्थ थे। करुणालय भगवान् श्रीहरिने अपना वेदमय शङ्ख ध्रुवके कपोलसे स्पर्श करा दिया। शङ्खका स्पर्श होते ही ध्रुवको दिल्य वाणी प्राप्त हो गयी । सम्पूर्ण वेद-ज्ञान सुलभ हो गया। ध्रुव दिल्य वाणीसे भगवान्की स्तुति करने लगे—

सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म-माशीस्त्रथानुभजतः पुरुपार्थमूर्तेः। अप्येवसर्यं भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्॥ (शीमद्गा० ४।९।१७)

भगवन् ! आप परमान-दम्र्ति हैं—जो लोग ऐसा समझ-कर निष्काम भावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके लिये राज्यादि मोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति ही भजनका सच्चा फल है। स्वामिन् ! यद्यपि वात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे तुरंत जन्मे हुए वछड़ेको दूध पिलाती और व्याघादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भौ भक्तोंपर इत्या करनेके लिये निरन्तर आतुर रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीवोंकी भी कामना पूर्ण करके संसार-भयसे उनकी रक्षा करते रहते हैं।

'प्रमो ! आपकी कृपाका क्या कहना ! यहे-वहे ऋषियों और मुनियोंको भी जिस रूपके दर्शन नहीं होते, आपने उस दिव्य खरूपका दर्शन मुझे छः मासके अरुपसमयमें ही दे दिया । अब में कृतार्थ हो गया । आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्तमें कोई कामना नहीं है । मुझे केवल आपके सांनिध्यकी ही इच्छा है ।

भीता ध्रुव ! तुम्हारे मनमें अब कोई कामना नहीं है, परंतु भेरी आजाका तुम्हें पालन करना ही होगा । में तुम्हें जो पद् देता हूँ, वह प्रहण करना होगा । मेरी आजाने तुम्हें राज्यभार सँभालना होगा । ग्रह नक्षत्रोंने ऊपर तुम्हें सुव-पद्

भारत होगा । जीवनभर नुमपर गेरी अनोग्वी कृपा वरसती रऐगो । कलकं अन्तमं तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँसे एमें फिर लीटना नहीं होगा । इपाछ श्रीहरिने धुवको कृपा-भय आदेश टिया।

भगवान् श्रीहरिके विरह्का मंताप छेकर राज्यकी कामना न होते हुए भी प्रभुके आदेशानुसार ध्रुव वनसे छीट आये। पितासहित सभी राजपृष्पी एवं सीतेली माँने उनका अभि-नन्दन कर आर्थावीद दिया। सुनीतिने तो आरती उतारते हुए प्रेमाश्रअंसि अभिपेक किया।

युवावस्थामं ध्रुवने अपने माता-पिताकी आज्ञारे गृहस्था-श्रममें प्रवेश किया ।

ध्रुवके भाई उत्तमको आग्वेटका दुर्व्यसन था । एक बार वह आखेट करते-करते स्वयं भी एक यक्षका आखेट वन गया । ध्रुव भाई उत्तमके निधनकी जानकारीके

> ( ३ अनुगृहीत गजेन्द्र

)

पाण्ड्यनरेश इन्द्रसुम्नको शापवश गज-योनिमें जन्म लेना पड़ा था। यशम्बी राजा इन्द्रद्युम्न भगवद्भक्त ये और भगवान्की उपासना करते हुए प्रजापालन करते थे । राजाके लिये शास्त्रोचित आचरण करना धर्मका मुख्य अङ्ग है। एक बार राजा इन्द्रसुम्नको मनमाना आचरण ( प्रजा-पालन, गृहस्थोचित अतिथि-सेवा आदि धर्मका परित्याग करके तपस्वियोंकी तरह एंकान्तमें बैठकर उपासना ) करनेसे मुनि अगस्त्यका कोप-भाजन होना पड़ा । संत-महात्माओंका कोप भी कृपापूर्ण होता है। मुनि अगस्त्यके कीपके कारण राजा इन्द्रद्यम्नको जडबुद्धिं गजकी योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान्की आराधना कभी निष्फल नहीं होती, वे क्रपासिन्ध्र जो ठहरे ।

गजेन्द्र बड़ा शक्तिशाली था । वह अनेक बलवान् हाथियों-का सरदार था। पर्वतराज त्रिकृटकी तराईका घना जंगल उसका निवासस्थान था। श्रीरसागरमें स्थित उस त्रिकूट-पर्वतकी शोभा निराली थी। उसकी पर्वतमालाएँ रत्नोंकी तरह सुशोमित थीं । उसके तीनों शिखर स्वर्ण, रजत एवं लोहेकी तरह दूरने ही जगमगाते थे। उसकी कन्दराएँ सिद्धः, चारणः, गन्धर्वः, विद्याधरः, नागः किंनर एवं अप्सराओंकी विहारस्थली थीं, जो संगीतसे गुंजायमान रहती थीं । भगवान वरणदेवका ऋतुमान नामका उद्यान

लिये वनमें गये। वहाँ उनका यक्षोंसे धमासान युद्ध हुआ। अन्तमें पितामह मनुने युद्धमें आकर भयंकर संहार वंद करवाया । यक्षपति कुवेर भक्त ध्रुवके व्यवहारते बहुत प्रसन्त हुए । कुवेरने ध्रुवको वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुको उनसे विनम्रतापूर्वक भगवद्गक्तिकी ही याचना की।

ध्रवने अनेक यज्ञ-यागादि किये । उन्होंने भगवात् शंकरकी भी आराधना कर उन्हें प्रसन्त किया तथा भगव-द्धक्तिका ही अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया।

भुवने छत्तीस सहस्र वर्षतक धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन किया । भगवरप्रेमका उनके जीवनमें उत्तरोत्तर विकास हुआ अन्त समयमें भगवान्के पार्षद सुनन्द एवं नन्द उन्हें हेने आये और वे विमानपर आरूढ़ हो सदेह भगवद्धामकी चले गये।

भी त्रिक्टकी तराईमें ही मुशोमित था, जहाँ देवाङ्गनाएँ क्रीड़ा किया करती थीं। वह उद्यान भाँति-भाँतिके वृक्षीर आच्छादित था । उद्यानमें स्थित सरोवरमें नाना प्रकार्य कमल-पुष्प खिला करते थे, जिनकी मधुर गन्ध दूर-दूरतव फैलती थी।

मतवाला गजेन्द्र त्रिक्टके जंगलमें निर्भय विचरण किय करता था । जंगलके हिंस जन्तु वाध, गैं<sup>डे</sup>, शरभ नाग आदि गजेन्द्रकी गन्धमात्रसे भयभीत होकर भाग जाय करते थे । वह बड़े-बड़े हाथी एव हथिनियोंसे घिरा हुआ चल करता था । जंगलमें अन्य छोटे-छोटे जानवर खरगोश, हिरण बंदर आदि गजेन्द्रके रहनेसे निर्मय होकर विचरण करते थे गजेन्द्रकी चिम्बाङ्से पूरा पर्वत गुंजायमान हो उठता था।

एक बार गजेन्द्र अपने कुछ साधियोंके साथ दोपहर्ख तेज भूपमें उस पर्वतपर विचरण कर रहा था कि उसे ए उसके साथियोंको प्यास सताने लगी, जिससे वे व्याकुल हैं उठे | दूरसे ही कमल-पुष्पींकी गन्ध सूँवकर गजेन्द्र अपं यूथके साथ एक सरोवरपर जा पहुँचा। सरोवरके निर्मः नीरने उस पूरे यूथकी न्याकुलताका हरण कर लिया। गजेन्द्र के नायकत्वमें वे सभी हाथी जलकीड़ामग्न हो सूम उठे उन्हें किसीका भी भय न था। गजेन्द्र अपने बलके अहंकार में डूवा हुआ अपनी सूँडमें जल भरभरकर अन्य साथियींप

उछाल रहा था । भगवान्की मायासे मोहित हुआ वह उन्मत्त हो रहा था।

अचानक एक क्रोधी एवं बलवान् प्राह्ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेन्द्रने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना पैर छुड़ानेका प्रयत्न किया, परंतु वह छुड़ा न सका। उसका वल कुछ काम न आया। गजेन्द्रके अन्य साथी हाथी-हथिनियाँ अपने स्वामीको विपत्तिमें फँसा देखकर घबरा उठे। वे व्याकुलतासे चिग्धाइने लगे। उन सभीने सूँडोंद्वारा अपनी शक्ति लगाकर गजेन्द्रको छुड़ानेका बहुत प्रयत्न किया, परंतु स्व निष्फल रहा।

गजेन्द्र और ब्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर मिड़ रहे थे। कभी गजेन्द्र ,प्राहको जलके वाहर ले आता तो कभी ब्राह गजेन्द्रको पुनः जलके भीतर खींच ले जाता था। इस तरह यह युद्ध वर्षोतक चलता रहा। ब्राह जलजन्तु था, अतः जलके संयोगसे उसकी शक्ति क्षीण होनेकी अपेक्षा बढ़ती ही थी, परंतु इधर थलचर गजेन्द्रकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही थी। गजेन्द्रके सम्मुख निराशाके बादल छाने लगे। उसके बलशाली साथी भी निराश एवं हतोत्साह हो चुके थे। गजेन्द्रको अब किसीसे भी सहायताकी आशा नहीं रही; वह पूर्णरूपि निराशित हो चुका था।

पूर्वजन्मकी साधनाके प्रभावसे गजेन्द्रके हृद्यमें भगवन्त्राक्षा प्रकाश हुआ और उसे द्यानिधि भगवान्का स्मरण हो आया । उसे लगा, अब मृत्यु एकदम निकट है। वह प्रायः पूर्णरूपसे जलमग्न हो गया था, केवल सूँड्का अग्रभाग जलसे बाहर था। अपने अन्त समयमें उसने भगवत्कृपाका आश्रय ग्रहण किया और भगवान्की शरण होकर उन्हें आर्तस्वरसे पुकारने लगा । अपने पूर्वजन्ममें सीखी हुई स्तुति उसे याद हो आयी । वह अत्यन्त भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा—

मुक्ताय भृतिकरणाय नमोऽलयाय ।

स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत-प्रत्यग्हशे भगवते बृहते नमस्ते ॥ (श्रीमहा०८।३।२०१७

'जिनके प्रवेश करनेपर (जिनकी चेतनताको पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते (चेतनकी भाँति व्यवहार करने ल्याते हैं), 'ॐ' शब्ध द्वारा लक्षित तथा सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रकृति एवं पुरुपरूप प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वरको में मन-ही-मन नम करता हूँ । जो मुझ-जैते शरणागत पशुतुस्य (अविद्यायस्त जीवकी अविद्यारूप फाँसीको सदाके लिये पूर्णरूपम क देनेवाले, अत्यधिक दयाल एवं दया करनेमें कभी आलस्य करनेवाले हैं, उन नित्यमुक्त प्रमुको नमस्कार है । जो अर अंशते सम्पूर्ण जीवोंके मनमें अन्तर्यामीरूपने प्रकट रहनेव हैं, उन सर्वनियन्ता अनन्त परमात्माको नमस्कार है ।

सची पुकार सुनते ही करणानिधि चक्रधारी भगवान् श्रीह गरुड्पर सवार होकर चल पड़े। गरुड्की गति मनसे भी अधि तीव है, किंतु अपने भक्तकी रक्षाके लिये भगवान्को यह गभी मन्द प्रतीत हुई। वे व्याकुल गजेन्द्रकी वेदना सन कर सके। भयहारी करणासिन्धु कृद पड़े गरुड्की पी से और तुरंत गजेन्द्रके सम्मुख प्रकट हो गये। एक क्षण देर भी उन्हें सहन कैसे होती? उन्होंने तुरंत गजेन्द्रके प्रसिह्त जलके बाहर खींच लिया। कृपाछ भगवान्ने गरे एवं प्राह दोनोंपर कृपा की। अपने सुदर्शन चक्रसे ग्राह सुख चीरकर उसे मुक्ति प्रदान की और गजेन्द्रको अपार्षद वनाया—

तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयँ सम्राहमाञ्च सरसः कृपयोज्ञहार । म्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पञ्चतां हरिरमूमुचदुन्द्रियाणाम् ॥ (श्रीमङ्गा० ८ । ३ । ३

तत्पश्चात् प्रभु पार्वदरूप गजेन्द्रको अपने साथ गर वैठाकर अपने अलोकिक धामको चले गये।

भगवान्की दिव्य वाणी है---

ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशास्यये। तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां सतिम्॥ (श्रीमङ्गा०८।४।:

'प्यारे गजेन्द्र! जो लोग ब्राह्ममुहूर्तमें जगकर तुम्हारे की हुई इस स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युके समय उ निर्मल बुद्धि प्रदान करूँगा। ( ィ)

### अजामिलपर कृपा

अजामिलने कान्यकुञ्जिनवासी एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलमें जन्म लिया था। वह अनेक अलोकिक गुणेंसे सम्पन्न था। शील, सदाचार, विनम्रता, सत्यता, पवित्रता—ये सभी गुण उसमे सहज ही विद्यमान थे। उसने बास्त्रोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था। गुरुजन एवं अतिथियोंकी सेवामें वह कभी तुटि नहीं करता था। उसकी वाणीमें संयम था। गुणहा होकर भी अहंकाररहित होना बहुत कटिन है, परंतु उसे तो अहंकार छू भी नहीं गया था।

उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते थे। उनके लिये वनसे पल-पृ.ल, सिमधा, कुश आदि हवन-पूजनकी समप्र सामग्री वही लाता था। एक दिन वह यज्ञ-सामग्री लेक्टर वनसे लोट रहा था। संयोगवश उसकी दृष्टि एक मनचले शूद्रपर पड़ी। एक कुलटा स्त्री (वेश्या) उससे लिपटी हुई थी। दोनों शराय पीकर मतवाले हो रहे थे। उनकी आँलें नशेमें झूम रही थीं। अपसमें तरह-तरहकी कुचेष्टाएँ चल रही थीं—वड़ा कुत्सित हश्य था। अजामिलकी दृष्टि जम गयी उस दृश्यपर। क्या ही अच्छा होता, जो वह पलक पड़ते ही आँख फेर लेता। परंतु उसके दुर्भाग्यने उसका साथ दिया, उस दृश्यने उसे मोहित कर लिया। वार-वार उसकी दृष्टि कामवासनाको भड़कानेवाले उस दृश्यपर गयी। अजामिलने अपने मनको बहुत रोका, परंतु कुसङ्ग उसपर अपना प्रवल प्रभाव डाल चुका था। सच है, कुसङ्गने किसका विनाश नहीं किया!

अजामिल मोहाच्छन्न हो चुका था, उसका विवेक कुण्ठित हो गया। वह उस वेश्याके पास जा पहुँचा। अब तो वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी। वह प्रसन्न रहे, इसके लिये अजामिल अपना घर-बार छुटाने लगा। उस कुलटाकी तिरछी चितवनसे प्रभावित हो वह अपनी विवाहिता पत्नीको भी भूल गया एवं उसका परित्याग कर उस वेश्याके घर ही रहने लगा। अब वेश्याके बड़े कुडुम्बके भरण-पोपणका सारा भार अजामिलपर ही था। कुसङ्गके दुष्परिणामस्वरूप सदाचारी एवं शास्त्रोक्त वर्णाश्रमधर्म-पालक अजामिल आज एक कुलटाके कुडुम्ब-पालनके लिये न्यायसे, अन्यायसे—जिस किसी प्रकार भी धन मिलता,

लाता । बहुत दिनोंतक अपवित्र अन्न खाने तथा उर कुलटाका संसर्ग करनेसे अजामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। अर वह धन संचित करनेके लिये कभी बटोहियोंको बॉधकर उन्हें वर लेता, कभी लोगोंको जुएमें छलसे हरा देता, कभी किसीक धन चुरा लेता। दूसरे प्राणियोंको सतानेमें अत्र उसे तिक भी हिचक नहीं थी । इसी प्रकार पाप कमातेकमार अजामिल बूढ़ा हो गया। उस वेश्यासे उसके दस संता हुई। उसके सबसे छोटे पुत्रका नाम था नारायण वृद्ध आजामिल उसे बहुत प्यार करता था। अब वह अधिव समय उस बच्चेको खिलानेमें ही लगाता था। उसके प्रति उसका प्रगाढ़ ममत्व था।

मृत्यु किसको छोड़ती है ? अजामिलकी मृत्युका समय भं आया । हाथोंमें फंदे लिये डरावने यमदूत उसे लेने पहुँच गये । उन भयंकर यमदूतोंको देखकर उसने उन्च खरहे अपने प्रिय पुत्र नारायणको पुकारा—'नारायण! नारायण!!! उसके प्राण प्रयाण कर रहे थे ।

'नारायण' नामका उच्चारण सुनते ही भगवान् विण्यु के पार्घद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये और उन्होंने वलपूर्वक अजामिलको उन यमदूतोंके पाशसे मुक्त कर दिया। यमदूतोंने बहुत कुछ कहा, परंतु कृपासिन्धुकी कृपा अजामिलपर मानो बरस गयी थी। विष्णुपार्घदोंने कहा—

एतेनैव द्धघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम् । यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम् ॥ अज्ञानादयवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेघो यथानलः ॥ (श्रीमद्गा०६।२।८,१८)

'जिस समय इसने 'ना-रा-य-ण'—इन चार अक्षरंका उचारण किया, उसी समय (केवल उतनेसे ही) इस पापिकं समस्त पापोंका प्रायक्षित्त हो गया। यमदूतो ! जैसे जान या अनजानमें ईंधनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह भस्स हो जाता है, वैसे ही जान-बूझकर या अनजानमें भगवानके ही जाता है, वैसे ही जान-बूझकर या अनजानमें भगवानके नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्यके सारे पाप भस्म हो जाते हैं।

भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवन्नाम एक अमोघ साधन है। पापी-दुरात्मा अजामिलने भारायण नामकं उच्चारण मात्रसे भगवत्कृपाका अनुभव कर कालान्तरमें विष्णुलोक प्राप्त किया।

C 0 4 9

(8)

### अजामिलपर कृपा

अजामिलने कान्यसुम्जिनियासी एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलमें जन्म लिया था। यह अनेक अलिंकिक मुणेंसि सम्पन्न था। ब्रील, सदाचार, विनम्नता, सत्यता, पवित्रता—ये सभी गुण उसमें सहज ही विद्यमान थे। उसने ब्राह्मोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था। गुरुजन एवं अतिथियोंकी सेवामें वह कभी तुटि नहीं करता था। उसकी वाणीमें संयम था। गुणश होकर भी अहंकाररहित होना बहुत कटिन है, परंतु उसे तो अहंकार छू भी नहीं गया था।

उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते थे। उनके लिये । तसे पल-पूल, सिमधा, कुश आदि हवन-पूजनर्का समप्र । मंग्री वही लाता था। एक दिन वह यज्ञ-सामग्री केंग्र वनसे लीट रहा था। संयोगवश उसकी दृष्टि क मनचले शूद्रपर पड़ी। एक कुलटा स्त्री (वेश्या) । ससे लिपटी हुई थी। दोनों शराव पीकर मतवाले ही रहे थे। निके वस्त अस्त-व्यस्त थे। उनकी आँखें नशेमें झूम रही थीं। । गापसमें तरह-तरहकी कुचेष्टाएँ चल रही थीं—वड़ा कुस्तित श्य था। अजामिलकी दृष्टि जम गयी उस दश्यपर। या ही अच्छा होता, जो वह पलक पड़ते ही आँख फेर लेता। रंतु उसके दुर्भाग्यने उसका साथ दिया, उस दश्यने उसे ।हित कर लिया। वार-वार उसकी दृष्टि कामवासनाको इकानेवाले उस दश्यपर गयो। अजामिलने अपने मनको हुत रोका, परंतु कुसङ्ग उसपर अपना प्रवल प्रभाव डाल का था। सच है, दुसङ्गने किसका विनाश नहीं किया!

अजामिल मोहाच्छन्न हो जुका था, उसका विवेक िटत हो गया। वह उस वेश्याके पास जा पहुँचा। व तो वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी। इ प्रसन्न रहे, इसके लिये अजामिल अपना घर-नार छुटाने गा। उस कुलटाकी तिरछी चितवनसे प्रभावित हो वह पनी विवाहिता पत्नीको भी भूल गया एवं उसका परित्याग र उस वेश्याके घर ही रहने लगा। अब वेश्याके बड़े दुम्बके भरण-पोपणका सारा भार अजामिलपर ही था। सङ्गके दुष्परिणामस्वरूप सदाचारी एवं शास्त्रोक्त वर्णश्रमधर्मलक अजामिल आज एक कुलटाके कुदुम्ब-पालनके वे न्यायसे, अन्यायसे, जिस किसी प्रकार भी धन मिलता,

लाता । बहुत दिनोंतक अपिवत्र अन्न खाने तथा : कुल्टाका संसर्ग करनेसे अनामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी । वह धन संचित करनेके लियेकभी बटोहियोंको वाँधकर उन्हें हे लेता, कभी लोगोंको जुएमें छल्से हरा देता, कभी किसी धन चुरा लेता । दूसरे प्राणियोंको सतानेमें अत्र उसे ति भी हिचक नहीं थी । इसी प्रकार पाप कमातेकम अनामिल बूढ़ा हो गया । उस वेक्यासे उसके दस संत हुई । उसके सबसे छोटे पुत्रका नाम था 'नारायण चुद्ध अनामिल उसे बहुत प्यार करता था । अब वह अधि समय उस बच्चेको खिलानेमें ही लगाता था । उसके प्र उसका प्रगाड़ समस्व था ।

मृत्यु किसको छोड़ती है ? अजामिलकी मृत्युका समयः आया । हाथोंमें फंदे लिये डरावने यमदूत उसे लेने पहुँ सये । उन भयंकर यमदूतोंको देखकर उसने उच्च खर अपने प्रिय पुत्र नारायणको पुकारा—'नारायण! नारायण! उसके प्राण प्रयाण कर रहे थे ।

'नारायण' नामका उन्चारण सुनते ही भगवान विण् के पार्षद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये औ उन्होंने वलपूर्वक अजामिलको उन यमदूरोंके पाशसे सुर कर दिया। यमदूरोंने बहुत कुछ कहा, परंतु कुपासिख्य कुपा अजामिलपर मानो बरस गयी थी। विण्णुपार्षदोंने कहा-

एतेनैव द्ययोगोऽस्य कृतं स्याद्यनिष्कृतम्। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्॥ अज्ञानाद्यवा ज्ञानादुत्तमक्लोकनाम यत्। संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेथो यथानलः॥ (श्रीमद्वा०६।२।८११८.

'जिस समय इसने 'ना-रा-य-ण?—इन चार अक्षांक उच्चारण किया, उसी समय (केवल उतनेसे ही) इस पापींक समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो गया। यमदूतो ! जैसे जान या अनजानमें ईंधनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह भसा ही ही जाता है, वैसे ही जान-बूझकर या अनजानमें भगवानके नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्यके सारे पाप भसा ही जाते हैं।

भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवन्नाम एक अमोघ सापन है। पापी-दुरात्मा अजामिलने 'नारायण' नामके उच्चारण-मात्रसे भगवत्कृपाका अनुभव कर कालान्तरमें विष्णुलंक प्राप्त किया। कल्याण 📉

को कृपाल संकर सरिस

मृत्युञ्जयकी कृपादृष्टि



करूणामूर्ति जगदम्बा

अत्यन्त परे आप हैं । आपके परम स्वरूपको हम नहीं जानते । आप अनन्त महिमामय हैं । समुद्रसे निकले हलाहल विषक्षी ज्वालाओंसे भयभीत होकर समस्त प्रजापतिगण कैलासपर्वतपर विराजमान भगवान् द्रांकर एवं सतीजीकी स्त्रित करते हुए उनके चरणोमें प्रणत हो गये । पटना इस प्रकार है—देवराज इन्द्रके अहंकारसे कुणित महर्षि दुर्वासाके शापवश देवताओंकी शक्ति क्षीण हो गयी थी । भगवान् विष्णुकी आशासे अमृत निकालनेके लिये क्षीरसागर-मन्थनके निमित्त असुरोंको तैयार किया गया । मन्दराचलको मथानी बनाया गया । अमृतमें भाग देनेका

इस कार्य और कारणरूप जगत्से परे माया है और मायासे भी

घटना इस प्रकार है—देवराज इन्द्रके अहंकारसे कुपित
महर्षि दुर्वाक्षके शापवश देवताओंकी शक्ति श्रीण हो गयी
थी। भगवान् विष्णुकी आश्रासे अमृत निकालनेके लिये
श्रीरसागर-मन्थनके निमित्त असुरोंको तैयार किया गया।
मन्दराचलको मथानी बनाया गया। अमृतमें भाग देनेका
प्रलोभन देकर नागराज वासुकिको नेती (वह रज्जु, जिसे
मथानीमें लपेटकर मन्थन किया जाता है) वननेके लिये
तैयार किया गया और उन्हें मन्दराचलमें लपेटकर समुद्र-मन्थनका
ग्रुमारम्भ हुआ। स्वयं भगवान् विष्णु भी इस कार्यमें सहायक थे।
वे क्मीवतार धारण कर मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किये
हुए थे। वासुकिको निद्रामम्म रखना, असुरों एवं देवताओंके
बाहुओंमें बलका संचार करना—ये तो उनकी अलैकिक
कृपामयी कीड़ाएँ मात्र थीं। मेघके समान सँवले शरीरपर सुनहला
पीताम्बर,कानोंमें विजलीके समान चमकते हुए कुण्डल, सिरपर
लहराते हुए बुँधराले वाल, गलेमें वनमाला—इस मनोमोइक

तद्वीक्य व्यसनं तासां कृपया भृज्ञपीनितः। सर्वभृतसुहद् देव इदमाह सर्ता प्रियाम्॥ (श्रीमहा०८।०।३६)

प्रजाका यह संकट देखकर समन्त प्राणियोके अकारण

बन्धु देवाधिदेव भगवान् शंकरके हृदयमे गृणवश वर्ड् व्यथा हुई । उन्होंने अपनी प्रिया भगवा। सर्वामे कहा— प्देवि ! समुद्र-मन्थनसे निकले इस हलाहल विपने समीवं त्रस्त कर दिया है । सभीपर प्राणीकी आ पड़ी है । सज पुरुप, जिनके पास शक्ति और सामर्थ्य है, कभी भी दूसरींव सहायतासे मुख नहीं मोड़ते । दूसरीकी प्राण-स्वाके लि अपने प्राणीकी आहुति देनेमें भी नहीं चूकते प्रिये ! में इस कालकूटकी सम्पूर्ण प्राणियीकी रक्षा लिये अभी पी जाऊँगा।

करणामूर्ति भगवती जगदम्या सत्।जी भी दूसरीं दुःख कैसे सहन कर सकती हैं। मातृ-हृद्य तो सदै करणासे ओत-योत रहता है। भगवती सतीजी भगव शंकरके प्रभावको पूर्णरूपसे जानती थीं, अतः उन्हं पतिदेवके इस कार्यका हृदयसे समर्थन किया।

कृपानिधान भगवान् शंकर देखते-देखते ही प्रजाजन रक्षाके लिये उस तीक्ष्ण हलाइल विपका पान कर गये उस एलाइल विपने उनके कण्डको नील वर्णमं परिवर्तित कर दिया, जो ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रभुने कोई आभूपण धारण कर रखा है। विपपायी भगवान् शिव 'नीलकण्डः नामसे विभूपित हो गये। तत्काल विपकी ख्वालाएँ शान्त हो गयीं। ऋपाछ शंकरकी ऋपासे देवता एवं अन्य सभीका संकट दूर हो गया। देवताओंमें पुनः उत्साहका संचार हो गया और समुद्र-मन्थन पूर्ववत् आरम्म हुआ।

भगवान, शंकर सर्वसमर्थ हैं । उनकी अहैतुकी इत्पाका सभी गुणगान करते हिं—

निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीहुपः। प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे॥ (श्रीमझ०८।७।४५)

'देवाधिदेव भगवान् शंकर समकी कामना पूर्ण करनेवाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनक्त सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और स्वयं विष्णु-भगवान् भी उनकी प्रशंसा करने लगे।

### ( ? )

### मार्कण्डेयपर कृपा

उत्तम कुलमं उत्पन्त मृकण्डु मुनि दिन्य गुणोंके भण्डार ये। मुद्गल मुनिकी गुणवती कन्या मस्द्वतीसे उनका विवाह हुआ या। पति-पत्नी सुशील एवं सदाचारसम्पन्न थे। मृकण्डु मुनिने दीर्घकालतक वेदाध्ययन किया था। पति-पत्नी-को किसी वस्तुका अभाव न था, परंतु उनके कोई संतान न थी। वे संतान-प्राप्तिके लिये मगवान् शंकरकी आराधना करने लगे। पिनाकपाणि शंकरको संतुष्ट होते क्या देर लगती, वे तो बड़े दयाल और आग्रुतोष हैं।

'मुने ! मुझसे कोई वर माँगो । एक दिन भगवान् इांकरने दम्पतिके सम्मुख प्रकट होकर कहा ।

'कृपासित्थो ! महेश्वर !! हमारे अवतक कोई संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाय, वस, यही मनःकामना है। मृकण्डु मुनिने बड़ी दीनतासे याचना की।

'मुने ! आप गुणहीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हैं अथवा एकमात्र सोल्ह वर्षकी आयुवाला गुणसम्पन्न ११ चन्द्रमौलिने मृकण्डुसे पूछा ।

'जगदीश्वर ! मुझे भक्त, सर्वज्ञ एवं गुणसम्पन्न पुत्र दीजिये ।' मुनिने पुनः याचना की । 'तथास्तु' कहकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये ।

हिंदू-संस्कृतिमें संस्कारोंका वड़ा महत्त्व है। मृकण्डु मुनि संस्कार-क्रमोंके मर्मज्ञ थे। उन्होंने विधिपूर्वक गर्भाधान-संस्कार किया। गर्मकालमें मुनिने पुंसवन एवं सीमन्तोन्नयन भी किये। समयपर मरुद्धतीके गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हुआ। बालकके जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राद्यान आदि सभी संस्कार वेदज्ञ ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूर्वक सम्पन्न कराये गये। मृकण्डु मुनिने बालक मार्कण्डेयको विधिपूर्वक

वेदोंका अध्ययन करवाया । मार्कण्डेयकी प्रतिभा अत्यन्त प्रसर थी । भगवान् शंकरकी कृपासे उन्होंने अल्प समयमें ही सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। वे प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक माता-पिताकी सेवा करते थे। वालक मार्कण्डेयकी आयुक्ते पंद्रह वर्ष पूरा होते-होते पिताका हृदय शोकसे व्याकुल हो उठा। 'पिताजी ! आप व्याकुल क्यों हैं ?' पितृ-भक्त मार्कण्डेय अपने पितासे स्वाभाविक ही पूछ बैठे। 'बेटा ! भगवात् शंकरने तुम्हें सोलह वर्षकी ही आयु प्रदान की है। उसकी समाप्तिका समय अव संनिकट है। मृकण्डुने उत्तर दिया। भिताजी ! आप शोक न करें । मैं भगवान् शंकरकी कृपारे अमर हो जाऊँगा । प्रलयंकर प्रभु वड़े दयालु हैं । वे कालके भी महाकाल, मृत्युको जीतनेवाले, कालकूट विषको भक्षण करनेवाले एवं औढरदानी हैं। पितृभक्त मार्कण्डेयने वहे विश्वासके साथ पिताको आश्वासन दिया । पुत्रकी बात सुनकर माता-पिताको किंचित् धैर्य हुआ । बेटा ! तुम अवश्य ऋपाछ शंकरकी शरणमें जाओं। वे सम्पूर्ण विश्वके आश्रय और जगत्की रक्षा करनेवाले हैं। वे अपनी महिमांछे कभी च्युत होनेवाले नहीं हैं। माता-पिताने भी मार्कण्डेयको उत्साहित किया ।

माता-पिताकी आज्ञा प्राप्तकर मार्कण्डेय दक्षिण-समुद्रके तटपर गये । वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक एक शिवलिङ्गकी स्थापना की ।

मार्कण्डेय त्रिकाल स्नान करके भगवान् शिवकी पूजा करते और अन्तमें 'महामृत्युंजयस्तोत्र'का पाठ करते। यहें भक्तिभावते वे शिवाराधनामें संलग्न रहते। इस प्रकार उनकी आयुके सोलहवें वर्षका अन्तिम दिन आ पहुँचा। वे पूजन समाप्तकर स्तोत्र-पाठ करने ही जा रहे वे कि काल (यम ) उन्हें लेने आ पहुँचा। उसके गोलाकार लाल लाल नेव अत्यन्त डरावने थे। उसकी काली सूरत वड़ी भयंकर लगती थी। वह हाथमें पाश लिये हुए था।

'महामते काल ! मैं महामृत्युंजयस्तोत्रका पाठ पूरा कर लूँ, तवतक तुम प्रतीक्षा करो । यह शिवस्तोत्र मुझे वहुत प्रिय है, इसके पूर्ण किये बिना मैं कहीं नहीं जाता ।' मार्कण्डेयने कालसे प्रार्थना की।

'अरे ब्रह्मन्!सम्भवतः तुम कालके प्रवाहको नहीं जानते, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं न जाने कितने चक्रवर्ती राजाओं और इन्द्रोंको अपना ग्रास बना चुका हूँ। धूलके कण गिन लेना सम्भव हो सकता है, पर मेरे ग्रासोंको गिनना कठिन है। मैं कभी किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता। कालने कुद्ध होकर मार्कण्डेयसे कहा।

'कालदेव ! सावधान, भगवान् शिवके भक्तोंपर मृत्यु, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रमुख नहीं जमा सकते। भगवान् शिवकी स्तुतिमें विवन डालनेवालेका शीम नाश हो जाता है। भला, भगवान् नीलकण्डके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है। मार्कण्डेयने पुनः प्रायना की। परंतु कुपित कालदेवपर कोई प्रभाव न पड़ा और वह मार्कण्डेयको निगलनेके लिये अपटा।

परम कृपाल शंकर तत्काल शिविलिङ्गसे प्रकट हो गये। उनके मस्तकपर अमृतस्रावी अर्धचन्द्रका मुकुट शोभायमान था, उनकी अवस्था एवं रूपकी शोभा अवर्णनीय थी। भगवान् महादेवने हुंकार भरकर कालदेवकी छातीपर चरण-प्रहार किया। उस प्रहारसे आहत हो काल तुरंत दूर जा गिरा।

मार्कण्डेय भगवान् शंकरको सम्मुख उपस्थित देख गद्गद हो चरणोंमें गिर पड़े और 'मृत्युंजय-स्तोत्र'सेश उनका स्तवन करने लगे ।

कृपाल भगवान् शंकरने प्रसन्न हो मार्कण्डेयको अनेक कर्ल्पोकी आयु प्रदान की।

( ३ )

### आहुक-दम्पतिपर कृपा

अर्बुदाचलके समीप आहुक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नीका नाम था आहुका। पित-पत्नीका खभाव सात्विक था तथा दोनों ही शिवके अनन्य-भक्त थे। वे निरन्तर वड़ी तत्परतासे भगवान् शंकरकी आराधनामें संलग्न रहते तथा वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए जीवन-यापन करते थे। उत्तम व्रतोंका पालन करना उनके जीवनका सहजस्वाभाविक लक्ष्य था, जिसमें वे कभी नहीं चुकते थे।

एक दिन कृपाल भगवान् शंकरने उनकी परीक्षा लेनेकी सोची और उन्होंने एक यतिका रूप धारण किया । भगवान् शंकरका यही यतिरूप उनका 'यतिनाथ' अवतार कहलाता है। एक दिन संध्यासमय वे यतिरूपमें भक्तिमती आहुकाके यहाँ पहुँचे । शिव-भक्त आहुक उस समय आहार लेकर घर लौटे थे। दम्पतिने वड़े प्रेमसे यतिदेवका पूजन कर उनका आतिथ्य किया। यतिनाथने बड़ी विनम्रतासे उनसे रात्रिभरके लिये आवासकी याचना की। भक्त आहुककी सोंपड़ी बहुत ही छोटी थी, जिसमें दो व्यक्तिसे अधिक सो नहीं सकते थे। अय तो आहुकके लिये एक बहुत वड़ा धर्म-संकट उपस्थित हो गया। वह कुछ भी निर्णय

न ले सका और मौन रहा । यतीश्वर जानेको उद्यत हो गये। भक्तिमती आहुकाको यह बात अच्छी न लगी। घरमें आये हुए अतिथिका निराश होकर लौटना ग्रहस्थके लिये एक अधर्मकी बात होगी। उसने अपने पितसे प्रार्थना की—'नाथ! आप और यतीश्वर कुटियामें सोयें, में घरके बाहर शस्त्र लेकर प्रहरीका कार्य कहँगी। आहुकको अपनी पत्नीकी अतिथि-सत्कारकी भावनासे प्रेरणा मिली। उसके मनका संकोच दूर हो गया। उसने यतीश्वरका बड़ी दीनतासे प्रार्थना करके जानेसे रोका। आहुकने यतीश्वर एवं अपनी धर्मपत्नीको घरके अंदर सुला दिया तथा स्वयं बाहर पहरा देने लगा।

रात्रिमें हिंसक पशुओंने आहुकपर आक्रमण किया । भगवान् शंकरका विधान तो पहलेसे ही निश्चित था । हिंसक पशुओंने आहुकको मार दिया । प्रातःकाल आहुका उठी और बाहर आकर देखा तो उसे अपने पित मृतक दिखायी पड़े । यतीश्वरको भी भीलके इस तरह अपने लिये मरनेका बहुत दुःख हुआ । पितवता आहुकाने धैर्य नहीं छोड़ा । उसका एकमात्र आधार तो उसका पित ही था । उसने यतीश्वरके

ह मृत्युं अयस्तोत्र' वदा प्रभावशाली तथा अनुभृत है, इसके प्रयोगसे आश्चर्यजनक सफलताके कई उदाहरण मिले हैं। यह स्तोत क्रिल्याण' के अभवताम-महिमा और प्रार्थना-अङ्क' नामक विशेषाङ्क्षके पृष्ठ ६२० पर प्रकाशित है।

चरणोमं प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की--(स्वामिन् ! आप कृषा घर धर्म-पालनमें भेरे सहायक बनें। पतिका अनुगमन ही भारतीय पित्राणा नारियोंका धर्म है। मेरे पनि मेरे सर्वस्य थे, अब भड़े। सती होना है। आप चिता तैयार फरनेमें मही सहयोग हैं। जिससे मैं अपने पतिके साथ सती हो जाऊँ: क्योंकि यही भेरे लिये परम सीभाग्यकी बात होगी । यतिदेवने एक चिता तैयार कर दी। भीठनीने अत्यन्त प्रसन्नता-पूर्वेय भीलये मृतय शरीरके साथ उस नितामें प्रवेश किया। भीटनीके चितामें प्रवेश करते ही भगवान् शंकर यतिरूपको छोड़कर अपने वाम्तविक रूपमें प्रकट हो गये । भीलनी आहुका आराध्यदेवको अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा देखकर गहर हो उठी। वह अपने मनकी सारी व्याकुलता भूछ गयी। भगवान् शंकरके सामने अपने पतिदेवके साथ इस तरहकी मृत्युको उसने अपना परम सौभाग्य माना । इपासिन्धु भगवान् शंकरने उससे इच्छानुसार वर गाँगनेका आग्रह किया, परंतु उसे अव कुछ माँगनेकी सुध ही नहीं रही । उसने हँसते हुए मृत्युका वरण किया।

यही आहुक अगले जन्ममें निषथदेशके अवधपति

(8)

#### नभगपर कृपा

भक्त नभग राजा अम्बरीषके पितामह थे। वे बड़े कुशाप्र-षुद्धि एवं अध्यवसायी थे। वे गुरुकुलमें विद्याध्ययन करने गये और विद्याने रुचि होनेके कारण वे दीर्घकाल्तक अध्ययन करते रहे । इन्द्रियसंयम तो उन दिनों विद्यार्थियोंका मुख्य लक्ष्य था ही । नभगके दीर्घकालिक प्रवासके समय उनके भाइयोंने अपने पिता श्राद्धदेवके राज्य एवं सम्पत्तिको आपसमें बाँट लिया । उन्होंने नगगके हिस्सेकी तिनक भी चिन्ता नहीं की और न उनके हिस्सेमें ही कुछ छोड़ा । सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेके पश्चात् नभग जब अपने घर लौट्रे तब हिस्सेके नामपर भाइयोंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। भाइयोंने नभगको दिखावटी प्रेम प्रदर्शन करते हुए सफाई दी--भीया ! हम तो तुम्हें बँटवारेके समय एकदम भूल ही गये। अब तुम अपने हिस्सेमें पिताजीको ग्रहण कर लो । नमगने झगड़ा करना उचित नहीं समझा । वे संतोषपूर्वक अपने पिताजीकी सेवामें लग गये। थाइदेवके पास सम्पत्तिके नामपर कुछ भी न बचा था, वे अपने पुत्र नभगको क्या देते १ माता-पिताकी अमोघ होती है। एक दिन शाहदेवने कहा-विटा नमग ! अङ्गिरसगोत्रीय ब्राह्मण

महाराज वीरलेनके पुत्र नल हुए । नल गुण एवं हर-सीन्दर्यमें अदितीय थे। इनके हर्प-बैभवके सम्मुख कामदेव भी लिजित था। उधर आहुकाने दमयन्ती नामक कन्याके हर्पो विदर्भराज भीमके यहाँ जनम लिया। वह भी गुण और शैन्दर्यमें अदितीय थी। उसके गुण एवं हरपपर देवता लोग भी मुख थे। दयालु भगवान् शंकर अपने निज-जन आहुक दम्पतिको अभी भी नहीं भूले थे। उन्होंने म्हंस रह्पों अवतार लिया। हंसका स्वर्णमय हर बड़ा मनोहर था। इंसने नल एवं दमयन्ती दोनोंके पास जाकर उनके गुण एवं हरपनीन्दर्यका वर्णन किया और उन दोनोंका एक दूसरेके प्रति पूर्ण राग उत्तव कर दिया। कालान्तरमें नल-दमयन्तीका विवाह हुआ। एक बार कल्लियुग इनपर अकारण कृषित हो गयाः किंतु उसकी एक भी न चली। अन्तमें उसे हार ही नहीं खानी पड़ी, अपित आजतक वह इनके नामसे उस्ता है। नल-दमयन्तीके कथा-कीर्तनसे ही कल्लियुग दूर रहता है।

नल-दमयन्तीने भगवान् शंकरकी कृपासे बहुत काल्तक राज-वैभवका सुख भोगा । अन्तमें उन्हें शिवजीकी कृपासे शिव-छोककी प्राप्ति हुई ।

बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वे लोग यक्के अन्तिम दिनकी विधिमें कुछ भूल कर जाते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनकी सहायता करो। नमगिवताजीकी आज्ञ शिरोधार्य कर बाहाणोंके पास गये और उन्होंने उनका यज्ञ बहुत ही विधिपूर्वक सम्पन्न करवाया। ब्राह्मण लोग नमगपर बहुत प्रसन्त हुए और उन्होंने यज्ञसे बचा हुआ बहुत सा धन नमगको दे दिया।

मगवान् शंकर बड़े कुपाछ हैं। यज्ञके शेप भागण सदैव उनका ही अविकार होता है। दयामय भगवान् शंवर वहे ही मनोहर वेषमें वहाँ प्रकट हुए। उस समय उनकी शोभा बड़ी निराली थी। यज्ञशेष घनको ग्रहण करते समय भगवान् शंकरने नभगसे पूछा—'मैया! तुम कौन हो। यह धन तो गेरा है। तुम्हारा इसपर कोई अविकार नहीं है। नमगने मगवान् शंकरको उस वेपमें पहचाना नहीं। उन्होंने कहा—'यह धन तो ग्राह्मणोंने मुझे प्रदान किया है, अतः इसपर क्रिती वता ग्राह्मणोंने मुझे प्रदान किया है, अतः इसपर क्रिती व्हासेका अधिकार कैसे हो सकता है। मगवान् शंकर योजे— दूसरेका अधिकार कैसे हो सकता है। मगवान् शंकर योजे— दूसरेका अधिकार कैसे हो सकता है। मगवान् शंकर योजे— दूसरेका अधिकार कैसे हो सकता है। मगवान् शंकर योजे— दूसरेका अधिकार कैसे हो सकता है। मगवान् शंकर योजे— दूसरेका अधिकार कैसे हो सकता है। मगवान् शंकर योजे— दूसरेका किसका है।

भग अपने पिताके पास आये और उन्होंने पूरी बात
ो। श्राद्धदेवको प्रजापित दक्षके यज्ञका इतिहास स्मरण हो
उन्होंने मन-ही-मन भगवान् शंकरको प्रणाम किया और
न्वेटा ! वे और कोई नहीं हो सकते, साक्षात् भगवान्
श होंगे, जो तुमपर कृपा करने पधारे हैं। यह सम्पूर्ण
ो उनकी सम्पत्ति है, जिसमें यज्ञसे बचा हुआ भाग
अय ही उनका होता है। अपने अपराचके लिये
नसे क्षमा-याचना करो। कृपाछ शंकर तुमपर अवहय ही
त्या करेंगे। उनका प्राकट्य कृपावैभव-विस्तारके लिये
ा है।

भग लीट आये भगवान् शंकरके पास । वे आते ही उनके । नतमस्तक हो गये और बोले—प्रभो ! मुझ अज्ञानीका । क्षमा करें । मैं तो निरा मूर्ल हूँ । यह समस्त ब्रह्माण्ड । की सम्पत्ति है, फिर यज्ञाविश्वष्टकी तो यात ही क्या

है। — ऐसा कहकर नभग चन्द्रमौलिका मनवन करने स्त्रो।

भगवान् शंकर तो टहरे भोलेयाया । वे नंभगकी दीन वाणीमात्रसे प्रसन्त हो गये । इतनेमें ही नभगके पिता आद-देव भी नहीं आ पहुँचे ।

अब भगवान्का कृपाकटाञ्च नभगपर पड़ा, उन्होंने अपना अमोध आशीर्वाद दिया—'नभग । में तुमपर पहुत प्रसन्न हूँ । में तुम्हें दुर्लभ सनातन बसतत्त्वका शन प्रदान करता हूँ । तुम अभी तो इस संसारमें रहकर धर्मपूर्वक सुखाँका भोग करो । अन्त समयमें मेरी कृपासे तुम्हें मेरा दिव्य धाम मिलेगा।'

नभग अपने पिता श्राद्धदेवके साथ लीट आये । शिव-कृपासे उन्हें विपुल वैभव प्राप्त हुआ । उसका उपभोग करनेके पश्चात् अन्त समयमें उन्हें दिव्य कैलासवास मिला ।

#### उपमन्युपर कृपा

पमन्यु मुनिवर व्याघ्रपादके सुपुत्र थे। पूर्वजन्ममें नाकी बड़ी उचिखितिको प्राप्त ये। अपनी शैशवावस्था-क यार अपने मामाके आश्रमपर गये । वहाँ उन्हें थोड़ा-सा दूघ पीनेको दिया गया। उनके ही सामने ममेरे भाईने भरपेट दूध पिया। यद्यपि बालक उपमन्युका छ वश न चला, परंतु दृष पीनेके लिये उनका मन छटपटाया । वे दुःखी मनसे अपनी माँके पास आये बोले---भाँ ! मुझे भी गरम-गरम दूध पीनेको दो, ख लगी है । माँके पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं थी। बह ोन दशामें थी। किसी तरह भिक्षा माँगकर बालकका करती थी । वह दुःखी उपमन्युको भुलावेमें डालने परंतु उपमन्युने दूघ छेनेकी इट ठान छी और रोने स्रो। उनकी माँ कुछ वीन माँगकर ले आयी और उन्ध (उनमें कुछ पानी डाला ) इस प्रकार बैटे उपमन्युको अपने दघरे प्रसन करना चाहा, किंतु उपमन्यु तो मामाके यहाँ गायके दुषका आस्वादन कर चुके ये, अतः व्याकुल रोते दुए बोळे--'माँ ! तू मुझे क्यों चिढ़ा रही है ! यह ो है नहीं । येटेकी करण वाणी सुनकर माता नताइ भीर बोली-वेटा ! इस वनमें रहनेवाले हैं। अपने पास उम्पत्ति तो है नहीं, फिर दूध कहाँछे लाऊँ ! धचमुच । क्रिम दूष है । वेटा ! अवली दूष हो भगवान् ी क्पासे ही मिल सकता है। पूर्वजन्म में दो कुछ

भगवान् शंकर अथवा विष्णुके उद्देश्यसे किया जाता है, वहीं वर्तमान जन्ममें मिलता है। बेटा ! यदि तुम्हें दूघ चाहिये तो तुम उनसे ही माँगो, वे सव कुछ देनेमें समर्थ हैं।

उपमन्युने माँकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा— 'माँ ! भगवान् द्याव एवं माता पार्वती तो आज भी विद्यमान हैं, फिर मुझे चिन्ता किस बातकी ! मैं भगवान् शंकरकी कृपा-से क्षीरसागर भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे आजा दो, मैं हिमालयपर जाकर उनकी आराषना करूँगा।

शिवभक्ता माताका दृदय अपने वेटेकी बात मुनकर प्रसल हो उठा । वह बोली—'वेटा ! भगवान् शंकर बड़े कृपालु हैं। वे शीन्न हो प्रसल हो जाते हैं । तुम जाकर 'ॐ नमः शिवाय' मन्त्रका जप करो । यह मन्त्र अनन्त शक्तिसम्पल्ल है । प्रणवसहित दूसरे समस्त मन्त्र इसीमें लीन होते हैं । यह मन्त्रका जप करनेसे सक्षा करनेमें समर्थ है । इस मन्त्रका जप करनेसे सब कुळ मुलम हो जाता है, यह बड़ी-से बड़ी आपित्तियोंका निवारण करनेवाला है । तुम जाओ और इस पञ्चाकर मन्त्रका निष्ठासहित जप करो । तुम्हारा क्रस्याण हो ।"

उपमन्युने मोंके चरणोंमें प्रणाम कर हिमालय पर्वतकी भोर प्रस्मान किया । उपमन्युके इदयमें आराधनाकी इद ट्यान थी। उन्होंने पर्वतके एक निर्जन स्थानमें पहुँचकर भगवान् शंकरके एक छोटे-छे सन्दिरका निर्माण किया । उछमें मिटीका एक शिवलिक्ष स्थापित किया और माता पार्वती एवं गणीसिहत भगवान् शंकरका आवाहन करके जंगलके पत्र-पुष्प एकत्र कर मातादारा प्राप्त पद्माक्षर मन्त्रके अपने आराध्यका पूजन करना आरम्भ किया । उन्होंने छत्र इन्द्रियोंको क्यामें कर मनको भगवान् शिवके ध्यानमें एकाम कर दिया । उपमन्युकी जिहा निरन्तर 'ॐ नमः शिवाय'के जपमें लगी थी । हुए राक्षसेंके विष्न भी उन्हें तपस्यासे न हिंगा छके।

सभी देवता उपमन्युकी तपस्यासे प्रसन्न हो गये और उन्होंने भगवान् शंकरसे प्रार्थना की—'प्रभो! उपमन्युपर अपनी इपासुधाकी वर्षा कीलिये! ए इपासिन्धु भगवान् शंकर तो उपमन्युकी भक्ति और भी दृढ़ करना चाहते थे। वे उन्हें फेवल दूधसे ही तृप्त नहीं करना चाहते थे। वे उन्हें फेवल दूधसे ही तृप्त नहीं करना चाहते थे। उपमन्युको दृढ़ करनेके लिये कृपासिन्धु शंकरने 'सुरेक्वरावतार' वारण किया। नन्दीक्वर प्रपमने पेरावत गजका, माता पार्वतीने शचीदेवीका और अन्य गणीने विभिन्न देवताओंका रूप धारण किया। सुरेशावतार भगवान् शंकर इन्द्रके रूपमें पेरावतपर चढ़कर उपमन्युके पास पहुँचे और योले—'बेटा उपमन्यु! में ग्रमपर अनुम्रह करने आया हूँ। मैं ग्रम्हारी आराधनासे बहुत संतृष्ट हूँ। तुम वर माँगो, मैं ग्रम्हें सम्पूर्ण अभीष्ठ वस्तुएँ हूँगा।

्शन्दीनाथ ! देवेश्वर !! मेरे अहोभाग्य हैं, जो आपने इस दासको याद किया । प्रभो ! आप मुक्के शिवभक्ति प्रदान करें । परमात्मा महादेवके चरणोंमें निरन्तर मेरी प्रीति बढ़ती रहे, यही आशीर्वाद मुक्के दें। उपमन्यु देवेश्वरके चरणोंमें नतमस्तक हो गये।

उस निर्मुण रुद्रकी उपासना ! उस मुण्डमालाधारी, भें पिशाचप्रेमीसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ! में देवेश्वर शं हूँ, सब प्रकारसे तुम्हारा कल्याण कर सकता हूँ । तुम मेरे हो ( ६ )

अर्जुनपर कुपा

कौरवीदारा अपमानित पाण्डव साम्बी द्रीपदीसहित द्वैतवनमें अपने वनवासकी अविध न्यतीत कर रहे थे ! दुष्ट दुर्गोधनने महर्षि दुर्घासाको प्रेरितकर पाण्डबोंके पास मेरानेस्डी इसपूर्ण चाळ चळी थी । महर्षि अपने इस हजार शिष्योसहित धनमें धरणागत होकर शिवाराधनका त्याम करो । पुरेशाकारे पड़े प्रेमले उपमन्युको समझाया ।

अपने आराभ्य महादेव शंकरका उपहास उपमलु स्त न कर एके । उन्होंने तत्काळ भस्म उठायी और से अभिमन्त्रित कर शिव-निन्दक इन्द्रको नष्ट करनेके क्रि अधोरास्त्रका आवाहन किया तथा शिवचरणोंका प्यान करे हुए स्वयंको भी दग्च करनेके हेठु उद्यत हो गये।

भक्त उपमन्युकी परीक्षा समाप्त हो गयी। भाषार शंकर मोँ पार्वती एवं नन्दी आदि गणीसहित अपने वालिक रूपमें प्रकट हो गये। नन्दीश्वरने अपनेराह्मकी तुरंत रोक दिया। वे अपने प्रिय भक्तको भी दग्य कैसे होने देते!

ंबेटा उपमन्यु ! मैं प्रसन्न हूँ । मैं हो तो तुम्हारा जनक हूँ और यह पार्वती ही तुम्हारी माता है। केवल दूष ही क्यों ! सुधा, दिन, धृत, समस्त भोच्य पहार्थ तुम्हारे क्रिये आजसे सुक्रम हैं । नन्द्रमीलिने उपमन्युको आशीर्वाद दिया ।

साक्षात् स्यावान् शिव-पार्वतीको अपने सम्प्राल ११ भारत् देखकर उपमन्यु दण्डकी भाँति उनके चरणोमं हेट गये, दीनवत्सल महादेवने प्रिय उपमन्युको गले लगाका गावा पार्वतीकी गोदमें डाल दिया । दयामूर्ति माता पार्वतीने उपमन्युको योगजनित पेरवर्य, संतोष, अनिनाश्चिनी शब्दिशा और उत्तम समृद्धि प्रदान की । इसर औदरदानीको इतनिश संतोष नहीं हुआ । उन्होंने उपमन्युको पाशुपतस्यत, पाशुपत शान, तान्त्रिक सतयोग तथा प्रवचनकी परम पद्धता भी

उपमन्युने तो अपने आराध्यसे केवल अव्यभिचारिणी भक्ति माँगी थी। परंतु उन्होंने उसे अवर-अमर, दुःखरहित और दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होनेका आग्नीबींद भी दिया। कृपाछ शंकरके अनन्त कृपा-वैभवका अनुभव कर उपमन्यु कृतकृत्य हो गये।

पाण्डचोंका आतिय्य महण करने हेतु जा पहुँचे । अन्नाभावके कारण पाण्डचोंपर भीषण संकट आ पढ़ा था, परंतु भक्तिमती द्रीपदीके आवाहनपर कृपासिन्धु शीक्रण्णने प्रकट होकर तुरंत ही उनका यह संकट दूर हर दिया । भगवान् भीकृष्ण ती त्रिकालज्ञ ठहरे, उन्होंने अपने सखा अर्जुनपर निकट भविष्यमें आनेवाले भीषण संकटके बादलोंको पहले ही जान लिया। अतः उन्होंने अपने सखाको श्रीव्र प्रसन्न हो जानेवाले कृपाछ भोलेनाथकी आराषना करनेका सुझाव दिया।

यखा श्रीकृष्णकी सम्मतिसे मन्दाकिनीके पायन तटपर पाण्डुनन्दन अर्जुन भगवान् व्यासदेवद्वारा यतायी गयी आरा-घना-विधिके अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर नियन्त्रण कर भगवान् शंकरकी आराधनामें संस्मन हो गये।

उघर दुर्योघनने अर्जुनकी आराघनामें विष्न डाल्नेकी नयी चाल चली। उसने मूल नामक मायावी दैत्यको इस कार्यके लिये सहमत किया। वह शूकरका रूप घारणकर नृक्षोंको रींदता हुआ बड़े वेगसे उस क्षेनकी ओर दौड़ा, जहाँ अर्जुन आराधनारत ये। अर्जुनने शूकरवेषघारी असुरको अपनी ओर आते हुए देखा। उसकी दृष्टिमान्नसे ही वे समझ गये कि वह मुझे मारनेके लिये आ रहा है। उन्होंने तुरंत भगवान शंकरके चरणोंका ध्यान किया।

कृपासिन्धु भगवान् शंकरसे स्या छिपा था ! अर्जुनका भावी संकट उन्हें पूर्व ही ज्ञात था । वे अपने आराषकपर संकट केसे सहन कर सकते थे ! अतः घटाष्ट्र-सर्पधारी चन्द्रमोहिने अद्भुत किरातका रूप घारण किया । शरीरपर श्वेत घारियों, पीठपर याणोंसे भरा तरकस, हाथमें घनुष-वाण घारण किये हुए किरातावतार भगवान् शंकरकी शोभा बड़ी ही अद्भुत थी ।

यदि कभी वे परीक्षाके लिये भक्तको कहमें राल भी देते हैं तो अन्तमें दयाछ स्वभाव होनेके कारण वे दी उसके शाणदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे आगमें तपाया हुआ कंचन। ह्यूकर अब अर्जुनके पास पहुँच चुका था। किरातवेपनारी शंकर भी घनुषपर वाण चढ़ाये उसके पीछे-पीछे पहुँच गये। जैसे ही शूकर अर्जुनपर झपटा, भगवान शंकरने अपना वाण उसपर छोड़ दिया, उघर अर्जुनने भी घनुष्यांको आकर्णान्त खींचकर उसपर अपना शर छोड़ दिया। भगवान् शंकरका वाण शूकरके पुच्छभागसे प्रवेश करता हुआ मुखसे होकर निकल गया और अर्जुनका शर उसके मुख्नभागसे प्रवेश कर उपस्थको चीरता हुआ वाहर निकल गया। वह शूकररूपधारी दानव उसी क्षण धराशायी हो गया। अन्तिम क्षणोंमें उसका वास्तविक शरीर प्रकट हो गया।

भगवान् शंकरने भिन्न-भिन्न प्रकारते उसी समय वीर अर्जुनकी परीक्षा ली । यहाँतक कि वे अर्जुनके साथ युद्धस्वल्में भी उत्तर गये । अन्तमें अर्जुन भगवान् शंकरको पहचानकर उनकी इस प्रकार बन्दना करने ल्मे—'देवाघिदेव महादेव । आप तो बड़े कुपाछ तथा भक्तोंके कल्याणकर्ता हैं । सर्वेश । आपको मेरा अपराध क्षमा करना ही पड़ेगा ।

कृपाञ्ज शंकर निजजनका अपराघ कभी देखते ही नहीं। अन्तर्मे उन्होंने अर्जुनकी भक्तिसे प्रसन्त होकर उन्हें अपना पाशुपत नामक अस्त्र प्रदान किया, जिसे प्राप्तकर अर्जुन अजेय हो गये! ( ह० कृ० दु० )

但公子亦今命大而人亦不命令命令

# ऋपाछ भगवान् शंकरकी महिमा

एको हि छदो न द्वितीयाय तस्युर्य इमॉल्लोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यङ् जनांस्तिप्रति संचुकोचान्तकाले संख्ज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ यदातमस्तन्न दिवा न रानिने सन्न चास्रिङ्य एव केव्लः। तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रमा च तसात् प्रस्ता पुराणी॥

( बनेतास्वतर-उपनिषद् ३ । २; ४ । १८ )

'एक एद्र ही हैं, जो इन सब लोकोंको अपनी शक्तिसे बश्में रखारें हैं; अतएव वे ईश्वर हैं, उन्होंकी सब उपासना करते हैं, वे सब लोकोंका उत्पन्न कर अन्तकालमें संहार भी करते हैं, वे ही सबके भीतर अन्तर्यामीस्प्रसे स्थित हैं। सिंह के आदिकालमें पब केवल अन्वकार-ही-अन्वकार था; न दिन था, न रांत्रि थी, न सत् ( कारण ) था, न असत् ( कार्य ), केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। वे ही अधर हैं, वे ही सबके जनक एवं परमेश्वरके प्रार्थनीयस्वरूप हैं, उन्हींसे शास्त्रविद्या प्रदृष्ट हैं है।



# भगवती जगदम्बाका कृपा-कटाक्ष

### देवताओं पर कुपा

रम्भका पुत्र महिपासुर असुरोका सम्राट्या। रम्भने धनिनदेवकी आराधनाके द्वारा ऐसा वल्याली पुत्र प्राप्त किया या। महिपासुरने भी बढ़ी कटोर तपस्या की। उसके कटोर तपको देखकर देवता भी आश्चर्यचिकत हो गये थे। अन्तमें महिपासुरके आराष्य ब्रह्माजीने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया।

'पुत्र ! मैं तुमपर पूर्ण प्रसन्न हूँ, वर मौँगो । ब्रह्मानीने मिह्ह्यासुरसे कहा ।

'देवाधिदेव ! मुक्षे मृत्युते निर्भय करते हुए अमरत्व प्रदान कीजिये । महिशासुरने प्रचन्ताते याचना की ।

'वेटा । जन्मे हुए प्राणीकी मृत्यु निश्चित है। इसपर मेरा कोई वश नहीं। तुम कोई दूसरा वर मौंग सकते हो। पितामहने कहा।

'प्रभो ! कम-से-कम मैं किसी पुरुषद्वारा वश्य न होऊँ। होँ, स्त्री तो स्वयं ही अवला होती है, उसका मुझे कोई भय नहीं है। महिषासुरने पुनः याचना की।

'वेटा ! कोई पुरुष तुम्हें मार नहीं सकेगा। पितामहने उसे वर प्रदान किया।

वर प्राप्त करनेके पश्चात् दैत्यराज महिषासुरके अभिमानकी शीमा न रही । समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीपर उसने अपना
प्रमुख स्थापित कर लिया । उसके अत्याचारसे तपस्वी, ब्राह्मण
आदि सभीने भयभीत होकर उसे यसमें भाग देना स्वीकार
कर लिया था । अखिल भूमण्डलपर अधिकार करनेके उपरान्त
महिषासुरकी दृष्टि स्वर्रालोकपर गयी । उसने अपनी विशास
दैत्य-सेना लेकर देवराज इन्द्रपर चढ़ाई कर दी ।
समासान युद्ध दुआ । देवराज परान्त होने क्यो । वे
देवगुरु वृहस्पतिजीके पास गये, परंतु उनके पास भी कोई
उपाय न था, उन्होंने यही कहा—देवराज ! उश्चमसे कभी
भी ह्राटना नहीं चाहिये । कोई सुखी होना चाहे तो संतीयका
आश्रय ले । संतोषके अतिरिक्त सुखका सामन और कोई नहीं
है । यहन करनेपर भी लो होनहार होगा, वह तो सामने

भायेगा ही। १ देवराज इन्द्र लगातार महिषासुरसे परास्त होते ही गये। उन्होंने भागकर ब्रह्माजी एवं भगवान् शंकरकी शरण ली। अन्तमें वे सभी लोग एक साथ वैकुण्डमें भगवान् विणुके पास गये और देवताओंकी विजयके लिये प्रार्थना करने लो— 'करणासिन्धु भगवन् ! अब इमारी रक्षाका उपाय एकमात्र आपके ही हाथ है। आप ही पूर्ण सामर्थ्यवान् हैं। प्रमो ! आप तो महिषासुरको ब्रह्मालीद्वारा प्रदत्त वरदान-की बात सानते हैं।

दयािंग्धने सभी देवताओंको रक्षाका आश्वासन दिया थीर तुरंत ही उनके दिव्य तेजिं महाशक्ति भगवती महादेवी दुर्गाके रूपमें प्रकट हो गयी । भगवान् विष्णुने सभी देवताओंसे उन अठारह मुजाओंवाली देवीको अपना-अपना शस्त्र प्रदान करनेके लिये कहा । सभी देवताओंने अपने अपने अख्न-शक्त, आभूषण एवं वस देवीको प्रदान किये । तत्पश्चात् देवतालोग भगवती देवीचे प्रार्थना करने ल्यो-- 'अपने सेवकोंपर कृपा करनेवाली देवि ! इम सब आपकी शरण हैं। आप समस्त भूमण्डलके बाहर-भीतर ब्यात 🖏 मायाके अंदर प्रविष्ठ होते हुए भी आए उससे अज्ञात 🧗 तथा अन्तःकरणमें रहकर उस मायाको प्रेरित करनेमें उद्यत रहती हैं। हे कल्याणखरूपिणी, अजन्मा जगदम्बे ! आपको प्रणाम है । हे भगवति ! दानवोदारा सताये गये इमलोगोंपर कृपा कर इमारी रक्षा की जिये।

उनकी प्रार्थना सुनकर कृपामयी भगवतीने कहा— 'देवताओ! अब आपलोग निर्भय हो जाहये।' भगवती दुर्गाने तारस्वरहे हुंकार किया। उनकी उह गर्जनाहे दर्शे दिशाएँ गूँज उठी। वह गगनभेदी हुंकार महिषासुरके कानोंमें भी पदी। उछने अपने दूर्तोंको उह 'चनिका पता दगाने-हे क्रिये चारो दिशाओंमें भेजा। दूर्तोंने कट्याणमयी भगवती-का दर्शन कर उनकी अमित शक्तिकी बात महिषासुरहे छा कही। महिषासुर अपने आहंकारमें चूर था। उछने अपनी चतुरंगिणी होना इकडी की और भगवती चण्डिकाहे सुदक्ते दिसे प्रस्थान किया। बह देविके दिस्य शैलको देखते ही विमुग्ध हो गया। भगवती चण्डिकाने महिषासुरको समझाया कि वह स्वर्गलोक एवं पृथ्वीलोकको छोड़कर पाताललोकमें चला जाय, किंतु वे हितकारिणी बातें उस महान् अहंकारीको सचिकर न लगीं। वह सोच रहा था कि संसारकी कोई भी अवला स्त्री मेरे सम्मुख टिक ही कैंसे सकती है।

एक-एक करके महिषासुरके सभी सहायक दैत्य-सेनापित भगवती चिण्डकाके हाथों मारे गये । अन्तमें अकेला महिषासुर कालवश भगवतीपर अस्त-शस्त्रकी वर्षा करने लगा। भगवती जगदम्बाने अपनी तीक्ष्ण-धार तलवारसे उसके मस्तकको काटकर घड़से अलग कर दिया। इस प्रकार वह मृत्युको प्राप्त हुआ।

महिषासुरका निघन देखकर इन्द्रप्रभृति सभी देवता प्रफुल्लित हो उठे और वे भगवती जगदम्बाका स्तवन

पुर्वुत्तव्यक्तमणं तय देवि व्यक्तिः

क्ष्यं तयेतद्विचिन्त्यमगुस्यमन्धेः।
योर्वे च हन्तु हृतदेवपराक्रमाणां
चेश्चिप प्रकृतिव व्या स्वयेत्यस् ॥
केनोपमा सवतु तेऽस्य पराक्ष्मस्य

ह्वं च वाश्चमयकार्यतिहारि छन्न।
चिन्ने कृपा समर्गनिष्दुरता च द्रष्टा

स्वस्येव देवि वरदे सुवनन्त्रयेऽि ॥

( मार्कण्डेपपुराण ४। २१-२२)

'हे देवि ! आपका शोल दुराचारियोंके दुर्मुचका श्रमन करनेवाला है । यह रूप ऐसा है, जो कभी चिन्तममें नहीं आ सकता तथा जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना भी नहीं हो सकती । आपका बल और पराक्रम तो उन दैश्योंका भी नाश करनेवाला है, जो सभी देवताओंके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने श्रमुओंपर

सुदर्धनपर छपा

भगवान् भीरामके कुळमें उनसे पंद्रह पीढ़ी पद्मात् महाराध भुवसंचि नामक एक प्रसिष्ठ रापा हुए हैं। भुवसंचिके शासनकाटमें भयोग्यामें प्रजादन सुद्धी और समृद्धिशाली थे। सभी होग वर्णवर्मानुसार सानन्दपूर्वक जीवन-यापन करते थे। राजा भुवसंचिके दो रानियों यों मनोरमा और होसावती। दोनों ही विदुधी एवं सुन्दरी

भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवि! आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शतुओं को भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है! हृदयमें कृपा और सुद्धमें निष्ठुरता—ये दोनों वातें तीनों लोकोंके भीतर केवब आपमें ही देखी गयी हैं।

देवी चगदम्बा इस स्तवनसे प्रसन्न हो गर्यी। उन्होंने देवताओंको भविष्यमें स्मरण करनेपर प्रकट होनेका आश्वासन दिया और वे अन्तर्भान हो गर्यी। देवीकी इस विलक्षण कृपाका अनुभव कर देवतागण गङ्गद हो गये।

कालान्तरमें पातालसे शुम्भ-निशुम्म नामक दो दैत्य भूतलपर आये । इन्होंने पृथ्वीपर घोर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया । चण्ड, मुण्ड, धूमलोचन, रक्तवीज आदि प्रतापी दैत्य इनकी सेवामें रहते थे । इन्होंने केवल पृथ्वीपर ही प्रसुत्व स्थापित नहीं किया, प्रत्युत इन्द्रप्रमृति देवताओंपर विजय प्राप्तकर त्वर्गमें भी अपना राज्य स्थापित कर लिया । त्रस्त देवतागण भगवती जगदम्बाकी कृपाको भूके न थे । स्रतः छव देवताओंने मिळकर अपनी रहा-हेत्र माता जगदम्बाकी स्तुति की ।

करणामूर्ति भगवती जगदम्या तुरंत प्रकट हो गयीं। देवगण भगवतीके चरणोंमें नतमस्तक हो अपना संकट दूर करनेके लिये प्रार्थना करने लगे।

हुपामयी जगदम्बाके श्रीविग्रहरे देवी कीशिकी एवं मन कालिका प्रकट हुई । गुरुभ और तिशुग्भ अपने साथी नमें दैत्योंसहित उनके साथ युद्ध करते हुए धराशायी हो दिन्य-इना घामको प्राप्त हुए । मरनेसे यचे दानवोंने भगवतीसे श्वमा-उन याचना की । करणामूर्ति माँने उन बचे हुए दानवोंको क्षमा गरा- करके पातालमें भेज दिया । इसी प्रकार देवतागण बहुशः पर भगवती जगदम्बाकी कृपा प्राप्तकर संकटमुक्त होते रहे । ( १ )

> यीं । दोनों रानियोधे एक-एक पुत्र या । महारानी मनोरमाका पुत्र मुदर्शन रानी लीलावतीके पुत्र शत्रुधित्से एक माध बदा था । दोनों राष्ट्रकुमार बळवान्। बुद्धिमान्। तेलाखी एवं मुन्दर थे।

एव प्रकारसे निर्दोष महाराज शुवसंधिको मृगमाका तुम्यंचन या । एक बार वे यनमें शिकार खेळने गरे । वहाँ भनानक एक कुद्ध शेरने महाराजपर आक्रमण कर दिया।
महाराजने आत्मरधाके अनेक प्रयत्न किये, परंतु भगवान्का
विधान कुछ और ही था। शेरके साथ वे स्वयं भी स्वर्ग सिघार
गये। यह अमाचार पाकर मुनिवर वसिष्ठजी एवं राज्यके
मन्त्रिगण वनमें इक्टे हुए। वसिष्ठजीने राजाकी सभी
पारलोकिक कियाएँ सम्पन्न करवायी। मन्त्रियोने परामर्श
कर यहे राजकुमार सुदर्शनको राजगद्दीपर वैठाना चाहा;
किंतु महाराज ध्रुवसंधिकी मृत्युका समाचार सुनकर लीलावर्तीके पिता ( उजयिनीके ) राजा युधाजित् तथा मनोरमाके
पिता ( कलिङ्गके ) राजा वीरसेन अपनी-अपनी सेनासहित
अयोध्या पहुँच गये थे।

युधाजित्ने अपने दौहित्र शत्रुजित्को राजगदी देनी चाही और वीरसेनने अपने दौहित्र सुदर्शनको । दोनोंमें बड़ा विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों एवं ऋषियोंमें खलबली मच गयी, परंतु समस्याका कोई निदान न निकल सका, अन्तमें वीर-रेन एवं युवाजित्के बीच युद्ध छिड़ गया । युद्धमें वीरसेन खेत रहे । रानी मनोरमाको अपने पिताकी मृत्युकी सूचना मिली, वह मबरा उठी । उसे अपने पुत्र सुदर्शनकी मृत्यु भी निकट प्रतीत होने लगी। उसने तुरंत प्रधान मन्त्री विदल्लको बुलवाया । मन्त्री विदल्ल बड़े ही दयाछ प्रकृतिकै पुरुष थे। उन्होंने रानी मनोरमाको अपने पुत्र सुदर्शनसहित भविलम्ब वह खान छोड़नेका परामर्श दिया। उसने एक रथमें रानी मनोरमा, राजकुमार सुदर्शन एवं एक दासीको बैठाकर काशीकी ओर प्रस्थान किया। मार्गमें हाकुओंने उन्हें वेर लिया और बहुत कप्ट दिया, परंतु किसी तरह वे लोग मुनि भरद्वाजजीके आश्रममें पहुँचे । मन्त्री विदल्लने मुनिवरको पूरी बात कह सुनायी । सुनिवर भरद्वाजजीको उन लोगोंको दीन दशा देखकर दया आ गयी और उन्होंने अपने यहाँ उन्हें शरण दे दी। रानी मनोरमाके चित्तको कुछ शान्ति मिली और वे अपनी दासीके साथ रहते हुए वहीं सुदर्शनका पाळन-पोषण करने हुगी।

उघर धुवाक्षित्ने अपने दौहित शत्रुजित्को अयोध्याकी राष्ट्रगद्दी दे दी और सन्त्रियोंको राष्ट्रय-भार खेँपकर वह अपनी राजधानी उष्ण्यिनी लीट गया; किंद्र उषके मनमें राजकुमार सुदर्शनका भय अब भी द्रगा हुआ था। गुतन्तरी-द्रारा उसे शत हुआ कि रानी सनोरमा अपने पुत्र सुदर्शनस्टित भरदाजधुनिके व्याभनमें है। युवाजित्ने व्यप्ने मन्त्री सीर सेनाको साथ केंकर सुनिके आध्यकी थोर प्रस्थान

किया । वहाँ पहुँचकर उसने भरद्वाजजीसे अपने शृष्ठ सुदर्शन एवं रानी मनोरमाको माँगा, परंतु मुनिवर अपने शरणागतका त्याग करनेकै लिये किसी भी प्रकार सहसत न हुए । वह मुनिवर भरद्वालके कोपसे हरकर सुदर्शनकी आशा छोदकर लीट गया ।

पाँच वर्षके बालक सुदर्शनने एक वार कहींसे 'क्रीं' शब्द सुनकर याद कर लिया । 'क्रीं' भगवती जगदम्बाका बीज-मन्त्र है । इस मन्त्रमें उसकी आदरबुद्धि हो गयी और वह इस मन्त्रको बार-बार उच्चारण करने लगा । इस मन्त्र-का सुदर्शनपर बढ़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा । मन्त्र-बलसे ग्यारह वर्षकी अवस्था होते-होते उसे धनुर्वेद, नीतिशाल एवं सम्पूर्ण विद्याएँ मलीमाँति ज्ञात हो गर्यो । एक दिन भगवती जगदम्बाने कुपा कर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उस दिनसे राजकुमारकी उपासनामें और भी हत्ता आ गयी ।

काशीनरेश सुवाहुकी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न शशिकला नामकी एक सुन्दरी कन्या थी। उसने राजकुमार सुदर्शनके गुण एवं रूपकी चर्चा सुन रखी थी। एक रात स्वप्नमें भगवती जगदम्याने उसे दर्शन देकर अपने भक्त सुदर्शनको वरण करनेका आदेश दिया। भगवती जगदम्याका आदेश पाकर शशिकला मफुल्लित हो उठी और उसने मन-ही-मन सुदर्शनको ही वरण करनेका निश्चय कर लिया।

उधर शशिकलाके पिता सुवाहु उसे वयस्क हुई जात-कर उसके विवाहकी तैयारी करने द्यो ये। उन्होंने वदी धूमधामसे स्वयंवरकी तैयारी करनायी। शशिकलाने अपने लिये स्वयंवरकी वात सुनकर अपनी एक सखीद्वारा राम-कुमार सुदर्शनको वरण करनेका अपना निर्णय अपने माता-पितासे कहला दिया। राजा सुबाहु अपनी पुत्रीका निर्णय सुनकर बड़े आश्चर्यमें पड़ गये। वे जानते थे कि सुदर्शन राजकुमार होते हुए भी बहुत निर्धन एवं दयनीय अवस्थामें भरदाजाशममें वास करते हैं। वे ऐसे दीन-दीन पालकको अपनी कन्या नहीं देना खाहते थे। अतः शशिकला-दे माता-पिताने उसको अपना निर्णय वापस हेनके लिये सहुत समझाया। शशिकलाने स्वप्नमें भगवती जादम्बाके बादेशकी वात अपनी माताको कह सुनार्या और राजकुमार सुदर्शनको वरण दरनेके निश्वपपर अटल रहा।

शशिकवाने एक योग्द ब्राह्मणदारा राषकुमार पुदर्शन को अपने स्वयंवरकी धृचना धेष्ठ दी और भगवती सगदस्याई आदेशकी बात कहला दी | उससे खयंवरमें अवश्य पधारनेके लिये आग्रह भी कर दिया |

सुदर्शन स्वयंवरमें जानेको तैयार हो गया। यद्यपि उसकी माता मनोरमाने उसे रोकना चाहा; क्योंकि उसे भय था कि स्वयंवरमें शनु युधाजित् कहीं उसके एकमात्र पुत्रको मार न डालें; परंतु सुदर्शनका आधार भगवती जगदम्बाका बीज-मन्त्र 'क्लीं' था, उसे भगवतीकी कृपापर पूर्ण विश्वास था। अतः एक रथपर अपनी माता और दासीके साथ सवार होकर उसने भगवती जगदम्बाका स्मरण करते हुए स्वयंवरके लिये प्रस्थान कर दिया।

काशीमें चारों दिशाओं के राजा शशिकला के स्वयंवर के लिये एकत्र हो रहे थे। राजकुमार सुदर्शन भी स्वयंवर के लिये आये हुए राजाओं में सम्मलित हो गया। उधर युधाजित भी अपने दौहित्र शत्रुजित् के साथ स्वयंवर में आया था। राजकुमार सुदर्शनको देखकर युधाजित् आगवषूला हो उठा। उसने आगत राजाओं के उत्तेजित किया—'वल्झाली एवं ऐश्वर्य-सम्पन्न राजाओं के रहते इस गरीब वालकका इतना साइस कि इसलोगों के साथ स्वयंवर में सम्मलित हो रहा है!

राजकुमार सुदर्शनने कहा—धिक्ति, सहायक, सम्पित्, सुदक्षित मित्र, सुदृद् और रक्षक—इन सब साधनोंके अभावमें भी स्वयंवरका समाचार सुनकर मगवती जगदम्बाकी कृपाका आश्रय ग्रहण करके मैं स्वयंवरमें आया हूँ। मेरी दृष्टिमें सर्वत्र भगवती जगदम्बा ही हैं। वे परम आराध्या शक्ति हैं। उनकी कृपासे ही सब कुछ सम्भव है, अतः मुशे किस सातका भय है, सहायक या संरक्षककी भी क्या आवस्यकता है ए

निर्भोक सुदर्शनकी बातोंसे समागत राजाओंको बड़ी शान्ति मिली, परंतु राजा सुबाहु भयभीत हो गये, उन्हें युवाजित्- से भय लग रहा था। उन्होंने जाकर अपनी पुत्री शश्चिकलाको सहुत समझाया कि वह सुदर्श्वनको वरण करनेका अपना निर्णय त्याग दे, परंतु शश्चिकला भगवती जगहम्याकी अनन्यभक्ता थी, उसे भगवतीकी छूपापर पूर्णक्रपसे विश्वास था; अतः वह अपने निर्णयसे तनिक भी विचल्ति न हुई। अन्तमें सुबाहुको अपनी पुत्रीका विवाह राजिमें ही राजकुमा। युदर्शनसे करना पदा। महल्में सुवाहुने विधि-

पूर्वक कन्यादान किया । विवाहके सभी कृत्य शान्तानुसार सम्पन्न किये गये । उधर स्वयंवरके लिये काशीमें एकत्र राजाओंको शशिकलाके विवाहकी सूचना मिली । कुढ सुधाजित् सुदर्शनको मार डालनेके लिये विरोधी राजाओंके साथ सेनाएँ लेकर चारों ओरसे नगरको धेरे रहा ।

विवाहके सात दिन पश्चात् राजकुमार मुदर्शनने अपने अगुरसे विदा लेते हुए कहा—'पिताजी! भगवती जगन्माता सदेन हमारी रक्षा करेंगी, आप तिनक भी भय न करें। सुदर्शनने बीज-मन्त्रका जप तथा भगवती जगदम्बाका ध्यान करते हुए अपनी पत्नी एवं मातासहित रथपर सवार होकर थोड़ी-सी सेनाके साथ प्रस्थान किया। नगरसे वार्षों वर्षों करने लेगे। सुदर्शनने भी अपनी रक्षा-के लिये घनुष्व टंकारा और संग्राम छिड़ गया। इतनेमें ही अकस्मात् सिंहारूढ़ सक्षात् भगवती हुर्गा प्रकट हो गर्यी। वे तो सुदर्शनपर कृपा करने ही पथारी थीं। देखते-ही-देखते सुधाजित् और श्रृ जित्—दोनोंकी ही जीवनलीला समात हो गयी। सुदर्शन भगवती हुर्गांकी स्त्रील करने लगे—

अहो कृपा ते कथयाम्यहं कि जातस्त्वया यस्किल भक्तिहोनः। अकानुकम्पी सफलो जनोऽस्ति विसुक्तभक्तेस्वनं वतं ते॥ (देवीभा० ३। २४। १३)

अहो ! मैं आपकी कृपाकी क्या महिमा वर्णन करूँ, जो आपने मुझ-जैंसे भक्तिहीनकी भी आश्चर्यरूपसे रक्षा कर ली। माँ ! अपने भक्तपर अनुकम्पा करनेवाले तो सभी लोग होते हैं, परंतु भक्तिहीनकी रक्षा करना तो आपका ही कत है।

कृपासयी भगवती दुर्गा सुवाहु एवं सुदर्शन—दोनोंपर अपनी कृपा-सुचा बरसाने ट्याँ । सुबाहुने काशीमें भगवती दुर्गाके भन्य मन्दिरका निर्माण कराया, जिसमें विविधूर्वक प्रत्येक नवरात्रमें पूचन होने ट्या ।

भगवती तुर्गोक्षी आशाधे सुदर्शनने अयोध्याका राज्य र्छभाद्या । उसने अयोध्यामें मौ दुर्गोकी प्रतिमाकी स्थापना करायी और उनकी कुपांचे सुखपूर्वक अपनी जननी मनोरमा, विमाता छीलावती एवं पत्नी शशिकळाके खाथ रहने छना । उसका राज्य भगवतीकी कृपांचे सुख और वैभवने पूर्ण था। (१० क्र० ६०)

वह मन्दिर नामीय दुर्गानुस्य मुद्दरक्षेणे ब्याल सी विधायाय है।

## अनुग्रहमूर्ति भगवान् श्रीगणेश

्रंवताओं पर अनुब्रह

पुण्यसिल्ला गीतमा (गांदावरा)का पावन तट था। देवगण वहाँ यजानुष्ठानमें लगे थे। देवताओंने यज्ञ तो प्रारम्भ कर दिया, परंतु वे उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। उक्में बारंबार विष्न उपिश्वत होने लगे। देवगण चित्तित हो उठे और अन्तमें वे भगवान् विष्णु एवं ब्रह्माजीकी शरणमें गये। ब्रह्माजीने प्यान द्वारा स्थितिको अवगत किया। फिर वे देवताओं से बोले—'देवगण! अनुप्रहमूर्ति विष्नविनाशक गणपित ही तुम्हारे यज्ञका विष्न दूर कर चकते हैं। अतः उन्हींकी शरण प्रहण करो।

देव-समुदाय पुनः गौतमीके पावन तटपर लीट आया ! उन्होंने गौतमीके पवित्र जलमें स्नान किया । तदनन्तर वे विघ्नेश्वर श्रीगणेशासीका अनुम्रह प्राप्त करनेके लिये स्तुति करने लगे—

यः मर्वकार्येषु सदा सुराणा-

मपोशविष्णवस्युजसस्थवाद्यास् ।

पुडयो नमसाः परिधिन्तनीय-

स्तं विप्नराजं श्वरणं वजामः ॥

ग विश्वराजेन समोऽसि छश्चिद्

्रेवो मनोवाम्छितसम्प्रदाता ।

विश्वित्य चैतत् मिपुरान्तकोऽपि तं पूजरामास वर्षे पुराणाम् ॥

प्र X X X

नापाभिकाषेरिक्तिकैविवादैः।

मंतोपयामाम तद्गातितुष्टं तं श्रीगणेत्रं शर्णं प्रपश्चे॥

( मध्या ११४ । इ.चा १६ )

'सदा सब कार्योमें सम्पूर्ण देवता तथा शिव, विणु और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन करते हैं, उन विघ्नराज श्रीगणेशजीकी हम शरण प्रहण करते हैं। विघ्नराज श्रीगणेशजीके समान मनोवाञ्छित पल देनेवाला अन्य कोई देवता नहीं है, यह निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवजीने भी त्रिपुर-वधके समय पहले उनका पूजन किया था। जिन्होंने अपने सरस संगीत, नृत्य, समस्त मनोरथोंकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा माता पार्वतीको पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अत्यन्त संतुष्ट द्वयवाळे भीगणेशभीकी हम शरण ग्रहण करते हैं।

देवताओंद्वारा की गयी स्तुति मुनकर कृपानिधान भीगणेश तत्काल अपने चद्वभूंजरूपमें उनके सामने प्रकट हो गये और अनुप्रहकी वर्षा-सी करते हुए बोले—'देवताओ ! अब तुम्हारा यह निर्विच्न सम्पन्न होगा और ट्रमलोगोंद्वारा किये हुए इस स्तवनका जो पाठ करेगा, उससे दिस्ता एवं दुःख सदैव दूर रहेंगे।'

भगवान् श्रीगणेशका अनुप्रह प्राप्तकर देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक यज्ञानुष्ठान सम्पन्न किया।

( २ ) जुक्कद्मर्मा एवं निद्वमापर अनुग्रह

प्राचीन कालमें काशी नगरीमें ग्रुह्मश्चर्मा नामके एक बाइएण रहते थे। उनकी पत्नीका नाम था विद्वसा। उनके धरमें दिव्हाताका पूर्ण खाझाच्य था। धरमें वातुके पात्रतक न थे। शास्त्री विद्वसा स्वयं वत्कक वस्त्र ही घारण करती। धरका छप्पर भी ऐसा था कि राजिमें सोते समय उनमेंसे तारे गिने वा सकते थे। भिक्षामें बो कुछ मिल जाता, वही उनके जीवनका आधार था। कभी-कभी भिष्टा न मिल्लेपर निराहार रहनेमें भी उनहें पूर्ण संतीय था। बाह्मण-दम्पतिके धीयनमें मसंतीय

अस्तर राज्यस्य नामकी कोई वस्तु न यी । उनके जीवनका आधार एकमात्र भगवान् गणपतिकी भक्ति ही थी ।

एक बार महामहिम भगवान् विनायक काशीमें प्रवारे । पण्डित शुक्कशर्माको भीयिनायकके प्रवारनेकी स्वाना मिली, वे प्रफुलित हो उटे । उन्हें भिक्षामें जो भी मिला, उसे लेकर वे तुरंत वर पहुँचे । विदुमा तो पहुँछे ही उनकी प्रतीक्षामें थी । 'भगवान् विनायक प्रवारे हैं, इमें भी उनका खागत-पूक्त करना चाहिरे । शुक्रश्मां वे बाग्रहपूर्वक विदुमां कहा । 'खागत !' यिदुमा बहें वाग्रहपूर्वक विदुमां कहा । 'खागत !' यिदुमा बहें

आश्चर्यमें पढ़ गयी । इस द्रिद्रोंके पास खागतके लिये रखा ही क्या है और ऐसे द्रिद्रके घर भगवान् विनायक पकारेंगे भी क्यों !

धक्रभर्माको कृपावत्सल विनायवपर पूर्ण विश्वास या । उन्होंने पत्नीसे कहा--(प्रिये ) भगवान विनायक बड़े दयाल 👣 वे दीनोपर अवस्य अनुग्रह करते 🖁 । चे हमारे पत्र-पृष्प भी स्वीकार करनेके लिये अवश्य आयेंगे। पतिकी विश्वास-पूर्ण वाणीने विद्रमाके मनमें भी श्रीविनायकके पधारनेकी आशाका संचार कर दिया। वह तुरंत पड़ोसियोंके घरछे भीविनायकके पूजनके लिये गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, वन्यफल एवं सावा आँवला आदि वस्तुएँ माँग ले आयी। मिक्षामें थोड़े-से चावल भी मिले ये । विदुमाने उन्हीं चावलोंमें चोड़ा अधिक जल डालकर माडीके भात तैयार किये। बाह्मण-दम्पतिके उत्साहका पार न था । श्रीविनायककी अगवानीके लिये इरित पत्तींसे तोरण बनाया गया । टूटे-फूटे घरको लीप-पोतकर स्वच्छ किया गया । सब तैयारी हो जानेपर ब्राह्मण-दम्पति श्रीविनायकके जप-स्मरणमें तल्लीन हो गये। उन्हें विश्वास था कि भगवान् विनायक उनपर भवस्य कृपा करेंगे।

थोड़ी ही देरमें भगवान् विनायक बालकोंके साथ खेलते-खेलते ब्राह्मण-दम्पतिके द्वारपर आ पहुँचे । उनकी वह रूप-माधुरी देखते ही ब्राह्मण-दम्पति आत्म-विभोर हो गये, उनकी बाणी गहद हो गयी, दोनोंके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे । आज उनके आनन्दकी सीमा न थी । बड़ी कठिनाईसे शुक्कशर्मीने भगवान् विनायकको बैठनेके लिये एक आसन दिया और पादपद्म-प्रक्षालन किया । ब्राह्मण-दम्पतिने वह चरणामृत अपने सिरपर छिड़का और शेष जल पी गये।

भैया ! बड़ी भूख लगी है । भगवान् विनायकने विद्युमा से बड़े ही आप्रहके साथ कहा । विद्युमा भैया। शब्द सुनकर गद्भद हो गयी। भगवान् विनायकका अनुप्रह विलक्षण था। एक दिख्य अकिंचन स्त्रीको भैया। कहना ! प्रेमविभोर विद्युमा बड़े संकोचमें पड़ गयी कि भगवान् विनायकको भोग लगाने के लिये क्या दिया जाय। इतनेमें तो भगवान् विनायको पुनः कहा—भैया! जो है, बही तुरंत दे दो। । सापके यालक उस दिख दम्पतिकी हँसी कर रहे थे। वैचारी विद्युमाने बड़े संकोचसे भगवान् विनायकके सामने

भोग लगानेके लिये थोड़े-से मॉइ-भात रखे। श्रीविनायक उन्हें तत्काल ही चर कर गये और वोले—'और दो मॉ! बड़ी गृख लगी है। अन्तमें शुक्तशमीन पूरे मॉइ-भात दे दिये। श्रीविनायकने उन्हें बड़े प्रेगमे आरोगा। भोजन करते-करते भगवान विनायक बहते जा रहे थे—'अहा। आजतक मेंने इतना स्वादिए मोजन कहीं नहीं किया। देखते-ही-देखते वे दिगुजकी जगह दशमुजधारी हो गये और अपने दसी हाथोंसे मॉइ-भात आरोगने लगे—

ततोऽभवद् दशभुजो सुभुजे चौदनं च तैः॥ (गणेशपु०२।२३।४२)

भगवान् विनायकका यह अनुग्रह देखकर सभी दर्शक, जो ब्राह्मण-दम्पतिकी दरिद्रताका उपहास कर रहे थे, परम विस्मयमें डूब गये और मन-ही-मन अपनी इस हेय-वृत्तिके लिये पश्चात्ताप करने लगे।

ब्राह्मण-दम्पतिके हर्षका पार न था । वे तो प्रेमसे उन्मत्त हो प्रभुके-पाद-पद्मोमें लोटने लगे । बड़ी कठिनाईसे उन्होंने भगवान्को आचमन कराया एवं मुख-ग्रुद्धिके लिये ताम्बूलादि प्रदान किया ।

'नाथ ! कृपावत्सल !! अनुप्रहमूर्ति !!! आप हमें अपने चरणोंकी भक्ति प्रदान की जिये ।' दम्पतिने गिड़िगेड़ाकर भगवान् विनायकसे याचनाकी । मुस्कराते हुए भगवान् विनायक पुनः द्विभुज हो गये और 'एवमस्तु' कहते हुए चलने लों। दम्पति उन्हें पहुँचानेके लिये उनके पीछे-पीछे हो लिये।

श्रीविनायकको पहुँचाकर जब वे लौटे तो इन्द्रभवनसे श्रेष्ठ राजप्रासाद, अपार वैभवयुक्त सम्पत्ति और सुन्दर वस्त्रोसे आच्छादित सेवक—इन सब वस्तुओंको देखकर ब्राह्मण-दम्पति आश्चर्यमें पड़ गये। उनकी जीर्ण कुटियाका कहीं अस्तित्व ही नहीं दीख रहा था। 'महाराज! अंदर पधारें। सेवक-गण दम्पतिसे आग्रह कर रहे थे, 'प्रमो! यह आपका ही प्रासाद है।

शुक्ररामी एवं विद्रुपाको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह प्रासाद उनका ही है, परंतु कुपानिधानको कृपावत्सळता, उनके अनुमहके सामने क्या असम्भव था । यह प्रासाद, यह वैभव स्वमुच भगवान् श्रीविनायकका ही कृपा-प्रसाद—कुपावेभव था ।

#### ( ३ )

#### भक्त बल्लालपर कृपा

वल्लाल एक धनाका नेट कल्लाणमहका पुत्र था। धर्मपायण कल्लाणमल्लने वालक वल्लालका जातकर्म एवं नामकरण-संस्कार वंद्र बाढाणोद्धारा विधिपूर्वक करवाया। इस अनसरपर कल्लाणमल्लने बाढाणो एवं दीनोंको बहुत-सा धना, गोएं आदि दानमें दीं। वालक बढ़ाल अन्य साधारण वालकोकी तरह न था, वह अत्यन्त साविक विचारीसे युक्त एवं सहुद्धिसम्पन्न था। वचपनसे ही उसमें माता-पिता एवं आचार्यके प्रति मक्ति क्ट-क्टकर मरी हुई थी। वह भगवान् गणपितका परम भक्त था। वह अपने साधी बालकोको विभिन्न गणपित-लीलाएँ सुनाया करता था। जैसा सङ्ग, वैसा रंगः बह्लालके साधियोंके अन्तक्तरण भी उसीकी तरह मिक्त-भावनासे रॅगे जाने लगे थे। जैसे-जैसे वालक बल्लाल बड़ा हो रहा था, वैसे-ही-वैसे उसकी गणेश-भक्ति भी हट होती जा रही थी। वह जहाँ कहीं भी विनायक-मन्दिर देखता, वहीं भक्तिभावसे उनकी पूजा-स्तुति करने लगता था।

एक दिनकी वात है, बल्लाल अपने साथी बालकोंके साथ नगरके बाहर सरोवरतटवर्ती उपवनमें खेल रहा था। वहीं सरोवरसे एक सुन्दर पत्थर लेकर उसमें भगवान् विनायककी भावना कर वह उनकी पूजा करने लगा। साथी भित्रोंकी सहायतासे उसने लकड़ी तथा पत्तोंसे एक मन्दिरका निर्माण कर लिया और सबने मिलकर भगवान् विनायकका भजत-कीर्तन आरम्भ कर दिया। उस दिनसे बल्लाल एवं उसके साथी बालकोंका तो नित्यका यही कम बन गया था, वे प्रतिदिन वहाँ एकिंत्रत होकर भजन-कीर्तन एवं पूजन करते। नित्य भगवान् श्रीगणेशको पत्र-पुष्प-दूर्वा आदि अर्पित किये बालकोंमें भक्तिके भाव हह होने लगे। घरिन्धीरे सभी बालक भजन-कीर्तनमें तल्लीन रहनेसे अपने-अपने घर देर-सवेर पहुँचने लगे। बालकोंका समयपर घर न पहुँचना माता-पिताके उद्देगका कारण बन गया और वे सारा दोष बालक बल्लालपर महने लगे।

एक दिन बालकोंके सभी अभिभावक मिलकर कल्लाण-महन्के पास आये और बीले— फेटजी ! आपका बालक बल्लाल तो इमारा घर ही नष्ट करनेपर तुला हुआ है । इम सबके बालकोंको वह बिगाइ रहा है, उनको बड़ी देरतक वह बनमें रोके रखता है और न जाने उनसे

नया नया करवाता है ! उस समय बलाल सब बालकी साथ जंगलमें वने गणपति-मन्दिरमें बैटा भजन कर रहा था । अभिभावकोंकी कट्रक्तियाँ कछाणमछ सहन न का **चके । वे क्रोधित हो घरसे निकल पड़े और वनमें बाल्की** पास पहुँचे । उन्हें देखकर भी बालक बल्लाल अपने साथी अन्य यालकोंके साथ भगवान् विनायककी मृर्तिके सामे भजन-पूजनमें तलीन रहा । मनकी विपरीत परिश्वितिने कल्लाणमल्डकी कोधामिमें घृतकी आहुति डाल दी । कह्याणमहरने बालकोंद्वारा स्थापित मूर्ति एवं पूजाने पभी उपकरण उठाकर फेंक दिये और इंडा लेकर वह निर्देण बालक बल्डालपर बरस पड़ा | विना सोचे-समझे उसने बलालको बहुत पीटा और अन्तमें उसे रस्सीद्वारा एक पेइसे कसकर बाँध दिया और कहा-- आज मैं तुम्हारे विनायकको देखूँगा, वह तुम्हें कैसे बन्धनसे मुक्त करता है ! आजरे तुम मेरे घरमें पैर भी मत रखना, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है।'

वेचारा वल्लाल अर्धमू ज्ञित अवस्थामें पड़ा-पड़ा स्व सुन रहा था । पीड़ाके कारण उसके मुखसे कराहनेकी आवाजतक न निकल रही थी। उस समय भी वह मन ही-मन भगवान विनायकका स्मरण कर रहा था। वल्लालको उसी अवस्थामें छोड़कर कल्लाणमल घर लीट आया। कुछ होश आनेपर बल्लालको अपने शरीरमें भयंकर वेदना प्रतीत हुई। अपने इष्टदेवकी मूर्ति एवं पूजा-उपकरणोको इधर-उधर पैंका देखकर उसे अत्यधिक सानस्कि कष्ट हुआ। वँधे-वँधे ही वह अपने आराध्य अनुग्रहमूर्ति भगवान् गणेशसे प्रार्थना करने लगा—प्रभो। करणासिन्यो! क्या आपको मेरी यही स्थिति प्रिय है! प्रभो! आपके श्री-विग्रहकी यह दुर्दशा अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। क्या आप मुझ तुच्छपर अब भी छपा नहीं करेंगे! आप तो सभी विष्नोंके नाशक हैं।

बल्लाल प्रार्थना कर ही रहा था कि ग्रह्मा अनुप्रदम्तिं भगवान् गणेश एक ब्राह्मणके वेशमें उसके सम्मुख प्रकट हो गये । उनके आते ही बल्लाल बन्धन-मुक्त हो गया । उन - करणामृतिकी दृष्टिमात्रसे बल्लालकी सारी पीड़ा दूर हो गयी। शरीर पूर्ववत् स्वस्य हो गया। ब्राह्मण-

के तेजोमय मुखको देखकर बल्लालको समझते देर न हि अवस्य ही ये देवाधिदेव करुणासिन्धु भगवान् हि ही हि । वस, वह उनके श्रीचरणोंमें दण्डकी माँति र पड़ा और गद्गद कण्ठसे बोला—'प्रभो ! आप ही मेरे हिंदा हैं । करुणामय ! अब आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान हैं । यही क्षेत्र मेरा निवासस्थान हो जाय और आप भी तबर यहीं रहें । अनुप्रहमूर्ति भगवान् गणेशने कहा— बत्स ! तुम्हारी भक्ति नित्यप्रति बढ़ती रहेगी । यहाँ हिलाल-विनायक के नामपर मेरा प्रसिद्ध मन्दिर होगा, मैं यहाँ त्य निवास करूँगा । ऐसा कहकर भगवान् विनायक न्तर्थान हो गये।

श्रीगणपतिका अनुम्रह प्राप्तकर ब्रह्माल निहाल हो गया । एमे उस स्थानपर भगवान् विनायकका एक बहुत सुन्दर गिन्दर बनवाया और वहीं रहकर श्रद्धा-भक्तिसहित गोडशोपचार पूजन-स्तवनादि करने लगा । वहाँ नाम-जप, नथा-कीर्तनादिके विविध आयोजन भी होने लगे ।

बलालके पिता कलाणमलको अपने दुष्कर्मके कारण मूक, अंघ और वधिर होना पड़ा। निस्संदेह यह भक्तके प्रति

किये गये दुर्व्यवहारका ही फल था।पितवता इन्तुमती अपने पितकी दुर्दशा देखकर वड़ी व्याकुल हुई।

इन्दुमती एवं कुछ नागरिक पश्चात्ताप करते एतं बिह्मालको खोजते हुए वनमें पहुँचे । भिक्त-भावमं लीन पुत्र बह्मालको देखकर इन्दुमतीको वड़ी प्रसन्नता हुई । उसने कहा—'बेटा ! तुम्हारे पिताजी अत्यन्त रुग्ण अवस्थामें हैं । वे मूक, अंध एवं बिघर हो गये हैं । तुम धर लीट चलो । अपने पिताको क्षमा कर दो । वह्मालने बड़ी विनम्रतासे कहा—'माँ ! मुझपर भगवान् गणपितको अद्भुत कृपा हुई है । अब तो मेरे माता-पिता, भाई-बन्धु एकमात्र वे करणासिन्धु ही हैं । उनकी सेवा छोड़कर मेरी अन्यत्र कहीं भी जानेकी रुचि नहीं है । आप मुझे क्षमा करें तथा भगवान् विनायकमें हुए आप भी भगवान् गणेशका भजन-स्मरण करें । वे बड़े छपाछ हैं, अनुग्रहमूर्ति हैं ।

माता इन्दुमतीके बहुत आग्रह करनेपर भी भक्त बहाल भगवान् गणपतिको छोड़कर घर नहीं गये । उसी स्थानपर रहकर उन्होंने भगवान् गणपतिकी सेवा-पूजा करते हुए अपना शेष जीवन ब्यतीत किया।

( & )

#### भगवान् वेदच्यासपर अनुग्रह

पञ्चम वेद, पुण्यमय ग्रन्थ महाभारतके प्राकट्यसे पहुले ही सत्यवतीनन्दन भगवान् वेद्व्यास चिन्तित थे— 'शिष्योंको किस प्रकार इस महान् ग्रन्थका अध्ययन कराया जाय ?' इतने बड़े ग्रन्थका लेखन भी कोई सहज कार्य न था और बिना लिखे इसका प्रचार-प्रसार भी सम्भव नहीं दीखता था।

भगवान् वेदव्यासको चिन्तित देखकर लोकपितामइ ब्रह्माके मनमें करुणाका संचार हुआ और वे स्वयं व्यासदेवके समक्ष उपस्थित हुए।

चिन्ताके समय होकस्तष्टा चतुरानका आगमन महिष वेद्व्यासको ऐसा सुखद प्रतीत हुआ, मानो प्याससे संतप्त किसी व्यक्तिको स्वच्छ जहसे परिपूर्ण सरोवर दीख पड़ा हो। उन्होंने पितामहके चरणोंमें श्रद्धापूर्वक नमनकर उन्हें उच्च आसन दिया और खयं उनके चरणोंके समीप बैठ गये। महिष्ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन किया—भगवन्! मेंने सम्पूर्ण होकोंसे विन्दत एक महान् मन्यकी रचना

की है । इस अन्यमें सम्पूर्ण वेदोंका गुह्यतम रहस्य तथा शास्त्र और उपनिवदोंका सार संग्रहीत है। जितने भी लोकोपयोगी विचार हो सकते हैं, सभीका मेंने इस प्रन्थमें निरूपण करनेका प्रयत्न किया है; परंदु इस अन्यको लिख सके, ऐसा पृथ्वीपर कोई नहीं है।

महर्षिकी चिन्ता निराधार न यी । वस्तुतः पृथ्वीपर पेसी प्रतिमा किसीकी न थी, जो यह कार्य कर सकता।

वेदगर्भ ब्रह्मा भी कुछ क्षणोंके लिये विचारमग्न हो गये। सहसा उन्होंने कहा—

कान्यस्य लेखनार्थाय गणेवाः सार्यतां मुने। (महा० त्रादि० १। ७४)

'मुनिवर ! अपने इस कान्यको लिखवानेक लिये आप गणेशजीका स्मरण करें । ऐसा कहकर चतुरानन अपने लोकको चले गये ।

भगवान् वेद्व्यासकी प्रसन्तताकी सीमा न भी, उन्हें कार्य-साधनका मार्ग मिल गया । उन्होंने आती हो अनुग्रहमूर्ति भगवान् गणेशका स्मरण किया । सचा आवाहन प्रभुको बलात् आकर्षित कर लेता है; अन्तर्यामी करणा-वर्षणालय भगवान् गणेश प्रकट हो गये ।

महिषं वेद्व्यासने श्रद्धापूर्वक गिरिजानन्दन भगवान् भीमहागणपितका अभिनन्दन कर उन्हें उच्चारन प्रदान किया। पाद्य-अर्घ्यादिसे भली प्रकार उनका पूजन करके वे वड़ी विनम्रतासे बोले—''क्षणामूर्ति गणनायक! मैंने मन-ही-मन 'महाभारत' महाकात्यकी रचना की है, परंतु इसे लिखनेमें असमर्थ हूँ और विना लिखं इसका उपयोग ही क्या हो सकता है! अतः आप कृपापूर्वक लोकोपकारार्थ इस काव्यको लिख दें।'

परात्पर भगवान् गणेशके लिये क्या असम्भव है ? उन्होंने महर्षिसे निवेदन किया— व्यासदेव ! मैं इसे लिख तो सकता हूँ, परंतु लिखते समय मेरी लेखनी सकनी नहीं चाहिये।'

'प्रभो ! ऐसा ही होगा, परंतु एक दार्त मेरी भी है कि आप विना समझे कुछ भी न लिखें। दोनोंको एक

दूसरेकी शर्तें स्वीकार थीं । लेखनकार्य आरम्म हुआं और पार्वतीनन्दन अविरत लिखते गये । व्यासदेवकी प्रतिभा भी कम न थी, वे कीत्हलवश बीच-बीचमें कुछ ऐसे (कूट) क्लोक रच डालते थे, जिन्हें समझनेमें गणनायकको कुछ क्षण लगा जाते और उन क्षणोंमें व्यासदेव कई नये क्लोकोंकी रचना कर लेते थे।

भगवान् गणेशकी कृपासे ही विश्वकी 'महाभारतः जैंसा अनुपम ळीककल्याणकारी मन्य मिल सका। यह मन्य-रत्न अज्ञानान्धकारमें भटकते हुए लोगोंको ज्ञानरुप प्रकाशद्वारा सही मार्ग दिखानेवाला है। इसमें पद-पद्दपर सनातन पुरुष भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्तिका वर्णन है।

जो अद्धापूर्वक इस महान् ग्रन्थका अध्ययन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमन्द्रगवद्गीता भी इसी ग्रन्थका एक अङ्ग है। (१० ७० ५०)

# अनुग्रहमूर्ति भगवान् श्रीगणेशका स्तवन

अनन्तिचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविद्दीनमाद्यम् । हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधीस्थं तमेकद्दन्तं शरणं वजामः ॥ विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वे प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकम् । सद्दा निरालस्यसमाधिगम्यं तमेकद्दन्तं शरणं वजामः ॥ यदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वम् । नागात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकद्दन्तं शरणं वजामः ॥ सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाद्या सर्वमिदं विभाति । अनन्तरूपं हृदि बोधकं वे तमेकद्दन्तं शरणं वजामः ॥ यं योगिनो योगवलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन नौति । अतः प्रणासेन सुसिद्धिद्देऽस्तु तमेकद्दन्तं शरणं वजामः ॥

को भगवान् गणेश अनन्त हैं, चेतनरूप हैं, अमेद और मेद आदिसे रहित और सृष्टिके आदि कारण हैं, अपने हृदयमें जो सदा प्रकाश घारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धिमें स्थित रहते हैं, उन एकदन्त श्रीगणेशजीकी शरणमें हम जाते हैं। जो संसारके आदि कारण हैं, योगियोंके हृदयमें अद्वितीय रूपसे साक्षात् प्रकाशित होते हैं और निरालम्ब समाधिके द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जिनके बल्से माया समर्थ हुई है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, उन आत्मरूपसे प्रतीत होनेवाले नामरूपधारी एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जो सब लोगोंके अन्तःकरणमें अकेले गृहमावसे स्थित रहते एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जो सब लोगोंके अन्तःकरणमें अकेले गृहमावसे स्थित रहते एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जो अनन्तरूप हैं और हृदयमें ज्ञान देनेवाले हैं, उन एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जिनको योगीजन योगवलसे साध्य करते (जान पाते) हैं, एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जिनको योगीजन योगवलसे साध्य करते (जान पाते) हैं, खिददारा उनका वर्णन कीन कर सकता है ? इसल्यि हम उनको केवल प्रणाम करते हैं, वे हमें खिदह हैं, उन प्रसिद्ध एकदन्तकी शरणमें हम जाते हैं।

以及人在人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名人名

# भगवान सूर्यकी कृपा

### देवी अदिति

मानसं वाचिकं वापि कायजं यच दुष्कृतम्। **ब्य**पोहित ॥ तदशेषं सर्व सूर्यप्रसादेन ( ब्रह्मपुराण २९।६० )

'मनुष्यके मानसिक, वाचिक अथवा शारीरिक जो भी पाप होते हैं, वे सब भगवान् सूर्यकी कृपासे निःशेष नष्ट हो जाते हैं।

माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं । उनका विवाह महर्षि कश्यपमे हुआ । प्रायः अधिकांश देवगण, जो यज्ञभाग एवं त्रिलोकीके राज्यके अधिकारी हैं , इन्हींकी संतान है। देवताओंके वैमात्रेय बन्धुगण दैत्य-दानव थे, जो इनके प्रबल श्रृष्टु हुए। कभी लंबे देवासुर संग्राममें दैत्य-दानवोंने मिलकर देवताओंको हरा दिया एवं उनका राज्य तथा यज्ञभाग भी अपहरण कर लिया। इससे माता अदिति बड़ी दःखी हुई और उन्होंने प्रखर तेजोमय भगवान् सूर्यदेवकी उपासना आरम्भ की । वे सूर्यको प्रसन्न करनेके लिये एकामचित्त हो उनके मन्त्रका जप एवं स्तुति करती रहीं । नियमित आहार और नियम-पालन तो उनका सहज स्वभाव-सा बन गया था । करणासिन्धु भगवान् सूर्यदेव तो एक दिनके पुजनसे वह फल देते हैं, जो शास्त्रोक्त दक्षिणासे युक्त सैंकड़ों यहोंके अनुष्ठानसे भी नहीं मिलता । माता अदिति गद्गद हो प्रार्थना करने लगीं--- 'जगत्के आदि-कारण भगवान् सूर्य ! आप मुझपर प्रसन्न हों । गोप ( किरणोंके स्वामिन् )! मैं आपको मलीमाँति देख नहीं पाती । दिवाकर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके

स्वरूपका मलीमाँति दर्शन हो सके। भक्तोंपर दया करने-वाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं । आप उनपर कृपा करें । प्रभो ! मेरे पुत्रोंका राज्य एवं यज्ञभाग दैत्यों एवं दानवोंने छीन लिया है। आप अपने अंशसे मेरे गर्भद्वारा प्रकट होकर उनकी रक्षा करें ।

·देवि ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा । मैं अपने इजारवें अंशसे तुम्हारे उदरसे प्रकट होकर तुम्हारे पुत्रोंकी रक्षा करूँगा । भगवान् भास्करने प्रसन्न होकर अदितिको बरदान दिया और अन्तर्धान हो गये।

अब देवी अदिति यम-नियमसे रहने लगीं, समय पाकर भगवान् सूर्य उनके गर्भमें प्रविष्ट हुए । कुछ दिन बाद कृपाछ भगवान् सविताने अदितिकी कोखसे जन्म लिया । कश्यपजीने भगवान्का स्तवन किया । भगवान भास्करका यह अवतार 'मार्तण्डः नामसे विख्यात हुआ।

साक्षात् भगवान् सूर्यनारायणको अपने भाईके रूपमें प्राप्तकर देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनमें नये बल एवं उत्साहका संचार हुआ और वे पुनः दैत्यों एवं दानवों-से जा भिड़े । बड़ा भयानक युद्ध हुआ । भगवान् मार्तण्डकी तेजोमयी दृष्टिमात्रसे ही दैत्य एवं दानव भस्स होने लगे और अन्तमें देवताओंकी विजय हुई । उन्हें अपना राज्य एवं यज्ञभाग पुनः प्राप्त हो गया । भगवान् मार्तण्डकी कृपा प्राप्त करके देव-वृन्द माता अदिति एवं भगवान् मार्तण्डका स्तवन करने छो।

२

### म्रनि याज्ञवल्क्य

मनि याज्ञवहनयको ज्ञान लाभकी पिपासा थी। उनकी इन्छा हुई--भी ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूँ, जो आजतक किसी-को प्राप्त न हुई हों । अतियोंके ज्ञानकी प्राप्तिके लिये उन्होंने भगवान्की शरण प्रहण की । उन्होंने भगवान् सूर्यका उपस्थान आरम्भ किया और उनकी स्तृतिमें संलग्न हो गये-

हिमाम्बुघर्मवृष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रभुः। तस्मे त्रिकाकरूपाय नमः सूर्याय वेधसे ॥ भपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः। सत्त्वधामधरो देवो नमस्तस्मै विवस्वते ॥ (श्रीविष्णुपु०३।५।१९-२०) 'जो हिम, जल, उष्णता और वर्षाके कर्ता अर्थात् हेमन्त,

१. एकाहेनापि यहानोः पूजायाः प्राप्यते फलम् । यथोक्तदक्षिणीनिप्रैन कतुश्रतरिष ॥ तत्

वर्षा और भीष्म आदि ऋनुओंके कारण हैं तथा जो जगत्का पोषण करनेवाले हैं, उन जिकालमूर्ति विधाता एवं सर्वसमर्थ भगवान् सूर्यको नमस्कार है। जो जगत्पित इस सम्पूर्ण जगत्के अन्धकारको दूर करते हैं, उन सत्वमय तेजोरूपधारी विवयवान्को हमारा नमस्कार है।

मुनि याज्ञवल्क्यद्वारा की गयी स्तुतिसे भगवान् सूर्य अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपा करके उन्हें अश्वरूप-से दर्जन दिया । अश्वरूपधारी सूर्यभगवान्ने याज्ञवल्क्यको यजुर्वेदके उन मन्त्रोंका उपदेश किया, जो तवतक किसी को भी प्राप्त न थे—

एवं स्तृतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः। यज्रंप्ययातयामानि मुनयेऽदात् प्रसादितः॥ (श्रीमझ० १२ । ६ । ७३)

भगवान् भास्करकी कृपा प्राप्त कर याज्ञवस्क्यने यजुर्वेदः के असंख्य मन्त्रोंसे उनकी पंद्रह शाखाओंकी रचना की। भगवान् सूर्यद्वारा वाजि (अश्व)रूपमें दिये जानेके कारण वे ही याजसनेयि शाखाके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्हें कण, माध्यन्दिन आदि ऋषियोंने अहण किया।

महाराज राज्यवर्धन

₹

भगवान् श्रीरामके पूर्वज सूर्यवंशी राजा दमके पुत्र महाराज राज्यवर्धन वहें विख्यात नरेश हुए हैं। वे अत्य त सजगतासे धर्मपूर्वक अपने राज्यका शासन करते थे। उनके राज्यमें सभी लोग सुखी एवं प्रसन्न थे। प्रजा धर्मके अनुकूल रहकर ही विषयोंका उपभोग करती थी। दीनोंको दान दिया जाता एवं यज्ञोंका आयोजन होता था।

राजा राज्यवर्धनको सुखपूर्वक प्रजा-पालन करते हुए बहुत लंबा समय बीत गया। एक दिन महाराज राज्यवर्धनकी महारानी उनके सिरमें तेल लगा रही थीं। उसी समय उन्हें अपने पतिके सिरमें एक सफेद बाल दिखायी दिया। उसे देखकर उनकी आँखोंमें आँसू आ गये। आँसू देखकर पृथ्वीपति राज्यवर्धनने साग्रह पूला—'प्रिये। तुम्हारे इस प्रकार दुःखी होनेका कारण क्याहै?' 'नाथ! आपके मस्तकका यह एका दुःखी होनेका कारण क्याहै?' 'नाथ! आपके मस्तकका यह एका दुःखी होनेका कारण क्याहै शे 'नाथ! आपके मस्तकका यह एका दुःखी होनेका कारण क्याहै शे 'नाथ! आपके मस्तकका यह एका दुःखी होने का कारण क्याहै शे 'नाथ! आपके मस्तकका यह एका दुःखी होनेका कारण क्याहै शे 'नाथ! आपके मस्तकका यह एका दुःखी होनेका कारण क्याहै शे 'नाथ! आपके मस्तकका यह एका दुःखी होने समी तरहसे अपना कर्तव्य-पालन कर लिया। अतः अब जीवनकी क्या चिन्ता है ? मैंने बहुत शुभ कर्म किये हैं। जन्मनेवालेकी तो मृत्यु निश्चित है ही, अतः अब मुझे बनमें जाकर तपस्या करनी चाहिये। राजाने उत्तर दिया।

महाराजके वनगमनकी बात सुनकर सभी प्रजाजन ब्याकुल हो उठे । प्रजापालक राज्यवर्धनके अनुरागके समने प्रजावर्ग नतमस्तक था, कृतज्ञ था । सभी लोगोंने महाराजसे आग्रहपूर्वक कहा—'नाथ ! आप इमारी प्रार्थना सुनकर कुछ दिन और प्रजा-पालन करें। तत्पश्चात् सभी प्रजाजन महाराज राज्यवर्धनकी दीर्घनासुके लिये भगवान् भास्करकी आराधनामें लग गये। कुछ होगोंने विधिपूर्वक भगवान् भास्करकी अर्घ्य देना आरम्भ किया।

कुछ लोगोंने 'सूर्यसूक्त'का पाठ प्रारम्भ किया, कुछने बेदमन्त्रोंके जप, स्वाध्याय एवं कुछने व्रत-उपवासद्वारा भगवान् सूर्यदेवको प्रसन्न करना चाहा। सभी लोगोंकी एक ही अभिलाषा यी कि महाराज राज्यवर्धनकी आयु बंदे। बहुतन्से ब्राह्मणोंने सुदामा नामक गन्धवंके परामर्शसे कामरूप पर्वतके गुरुविशाल नामक वनमें भगवान् भास्करकी आराधना आरम्भ की। उन्होंने भक्तिपूर्वक कई दिनोंतक भगवान् भास्करका स्तवन किया—

यो ब्रह्मा यो महादेवो यो विष्णुर्यः प्रजापितः।
वायुराकाशमापश्च पृथिवीिगिस्तिगराः॥
प्रहनक्षत्रचन्द्राद्या वानस्पत्यं दुमीपधम्।

× × ×

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव वैष्णवी चैव ते तनुः।
त्रिधा यस्य स्वरूपं तु भानोर्भास्वान् प्रसीदतु॥

(मार्कण्डेयपु० १०९। ६९—७१)

'जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापित, वायुं, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं। वनस्पित, वृक्ष और ओपधियाँ जिनके स्वरूप हैं। ब्राबी, वेष्णवी और माहेश्वरी—ये त्रिधा शक्तियाँ जिनका वपु हैं। भानु (सूर्य) जिनका स्वरूप है, वे सुवन-भास्कर (हमपर) प्रसन्न हो।

अन्तमें कृपाल भगवान् सूर्यदेव प्रजाजनकी आराधनांके प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गये। उन्होंने उनका अभीष्ट वर (राज्यवर्धनकी योवनयुक्त लंबी आयु) प्रदान किया। सभी प्रजाजन भगवान् भास्करकी कृपा प्राप्त कर परम प्रसन्न हो गये।

महाराज राज्यवर्धनको जब यह बात ज्ञात हुई तो वे प्रसन्न नहीं हुए । उन्होंने सोचा—'में तो छंबी आयुका उपभोग करूँगा, परंतु मेरे परिवार एवं प्रजाके छोग तो समयपर मृत्युको प्राप्त होंगे ही। अतः वे भी अपनी रानीके साथ कामरूप (आसाम) पर्वतपर जाकर भगवान् दिवाकरकी आराधनामें छग गये। भगवान् सूर्यको प्रसन्न करनेके छिये महाराज राज्यवर्धन एवं रानी व्रत-उपवासादि करते हुए उनकी पूजा-स्तुति करने छगे। अन्तमें भगवान् सूर्य कृपा करके उनके सामने प्रकट हो गये और उनके इच्छानसार उन्होंने राज-परिवार एवं

प्रजाजनकी आयु भी राजाके समान ही लंबी होनेक वर प्रदान किया।

भगवान् सूर्यकी कृपा प्राप्त कर महाराज राज्य-वर्धन एवं सभी प्रजाजन मुखपूर्वक रहने लगे। जो गनुष्य ब्राह्मणोंके मुखसे भगवान् सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यका अवण तथा खयं पटन करता है, वह एक सप्ताहतकके किये हुए पापेंसे मुक्त हो जाता है—

विष्रेसत् खिलं श्रुत्वा भानोर्माहात्म्यमुत्तमम् । पठंश्र मुन्यते पापैः सप्तरात्रकृतं नरः॥ (भार्कण्डेयपुराण ११० । ३८)

( ४ ) धर्मराज युधिष्ठिर

धर्मपरायण पाण्डवोंसे उनके सभी प्रजाजन प्रसन्न थे, ब्राह्मणोंकी तो उनपर अत्यधिक कृपा थी। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मण एवं अतिथियोंकी सेवामें सद्देव तत्पर रहते थे।

पाण्डवोंके विपत्तिके दिन आये, उन्हें बारह वर्ष वनवासमें व्यतीत करने थे। उस कष्टप्रद समयमें ब्राह्मणोंने उनका साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। वे भी उनके साथ हो लिये। धर्मराज उनके पोषणके लिये अत्यन्त चितित हुए। वे तो कन्द-मूल खाकर किसी भी तरह काम चला सकते थे; परंतु 'ब्राह्मणोंको कैसे तृप्त किया जाय १० यह सोचकर वे दु:खी हो उठे और अपने पुरोहित धौम्य मुनिके पास गये। धौम्य मुनिने कहा—'राजन्! स्टिकि प्रारम्भमें सभी प्राणी भूखसे व्याकुल थे, उस समय कुपाछ भगवान् सूर्यनारायणने पिताकी तरह सब प्राणियोंपर द्या करके जल बरसाया तथा अन्न एवं ओषधियाँ उत्पन्न की थीं। भगवान् भास्कर ही पितृवत् परम दयाछ है, आप उनकी शरणमें जायँ।

महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्यकी आज्ञा शिरोधार्य कर सूर्यभगवान्की आराधनामें संलग्न हो गये। वे एकाम-चित्त हो भगवान् दिवाकरकी पूजा करते। गङ्गाजीमें स्नान करके उन्हें पुष्प एवं नैयेद्य समर्पित करते। पुनः मनको एकाम कर वे सूर्यभगवान्का इस प्रकार स्वयन करते—

रवं भानो जगतइचक्षुरत्वमारमा सर्वदेहिनाम्।
रवं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्॥

×

×

त्वं ममापत्रकामस्य सर्वातिथ्यं चित्रीर्थंतः। अन्नमन्नपते दातुमितः श्रद्धयाईसि॥ (महार्वन०३।३६,६७)

'स्यंदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही सब जीवोंके उत्पिच्यान और कर्मानुष्ठानमें लगे पुरुषोंके सदाचार हैं। अन्नपते! में श्रद्धापूर्वक सबका आतिथ्य करनेकी इच्छासे अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अन्न देनेकी दया करें।

धर्मराजके नित्य स्तवन-पूजनसे भगवान् सूर्य बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सम्मुख प्रकट हो गये। उनके श्रीअङ्ग प्रज्वलित अग्निके समान उद्घारित हो रहे थे। भगवान् सूर्यके दर्शन कर युधिष्ठिर उनके चरणोंमें गिर पड़े। भगवान् भास्करने कहा—'धर्मराज! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे बनवासकी अवधिमें तुम्हें अन्नका कोई कष्ट नहीं होगा। मेरी दी हुई यह बटलोई लो, इस पानमें बने हुए भोजनके जो भी पदार्थ होंगे, वे सब जवतक द्रीपदी स्वयं भोजन न कर हेगी, तबतक अक्षय रहेंगे। आजसे चौदहवें वर्ध तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान् सूर्यकी विलक्षण कृपा प्राप्त कर ब्राह्मण-सेवा और अतिथि-सत्कारके लिये सदैव निश्चिन्त रहे, उन्हें अन्नका कष्ट कभी नहीं हुआ।

## 'भक्तोंकी करुण पुकार सुन—तुम विविध रूप धर आये'

( रनियता-पं० शीस्रजचन्दजी सत्यप्रेमी व्हाँगीजी' )

भन्तीकी करण पुकार सुन—तुम विविध रूप धर आये। निज जनके कप्ट गिटाये॥ ध्रुव०॥

सत्त्वयुक्त है विरद तुम्हारा,

फिर भी आदि दैत्यको मारा।

दुष्ट-दलनका विरद सँभारा--

**भ**न 'वाराह' पाताल-विवरसे पृथ्वी माताको लाये॥ तुम०॥

फिर 'सुयज्ञमय' देह बनाकर,

अग्नि-प्रकाश रूपमें आकर।

सब संकटको दूर हटाकर-

'क्रिपिलदेव'का पावन तन धर सभी तत्त्व समझाये ॥ तुम० ॥

सत्त्वरजस्तम भंग मिलाया,

'दत्तात्रय'का रूप बनाया।

काम-मोक्ष-संदेश सुनाया---

'सनकादिक' ऋषिवेषमें तप-संयम-नियम बताये ॥ तुम० ॥

'नर-नारायण' आकृति-धारी,

ब्रह्मचर्य-महिमा विस्तारी ।

'ध्रुव' बनधर ध्रुव-भक्ति-प्रचारी---

'पृथु' अवतार बनाय कर, धन-धान्यादिक उपजाये ॥ तुम० ॥

कर्मोंकी भरमार हुई जब,

'ऋषभदेव' अवतार धरा तब।

जग-जंजाल निवृत्त किये सब-

'ह्यग्रीव' बन सृष्टिमें फिर वेदोंको प्रकटाये॥ तुम०॥

'मत्स्य' रूप धर वेद उचारा,

'कच्छप' बने रत्न दातारा ।

गजने आधा नाम पुकारा--

'हरि' बन नंगे पाँवही वैकुण्ठ छोड़फर धाये ॥ तुम० ॥

बन नृसिंह 'हिरणाकुश' मारा, श्रीप्रह्लाद सक्त उद्धारा।

'हंस' रूप धर ज्ञान उचारा—

'मन्वन्तर' अवतार धर युग-युगके पाप हटाये॥ तुम०।

'वामन' बन कर गर्व विदारा,

'धन्चन्तरि' वन स्वास्थ्य सुधारा ।

'परशुराम' अद्भुत अवतारा—

धर्म-हेतु इक्षीस वार क्षत्रिय निर्वेश बनाये॥ तुम०॥

दुर्जनता भूतलपर ब्यापी,

'राम' बने मर्यादा स्थापी।

भीत हुए दुनियाके पापी--

'ब्यास' विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव कहाये॥ तुम॰॥

जब धर्मी पापोंसे हारे,

'कृष्ण' पूर्ण अवतार पधारे।

लीलामय बन दुःख निवारे—

'बुद्ध' रूप बन प्रेमसे करुणाके कण वरसाये॥ तुन०॥

जब जब जैसे संकट आये,

तब तब तैसे रूप बनाये।

कलियुगने दुईश्य दिखाये—

'किलिकदेव'के रूपमें संतींके उरपर छाये॥ तुम॰॥

दीनोंसे बन्धुख तुम्हारा,

उन्हें दिया सत्प्रेम-सहारा।

द्रोह-मोह-तम दूर निवारा-

दिवस-निशामें आज भी फिर सूर्य-चन्द्र चमकाये ॥ तुम० ॥ -

भक्तोंकी करुण पुकार सुन-तुम विविध रूप घर छाये।

निज जनके फप्ट मिटाये॥

## केल्याण 💥

### भगवान् श्रीकृष्णका कृपा-विलास



कौरव-सभामें द्वीपदी [ पृष्ठ ४५२



भजनस्मल भगवान्का प्रतिशान्भंग ७--- [ १४ ४५५



यनवासिनी द्रौपदीको श्रीकृष्णका कृपादान [ १४ ४५४



म**ञ्जनपर** क्रपा [ १३ ४५५

# 'भक्तोंकी करुण पुकार सुन—तुम विविध रूप धर आये'

( रचित्रा--पं० श्रीमुर्जनन्दजी सत्यप्रेमी व्यँगीजीं)

भनोंकी करण पुकार सुन—सुम विविध रूप घर आये। निज जनके कष्ट मिटाये॥ ध्रुव०॥ सम्बयुक्त है विरद सुम्हारा,

फिर भी आदि देग्यको मारा। हुए-दलनका विरद सँभारा— क्षत 'वाराह' पाताल-विवरसे पृथ्वी माताको लाये॥ तुम०॥

फिर 'सुयज्ञमय' देह बनाफर,

अग्नि-प्रकाश रूपमें आकर। सब संकटको दूर हटाकर---

'क्रिपलदेव'का पावन तन धर सभी तत्त्व समझाये ॥ तुम० ॥

सत्त्वरजस्तम अंश मिलाया, 'दत्तान्नय'का रूप बनाया।

काम-मोक्ष-संदेश सुनाया---

'सनकादिक' ऋषिवेषमें तप-संयम-नियम चताये ॥ तुम० ॥

'नर-नारायण' आकृति-धारी,

व्रह्मचर्य-महिमा विस्तारी।

'ध्रुव' बनगर ध्रुव-भक्ति-प्रचारी---

'पृथु' अवतार बनाय कर, धन-धान्यादिक उपजाये ॥ तुम० ॥

फर्मीकी भरमार हुई जब,

'ऋषभदेव' अवतार धरा तब।

जग-जंजाल निवृत्त किये सब—

'इयग्रीय' बन सृष्टिमें फिर वेदोंको प्रकटाये॥ तुम०॥

'मत्स्य' रूप धर वेद उचारा,

'क्रच्छप' बने रत्न दातारा ।

गजने आधा नाम पुकारा-

'हरि' बन नंगे पाँवही वैकुण्ठ छोड़कर धाये ॥ तुम० ॥

बन नृसिंह 'हिरणाकुश' मारा, श्रीप्रह्लाद भक्त उद्धारा ।

'हंस' रूप धर ज्ञान उचारा—

'मन्यन्तर' भवतार धर युग-युगके पाप हटाये॥ तुमः।

'वामन' बन कर गर्व विदास,

'धन्वन्तरि' वन स्वास्थ्य सुधारा।

'परशुराम' अद्भुत अवतारा--

धर्म-हेतु इक्षीस वार क्षत्रिय निर्वेश बनाये॥ तुम॰

दुर्जनता भृतलपर ग्यापी,

'राम' बने मर्यादा स्थापी।

भीत हुए दुनियाके पापी-

'स्यास' विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव कहाये॥ तुम॰

जब धर्मी पापासे हारे,

'कृष्ण' पूर्ण अवतार पधारे।

लीलामय वन दुःख निवारे—

'बुद्ध' रूप बन प्रेमसे फरुणाके कण वरसाये॥ तुम॰

जब जब जैसे संकट आये,

तब तब तैसे रूप बनाये।

कलियुगने दुईश्य दिखाये-

'क्रव्किदेव'के रूपमें संतींके उरपर छाये॥ तुम<sup>०</sup>।

दीनोंसे बन्धुरव तुम्हारा,

उन्हें दिया सत्प्रेम-सहारा।

द्रोह-मोह-तम दूर निवारा---

द्विस-निशामें आज भी फिर सूर्य-चन्द्र चमकाये ॥ तुम० ।

भक्तोंकी करुण पुकार सुन—तुम विविध रूप धर आये।

निज जनके कप्ट मिटाये॥

## कल्याण 🐃

### भगवान् श्रीकृष्णका कृपा-विलास

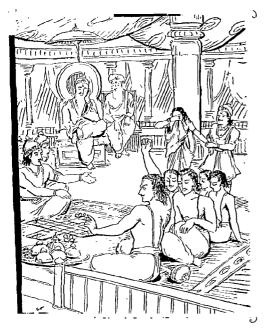

कौरव-सभामें द्वीपदी [ पृष्ठ ४५२

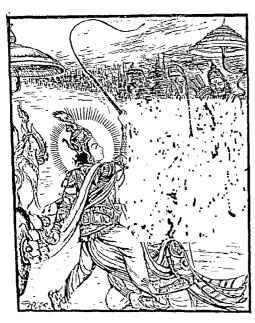

भक्तवत्स्रल भगवान्का प्रतिज्ञा-भंग ७-- [ वृष्ट ४५६



वनवासिनी द्रौपदीको श्रीकृष्णका कृपादान [ पृष्ठ ४५४



अर्जुनपर कृपा [ १३ ४५५

### भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्त



रुपाभाजन जयदेवजी [ गृष्ठ ४६३



तरहक्षिपर हरि-इरकी कृपा [ पृष्ठ ४६४



क्रपासे धन्य सख्बाई [ पृष्ठ ४६५



वे**मनिधिवर रूपा** [ पृष्ठ ४७**२** 

## राजिं सत्यन्नतपर मस्यभगवान्की कृपा

( लेखक-पं० श्रीरामाधारजी शुक्त, शास्त्री, साहित्यकेसरी )

मलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्सुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । दितिजमकथयद् यो ब्रह्म सत्यवतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ ( श्रीमद्भा० ८ । २४ । ६१ )

'प्रक्ष्यकालीन छमुद्रभे जब ब्रह्माजी शयन कर चुके।
उनकी खृष्टि-शक्ति छप्त हो चुकी। उस समय ह्यनीन देत्य
उनके मुखोंसे निकली हुई श्रुतियोंको चुराकर पातालमें ले
गया । अगवान्ने उसे सारकर श्रुतियाँ ब्रह्माजीको
लीटा दीं एवं राजविं सत्यवत तथा सप्तिषयोंको ब्रह्मतत्त्वका
उपदेश किया। उन समस्त जगत्के परम कारण भगवान्
लीला-मत्यको मैं नमस्कार करता हूँ।

#### × × ×

कृतयुगके आदिमें खत्यवत-नामसे विख्यात एक राजिंथे थे | ये ही वर्तमान महाकल्पमें आखदेव नामसे प्रिष्ठ विक्लाव्यक्ते पुण हुए, जिन्हें भगवान्ने वैवस्ततमनु बना दिया था | राखा सत्यवत क्षमाशील, श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न और अखुक्तु खानों समान समझनेवाले एक वीर पुरुष थे | ये पुत्रको राज्य-भार सौंपकर स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले गये और मलयपर्वतके एक शिखरपर उत्तम योगकाआश्रय लेकर कठोर तपमें संलग्न हो गये | दस हजार वर्ष बीतनेके पश्चात् प्रजापति ब्रह्माजी राजाके समक्ष प्रकट हुए और बोले—'वरं सृणोप्य' अर्थात् वर माँगो | तब राजाने पितामह ब्रह्माके चरणोंमें प्रणाम करके कहा—'देव ! मैं आपसे केवल एक ही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ कि प्रलयकाल उपस्थित होनेपर मैं चराचर समस्त भृत-समुदायकी रहा करनेमें समर्थ होजें। विश्वात्मा ब्रह्मा प्रवासत्तु कहकर वहीं अन्तर्हित हो गये | देवताओंने राजापर पुष्पवृद्धि की |

एक दिनकी घटना है, राजिष धरयवत नदीमें स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतनेमें ही जलके साथ एक छोटी-सी मछली उनकी अञ्चलमें आ गयी। राजाने जलके साथ ही उसे फिरसे नदीमें डाल दिया। तब उस मछलीने बड़ी फरणाके साथ राजासे कहा—-पाजन्! आप बड़े दयाछ है। आप जानते ही हैं कि बड़े-बड़े जल-जन्यु अपनी जाति-साले छोटे-छोटे घट-जन्तुओंका भञ्जण कर लेते हैं, तब फिर

म्पाप मुझे इस नदीके कलमें क्यों छोड़ रहे हैं। राजा क्त्यव्रतने उस मछलीकी अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणी सुनङ्र उसे अपने कमण्डलुमें रख लिया और आश्रमपर ले आये। एक ही रातमें वह मछली इतनी बढ गयी कि उसके रहनेके लिये कमण्डलुमें स्थान ही नहीं रह गया । वह राजाधे बोली-'राजन् । अब तो इस कमण्डल्रमें मेरा किसी प्रकार भी निर्वाह नहीं हो सकता, अतः मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये कोई बड़ा-सा स्थान नियत कीजिये । राजिं सत्यव्रतने उस मछलीको कमण्डलुसे निकालकर पानीसे भरे एक बहुत बहु मटकेमें रख दिया, परंतु दो ही धड़ीमें वह वहाँ भी बढकर तीन हाथकी हो गयी । उसने राजासे फिर कहा-पाजन ! यह मटका भी मेरे लिये पर्याप्त नहीं है, अतः सुलपूर्वक रहनेके लिये मुझे कोई दूचरा बड़ा-सा स्थान दीजिये। राष्ट्रा सत्यमतने उस मछलीको वहाँसे उठाकर एक बड़े सरोवरसँ डाल दिया, परंतु थोड़ी ही देरमें उसने उस सरोवरके जलको भी घेर लिया और कहा--(राजन् ! यह स्थान भी मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार राजा उसे अन्यान्य अगाघ जलराशिवाले सरोवरोंमें छोड़ते गये और वह उन्हें अपनी शरीर-वृद्धिसे परिच्याप्त करती गयी। तव राजाने उसे समुद्रमें डाल दिया । समुद्रमें छोड़े जाते समय उस लीला-मत्स्यने कहा---'वीरवर नरेश ! समुद्रमें बहत-से विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे निगल जायँगे; अतः आप मुझे समुद्रमें मत डालिये ।

मत्स्यभगवान्की मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यवत वोले—'हमें मत्स्यरूपसे मोहित करनेवाले आप कौन हैं ! आपने एक ही दिनमें सौ योजन विस्तारवाले सरोवरको आच्छादित कर लिया । ऐसा अद्भुत जल-जन्तु तो हमने आजतक न देखा और न सुना ही है । निश्चय ही आप साक्षात् सर्वशक्तिमान् सर्वन्यापी अविनाशी श्रीहरि हैं । जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही आपने जलचरका रूप धारण किया है । पुरुषश्रेष्ठ ! आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कर्ता हैं, आपको नमस्कार है । विभो ! हम श्ररणागत भक्तोंके आप ही आत्मा और आश्रय हैं । यश्रप आपके सभी लीलावतार प्राणियोंके अम्युदयके लिये ही होते हैं, तथािप में यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्यरूप किस उद्देश्यमे धारण किया है !

राजातं इच प्रकार पुछनेपर गत्स्यभगवान् गोटे-"शपुस्दन । आजसे सातवं दिन ( भूलोंक आदि ) तीनों होक प्रलय-पयोगिम निमन्न हो जायँगे। उस समय त्रिलोकीके प्रस्य-जल्माशिमें द्वयं जानेपर भेरी प्रेरणापे एक विशाल नौका तुम्हारं पास आयेगी । तुम समस्त ओपिघयों, छोटे-पदे सभी प्रकारके बीजों और प्राणियोंके सूक्ष्मशरीरोंको छेकर सप्तर्पियोंके साथ उस बदी नावपर चढ जाना और निश्चिन्त टोकर उस एकार्णवके जलमें विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियोंके दिव्य तेजका ही सहारा होगा । जब संझावातके प्रचण्ड धेगसे नाव डगमगाने स्मोगी, उस समय में इसी रूपमें तुम्हारे निकट उपस्थित होऊँगा, तय व्रम वासकि नागके द्वारा उस नावको मेरे सींगमें बींघ देना । ष्ट्रं प्रकार जवतक ब्राह्मी निज्ञा रहेगी, तवतक मैं तुम्हारे तथा म्युषियोंके द्वारा अधिष्ठित उस नावको प्रलयसागरमें खींचता एका विचरण करूँगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर में उनका उत्तर दूँगा, जिनसे मेरी महिमा, जो 'परब्रहा' नामसे विख्यात है, तुम्हारे हृदयमें प्रस्फुटित हो जायगी।" राजासे यों कहकर भगवान वहीं अन्तर्हित हो गये।

राजर्षि सत्यवत भगवान् के वताये हुए (उस) कालकी प्रतीक्षा करने लगे । वे कुशोंको, जिनका अग्रभाग पूर्वकी ओर था, विद्याकर उसपर ईशानकोणकी ओर मुख करके के गये और मत्स्यरूपधारी श्रीहरिका चिन्तन करने लगे । इतनेमें ही राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भक्त करके चारों ओरसे पृथ्वीको डुवाता हुआ बढ़ रहा है और मेघ भयंकर वर्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान् के आदेशका ध्यान किया और निकट आयी हुई नावको देखा । वे शीघ ही ओषि, बीज, प्राणियोंके सूक्ष्म शरीर और सप्तिषयोंको साथ केकर उस नावपर सवार हो गये । तब सप्तिषयोंने प्रसन्न होकर कहा—'राजन् ! केशवका ध्यान कीजिये। वे ही हमलोगोंकी इस संकटसे रक्षा करके कल्याण करेंगे । तदनन्तर राजाके ध्यान करते ही करणावरुणालय श्रीहरि मत्स्यरूप धारण करके उस

प्रलयान्धिमें प्रकट हो गये | उनका शरीर स्वर्ण-सा देदीप्यमान तथा लाख योजन विस्तृत था । उनके एक सींग भी था । राजाने पूर्यक्षयनानुद्धार उस नावको वासुकिनाम द्वारा मत्स्यभगदान्के धींगमें यौंग दिया और स्वयं प्रस्क दोकर उन मत्स्यरूपवारी मधुसूदनकी स्तुति करने हमे—

जनाथविषोपद्तात्मसंविद-**सन्मुक्संसार**परिश्रमादुराः **यह**च्छयेहोपस्ता यसाप्नुयु-विंसुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवाद् । यध्यसादायुतभागकेश-ব यत्ये च देवा गुरबो जनाः खयम्। प्रभवन्ति पुंस-समिताः दइस धारणं प्रपद्ये ॥ स्बो *ज*मीखरं हेचवरं चरेण्यं Ė टासएं प्रतिदोधनाय । र्ध्वां प्रपद्म दबोमि-क्तिश्वर्षंदीप भंगवर प्रैन्योन् हद्यान्ववृष्ट हमोहः । ( शीसझा० ८ । २४ । ४६, ४९, ५१)

श्वादि अविद्यासे जिनका आत्मज्ञान आच्छादित है।
गया है, वे अविद्यामूलक संसार-श्रमसे आतुर पुरुष देवात्
जिन आपके अनुम्रहसे ही आपकी शरणमें पहुँचकर आपको
प्राप्त कर लेते हैं, वे आप हमारे मुक्तिदायक परमगुरु हैं।
हे प्रभो ! देवता, गुरु और अन्य जन—ये सब मिलका
भी जिनके अनुम्रहके दस इजारवें अंशके समान भी किसी
पुरुषपर स्वयं कृपा नहीं कर सकते, उन आप परमेश्वरकी
मैं शरण ग्रहण करता हूँ । इस समय मैं तत्त्वज्ञानका उपदेश
पानेकी इच्छासे आप देवश्रेष्ठ परमपूजनीय परमेश्वरकी शरणमें
भाया हूँ । हे भगवन् ! आप परमार्थका प्रकाश करनेवाले अपने
वचनोंसे मेरी इत्यग्रन्थियोंका छेदन कीजिये और अपने
स्वरूपको प्रकाशित कीजिये।

राजा खत्यवतके स्तवन कर चुकनेपर मत्स्यरूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्ने राजिष खत्यवतपर कृपा करके प्रत्य-पयोधिमें विहार करते हुए उन्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया। जो भन्तस्यपुराण नामसे प्रसिद्ध है। भगवान्की कृपासे राजा सत्यवत ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर इस कल्पमें वैवस्वत-मनु हुए।

# देवताओंपर कूर्मभगवान्की छपा

पृष्ठे आम्यदमन्द्मन्द्रियावाग्रकण्ह्याना-शिद्राकोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिकाः पान्तु वः । यस्संस्कारवकानुवर्तनवज्ञाद् वेकानिभेनाम्भसां पातायातमतन्द्रितं जळिनिधेर्नाचापि विश्राम्यति ॥ (श्रीमद्रा० १२ । १३ । २)

्रास समय भगवान्ने कच्छप-रूप धारण किया और उनकी पीठपर अत्यन्त विश्वाल मन्दराचल मथानीकी माँति पुम रहा था, उस समय मन्दराचलकी चट्टानोंकी नोकसे खुजलाने (रगड़ लगने) के कारण भगवानको थोड़ा सुख मिला, जिससे उन्हें नींद आ गयी और उनकी श्वास-गति कुछ बढ़ गयी। उस समय उस श्वास-वायुसे समुद्रके जलको जो धक्को लगे थे, उनके प्रभावसे आज भी समुद्र ज्वार-भाटेके रूपमें दिन-रात चढ़ता-उतरता रहता है, उसे अभीतक विश्वास नहीं मिल पाया। भगवान्की वही श्वास-वायु साप-लोगीकी रक्षा करे।

× × ×

घटना है चाक्षुष-मन्वन्तरकी । एक बार देवराज इन्द्र धेरावतपर आरूढ़ हो कहीं जा रहे थे। मार्गमें महर्षि हुर्वासासे उनकी मेंट हो गयी। सहर्षिने देवराजको एक प्रसाद-माला दी । मदमत्त इन्द्रने उसे केकर ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया । ऐरावतने उसे सुँडसे पकड़कर नीचे गिरा दिया और पैरीनले कुचल डाला । यह देखकर महर्षिने कुछ हो इन्द्रको शाप देते हुए कहा-त्व त्रिलोकीसहित श्रीहीन हो जायगा। शापवश देवराज भीरीन हो गये । तीनों लोकोंमें यज्ञादि धर्म-कर्मोंका लोप-सा हो गया। इस प्रकार देवताओं की शक्ति श्रीण हुई देखकर असुरोंने उनपर आक्रमण कर दिया। देवगण पराजित हो गये। अमरावती असुरोंकी कीड़ास्थली बन गयी । इन्द्र, वरुण आदि प्रधान देवताओंने भागकर नहााकी शरण छी। ब्रह्माजी देवताओंको साथ छेकर भगवान भीविष्णुके निजधाम वैकुण्ठमें गये। वहाँ उन्हें जब कुछ दिखायी न पदा, तब विधाताने एकाग्रमनसे तेर्-वागीदारा भगवान्की स्त्रति करते हुए प्रार्थना की-

स त्वं नो दर्शयात्मान्मसात्करणगोचरम्।
प्रपतानां दिरक्ष्णां सिस्मतं ते सुखान्बुजम्॥
(श्रीमज्ञा०८।५।४५)

'प्रमो ! हम आपके शरणागत हैं और मन्दः मुसकानसे युक्त आपके मुखकमलको अपने इन्हीं नेत्रोंसे देर चाहते हैं, अतः आप हमें उसका दर्शन कराइये।

देवगणके स्तवनसे प्रसन्न होकर अमिततेज सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि उनके मध्य प्रकट गये । उस समय उनकी वड़ी ही मनोहर झाँकी थी—

स्वच्छां सरकतस्यामां कञ्जगभारुणेक्षणाम्॥
तसहमावदातेन लसन्दिशेयवाससा।
प्रसक्षचारसर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरभुवम्॥
महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूपिताम्।
कर्णाभरणिनभौतक्षपोळशीसुकाम्बुकाम्
मञ्जीक्ष्णपवलयहारन्पुरशोभिताम् ।
क्रीस्तुभाभरणां कद्दमीं विश्रतीं वनमालिनीस्॥
सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्भूतिंभिन्नरुपासिताम्।
(शीमद्वा०८।३।३-

उनका मरकतमणिके समान स्वच्छ श्यामळ शरीर उसपर तपाये हुए स्वर्णकी-सी सुनहली कान्तिवाला रें पीताम्बर शोभा पा रहा था, कमलके भीतरी भागके सहश सुकु नेत्रोंमें अरुणवर्ण रेखाएँ मलक रही थीं, सर्वाङ्मसुन्दर शर्र प्रसन्तता टपक रही थीं, मुख अत्यन्त सुन्दर था, धनुष सुकावदार भींहें बड़ी मनोरम लग रही थीं, सिरपर बहुम मणियोंद्वारा निर्मित किरीट और भुजाओंमें बाजूबंद शे पा रहे थे, कानोंमें सलमलाते हुए कुण्डलोंकी अपहनेसे कपोलोंकी शोभा अनोखी हो रही थी, जिससे मुखक खिल उठता था, किट-प्रदेशमें करधनीकी लड़ियाँ, हाथ कड़ण, गलेमें हार और चरणोंमें नूपुर शोभायमान थे, वश्चास्थ पर लक्ष्मी, गलेमें कीस्तुभमणि तथा वनमाला मुशोभित ध सुदर्शन चक आदि भगवान्के निज आयुध मूर्तिमान् हो उनकी सेवा कर रहे थे।

उन धर्वसमर्थ प्रभुका दर्शन करके देवताओंने उन स्तुति करते हुए अपना अमीष्ट निवेदन किया—

> स्वासार्ताः शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिर्जिताः। ययं प्रसीद सर्वात्मस्तेजसाप्याययस्य वः॥ (श्रीविष्णुपु०१।९।७३

ं 'विष्णों । दैत्यों से पराजित हुए इमलोग आर्त हो।

भाषकी शरणमें आये हैं । सर्वातमन् ! आप इमपर प्रसन्न होइये और अपने तेजसे हमें शक्तिशाली बनाइये Þ

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्ने कहा—'देवताओं !
तुमलोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय असुरोपर जलकी कृषा है। इसलिय तुमलोग देखों और दानवेंसि संधि
कर हो। तथा उनकी साथ लेकर अविलम्य अमृत निकालनेका
प्रयंत करों, जिसे भी लेकेसे प्राणी अमर हो। जाता है।
पहले तुमलोग सीरसायरमें धास, तिनके, लताएँ और
ओपध्याँ टाल दें। पिर मन्द्राचलकी मधानी और वासुकि
नायकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्र-मन्थन करो। विश्वास
रखी—देत्योंको हो। केवल श्रम और क्लेश मिलेगा, परंतु
तुमलोगोंको अवश्य ही सुभ पल मिलेगा। इसलिये असुरगण
तुमसे लो चाहि, सब स्वीकार कर लो। । शिक्षा देकर
भगवान वहीं अन्तर्धान हो गये।

देवगल इन्द्र मुख्य-मुख्य देवताओं के साथ दैत्यराज बिलके पास पहुँचे । स्वार्थ-सावक इन्द्रने उन्हें अपने बन्धुत्वका स्मरण कराया और उनके साथ संधि करके अमृत-प्राप्तिके लिये समुद्र-मन्थनका प्रस्ताव रखा । भगवत्प्रेरणासे व सहमत हो गये । फिर तो घरातलकी समस्त ओपिधयाँ क्षीरसागरमें डाल दी गर्यों । दोनों पक्षोंने मतमेद त्यागकर मन्दराचलको उखाइ लिया और ले चले,

परंतु भारी पड़नेके कारण यककर उन्होंने उसे थोड़ी ही दू पटक दिया । उसके गिरनेसे वहूत-से सुर-असुर दबकर चक चूर हो गये। उनको हतोत्साह देख कुपानिधान सर्वान्तर गरइवाहन भगवान् वहीं प्रकट हो गये और उन्होंने अ पीयूपवर्षिणी दृष्टिसे देखकर मरे हुए देवोंको जीवन-दिया । फिर एक हाथसे मन्दराचलको उठाकर गरू रख़ लिया और सुरासुरोंके साथ वे क्षीरान्धिके तटपर पहुँ मन्दराचल समुद्रमें डाल दिया गया और वामुकि ना नेती वनाकर दैत्य और देवता समुद्रका मन्थन करने ह मथते समय मन्दराचल नीचे घँसता जा रहा था; क्योंकि उ नीचे कोई आधार न था । यह देखकर अचिन्त्य शक्तिसम करणासिन्धु भगवान् विशाल एवं विचित्र कच्छपका धारणकर मन्दराचलके नीचे पहुँच गये और उन्होंने उसे अ पीठपर घारण कर लिया । मन्दराचल तीव्रतासे धूम था और भगवान् उसकी रगड़से अपनी पीटपर खुजली मुखका अनुभव कर रहे थे।

इस प्रकार कच्छप-रूपधारी भगवान्की कृपाते स सन्यनका कार्य सम्पन्न हुआ । उसमेंसे अमृतसिहत चौदह उद्भुत हुए । कृपामूर्ति भगवान्ने उन्हें यथायोग्य वित कर दिया । अमृत केवल देवताओंको ही मिला, जि वे सज्ञक्त होकर पुनः अपने अपने पदपर आसीन हो गये। (ग० म्न

# 'कृपा-सुधा-सागरतट प्यासा प्यासा ही रहता है'

( रचियता-श्रीगयाप्रसादजी दिवेदी 'प्रसाद' )

प्रकृति पसाराः कृपासिन्धुकी परमकृपा ही करती निपुणतासे रचती है कण-कण न्यारा-न्यारा। अनन्य अधिकारी, ä प्राणी ही होते हम मानो वह निश्चिन्त हो जाती सौंप हमें कृति सारी॥ तनकी अभिलाषा, करते हैं अतएव देव भी सर परिभाषा । जीवनकी इसमें ही जीव समझ सकता सभी खुल जिसं समझकर सूझ-बृझके द्वार चिरन्तन मानस पटके अमिट-दाग ओर हमारे चारों कृपासिन्धु लहराता

प्रभुका कृपासिन्धु लहराता चारी ओर हमारे, मिलनेको उत्सुक हैं लहरें अगणित भुजा पसारे। कितना कोमल सरस सुशीतल वह आलिक्षन होता, जिसके स्पर्शमात्रसे पावन तन, मन, जीवन होता॥

पर हम मह।मोह-मिद्रा पी रहते सुधि-बुधि खोये। भ्रमते हैं भ्रम-विषम-जालमें लोकाबार विगोधे सुर-दुर्लभ जीवन-एस इससे नीएस वन वहता है। हुपा-सुधा-सागरतर प्यासा प्यासा ही रहता है।





### पृथ्वीपर वराहभगवान्की कृपा

सुक्तुण्ड सामस्वरधीरनाद प्राग्वंशकायाखिलसत्रसंधे । पूर्तेष्टधर्मश्रवणोऽसि देव सनातनात्मन् भगवन् प्रसीद् ॥ (श्रीविष्णुपु॰ १ । ४ । ३४ )

'प्रभो ! सुक् आपका तुण्ड—पृथुन है, सामस्वर धीर-गम्भीर शब्द है, प्राग्वंश—यजमान-गृह शरीर है तथा सत्र शरीरकी संधियाँ हैं। देव! इष्ट—श्रोत और पूर्त—स्मार्त धर्म आपके कान हैं। नित्यस्वरूप भगवन्! प्रसन्त होइये।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

ब्रह्माजीका दिन बीत जानेपर जब अवान्तर प्रलय होता है, तब सम्पूर्ण त्रिलोकीको न्यास करके केवल जल-ही-जल रह जाता है। उस समय त्रिभुवनमें जितने भी जीव होते हैं, उन सबको प्रसकर ब्रह्मस्वरूप जगदीश्वर भगवान् विष्णु उस एकार्णव जलके भीतर सहस्रों फणोंसे सुशोभित शेषनागकी शय्यापर सहस्र युगोंतक चलनेवाली रात्रिमें श्रयन करते हैं। तत्पश्चात् निद्रावसानमें उन्हींकी प्रेरणासे पुनः सिष्ट होती है।

× × ×

पूर्वकालमें सनकादि ऋषियोंके शापसे वैकुण्ठधामके द्वारपाल जय-विजयको दैत्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा था। वे ही कश्यपजीसे दितिके पुत्ररूपमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामसे उत्पन्न हुए थे। वे महान् बलशाली और पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष पातालमें रहता था और स्वर्गके देवताओंपर आक्रमण करके उनकी पुरीपर घेरा हाल देता था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वीपर यज्ञ करनेवाले मनुष्योंका भी अपकार करनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहता था। एक बार उसने सोचा— पम्त्यलोकमें रहनेवाले मनुष्योंका या एक बार उसने सोचा— पम्त्यलोकमें रहनेवाले मनुष्य पृथ्वीपर रहकर देवताओंका यजन करेंगे, इससे उनका बल, वीर्य और तेज बढ़ जायगा। इस प्रकार विचारकर महान् असुर हिरण्याक्ष (ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि-रचना-कालमें उत्पन्न) भूमिकी घारणा- श्राक्तकों ले जलके भीतर ही भीतर रसातलमें चला गया। आधारशक्तिसे रहित पृथ्वी भी रसातलमें चली गयी।

x × x

ब्रह्माजी सृष्टि-विस्तारके लिये मन-ही-मन श्रीहरिका स्मरण कर रहे थे । इतनेमें ही उनके शरीरके एक भागसे 'नर' और दूसरे भागसे 'नारी' उत्पन्न हुई । उन दोनोंको देखकर विधाताको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनोंका नामकरण किया-नरका 'मनुः और नारीका 'शतरूपाः । फिर मनुको आज्ञा दी कि तुम धतरूपाको अपनी अर्घाङ्गिनीके रूपमें स्वीकार कर हो। तत्परचात् मनुने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे प्रार्थना की-'पूच्यपाद ! इम आपको नमस्कार करते हैं। आप इमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्यके लिये हमें आजा दीजिये, जिससे इस लोकमें इमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोकमें सद्गति प्राप्त हो सके । तत्र ब्रह्माजीने कहा---'वीर ! तुम अपनी इस भार्यासे अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करो और यज्ञोंद्वारा श्रीहरिकी आराधना करो। मनुने पुनः निवेदन किया—'पिताजी ! मैं आपकी आज्ञाका पाळन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत्में मेरे और मेरी भावी संततिके रहनेके लिये स्थान बतलाइये । देव ! सम्पूर्ण जीवोंकी आश्रयभूता पृथ्वी तो इस समय प्रलयके जलमें निमान है। आप इसके उद्धारका प्रयत्न कीजिये।

ब्रह्माजी पृथ्वीके उद्धारार्थ मन-ही-मन सर्वशक्तिमान् श्रीहरिका ध्यान कर ही रहे थे कि अकस्मात् उनके नासाछिद्रसे अंग्रुठेके बराबर आकारका एक वराह-शिशु प्रकट हुआ। लोकस्रष्टा विस्मय-विमुग्ध हो उसकी ओर देख ही रहे थे कि वह क्षणभरमें बढ़कर विश्वाल गजराजके बराबर हो गया। यह देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और मनुसहित विचार करते हुए ब्रह्माजी इस निष्कर्षपर पहुँचे कि निश्चय ही यश्चमूर्ति भगवान् हसलोगोंको मोहित कर रहे हैं। यह मङ्गलमय प्रभुका ही वेदयशमय बराह-वपु है। थोड़ी ही देरमें वह वराह-वपु पर्वताकार हो गया। उनकी भयंकर गर्जना चतुर्दिक् व्याप्त हो गयी। वे घुरघुराते स्पीर गरखते हुए गजराजकी-सी लीला करने लगे। उनका स्वरूप अत्यन्त अद्भुत धा—

पेदपारं यूपदंष्टं चितिवनतं नराधिप ॥ म्यूबोरम्हं महाबाहुं पृथुवयन्नं नराधिय । धाधिनिहं पूर्व गुण्हं चन्त्रार्थनयनं महत्॥ प्तेष्ट्रपर्मधवणं दिश्यं तं सामनिःस्वनम् । प्राग्वंदाकायं इविनांसं युदाव्भंतन्रहम्॥ सर्वयेदगयं तथा पुण्यस्तः महासटम्। मक्षद्रताराहारं च प्रलयावर्तभूषणम् ॥ ( नरसिंदपु० ३९ । ११-१४ )

प्चारी वेद ही उनके चरण थे, यूप-पशु-यन्धनके लिये यना पुञाकाष्ट्र स्तम्भ ही दाढ़ था और चिति-स्थेनचित् आदि मुख । मुखमण्डल स्थ्ल और छाती चीड़ी थी। भुजाएँ बड़ी-बदी भी। अग्न ही जिहा और सुक्-सुवाही थ्युन भी। चन्द्रमा और सूर्य विद्याल नेत्र थे, पूर्त—वावली-निर्माण आदि भीर हष्ट-धर्म--यज्ञ-यागादि उनके कान थे, साम ही स्वर या, प्राग्वंश-पत्नीशाला या यजमान-ग्रह ही शरीर था, ६वि ही नासिका थी, कुश-दर्भ ही रोमावलियाँ थे। इस प्रकार उनका सम्पूर्ण शरीर वेदमय था, पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके बड़े-बड़े अयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार पे तथा प्रलयकालीन आवर्त—भवर ही उनके लिये भूषणका काम दे रहे थे।

सर्वप्रथम वे वराह-वपु भगवात् पूँछ उठाकर बड़े वेगसे आकाशमें उछले और अपनी गर्दनके वार्लोको फटकार कर खुरोंके आघातसे बादलोंको छिन्न-भिन्न करने लगे । उनका शरीर अत्यन्त कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े बाल चे, दाईं इवेतवर्णकी थीं और नेम्नोंसे तेज निकल रहा था । वे अपनी नाकसे सूँघ-सूँघकर पृथ्वीका पता लगा रहे थे। उन्होंने बड़ी सौम्य दृष्टिसे मुनियोंकी ओर निहारते हुए जलमें प्रवेश किया । उनके वजमय पर्वतके समान कठोर कलेवरके आधातसे समुद्रके जलमें बादलेंकी गंदगहाहरके समान वदा भीषण शब्द हुआ, उसकी उत्ताल तरंगें तटप्रान्तको भाष्लावित करने लगीं । इस प्रकार

ये खुरोंसे जलको चीरते हुए रसातलमें जा पहुँचे। वह उन्होंने समस्त जीवोंकी आश्रयभूता पृथ्वीको देखा । भगवान्को अपने सम्मुख उपियत देखकर पृथ्वीने उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति करते हुए प्रार्थना की-

> शङ्काचक्रगदाधर। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष मामुद्धरासाद्द्य रवं स्वत्तोऽहं पूर्वमुश्यिता॥ (विष्णुपु० १ । ४ । १२)

'राङ्क, चक्र और गदाघारी कमलनयन भगवन् । आफो नमस्कार है । आज आप इस रसातलसे मेरा उद्गार कीजिये । पूर्वकालमें में आपसे ही उत्पन्न हुई थी।

घरित्रीकी प्रार्थना सुनकर वराहभगवान् उसे अपनी दाढ़ोंपर रखकर रसातल्से ऊपर आये। उस समय उनकी शोभा अद्भुत थी । बाहर निकलते समय उनके मार्गमें विन्न डालनेके लिये महापराक्रमी हिरण्याक्षने नलके भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया। इससे उनका क्षेप उदीप्त हो उठा और उन्होंने उसे ( लीलापूर्वक ) उसी प्रकार मार डाला, जैसे सिंह गजराजको मार डालता है। उसके रक्तसे उनके थूथुन और कनपटी लथपथ हो गयी थी। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो कोई गजराज लाल मिट्टीके टीलेपर टकर मारकर आया हो। इस प्रकार वे अफी उज्ज्वल दॉॅंतॉपर पृथ्वीको घारण किये जलसे बाहर निकढे। उन्हें देखकर मरीचि आदि ऋषि वेदवाक्योंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे।

उन ब्रह्मवादी मुनियोंके स्तुति कर चुकनेपर सर्वरक्षक कृपासिन्धु भगवान् वराहने अपने खुरेंसे जलको स्तम्भित कर उसीपर पृथ्वीको स्थापित कर दिया। तत्पश्चात् वे करणावरुणालय श्रीहरि सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार तराह-रूपधारी करुणाकर भगवान्ते क्रां करके मनु-शतरूपाकी भावी संततियोंके लिये आश्रयभूता पृथ्वीकी स्थापना कर दी । (心部)

# भक्त महाद्वर स्सिंहमगनान्की छ्पा

ख्यस्तपक्षपातेन परपक्षविदारणम्। नृसिंहमद्भुतं वन्दे परमानन्दविष्ठहम्॥ (श्रीमहा०७।१श्रीधरस्वामिकृत मङ्गलाचरण)

भितन्होंने हापने भक्तका पक्ष लेकर उसके विपक्षीको नष्ट दिया, उन परमानन्दस्वरूप अद्भुत नृतिह-रूपघारी वान्को मैं प्रणाम करता हूँ ।

× कृतयुगकी बात है। एक बार जलाके मानसपुत्र सनकादि, रकी अवस्था सदा पद्मवर्षीय बालककी-सी ही रहती है। से हुए सेङ्गण्ठलोकर्मे जा पहुँचे।वे भगवान् विणाुके उ हाना चाहते थे, परंतु जय-विजय नामक द्वारपाळींने हुं वालक समझक्र भीतर जानेसे रोक दिया । यह त्र ऋषियोंको क्रीव आ गया और उन्होंने शाप देते हुए ्रा—'तुग्होगोंकी बुद्धि तमोगुणसे अभिभूत हैं। अतः तुग नों असुर हो जाओ । तीन बन्मोंके वाद पुनः व्रन्हें ग्र स्थानकी प्राप्ति होगी । न्युकि-शापवश्च वे ही दोनों तिरे गर्भंते हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके रूपर्ये त्पक्ष हुए । हिरण्याक्षको भगवान् विष्णुने वराहावतार रिंग करके मार दिया । भाईके वधसे संतप्त हिरण्यकशिपु त्यों और दानवोंको सब ओर अत्याचार करनेके लिये आजा कर: स्वयं महेन्द्राचलपर चला गया । उसके दृद्यमें वेरकी गुग वधक रही थी, अतः वह भगवान् विष्णुसे बदल <sup>5</sup>नेके विनारसे घोर तपस्यामें संलग्न हो गया ।

इचर हिरण्यकशिपुको तपस्या-निरत देखकर इन्द्रने दियोपर चढ़ाई कर दी | दैल्यगण अनाथ होनेके कारण गागकर रखातलमें चल गये | इन्द्रने राजमहलमें प्रवेश प्रदेश राजरानी कयाधूको बंदी बना लिया | उस समय वह पर्मवती थी | उसे वे अमरावतीकी ओर ले जा रहे थे | मार्गमें देविष नारदसे उनकी भेंट हो गयी | नारदजीने कहा—'देविष । इसे कहाँ ले जा रहे हो ?' इन्द्रने कहा—'देविष । एसे गर्भमें हिरण्यकशिपुका अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूँगा ।' यह सुनकर नारदजीने कहा—'देवराज ! एसे गर्भमें बहुत बड़ा भगवद्भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी एकिके बाहर है, अतः इसे छोड़ दो ।' नारदजीके कथनका गीरव मानते हुए इन्द्र कथाधूको छोड़कर अमरावती चले गये | नारदजी कथाइ कथा भगवद्भक्त को हकर अमरावती चले गये | नारदजी कथाइको अग्ने आमरप ले आये और

उससे बोले—'बेटी ! तुम यहाँ तयतक सुलपूर्वक निवास करो, जबतक तुम्हारा पति तपस्यासे लोटकर नहीं आ जाता । समय-समयपर नारदजी गर्भस वालकाने लक्ष्य करके कथाधूको तत्त्वज्ञानका उपदेश देते रहते थे। यही गालक जन्म लेनेपर परम भागवत प्रहाद हुआ।

जब हिरण्यकशिपुकी तपस्यासे त्रिलोकी संतप्त हो उठी और देवताओंमें खलबली मन गयी। तन वे सन संगठित होकर ब्रह्माकी शरणमें गये और उनसे हिरण्यकशिपुकी तपसे विरत करनेकी प्रार्थना की । व्रद्या इंसपर आरूड होकर वहाँ आये, जहाँ हिरण्यकशिषु तपस्या कर रहा था। उसके शरीरको चींटियाँ चाट गयी थीं, केवल अस्थिगत प्राण अवहोष थे और वह एक बॉवीके आकारका दीख पदता था। ब्रह्माने उस बींबीपर अपने कमण्डलका जल छिद्रक हिया । फलतः हिरण्यकशिपु अपने अछली रूपमें निपत थाया । तब ब्रह्माने कहा-प्लेटा ! ऐश्वी तपत्या तो आखतक न किसीने की है और न आगे फोई फरेगा ही। थम त्रम अपना अभीष वर मौंग हो। यह युन्हर बोला—'प्रभो ! आपके हिस्ण्यकशिप यनाये दुए किसी प्राणीसे—चाहे वह मनुष्य हो या परा, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि-मेरी मृत्य न हो । भीतर-बाहर, दिनमें, राशिमें, आपके बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, अस्त-शक्तसे, पृथ्वी या आकाशमें —कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सके । मैं समस्त प्राणियोंका एकछत्र सम्राट् हो जाऊँ । देवताओं में आप-जैसी महिसा मेरी भी हो और तपस्वियों एवं योगियोंके समान अक्षय प्रेश्वर्थ मझे भी दीजिये ।

व्रक्षा उसकी तपस्यासे प्रसन्न तो ये ही, अतः उसे मुँहमाँगा वरदान देकर वहीं अन्तर्धान हो गये | हिरण्यकशिषु अपनी राजधानीमें चला आया | कयाधू भी नारदजीके आश्रमसे राजमहरूमें आ गयी | उसके गर्मसे भागवत-रत्न प्रहाद उत्पन्न हुए | हिरण्यकशिपुके चार पुत्र थे | प्रहाद उनमें सबसे छोटे थे, अतः उनपर हिरण्यकशिपुका विशेष स्तेह था | उसने अपने गुरुपुत्र षण्ड और असर्वको पुरुपाया और शिक्षा देनेके लिये प्रहादको उनके हवाले कर दिया | प्रहाद गुरु-ग्रहमें , शिक्षा पाने ल्यो | कुशाग्रमुखि

भमुरोने उनपर विभिन्न अस्त्रोंका प्रयोग किया, परंतु वे समी निष्पल हो गये। तत्परचात् उन्हें हाथियोंने कुचलवाया गया, विषधर सपैति डँसवाया गया, पुरोहितोंने उन्हें मारनेके लिये कृत्या राक्षनी उत्पन्न करायी गयी, पर्वतकी चोटीने

नीचे डलवा दिया गया, शम्बरासुरते उनपर अनेको प्रकारकी मायाका प्रयोग करवाया गया, अँधेरी कोठरियोमें बंद करा दिया गया, विष पिलाया गया, भोजन बंद कर दिया गया,

मर्फ, दहकती हुई आग और समुद्रमें डलवाया गया, ऑबीमें छोड़ा गया तथा पर्वतके नीचे दववा दिया गया, परंतु किसी भी उपायसे प्रहादका याल भी बौंका न हो सका।

एक दिन गुरु-पुत्रोंकी शिकायतपर हिरण्यकशिपुने प्रह्मादको अपने निकट बुलाया और उन्हें तरह-तरहसे डराने-घमकाने लगा। फिर उनसे कहा — 'रे दुष्ट! जिसके बलपर तृ ऐसी वहकी-यहकी बातें बोल रहा है, तेरा वह ईश्वर

कहाँ है १ वह यदि सर्वत्र है तो इस खंभेमें क्यों नहीं दिखायी देता ११ तब प्रहादने कहा—'मुहो तो वे प्रमु खंभेमें भी दीख रहे हैं। यह सुनकर हिरण्य-कशिपु कोचके मारे अपनेको सँभाल न सका और

हाथमें ख़्यू लेकर विद्यासनसे कूद पड़ा, उसने बड़े जोरसे उस खंभेपर एक घूँसा मारा । उसी समय उस खंभेसे बहा भयंद्व अब्द हुआ । ऐसा स्नान पड़ना था. माने

बड़ा भयंकर शब्द हुआ । ऐसा बान पड़ता था, मानो ब्रधाण्ड फट गया हो । उस शब्दको सुनकर हिरण्यकशिपु ववराया हुआ-सा इधर-उधर देखने लगा कि यह शब्द करनेवाला कौन है, इतनेमें ही वहाँ बड़ी अलैकिक

स्तरयं विधातुं निजम्द्रत्यभाषितं भ्याह्मि ७ भूतेष्वसिकेषु चात्मनः ।

घटना घटी--

उस अद्भुत प्राणीको देखा । वह साचन ल्या—आहे। यह न तो मनुष्य है न पशु, फिर यह नृसिंहके रूपमें कीन सा अलोकिक जीव है ? जिस समय हिरण्यकशिपु इस उचेद-वुनमें लगा हुआ था, उसी समय करणासागर भगवान नृसिंह उसके ठीक सामने ही खड़े हो गये। उनका स्प

गड़ा भयंकर था।

'उनकी ऑखें तपाये हुए सोनेके समान पीकी पीकी
एवं भयावनी थीं, गरदन तथा मुखके चमचमाते हुए
सालींसे उनका चेहरा भरा-भरा दीख रहा था, उनकी हारें
गड़ी विकराल थीं, उनकी जीभ तलवारके समान लगलमाती
हुई तथा छुरेकी घारके सहश तीखी थीं, टेढ़ी भौंहींके
कारण उनका मुख और भी भीषण प्रतीत होता था, उनके

कान निश्चल एवं अपरकी ओर उठे हुए ये, उनकी पूली हुई नािक्का और खुला हुआ मुख पर्वतकी गुफाके सहरा अद्भुत जान पड़ता था, फटे हुए जबड़ोंके कारण उनकी भीषणता बहुत बढ़ गयी थी। उनका विश्वाल शरीर खार्का स्पर्श कर रहा था, गरदन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर पतली थी। चन्द्रमाकी किरणोंके समान चौड़ी और कमर पतली थी। चन्द्रमाकी किरणोंके समान से से ये। चारों ओर सेकड़ों

स्पद्म कर रहा था। गरदन कुछ नाटा जार नाड कर वोड़ी और कमर पतली थी। चन्द्रमाकी किरणोंके समान स्पेत्द रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों मुजाएँ फैली हुई थीं, उनके बड़े-बड़े नख आयुषका काम दे रहे थे। हरण्यकशियु सिंहनाद करता हुआ हाथमें गदा लेकर नृसिंहभगवान्पर टूट पड़ा। लीलाविहारी भगवान भी कुछ

देरतक उसके साथ युद्धलीला करते रहे। अन्तमं उन्होंने वड़ा भीषण अष्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी ऑस वंद हो गर्यो । तब भगवान्ने झपटकर उसे उसी प्रकार दबोव किया, जैसे सॉप चूहेको पकड़ लेता है । फिर उसे समाके दरवाजेपर ले जाकर अपनी जाँघोंपर गिरा लिया और खेल-ही-खेलमें अपने नखोंसे उसके कलेजेको फाइकर पृथ्वीपर पटक दिया। सहायतार्थ आये हुए सभी दैत्योंको उन्होंने खदेइ-खदेइकर मार डाला। उस समय उनकी कोधसे भरी आँखोंकी ओर देखा नहीं जा सकता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभसे दोनों जबड़ोंको चाट रहे थे। उनके मुख और गरदनके बालोंपर खूनके छींटे झलक रहे थे। उस सभय भगवान् नृसिंहकी गरदनके बालोंके झटकेसे बादल तितर-वितर हो रहे थे। उनके नेत्रोंकी ज्वालासे सूर्य आदि ग्रहोंका तेज फीका पड़ गया। उनके श्वासके धक्केसे समुद्र श्रुब्ध हो उठे। उनके सिंहनादसे भयभीत होकर दिगाज चिग्धाइने लगे। उनकी गरदनके बालोंसे टकराकर देवताओंके विमान अस्त-व्यस्त हो गये। स्वर्ग डगमगा गया, पैरोंकी धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्वत उड़ने लगे, सेजकी चकाचोंधसे दिशाओंका दीखना बंद हो गया।

श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्॥ (श्रीमद्गा० ७।९।५२-५४)

'भद्र प्रह्राद ! तुम्हारा कल्याण हो । असुरोत्तम ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रथन्न हूँ । तुम्हारी जो अभिलाषा हो, मौंग लो, मैं मनुष्योंकी कामना पूर्ण करनेवाला हूँ । आयुष्मन् ! जो मुझे प्रथन्न नहीं कर लेता, उसके लिये मेरा दर्शन दुर्लभ हैं; परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब प्राणीके हृदयमें किसी प्रकारकी जल्न नहीं रह जाती । मैं समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ, इसीलिये सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान् साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियोंसे मुझे प्रसन्न करनेका प्रयन्न करते हैं।

तब प्रह्लादने कहा—भिरे वरदायकशिरोमणि खामिन् ! यदि आप मुझे मुँहमाँगा वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो । इस प्रकार देलेश्वर बिलना आधिपत्य देखकर देवराज सुनकर कृषा इन्द्र अपनी माता अदिविके सुन्दर आश्रमपर, जो और उन्होंने सुमेरुगिरिके शिखरपर विद्यमान था, पहुँचे । वहाँ दानवींसे मङ्गल हो । व पराजित हुए उन सभी देवताओंने माता अदितिके निकट वर देना चार जाकर उनके चरणोमें प्रणाम किया और अपनी सारी कष्ट-कहरापड़ कहानी वह सुनायी । फिर माता अदितिके आदेशानुसार करा

जा, उनके चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वोले— पिताजी ! बलशाली देत्यमंज बलि युद्धमें हमारे लिये अजेय हो गया है, इसलिये कोई ऐसा उपाय कीजिये, जो हम देवताओंके लिये श्रेयस्कर और पुष्टिवर्धक हो !

इन्द्रादि देनगण परम तपस्वी भगीचिनन्दन कदयएके समीप

पुत्रोकी बात सुनकर महर्षि कर्यपने देवताओंको साथ लिया और वे ब्रह्माकी परमोत्कृष्ट विश्वाल समामें पहुँचे। ब्रह्माकी उस सर्वकामप्रदायिनी समामें प्रवेश करके धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ कर्यप, उनके पुत्र देवराज इन्द्र एवं सभी देवताओंने पद्मासनपर विराजमान ब्रह्माका दर्शन किया और ब्रह्मापियोंके साथ उनके चरणोंमें सिर झकाकर प्रणाम किया। ब्रह्माके चरणोंका स्पर्श करते ही वे सभी पाप-मुक्त हो गये। तब देवेश्वर ब्रह्माने उन्हें क्षीरसागरके उत्तर तटपर जाकर कठिन तप करनेकी आज्ञा दी।

पितामहकी आज्ञा स्वीकार करके देवताओंने उन्हें िंधर ध्वकाकर प्रणाम किया और फिर वे श्वेतद्वीपमें पहुँचनेके उद्देश्यसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े । थोड़ी ही देरमें वे सरित्पति क्षीरान्यिके तटपर पहुँच गये । वहाँसे वे सातों समुद्रों, काननोंसहित पर्वतों तथा अनेक पुण्यसिलला निर्देशोंको लाँचते हुए पृथ्वीकी सीमापर जा पहुँचे । वहाँ चारों ओर अन्यकार ही-अन्धकार व्याप्त था । महर्षि कश्यप वहीं एक निष्कण्टक स्थानपर पहुँचकर ब्रह्मचर्य एवं मौनपूर्वक सीरास्तरें वेठ गये और उन्होंने सहस्र-वार्षिक दिश्य व्रतकी दीक्षा छे ली; क्योंकि उन्हें सहस्रनेत्रधारी योगाधिपति भगवान नारायणको प्रसन्न करना था । इसी प्रकार क्रमशः सभी

देवता तपस्यामें निरत हो गये । तदनन्तर महर्षि कश्यपने

सुनकर झपानिधान भगवान् नारायणका मन प्रक्त है और उन्होंने गम्भीर वाणीमें कहा—'देवगण ! अ मङ्गळ हो ! आप कोई अभीष्ट वर माँग हैं। मैं आपले वर देना चाहता हूँ !

कर्रपाजीने कहा—'धुरश्रेष्ठ ! यदि आप हमार प्र हैं तो मैं सभी छोगोंकी ओरसे यह यानना कर रहा हूँ आप स्वयं अदितिके गर्भसे इन्द्रके छोटे माईके ह प्रकट हों । उधर वरार्थिनी देवमाता अदितिने भी वरहा कृपाछ भगनान्से पुत्रके छिये ही प्रार्थना की। साथ ही र देवताओंने भी एक साथ निवेदन किया—'महेरन आप हम सारे देवताओंके इसी प्रकार त्राता, भर्ता, द और आश्रय वनें ।

भगवान् विष्णुने उन देवताओं से कहा—'देवाण आपळोगों के जितने भी रानु होंगे, वे सभी मिलकर मेरे सा एक क्षण भी नहीं ठहर सकते । मैं यज्ञभागके अग्रभो सारे असुरोंका संहार करके सभी देवताओं को 'ह्यार्य तथा पितृगणों को 'कव्याशी' बनाऊँगा। सुरश्रेष्ट्रगण । आ लोग जिस मार्गसे आये हैं, उसी मार्गसे लौट जायँ।"

करणावरुणालय भगवान् विष्णुके यों कहनेपर उन समं देवताओंने महर्षि करयपको आगे कर भगवान् विष्णुक पूजा की । तदनन्तर उन्हें प्रणाम करके वे करयपाश्रमको और चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अदितिको समझा बुझाकर धोर तपस्याके लिये राजी कर लिया । उस समय महिंगियोंको दैरपोंद्वारा तिरस्कृत होते देखकर अदितिको मनमें महान् निवेंद उत्पन्न हुआ । वे सोचने लर्गी कि मेरा पुन उत्पन्न करना ही न्यर्थ हो गया । इसल्यि वे इन्द्रियोंको वद्यामें करके द्यरणागतवत्सल भगवान् विष्णुकी आराधनामें तत्सर हो गर्यो । उस समय वायु ही उनका आहार था । वे उन सर्वन्यापी भगवान्की स्तुति करने लर्गी।

अदितिके द्वारा किये गये स्तवनते प्रसन्न होकर कवणी सिन्धु भगवान् विष्णु सभी प्राणियोंसे अट्यात रहते हुए अदितिके सम्मुख प्रकट हो गये और बोले— 'महाभागा अदिति ! तुम्हारे हृदयमें जिस वर-प्राप्तिकी अभिलाषा है, वह मुझे ज्ञात है । धर्मज्ञ ! तुम जिन-जिन वरोंको प्राप्त करनेकी इच्छा रखती हो, वे सभी मेरी कृपासे निस्संदेह तुम्हें मिल जायँगे । मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता ।

उन्होंने पुनः कहा—'देवि ! तुम्हारी कामनाके अनुसार ही में कार्य करूँगा । में महर्षि कश्यपके द्वारा अपने अंशसे तुम्हारे गर्भमें प्रवेश करूँगा । इस प्रकार तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होनेके पश्चात् जो कोई भी देवताओंके शत्रु होंगे, उन सबका में संहार करूँगा । नन्दिनि ! तुम शान्ति धारण करो ।

कृतः प्रसादो हि मया तव देवि यथेप्सितम् । स्वांशेन चैत्र ते गर्भे सम्भविष्यामि कश्चपात् ॥ तव गर्भसमुद्भतस्ततस्ते ये सुरारयः । तानहं निहनिष्यामि निर्वृता अव नन्दिनि ॥ (वामनपु० २८ । १०-११)

अदितिसे यों वहकर दयाछ भगवान् अन्तर्हित हो गये । उस समय अदितिको यह जानकर कि स्वयं भगवान् मेरे गर्भसे जन्म लेंगे, महान् हर्ष हुआ । वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव कर्रयपकी सेवामें जुट गयी । कर्रयपजी भी तत्त्वदर्शी थे । उन्होंने समाधियोगके द्वारा यह जान लिया कि भगवान्का अंश उनके अंदर प्रविष्ट हो गया है । तब जैसे वायु लक्ष्ट्रीमें अग्निका आधान करती है, उसी प्रकार कर्रयपजीने समाहित-चित्तसे अपनी तपस्याद्वारा चिरसंचित वीर्यका अदितिमें आधान किया । इस प्रकार भगवान् विष्णु अदितिके गर्भमें कमशः बढ़ने लगे ।

समय बीतते देर नहीं लगती । अन्ततोगत्वा दसवें मासमें भगवान्का प्राकट्यकाल उपिशत हुआ । उस समय चन्द्रमा श्रवणनञ्जनपर थे । भाद्रपदमासके ग्रुक्डपक्षकी द्वाद्शी तिथि थी । अभिजित् मुहूर्त नल रहा था । सभी नक्षत्र और तारे मङ्गलकी सूनना दे रहे थे । ऐसी ग्रुभ वेलामें भगवान् विष्णु अदितिके सामने प्रकट हुए । उस समय उनका रूप अलैकिक था । भगवान्के नार भुजाएँ थीं, जिनमें शङ्क, गदा, कमल और नक सुशोभित थे । शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा था । कमल पुष्पो समान विशाल एवं मुन्दर नेत्र थे । उल्ल्वल स्यामनर्णका शरीर था । मकराइति कुण्डलौकी कान्तिसे

मुख-कमलकी शोभा विशेष रूपसे उल्लिसत हो रही थी । वक्षः स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न, हाथोंमें कंगन, मुजाओंमें बाजूबंद, मस्तकपर किरीट, कमरमें करधनीकी लिड़याँ और पैरोंमें सुन्दर नूपुर शोभा दे रहे थे । गलेमें वनमाला विराजमान थी, जिसके चारों ओर छुंड-के-छुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। कण्ट कौस्तुभमणिसे विभूषित था। वे अपनी प्रभासे प्रजापित कश्यपके घरके अन्धकारका विनाश कर रहे थे।

सबके देखते-देखते भगवान्ने चतुर्भुजरूपका परित्याग कर अपनेको वामनाकृतिमें परिवर्तित कर लिया । यह देखकर माता अदितिको महान् हर्ष हुआ । तन कश्यपजीने उनका जातकर्म-संस्कार किया । तदनन्तर भगवान् वामनद्वारा अपने उपनयनकी इच्छा न्यक्त किये जानेपर ब्रह्मर्षियोंने उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया । तब भगवान् वामन ब्रह्मचारीके वेषमें छत्र-दण्ड-कमण्डलु आदिसे सुसजित होकर दैत्यराज बलिके यश्चमें पहुँचनेके लिये कुरुक्षेत्रकी ओर चले ।

उधर दैत्यगुरु शुक्राचार्यने अमिततेजस्वी राजा बलिको विधिपूर्वक अस्वमेध यज्ञके लिये दीक्षित कर रखा था। दैत्यराज बिल स्वेत वस्त्र धारण किये हुए स्वेत पुष्पोंकी माला तथा इवेत चन्दनसे विभूषित थे । उनकी पीठपर मोरपंखसे चिह्नित मृगचर्म बँघा हुआ था । वे हयग्रीन, क्षुर, मय और बाणासुर आदि सदस्योंसे घिरे हुए बैठे थे। उनकी पत्नी ऋषिकन्या विनध्यावली भी, जो सहस्रों नारियोंमें प्रधान थी, यज्ञकर्ममें दीक्षित थी। ग्रुकाचार्यने ग्रुभलक्षणसम्पन्न स्वेतवर्णवाले यज्ञिय अश्वको पृथ्वीपर विचरनेके लिये छोड़ दिया था। तारकाक्ष उसकी रक्षामें नियुक्त था। इस प्रकार यज्ञ सुचारुरूपसे चल रहा था। इतनेमं ही पृथ्वी कॉपने लगी । समुद्रोंमें ज्वार आने लमा । दिशाएँ क्षुभित हो गर्यी । असुरोंने यज्ञभाग ग्रहण करना छोड़ दिया। यह देखकर बलिने शुकाचार्यजीसे पूछा-'गुरुदेव ! सहसा ये जो उत्पात उठ खड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है !

तव वेदज्ञश्रेष्ठ महाबुद्धिमान् शुक्राचार्यजी दीर्घकाळतक ध्यान करनेके वाद कहने लगे—'दानवश्रेष्ठ ! जगशोनि सनातन परमात्मा श्रीविष्णु वामनरूपसे कश्यपके घरमें सवतीर्ण दुए हैं । निश्चय ही वे तुम्हारे यज्ञमें आ रहे हैं । उन्होंके पाद-प्रदेषि यह पृथ्वी चलायमान हो गयी है, पर्वत गाँप गरे हैं और सागर क्षुच्य हो उठे हैं। पृथ्वी उन सगदीश्वरको वहन करनेमें समर्थ नहीं है। उन्होंने ही देव, अमुन, गन्धर्व, यक्ष, रावस और पत्रगोंसहित सगूची पृथ्वीको धारण कर रग्या है तथा वे ही जल, अग्ति, पवन, आकाश और समस्त देवताओं, मनुष्यों एवं असुरोंको भी धारण वरते हैं। जगद्धाता विष्णुकी यह माया दुरत्यय है। उन्होंके संनिधानसे देवता यशभागगोंजी हो गये हैं, इसी कारण तीनों अग्नियों आसुरमागको ग्रहण नहीं कर रही हैं।

शुकानायंकी वात सुनकर एपीतिरेकके कारण बिलके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने कहा—'ब्रह्मन्! में घन्य हूँ। मैंने पूर्वजन्ममें कोई अवश्य ही महान् पुण्यकर्म किया है, जिसके पलस्वरूप स्वयं यशपित भगवान् मेरे यश्चमें पधार रहे हैं। मला, मुझसे बढ़कर भाग्यशाली दूसरा और कौन होगा; क्योंकि योगिजन सदा योगयुक्त होकर जिन अविनाशी परमात्माका दर्शन करनेकी अभिलापा करते हैं (परंतु देख नहीं पाते), वे ही भगवान् मेरे यश्चमें पधारेंगे! इसिलये गुरुदेव! अब मेरे लिये जो कर्तव्य हो, उसका आदेश देनेकी कृपा कीजिये।

आचार्य गुक्रने कहा—''दैत्यराज! वेदोंके प्रमाणसे देवता ही यज्ञभागके अधिकारी हैं, किंतु तुमने दानवोंको यज्ञभागका भोक्ता बना दिया है। ये भगवान् देवताओंका कार्य सम्पन्न करना चाहते हैं, अतः जब वे देवताओंकी उन्नतिके लिये उद्यत होकर तुमसे कोई याचना करें तो तुम्हें यही कहना चाहिये कि 'देव! में यह देनेमें समर्थ नहीं हूँ।"

यह सुनकर बिलने उत्तर दिया—''ब्रह्मन्! जब मैं किसी साधारण याचकको निराश नहीं करता, तब भला, संसारके पाप-समूहको नष्ट करनेवाले देवेक्वर भगवान् विष्णुद्धारा कुछ माँगे जानेपर मैं 'नास्ति'—अर्थात् नहीं है, कैसे कह सकता हूँ ! जो भगवान् श्रीहरि विभिन्न प्रकारके व्रतोपवासोद्धारा प्राप्त किये जाते हैं, वे ही गोविन्द सुझसे याचना करें—इससे बढ़कर मेरा और कौन-सा सौभाग्य होगा !'

यह सुनकर महर्षि शुकाचार्य कुपित हो उठे और बलि-को शाप देते हुए बोले---

इउं पण्डितमान्यज्ञः स्तन्धोऽस्यसादुपेक्षया। मच्छासनातिगो गस्त्वमचिराद् अस्यसे श्रियः॥ (श्रीमद्रा०८।२०।१५) 'मूर्ख ! है तो त् अज्ञानी, परंतु अपनेको म पण्डित समझता है। तुझे गर्ब हो गया है, इसी कार मेरी आज्ञाका उछाङ्चन कर रहा है। मेरी उपेक्षा क कारण त् शीघ ही अपनी राजलक्ष्मीले भ्रष्ट हो जायगा।

महर्पि शुकाचार्य यो कह ही रहे थे, तवतक भा वामन देवगुरु बृहस्पतिको आगे करके सुरगणोंके साथ यज्ञशालामें आ पहुँचे । वामनभगवान्को यज्ञशा प्रविष्ट हुआ देखकर उनके प्रभावसे सभी असुरगण विश् हो उठे, उनके तेजसे उन सवकी कान्ति फीकी पड़ तथा उस महायज्ञमें पधारे हुए वसिष्ठः, विश्वामित्रः, गर्ग अन्यान्य महर्षि भी कुछ भयभीत हो गये; परंतु बलिने व जन्म सफल माना । उस समय संक्षुन्ध होनेके कारण किसीसे कुछ बोल न सका। सभीने उन देवदेवेश्वरकी की । असुरराज बलि तथा मुनीश्वरोंको विनम्न हुआ देर देवदेवेश्वर वामनरूपधारी साक्षात् विष्णु उस यह। ः यजमान, ऋत्विज, यज्ञकमीधिकारी सदस्य और द्रव्य-स आदिकी प्रशंसा करने लगे । यह सुनकर सभी ब्राह्मणीने साधुवाद दिया। तत्पश्चात् जिनके शरीरमें हर्षके मारे रो हो रहा था, वे राजा बिल अर्घ्य लेकर भगवान् वाम पूजा करने लगे । उस समय महारानी विन्ध्यावली लेकर जल गिरा रही थीं और बलि वामनभगवान्हें पखार रहे थे । यह देखकर चतुर्दिक् बिक भाग्यकी स हो रही थी । दैत्यराज बलिने उस चरणोदकको अपने र धारण करके भगवान्से कहा-- विप्रवर ! सुनिये, और रत्नोंके ढेर, गज, महिष, ह्यियाँ, वस्त्र, अलंकार, अन्य बहुत-सी घातुएँ और सारी पृथ्वी—मेरी इन सम्प में जो भी आपको प्रिय हमे अथवा जो अभीप्सित हो कहिये, में सब देनेके लिये तैयार हूँ।

दैत्याधिप बलिके ये प्रेमभरे वचन सुनकर वामनरू भगवान् विष्णु सुसकुराते हुए गम्भीर वाणीमें योले-—

ममाभिकारणार्थाय देहि राजन् पदस्रयम् । सुवर्णआमरतादि तद्धिभ्यः प्रदीयताम् । (वामनपुराण ३१ ।

'राजन् ! सुवर्ण, प्राम, रत आदि पदार्थ उनकी <sup>2</sup> करनेवालोंको दीजिये । मुझे तो अग्निहोत्रके लिये केवत पग भूमि प्रदान कीजिये ।' तब बिलने कहा—'मानवश्रेष्ठ ! तीन पग भूमिसे आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? सैकड़ों-हजारों पग क्यों नहीं माँग लेते ?

यह सुनकर भगवान् वामन बोले--

पुतैः पदैदैंत्यपते कृतकृत्योऽसि मार्गणे। अन्येषामर्थिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान्॥ (बामनपु० ३१। ५१)

'दैत्यपते ! मैं तो इन तीन पर्गोकी याचनासे ही कृतकृत्य हूँ । आप अन्य याचर्कोको उनके इच्छातुसार घन दीजियेगा।

महात्मा वामनके यों कहनेपर बिलने झारीसे जल लेकर उन्हें तीन पग भूमि दान करनेका संकल्प किया । उसी समय एक अद्भुत घटना घटी । भगवान्के हाथमें संकल्पका जल पड़ते ही वे वामनसे अवामन हो गये और उसी क्षण उन्होंने अपना सर्वदेवसय रूप प्रकट कर दिया । अब वे अखिल ज्योति तथा परमोत्कृष्ट तपकी मूर्ति थे ।

भगवान् विष्णुके उस सर्वदेवमय रूपको देखकर महाबली दैत्य उसी प्रकार उनके निकट नहीं जा सके, जैसे पतिंग अग्निके । इसी बीच महादैत्य चिक्षुरने भगवान्के पादाङ्गुष्ठको दाँतोंसे पकड़ लिया । तब श्रीहरिने अङ्गुष्ठसे ही उसकी ग्रीवापर प्रहार किया और पैरों तथा हाथोंके तलवोंसे ही सारे असुरोंको मार डाला। तत्पश्चात् उन्होंने एक पगसे चराचरसहित पृथ्वी अपने अधिकारमें कर छी । पुनः दूसरा पग ऊपर बढ़ानेपर उस महारूपके दाहिने चन्द्रमा और बाय सूर्य आ गये। इस प्रकार आधे पगसे उन्होंने स्वर्ग, महः, जन और तपोलोकको तथा आधेसे समूचे आकाशको आच्छादित कर लिया । तीसरा पग आगे बढ़ानेपर वह ब्रह्माण्डोदरका भेदन करके निरालोक प्रदेशमें जा पहुँचा। इसी समय भगवान्के पैरके आगे बढ़नेसे अण्डकटाह फूट गया तथा विष्णुपद्से जलकी बूँ दें झरने लगीं । इसीलिये तापस-लोग इसे 'विष्णुपदी' कहकर इसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार तीसरे पगके पूर्ण न होनेपर सर्वव्यापी भगवान् विष्णु बलिके निकट आकर कोधावेशमें होंटको कुछ कँपाते हुए इस प्रकार कहने लगे-

त्ररणे अवसि दैत्येन्द्र बन्धनं घोरदर्शनम्। त्वं पूरय पदं तन्मे नो चेद् बन्धं प्रतीच्छ मे॥ (वामनपु० ९२ । ३४)

'दैत्येन्द्र! अब तो तुम ऋणी हो गये, जिसके परिणाम-स्वरूप (जीवको) घोर बन्धनकी प्राप्ति होती है। इसल्यिया तो तुम मेरा तीसरा पग पूरा करो अन्यथा मेरे बन्धनमें आ जाओ।

भगवान्के ये वचन सुनकर बलिने कहा---

पदं नृतीयं कुरु क्षीर्थिंग मे निजम्॥ (श्रीमद्रा०८।२२।२)

'आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख ळीजिये þ

बलिपर कृपा करते हुए कृपासिन्धु भगवान्ने मधुर बाणीमें कहा—

इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते। सुतलं स्वर्गिभिः प्राध्यं ज्ञातिभिः परिवारितः॥ न स्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किसुतापरे। स्वच्छासनातिगान् देत्यांश्चकं मे सूद्यिष्यति॥ रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छद्म्। सदा संनिहितं वीर तत्र मां द्रस्यते भवान्॥ (श्रीमङ्गा०८।२२।३३—३५)

'महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ उस सुतललोकमें जाओ, जिसे स्वर्गवासी भी चाहते रहते हैं । बड़े-बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकते, दूसरोंकी तो बात ही क्या है । तुम्हारी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले दैत्योंको मेरा चक्र छिन्न-भिन्न कर डालेगा । मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी और भोग-सामग्रीकी भी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा । वीरवर ! तुम मुझे वहाँ सदा अपने पास ही देखोंगे ।

दयासागर मधुसूदनने दैत्यराज बलिसे इस प्रकार कहकर उसे पत्नी-पुत्रसहित विदा कर दिया और स्वयं पृथ्वीको लेकर ब्रह्मा और देवगणोंके साथ तुरंत ही इन्द्रके पास पहुँचे। वहाँ वे इन्द्रको स्वर्गका अधिपति और देवगणोंको यशभाग-भोजी बनाकर सबके देखते हुए अन्तर्हित हो गये।

( रा० शुक्त

## भगवान् परशुरामकी कृपा

यः कार्तवीर्यं निजवान रोपान् द्रिःससकृत्वः क्षितिपारमजानपि । सं जासद्ग्न्यं क्षितिभारनाशकं नतोऽस्मि विष्णुं पुरुषोत्तमं सद् ॥ (नरसिःधुराण ५३ । २२)

प्जिल्लीने कोपवश राजा कार्तनीर्यको मार डाला तथा इक्तीम बार अनियोंका संहार क्रिया पृथ्वीका भार दूर करनेवांके परशुरामरूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णुको में सदा नमस्कार करता हूं ।

महर्षि शृचीकने राजा गापिको ग्रस्करूपमें एक सहस्र इयामकर्ण पोड़े प्रदान कर उनकी कन्या सत्यवतीसे विवाह किया। समय आनेपर सत्यवतीके गर्भसे जमदिनका जन्म हुआ। महर्षि जमदिनने रेणु श्रृपिकी कन्या रेणुकाका पाणिग्रहण किया। रेणुकाके गर्भसे महर्षि जमदिनिके पाँच पुत्र हुए—चसुमान्, यसुगेण, वसु, विश्वावसु और परशुराम। परशुरामजी सबसे छोटे थे। कहते हैं कि हैहयवंशका अन्त करनेके लिये स्वयं भगवान्ने ही परशुरामके रूपमें अंशावतार ग्रहण किया था।

उन दिनों हैह्यवंशका अधिपति था सहस्रार्जुन । उसने नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न करके उनसे एक सहस्र भुजाएँ तथा युद्धमें अजेयताका वरदान प्राप्त कर लिया था।

एक बार सहसार्जुन महर्पि जमदिग्निकी कामधेनुको छीनकर अपनी राजधानीको ले जा रहा था । वह नगरमें प्रवेश कर ही रहा था, तबतक परशुरामजी ललकारते हुए वहाँ जा पहुँचे । वहाँ उसकी विशाल बाहिनीके साथ उनकी मुठमेड़ हुई । परशुरामजीने थोड़ी देरमें ही उसकी सारी सेनाको कालके गालमें मेज दिया । तब सहसार्जुन सामने आया । परशुरामजीने देखते ही देखते बड़ी फुर्तीसे उसकी हजारों मुजाएँ काटकर उसका सिर भी घड़से अलग कर दिया । यह देख उसके दस हजार पुत्र युद्ध-स्थलसे भाग खड़े हुए । परशुरामजी कामधेनुको साथ लेकर आश्रमपर लीट आये और पिताके चरणोंमें नमस्कार करके सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तत्पश्चात् पिताको आज्ञासे सम्राट-वधके पापसे निवृत्त होनेके लिये वे तीर्थयात्राके लिये चले गये और एक वर्षतक तीर्थोंमें भ्रमण करके लीट आये.।

एक बार सहसार्जनके दस हजार पुत्र पिताका बदला लेनेके लिये महर्षि जमदिग्नके आश्रमपर जा पहुँचे । उस समय भाइयोंसिहित परशुरामजी समिधा लानेके लिये वनमें गये हुए थे। महर्षि जमदिग्न अग्निशालामें येठे हुए भगवानके ध्यानमें तल्लीन थे । उसी समय उन पापियोंने महिषेका सिर काट डाला । माता रेणुका 'हा राम ! हा राम ! पुकारती हुई करुण अन्दन करने लगीं । परशुरामजीके कानोंमें माताकी पुकार पहुँची, वे तुरंत आश्रमपर आये । पिताकी दशा देखकर उनका कोध भड़क उठा और वे हाथमें परसा उठाकर माहिष्मतीकी ओर दीड़ पड़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने सहसार्जुनके पुत्रोंका सफाया कर दिया । तत्थात पितृ वधको निमित्त बनाकर उन्होंने इक्कीस बार एखीकी क्षित्रयहीन किया और कुरुक्षेत्रके समन्तपञ्चकमें ऐसेऐसे पाँच तालाव बना दिये, जो रक्तसे पूर्ण थे ।

उन्होंने यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवाएका यजन किया। उस यज्ञमें उन्होंने कृपापूर्वक पूर्व दिशा होताको, दिशाण दिशा ब्रह्माको, पिश्चम दिशा अव्वर्युको और उत्तर दिशा साम-गान करनेवाले उद्गाताको दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋ त्विजोंको दी, कश्यपजी को मध्यभूमि दी, उपद्रष्टाको आर्यावर्त दिया तथा अन्य सदस्योंको अन्यान्य दिशाएँ प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञान्त-स्नान करके वे समस्त पापोंसे मुक्त हो गये।

जब महर्षि कश्यपने उनसे कहा कि तुम मेरी पृथ्वी छोड़ दो और अपने लिये समुद्रसे स्थान माँग लो, तब वे महेन्द्रपर्वतपर चले गये। महर्षि भरद्राजके पुत्र द्रोणके जब यह माल्र्म हुआ कि परशुरामजी अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं, तब वे भी महेन्द्रपर्वतपर भगवान् परशुरामके पास जाकर बोले—'द्रिजश्रेष्ठ! में महर्षि भरद्राजका पुत्र द्रोण हूँ और धनकी कामनासे आपके पास आया हूँ।

यह सुनकर कृपालु परग्रुरामजीने कहा— शरीरमात्रमेवाद्य मया समवशेपितम् । अस्त्राणि वा शरीरं वा ब्रह्मन्नेकतमं वृणु ॥ (महा० आदि० १६५ । १०)

'ब्रह्मन् ! अत्र तो मैंने केवल अपने शरीरको ही बचा रखा है, अतः अब तुम मेरे अर्ख्वो अथवा यह शरीर— दोनोंमेरे किसी एकको माँग लो ।'

तब द्रोणने प्रार्थना की—'भगवन् ! आप मुहो प्रधोग और उपसंहारकी विधिसहित अपने सम्पूर्ण अस्त प्रदान करें।' परशुरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर कृपापूर्वक उन्हें ब्रह्मास्त्रसित अपने सम्पूर्ण अस्त्र दे दिये। द्रोणाचार्य उन सबको प्रहण करके कृतार्थ हो गये। इस प्रकार भगवान् परशुरामने ब्राह्मणोंको सर्वस्व दान करके उनपर महती कृपा की। (रा० ग्रह)

# भगवान् श्रीरामकी कृपामयी लीलाएँ\*

क्रोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये॥ (रामरक्षास्तोत्र ३२)

'जो करणावरुणालय, जगत्में सबसे सुन्दर, रणधीर, कमलनयन, रघुवंशनायक और करुणाकी मूर्ति हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी में शरण ग्रहण करता हूँ।

कोसलराज महाराज द्रारथका चौथापन आ गया, परंतु उन्हें अपने उत्तराधिकारीके मुख-दर्शनका सौभाग्य न प्राप्त हुआ । महाराजको इसकी बड़ी चिन्ता थी । एक दिन वे व्यग्रताभरे हृदयसे अपने कुलगुरु महर्षि विषष्ठके आश्रमपर पहुँचे और उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके उन्होंने अपना अभीष्ट कह सुनाया । गुरुदेवने आश्वासन देते हुए आशीर्वाद दिया—

धरहु धीर होह्हिं सुत चारी।त्रिभुवन बिदित भगत भयहारी॥ (मानस १।१८८। २)

तत्पश्चात् महर्षि वसिष्ठने श्रङ्गी ऋषिको बुलवाया और महाराजसे पुत्रेष्टि-यज्ञका अनुष्ठान कराया । उस यज्ञमें प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथमें पायस लिये हुए हवनकुण्डसे प्रकट हुए और बोले— गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिर्मितम्। रुप्त्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः॥ (अ० रा० १।३।८)

'राजन् ! यह देवताओंकी बनायी हुई पुत्रप्रदायिनी दिन्य पायस लो । इसके द्वारा तुम निस्तदेह साक्षात् परमात्मा को पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे ।

अवध-नरेशने उस पायसको विभाजित करके अपनी तीनों पटरानियों — कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयीको दे दिया। पायस-भक्षणके उपरान्त रानियाँ गर्भवती हुई। समय आनेपर कौसल्याके गर्भसे श्रीराम, कैकेयीके भरत और सुमित्राके लक्ष्मण और शत्रुच्न प्रकट हुए। चारों राजकुमार दितीयाके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ने लगे और अपनी वाल-लीलाओंसे राजमहल तथा अवधपुरीके निवासियोंको आनन्दित करने लगे। तदुपरान्त कुछ काल बीतनेपर उन चारों भाइयोंने कौमार-अवस्थामें प्रवेश किया, तव वसिष्ठजीने उनका उपन्यन-संस्कार किया और उन्हें विद्याध्ययन कराया। वे चारों भाई अल्प समयमें ही समस्त शास्त्रोंके मर्मश्च तथा धनुवेंद आदि सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी विद्वान् हो गये।

#### महर्षि विश्वामित्रपर कृपा

एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बन्धुबान्धवों साथ बैठकर पुत्रों विवाहके विषयमें विचार कर
रहे थे, उसी समय उन महामना नरेशके यहाँ महातेजस्वी
महिष विश्वामित्र पधारे । द्वारपालके मुखसे महिष्
विश्वामित्रका आगमन सुनकर रघुवंश-भूपण महाराज दशरथ
पुरोहितको आगे करके उनका स्वागत करने हे छिये राजद्वारपर आये और बड़े विनीतभावसे महिष्के चरणोंमें प्रणाम
करके उन्हें राजमहलके भीतर लिया छे गये । यथाविधि
पूजन और अभिवादनके पश्चात् राजाने हाथ जोड़कर कहा—
पुनिराज ! आपके दर्शनसे में कृतकृत्य हो गया । आपका
गुगागमन किस हेतुसे हुआ है ! कृपाकर बतलाइये, में आपकी उस आशाका अवस्य पालन करूँगा ।

तव परमतेजस्वी विश्वामित्रजीने कहा-'नरेश! जब कभी

पर्वकाल उपस्थित देखकर में देव और पितृगणोंके लिये यजन करना आरम्भ करता हूँ, तब उसमें मारीच, सुबाहु तथा उनके अनुयायी अन्यान्य असुरगण आकर विष्न डाल देते हैं। अतएव उनका वध करनेके लिये आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको उनके भाई लक्ष्मणके सहित मुझे दे दीजिये। इससे आपका भी पर्म कल्याण होगां-

अतस्तयोर्वधार्थाय ज्येष्ठं रामं प्रयच्छ मे। रूक्मणेन सह आत्रा तव श्रेयो भविष्यति॥ (अ० रा० १।४।७)

अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर बध मैं होब सनाथा॥ (मानस १। २०६। ५)

यह वात सुनते ही रघुवंशिशोमणि दशरथ चिन्ताकुल हो गये। उन्हें श्रीराम प्राणोंसे भी वढ़कर प्रिय थे, अतः श्रीराम-

<sup>•</sup> भगवान् श्रीरामकी ये कृषामयी लीलाएँ बास्मीकिन्समायणः अध्यात्मसामायण एवं समचरितमानसके आधारपर लिखी गयी है। इनमें कडी-कडी परस्पर मानेद भी मिल सक्षा है। फिर भी कल्पभेदसे सभी कवाएँ ठीक माननी चाहिये।

पा वियोग उनके लिये असस्य था । इसलिये एक बार तो उन्होंने श्रीरामको देनेसे इन्कार कर दिया, परंतु परम-रोजस्वी विश्वामित्रजीके द्वापमयसे व्यादुल होकर उन्होंने अपने सुरुदेन महिषे विशिष्ठकी शरण ली । तब सुरुदेवने उनके समक्ष श्रीरामके रहस्यमय स्वरूपका उद्घाटन किया, जिससे माजाका मोह दूर हो गया । दशर्थजीने अपने दोनों पुत्रोको बुलाकर महिष् विश्वामित्रको सेष दिया ।

मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र दोनों राजकुमारोंको साथ लेकर वहाँसे नल पड़े। कुछ दूर जानेपर महर्षिने श्रीरामको बुलावर उन्हें वला और अतिवला नामकी ऐसी दो विद्याएँ प्रदान वर्गे, जिनको धारण करनेसे क्षुधा, पिपासा और दुर्वलता आदि वाधाएँ नहीं होतीं। तदनन्तर गङ्गा-पार करके वे ताटका-चनमें आये। वहाँ विश्वामित्रजीने श्रीरामसे कहा—धाम । यहाँ ताटका नामकी एक राक्षती रहती है। वह यहाँके निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है। दुम निस्संकोच उसे मार डालो। तव श्रीरघुनाथजीने अपने धनुपपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर घोर टंकार किया। उसे सुनकर

( २ )

सिद्धाश्रममें तीन दिन न्यतीत होनेके पश्चात् मुनिवर विश्वामित्रने श्रीरामसे कहा—(राम ! मिथिलानरेश महाराज जनकका निमन्त्रण आया है। उन महात्मा नरेशका महान् यज्ञ देखनेके लिये हमलोग जनकपुर चलेंगे। वहाँ घरोहरके रूपमें रखा हुआ श्रीमहादेवजीका विशाल घनुष तुम्हें देखनेको मिलेगा और महाराज जनक तुम्हारा भली-भाँति सत्कार करेंगे। ऐसा कहकर मुनिमण्डली तथा श्रीराम-लक्ष्मणको साथ लेकर विश्वामित्रजी प्रस्थित हुए। चलते-चलते वे गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गौतमके उस आश्रममें आये, जहाँके बुध पलोंसे लदे हुए थे और अहल्या पाषाणस्या हो तप कर रही थी। उस आश्रमको देखकर श्रीरामने मुनिवर कोशिकसे पूछा—

कस्यैतदाश्रमपदं भाति भास्तन्छुभं महत्। पन्नपुष्पफलेर्युक्तं जन्तुभिः परिवर्जितम्॥ आह्वादयति मे चेतो भगवन् बृहि तत्त्वतः। (अ० रा०१।५।१७-१८)

भगवन् ! यह पत्र, पुष्प और फल आदिसे सम्पन्न तथा जीवसून्य महान् आश्रम, जो परम सुन्दर, रमणीय और पवित्र दीख पड़ता है, किसका है ! इसे देखकर मेरा चित्त कोधि तिलिमिलाती हुई ताटका श्रीरामकी ओर दौड़ी। श्रीरामने एक ही वाणसे उसे यमलोकका पियक बना दिया। शापवदा पिशाचताको प्राप्त हुई ताटका कृपासिन्धु मगवान् श्रीरामको कृपासे शापमुक्त होकर दिव्यलोकको चली गयी। तव मुनिवर विद्वामित्रजीने अत्यन्त हिंपत होकर श्रीरामका आलिङ्गन किया तथा रहस्य और मन्त्रोंसहित उन्हें समल अस्त्र-शस्त्र प्रदान कर दिये।

तद्नन्तर वे सव सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रम-में आये। वहाँ श्रीरामके कहनेसे मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ऋषि-मण्डलीसिहत यज्ञ-दीक्षामें स्थित हो गये। इतनेमें मारीच और सुवाहु रक्त तथा अस्थियोंकी वर्षा करते हुए वहाँ आ धमके। श्रीरामने विना फरके एक ही वाणसे मारीचको आकाद्यमें दुगाते हुए सो योजन दूर समुद्रमें फैंक दिया और दूसरे अनिवाणसे सुवाहुको भस्म कर दिया। उसके अनुयायी अन्यान्य निज्ञाचरोंको लक्ष्मणजीने तुरंत कालके ह्वाले कर दिया। इस प्रकार उस वनको राक्षस-ग्रन्थ करके कृपानिधान मगवान् श्रीरामने ऋषि-मण्डलीसहित महर्षि विश्वामित्रपर कृपा की।

अहल्यापर कृपा

मुनिवर अत्यन्त आह्नादित हो रहा है । आप इसका वृत्तात लानरेश यथावत् कहिये ।

तव विश्वामित्रजीने इन्द्रके दुष्कर्मका उद्घाटन करते हुए महर्षि गौतमदारा इन्द्र और अहत्याको दिये गये शापका वर्णन किया। अन्तमें उन्होंने बतलाया—

गौतम नारि श्राप बस उपल देह घरि घीर। चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर॥ (मानस १।२१०)

तदनन्तर विश्वामित्रजी श्रीरामका हाथ पकड़कर उन्हें आश्रममें छे गये और अहल्याको दिखलाया। कृपासागर श्रीरामने उस शिलासे अपने चरणका स्पर्श करा दिया। फिर तो— परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट मई तपपुंज सही। (मानस १। २१०। १ छं०)

राम-पद-पदुम-पराग परी । भूषितिय तुरत त्यागि पाहन-ततु छविमय देह धरी॥

भ्राषातय तुरत त्याम पाहन-तु अस्ता १ १ ५० ११) (गीतावली १ १ ५० ११) (शीरामजीके चरणकमलींका पराम पहनेसे ऋषियती अहस्याने तुरंत पत्थरका शरीर त्यामकर अत्यन्त सीन्द्र्यमय शरीर घारण कर लिया।

भगवान् श्रीरायने भी राम हूँ?—ऐसा कहकर उसे प्रणाम किया । अहल्याने पतितपावन भगवान् श्रीरामको सम्मुख देखकर सर्वोङ्ग पुलकित हो गद्गद वाणीसे स्तुति करते हुए कहा—

सवसयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं क्रस्थतशरचापं कालमेवावसासम्। कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवरकुण्डलाब्यं कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे॥ ( अ० रा० १ । ५ । ६० )

( ३ )

#### महाराज जनकपर कृपा

त्रिपुर-संहारके पश्चात् श्रीमहादेवजीने अपना वह विशाल घन्ष विदेहराज देवरातके यहाँ घरोहरके रूपमें रख दिया या। उस वंशमें धनुषकी पूजा होती चली आ रही थी। मिथिलानरेश जनककी परम सुन्दरी अयोनिजा कन्या सीता उस घनुषको वाम हाथसे उठाकर उस स्थानको लीप-पोतकर स्वच्छ किया करती थी। यह देखकर महाराजने यह प्रण कर लिया था कि जो राजा या राजकुमार इस घनुएको तोड देगा, वही मेरी कन्याका पाणिग्रहण कर सकेगा । खयंवरके यहाने धन्ष-यज्ञका आयोजन किया गया । उस यज्ञमें द्वीप-द्वीपके भूपति और राजकुमार पधारे । उसी समय मुनिवर कौशिक भी मुनिमण्डली तथा शीराम और लक्ष्मणको साथ िक्ये हुए जनकपुरमें पहुँचे और एक शीतल अमराईमें ठहर गये । विश्वाभित्रजीका आगमन सुनकर महाराज जनक अपने पुरोहित तथा मन्त्रीके साथ उनका स्वागत करनेके लिये आये और साष्टाङ्ग दण्डवत् कर उन्होंने मुनिवर कौशिककी पूजा की । तत्पश्चात् उन्होंने दोनों राजकुमारोंके परिचयकी जिज्ञासा की । तब महर्षिने राजाको श्रीरामके जन्मसे छेकर तबतकका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । विदेहराज जनक श्रीरामकी शोभा देखकर सचमच विदेह हो गये थे।

स्वयंवरके समय विन्दियोद्वारा महाराज जनकका प्रण धोपित कर दिया गया । सभी भूपाल परिकर बाँधकर धनुष-भक्तके लिये फ्रमशः अपने अपने आसनोंसे उठकर चल पड़े, परंतु उसे स्पर्श करके निमत-मुख हो लौट आये । कोई उस चापको हिलातक न सका । तय महाराज जनकने निराशाभरी वाणीमें क्हा—

शर जनि कोड मार्से भटमानी। वीर विहीन गरी में जाती॥ सज्जु शास निज निज गृह लाहु। लिखा न विधि वेंदेहि विवाहु॥ 'जो एकमात्र भव-भयके निवारक, करोहों सूर्यों के ध्यान प्रकाशमान तथा करकमलों में चनुष-वाण चारण किये हैं। जिनकी शरीर-कान्ति स्थाम मेचके समान है, जो सुनहरा सुन्दर पीताम्बर घारण किये हैं, रत्नजटित कुण्डलों सुशोभित हैं, कमलके सथान जिनके सुन्दर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मणसहित उन श्रीरामकी में स्तुति करती हूँ।

इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात् परमपुरुष करणा-वरुणालय श्रीरघुनाथजीकी स्तुति, परिक्रमा और वन्दना कर उनकी आज्ञा ले अहत्याने पतिलोककी यात्रा की।

जौं जनतेउँ विजु भट भुवि भाई । तौ पनु करि होतेउँ न हँसाई । ( मानस १ । २५१ । २-३ )

'अब कोई बीरताका अभिमान न करे । मैंने जान लिया कि सारी पृथ्वी वीरोंसे खाली हो गयी । अब सब लोग आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ, ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं अर्थात् सीताके भाग्यमें विवाहका विघान है ही नहीं । यदि मैं यह जानता कि पृथ्वी वीरोंसे शून्य है तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ।

विदेहराजकी व्यथापूर्ण वाणी सुनकर लक्ष्मणजी तिलमिला उटे । उन्होंने खड़े होकर उसके उत्तरमें कुछ कटूक्तियों कहीं, परंतु भगवान् श्रीरामने संकेतसे ही उन्हें मना कर दिया, जिससे वे चुपचाप बैठ गये । तब विश्वामित्रजीने शुभ समय जानकर श्रीरामको आशा देते हुए कहा—

उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा ॥ ( मानस १ । २५३ । ३ )

'तात राम ! उठो, शिवजीका धनुष तोड़ो और षनकका संताप मिटाओ ।

गुरुदेवके वचन सुनकर श्रीरामजीने उनके चरणोमें भिर नवाया और सिंहके समान चलते हुए वे चापके समीप आये । फिर—

गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन् धनुः। आरोपयामास गुणं पश्यत्स्विल्लराजसुः॥ ईपदाक्ष्पयामास पाणिना दक्षिणेन सः। नभक्षास्त्रिलहत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्॥ (अ० रा० १ । ६ । २४-२५)

'स्यके हृद्यसर्वस्य श्रीरामने उस घनुषको लीलापूर्वक

भ० कु० अं० ५४---

#### निपादराज गुहपर छपा

गुए नियादोंके राजा थे । सुरतिरके पात्रन तटपर स्थित र्यगवेरपुर इनकी राजधानी थी । ये राघवेन्द्र श्रीरामके उन्मा थे । शीरामके चरणोंने इनका प्रमाद प्रेम था।

वन-यात्राके समय जब कीसल्यानन्दन श्रीराम अपने भाई ल्रुसण और पत्नी सीताजीके साथ शृंगवेरपुरके निकट ग्रामन्तटपर पहुँचे और यह समाचार गुहको प्राप्त हुआ तो उनके हुएँकी सीमा न रही। उन्होंने अपने प्रियज्ञमों और माई-बन्धुओंको बुलवाया और मेंट देनेके लिये फल-मूल आदि लेकर प्रभुक्ते मिलनेके लिये चले। श्रीरखुनाथजीके निकट पहुँचकर उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम किया, मेंटकी जामगी लामने रख ही और प्रेमपूर्वक प्रभुक्ते मुखारविन्दक्षी और देखने लगे। इपानिधान प्रभुक्ते उन्हों अपने निकट वेटाकर उनकी कुशल पूछी। तब निपादराजने उत्तर दिया— वाय कुसल एद पंक्रज देखें। भयज सामभाजन जन लेखें॥ हैव धरनि धन्नु धाम्न सुम्हारा। में जन्नु नीचु सहित परिवारा॥ हुपा करिल पुर धारिल पाऊ।

'नाथ | आपके चरणक्रमलोंके दर्शनसे सन कुशल है | शांज में भाग्यवान पुरुषोंकी श्रेणीमें शिनने योग्य हो गया | देव ! यह पृथ्वी, धन और धाम सब आपका ही है | में तो परिवारसहित आपका एक नीच सेवड़ा हूँ | अब कृपा करके श्रंगवेरपुरमें पथारिये |

यह सुनकर करणासागर श्रीरामचन्द्रजीने कहा— 'सुजान संखे ! तुम्हारेद्वारा कहीं हुई सभी वार्त सत्य हैं, परंतु सुझे तो पिताजीके आज्ञानुसार चौदह वर्षतक सुनियोंका वत और वेष धारण कर सुनियोंके योग्य आहार करते हुए वनमें ही निवास करना है, गाँवमें जाना उचित नहीं है। यह सुनकर निपादराज दु:खसे विह्वल हो गये। किसी प्रकार चैर्य धारणकर उन्होंने एक शिंशपा-दृक्षके नीचे कुश और किसल्योंकी कोमल तथा सुन्दर साधरी सजाकर विष्ठायी । दोनोंमें भर-भरकर पवित्र और मीठे पर तथा जल लाकर रख दिये । रघुकुरूमणि श्रीरामजीने सीताकी लक्ष्मणजी और सुमन्तजीसहित कन्द-मूल-परका मोक्ष्म करके रात्रिमें विश्राम किया । रुश्मणजी धनुष-वाण रुक्ष पहरा देने रुगे । निषादराज भी जगह-जगह सुरक्षाकी व्यवस्था करके रुश्मणजीके पास जा बैठे । श्रीरामजीको सीताजीसहित मूमिपर शयन करते देखकर दु:खके कारण गृहका करेजा फटा जा रहा था । रुश्मणजीने विविध प्रकार समझाकर उन्हें ज्ञान्त किया ।

प्रातःकाछ श्रीरामचन्द्रजी चीताजी, स्थमणजी और निवादराजकं साथ नावद्वारा गङ्गा-पार पहुँचे। इपिंधसु श्रीरघुनाथजीने गुइसे कहा—'भैया। अब तुस अपने घरको होट जाओ। यह सुनते ही निपादराजका मुख सूख गया, उन्होंने दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा—'नाथ। में आपके साथ रहकर वनमं मार्ग बतलाजँगा और जहाँ आप रहना चाहेंगे, वहाँ पर्णकाला तैयार कर दूँगा। इस तरह कुछ दिनतक आपने चरणोंकी सेवा कर लेनेके बाद फिर आपकी जेंगे आग होगी; वहीं कर्रेंगा। निवादराजका एहज त्नेह देखकर रघुकुछिरोसणि कुपासागर श्रीरामजीने उन्हें अपने गाय छे लिया। कुछ दिनतक सेवा करनेके बाद निपादराज श्रंगवेरपुर लीट आये।

#### × × ×

इघर निहालने छैटकर भरतजीने जब पिताकी सर्व और राम-धनवासकी बात सुनी तो वे विकल हो गये। भरतजी अपने ज्येष्ठ भाता श्रीराम-चन्द्रजीको गनानेके लिये दलनलपहित ग्रंगवेरपुरके निकट था चुके हैं—यह समाचार निपादराजको शात हुआ। उन्होंने मुराविकी मध्य धारामें पाँच सौ नावें खड़ी करायीं और प्रत्येकपर समास्त्र सैनिक निशुक्त कर हिये। तत्पश्चात् नीतिनिपुण गुह मेंटवी सामग्री लेकर भरतजीसे मिलने चले। निपादराजने मुनिराज वसिष्ठजीको देखकर अपना नाम वतलकर दूरसे ही उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । मुनीश्वरने उन्हें श्रीरामका रूपापात्र जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको संकेतित किया कि यह श्रीरामका सखा है। यह सुनते ही भरतजी स्यन्दनसे उतरकर पैदल ही गुहसे मिलने चले। निपादराजने अपना गाँव, जाति और नाम बतलाकर पृथ्वीपर माथा टेक दिया। उन्हें प्रणाम करते देखकर भरतजीने उठाकर गुहको स्थातीसे लगा लिया—

र्सेंटत भरत ताहि अदि प्रीती । लोग सिहाहि प्रेस के रीती ॥ ( मानस २ । १९२ । १)

सारा रहस्य समझ लेनेपर गुहने अत्यन्त आदरपूर्वक संकेन्य भरतजीको पार उतार दिया और स्वयं भी उनके साथ चित्रकूट पहुँचे। वहाँ प्रमुक्त दर्शन करके वे भजन-सन्त हो गये। सबका परस्पर मिलन हुआ। श्रीरामचन्द्रजी जिनके चरणोंमें प्रणाम करते, निपादराज भी वहीं माथा टेक देते। इनकी श्रीरामभक्ति देखकर विषय्रजीने भी आनन्दिवहुल हो इन्हें अपने अङ्कमें ले लिया। भरतजीके साथ निषादराज भी चित्रकूटसे लीट आये।

× ×

वनवाससे छोटते समय जन पुष्पकिमान श्रंगवेरपुरके निकट गङ्गातटपर पहुँचा और वह समाचार निषादराजको माल्म हुआ, तब वे प्रेमसे विह्नल होकर दौड़े और आनन्दिसम्धमें गोते लगाते प्रभुके निकट पहुँचे । श्रीसीताजीसहित प्रभुको देखकर वे चरणोंमें गिर पड़े, उन्हें शरीरकी सुधि न थी । तन करणानिधि श्रीरघुनाथजीने उन्हें प्रेमसे उठाकर हृदयसे लगा लिया—

केवटपर कृपा

कुछ दिन जनकपुरमें रहकर कोसलनरेश महाराज दशरथ अपने पुत्रों और पुत्र-बधुओंसहित सकुशल अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें आ गये। बड़ी चहल-पहलके साथ (आनन्दमय) जीवन बीत रहा था। एक दिन अवधनरेशने गुचरेव तथा मन्त्रियोंके साथ सभामें बैठकर श्रीरामको युवराज-पद देनेके लिये विचार-विमर्श किया। सभीने एक स्वरते स्वीधित दे दी। शुभ महूर्त निश्चित हो गया। अभियेव-मामर्श एकत्रित हो गयी। इसी बीच मन्यराके मुचक्के रानी कैकेयीने विम्न अपस्थित कर दिया। उन्होंने गातीरूप रित दूरिसे शीराशको भिरम महूर्ण महूर्ण भरवको

िलयो हृदयँ लाइ कृषा निधान सुजान रायँ रमापती बैठारि परम समीप वृद्धी कुसल सो कर बीनती भव कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेट्य जे सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि रो (भानत ६ । १२१ का स्ट

'सुजानिशरोमणि लक्ष्मीकान्त दृपानिधान शीम उन्हें हृदयसे लगा लिया और अत्यन्त निकट वैठा कुशल पूछी। तव गुह विनती करने लगे---'नाथ! आ जो चरणकमल ब्रह्माजी और शंकरजीके द्वारा' सेवित उनका दर्शन करके अव में सकुशल हूँ। सुखधाम पूर्णव श्रीराम! आपको वारंबार नमस्कार है।"

दीनवन्धु श्रीराघवेन्द्र अयोध्या पधारे और रा सिंहासनपर अधिष्ठित हुए । इस उत्सवमें निपादराज आ अन्ततक सम्मिळित थे । अन्तमें सक्को विदा करते स श्रीरधुनाथजीने निपादराजको बड़े प्रेमसे अपने नि बुळाया और बहुमूल्य भूपण-चस्त्रं प्रदान करके अल मधुर वाणीमें कहा—

जाहु भवन सम सुमिरन करेहू। सन क्रम बचन धर्स अनुसरे तुम्ह मस सखा भरत सम आता। सदा रहेहु पुर आवत जात ( मानस ७। १९। १-

हेत दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामके कृपापूर्ण वचन सुन द्वि निषादराजके नेत्रोंमें प्रेमके ऑसू उमड़ आये और वे प्रः मसे चरणोंमें गिर पड़े । फिर 'चरन निलन उर धिर गृह आव चरणकमर्लोको हृदयमें घारणकर गृह श्टंगवेरपुर लीट आरे ( ५ )

> परिणामखरूप श्रीराम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीत साथ लेकर सभीको रोते-बिल्खते छोड़ वनके लिये पड़े। सङ्गातटपर पहुँचकर पार जानेके लिये उन्होंने केव नाव माँगी—

नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदीं भव बूड़त कार् जो सुमिरें गिरि मेरु सिलाकन होत, अजासुर बारिधि नार् तुल्सी जेहि के पद पंकज तें प्रगटी तटिनी, जो हरें क्षव गार् ते प्रभु या सरिता तरिने कहुँ गाँगत नान करारें है अहे (क्षियाकरी र 1'

'क्लिके नामने मंग्रारतमा समार नदीमें हुन्छे । धन्ताभिक्लिके फोर्नेने मानिर्माल उद्धाद कर बिना ह ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर वे धीरे-धीरे श्रीरामके आश्रमके निकट पहुँचे । वहाँ उन्होंने दूर्वादलके समान स्याम-सरीर और विश्वालनयन श्रीरघुनाथजीको बैठे हुए देखा, जो षटाओं के मुद्ध उभीर नवीन वल्कल वस्त्र धारण किये हुए थे। वे प्रसन्नवदन और मध्याह्नकालिक सूर्य के समान प्रभायुक्त प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखते ही भरतजी दौड़कर उनके चरणों में लोट गये। तब—

रायस्तमाकृष्य सुदीर्घबाहु-दोंभ्यां परिष्वज्य सिषिद्य नेत्रजेः। जलैरथाङ्कोपरि संन्यवेशयत् पुनः पुनः सम्परिपस्वजे विभुः॥ (अ० रा० २ । ९ । ७)

पीवशाल भुजाधारी भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर उनका आलिङ्गन किया और गोदमें बैटाकर अपने आँसुओंसे सींचते हुए बारंबार उन्हें हृदय लगाया।' धन्य कृपाछ !

दुसरे दिन भरतजीने भगवान् श्रीरामसे कहा-भहाभाग ! आप अपना अभिषेक की जिये। यह पैतृकराज्य आपका ही है, आप इसका पालन करें । मेरी माताका जो कुछ अपराध है, उसे भूल जाइये और भेरी रक्षा कीजिये।' भरतजीकी प्रार्थना सनकर श्रीरघनाथजीने कहा-भाई ! पिताजीने मुझे आज्ञा दी है कि चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर पुनः अवीध्यामें आना, इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं भरतको देता हूँ । अतः पिताजीने यह राज्य तो तुम्हींको दिया है भीर वैक्षे ही उन्होंने मुझे दण्डकारण्यका राज्य दिया है, इंडलिये इम दोनोंको ही प्रयत्नपूर्वक पिताजीके वचनोंको एफल करना चाहिये। इस प्रकार दोनों भाइयोंमें परस्पर अपने कथन हो सफलताके लिये खींचातानी चलती रही। अन्तमं भरतजी आमरण अनशनका वत लेकर धूपमें कुशा विलाकर पुर्ताभिमुख बैठ गये ! भरतजीका ऐसा इठ देखकर भीरामचन्द्रजीने गुरु विराष्ट्रजीको नेत्रीष्ठे संकेत किया। तव मनिवर वरिष्ठजीने भग्तजीको एकान्तमें भीरामावतारका रहरा समझाया ।

गुक्बीके वचन सुनकर भरतजीको परम विस्मय हुआ और उन्होंने आअर्यचिकत हो भीरामजीके निकट आखर कहा—पायेन्त । आप मुखे सहयकामनके बिये अपनी सामपूर्य परणयाद्वलाई तीनिये। जनतक भाग हीहिये।

तबतक में उन्हींकी सेवा करता रहूँगा। यदि चौदह वर्षके व्यतीत होनेपर पहले दिन ही आप अयोध्या न पहुँचे तो में महान् अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। वन—

प्रमु किर कृपा पाँचरीं दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि छीन्हीं ॥ ( मानस २ । ३१५ । २ )

'प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करके खड़ाऊँ दे दी और भरतजीने आदरपूर्वक उन्हें खिरपर घारण कर लिया।' तत्पश्चात् वे समाजसहित अयोध्या लौट आये और वहाँ नगरवासियोंकी सुरक्षाका प्रवन्ध करके वे स्वयं निद्ग्राममें चले आये। वे उन पादुकाओंको एक सिंहासनपर पधराकर स्वयं सेवककी माँति उनसे नीचे बैठते थे और सारा राजकार्य उन्हींको निवेदन करके करते थे। इस प्रकार वे जटा-वस्कलधारी फलमूलाशी तपस्वी ब्रह्मचारीके वेषमें समय विताने लगे।

उधर वनवासकी अविधिका अन्तिम काल आ पहुँचा । भगवान् श्रीरामने राक्षसराज रावणको मारकर लंकापर विजय प्राप्त की । विभीषण लंकाके राज्यपर अभिषिक्त हो गये । तव श्रीरघुनाथजी सीताजी एवं सखाओंके साथ पुष्पक विमानद्वारा अवधपुरी पहुँचनेके लिये उद्यत हुए । इसी समय विभीषणने कुछ दिन लंकामें ट्रंरनेके लिये प्रभुसे प्रार्थना की । तब श्रीरघुवीरने कहा—

तोर कोस गृह भोर सब सत्य बचन सुनु श्रात ।
भरत दसा सुभिरत मोहि निमिष करूप सम जात ॥
तापस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि।
देखों बेगि सो जतनु करु सस्रा निहोर हैं तोहि॥
घोते अवधि जाउँ जो जिअत न पावउँ बीर ।
सुभिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरुक सरीर ॥
(मानस ६। ११६ क-ग)

तदनन्तर विमान अयोध्याकी ओर चला । मार्गमें भगवान् श्रीराम सीताजीको अपनी लीलास्यलियोंका परिचय देते हुए प्रयाग पहुँचे । वहाँसे प्रसुने हनुमान्जीको भरतजीका कुशल-समाचार लानेके लिये भेजा।

इघर भरतजीकी दाहिनी ऑल और भुजा वारंबार फड़क रही थीं। इस श्रम शकुनको देखकर वे अत्यन्त दर्षपूर्वक मनमें विचार फरने को—प्राणोंकी आधारमूता अविधिका एक दी दिन शेष रह गया है। परंद्र मुद्र वर्षों नहीं हाले । इसी जिल्लाने खनका सम ह्या हो बद्रा। ये भ्यानस्य होकर प्यामन्यमम्बा जप करने स्त्रो और उनके नेपोंने अशुधास प्रयाहित हो चली । इसी समय विप्रनेपमें भीरतुमान्त्री गहीं पहुँच गये और बोले-—

ाामु चिरहेँ सोचह दिन राती । रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ स्तुकुछ तिलक सुजन सुम्बदाता।आयड कुसछ देव सुनिन्नाता॥ रिषु रन जीति सुजम सुर गावन।सीना सहित अनुज प्रभु आवत॥ ( गानस ७ । १ । २-३ )

य यनान मुनते ही भरतजी सारे हुःख भूछ गये। उन्होंने उटकर हनुगान्जीको गछे छगाया और दोनोंमें परस्पर कुंशल संवाद होनेके पश्चात् श्रीहनुमान्जी भगवान् श्रीरामके पास छोट गये। इधर भरतजी अयोध्यापुरीमें आये भीर उन्होंने यह ग्रुभ समानार गुक्जी तथा माताओंको स्चित किया। अवधपुरी सव तरहसे सजायी गयी। भरतजी गुरुकं तथा नगर-वासियोंको साथ लेकर प्रभुक्ते स्वागतके लिये चले प्रभुकी आज्ञासे विमान नगरके निकट पृथ्वीपर उतर पहा भरतजी दोड़कर भगवान् श्रीरामके चरणोंमें लोट गये श्रीरघुनाथजीने वलपूर्वक उठाकर उन्हें हृदयसे ल लिया। उनका प्रेम हृदयमें समाता न था मिलनके पश्चात् राजमहलमें स्नानके अवसरपर भगवानं भरतजीकी जटाओंको अपने हाथोंसे सुलझाया—

पुनि करुनानिधि भरतु हैँकारे। निज कर जटा रामनिस्लारे। ( मानत ७। १०। २

इस प्रकार करुणानिधान प्रमुने भरतजीपर हुगार्श कर उन्हें निहाल कर दिया ।

( ७ )

### शरभङ्ग ग्रुनिपर कृपा

वनवास-कालमें भगवान् श्रीराम चित्रक्टकोछोड़कर जब दण्डकारण्यमें प्रविष्ट हुए, तब वहाँ उन्हें सर्वप्रथम विराध नामक भयंतर राक्षस मिला । उसको दिव्यगति प्रदानकर श्रीराम शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ देवराज इन्द्र अपने विमानके साथ महर्पिको ब्रह्मलोक ले जानेके लिये पहलेसे ही पधारे हुए थे । देवराजका महर्षिके साथ वार्तालाप चल रहा था । भगवान् श्रीरामको आते देखकर स्वर्गाधिप इन्द्र वहाँसे चम्पत हो गये । श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मण और जानकीसहित उस आश्रममें प्रवेश किया । शरभङ्गजीने दशरथनन्दन श्रीरामका विधिवत् आतिथ्य किया । कुशल-प्रश्नके अनन्तर श्रीरघुवीरने उनसे इन्द्रके आनेका कारण पृद्या, तब शरभङ्गजी कहने लगे—

'श्रीराम! ये वरदायक इन्द्र मुझे ब्रह्मलोकमें ले जाना चाहते हैं; क्योंकि मैंने अपनी उग्न तपस्यापे उस लोकपर विजय पायी है। परंतु पुरुषसिंह! जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप इस आश्रमके निकट आ गये हैं, तब मैंने यह निश्चय किया कि आप-जैसे अतिथिका दर्शन किये विना मैं ब्रह्मलोकको नहीं जाऊँगा। पुरुषशिरोमणे! मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय ग्रुम लोकोंपर विजय पायी है, मेरे उन सभी लोकोंको आप ग्रहण करें।

श्रुरभङ्ग मुनिके देखा कड्नेपर तरसेह सीरचुनाथजीने इहा— भहमेवाहिरिप्यामि सर्वाटलोकान् महामुने। भावासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने॥ (वा० रा० ३।५। ३३

'महासुने ! में ही आपको उन सब लोकोंकी प्रार् कराऊँगा । इस समय तो में इस वनमें आपके बता स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ।'

श्रीराघवेन्द्रके ये वचन सुनकर शरभङ्गजी बेले'श्रीराम ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर महातेजस्वी धर्मात
सुतीक्ष्ण सुनि नियम-संयम पूर्वक निवास करते हैं, आप उन
पास चले जाइये । वे आपके निवासस्थानकी व्यवस्
करेंगे । तत्पश्चात् वे मन-ही-मन कहने लो'अहो ! स्मरण करनेमात्रसे कामनाओंको पूर्ण करनेवाल
इस संसारमें श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और कौन दयाउ है।
अनन्यभावसे इनका स्मरण करता रहा, इसी कारण ये ख
ही यहाँ चले आये । देशेश्वर दशरथनन्दन भगवान् श्रीरा
मेरी ओर निहारते रहें, में अब अपना श्रीर जलाव निष्पाप हो बहालोकको जा रहा हूँ । मेरे हृदयों सर्वय
अयोध्याधिपति श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिन
वामाङ्करें श्रीसीताजी सुशोभित हैं।'

इस प्रकार भगवान श्रीरामका ध्यान करते हुए तर अपने सम्मुख उनके स्वरूपको देखते हुए मुनिवर शरभई अग्नि प्रज्वलित कर अपने पाइन्मीतिक शरीरको भए। कर दिर सभा भगवत्क्रपास दिल्य देए गारणकर महानेक्ट्र स्थि ।।

#### (८) द्यनिदर सुरीक्ष्णपर कृपा

दण्डकारण्यवासी मुनिगणोंके नाथ अन्यान्य मुनियोंके धाश्रमोंका दर्शन करते हुए भगवान् श्रीराम मुनिवर सुतीक्णके आश्रमपर पहुँचे, जो ऋषियोंसे सुशोभित समस्त ऋतुओंके गुणोंसे युक्त और सक समय सुखदायक था । रघनन्दन श्रीरामका आगमन सुनकर 'राम-मन्त्रके' उपासक और मुनिवर अगस्त्यके [श्राष्ट्र सुतीक्ष्ण उन्हें ठेनेके लिये स्वयं आगे आये और उनकी विधिवत् पूजा की । कुशल-प्रक्षके अनन्तर उम्र तपस्वी मुतीक्ष्णजीने कहा—

पशुकुलभूषण शीराय । मैं आपकी ही प्रतीक्षायें या, इसीलिये अवतक अपने शरीरको त्यामकर में यहाँ से देवलोक नहीं गया । मैंने सुना था कि आप चिन्नकृट पर्वतपर आकर निवास कर रहे हैं । यहाँ शतकतु देवराज इन्द्र आये थे और कह रहे थे कि 'सहर्षे ! आपने अपने पुण्य-कर्मके द्वारा समस्त शुभ लोंकोपर विजय पायी है । उनके कथनानुसार मैंने तपस्थाके बलसे जिन देविषयेंवित लोंकोपर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोंकोमें आप भगवती सीता और अनुज लक्ष्मणके साथ विहार करें । मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ वे सारे लोक आपकी रोवामें रामपित करता हूँ ।

सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुरापूर्वक निवास कीजिये (जिंहेंग्रे, ऋषियोंके आश्रमोंका दर्शन करके यहीं स्टीट आइयेन।

ऋषि-आश्रमींका दर्शन करके सायंकाल वीरशिरोमणि श्रीराम महर्षि सुतीक्ष्णके आश्रमपर लौट आये और वहीं रात्रि व्यतीत की । प्रातःकाल नित्यक्रमेंसे निवृत्त हो जब श्रीरस्त्रनाथजी चलनेको उद्यत हुए, तब मुनिवर सुतीक्ष्णने भक्तिगद्धद वाणीसे उनका स्तवन किया। उनके स्तवनसे संत्रुष्ट होकर भगवान् श्रीरामने कहा—

सुने जानामि ते चित्तं निर्मेकं महुपासनात् ॥
अतोऽहसानतो द्रष्टुं मदते नान्यसाधनम् ।
अन्यान्द्रोपासका लोके सामेव शरणं गताः ॥
सिरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दर्गोऽहसन्बह्म् ।

X X X
स्वं समोपासनादेव विसुक्तोऽसीइ सर्वतः ॥
देदान्ते सम सासुज्यं लप्यसे नाद्र शंकपः ।

तृछ याल ह्यतीत होनेपर राञ्चसराज राचणकी बह्न हर्षणला धूमती-यामती भगवान् श्रीरामके आश्रमपर आयी और श्रीरामके रूपपर मोहित होकर प्रणय-याचना करने लगी। तय श्रीरमुनाथजीके संकेतसे लक्ष्मणजीने उसके नाक-

लगी । तय श्रीरमुनाथजीके संबंतसे लक्ष्मणजीने उसके नाक-कान काट उन्हें । उसकी पुकारसे चीदह सहस्र असुरी-सहित खर-दूपण और गिशिरा युद्धके लिये आ धमके,

परंतु क्षणमात्रमें ही श्रीरमुवीरके हाथीं दिल्य गतिको प्राप्त हुए। सूर्पणत्वाके उक्तमनेपर रावण अपने साथ मारीचको

लेकर भगवान् श्रीरामके आश्रमपर आया । सारीचने

स्वर्ण-मृगका रूप बनाकर शीताजीको प्रलोभनमें डाल दिया | शीताजीके आग्रहसे शीराम उसका वध करने चले | पीछे उनकी सहायताके लिये लक्ष्मणजी भी चले गये | इसी वीच

भाश्रमको सूना देखकर रावण वलपूर्वक सीताजीको अपने रथमें वैटाकर ले भागा । सीताजी करणकन्दन कर रही थीं ।

सीताजीका वह आर्त-कन्दन सुनकर तीखी चोंचवाले पित्रश्रेष्ठ जटायु दौड़े और रावणको देखकर उसे ऐसे दुष्कर्मसे विरत होनेके लिये समझाने लगे। जब उसने इनकी एक

भी न सुनी, तब इन्होंने रावणको युद्धके लिये ललकारा।
पित तो दोनोंमें बड़ा धमासान युद्ध हुआ। जब रावण विह्नल

हो गया और उसके सभी उद्यम विफल हो गये, तब— तस्य न्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः।

पक्षों पादौ च पाइवों च खङ्गमुद्धत्य सोऽच्छिनत् ॥

(वा॰ रा॰ १।५१।४२)

प्रावणने तलवार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके लिये

प्राक्रम करनेवाले जटायुके दोनों पंख, पैर तथा पार्खमाग

पराक्रम करनेवाले जटायुके दोनों पंखा पर तथा पारबंभाग काट डाले । ग्रधराज जटायु पृथ्वीपर गिर पड़े और रावण सीताजीको लेकर भाग गया ।

भगवान् श्रीराम लक्ष्मणजीके साथ विदेहकुमारीका अन्वेषण करते हुए वन-वन भटक रहे थे । सहसा उनकी दृष्टि राघो गोध गोद ऋरि लीन्हों ।

नयन-सरोज सनेह-सिक्क सुचि सनह शरव-जय दीवी। ( गीतावरी ३ । १३ । १)

'श्रीरघुनाथजीने गृष्ट्रराज जटायुको अपनी गोदमें उठा लिया और अपने नयनकमलोंके स्नेहरूप पवित्र जल्ले मानो

उन्हें अर्च्यतान किया ।'

तत्परचात् उन्होंने सुमित्राकुमारसे कहा— 'व्यमण । ये महावली ग्रधराज जटायु पिताजीके मित्र हैं। किंतु साल मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वीपर पहे हैं। इस प्रकार वहुत-सी वार्ते कहकर श्रीरघुनाथजीने जटायुके शरीपर

हाथ भेरा और इन्हें पितृ-तुल्य मानकर स्नेह प्रदर्शित किया। पंख कट जानेसे ग्रधराज जटायु लहू-लुहान हो रहे वे। उसी

पख कट जानस गृधराज जटालु ल्हू-खरान सा रहें अवस्थामें उन्हें गलेसे लगाकर श्रीरखनायजीने पूछा-पतात ! मेरी प्राणोंके समान प्रिया मिथिलेशकुमारी सीता करें।

चली गयी ११ जटायुने रक्त वमन करते हुए हड़खड़ाती हुई पोलीमें कहा—'रघुनन्दन | महापराकृमी राक्षसराज रावण मिधिलेग निदनी सीताको दक्षिणकी ओर है गया है अब भीर

अधिक कहनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। मैं अभी आपके सामने ही प्राण-त्याम करना चाहता हूँ। अनघ। आप साक्षात् परमात्मा विष्णु ही हैं। आज बड़े भाग्यसे मरते समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मैं

आपके परमपदको प्राप्त होऊँगा । इतना कहकर जटायु प्राण-शून्य होकर धराशायी हो गये । तब कौसल्यानन्दनने समित्राकुमारसे कहा—

सौबित्रे हर काष्टानि निर्मिथिष्यासि पावकम्। गृधराजं दिवक्ष्याभि मत्कृते निधनं गतम्॥ (वा० रा० ३। ६८। २७) 'सुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ हे आओ, मैं मथकर अग्नि प्रकट करूँगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए इन ग्रधराजका दाह-संस्कार करूँगा ।

फिर कृपालु दशरथनन्दनने जटायुको सम्बोधित करके कहा—

या गतिर्यज्ञशीलानामाहिताग्नेश्च या गतिः।
अपरावर्तिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्॥
मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्।
गृध्रराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया वज्ञ॥
(वा० रा० ३। ६८। २९-३०)

( १० )

### शबरीपर कृपा

दोनों रशुवंशी वीर सीताजीका अन्वेषण करते हुए दूसरे वनमें पहुँचे । वहाँ मार्गमें उन्हें एक ऐसा मयंकर राक्षस मिला, जिसका मस्तक और पैर शरीरमें धुसे हुए थे, वक्षः खलमें विशाल मुख और दोनों भुजाएँ एक-एक योजनतक फैली हुई थीं । उसका नाम कबन्ध था । कबन्धका उद्धार करके उसके बताये अनुसार श्रीराघवेन्द्र शबरीको दर्शन देनेके लिये पम्पासरकी ओर चले ।

राबरी जातिकी भीलनी थी । वह मतङ्गमुनिके आश्रमके निकट कुटिया बनाकर रहती थी । वह मुनिकी सेवाके निमित्त आश्रमके मार्गको झाइ-बुहारकर स्वच्छ करती और जंगलसे सूखी लकड़ियाँ काटकर आश्रममें पहुँचाती थी । मतङ्गमुनिकी उसपर बड़ी कृपा थी । परमधामको गमन करते समय मुनिवरने शबरीसे कहा—धावरी ! तू एकामचित्त होकर यहीं रह । सनातन परमातमा राक्षसोंको मारने और ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये अवधनरेश दशरथके पुत्ररूपमें अवतार लेकर यहाँ आयेंगे । आजकल भगवान श्रीराम चित्रकूटके आश्रममें विराजमान हैं । जबतक वे आयें, तबतक तू अपने शरीरका पालन कर । श्रीरमुनाथजीके आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस शरीरको जलकर तू उनके परमधामको चली जायगी । ऐसा कहकर मुनीश्वर मतङ्ग परम धामको चले गये ।

तबसे शवरी उसी आश्रममें रहती हुई भगवान् श्रीरामके आगमनकी प्रतीक्षा करती रही। वह प्रातःकाल उठकर आश्रमकी ओर आनेवाले मार्गोको दूरतक झाइ-

भहापराक्रमी ग्रधराज ! यज्ञ करनेवाले, अग्निहार्या, युद्धमें पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको जिस गतिकी—जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकोंमें तुम भी जाओ । मेरेद्वारा दांह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो।

ऐसा कहकर दयासागर श्रीरघुनाथजीने जटायुका दाइ-संस्कार किया । तदनन्तर जटायु तुरंत दिन्य रूप धारणकर एक सूर्य-सहश प्रकाशमान विमानपर आरुढ़ हुए श्रीर रघुवंशभूषण श्रीरामका स्तवन करके वैकुण्टधामको चले गये।

बुहारकर साफ कर देती, आश्रमको छीप-पोतकर स्वच्छ कर देती, वनसे बेर आदि मीठे-मीठे स्वादिष्ट फलोंको चस्य-चसकर लाती और अपने प्रिय प्रभुके लिये चुन-चुनकर रखती तथा द्वारपर खड़ी हो पलक-पाँवड़े विछाये श्रीराघवेन्द्रकी बाट जोहती रहती। जरा-सा भी पत्ता खटका कि वह चौकन्नी होकर उधर ही देखने लगती और सोचती, सम्भवतः हमारे श्रीराम आ गये। आठो याम उसका यही कार्यक्रम वन गया था।

भक्तवत्सल भगवान् तो भक्तके वशीभूत ही हैं। स्वयं उनके श्रीमुखके वचन हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥ (गीता ४ । ११)

प्लो मुझे जैसा भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ । इस सिद्धान्तके अनुसार श्रीरघुनाथजी धूमते हुए शवरीके आश्रमपर पहुँचे । लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीको अपने समीप आते देख शवरी हर्षिक्षमोर हो तुरंत उठ खड़ी हुई । उसके नेजोंमें आनन्दाश्रु भर आये । वह भगवान् श्रीरामके चरणोपर गिर पड़ी तथा स्वागत कर कुशल-प्रशादिके अनन्तर उन्हें सुन्दर आसनपर बैठाया । फिर उसने भक्तिपूर्वक श्रीराम श्रीर लक्ष्मणके चरण पखारे और चरणोदकको अपने श्रीराम श्रीर लक्ष्मण । तत्यक्तात् अर्थादि विविध सामग्रियों उन श्रीहा ग्रियर पूजन कर उनके सामने उन अमृतके समार श्रीर श्रीर दिख्य प्रशीको, जिन्हें उसने पहुँछें। श्री प्रशीक स्थार श्रीर दिख्य प्रशीको, जिन्हें उसने पहुँछें। श्री प्रशीक स्थार श्रीर श्रीर प्रशीक स्थार श्रीर श्रीर हिन्द्र प्रशीको, जिन्हें उसने पहुँछें। श्री प्रशीक स्थार श्रीर श्रीर प्रशीक स्थार स्थार श्रीर श्री

रस दिया। श्रीरागर्जा उनके स्वादका वखान करते हुए अपाते न ये ।

शबधिके पत्रशेकी प्रशंसा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, अपितु भगवान् श्रीरामका आजीवन जहाँ-कहीं भी प्रेमोपहार-स्वरूप भाजन करनेका अवसर आया, वहाँ उन्होंने शबरीके पर्लोकी वुटनामें सबको पीका ही बतलाया---

घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भइ जब जह पहनाई। राब तह कहि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ (विनयप० १६४।४)

अतिथि-सत्तार हो चुकनेपर शवरीने भगवान श्रीरामको मतञ्चनका परिचय देकर कहा-- दिवेश्वर । मैं तो नीच जातिमें उत्पन्न हुई एक गैंवारी नारी हूँ। मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती। आप स्वयं ही मुझपर कृपा कीजिये ।

यह सुनकर भगवान् श्रीराधवेन्द्र वोले-'भामिनि ! पुरुपत्व-स्त्रीत्वका भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम-ये कोई भी मेरे दर्शनके कारण नहीं हैं। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं। वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे मुझे कभी नहीं देख सकते । तदनन्तर भगवान् श्रीरामने नवधा भक्तिका उपदेश दिया । अन्तमें शवरीको उसपर कृपा करते हुए उन्होंने कहा---

इतो मद्दर्शनान्मुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशयः । यदि जानासि में वृहि सीता कमललोचना॥ कुत्रास्ते केन वा नीता प्रिया में प्रियदर्शना॥ (अ० रा० ३।१०।३२-३

'अव मेरा दर्शन होनेसे तेरी मुक्ति हो जायगी-संदेह नहीं है। यदि तू जानती हो तो वता कि इस र कमललोचना सीता कहाँ हैं ! मेरी प्रियदर्शना फ्रि कीन ले गया है १

तव शवरी बोली-- विश्वभावन ! आप सभी जानते हैं, तथापि लोकाचारका अनुसरण करते हुए मुझसे पूछते हैं तो मैं वतलाती हूँ । मीताजीको राक्षर रावण हर ले गया है और इस समय वे लंकामें हैं। प्र आप पम्पासरीचरपर जाइये, वहाँ वानरराज वालीके सुग्रीवसे आपकी मित्रता होगी। वे सीताजीकी करायेंगे । भगवन् ! जवतक मैं अपने शरीरको जल आपके परमधामको न चली जाऊँ, तत्रतक आप ( एक मुह यहाँ और टहरिये।

ऐसा कहकर शवरी अग्निमें प्रवेश कर गयी और रूप धारणकर उस प्रदेशको प्रकाशित करती हुई परमध चली गयी।

जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कोन्हि असि न ( मानस ३ ।

इतना ही नहीं, क्रपासिन्धु श्रीराघवेन्द्रने शबरीको जन भाँति अपने हाथसे जलाञ्जलि भी दी-तेहि मातु-ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल-अंजलि र (गीतावली ३ । १७ ।

ऐसा कृपाछ स्वामी और कौन होगा !

( ११ वानरराज सुग्रीवपर कृपा

)

प्राचीन कालकी बात है। एक बार जगत्स्रष्टा ब्रह्माजी अपनी समामें बैठे हुए थे। अकसात् उनके नेत्रोंसे कुछ अश्रुविन्दु दुलक पड़े । उसी अश्रुसमूहरे एक वानरकी उत्पत्ति हुई । ब्रह्माजीने उनका नाम ऋक्षरजा (ऋक्षराज) रखकर उन्हें किष्किन्धापुरीमें भेज दिया। यहाँ वे वानर-राज्यपर अमिषिक्त किये गये । पिताके स्वर्गवासी होनेपर इनके ज्येष्ट पुत्र वाली वानराधिपति हुए और सुग्रीव भाईकी सेवामें रहकर राज्य-कार्यमें सहयोग देते रहे।

एक बार ऐसी घटना घटी कि मयकुमार मायाचीने अर्घरात्रिके समय किष्किन्धापुरीके राजद्वारपर आकर वालीको

युद्धके लिये ललकारा । बलवाली वाली शत्रुकी ललकारव सहकर उसी समय अकेले ही उसे मारतेके लिये हि पड़े । भ्रातृ-स्नेहवश सुग्रीव भी उनके पीछे-पीछे गये । कुर जाकर वह राक्षस एक गुफामें घुस गया । वाळीने सु को पंद्रह दिनोंतक प्रतीक्षा करनेके लिये कहकर उस गु भी राक्षसका पीछा किया। सुग्रीव एक मासतक र ज्येष्ठ भ्राताकी प्रतीक्षा करते रहे । जब उस गुफासे रिव धारा निकली, तब उन्होंने समझा कि उस राक्षसने भा तो मार ही डाला, अत्र आकर मुझे भी मार डार्न अतः गुफा-द्वारपर एक बहुत बड़ी शिल खक्र

किष्किन्धापुरी लौट आये । मिन्त्रयोंने नगरको राजारिहत देखकर राज्य-पद्पर सुग्रीवका अभिषेक कर दिया । तत्पश्चात् वाली उस राक्षसका वध करके अपनी राजधानीमें आये तो सुग्रीवको सिंहासनासीन देखकर उनके मनमें दुर्भावना उत्पन्न हो गयी । उन्होंने सुग्रीवका धन, स्त्री आदि सर्वस्व छीनकर उन्हें राज्यसे निकाल दिया । सुग्रीव वालीके भयसे भागकर अपने चार मिन्त्रयोंसिहत ऋष्यमूक-पर्वतपर रहने लगे; क्योंकि वहाँ मतङ्ग श्रुषिके शापवश वालीके आनेकी सम्भावना न थी ।

भगवान् श्रीराम लक्ष्मणसहित विदेहकुमारीको खोजते हुए शवरीके कथनानुसार पम्पासरोवरकी ओर बढ़ते जा रहे थे। संयोगवश सुप्रीवकी दृष्टि उन दोनों रघुवंशी वीरोंपर पड़ी। फिर तो वे भयसे उद्धिग्न हो उठे और हनुमान्जीको बुलाकर कहने लगे—'मिन्त्रप्रवर! तुम शीष्र ही वहाँ जाकर पता लगाओ कि ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं १ ये मुझे मारनेके लिये वालीके भेजे हुए तो नहीं आ रहे हैं १ हनुमान्जी श्रीरघुनाथजीके समीप पहुँचे। कुछ देर वार्तालापके पश्चात् परस्पर परिचय स्थापित हुआ। तत्र हनुमान्जी दोनों वीर बन्धुओंको अपने दोनों कंघोंपर बैठाकर सुग्रीवको पास ले गये। अग्निके साक्ष्यमें श्रीराम और सुग्रीवकी मित्रताका गँठवन्धन हुआ तथा दोनों मित्रोंने एक-दूसरेके दुःख-निवारणकी प्रतिज्ञा की। सुग्रीवने अपना सारा दुःख भगवान् श्रीरामसे कह सुनाया। सुनते ही इपासिन्धु श्रीरघुनाथजीकी विशाल सुजाएँ फड़क उठीं, उन्होंने कहा—

सुनु सुप्रीव मारिहर्डें बालिहि एकहिं बान । ब्रह्म रुद्द सरनागत गएँ न उवरिहें प्रान ॥ (मानस ४ । ६ )

सुप्रीवके मनमें भगवान् श्रीरामके कथनपर विश्वास नहीं जम रहा था, अतः उन्होंने परीक्षाके लिये हुंदुमि राक्षस- का अस्थिसमृह दिखलाया, जिसे श्रीरामजीने पैरके अँपूटेसे ही गिरा दिया। पिर सात ताइ वृष्ट्रोंको एक ही वाणसे वींधकर धराशायी कर दिया। यह देखकर सुप्रीवके मनमें विश्वास हो गया कि वे अवश्य वालीका वध करेंगे। तदनन्तर करणासिन्धु श्रीरमुनाथजी सुमीवको साथ लेकर किंदिनन्धापुरीमें आये और उसे वालीके पास युद्धके लिये भेजा। सुप्रीवकी गरजना सुनकर वाली कुद्ध हो दौड़े। उन्होंने अपनी पत्नी ताराके समझानेपर भी कुछ

ध्यान नहीं दिया | दोनोंमें मल्लयुद्ध प्रारम्भ हुआ |
सुप्रीव विकल होकर भाग खड़े हुए | भगवान् श्रीरामके
हृदयमें दया उमड़ आयी | उन्होंने पहचानके लिये सुप्रीयके
गलेमें पुष्पोक्षी माला डालकर पुनः सुद्धके लिये भेजा | सुद्ध
करते-करते जब सुप्रीव शिषिल पड़ने लगे, तब श्रीरामजीने
वालीकी छातीको लक्ष्य करके वाण छोड़ दिया | उसके लगते
ही वाली व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े और उनके
प्राणपखेल उड़ गये |

वालीकी अन्त्येष्टि-कियाके पश्चात् कृपासिन्धु श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको राज्य और वालि-पुत्र अङ्गदको युवराज-पद् प्रदान किया। तवतक वर्षा ऋतु आ गयी, इसिल्प्रे भगवान् श्रीराम लक्ष्मणके साथ प्रवर्षणिगिरिपर ही ठहर गये। शरद्-ऋतु आनेपर सुग्रीवने समस्त वानर-यूथपितयोंको आमन्त्रित किया। वे सभी अपनी-अपनी सेनाके साथ उपस्थित हुए। उन्हें चार भागोंमें विभक्त करके चारों दिशाओंमें सीताजीकी खोजके लिये भेजा गया। दक्षिण दिशाके दलमें हनुमान्जी थे, उन्होंने समुद्र-पार लंकामें जाकर सीताजीका पता लगाया। समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य वानरी सेनाके साथ लंकापर चढ़ाई करनेके लिये प्रस्थित हुए। मार्गमें वानरोंकी सहायतासे नल-नीलने समुद्रपर पुल बनाया, जिससे सेना उस पार पहुँची। वहाँ असुरोंके साथ युद्धमें सुग्रीवने अनिर्वचनीय पुरुषार्थ दिखलाया।

लंकाविजयके पश्चात् श्रीरघुनाथजी वानरराज सुग्रीव-पर कृपा करके उन्हें अपने साथ अयोध्या लाये। नगर-यात्रा-के समय सभी वानर मानव-रूप धारण किये हुए थे। उस समय भगवान् श्रीरामकी कृपासे महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव हात्रुंजय नामक पर्वताकार गजराजपर आरूढ़ थे—

ततः शत्रुंजयं नाम कुक्षरं पर्वतोपमम्। आरुरोह महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्षभः॥ (वा०रा०६।१२८।३१)

सबके निवासस्थानकी व्यवस्था करते समय श्रीराघवेन्द्र-ने वानरराज सुग्रीवंपर विशेष ऋपा प्रदर्शित करते हुए उन्हें अपने महलमें ठहरानेके लिये भरतजीसे कहा—

तच मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकविनकं महत्। मुक्तावेदूर्यसंकीणं सुग्रीवाय निवेदय॥ (वा०रा०६।१२८।४५) भरत ! मेरा जो अशोकवाटिकारे थिरा हुआ मुक्ता एवं वैदूर्यमणियोरे जटित विशाल भवन है, वह सुमीव-को दे दो।

राज्याभिभेवके लिये तुरंत समुद्र-जलकी आवश्यकता थी । भरतजीने सुमीवको स्चित किया। सुमीवने चार स्थपितयोंको प्रातःकाल ही समुद्र-जलके भरे हुए चार घड़े लेकर उपस्थित होनेको आजा ही। इस प्रकार असम्भव कार्य सम्भव हुआ। श्रीराम-कुपासे राज्याभिपेकके अवसर-पर वानरेन्द्र सुमीवको हाथमें स्वेत चँवर लेकर भगवान्की सेवा करनेका अवसर प्रात हुआ। पुरस्कार-वितरणके समय

प्रभुने अपने सला सुग्रीवपर विशेष कृपा की और उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया---

अर्करिक्सिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहाम् ॥ सुग्रीवाय स्रजं दिन्यां प्रायच्छन्मसुजाधिषः । (वा० रा० ६ । १२८ । ७५-७६)

पाजा श्रीरामने अपने मित्र सुप्रीवको सोनेकी एक दिन्य माला मेंट की, जो सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत-सी मणियोंका संयोग था।

इस प्रकार वानरश्रेष्ठ सुग्रीव श्रीरामके राज्याभिषेक्ना उत्सव देखकर कुपानिधान श्रीरामकी कृपासे विभूषित हो किष्किन्धापुरी छोट आये।

( १२ )

# राक्षसराज विभीपणपर कृपा

विभीपण महर्पि विश्रवादारा कैक्सीके गर्मसे उत्पन्न हुए राक्षसराज रावणके छोटे भाई वे। ये बचपनसे ही धर्मात्मा थे, सदा धर्ममें ही स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इन्द्रियोंको स्वाधीन रखते थे। इन्होंने पाँच हजार वर्षोतक सदाचारका पालन करते हुए एक पैरसे खड़ा रहकर घोर तपस्या की । फिर अपनी दोनों बाँहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरायण हो पाँच सहस्र वर्षोतक सूर्य-देवकी आराधना की । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी प्रकट हुए और इन्हें वर माँगनेके लिये कहा। तब विभीषणने कहा--'भगवन् ! बड़ी-से-बड़ी आपत्ति पड़नेपर भी मेरी बुद्धि धर्मसे विचलित न हो और विना सीले ही मुझे ब्रह्मास्त्रका ज्ञान हो जाय। जिस-जिस आश्रमके विषयमें मेरा जो-जो विचार हो, वह धर्मके अनुकूल हो और उस-उस धर्मका मैं पालन करूँ। ब्रह्माजीने विभीषणकी अभिलाषा-पूर्ति तो की ही, साथ ही इन्हें अमरत्व भी प्रदान किया। तपस्यासे विस्त होकर ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राक्षसराज रावणके पास लंकामें रहने लगे। रावणने एक राक्षस-कन्या सरमाके साथ इनका विवाह कर दिया । ये भगवन्त्रजन करते हुए सुखपूर्वक जीवनयापन करने लगे।

नीति-निपुण विभीषण रावणकी समाके प्रधान समास्त् ये। ये समय-समयपर रावणके अन्यायका प्रतिरोध करते और उसे उचित परामर्श देते थे। रावण बहुसंख्यक देवताओं और नागोंकी कन्याओंका अपहरण करके छंकामें लाया, तव विभीषणने उसे उनपर बलात्कार न करनेके लिये समझाया था। धर्मीतमा विभीषण मंगवान श्रीरामके भक्त थे। इनके महलमं भगवान्का एक मन्दिर भी था, जिसकी दीवालीपर रामास्त्रीकी चित्रकारी की गयी थी। उनके यहाँ तयेनये वुल्सीवृक्षीका उपवन था। विदेहनन्दिनीका अन्वेषण करते हुए हनुमान्जीकी दृष्टि जब इस मन्दिरपर पड़ी तो उन्हें विश्वास हो गया कि यहाँ कोई संत रहता है। उसी समय श्रीरामभक्त विभीषण 'राम-राम' जपते हुए जाग पड़े। तब हनुमान्जी उनके निकट गये। दोनोंमें परस्पर परिचय हुआ। हनुमान्जी के पूळनेपर विभीषणने ही सीताजीका पता वतलाया था।

जब मेघनादने हनुमान्जीको ब्रह्मास्त्रसे बाँधकर राक्षस-सम्राट् रावणके सामने उपिथात किया, तव उसने राक्षसीरे हनुमान्जीको मार डालनेके लिये कहा। उस समय मी न्यायकुराल विभीषणने रावणको ऐसा करनेसे रोकते हुए कहा—पराक्षसराज! दूतका वध करना नीति-विकद्ध है, अतः कोई अन्य दण्ड दिया जाना चाहिये।

लंका-दहनके पश्चात् राजसभामं धर्मपरायण विभीषण जनकनिदनीको लौटा देनेके लिये रावणको समझा रहे थे। उसे सुनकर अन्यायी रावण कुद्ध हो उठा और उसने विभीषण को लाल मारकर राज्यसे बहिष्कृत कर दिया। यह बहिष्कार विभीषणको लिये स्वर्ण-अवसर सिद्ध हुआ। उसी समय उनपर भगवत्कृपा मानो बरस पड़ी, जिसने विभीषणको श्रीराम-पादार-विन्दकी और आकृष्ट कर दिया। विभीषण अपने वार मन्त्रियोंके साथ उमंगसे उत्लिसत होकर प्रमुचरण-दर्शनके लिये चल पड़े—

जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन छाइ। ते पद आजु विलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अत्र आह॥ ( मातर ५ । ४१) इस प्रकार हर्षो ल्लाससे मरे हुए विभीषण समुद्रके इस पार आये और उन्होंने आकाशस्थित होकर वानरराज सुग्रीवको सम्बोधित करके अपना परिचय दिया। वानराधिपति सुग्रीवने श्रीराघवेन्द्रको इसकी स्चना दी। भगवान् श्रीरामने सुग्रीवसहित सभी प्रधान यूथपतियोंसे विभीषणको स्वीकार करनेके विषयमें परामर्श किया। सभीने राजनीतिके अनुसार विभीषणको केंद्र कर लेना अथवा मार डाल्ना ही उचित बतलाया। तब करणामूर्ति श्रीरघुनाथजीकी अहेतुकी कृपा विभीषणपर प्रस्फुटित होगयी। उन्होंने सखा सुग्रीवको समझाते हुए कहा—'मित्र! द्वमने नीति तो बहुत अच्छी बतलायी, परंतु मेरा प्रण तो है—भक्तोंका भय दूर करना—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मस॥ आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्॥

(बा० रा० ६ । १८ । ३३-३४ )

"कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! जो एक बार भी श्ररणमें आकर भी द्वम्हारा हूँ?—ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता है, उसे में समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ । यह मेरा सदाके लिये वत है। अतः वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, द्वम उसे ले आओ । मैंने उसे अभय-दान दे दिया । "

तब मक्तराज विभीषण पृथ्वीपर उतरे और वानर उन्हें आदरसिंहत आगे करके करुणानिधान श्रीरघुनाथजीके पास चले। शोभाधाम श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विभीषण उन्हें एकटक देखते ही रह गये। उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्र छलक आये और शरीर रोमाञ्चित हो गया। फिर मनमें धैर्य धारणकर अपना परिचय देते हुए बोले—

श्रवन सुजसु सुनि भायउँ प्रभु मंजन भव भीर । त्राहि त्राहि भारति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ (मानस ५ । ४५)

ऐसा कहते हुए विभीषण दण्डकी भाँति घरतीपर लेट गये, तन करणावरणालय श्रीरामजीने उन्हें अपनी विशाल भुजाओंसे उठाकर हृदयसे लगा लिया और फिर निकट बैठाकर कुशल पूछी। विभीषणने अपना सारा प्रसङ्ग कह सुनाया। तब कुपासिन्धु प्रभुने उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रसत्त होकर लक्ष्मणसे कहा—

....समुद्राज्ञलमानय ॥

तेन चेमं महाप्राज्ञमभिषिद्य विभीषणम्। राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मिय मानद॥ (वा० रा०६।१९।२४-२

'दूसरोंको मान देनेवाले सुमिन्नानन्दन ! तुम सः जल ले आओ और उसके द्वारा परम बुद्धिमान् राक्षस विभीषणका लंकाके राज्यपर शीव ही अभिषेक कर दो । प्रसन्न होनेपर उन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिये !)

तदनन्तर विभीषणने लंका-दुर्गका सारा भेद श्रीरघुन जीको वतलाया। वानरी सेना नल-नील-निर्मित सेतुइ ससुद्र पार करके सुवेल पर्वतपर जा टिकी। असुरोंके र युद्ध लिङ्गा। विभीषण अपनी सूक्ष्म बुद्धिद्वारा सम्सम्पपर उचित परामर्श देते रहे। जिस समय युद्ध-सङ सुसजित विशाल रथपर आरूढ़ हो रावण संग्राम-भू आया, उस समय श्रीराघवेन्द्रको देखकर विभीषणका ह काँप उठा—एक ओर प्रचण्ड पराक्रमी विश्वविजयी राव जैसा शत्रु और उघर श्रीराम रथहीन, शरीरपर कवच नहीं और पैर भी पद्माणरहित। वे अकुलाकर वोल उठेनाथ न रथनहिं तन पद त्राना। केहि बिधि जितव बीर बलवान (मानस ६। ७९। इ

तव कुपानिधान प्रभुने विभीषणपर कृपा करके उ आध्यात्मिक रथका खरूप बतलाया और कहा—

महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। जाके अस रथ होइ इड सुनहु सखा मतिधीर॥ (मानस ६। ८० इ

'मेरे धीर बुद्धिचाले मित्र ! सुनो, जिसके पास ऐसा ह रथ हो, वह वीर संसाररूप महान दुर्जय शत्रुको भी ज सकता है । ( जिसके समक्ष रावणकी कोई गणना नहीं है।)

करणासागर श्रीराम अपने भक्तोंकी विपत्ति भी स्व शेलनेको तैयार हो जाते हैं। युद्धस्थलमें जब विभीषण रावर के सम्मुख लोहा ले रहे थे, तब रावणने उनका काम तमा कर देनेके लिये उनपर भयंकर शक्तिसे वार किया। इप निधान प्रमुकी दृष्टि उसपर पड़ गयी। उन्होंने विभीषणप कृपा करके उन्हें पीछे ढकेल दिया और सामने होकर व शक्ति स्वयं शेल ली—

तुरत बिभीषन पार्छे मेळा। सनमुख राम सहेउ सोइ सेळा। (मानस ६। ९३। १ एपानिधान श्रीरमुनाथजी खजनींपर ही कृपा करते हो, ऐसी बात नहीं है, श्रमुओपर भी उनकी बैसी ही कृपा होती है। संग्राममें रावण-जैसा उन्हट श्रमु मारा गया। श्रातृवधसे दुःग्वी होकर विभीषण विलाप करने लो। प्रमुने उन्हें सान्यना दी और अन्तमें रावणके प्रति कृपास्चक वाणी बोले—

मरणान्तानि वेराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्। क्रियतामस्य संस्कारी समाप्येष यथा तव॥ ( ७० रा० ६ । १२ । ३३ )

'विभीपण ! वैर जीवनकालतक ही रहता है। मरनेके बाद उसका अन्त हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिंद्ध हो चुका है, अतः तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेहका पात्र है, उसी प्रकार मेरा भी स्नेह-भाजन है।

इर प्रकार करणा-मृति भगवान् श्रीरामने रावणका अन्त्येष्टि-संस्कार कराया । तत्पश्चात् कृपानिधान प्रभुने (लक्ष्मणद्वारा) विभीषणको राज्य-सिंहासनपर अभिषिक कर दिया। अवधपुरीको लौटते समय कृपा करके प्रमु विभीषणको भी साथ ले आये। यहाँ नगरयात्रा तथा राज्याभिषेकके अवसरपर करुणासागर श्रीरामपर क्षेत चँवर डुलानेका सीभाग्य विभीषणको भी प्राप्त हुआ। अन्तमें विद्दिक समय करुणावरुणाल्य श्रीरघुनाथजीने विभीषणको अपने साकेतधाममें निवासकी भी अनुमति दे सी-

करेहु कल्प भरिराजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं। पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं॥ (मानह ६। ११६ व)

कृपािल धु श्रीरघुनाथजीकी कृपा सदा-सर्वदा स्वत्र समस्त प्राणियोंपर होती रहती है। जिसका हृदय श्रीराम-भक्तिके प्रतापसे जितनी मात्रामें गुद्ध होता है। उसी अनुपात-से उसे भगवतकृपाकी अनुभृति होती है। अतः मानवको भक्तिदेवोका आश्रय ग्रहण करना चाहिये।

( १३ )

### स्वजनींपर कृपा

प्रजावत्सल भगवान् श्रीराम धर्मपूर्वक अयोध्याके राज्यका पालन कर रहे थे। कुछ समय न्यतीत होनेपर काल तपस्वीके वेषमें राजद्वारपर आया । वहाँ उसने धैर्यशाली एवं यशस्वी लक्ष्मणको देखकर कहा--- भहावली लक्ष्मण ! मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिचलका दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्रीरामचन्द्रजीसे मिलना चाहता हूँ। तुम महाराजको मेरे आगमनकी सूचना दे दो । उनकी वात सुनकर लक्ष्मण-जीने शीवतापूर्वक भीतर जाकर श्रीरघुनाथजीसे उन तपोधनके थानेकी सूचना दी। तब श्रीराघवेन्द्रने कहा-"मैया! उन मुनिराजको तुरंत ही सत्कारपूर्वक अंदर है आओ। आज्ञा पाकर सुमित्राकुमार उन तेजस्वी मुनिको भीतर ले गये। अपनी कान्तिसे उद्दीत रघुकुलतिलक श्रीरामके पास पहुँचकर ऋषिने उनसे अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा-- 'रघुनन्दन ! आपका अभ्युदय हो। अरिघुनाथजीने मुनि की विधिपूर्वक पूजा की । जब वे शान्तभावसे आसनपर विराजमान हो गये, तब भगवान् श्रीरामने कुशल-समाचार पूछते हुए कहा--- 'मुने ! आप जिस कार्यके निमित्त यहाँ पधारे हैं, वह मुझसे कहिये। भगवान् श्रीरामके वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने कहा--- 'प्रभो ! वह बात किसी अन्यको प्रकट न करते हुए हम दोनोंके बीच ही कही जा सकती है। उसे न तो कोई सुने और न वह किसीसे कही जाय । यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो वह आपका वध्य होगा।

तब रघुवंशभूषण श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-'सुमित्रानन्दन !

तुम द्वारपर खड़ा रहकर पहरा दो, यहाँ कोई आने न पाये।
यदि यहाँ कोई भी आया तो निस्तंदेह वह मेरे हाथों मारा
जायगा। फिर वे समागत महिंपिते बोले—'मुने! आपको
जिसने भेजा है और आपके मनमें जो बात है, वह सब मुझरी
कहिये। मेरे हृदयमें भी उसे मुननेकी उत्कण्टा है। फिर
तो महिंपिने कहना प्रारम्भ किया—''रघुनन्दन! लोकनाथ
भगवान् ब्रह्माने कहा है—'सीम्य! आपका कत्याण हो।
आपने लोकोंकी रक्षाके लिये जो प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी
हो गयी। अब यदि आपका परमधाममें पधारनेका विचार
हो तो अबश्य आइये। आपके स्वधाममें प्रतिष्ठित होनेपर
सम्पूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिन्त हो जायें।। काल्के
मुखसे ब्रह्माजीका संदेश मुनकर भगवान् श्रीरामने कहा— काल ! तुम्हारा कल्याण हो। में ब्रह्माजीके कथनातुसार
जहाँसे आया था, वहीं पुनः चला जाऊँगा।

इन दोनोंमें इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा या कि महर्षि दुर्वासा बड़ी उतावलीके साथ राजद्वारपर पहुँचे और लक्ष्मणजी से बोले—'सोमिन्ने ! तुम शीन ही मुझे श्रीरामचन्द्रजीये मिला दो, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक कार्य आ पड़ा है। यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा—'ज़द्धन् ! इस समय श्रीरमुनाथजी दूसरे कार्यमें संलग्न हैं, अतः दो घड़ीतक उनकी प्रतीक्षा कीजिये। यह सुनते ही महर्षि दुर्वासा रोपये तमतमा उठे और बोले—'लक्ष्मण ! यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान् रामसे न मिलाया तो निस्संदेह में सम्पूर्ण

राज्यसिंहत तुम्हारे वंशको अभी भस्स कर डालूँगा । इस सर्वनाशसे बचनेके लिये लक्ष्मणजीने भगवान श्रीरामके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया । लक्ष्मणजीके वचन सुनकर कृपाल श्रीरामने कालको विदा कर दिया और शीघ्र ही बाहर आकर दुर्वासाजीसे मिले । उन्हें भीतर ले जाकर उनका आतिथ्य किया तथा अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन कराया । मुनिवर दुर्वासा तृप्त होकर अपने आश्रमको चले गये ।

महर्षि दुर्वासाके चले जानेपर भावी भ्रातृवियोगके दृश्यको दृष्टिपथमें लानेवाले कालके उस वचनपर विचार करके कृपानिधान श्रीरामके मनमें महान् दुःख हुआ । महर्षि विश्वके समझानेपर भ्रातृवत्सल श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा— 'सुमित्रानन्दन! में तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्मका लोप न हो। यह सुनकर लक्ष्मणजी सरयू-तटपर आये और अपने शरीरके साथ ही सबकी दृष्टिसे ओझल हो गये।

लक्ष्मणजीका परित्याग करके करुणासागर श्रीराम दुःख-शोकमें निमग्न हो गये। उन्होंने स्वधाम पधारनेका निश्चय किया। वे भरतजीको अयोध्याके राज्यपर अभिषिक्त करना चाहते थे, परंतु भरतजी भी सहगमनके लिये ही उतारू थे। पुनः शत्रुघ्नजीको भी सूचना भेजी गयी। वे भी अपने पुत्रोंको राज्य देकर सहगमनके लिये आगये। इसी बीच इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर, रीछ और राक्षसोंके समुदाय भी बहुत बड़ी संख्यामें वहाँ आ पहुँचे। वे सभी भगवान् श्रीरामको प्रणाम करके बोले— 'प्रभो! हमलोग भी आपके साथ चलनेका निश्चय लेकर यहाँ आये हैं। सुग्रीवने तो पृथक् रूपसे उनके समक्ष अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की। मित्रवत्सल भगवान् श्रीरामने सुग्रीवपर कृपाकी वर्षा करते हुए कहा—

सस्वे श्र्णुप्व सुग्रीव न त्वयाहं बिनाकृतः। गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्॥ (वा० रा० ७।१०८।२५)

'सखा सुप्रीव ! मेरी बात सुनो । मैं तुम्हारे विना देवलोकमें और महान् परमपद या परम धाममें भी नहीं जा सकता ।' धन्य मित्र-वत्सलता !

तदनन्तर कृपासिन्धु श्रीरामने राक्षसराज विभीषणपर कृपा करके कहा—'महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण ! में तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, जयतक पृथ्वी प्रजाको धारण करे, तयतक तुम मेरे कहनेसे राक्षस-राज्यपर शासन करो ।

धरिप्यति धरा यावन्प्रजास्तावन्प्रशाधि में । यचनाद्गाक्षसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि॥ (अ० रा० ७। ९। ३३) पुनः दयासागर श्रीराम हनुमान्जीको भी सह-गमनरे रोकते हुए बोले—

मारुते त्वं चिरंजीव ममाज्ञां मा सृपा कृथाः। (अ० रा० ७। ९। ३५)

'मारुते ! तुम चिरकालतक जीवित रहो, मेरी आज्ञाको मिथ्या मत करो ।

इसी प्रकार दयानिधान भगवान् श्रीरामने जाम्ववान्। मैन्द और द्विविद—इन तीनोंको भी द्वापरके अन्ततक रहनेकी आज्ञा देकर सहगमनसे रोक दिया। शेप सभी रीछ-वानरों और राक्षसोंको साथ चलनेकी अनुमति दे दी।

तदनन्तर प्रातःकाल करोड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमान् भगवान् श्रीराम महाप्रयाणमें चित्त ल्याये नगरसे बाहर निकले । उस समय अयोध्यामें जितने स्थावर-जङ्गम जीव थे, वे सभी संसारसे विरक्त होकर अनन्तराक्ति परमात्मा श्रीरामके साथ चले । भगवान् श्रीराम जन-समुदायसहित सरयू-तटपर पहुँचे । उस समय देवताओंके विमान आकारामें मँडराने लो । तब ब्रह्माजीने निवेदन किया—परमात्मन् ! आप अपने विष्णु-रारीरमें अथवा जिसमें आपकी इच्छा हो, प्रवेश करके देव-समुदायको सनाथ कीजिये । पितामहकी प्रार्थना सुनकर श्रीरघुनाथजीने भाइयोंके साथ सरारीर अपने वेष्णव तेजमें प्रवेश किया ।

स्वजनोंको अपने साथ चलनेके लिये लालायित देखकर कृपासिन्धु श्रीरामकी कृपा उच्छ्वलित हो उठी । उन्होंने ब्रह्मासे कहा—

एषां लोकं जनौघानां दातुमहिसि सुबत ॥ इमे हि सर्वे स्नेहान्मामनुयाता यशस्त्रिनः । भक्ता हि भजितन्याश्च त्यकात्मानश्च मत्कृते ॥ (बा० रा० ७ । ११० । १६-१७)

'सुनत! इस सम्पूर्ण जनसमुदायको भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहनश मेरे पीछे आये हैं। ये सभी यशस्त्री और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिये अपने लौकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रहके पात्र हैं।

भगवान् श्रीरामका यह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले— भगवन् ! यहाँ आये हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकोंमें जायँगे । यहाँतक कि पशु-पश्चियोंकी थोनिमें पड़े हुए जीवोंमेंसे भी जो कोई आपका चिन्तन करता हुआ प्राण-परित्याग करेगा, वह संतानक लोकोंमें ही निवास करेगा ।

इस प्रकार कृपानिधान भगवान् श्रीरामकी कृपासे अयोध्यापुरीके तिर्यग्योनिगत जीव भी संतानक-लोकके वासी हो गये। धन्य है कृपालुकी कृपावत्सल्ता। (रा० शक्र) 

# रघुवर ! रावरि यहै बड़ाई

रघुवर ! रावरि यहै बड़ाई। गनी आदर गरीवपर करत कृपा अधिकाई॥ थके देव साधन करि सब, सपनेहुँ नहिं देत दिखाई। केवट कुटिल भालु कपि कौनप, कियौ सकल सँग भाई।। मिलि मुनिवृंद फिरत दंडक वन, सो चरचौ न चलाई। सुहाई ॥ गीध सबरीकी प्रीति वारहि वार वरनत कहे तें कियो पुर बाहिर, जती गयंद चढ़ाई। तिय-निंदक मतिमंद प्रजारज निज नगर वसाई॥ नय चिलि आई । यहि दरवार दीनको आदर रीति सदा कराई ॥ न सुरति दीन-दयाल दीन तुलसीकी काहु (विनयप०१६५)

# करनी करुना-सिंधुकी, मुख कहत न आवे

करुना-सिंधुकी, मुख कहत न हेतु परसैं बकी, जननी गति पावे।। बतावै । निरगुनहिं कौं, वेद-उपनिपद जासु बँधावै ॥ नंदकी दाँवरी हें सोइ सगुन बिलखावै । आपदा ् सुनि-सुनि उग्रसेनकी नावै ॥ मारि, राजा करें, सिर आपहु गावै । कटैं नृप-कुल जस बंदी जरासंध नसावै ॥ कौ गौतम-तिया साप अस्मय-तन ल्यावै । काढ़ि कैं पांडव तें गृह लच्छा-गृह उठि धावै ॥ कें सुमिरत गैया बच्छ छुड़ावें । व्रजपतिहिं छन माहिं तैं बरुन-पास उठि धावै ॥ जानिकै आपुन दुखित गयंदहिं छानि छवावै । ताकि प्रगट कलि में नामा हैं - पहुँचावै ॥ बीनती कोउ की स्रदास ( सूरसागर ४ )

C + 2 -

# भगवान् श्रीकृष्णका कृपाविलास\*

( लेखक--श्रीहरिकृष्णजी दुजारी )

्र *र* पृतना-मोक्ष

रत्नमाला दैत्यराज बलिकी पुत्री थी। यज्ञ-मण्डपमें भगवान् वामनकी अद्भुत शोभा निरखकर उसका मातृभाव जाग उठा, अन्तस्की ममता पुकार उठी—'हे देव! यह सौन्दर्यनिकेतन मेरे वक्षःस्थलपर कीड़ा करता तो में इसे स्तन-पान कराकर निहाल हो जाती।' वात्सल्यसे उसका हृदय भर आया।अन्तर्यामी भगवान् वामनने तत्काल उसकी मनोऽभिलाषा समझ ली और मन-ही-मन उसकी इस मङ्गलमयी इच्छाको पूर्ण करनेका संवल्प भी कर लिया। बादमें उन्हें पिताके साथ छल करते देखकर रत्नमाला अपना मनोरथ भूल गयी तथा कुपित होकर भगवान् वामनके प्राणतक लेनेपर उतारू हो गयी; किंतु कुपानिधि अपनी स्वीकृति कैसे भूल सकते थे ? उस अमिलापाकी पूर्ति कुछ अन्य प्रयोजन होनेके कारण उस अवतार-कालमें सम्भव न थी।

द्वापरमें रत्नमाला पूतना नामक मायाविनी राक्षसीके रूपमें उत्पन्न हुई और वह कंसकी राजसमाकी सदस्या बनी। वह अनेक प्रकारकी माया जानती थी। गगनमें विचरण करना और स्वेन्छानुसार रूप परिवर्तित करना आदि तो उसके लिये सामान्य कार्य थे।

आकाशचारिणी अष्टमुजा देवीने कंसको सावधान किया था कि उसका वध करनेवाला वज्ञम्मिमें अवतरित हो चुका है, अतः कंसने अपने अनुचरोंको आज्ञा दी कि वज्ञम्मिमें जो भी नवजात शिशु मिले, उसका प्राण हरण कर लिया जाय। पृतनाने अकेले ही इस कार्यको पूरा करनेका वीड़ा उठाया, उसकी दृष्टिमें तो यह एक सामान्य कौतुक था। वह गगनमें उड़ चली और वज पहुँची। उसने परम सुन्दर बोडशवर्षीया रमणीका रूप बनाया और वज्जी गलियोंमें धूमती हुई गोपराज नन्दके द्वारपर पहुँच गयी। उस दिन नील्मिणका पालना-झलन-संस्कार सम्पन्न हो रहा था। घर-याहरके सभी लोग आनन्दोत्सवमें व्यस्त थे। अप्सरा-सदश रूपवती पूतनाको देखकर सभी आश्चर्यमें डूब गये। 'अहो! यह सुन्दरी कौन है ?' सव कानापूसी कर रहे थे। पूतनाने मानो मधुमिश्रित स्वरमें अपना परिचय दिया—भी मथुरावासिनी ब्राह्मण-पत्नी हूँ और सर्वगुणसम्पन्न

नन्दनन्दनको आशीर्वाद देने चली आयी हूँ। मेरे स्तनोंसे अमृतमय दूध झरता है, जो वालक इसे पी लेता है, वह अमर हो जाता है।

मैया यशोदा, मैया रोहिणी और समस्त गोपियाँ प्रफुल्लित हो उठीं, उस घोडशीकी बात सुनकर । उनका लाला कन्हैया अमर हो जाय, इससे बढ़कर उन लोगोंके लिये और क्या हो सकता था ! पालनेमें झूलते यशोदानन्दनकी शोभा अद्भुत थी । वे भी अपनी आँख बंद किये हुए मुनिमनोहारिणी लीला करनेको तैयार हो गये । उधर छद्म-वेशधारिणी उस सुन्दरीने उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया । वजेन्द्रनन्दन अपनी आँखें बंद ही किये रहे, ऐसा लगता था, जैसे वे पूतनाके पूर्वजन्मकी स्मृति कर रहे हों । यदि वे अपनी आँखें खेत हो किये रहे, ऐसा लगता था, जैसे वे पूतनाके पूर्वजन्मकी स्मृति कर रहे हों । यदि वे अपनी आँख खोल देते तो पूतनापर दृष्टिपात होते ही उसकी माया टिक न सकती और मायाके हटते ही लीलाधरकी लीलामें बाधा उपस्थित हो जाती, जिससे पूतना मातृसुखकी अलौकिक कृपासे विज्ञत हो सकती थी।

उस बालघातिनीने अपने विष-युक्त सानको नन्दनन्दनके मुखमें दे दिया। अनन्त ब्रह्माण्डोंके संचालक श्रीहरि नेत्र बंद किये बड़े प्रेमसे विषाक्त पय पान करने लगे, जैसे वे अनिभन्न ही हो । माता यशोदा, रोहिणी एवं गोप-सुन्दरियाँ आदि लालाकी अमरताकी कल्पना कर प्रसन्न हो उठीं। वह विषधारा सुधानिधिके स्पर्शमात्रसे सुधा बन गयी थी, परंतु इधर पूतना जोरसे चीत्कार कर उठी- 'अरे छोड़ दे रे ! छोड़ दे ।' यशोदानन्दन केवल दूध ही नहीं पी रहे थे, साथ-ही-साथ उस निशाचरीके प्राण भी पीते जा रहे थे। अब तो पूतनाके मर्मस्थान फटने लगे। वह उन्हें अपने स्तनोंसे लटकाये ही अन्तिम हिचकियाँ भरने ल्या। उसके सारे अङ्गींसे स्वेद प्रवाहित होने लगा । आँखोंकी पुतिलयाँ उलटने लगीं । उसकी कर्कश कराहसे दिशाएँ गूँज उठों |बहुतसे प्राणी अचेत हो गये । स्तनके माध्यमसे भगवानने उसकी माया एवं प्राणोंका भी पान कर लिया। अब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया था। उसका गगनस्पर्शी विशास शरीर पृथ्वीपर गिरते-गिरते कंसके उद्यानतकके बड़े-बड़े विशाल वृक्षोंको भी ले गिरा, लगभग छः कोसके सभी दृक्ष कुचल गये।

<sup>\*</sup> कृपासिन्धु श्रीकृष्णकी ये लीलाएँ श्रीमझागवतः महावैवर्तपुराणः गर्ग-संहिताः गोपालचम्पूः महाभारतः आदि अत्योंके आधारपर किबी गर्यो है।

बद्द शरीर बद्दा भयंकर था । उसे देखकर स्वाल, गोप, गोपी--सभी एर गये । सभीके हृद्य धड़कने लगे ।

इधर वालक्षण तो अपनी कीडामें मग्न थे, जैसे इस धटनासे उनका कोई सम्बन्ध ही न हो। बाल-गोपालने पूतना-पर कोई ग्रमा की है। इसका तो उन्होंने किसीको भानतक न होने दिया---

पुसी फवन प्रभु की रीति। बिरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति॥ गई मार्न पूतना कुच फालकृट लगाइ। मातु की गति दई ताहि कृपालु जादवराइ ॥ (विनयप० २१४। १-२)

वंसी अनोखी कृपा है श्रीकृष्णकी ! उधर सब गोपियाँ दीड़ीं और उन्होंने यशोदानन्दनको राधसीके वक्षःस्थलसे उठा लिया । देखने लगीं, कहीं शिशुको चोट तो नहीं लगी है ! मैया यशोदाने अपने लाइलेको छातीसे चिपका लिया ।

गोपियाँ और रोहिणी मैया दृष्टि-परिहार-हेतु गायोंकी पूँछ शिद्यपर घुमाने लगीं । गोमूत्रसे स्नान कराकर, वालकृष्णके अङ्गोंमं गोवर लगाया गया । कैसा विनोद था प्रभुका ! कहीं ऐश्वर्यका प्रदर्शन ही न था । उस खिलागत् अजन्मा शिशु श्रीकृष्णके लिये भी खिस्तवाचन होने ला। सृष्टियीजका भी वीजमन्त्रोंसे अलग-अलग अङ्गन्यास एवं वीजन्यास होने लगा । दौड़ते-दौड़ते नन्द वावा एवं उपनद आये, वालकृणको सुरक्षित देखकर सभी आनन्दोल्लासमें इव गये । मैया यशोदाने शिश्च श्रीकृष्णको अपना स्तनपान कराया।

उधर पूतनाके शरीरको कुल्हाड़ियोंसे खण्ड-खण्ड करके सेकड़ों चिताएँ रची गर्यों और उनपर शरीर-खण्डोंको रखकर एक-एक करके वे सभी प्रज्वलित कर दी गर्यी चिताओंसे अगरकी सुगन्ध उड़ने लगी। प्रसुने जिसे कृपावश क्षपनी माता बनाया, उसकी चिताओंसे सुगन्ध उड़े, इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

२ )

नलकूबर एवं मणिग्रीवका उद्घार

कृष्णस्तु गृहकृत्येषु न्यग्रायां मातरि प्रभुः। अदाक्षीदर्जुनौ पूर्व गुद्धको धनदात्मजौ॥ (श्रीमद्भा० १०।९।२२)

'कन्हैयाको ऊखलमें वाँधनेके पश्चात् नन्दरानी यशोदा तो घरके काम-धंधोंमें उलझ गर्यी और ऊखलमें वंधे हुए भगवान् स्यामसुन्दरने उन दोनों अर्जुन-वृक्षोंको मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले यक्षराज कुवेरके पुत्र थे।

X

अखण्ड समाधिमें निरन्तर ध्यानमग्न रहनेवाले मुनियों-द्वारा भी जो परम पुरुष अगम्य हैं, वे ही परमेश्वर उनकी पकड़में आ जाते हैं, जो केवल उन्हींका लक्ष्य लेकर उन्हींकी ओर दौड़ पड़ते हैं। नित्यमुक्त मुक्तिस्वरूप भगवान् प्रेमी भक्तके बन्धनमें वँध जाते हैं। मथानी फोड़कर भागते हुए इयामसुन्दर मैया यशोदाकी पकड़में आकर मैयाके सामने प्रेमवश भयभीत हो गये। मैयाने उन्हें रस्सीसे बाँघकर रस्सीका दूसरा छोर ऊखल्से बाँध दिया और स्वयं ग्रह-कार्यमें लग गयी। ऊखलसे वँधे हुए भगवान् श्यामसुन्दर यमलार्जुन ष्ट्रश्लॉपर कृपा करनेके लिये घुटनोंके बल चल पड़े ।

नलकूबर एवं मणिग्रीव यक्षराज कुबेरके पुत्र और भगवान् शंकरके अनुचर थे। यौवन, वैभव और पद-इन तीनोंके

कारण वे मदमत्त हो गये थे। मदका नशा केवल संतक्त्री अथवा भगवत्क्रपासे ही दूर होता है, अन्यथायह मनुष्यकानाश करके ही छोड़ता है । नलकूबर और मणिग्रीवको यौवन, वैभव और पदका नशा तो चढ़ा हुआ था ही, ऊपरसे मदिराका नश भी था। बस, नशेमें चूर हुए दोनों भाई झूमते-फिरते थे इनके साथ अप्सराओंका भी दल था। अप्सराओंके सार वे दोनों जलकी इनि लिये दिगम्बर अवस्थामें मन्दाकिनीर्व पुनीत धारामें उतर गये । अप्सराएँ भी विवस्ना ही थीं। दैव योगवश देवर्षि नारद उस मार्गसे आ निकले, उनकी दृष्टि इन लोगोंपर पड़ी । अप्सराओंने तो लजित होकर तुरंत यस्न <sup>धारण</sup> कर लिये; परंतु कुवेरपुत्र देवर्षिको देखते हुए भी उसी तरा नग्न एवं उन्मत्त बने रहे। देवर्षि नारदको उनकी इस स्थितिपर वड़ी दया आयी | उन्होंने सोचा—'अहो | रे लोकपाल कुवेरके पुत्र और इनकी ऐसी दुरवस्था !'

जो दुष्ट मदसे अंधे हो रहे हों, उनकी आँलोंमं <sup>उयोति</sup> डालनेके लिये दरिद्रता ही सबसे वड़ा अज्जन हैं; क्योंकि दरिद्र यर देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे-जैसे ही हैं अतः दरिद्रमें घमंड नहीं होता । देवर्षि उन दोनों कुवेर-पुत्रोंपर (कृपापूर्वक ) कुपित हो गये । उन्हों कहा- हे कुवेर-पुत्रो । तुम दोनों अपनी इस जडताके अनुरू ही जड-योनि ग्रहण करो—वृक्ष बनकर जन्म धारण करो, परंतु वृक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी तुमलोगोंको भगवरस्मृति बनी रहेगी, कालान्तरमें तुम्हें भगवान् श्रीकृष्णकी संनिधि प्राप्त होगी,और उनकी कृपाले तुम दोनों पुनः देव-योनि प्राप्त करोगे। यह कहकर देवर्षि बदरिकाश्रमकी ओर चले गये। ये ही दोनों यक्ष वजमूमिमें यमलार्जुन नामक वृक्ष बने।

नन्द-प्राङ्गणमें खड़े-खड़े वे वर्षोंसे गोळोकविद्दारी भगवान् भीक्यामसुन्दरकी प्रतीक्षा कर रहे थे । दोनों वृक्ष प्रचण्ड शंक्षावात, ग्रीष्मकी तेज धूम, वर्षाकी झड़ी और शिशिरके हिमको सहनकर अपना सम्पूर्ण अहंकार खो बैठे थे। इनका सम्पूर्ण अहं (मद) धुल गया था। केवल भगवान् श्रीकृष्ण-चन्द्रकी अहैतकी कृपाकी प्रतीक्षामें थे वे दोनों।

ऊखलसे बँधे भगवान् श्यामसुन्दर उन दोनों वृक्षोंके भतीतकी स्मृति करते हैं। सारी घटनाएँ उनके समक्ष आ जाती हैं। तदनुसार उन्हें अपने प्यारे भक्त देविष नारदकी वाणी सत्य करनी है। इघर गोप-शिश्च नाना प्रकारकी युक्तियों- हारा अपने प्यारे सखाको बन्धनमुक्त करनेकी चेष्ठामें ल्लो हैं। अन्तमें कन्हेंयाको बन्धन-मुक्तिकी एक युक्ति स्झती है। वे धीरे- घीरे यमलार्जुन वृक्षोंकी ओर बढ़ते हैं। यमलार्जुन मन-ही-मन प्रसन्न हो उठते हैं। भगवन्छपाकी बाट जोहते-जोहते आज स्वयं भगवान् उनपर छपा करनेको बढ़ रहे हैं। गोप-शिशु

भारी ऊखलको छड़कानेमें कन्हैयाकी सहायता करते हैं। भगवान् दामोदर धीरे-धीरे यमलार्जुन घृक्षोंके पास पहुँच गये। वे दोनों घृक्षोंके बीचसे निकलते हैं। ऊखल दोनों चृक्षोंमें टेढ़ा होकर फँस जाता है।

बाछेन विष्कर्षयतान्वगुलुख्छं तय् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्ब्रिबन्धौ । विष्पेततुः परमविक्रिमतातिवेप-रकन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डवाब्दौ ॥

(श्रीमझा० १०। १०। २०)
'दामोदर भगवान् श्रीकृष्णकी कमरमें रस्ती कसी हुई
थी। उन्होंने अपने पीछे छढ़कते हुए ऊखलको ज्यों ही
तिक जोरसे खींचा, त्यों ही पेड़ोंकी सारी जड़ें उसह
गयीं। समस्त पलके केन्द्र भगवान्का थोड़ा-सा जोर लगते ही
पेड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डालियाँ और एक-एक पत्ता
कौंप उठा और वे दोनों बड़े जोरसे तड़तड़ाते हुए पृथ्वीपर
गिर पड़े।

ष्ट्रश्न गिरे, परंतु किसीको किसी प्रकारकी क्षति नहीं हुईं । देखते-देखते दोनों बृक्षोंसे दो तेजस्वी पुरुष निकले और भगवानके चरणोंमें प्रणत हो गये। वे दोनों सिद्ध नलक्वर एवं मणिग्रीव भगवानकी विलक्षण कृपा प्राप्त कर अपने लोकको प्रस्थान कर गये।

( ३ ) फलवालीपर कृपा

क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वेफकप्रदः॥ (श्रीमझ०१०।११।१०)

"एक दिन कोई पल बेचनेवाली आकर पुकार उठी— 'पल लो, पल !' यह मुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं-के पल-प्रदाता भगवान् अच्युत पल खरीदनेके लिये अपनी छोटी-सी अञ्जलिमें अनाज लेकर दौड़ पड़े।''

× × ×

एक दीन-हीन मालिनी व्रजकी वीथियोंमें घूम-घूमकर फल बेचती और अपना उदर-पोषण करती थी। इद्ध शरीर था। एक दिन प्रातः वह घरते अपनी फल्ले भरी टोकरी सिर-पर रख कर फल बेचने निकली। प्रल ले लो, फल'—कहती वह भली-गली चूमती रही, परंतु उस दिन बोहनीतक न हुई। किसी गोप-यालकने पूछातक नहीं कि प्तुम्हारे पास कीन-से पाल हैं और क्या भाव है वह थककर चूर हो गयी।

मध्याह्नका समय हो गया था। अन्तमें उस फलवालीने क्लान्त होक्तु एक पीपलके वृक्षकी शरण ली। वह पीपलकी घनी छायामें विश्राम करने लगी। उसके चेहरेपर निराशा-सी छा गयी थी, वह सोचने लगी—'आज क्या होगा ?' उसे क्या पता आज ही उसके जीवनका स्वर्णिम दिवस है। आज उसकी सिरपर रखी टोकरीके फल ही नहीं विकेंगे, अपितु उसकी जन्म-जन्मकी साथ पूरी होगी।

जहाँ वह विश्राम कर रही थी, ठीक उसके सामने ही नन्दरायका राजपासाद था और उसके बगलमें उनका खिलहान था। खिलहानमें पड़ी विशाल अन्नराधिको देखकर वह मन-ही-मन सोच रही थी कि क्या आज इसमेंसे मेरे भाग्यमें कुछ लिखा है ! इतनेमें ही उसने देखा—नहेंसे स्यामसुन्दर महलके द्वारसे निकलकर खिल्हानमें आये और धानको विश्वेरने लगे। उन वाल श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा निरखकर फलवाली यकित रह गयी—

(यह) सोभा मेरे स्यामिह पें सोहैं।
चिल-विल आउँ छवीले सुखकी, या उपमा करों को है।।
या छविकी पटतर दीने की सुकवि कहा टकटोई ?
देखत अंग-अंग-प्रति चानक, कोटि मदन-मन छोहै।।
सिस-गन गारि रच्यो विधि आनन, बोंके नैनिन नोहै।।
पूर स्याम-सुंदरता निरुत्तत, मुनि-जन की मन मोहै॥
( युरसागर ७७६)

वह उस रूपमाधुरीको निर्निभेष निरखती रही । पलकें उटी-की-उटी रह गर्यो । एकाएक उसे याद आया— 'अरे । मुसे तो पल वेचने हैं ।' वस, वह बोल उटी—'फल ले लो, फल ।' नन्दनन्दन चौंक उटे—'वह फल क्या वस्तु है !' वे अकुलायी दृष्टिसे फलवालीको देखने लगे। फलवाली तो पहले ही उस रूपमाधुरीपर न्योंछावर हो चुकी थी।

यद्योदानन्दनने चारो ओर दृष्टि घुमायी— 'कहीं कोई देख तो नहीं रहा है।' गोपियों के नित्य-प्रतिके उलाहनों से यद्योदा तंग आ गयी थी। अतः उसने महलमें प्रदृरियों नियुक्त कर दी थी कि लालाको कहीं बाहर ही न जाने दिया जाय। अस्तु, यद्योदानन्दन चारों ओर देखते हुए शीघ ही फलवालीके पास पहुँच गये। प्रदृरियों भी ठगी-सी दरवाजेकी ओटसे कन्हें याकी यह लीला देख रही थीं। 'अरी! फल क्या होता है ?' नन्दनन्दनका प्रदृन् था।

फलवालीके नेत्र अधुपात कर रहे थे, उसमें बोलनेकी शक्ति ही कहाँ वची थी । बड़ी कठिनाईसे वह टोकरीकी ओर संकेत कर केले, नारंगी, बेर आदि फलोंका परिचय दे पायी । अब कन्हैया समझ गये थे कि फल क्या होते हैं। 'ये फल मुझे दे दो।' बड़े मीठे वचनोंमें कन्हेयाने याचना की । फलवाली इतप्रभ-सी नन्दनन्दनकी इस बाल-सुलभ भिक्तमाको निरख रही थी। उसके नेत्र निरन्तर बह रहे थे। कन्हैयाने पुनः कहा--भैं फल लूँगा। फलवालीने अपने-आपको सँभाला, उसने कहा---(फलके बदले कुछ मूल्य दो। 'मूल्य क्या होता है ? शिशु कन्हैया चिकत-से खड़े थे । आजतक उन्होंने 'मूल्य' शब्द ही न सुना था। वे फिर बोले---- (मृल्य क्या होता है ? मैं कुछ नहीं समझा, तू मुझे शीघ्र फल दे दे । 'लाङ्ले । बस्तुके बदले कुछ दिया जाता है, उसे मृत्य कहते हैं। फलवालीने वहें प्रेमसे शिशुको समझानेका प्रयत्न किया। "अरी ! मुखे मेरी मैयां नित्य माखन-मिशी खिळाती है, दूध पिळाती है । गोपिकाएँ प्रतिदिन मेरी चाह करके मुझे माखन खिलाती हैं, परंतु वे तो कभी मुझसे 'मृल्य' नहीं माँगती ।" कन्हैया

तुरंत योळ उठे । प्रेम-विह्नल फलवाली क्या उत्तर देती। कन्हेंयाने सोचा—'यह फलोंके वदले कुळ लेना चाहती है।' वे दीड़े खल्हितानकी ओर और वड़ी कठिनाईसे अपनी नन्ही-सी अञ्जल्में कुळ धान भरकर लाये। 'अर्री! ले, मैं फलोंका मृह्य ले आयां और उन्होंने अपनी वॅंधी अञ्जल्भि धानके कुळ ही दाने वचे थे, फलवालीकी टोकरीमें खोल दी। कन्हेंयाको यह तो पता ही न चल कि उसकी नन्ही-नन्ही अञ्जल्थियोंके बीचसे धानके प्रायः सभी दाने मार्ग में ही गिर गये थे। वे तो मृह्य चुकानेपर प्रसन्न हो रहे थे। कैसे उन्होंने कोई बहुत महान् कार्य कर दिया हो। 'अरी! अब तो फल दे दे ।' नन्दकुमारने इधर-उधर देखते हुए फलवालीसे पुनः याचना की।

फलवाली विलक्षण आनन्दके बाँधको रोक नहीं पा रही थी, वह गद्गद हो बोल उठी—'यशोदानन्दन! क्या भेरे इतने फलॉका मूल्य केवल ये पाँच-सात दाने ही हैं ! अव श्रीकृष्णचन्द्रकी समझमें आया कि मेरी अञ्जलिसे ती घानके प्रायः सभी दाने गिर गये थे। भी तेरे फर्लोका मूल्य फिर कभी चुका दूँगा। अब यदि मैं पुनः धान हेने जाऊँगा तो मुझे कोई देख लेगा और फिर लैटकर आने नहीं देगा । अतः त् शीघ्र मुझे फल दे दे । फलवाली कुछ कहना चाहती थी, परंतु संकोचवरा उसके मुखसे कुछ भी निकल नहीं रहा था। अन्तमें साहस वटोरकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे कह ही दिया- 'दुलारे ! एक बार त् मुझे 'माँ' कह दे और मेरी गोदमें आ जा। कन्हैया समझ गये कि यह फलवाली गोदमें चढ़कर 'माँं पुकारनेसे प्रसन्त हो जायगी। यशोदानन्दनने पुनः चारों ओर दृष्टि दौड़ायी कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा हैं और वे तुरंत उस फलवालीकी गोदमें चढ़ गये और बोले—'मैया! मैया!! मुझे शीघ्रफल दे दो ना।

वेद जिन्हें भीति-नेतिं कहकर पुकारते हैं, श्रुतियाँ जिनका अन्त नहीं पातीं, पुराण जिनका यशोगान नहीं कर एकते, मुनिजन घोर तपस्यासे जिनकी एक झलक भी नहीं पा एकते, वे ही सचिदानन्दघन ब्रह्म कृष्णरूपमें अवतरित हो भाँग कहकर एक दीन-हीन और अनाथ नारीसे पल माँगते हैं। कैसी अद्भुत कृपा है उनकी!

विश्वदुलारेको गोदमें पाकर फलवाली निहाल हो गयी। वह मानो अखण्ड परमानन्दमें इय गयी। कन्हैया गोदमें उत्तरे और अञ्जलि फैलाकर उसके सामने खड़े हो गये। टोकरीके समस्त फल उनकी नन्ही-सी अञ्जलिमें समा गये। टोकरीमें गिरे हुए वे धान-कण अनमोल रत्नोंमें परिणत हो गये—उसकी टोकरी रत्नोंसे परिणृर्ण हो गयी—

फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयस् । फलेरपूरयद् रत्नेः फलभाण्डमपूरि च॥ ( श्रीमझा० १० | ११ । ११ )

कालिय-मानमद्न

ग्रीष्मका साम्राज्य था। श्रीश्यामसुन्दर अपने प्यारे सखागण—सुबल, श्रीदामा आदिके साथ गोचारण कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतुमें भी वहाँ हरी घासका बाहुल्य था। सखागण कन्हैयाके साथ विभिन्न मनोहारिणी क्रीड़ाएँ कर रहे थे। उघर गौएँ सघन वनमें दूरतक चली गर्यो । अचानक श्यामसुन्दरका ध्यान गायोंकी ओर गया। सखाओंको तो संकेत ही बहुत था, वे 'हैं-हैंं करते हुए दौड़े। उधर ग्रीष्म-तापसे व्यथित गौएँ श्रीयमुनाके कूलपर पहुँच चुकी थीं। वे यमुना-जलसे अपनी प्यास बुझाने लगीं। उनके पीछे-पीछे सलागण भी पहुँच गये। वे भी भूपसे व्यथित हो गये थे, अतः अञ्चलिमें यमुनाका शीतल जल भर-भरकर पीने ल्प्रो । वे भूल गये कि यह कालिय-दह है और यहीं कालियनाग निवास करता है। गौएँ एवं ग्वालबाल विषेला जल पीते-पीते ही चेतनाशून्य होकर गिर पड़े । श्रीकृष्ण चिन्तित-से हो उठे, उनके प्यारे सखागण एवं गीएँ अभीतक लौटे नहीं थे। वे उन्हें हुँद्ते-हुँद्ते काल्य-दहपर पहुँचे और उस करण दृश्यको देखकर आर्त हो कह उठे-

> या गावः खलु देवता घजसदामस्माकमुच्येस्तरां ये वालाश्च सदेव जीवतुलितास्तेऽमी विपन्नाः पुरः । हा ! हन्त ! स्वयमस्मि तत्सहचरः किं आतरं मातरं तातं सर्वजनं च विच्म मम घिक् चापल्यतः साहसम्॥ (शीगोपालचम्पू, पू० १३ । १३)

'ओह ! जो गौएँ हम व्रजवासियोंके लिये सर्वाधिक आदरणीय देवता हैं तथा जो ग्वालवाल नित्य हमारे प्राण-तुल्य हैं, वे सभी इस विपन्न दशामें मेरे सामने पड़े हैं और मैं स्वयं, हाय रे इनका सहचर हूँ ! अव मैं दाऊ भैया, मैया और यावासे तथा समस्त पुरवासियोंसे क्या कहूँगा ? धिकार है मेरे चपल्याजन्य ऐसे साहसको ! कहते-कहते षडेश्वर्यसम्पन्न शीकृष्ण एक क्षणके लिये अपना समस्त ऐश्वर्य भूल-से गये। उनके नेत्रोंसे अविरल अशुपात हो रहा था।

भगवान् चाहे अपने ऐश्वर्यको भूल जायँ; परंतु उनकी कृपादृष्टि स्वयमेव ही परम सिक्य शक्ति है—

'उनकी अञ्जलिमेंसे अनाज तो मार्गमें ही विखर गया, पर फल बेचनेवालीने उनके दोनों हाथ फलसे भर दिये। इधर भगवान्ने भी उसकी फलोंकी टोकरी रत्नोंसे भर दी। ()

वीक्ष्य तान् वै तथाभूतान् ऋष्णो योगेश्वरेश्वरः। ईक्षयासृतवर्षिण्या स्वनाधान् समजीवयत्॥ (शीमज्ञा०१०।१५।५०)

'उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीदृष्णने अपनी अमृत बरसानेवाळी दृष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया।

गौएँ तुरंत ही हुंकार करती हुई उठ खड़ी हुई । उन्होंने प्यारे कन्हैयाको घेर लिया और सभी सखा अपने प्यारे कन्हैयाको गलबाँही देकर नाचने लगे।

सखागण तो अल्पकालमें ही कालिय-दहकी भयंकरताको भूलकर अपने प्यारेके साथ नया कौतुक करनेके विचारमें लग गये; परंतु श्रीकृष्ण अपने सखागण एवं प्यारी गौओंके इस शूलको कैसे भूल सकते थे ? भविष्यमें भी मेरे बजवासी न जाने कब, किस समय इस कालियदहके कारण इसी तरह पुनः विपत्तिमें पड़ जायँ ? यह कल्पना कन्हैयाके हृदयको विदीर्ण कर रही थी।

एक क्षणमें ही लीलामय श्यामसुन्दरके मनमें सब योजना बन गयी, वे तत्काल पासके कदम्बपर जा चढ़े; क्या करेंगे, यह तो उन्होंने अपने प्यारे सखागणको नहीं बताया। केवल एक बार उन सबकी ओर देखा और क्हा—'मेरे प्यारे सखाओ! घबराना मत, मैं शीघ ही लौट आऊँगा। और वे कूद पड़े कालिय-दहके विषैले अगाध जलमें।

कालिय-दहमें डुवकी लगाकर श्यामसुन्दर कालियकी शय्याके पास पहुँचे । कालिय उस समय निद्रामें मग्न था । सौन्दर्यनिकेतन नन्दनन्दनको देखकर नागपिनयाँ विस्मित हो उठीं, ऐसे सौन्दर्यकी शलक तो उन्होंने कभी स्वप्नमें भी न देखी थी। उन सौन्दर्यनिधिको जलकीड़ामें तन्मय देखकर नागपिनयोंके प्राण उद्घिग्न हो उठे—'कहीं कालिय इनका कोई अनिष्ट न कर दे। उन्होंने संकेतद्वारा नन्दनन्दनको रोका कि वे जलकीड़ा करके कालियको उद्घिग्न न करें; परंतु उनकी सुने कौन ? श्यामसुन्दर तो अपनी क्रीड़ामें मग्न थे। कन्हैया-की जलकीड़ाने दहमें त्फान-सा उपस्थित कर दिया। जलके प्रचण्ड वेगने कालियको जगा दिया । वह जलीय झंझावातका कारण न समझ सका । जैसे ही उसकी दृष्टि सीन्दर्य-निकेतन श्रीकृष्णकी आर गयी, वह विस्मित हो उटा । उसके नेय तृप्त ही नहीं हो रहे थे उन सीन्दर्यसिन्धुको देखकर । वह अपलक उस रूपसुभाको निरखता रहा । वे नीलमुन्दर पूरे दहमें एक दयाम ज्योत्सना फैलाये हुए ये, पीताम्बरकी चमक विशुत्-सी होसित हो रही थी ।

नीलसुन्दर निर्भय हां कीड़ामें तन्मय थे । उनके चेट्रेपर भयकी एक रेखा भी न थी । उन्मत्त गजकी तरह ये जल उछाल रहे ये। कालिय नाग इसे सहन न कर सका । उसकी क्रोबाग्नि भड़क उटी और उसके सभी पण ऊपर उठ गये । सौन्दर्य-निकेतन बार-बार जल उछालकर काल्यिको कुपित कर रहे ये। कालिय अपने फर्णीसे स्यामसुन्दरके चरणसरोजीपर प्रहार करनेको उद्यत था। अन्तमें करणासिन्धुने कालियपर कृपा-दृष्टि की और उसे अपने चरण-स्पर्शका सौभाग्य प्रदान किया। कालियने अपने समस्त फर्णोसे एक साथ प्रभुके चरणोंपर प्रहार किया; परंत नीलसन्दरपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । कृपा-निकेतन तो उसे बारंबार अपने चरणस्पर्शका सौभाग्य प्रदान कर उसकी अहंकाररूपा मलिनताको खींच रहे थे। परंतु श्यामसुन्दरको अभी और भी क्रीड़ा करनी थी। अन्ततः कालियने कन्हैयाको अपने पाशमें कस लिया । स्यामसुन्दर निश्चेष्ट-से हो गये ।

लीलाविद्दारी क्यामसुन्दरका नागपाशमें बँधना एक साधारण-सी लीला थी, परंतु दहके तटपर खड़े सखागण इसको कैसे सहन कर सकते थे ? उनके प्राणोंके आधार तो एकमात्र कन्हैया ही थे । जैसे ही कन्हैया निक्चेष्ट हुए, वैसे ही सखागण शोकाकुल हो पछाड़ खाकर मृच्छित हो गये। गौएँ भी अपने प्यारे गोपालके वियोगमें विकल हो हुंकार भरने लगीं।

उधर कन्हैयाने अपने शरीरको फुलाना आरम्म किया। देखते-देखते ही काल्यि-नागका शरीर ट्रटने लगा और उसे अपना बन्धन खोलना पड़ा। वह कुद्ध हो अपने नशुनीं वेषकी ज्वाला उगलने लगा। अपने फणोंसे श्यामसुन्दरपर आधात करने लगा। प्रभु नये-नये पैंतरे बदलकर उसे खेल खिलाने लगे। अन्तमें भगवान, उछलकर उसके फणोंपर चढ़ गये और नृत्य करने लगे। नृत्यने ताण्डवका रूप ले लिया।

देवता, किंनर और चारण आदि यह अवसर चूकनेना ने थे, उन्होंने देखा भगवान् तो विना तालके ही त्रव सर रहे हैं तो वे लोग लगे मृदंग, ढोल और नगरे बजाने। एक समा वेंध गया संगीत और तृत्यका। प्यारे स्थाममुन्दर का वड़ा मनोहर और आकर्षक रूप था। नगराजके पणीं निकल्ता हुआ खून कन्हैयाके तल्लओंकी लालिमा बढ़ा रहा था। कालिय कितनी देरतक यह सहन करता, उसकी शक्ति नष्ट होने लगी, वह प्राण-सून्य-सा होने लगा। बेचारी नगरालिनयाँ विलख उर्टी। वे अपने पतिकी प्राण-साके लिये प्रभुके चरणोंमें जा गिरीं। विभिन्न प्रकारसे विला करती हुई वे प्यारे स्थाममुन्दरसे कृपा-याचना करते लगीं—

भनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो
दण्होऽसतां ते खद्ध कल्मपापहः।
यद् दन्दशुकत्वममुख्य देहिनः
क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः॥
भनुगृह्णीष्व भगवन् प्राणांस्त्यजति पश्चगः।

भनुगृह्णाप्त भगवन् प्राणास्त्यजात प्रकाराः स्त्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्॥ (श्रीमद्वा० १० । १६ । ३४) ५२)

'आपने हमलोगोंपर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा-प्रसाद ही है; क्योंकि आप जो हुएंको दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संपंके अपराधी होनेमें तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह आसधी न होता तो इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिलती! इसलिये हम सन्चे हृदयसे आपके इस क्रोधको भी आपका अनुमह ही समझती हैं। भगवन् ! कृपा कीजिये, अब यह सर्प मरनेवाला ही है। साधु पुरुष सदासे ही हम अबलाओंपर दया करते आये हैं। अतः आप हमें हमारे प्राणस्वरूप पितदेवको दे दीजिये।

द्यामय प्रभुने नागपित्योंकी प्रार्थना मुनकर नृत्य वंद कर दिया । धीरे-धीरे कालियनागकी इन्द्रियों और प्राणींने पुनः चेतना और बोलनेकी बाक्ति आयी । वह भी प्रभुत्ते कृपा-की भीख माँगने लगा । नागराज एवं उसकी पित्यांने विविध प्रकारसे भगवानकी पूजा की । तदनन्तर वह अपने परिवारसहित रमणक-द्वीप चला गया और स्थाममुन्दाकी प्यारी मुभुनाका वह क्षेत्र विषसे मुक्त हो गया ।

### ( 4 )

# महाराज मुचुकुन्दपर विलक्षण कृपा

महाराज मुचुकुन्द गाढ़ निद्रामें सोये हुए थे। मास एवं वर्ष ही नहीं, युग-पर-युग बीतते गये, पर वे सोये ही रहें। उन्हें निद्रासे उठाये कौन १ जो उन्हें निद्रासे उठाता, वही भस्म हो जाता, देवताओंसे उन्हें इस प्रकारका वर-दान जो मिला था।

मुचुकुन्द इक्ष्वाकुवंशी महाराज मांधाताके पुत्र थे । वे भगवान्के भक्त, शूरवीर एवं सत्यप्रतिज्ञ थे । एक बार देवराज इन्द्र और असुरोंमें युद्ध छिड़ गया, इन्द्र परास्त होनेकी दशामें थे, उनके पास कोई योग्य सेनापित न या । अन्तमें वे महाराज मुचुकुन्दकी शरणमें गये और उनसे देवताओंकी रक्षाकी याचना की । दयाछ महाराज मुचुकुन्दने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके बहुत दिनोंतक देवताओंकी ओरसे धमासान युद्ध किया और असुरेंसे उनकी रक्षा की । मगवान् शंकरके ज्येष्ठ पुत्र स्वामिकार्तिकेयद्वारा सेनापित-पद स्वीकार किये जानेपर राजा मुचुकुन्दको अवकाश मिला । देवराज इन्द्र मुचुकुन्दके संरक्षणसे बड़े प्रसन्न हुए ।

(राजन् ! कोई वर प्राप्त कर हमें अनुग्रहीत करें । कैवल्य-मोक्षके अतिरिक्त हमारे पास सब कुछ सुलम है। मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार तो एकमात्र ऋपासिन्धु भगवान्-का ही है। देवराजने बड़ी विनम्रतासे राजा मुचुकुन्दसे कहा ।

राजा मुचुकुन्द अपरिमित श्रान्त और क्लान्त हो रहे ये। युद्धकालमें वे लगातार कई दिनोंतक विलकुल न सो पाये थे। 'देवराज! मैं निद्रा चाहता हूँ, मेरी निद्रामें बाधा देनेवाला तत्काल भस्म हो जाय, यही वर मुझे प्रदान करें। राजा मुचुकुन्दने देवराजसे कहा और उन्हें यही वर मिल गया।

× × ×

राजा मुचुकुन्द युगोंसे गहरी निद्रामें निमग्न उस गुफामें सोये हुए थे । इपासिन्धु भगवान् अपने जनको कैसे भूल सकते हैं ! वे लीलाविहारी सभी प्रकारकी लीला बानते हैं । उनके लिये क्या असम्भव है १

काल्यवन भगवान् श्रीकृष्णका विरोधी और जरासंधका मित्र था। वह अत्यन्त पराकमी था। उसने अपनी सेनासे मथुराको

घेर लिया । कुपासिन्धु भगवान् श्रीकृष्णकी लीला कौन समझ सकता है ! वे अपनी सौन्दर्य-छटा विखेरते हुए बिना कोई शस्त्र लिये मथुराके मुख्य द्वारसे निकले । काल-यवनने उन्हें तुरंत पहचान लिया और वह झपटा उन पीताम्बरधारी लोलाविहारीपर । भगवान् तेजीसे भागे, मानो अत्यन्त भयभीत होकर भाग रहे हों। आगे-आगे भगवान रणछोड़ और पीछे-पीछे कालयवन था। दौड़ते-दौड़ते भगवान् उस गुफामें घुस गये, जिसमें राजा मुचकृत्द सोये थे । भगवान्ने गुफामें घुसकर शीघ्र ही अपना पीताम्बर राजा मुचुकुन्दपर डाल दिया और स्वयं एक शिलाकी आड़में छिपकर खड़े हो गये । कालयवन भी पीछे-पीछे गुफामें घुसा, उसने देखा कोई पीताम्बरधारी सो रहा है; सोचा, छलिया श्रीकृष्ण ही मुझे छलनेके अभिप्रायसे मुख ढककर सोया है और उनपर लातसे प्रहार किया । लात ल्माते ही राजा मुचुकुन्दकी आँखें खुलीं और उनकी दृष्टि सीधी कालयवनपर पड़ी, वह तत्काल वहीं भस्म हो गया।

काल्यवनके भस्म होते ही कृपाछ भगवान् श्रीकृष्ण अपनी दिन्य न्योति फैलाते हुए राजा मुचुकुन्दके समक्ष प्रकट हुए। उनके चौड़े वक्षःस्थलपर श्रीवत्स एवं गलेमें कौस्तुभमणि मुशोभित थी। उनकी प्रेमभरी चितवन और मनोहारी मुस्कानने राजा मुचुकुन्दको स्तम्भित कर दिया। उन्हें गर्गाचार्यजीकी बात स्मरण हो आयी और पहचानते देर न लगी कि ये अखिल सौन्दर्य-निकेतन परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। राजा मुचुकुन्दके मनमें भगवान्- के इस समय अचानक पधारनेका कौत्हल होना स्वाभाविक था। समाधानार्थ कृपा-निकेतनने कहा—

स्रोऽहं तवानुत्रहार्थं गुहामेतामुपागतः। प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सरुः॥ (श्रीमङ्गा०१०।५१।४३)

भी तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामें आया हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है । मैं भक्तवत्सल (जो) हूँ।

राजा मुचुकुन्द भगवान्की अद्भुत कृपा प्राप्त कर गद्गद हो गये। भगवान्ने मुचुकुन्दसे वर मॉंगनेके लिये बहुत आग्रह किया, परंतु वे प्रार्थना करने लगे—पप्रभो। हस अत्यन्त पवित्र कर्मभूमिमं मनुष्यका जन्म होना परम दुर्लम है। मनुष्य-जीवन इतना पृष् है कि उसमें भजनके लिये कोई भी अमुविधा नहीं है। अपने परम सीभाग्य और आपकी अहितुकी कृपांस उस ( द्यरीर )को अनायास ही प्राप्त गरके भी जो अपनी मित, गित असत् संसारमें लगा देते हैं और तुन्छ विषयमुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए धर-ग्रहाशीके अधिरे कुएँमें पड़े रहते हैं—आपके चरणकमलोंकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोमसे अधिरे कुएँमें गिर जाता है। भगवन् । में तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे अपर परम अनुमहकी वर्षा की

है । में आपके चरणकमलोंकी शरण लेता हूँ । तो जगत्के एकमात्र स्वामी कृपासिन्धो ! आप मेरी खा कीजिये !

भगवान्के वार-वार आग्रह करनेपर भी जब राजा मुचुकुर-ने कुछ नहीं माँगा, तब करणासिन्धु प्रभुने उन्हें अपनेषे नित्य-निरन्तर रहनेवाली अनपायिनी भक्तिका बरदान देकर कहा कि तुम मुझमें मनको लगाकर पृथ्वीपर खच्छन्द विचल करो—

विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः। अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिमँय्यनपायिनी॥ (श्रीमद्वा०१०।५१।६२)

( & )

### भक्त सुदामापर कृपा

मुदामा एक सर्वथा अकिंचन ब्राह्मण थे । वे अत्यन्त अभावग्रस्त होकर भी प्रसन्तापूर्वक गृहस्थ-धर्मका पालन करते थे । सुदामा स्वयं तो फटे-पुराने चिथड़ों में रहते ही थे, उनकी धर्मपत्नीके पास भी तन ढकनेको पूरे वस्त्र नहीं थे । रहनेके लिये धास-फूसकी एक जीर्ण झोंपड़ी थी और सम्पत्तिके नामपर थे दो-चार मिट्टीके पात्र । यदि भिक्षामें कुछ न मिलता तो वे जल पीकर ही संतोप कर लेते । उनके मनमें तिनक भी क्षोभ नहीं होता था । पतिके सुखमें ही सुखी रहनेवाली ब्राह्मणी भी सब अवस्थाओं में संतुष्ट रहती थी। दिरद्रताका पूरा परिकर उनके यहाँ निवास करता था।

सुदामाको श्रीकृष्ण-सखा होनेका सौमाग्य प्राप्त था। दिख्ता उस सौमाग्यको छीन न सकी थी। गुरुदेव महर्षि सांदीपनिके गुरुकुलमें सुदामा और श्रीकृष्ण साथ-साथ पढ़ते थे। दोनोंमें प्रगाद मित्रता थी। एक बार गुरुपत्नीने सुदामाको सूखा ईंधन लानेके लिये आज्ञा दी। सुदामाके साथ मित्र श्रीकृष्ण भी हो गये और दोनों ईंधन लेने निकल पड़े। कुछ देर बाद रात्रि होनेसे अन्धकार छा गया, धनघोर वर्षा आरम्भ हो गयी, जिससे दोनों मित्र मार्ग भूल गये। रात्रिभर दोनों एक वृक्षके नीचे पड़े रहे। प्रातः गुरुजी दोनोंको खोजते हुए आये। गुरुजीका हृदय द्रवित हो उठा। उनकी कुपा हुई, अमोध आज्ञीर्वाद मिला और गुरुकृषासे सुदामाको सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान एवं मन्त्र तत्काल उपलब्ध हो गये। अध्ययन समाप्त हो गया। सुदामा अपने प्यारे सखा श्रीकृष्णकी मधुर स्मृति लेकर अपने घर लीटे।

थी । पातित्रत्य-विप्र-पत्नी बड़ी साध्वी धर्मका पालन करते हुए वह सदैव पतिकी सेवामें तत्पर रहती थी। उसका प्राणाधार था पति-सेवा और सुदामाके जीवनका आधार था अपने सला श्रीकृष्णकी मधुर स्मृति । वेद-पाठ, हवनादि नित्य कर्म पूरा होनेके बाद वे अपने प्यारे सखाके गुण-चिन्तन, मननमें लग जाते थे। अपनी पत्नीके साथ भी उनकी चर्चाका विषय श्रीकृष्ण गुण-गान ही था । गुरुकुलके उन दिनोंको सुदामा भूले नहीं थे । उन सर्वलोकमहेश्वरके साथ उठना। बैठना, खाना, सोना—सभी उनको विलक्षण लगा या। ब्राह्मण-पत्नी घास-फूसके बिस्तरपर आरामसे सोती थी। उसने कभी सुन्दर वस्त्राभूषण, धातुके वर्तन, खादिष्ट भोजन आदि देखे ही न थे। उसने कभी पतिसे इन वस्तुओंकी चाह भी नहीं की थी। अपने आहारकी भी ब्राह्मण-पत्नीने कभी चिन्ता न की । जिस दिन भिक्षामें कुछ नहीं मिळता। सुदामा तो वत करके संतोष कर लेते थे और इसीमें अपना अहोभाग्य समझते थे; परंतु बेचारी ब्राह्मणी पतिको निराहार देखकर उद्घिग्न हो उठती थी । वह अपने पतिको भूखा देख सकनेमें असमर्थ थी । पतिका जर्जर तनः जिसमें शरीरकी एक-एक नस गिनी जा सकती थी, देख-देखकर उसका हृदय दहल उठता था।

'करुणानिधि श्रीद्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप एक बार द्वारका जाकर उनसे मिल तो आइये। ब्राह्मणी वार-वार सुदामासे यह निवेदन करती रहती। दरिद्रता असस हो जानेपर एक दिन उसने डरते-डरते अपने पतिसे यह प्रार्थना की—





पूरन पैज करी प्रहलाद की, खंभ सों बाँध्यो पिता जिहि बेरे। द्रौपदी ध्यान धरयो जबहीं, तबहीं पट-कोट लगे चहुँ फेरे॥ प्राह ते छूटि गयंद गयो पिय, है हरि को निहचै जिय मेरे। ऐसे दरिद्र हजार हरें वे, कृपानिधि लोचन-कोर के हेरे॥

सुदामा इस प्रकारकी बातें प्रायः बार-बार ही सुनते थे, परंतु संतोष ही उनकी परम निधि थी, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे । उनका तो एक ही कहना था, 'औरन को धन चाहिये बाबरि, बाँभनको धन केवल भिच्छा।' वे पूर्णरूपसे निःस्पृह थे।

ब्राह्मणीको द्वारकाधीशकी करुणापर पूर्ण विश्वास था। वह गजेन्द्र, प्रह्लाद, द्रौपदी आदिपर करुणानिधानकी करुणाके विषयमें जानती तो थी, परंतु सम्भवतः वह उनकी सर्वव्यापकताकी बात भूली हुई थी।

आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः। (श्रीमद्भा० १०। ८०। ११) 'आजकल वे भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी यादवोंके खामीके रूपमें द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं। यह वात ब्राह्मणीके हृदयमें जँची हुई थी, इसीलिये वह सुदामाको बार-बार द्वारका जानेकी ही प्रेरणा करती। 'धनकी याचना लेकर अपने प्यारे सखाके पास जायँ — यह वात सुदामाको अञ्लो न लग रही थी। ब्राह्मण-पत्नीका आग्रह था—'आप धनकी याचना न करें, परंतु अपने सखाका दर्शन तो कर आइये। सौन्दर्यनिधिके रूप-सौन्दर्यन्वे दर्शनकी इच्ला तो उनकी भी थी ही, अतः इस लालसान को उकराना सुदामाके लिये इतना सहज नहीं था।

अन्तमें एक दिन सुदामाने अपनी साध्वी पत्नीसे कहा— प्विना किसी उपहारके खाली हाथ मित्रके पास कैसे जाऊँ? इन शब्दोंने विध-पत्नीको उल्लिसत कर दिया। उसने दो-चार घरोंसे भिक्षा माँगकर चार सुद्धी चिउड़ेकी कनी इकड़ी की; परंतु उन्हें कैसे ले जाया जाय—यह एक समस्या थी सुदामाके लिये। घरमें किसी पात्रकी वात तो अलग रही, स्वच्छ कपड़ा भी न था। अन्तमें विध-पत्नीको एक फटा-पुराना चिथड़ा मिल गया। उसमें किसी तरह चिउड़ेके दानोंकी छोटी पोटली वाँधकर सुदामाने वगलमें द्वा ली और वे द्वारकाकी ओर चल पड़े।

सुदामा जैसे दुर्चलके लिये मार्ग तय करना सरल काम न

था, परंतु त्रिमुवनसुन्दर प्यारे सखाके दर्शनकी लालगा मार्ग-की बीहड़ताको मुलाये हुए थी।

अपने प्यारे सलाकी मधुर स्मृतिमं मग्न मुदामा चलते-चलते मार्गमें एक घने वृक्षकी छायामें वैट गये और प्यारे क्यामसुन्दरके साथ गुरुकुल-निवासकी मधुर स्मृतिमं स्वो गये । वे कितने समयतक अपने प्यारे सप्ताकी स्मृतिमं लीन रहे, पता नहीं; परंतु जब ऑखें खुलीं और बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने-आपको एक मनोहर उद्यानमें मौलश्रीके वृक्षके नीचे पाया । वे आश्चर्यमं दूव गये—'में कहाँ हूँ १ मार्ग तो नहीं है, यह तो एक सुन्दर उद्यान है । इधर-उधर सुन्दर वेदा-मृपामं संतरीमाली घूम रहे थे । उन्होंने एकसे पूछा—'भैया । यह कौन जगह है १ कौन-सा नगर है १ में कहाँ हूँ १,

मालीने चरणोंमें सिर रखकर विनम्रतापूर्वक कहा— 'महाराज ! यह द्वारका नगरी है । जिस मनोरम वगीचेमें आप बैठे हैं, यह सर्वलोकेश्वर श्रीद्वारकाधीशका उद्यान है ।

'द्वारकापुरी ! क्या सचमुच यह द्वारका ही है । भैया! मुझे अपने प्यारे सखा श्रीकृष्णसे मिलना है । वे कहाँ मिलेंगे ११ सुदामाने बड़े कौत्हलसे याचना की ।

'श्रीमन् ! आपको खोजना नहीं होगा। देखें, वह सामने महाराज द्वारकाधीशका ही महल है।

द्वारकाके वैभवने सुदामाको विस्मित कर दिया । ऊँची-ऊँची अष्टालिकाएँ देखकर सुदामा आश्चर्यमें इव गये । सखाके महल्पर पहुँचते सुदामाको देर न लगी । अतिथिका आदर श्रीकृष्ण-महल्के द्वारपालीका परम लक्ष्य था । एकं द्वारपाल दौड़ा और द्वारकार्वाचको सूचना दी—

सीस पंगा न झगा तन्त्रें प्रमु !
जाने को आहि वसे केह प्रामा !
घोती फटी-सी लटी दुपटी,
अरु पाय उपानह की निह सामा !!
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखि,
रखो चिक सो वसुधा अभिरामा !
प्रत दीनद्यालको धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा !!

श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके महलमें भोजन करके आचमन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने 'सुदामा' नाम सुना, वे द्वारकी

भ॰ কৃ**॰ अं॰ ५७**—

ओर दीड़ पड़े। मुकुट वहीं रह गया, पाहुका भी कौन पहने? पीताम्बर मार्गमें गिर गया और वे लिपट गये अपने भिय सम्या मुद्दामासे। कैसा अनीम्बा मिलन था प्रमुका अपने मित्रके साथ! दीनोंके नेत्र झर रहे थे। प्रमु अपने प्रिय सखाको अपने मुख्य महल्में लाये और सिंहातनपर बैटाया। प्रभुने पलारनेके लिये मित्रके चरण अपने हाथमें लिये, परंतु धोये कीन, वं तो मित्रके चरणोंकी ओर देखकर परम व्याकुल हो गये थे—

ऐसे विहाल विवाइनसीं, प्रम कंटकजाल गई पुनि जोए। हाय! महादुख पाये सखा, तुम आये इतें न कितें दिन खोए॥ देखि सुदामाकी दीन दसा, करना करके करनानिधि रोए। पानी प्रातको हाथ छुयौ नहिं, नैननके जलसों प्रम धोए॥

श्रीकिमणीजी स्वर्णनिर्मित सुगिधित शीतल जलमय झारी लिये स्वामीके सखाके पैर पखारनेके लिये खड़ी ही रह गयीं। प्रभुने तो नेनोंके जलसे ही अपने प्रिय सखाके पाँव पखार दिये। यड़ा हृद्यस्पर्शी हरय था। उद्भव एवं अकृरादि सभी इक्ट्रे हो गये प्रभुके इस दीन सखाका स्वागत करनेके लिये। अन्ततः किमणीजीने स्वर्णमय झारीके जलसे सुदामाके पैर पखार कर चरणोदक लिया। महलोंको पित्रत्व करनेके लिये चरणोदक छिड़का गया। प्रभुने विधिवत् चन्दन, धूप, दीप आदिसे प्रिय सखा (ब्राह्मगदेवता)को पूजा की। श्रीकृष्ण उन्हें अन्तः पुरमें पलंगपर ले आये। स्वयं भगवती किमणीजी पंखा लिये सुदामाको हवा करने लगीं। अन्तः पुरकी सभी रानियाँ लक्ष्मीनाथकी इस ब्राह्मण-सेवाको देख विस्मित हो रही थीं—'न जानें इस दीन दरिद्रने कौन-सा पुण्य किया था, जो स्वयं लक्ष्मीपित इसकी सेवामें संलग्न हैं। स्वर्णपात्रोंमें सुदामाको भोजन कराया गया और फिर वे विश्राम करने लगें।

भैया ! तुमने इतने दिन मेरी कुछ खबर ही नहीं ली । मुदामाके पैर दवाते हुए रमानाथ कह रहे थे । 'गुरुकुलके उन मधुर दिनोंकी स्मृति मुझे आज भी प्रफुल्लित कर रही है । गुरुजी हमें कितना प्यार करते थे !'

सुदामा तो मानो सुध-बुध ही भूल गये थे। श्रीकृष्णका अलौकिक स्नेह-सौहार्द उनके हृदयको विह्नल किये हुए था। सुदामा चित्रलिखित-से बँठे थे, उनके नेत्रोंसे अविरल अश्रु-धारा प्रवाहित हो रही थी। सुखसे वाणी नहीं निकल पा रही थी।

्प्रिय सखे ! गुरुकुलभें तुम्हारा वैराग्य अनुपम था।

गुरुकुलते लीटनेके बाद तुम्हें मनोऽनुकूल ही प्ली प्राप्त हुई होगी ? तुम्हारा गृहस्थ-धर्म सुखपूर्वक निभ ए। होगा ? रमापतिने विनम्रतासे पूछा । सुदामाके मौनसे वे समझ गये कि वे गृहस्थ हो गये हैं।

'भाभीने मेरे लिये अवश्य कुछ उपहार भेजा होगा ? श्रीकृष्णने अपने प्रिय सखाका हाथ दवाते हुए उनते पूछा । सुदामाकी विचित्र स्थिति थी। वहाँका ऐश्र्य देखकर वे जमीनमें गड़े-ते जा रहे थे। वे संकोचते वगळ दवा रहे थे, कहीं छोटी-सी पोटली दील न जाय।

'सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णसे क्या कुछ छिपा रह सकता है ?' यह वात सुदामा भूल गये। लीलविहारीकी लीला चल रही थी और वे सर्वथा ही अनिभन्न से बने हुए थे, परंतु सुदामाकी भावभिक्षमा वता रही थी कि उनकी वगलमें कुछ दवा है।

'मुझसे भी छिपा रहे हो।' करणानिधानने अपने प्यारे मित्रका हाथ खींच लिया। चिथड़ों में लिपटी पोटली फर्रापर गिर पड़ी और चिउड़ों के दाने विखर गये। स्मानाथ दोनों हाथोंसे वटोरकर उन चिउड़ों को चड़े प्रेमसे पाने लगे। ऐसा लगता था मानो वे कई दिनोंसे भूले हों। 'सखे! भाभीदारा मेरे लिये प्रेमसे मेजे गये इतने स्वादिष्ट चिउड़े इतनी देर तुमने मुझसे क्यों छिपाये!' चिउड़ों का भोग लगाते समय लक्ष्मीपति बीच-बीचमें तिरही हिस्से अपने सखाको निहारते जाते थे।

वे बार-बार चिउड़ोंके स्वादका बलान कर रहे थे। सुदामाने रात्रिमर वहीं विश्राम किया । प्रातः उठकर उन्होंने सखा श्रीकृष्णसे जानेकी आज्ञा माँगी। श्रीकृष्णने अपने मित्रको रोकनेका वहुत आग्रह किया । सभी महारानियांने भी सुदामासे आतिथ्यका सुअवसर देनेकी प्रार्थना की परंतु सुदामाको बड़ा संकोच हो रहा था। उन्होंने प्यारे श्रीकृष्णसे पुनः आज्ञा माँगी और अपने घरको चल दिये । द्वारकाधीश अपने मित्रको पहुँचाने वहुत दूर तक पैदल साथ आये। सुदामा जैसे आये थे, वैसे ही, उन्हीं फटे वस्त्रोंमें जा रहे थे। श्रीकृष्णने उन्हें कुछ भी न दिया। वस्त्रतक सुदामाको या एक मुडी अन्न एक नहीं मिला ।

श्रीकृष्ण-स्मृतिमें लीन सुदामा आगे वढ़ रहे थे। उनके पाँच जमीनपर पड़ रहे थे, परंतु मन प्यारे सम्वार्ध मधुर स्मृतिमें रम रहा था— व दीनानाथ कितने दयाछ हैं!
मुझ नगण्यको भुजाओंमें बाँध लिया। प्यारे प्रभुने वे न
खानेयोग्य चिउड़े कितने प्यारसे खाये!! सुदामा प्रभुकी
ऋपावत्सलतापर विमुग्ध थे, वे मानो अपने आपसे ही कह
रहे थे—

अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्तुरचेर्न मां स्मरेत्। इति कारुणिको नूनं धनं मेऽभूरि नाददात्॥ (श्रीमङ्गा०१०।८१।२०)

परम इपाछ श्रीकृष्णने मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं दिया, उन्होंने सोचा कहीं यह दिख़ ब्राह्मण धन पाकर मतवाला न हो जाय, मुझे भूल न बैंडे । उनकी कितनी कृपा है, कैसा संरक्षण है ! सुदामा गद्गद हुए जा रहे थे।

प्रभुकी मधुर स्पृतिमें डूवे सुदामा न जाने कव अपने
गाँव पहुँच चुके थे । एकाएक वे चौंक पड़े— अरे ! मैं
कहीं वापस द्वारका तो नहीं पहुँच गया हूँ १ सामने ही
उनके घरकी जगह एक विशाल महल खड़ा था। आसपास मनोहर उद्यान-उपवन लगे थे । पास ही सरोवरमें
कमलके पुष्प विकसित हो रहे थे । रंग-विरंगे पिक्षगण
कलस्व कर रहे थे । सुदामाने आस-पासके मकानोंको बहुत
ध्यानसे देखा। वे सोचने लगे कि यह द्वारका तो नहीं है,
परंतु अपनी झोपड़ी न देखकर वे विस्मित थे। उन्होंने
देखा कि उनकी अगवानीके लिये हाथमें आरतीकी
थाल लिये एक लक्ष्मी-जैसो सुन्दरी आ रही है । किसी
पर-स्त्रीकी ओर न देखनेवाले सुदामाने मुख मोड़

लिया । तभी मधुर स्वर मुनायी दिया—'देव ! इस दासीको कृतार्थ करें ।' मुनकर मुदामा चौंक पड़े । यह वाणी तो उनकी साध्वी पत्नीकी ही यी । वे कुछ भी समझ न सके । 'कहीं में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ ।' मुदामा अपनी ऑखें मलने लगे।

्स्वामिन् ! यह आपके चरणोंकी दासी है । वाहाण-पत्नीने सुदामाके चरण पकड़ लिये । वह नाना प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत थी । उसके साथकी दासियों भी न्तन वस्त्राभूषण पहने हुए थीं। वे महलमें गये । महलके अंदरकी शोभा तो और भी निराली थी । स्वर्णकी चौकियों, रत्नमय पलंग और मखमली गहोंसे सुशोभित कक्ष । बहुत-से दास और दासियाँ जगह-जगह अपने कामपर नियुक्त थे ।

अव सुदामाको अपने प्यारे साला श्रीकृष्णका कृपा-विलास समझमें आया। वे मन-ही-मन कहने लगे— भें जन्मसे ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ। मेरी इस सम्पत्ति-समृद्धिका कारण क्या है ? अवस्य ही परमैश्वर्यशाली यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता।

नूनं बतेतन्मम दुर्भगस्य शश्वद्दिस्य समृद्धिहेतुः। महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदूत्तमस्य॥ (श्रीमहा०१०।८१।३३)

( ६ ) द्रौपदीपर कृपा

कौरवोंकी राजसभा लगी थी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र आदि वयोदृद्धजन उपस्थित थे। शकुनिकी द्यूतफोडामें उसकी, दुर्योधन और कर्णकी सभी छलपूर्ण चालें सफल हुई। युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके थे। अपना सम्पूर्ण धन-वैभव, राज्य, चारों भाई, तदनन्तर स्वयं अपनेको, एक एक करके वे सभी कुछ चुएमें हार गये थे। अन्तमें शकुनिके उकसानेपर द्रोपदी भी दाँवपर रखी गयी और युधिष्ठिर उसे भी अन्य वस्तुओं- वी तरह ही हार गये।

धातिकामी ! पाण्डव-ञुल्बभूको इसी समय सभामें ले आओ । तुम्हें अन पाण्डवेंसि कोई डर नहीं है। तुर्योधन- ने अपने सारथिको आदेश दिया । वचनवद्ध पाण्डव चुप-चाप सुन रहे थे ।

'द्रुपदकुमारी ! आपको दासीके रूपमें कौरव-सभामें उपिसत होना है। दुर्योधनने द्वूतमें धर्मराज युधिष्ठिरका सर्वस्व जीत लिया है। दुर्योधनके आदेशसे आपको उनके महलमें दासीका कार्य करना होगा । पाञ्चालकुमारीको प्रातिकामीने यह आदेश सुनाया । वह सुनकर विस्मित हो उठी । उसने प्रातिकामीसे द्यूतकी डाका पूरा विवरण सुना और योली—'प्रातिकामी ! तुम जाकर सभासदोंसे पूछो कि क्या इस तरह मेरा सभामें उपिसत होना न्यायसुक्त है ? क्या धर्मराज स्वयं अपनेको हारकर मुझे भी दाँवपर एस सकते हैं ?

प्रातिकामीको अकेला आते देखकर तुर्योधन मुद्ध हो उटा—'दुःशासन! यह प्रातिकामी वड़ा मृद्धे हें, तुम तुरंत जाओ और द्रोपदीको पकड़कर सभामें ले आओ। अपने छोटे भाईको उसने आदेश दिया। इस बीभत्स आदेशको सुनकर भी सभासद् पूर्ववत् मौन थे।

'पाञ्चाली! आजसे तुम हमारी दासी हो। अत्र तुम्हें दुर्योधनकी सेवा करनी है। बीघ सभामें चले। कुद्ध हुए दुःशासनने द्रोपदीके महलमें पहुँचकर उसको आदेश दिया।

दुःखिता द्रौपदी शीमतासे भृतराष्ट्रके रनिवासकी ओर बढ़ी, सम्भव है, मैया गान्धारी कुछ सहायता करें। छहरो! कोधित दुःशासनने दौड़कर द्रौपदीके खुले केशोंको पकड़िल्या।

'दुःशासन ! मैं रजखला हूँ । एकवस्त्रा हूँ । गुरुजनः षृद्धजन एवं आदरणीय सभासदोंके सम्मुख मुझे इस अवस्था-में मत ले जाओ । द्रौपदीने अत्यन्त दीनतासे गिङ्गिड़ाते हुए कहा।

'दुर्योधनका आदेश है। मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम हमारी दासी हो। तुमको चलना ही होगा। ऐसा कहकर दुःशासन बाल पकड़कर द्रौपदीको घसीटने लगा। पाण्डव-कुलबधू लजासे मानो गड़ी जा रही थी। स्वयंवरके बाद जिसको वायुने भी स्वच्छन्दतासे नहीं देखा था, वही नारी-भूषण दुपदसुता आज दुष्ट दुःशासनके द्वारा बलपूर्वक सभा-प्राङ्गणमें घसीटकर लायी गयी। सभासदोंका मस्तक इस भीषण अन्यायके सामने उठ नहीं पा रहा था।

भाज महापुरुषोंका सदाचार छप्त हो गया है, आज नरेशोंका क्षत्रिय-धर्म नष्ट हो गया। आज पितामह, आचार्यः महाराज धृतराष्ट्रः महाराग विदुर आदिकी धर्मपरायणता समाप्त हो गयी। अहो ! इस पापाचारकी ओर दृष्टिपात करनेवाला कोई नहीं है। द्रीपदी इस प्रकार करण-विलाप कर रही थी। दुर्योधन, कर्णः शकुनि आदि प्रसन्न हो रहे थे। दुःशासनकी प्रशंसा की जा रही थी। पाण्डवोंकी दृष्टि जमीनपर लगी थी और चेहरे व्यथापूर्ण थे। द्रीपदी समासदोंसे कृषा-याचना करती हुई बोली—स्मासदों ! धर्म एवं नीतिक सर्मज्ञो ! क्या स्वयंको हारे हुए धर्मराजका पुनः मुझको दाँवपर लगाना न्याययुक्त था ! अरे ! कुलवधूके सम्मानकी रक्षा करो। परंतु सभी मौन थे। निर्लज कर्णने दुःशासनको पाण्डवों एवं पाञ्चालीके वस्त्र उतारनेके लिये प्रेरित किया। पाण्डवोंने तत्काल उत्तरीय वस्त्रोंका त्याग कर दिया। अन

दुःशासन द्रौपदीकी साड़ीका छोर हाथमें लिये था। द्रौपदी बड़ी करण-दृष्टिसे सभासदोंकी ओर बारंबार देख रही थी । उसकी दृष्टि कभी पितामह, कभी द्रोण और कभी धृतराष्ट्रके चेहरेपर टिक जाती थी । उसने एक तिरछी दृष्टि पाण्डवोंपर भी डाली; परंतु वे सभी निष्प्राण-से थे। नारिक शीलकी रक्षा करनेवाला कोई न था । जिन पितगेंके वलपर द्रौपदीको गर्व था, जिन धर्मज्ञों और नीतिग्रेंके उसे आशा थी, वे सभी निर्जीव-से थे । उस सबके देखते द्रौपदी सभामें निर्वस्त्रा की जा रही थी। द्रौपदं वारंबार चीख रही थी, परंतु उसका रक्षक कोई न था

नीच दुःशासनका हाथ वहा और वह द्रौपदीकी साई का छोर खींचने लगा । याज्ञसेनी विलख पड़ी । संसार सभी प्राणियोंसे उसकी आशाएँ टूट गयीं और अब उस धारणा एकमात्र छ्वासिन्धु करुणावरुणालय दीनवन्धु स्या सुन्दरपर टिक गयी । वह आर्तस्वरसे पुकार उठी—

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनिमय । कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥ हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन । कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन ॥ कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वारमन् विश्वभावन । प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीद्तीम् ॥ (महा समा ६८ । ४१-४

्हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण ! हे गोप नाओं अप्राणवरलम केशव ! कौरव मेरा अपमान कर हैं। क्या आप नहीं जानते ? हे नाथ ! हे रमानाथ व्रजनाथ ! हे संकटनाशन ! हे जनार्दन ! में कौरवरूप सम् दूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिये। सचिदान दस्ह श्रीकृष्ण ! महायोगिन् ! विश्वासन् ! विश्वमावन ! गोविं कौरवों के बीचमें कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अवलाकी कीजिये। क्यानिधि श्रीकृष्णका कृपाके रूपमें बस्नावतार हु वे रंग-विरंगे बस्नोंमें तुरंत प्रकट हो गये।

सभा सभासद निरस्ति पट पकरि उठायो हाथ। तुलसी कियो इगारहों बसन वेस जदुनाथ॥ (दोहावली ११

दुःशासन खींचता गया और खींचता ही गया। विरंगी साड़ियोंका अम्बार रूप गया। भाँति-माँतिकें वस्रोंसे द्रौपदी आच्छादित होती गयी। जैसे जैसे यह दु याज्ञसेनीकी साड़ी खींच रहा था, वैसे-वैसे ही मानो कृपाछ श्रीकृष्णकी कृपाकी बाढ़-सी आ रही थी। बड़ा अद्भुत हक्ष्य था। कृपासिन्धुकी करुणाकी बौछार सबको मिगो रही थी। लजासे दुष्ट दुःशासनका सिर कँचा नहीं उठ रहा था, उसकी सुजाओंकी शक्ति समाप्त हो गयी थी। वह थककर चूर हो गया और अन्तमें उसे श्रीकृष्ण-कृपाविलासके सममुख नतमस्तक होना पड़ा। वह सिर नीचा करके समामें एक किनारे जाकर चुपचाप बैठ गया।

× × ×

पाण्डवगण द्रुपदकुमारीसहित वनवासमें थे । वे काम्यकवनमें नाना प्रकारके कष्ट झेलते हुए वनवासकी अविधि व्यतीत कर रहे थे। उधर दुष्ट दुर्योधन किसी भी प्रकारसे पाण्डवोंका अन्त कर देनेके प्रयासमें था; क्योंकि वे किसी भी समय दुर्योधनसे अपने राज्यका अधिकार माँग सकते थे।

'यदि महर्षि दुर्वासा पाण्डवोपर कुपित हो जायँ तो शीष्र काम बन सकता है। यह दुर्योधनके मस्तिष्ककी एक नयी सूझ थी। महर्षि दुर्वासाको प्रसन्न करनेकी योजना बनायी गयी। दुर्योधन स्वयं अपने सुखकी परवाह छोड़कर तत्परतासे महर्षिकी सेवामें लग गया। रात्रि हो अथवा दिन, महर्षि किसी भी समय कुछ भी चाहें, तैयार मिलता था। उन्हें प्रसन्न करनेका कोई भी अवसर दुर्योधनने नहीं खोया।

अन्तमें महर्षि पूर्णरूपसे संतुष्ट होकर जाने लगे और जाते-जाते वोले-(दुर्योधन ! मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। भूर्त दुर्योधन अपनी चाल सफल हुई जानकर मन-ही-मन प्रसन्न हुआ । उसने कहा-- 'मुने ! आपकी दयासे सभी कुछ सुलभ है। आपने आतिथ्यका सुअवसर देकर हमलोगोंपर बड़ी कृपा की। ऐसी ही कृपा आप हमारे बड़े भाई युधिष्ठिरपर करें । वे हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता हैं। आजकल वे अपने भाइयों एवं पत्नी द्रौपदीसहित वनमें निवास कर रहे हैं | मुनिदेव ! एक बातका और ध्यान रखें । जग द्रौपदी समस्त ब्राहाणों तथा पाँचों पतियों-को भोजन कराकर खयं भी भोजन कर विश्राम करने लगे। तव आप उनके यहाँ अपने शिष्योंसहित भोजनके लिये पधारें तो उत्तम होगा । महर्षिने बिना किसी हिचकके इतनी-सी बात स्वीकार कर ली। दुर्योधनको तो मानो निधि ही प्राप्त हो गयी, वह सोच रहा था-- 'द्रौपदीके भोजन करनेके उपरान्त उस सूर्यपात्रमें महर्पिके आतिय्यके लिये कुछ नहीं वचेगा। महर्षि अवस्य कुपित होंगे और इनका कोप पाण्डवोंके विनाशका कारण होगा ही ।

महर्पि दुर्वोसाको दुर्योधनके कपटका क्या पता ? वे अपने सहज स्वभावसे अपने दस हजार शिष्योंसहित द्रौपदीके भोजन करनेके उपरान्त पाण्डवींके विश्रामके समय उनके

यहाँ पहुँच गये । महर्षि दुर्वासाके आगमनका समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोंसहित उनकी आगवानीमें पहुँच गये । विधिपूर्वक उनका पूजन एवं आतिथ्य करनेमें युधिष्ठिरने कोई कमी न रखी । आये हुए अतिथि भोजन किये विना युधिष्ठिरके यहाँसे कैसे लीटते ? युधिष्ठिरने आदरपूर्वक उन लोगोंसे भोजनके लिये आग्रह किया । महर्षिने मध्याह्वकालिक नित्यकर्म—संध्यावन्दन करनेके उपरान्त असाद ग्रहण करना स्वीकार किया ।

महर्षि अपने शिष्योंसहित नित्यकर्मके लिये नदी-तटपर चले गये। इधर पतिव्रता द्रौपदीको इस वातका पता लगा। दस हजार व्यक्तियोंके भोजनकी व्यवस्था कोई सहज वात न थी। 'इतने अन्नकी व्यवस्था कैसे हो ?' सभी विचार-मग्न हो गये। महर्षिकी कोप-कथाएँ उन्हें भी ज्ञात थीं, परंतु इस विपत्ति-नाशका कोई निर्णय वे लोग न निकाल पाये। अपने विनाशका समय उन्हें समीप जान पड़ा; परंतु पाञ्चाली वस्त्रावतारी कुपानिधिकी कुपाको इतना शीव्र कैसे भूल सकती थी ? 'क्या आज वे कुपासिन्धु कुपा नहीं करेंगे ?' द्रौपदी विचारमग्न थी। मन-ही-मन पुकारने लगी—

'हे कृष्ण ! हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुःश्वियोंका दुःख दूर करनेवाले हे जगदिश्वर ! आप ही सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं । अविनाशी प्रमो ! आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति और संहार करनेवाले हैं । हे भगवन् ! पहले कौरव-सभामें दुःशासनके हाथसे जैसे आपने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार कीजिये।

भगवान् तो ठहरे कृपामूर्ति, करुणावरुणालय, द्रौपदीकी पुकार सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े।

'कृष्णे ! बहुत दूरसे आ रहा हूँ । थककर चूर हो गया हूँ । शीघ ही मुझे कुछ खानेको दो ।' माधवने पहुँचते ही द्रौपदीसे कहा । भगवान्को देखकर द्रौपदीका हृद्य गद्गद हो गया । वह बड़े विस्मयसे वोली—'प्रमो ! आप वया विनोद कर रहे हैं ? यदि मेरे पास इस समय कुछ भी भोज्य सामग्री होती तो मैं आपको कृष्ट क्यों देती? महर्षि दुर्वासाने दस हजार शिष्योंसहित हमारा आतिथ्य

# द्रौपदी और भीष्मपितामहपर कृपा

महाभारत-युद्धमें आठ दिनोंकी पराजयके बाद भी हुर्योंके मनमें यह बात हट्तासे जँची हुई थी कि यदि पितामह
वे हृदयसे चाहें तो हमारी विजय हो सकती है । यह
कर वह पितामहके शिविरमें गया और दुःखी हो उसने
वे मनकी बात उनके सामने प्रकट की । उसे व्यथित देख
मितामहने कहा 'देखों, यदि भगवान् श्रीकृष्ण अपनी
ज्ञापर हट रहें और शिखण्डी (जो जन्मसे स्त्री था, बादमें
निसे पुरुष हुआ, उसे मैं अभी भी स्त्री ही मानता
) मेरे सम्मुख न आये तो कल मैं पाँचों पाण्डवोंका अन्त
दूँगा।

पाँचों पाण्डवोंके अन्तकी बात सुनकर दुर्योधन प्रफुल्लित उठा । उसने पितामहके चरणोंमें प्रणाम किया और ने शिविरकी ओर चल दिया। उसने सबसे पितामहकी ज्ञाकी वात कह दी। कौरव-दलमें चारों ओर प्रसन्नता-लहर दौड गयीं।

भीष्म-प्रतिज्ञाका समाचार गुप्तचरोंद्वारा पाण्डवोंके पास बहुँचा । द्रौपदीने भीष्म-प्रतिज्ञा सुनी और उसकी प्रतिक्रिया देखी । उसके शोकका तो अन्त ही न थां। वह भी अपने अन्तिम आधार भगवान् श्रीकृष्णके शिविरमें पहुँची। उसने वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णसे पूछा—'माधव! क्या आपके रहते मेरा सौभाग्य छट जायगा?'

श्रीऋष्णने कहा—पाञ्चाली ! भक्तकी प्रतिज्ञाके आगे मैं विवश हूँ । पितामहकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो, यह सम्भव नहीं ।

'माधव ! क्या आज आपकी कृपाका स्रोत सूल गया।' शोकातुर द्रौपदी भगवान्पर कुद्ध-सी होने लगी। 'द्यामसुन्दर! आपने मुझे लंबे-लंबे आश्वासन दिये थे। क्या वे सभी मिथ्या होंगे ? मेरे विखरे वाल देखकर आपने जो कहा था, क्या आज वह सब व्यर्थ हो जायगा?' उसकी ऑलोंसे टप-टप ऑस्ट्र गिरने लगे।

श्रीकृष्ण गम्भीर ही बने रहे। वे कुछ न बोले। तव द्रीण्दीने पुनः कहा—प्रभो! आपके सामने ही यदि मुझे वैधव्यके महान् दुःखको देखना है तो इससे यही अच्छा है कि मैं पहले ही चिता-रोहण करके दारीर त्याग दूँ। यह मुनकर भी भगवान, पूर्ववत् मौन ही रहे, अतः द्रौपदी चितारोहणकी तैयारी करने लग गयी। चिताकी परिक्रमाके समय भगवान् श्रीकृष्ण साथ थे।

अचानक भगवान्ने कहा—'चलो मेरे साथं और द्रौपदी भगवान्के पीछे-पीछे चलने लगी । पितामहका शिविर आया, तब दयानिधि भगवान्ने आज्ञा दी—'द्रौपदी ! शिविरके अंदर जाकर चुपचाप पितामहको प्रणाम करो और देखो, प्रणाम करते समय अपने आभूपणोंको बजा देना। द्रौपदीने शिविरमें प्रवेश किया । उसने देखा, पितामह नेत्र मूँदे बैठे थे । उसने पितामहके चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम किया । आभूषणोंकी झंकार सुनकर पितामहने वहा—'बेटी ! सौभाग्यवनी हो ।' शोकातुर द्रौपदी रो पड़ी तथा गद्गद होकर वोली—'पूज्यवर ! आपका आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं हो सकता।'

पितामह चौंक पड़े—'द्रौपदी ! तुम, इस समय !' भीष्मने सोचा था कि दुर्योधनकी पत्नी आयी होगी । वे तो चिन्तामग्न थे यह सोचकर कि 'आज मैंने यह क्या प्रतिज्ञा कर डाळी । जिन पाण्डवोंके रक्षक स्वयं कृपा-सिन्धु श्रीकृष्ण हैं, उनको मैं कैसे मारूँगा ! व मन-ही-मन भगवान्से प्रार्थना कर रहे थे—'प्रभो ! इस विपत्तिसे छुड़ा ळो, मैं

अर्जुनपर कृपा

महाभारत-युद्धका अन्तिम समय था । कौरव-सेनापित महारथी भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं शब्यका रणभूमिमं अन्त हो चुका था । दुर्योधनने भागकर द्वैपायनसरोवरमं शम्ण ले ली थी, परंतु पाण्डवोंने खोजकर उसका पता लगा लिया और उसे महायुद्धके लिये सहमत कर लिया था । गीममंत्रने कौरव-समामें द्वौपदीके वम्ब्रहरणके समय अपनी भुजाएँ उठाकर की हुई प्रतिज्ञा सत्य की । उन्होंने अपनी महासे दुर्योधनकी दोनों जाँवें तोड़ दीं । अव दुर्योधन रणभूमिमें पड़ा अन्तिम साँसे ले रहा था । पाण्डय-विजयकी शङ्ख-ध्विन हो चुकी थी । पाण्डवेंने कौरवोंके श्रीहीन शिविरोंमें प्रवेश किया । दुर्योधनके सेवकोंने नतमस्तक हो पाण्डवोंको नमन किया । पाण्डव अपने-अपने रथसे उत्तरने लो ।

'अर्जुन! जरा सावधान हो जाओ।' भगवान् श्रीकृष्णने रथमें वैठे पाण्डुनन्दनसे कहा। अर्जुन चौंक गये, वे समझ नहीं पाये कि अय सावधान होनेकी क्या वात है। कौरव तो परास्त हो ही चुके थे; परंतु भगवान्की आज्ञा अर्जुनको शिरोधार्य थी।

'अर्जुन! पहले अपने गाण्डीव धनुष एवं वाणोंसे भरे हुए दोनों अक्षय तरकसींको उतार लो, तदनन्तर तुम स्वयं उत्तरो । तुम्हारे रशसे उत्तरनेपर में उत्तहाँगा । भगवान्ने वही सावधानीसे कहा । यह क्या अनर्थ करने जा रहा हूँ। अस्तु ! पितामहने समझ लिया कि इस घटनाका सूत्रधार तो निश्कितरूपरे कोई और ही है। पेटी! तुम्हारे साथ और कौन हे ? इतना कहकर पितामह दौड़े द्वारकी और । द्वारकी ओटमें लिये श्रीकृष्णको देखकर वे प्रणत हो गये उनके चरणों में और बोले— 'प्रभो! आपकी लीला विचित्र है, जिनके रक्षक आप हैं, उन्हें कौन मार एकता है? परंतु नाथ! आज आप मेरी प्रतिज्ञा तुड़वा रहे हैं, वल आपको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी।' भगवान मुस्करा दिये— 'भीष्म! में तो मदेव भक्तोंके अवीन हूँ।'

महाभारत-युद्धके नौवें दिन वही हुआ, जो कृपा-ितः भगवान्को स्वीकार था । भक्तवत्सल भगवान् अपनी युद्धभं शस्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा तोड़कर हाथमें चानुक लिये भीष्मकी ओर दौड़ पड़े । वस्तुतः यह तो भगवान् श्रीकृष्णका एक कृपाविलासमात्र था, जिससे उन्होंने अपने भक्तोंकी रक्षा और अपने भक्त भीष्मकी आन्तरिक इच्छा पूर्ण की । यशपि पितामह दुर्योधनकी वातोंमें अवस्य आ गये थे, परंतु हृदयसे भगवान्के आश्रित पाण्डवोंकी रक्षा ही चाहते थे ।

नित्य श्रीकृष्ण स्वयं पहले उत्तरकर रथ थामते थे, परंतु आज तो वे विपरीत ही कर रहे थे। भगवान् की आजा थी। अर्जुनने ठीक उसी तरह किया। रथसे पाण्डुनन्दनके उत्तरते ही भगवान् श्रीकृष्ण योड़ोंकी वागडोर छोड़कर स्वयं रथसे उत्तरे। भगवान्के रथसे उत्तरते ही रथमें अग्निकी ज्वालाएँ प्रज्वलित हो उर्टी। देखते देखते ही वह विशाल रथ उपासंग, वागडोर, जूआ, वन्धुकाष्ट एवं घोड़ों-सहित भस्म हो गया। पवनसुत हनुमान्जी तो भगवान्के उत्तरते ही ध्वजापरसे अन्तर्हित हो ही गये थे।

चारों भाइयोंसहित अर्जुन आश्चर्यचिकत हो उठे। भगवान्की कृपाने ही आज अर्जुनकी रक्षा की थी। अर्जुनका रथ तो नाना प्रकारके अस्त्रों एवं ब्रह्मास्त्रके तेजसे कंभी-का दग्ध हो गया था, भगवान् श्रीकृष्णकी कृपाने ही उसे ध्वस्त होनेसे बचा लिया था।

युधिष्ठिर भगवान्का स्तवन करते हुए कहने लगे— भगवतस्तु प्रसादेन संशासकागा जिताः॥ महारणगतः पार्थो यच नासीत् पराङ्मुखः।

'भगवन् ! आपकी इपासे संशतक्षण पगस्त हुए हैं और कुत्तीकुमार अर्जुनने उस महासमरमें जो कभी पीट नहीं दिखायी हैं। यह भी आपके ही अनुग्रहका फट है ।

# 

### भगवान्

### भक्त

पाहन दे प्रिय, याकि रस अवगाहन दे, चाह न घटा जो लिये चातक-सा पन है। वियोगमें च्याथित गुविन्द मन-भावनके, द्दग-अरविन्द हुए सावनके घन है।। प्रीतम सुखी हों, प्रीत मनका यही है सुख, रहता मगन है। दुखको प्रसाद मान दे, परवश कामके न, **इयामको** सरबस अभिराम उस भक्तको नमन है॥ नर ---'राम'

### भगवत्कृपा

बरस रही प्रभु-कृपा सभीपर विना भेद अनवरत अपार। किंतु न कर पाते अनुभव विक्वासहीन हम मोहागार।। पर प्रभु-कृपा न वंचित रखती कभी किसीको परम उदार। समुचित मधुर-तिक्त औषध दे हरती रहती रोग-विकार।।

—(श्रीभाईजी)

# भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन चरित

( लेखक---पं० श्रीराजेन्द्रजी शर्मा )

साईजी श्रीहजुमानप्रसादजी पोदारने एक स्थलपर लिखा है—'भक्तोंके चिरत सदा ही मङ्गलमय, सान्विक, स्फूर्तिदायक, चिन्तन, सनन और सेवन करने योग्य एवं नित्य-नवीन हैं। आदर्श व्यवहार, हिन्द्रय-मनपर विजय, पवित्र सेवा-भाव, त्याग और तपत्या, विषय-विरक्ति, भगवद्गक्ति और प्रेम आदिका सच्चा स्वरूप उपदेशों नहीं मिलता, वह तो भक्त-चिरतों ही प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भक्त-चिरत स्वयं मूर्तिमान् उपदेश हैं। भक्तोंके विभिन्न विचित्र भाव होते हैं। अपने प्रभुके साथ वे अपने भावके अनुसार ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं और मक्तवत्सल भगवान् भक्तोंके उसी भावको स्वीकारकर तदनुकूल ही लीला करके उन्हें सुख देते हैं और उनके पवित्र प्रेम-रस-पूर्ण भावका रसास्वादन करते हैं। भक्तोंका स्मरण अन्तःकरणको पवित्र करता है और भगवान्में प्रीति उरपन्न करता है। भक्त-चिरतोंको श्रद्धा, भिक्त और चित्तकी संस्कनतासे पढ़नेपर दुर्लभ भगवद्गक्तिकी प्राप्ति सहज हो सकती है। इसलिये भक्त-चिरतिकी बहुत बड़ी उपयोगिता है।

किकालमें ऐसे अनेक भगवद्भक्त हुए हैं, जिनकी भक्तिके वशीभूत हो भगवान्ने साक्षात् दर्शन देकर उनपर अद्भुत अनुमह किया है। इनमेंसे भगवरकृपाके सहस्रों रूपोंको परिलक्षित करनेवाले कितप्य भक्त-चिरतोंकी झलकियाँ प्रस्तुत हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक पहनेसे निश्चय ही भगवरप्रेम—भगवद्भक्तिकी प्राप्ति और भगवरकृपाका अनुभव किया जा सकता है। भक्तोंकी महिमा इतनेसे ही जान लेनी चाहिये कि भगवान् उन्हें अपना 'मुकुटमणि' मानते हैं, उनके वशमें रहते हैं, उनकी सेवामें प्रस्तुत होनेके लिये नाना रूप धारण करते हैं और घोषणा करते हैं—'न मे भक्तः प्रणङ्यति।' (गीता ९। ३१) अर्थात् मेरे भक्तका कभी विनाश नहीं होता।

भगवत्कृपासे कृतकृत्य हुए किल्कालके इन भक्तोंके पवित्र चित पड़कर हमारे हृद्योंमें भी भगवद्मिक्की अखाण्ड ज्योति जग उठे, यही उन भक्तवत्सल प्रभुसे प्रार्थना है।

## गोस्वामी तुलसीदासजीपर भगवत्कुपा

भगवान्की प्रतिज्ञा है —
'ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।'
(गीता ४ । ११)

'जो मुझे जैंसे भजते हैं, मैं भी उन्हें बैसे ही भजता हूँ। अपनी इसी प्रतिशाके अनुसार भगवान् भक्तोंके हाथ विक जाते हैं और भक्तोंका योगक्षेम वे ही वहन करते हैं। अपनी अहैतुकी कृपासे वे भक्तको विभोर कर देते हैं। उन कृपायतनके अतिरिक्त ऐसा कृपाछ और कौन हो सकता है! उनकी तो यही बान है—

कर्डें सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥ (मानस ३।४२।३)

जो सांसारिक आश्रय तजकर एकमात्र भगवान्को ही भजते हैं, भगवान् उनकी सदा वैसे ही रखवाली करते हैं, जैसे माता बालककी रक्षा करती है।

षंतिशारीमणि भक्तप्रवर गोखामी त्लसीदासजीको

अपने जीवनमें भगवत्कृपाका कुछ ऐसा ही आह्नादकारी अनुभव हुआ था। वात तबकी है, जब गोस्वामीजी श्री-रामचरितमानसंकी रचना सम्पूर्ण करनेके पश्चात् भगवान् विश्वनाथकी पावन नगरी काशीमें आये। उन दिनों अस्मीं नाळेसे आगे सेत और जंगल ही थे। वहीं आपकी पर्णकृटी थी। सुनसान स्थान, दूर-दूर तक जन-मानसका कोई चिह्न नहीं, स्वर नहीं, शब्द नहीं। सामने भागीरथीकी मन्द-मन्द घारा बहती थी और उस छोटी-सी कुटियामें भी भक्ति-भागीरथीकी घारा प्रवहमान थी। गोस्वामीजी भगवान् गौरीपति, गजानन और माता पार्वतीको श्रीरामचरितमानस्वा श्रवण करानेके पुण्य-संकल्पसे काशी आये थे।

पूरी निष्ठा और श्रद्धाके साथ तुल्सीदासजीने गद्भद्र वाणीसे भगवान् आशुतोष और माता पार्वतीको 'मानसंका पाठ सुनाया और तत्पश्चात् अपनी 'तुच्छः रचना भगवान्-को समर्पित कर दी । विश्वनाय-मन्दिरके पट बंद कर दिये गये; नयोंकि संस्कृतक पण्डितोंका दूराग्रह या कि यदि

भ० हर अं० ५८--

षाया शिवजीको हिंदीमें श्रीसमचरितमानसः श्रेष्ठ प्रतीत होगा तो प्रातः उनकी सही इस पोशीपर होनी चाहिये।

भगवत्कृपाके प्रकार भी विलक्षण होते हैं। प्रातःकाल प्रकाण्ड पण्डितों, विहानों और साधु-संन्यासियोंक समक्ष जब मन्दिरके पट खोले गये तो कहते हैं धीरामचिरतमानस्थप सुन्दर-सुन्दर अक्षरोंमें धारयं दिवं सुन्दरम् लिला मिला। मन्दिरमें यही दिवय धोप सुनायी भी दिया। भक्त भगवान्की कृपाके समक्ष भक्तिपूर्वक नत हो गया। विंतु ईंध्वील पण्डित वैमनस्यकी अग्निमें छुलसने लो। उन्हें चिन्ता हुई कि तुलसीदास तो हमारी मान-प्रतिष्ठा ही समप्त कर देगा। ध्मानसंकी और प्रतियों तो उस समय थीं नहीं। पण्डितोंने ध्रीरामचरितमानसंकी सिर्व विचं सुन्दरम् के दिव्याक्षरोंसे अलंकृत पोथीको नष्ट करनेका कुकृत्य विचार।

कृष्णपक्षकी काले भेषांसे घिरी गहरी अन्धकारपूर्ण रात्रिमें दो चोर धीरे-धीरे 'अरकी'के खेतों और जंगलोंको पार करते जा रहे थे। धड़कते हृद्योंसे वे अन्ततः गोस्वामीजीकी कुटीके समीप पहुँचकर एक विद्याल कुक्षके तनेकी ओटमें ढिप गये। वे आहट लेना चाहते थे। दूरसे उन्हें दीपकके मन्द प्रकाशमें तुल्लीदासजी गहरी निद्रामें निमग्न दिखायी दिये। उनके सिरहाने ही छोटी-सी चौकीपर लाल रेशमी क्स्नों बँधी भगवान् शंकरद्वारा सम्मानित 'मानस'की पोथी रखी थी। चोरोंने सोचा—'अब देर नहीं करनी चाहिये।' उनकी दृष्टिमें तो वे स्वर्णमुद्राएँ नाच रही थीं, जो उन्हें 'मानस'की प्रतिके वदलेंमें मिलनेवाली थीं।

वृक्षकी ओटसे निकलकर उन्होंने जैसे ही कुटियाकी ओर पहला पर दबाकर बढ़ाया, वे भयसे काँप उठे और ठिठक-कर पुन: वृक्षकी ओटमें आकर छिप गये। मोटे तनेकी ओटसे उन्होंने एक बार फिर कुटियाकी ओर झाँका। उस गहन अन्धकारमें उन्होंने देखा—दो राजिकिशोर कुटियाके द्वारके साथ सीधे तनकर खड़े हैं। एक श्यामवर्ण प्रतीत होता है, दूसरा गौरवर्ण। दोनों मणियोंसे युक्त मुकुट और हार पहने हुए हैं। दोनोंके उन्नत ल्लाट हैं, नेत्र विशाल हैं। वेपीताम्बर धारण किये और रत्नजटित स्वर्ण करधनी पहने हैं । उनके कंधेपर निपक्ष और छंने बाहुओं में मूकुटियोंकी क छके हुए धनुप हैं । ऐसे अद्भुत किशोरको देखकर भयविक म्पित हो काष्ट्र चतुः पहें । बार-बार ध्यानपूर्व देखा । यह स्वप्न तो नहीं था । वास्तविकता थी। अन मनमें फिर स्वर्ण मुद्राएँ झनझना उठीं । वे धीरे धीरे ए कुटी के पीछे गये । वहाँ भी वे ही राजिकशोर पहरा दे रहे हैं दायीं ओर भी वही भय उत्पन्न करनेवाला हश्य और ब ओर भी वही । उन्हें लगा मानो राजकुँवर अभी प्राणभेदी ब छोड़ देंगे। चोर इतने घवराये कि मृच्लित होकर वहीं गिर पहे -

सूर्योदय होनेवाला ही था, गोस्वामीजी गङ्गार्व स्नान करके लीट रहे थे। कुटियाके समीप वृक्षकी आह दो अपरिचित कूर आकृतिवाले व्यक्तियोंको पहे दे उन्होंने पूछा—-'तुम कौन हो रे, भैया ?'

संतकी मधुर वाणीसे उन्हें चेत हुआ । आँखें खोली देखा सामने भक्तिश्रिमणि गोस्वामीजी खड़े हैं। उन्हें द्याकी याचना करते हुए द्वल्यीदासजीके चरण पकड़ लिये-'क्षमा करें महाराज ! हम बड़े पापी हैं। और विसि खड़े दुलसीदासजीको उन्होंने रात्रिकी सारी घटना सुना दी

तुल्वीदासजी उनकी निश्छल वाणीसे अपने प्रमुके ह्म माधुर्यका वर्णन सुनकर श्रीरामके कृपा-समुद्रमें मां दूबने-उतराने लगे। प्रेम-विह्नल हो अशुओंको किंचित पेंछ हुए वे बोले—'तुम दोनों घन्य हो। भाग्यवान हो। उप भग्यवान के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। भुवन-मोहन दीन हिंद कारी प्रमुको मेरे कारण ऐसा कष्ट ''''' गोखामीजीं वाणी अवश्द हो गयी। चोरोंने उसी दिनसे चौर्यकर्म त्या दिया और श्रीरामचन्द्रजीके भजनमें लग गये।

तुल्सीदासजीने 'श्रीरामचिरतमानसंभी वह प्रति टोड मलजीके पास सुरक्षित रख दी और पुनः एक अन्य प्रतिलि तैयार की । इस घटनाके पश्चात् ईष्मील विद्वान् भी शान्त है गये । जिसपर भगवत्कृपा है, उसे किसका भय ! सीम कि चाँपि सकड़ कोड तास्। बह रखवार रमापित जास्

(मानस १।१२५।४

भगवत्कृपाके अप्रतिम पात्र भक्त नरसी मेहता

भगवान् श्रीकृष्णके परमप्रिय भक्त नरसी मेहताने अपने एक पदमें गाया है— अक्त आधीत छे, स्यामसुन्दर सदा, वे तार्रा कारज सिद्ध करसो।

४ × ×
 ईशने ईर्षा छे नहीं जीव पर,
 भापनो सवगुणे रहों रे भलगो॥
 'द्वारकानाथ स्यामसुन्दर सदा ही भक्तींके अधीन हैं, वे ई

कृपा कर भक्तका कार्य सिद्ध करते हैं। ईश्वरको जीवोंसे कोई ईर्ष्या नहीं है, अपने ही अवगुणोंसे यह (जीव) ईश्वरसे अलग (दूर) हो रहा है। भक्त नरसी मेहताकी इन पर्क्क्तयोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् सदा-सर्वदा कृपाछ हैं। वे भक्तोंके तो अधीन हो जाते हैं। नरसी मेहताके जीवनमें ऐसे प्रेरक निश्छल एवं भक्तिकी पावन गङ्गा प्रवाहित करनेवाले प्रसङ्गोंका बाहुल्य रहा है, जिनसे भगवत्कृपाकी अलौकिक अनुभूति होती है।

वास्तवमें नरसी मेहतापर बाल्यकाळसे ही भगवत्कृपा-का अमृत बरसता रहा । उनका जन्म लगभग सं०१४७० वि० में जूनागढ़के निकट 'तलाजा' नामक ग्रामके एक प्रतिष्ठित नागर-ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था । नरसीराय अभी पाँच वर्षके ही थे कि उनके माता-पिताका शरीरान्त हो गया । बाईस वर्षीय बड़े भाई वंशीधर और दादी जयकुँवरीने उनका लालन-पालन किया।

आठ वर्षकी आयु होनेको आयी, पर अमीतक नरसी मेहताकी वाणी मूक थी। संयोगवरा, दादी उन्हें एक दिन दर्शनार्थ बडनगर-स्थित हाटकेश्वरके मन्दिरमें ले गर्यो। वहाँ एक संत विराजमान थे। जयकुँवरीने उन्हें अपने पौत्रकी दयनीय स्थिति वतायी। इन महात्माका दर्शन नरसी मेहतापर पहली भगवत्कुपा थी—'बिनु हरि कृपा मिलहिं निहं संता।' (मानस ५।६।२) महात्माने अपने दिव्य स्पर्शसे मानो यालकको पवित्र कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया—'यह बालक भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका परम भक्त होगा।' बालकके निदीं प नेत्रोंमें महात्माने अपनी अलौकिक हिंसे झाँका और कहा—'बच्चे! बोलो राधाकृष्ण, राधाकृष्ण।' नरसीने सर्वप्रथम 'राधा-कृष्ण'—इस पावन नामका उन्नारण किया। प्रमु-कृपासे मूक वाचाल हो गया। साथ-ही-साथ बालक नरसीको इष्ट-मन्त्र भी मिल गया।

जैसे-जैसे आयु बढ़ती गयी, वैसे-वैसे नरसीजीके भक्ति-रूप चन्द्रमाकी कलाएँ भी बढ़ती गर्यो—कभी क्षीण न होने-वाली पूर्णताकी ओर । सांसारिक जीव तो खभावसे ईच्चीं छु होते हैं । नरसी मेहताको सर्वप्रथम अग्रज वंशीधर और भाभी दुरितगौरीकी ईर्ष्यांका शिकार होना पड़ा। नरसी मेहताने भजन-कीर्तन, साधु-सङ्गत और भगवत्येमका ब्रह्माणकारी मार्ग अपनाया था। पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, दु:ख सुख, निन्दा-स्तुति—सव कुछ उन्होंने भगवत्येमपर वार दिया था । दुरितगौरीको यह सहन नहीं हुआ । अन्ततः नरसीजीको अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूके साथ परिवारसे अलग होना पड़ा । यद्यपि उनकी दादी जयकुँवरीने नरसीजीकी पुत्री कुँवरवाईका विवाह काठियावाइ-स्थित 'ऊना' गाँवके एक श्रीमन्त नागर श्रीरंगधर मेहताके पुत्र वसन्तरायके साथ करा दिया था, तथापि निर्धनताके कारण नरसीजीको कुँवरवाईके श्वगुरकी ओरसे अपमानित एवं लाञ्छित करनेकी कुचेष्टाएँ होती रहती थीं।

कालान्तरमें उनकी पुत्री कुँवरवाईके एक कन्या पैदा हुई, जिसका नाम नानीवाई रखा गया। धीरे-धीरे वह सुन्दरी कन्या विवाहके योग्य हो गयी। कुँवरवाईके श्रञ्जर रंगधरजी नागर-ब्राह्मणोंमें बहुत सम्पन्न माने जाते थे, इसिलये नानीवाईका विवाह भी वे बड़ी धूम-धामसे कर रहे थे। इस माज्जलिक अवसरपर सब सम्बन्धियोंको निमन्त्रण भेजे गये; पर नरसीजी-को निर्धन होनेके कारण विश्वत रखा गया। कुँवरबाईकी सास-नादने उपालम्म दिया कि 'वह जादूगर तुलसीदल और गोपीचन्दनके अतिरिक्त और दे ही क्या सकता है। कुँवरबाईका हृदय विदीर्ण हो गया। उसने कातर वाणीमें कहा—'आखिर वे मेरे पिता हैं। यदि कुछ भी न दे सके तो आकर मिल तो जायँगे। श्रञ्जर रंगधरजीने अन्ततः समधीको भी कुर्ङ्कम-पत्रिका भेज दी।

नरसीजीको तो प्रभुकी अनुकम्पाका ही आश्रय था । उन्होंने वह कुङ्कम-पित्रका द्वारकानाथके चरणोंमें अर्पित कर दी। समय आनेपर वे साधु-मण्डलीके साथ 'ऊना' जा पहुँचे। उनकी निर्धनता और साधु-सङ्गतको देखते हुए उन्हें एक जीर्ण-शीर्ण मकानमें ठहराया गया। सम्भवतः रंगवरजी उन्हें अपने समीप ठहरानेमें हीनताका अनुभव करते।

पुत्री कुँवरवाई पितासे सिलने आयी । उसने एक निगाइमें ही पिताकी असमर्थताका अनुमान लगा लिया और उनके जाति-अपमानकी कल्पनासे वह सिहर उटी। पिता उसका भाव समझ गये और बोले—विटी! मैं भाता में देनेके लिये लाता भी क्या ! मेरे पास रखा क्या है! मुझे तो गिरधर गोपालका ही आश्रय है। तू निश्चिन्त रह, समय आनेपर वे भक्तकी लाज अवस्य रखते हैं। पर सांसारिक जीवोंको भगवत्क्रपापर ऐसा अडिंग विश्वास कहाँ होता है! अस्तु,

अगले दिन 'भात' भरनेका समय आया तो नरसीजी रंगधरजीके सुसजित मण्डपमें बैठकर अपनी साधु-सङ्गतके साथ परम द्याछ अशरणशरण भगवान्का गुणानुवाद गाने लंग । वस्ताल-मंजीरोंकी आनन्द-वर्णमं सास-नन्दकं उपा-लम्भ द्वने लगे। संस्कार आरम्भ हुआ। नरसीजी भजन-कीर्तनमं सुध-बुध खो चुके थे। उनकी तन्मयता, गद्गद गिरा, पुलकावलि और नेबोंसे होनेवाले अविरल प्रेमाश्रु-प्रवाहको देखकर लगता था मानो भगवान् द्वारकानाथ उनके समीप ही उपस्थित हों।

उसी समय रंगधरजीके उस शोभायमान मण्डपमें एक दिव्य देहधारी सेठ अनेक सुन्दर स्त्रियोंके सिंहत आकर उपस्थित हुए। नरसीजीके अतिरिक्त और कोई भी अपने चर्म-चक्षुओंसे उन दिव्य पुरुषके रहस्यको न पहचान सका। नरसीजी अपने इष्टदेवके चरणोंमें वेसुध हो लोट गये। उन 'सेटजी'ने रंगधर मेहताको सम्बोधित करते हुए कहा—'मेहताजी! नरतीजी मेरे अभिन्न सखा हैं। द्वारकों में रहकर में इनकी साझीदारीमें व्यवसाय करता हूँ। मेरी समस्त सम्पत्ति इन्हींकी कृपाका फल है। इतना कहकर उन्होंने रंगधरजीके सभी स्वजन-सम्बन्धियोंको नाना प्रकारके वहुमूल्य वस्त्राभृपण मेंट किये। सभी जातिवाले नरसीजीके प्रति श्रद्धावनत हो गये। सेटजीने रंगधरजीके आग्रहण एक दिनका आतिथ्य स्वीकार करनेके पश्चात् अगले दिन विदा ली। प्रभुकी कृपाछताका अनुभवकर नरसीजीके नेत्र अविरल अशुःधारा वहा रहे थे। हाँसे कण्ठसे वे गाने लगे—

कृष्णजी ए अहल्या तारी, गुणका भोधारी। कृष्णजीना नाम ऊपर, जाऊँ बलिहारी॥

### भगवत्कृपा-गुण-गायक सुरदास

भक्तोंको आनन्द देना भगवान्का स्वभाव है । यद्यपि 'करनी करुनासिन्धुको मुख कहत न आवे', तथापि उनकी भक्तवत्सलता, भक्तकी ढिठाईको सहन करेना, भक्त-कष्ट- हरण, शरणागतवत्सलता, दीन-बन्धुत्व और अभयदान—ये ऐसी वार्ते हैं, जो उनके किसी विरले भक्तके ही अनुभवमें आती हैं । भक्त-शिरोमणि, वजरत सूरद्रासजी भगवान् श्रीकृष्णके ऐसे ही अनोखे भक्त थे । भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे ही वे 'भक्तिके सागर' और 'पृष्टिमार्गके जहाज' कहलाये ।

बात संवत् १५५३वि०की है। सूरदासजी तब अठारह वर्षके युवक ये और यमुनाके किनारे गऊघाटपर स्थित एकान्त कृष्टियामें कृष्ण-लीलाके पदोंकी रचना किया करते थे । दिल्लीके निकट सीहीगाँवमें एक सारस्वत ब्राह्मण-परिवारमें उनका जन्म हुआ था। बाल्यकालसे ही उनके नेत्रोंमें ज्योति नहीं थी। माता-पिता उदास हो गये। बालक जन-जनकी उपेक्षासे खिन्न हो गया। तब लोटी-सी अवस्थामें ही भगवत्कृपाके फल्स्वरूप अन्तज्योंति प्रकट हुई । बालक स्रदास भीकृष्ण-प्रेमका आश्रय लेकर मथुरा आ गया। शकुन-विचारमें उसे अद्भुत सफलता प्राप्त थी। इसी कारण उसके पास लोगोंकी भीड़ लगी रहती थी। जिससे भजन-कीर्तन और भगवान्का यशोगान करनेमें बाधा पहुँचती थी। प्रमु-प्रेरणा उसे गऊधाटपर ले आयी।

गऊघाट सूरदासके लिये सही अर्थोंमें श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अपार कृपाका स्रोत वन गया। मधुर पद-रचनाके कारण सूरदासकी ख्याति तो थी ही। उन्हीं दिनों (संवत् १५६०वि० के लगभग) पुष्टिसम्प्रदायके आचार्य महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य वजयात्रा करते हुए गऊघाटपर पधारे। स्रदास्जी आचार्य महाप्रभुसे मिलनेके लिये उत्सुक थे। श्रीवल्लभने भगवान् श्रीकृष्णके वालस्वरूपकी सेवा-पूजाको नया स्वरूप दिया था और श्रीकृष्ण-उपासकोंमें वे अग्रगण्य थे। स्रदास्जीने उनसे पुष्टिमार्गमें दीक्षा ली। महाप्रभुने भी पूर्व जन्मोंके संस्कारवश श्रीकृष्ण-भक्त स्रको अपनाया और अपने पावन संस्पर्शसे स्रदासके अङ्ग-अङ्गमें भगवद्गक्तिकी रसा-मृतधारा प्रवाहित कर दी। स्र्ने महाप्रभुको पिनयण्के पद सुनाये। जिनमें अपनेको पितित', 'नमकहरामी' आदि कहा था। आचार्यश्रीने स्रको धिवियाना' छोड्कर भग-वान्की लीलाके पद गानेके लिये प्रेरित किया। वस्त, तीन-चार दिनके संसर्गसे ही स्रद्रासके दिव्य चक्षु भगवान् की लीलाका दर्शन करने लगे।

श्रीमद्भागवतका श्रवण करना, नित्य श्रीनाथजीके दर्शनार्थं गोवर्धन जाना और वहाँ जाकर श्रीनाथजीको लीलाके पद सुनाना—यही सूरदासजीका क्रम बन गया। जब वे पहंछे गोकुलमें रहे तो नवनीतिप्रयक्षे दर्शन कर, उनके श्रुक्तारका अपने पदोंमें अपूर्व माधुर्यके साथ वर्णन करते थे। भक्तवत्सल अपने भक्तकी वाणीको वही शब्द दे देते, जिनसे उनके अलोकिक स्वरूप और छविका सही-सही वर्णन होता। इस 'चमत्कार)की परीक्षा उस दिन हुई, जब गोसाई विद्वलनाथजीके पुत्र गिरधरजीने भगवान्का अद्भुत श्रुक्तार किया, उन्हें वस्त्रोंके स्थानपर वहुमूल्य मोतियोंकी मानाएँ

धारण करायीं और सूरदासजीने भावविभोर हो अश्रु बहाते हुए गाया---

'जलसुत भूषन अंग विराजत, बसन हीन छिब उठत तरंगा। अंग-अंगप्रति अमित माधुरी, निरख लजित रतिकोटि अनंगा॥'

सूरदासजीपर गोसाई श्रीविद्धलनाथजीकी विशेष कृपा हुई । उन्होंने सूरदासजीको अष्टलापके किवयोंमें प्रथम स्थान प्रदान किया और अन्त समयमें उन्हें 'पृष्टिमार्गका जहाज' शब्दले सम्बोधित किया । सूरदासजी श्रीनाथजीके आठों दर्शन नित्य किया करते थे । अन्त समयमें वे परासोली गाँवमें चन्द्रसरोवरपर रह रहे थे । मङ्गला-आरतीके दर्शन कर उस दिन सूरदासजी अपनी कुटिया-पर लौट आये । लगभग दस बजे जब श्रृङ्गारके दर्शन हुए तो श्रीनाथजीका अनन्य गायक मन्दिरके प्राङ्गणमें नहीं था । आज श्रीनाथजीका श्रीमुख भी मानो उदास था । श्रीविद्धलनाथजीने जब लक्ष्य किया कि सूरदासजी नहीं हैं, तब वे करण स्वरमें कह उठे—'आज पृष्टिमार्गका जहाज जानेवाला है।' श्रृङ्गारके दर्शनके पश्चात् राजमोगकी सेवा

## गिरधरकी कुपासे

गोपियोंका मगवान् श्रीकृष्णके प्रति जैसा अनन्य प्रेम था, वैसा ही राठौर रतनिषंहजीकी इकलौती कन्या मीराका भी था। उसे वाल्यकालसे एक ही रट लगी थी—'सर्वंदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः।' (श्रीवल्लभ-चतुःश्लोकी १) एक दिन रतनिसंहजीके प्रासादमें एक संत पक्षारे। उनके पास भगवान् श्रीकृष्णकी एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति थी। उन्होंने मीराकी उत्सुकता देखकर उसे वाल-सुलभ सरलतासे ही समझाया—'ये बृन्दावनिवहारी गिरधरलाल हैं भगवान् श्रीकृष्ण! त् प्रतिदिन प्रेमसे इनकी पूजा किया कर। शुद्ध और सरल-द्वया मीरावाईको महात्माकी बात बड़ी रुचिकर प्रतीत हुई और वह उसी समससे भगवान्की पूजा, सेवा, भक्तिमें संलग्न हो गयी। दस वर्षकी उस अवोध वालिकाने सूरदासजीका एक पद भी कण्ठस्थ कर लिया। भगवान्की उस मूर्तिको अपनी श्रद भक्तिका अर्घ्य चढ़ाते हुए वह गाती—

फहा करों छवि-राशि स्थामघन, लोचन है न अवार्ज । ये ते पर येनिमिष 'सुर' सुनु यह दुख काहि सुनाज ॥'

गाते-गाते मीरा भाव-विभीर हो जाती, उसे अपनी सुध-बुध म रहती । उसपर धनस्यामका ऐसा रंग चढ़ा कि वह

अर्पित कर गोसाई विद्वलनाथजी परासोली पहुँचे । सूरदास श्रीनाथजीके ध्वजका वन्दन कर उसी ओर मुद्रा किये चब्तरेपर अर्धचेतनावस्थामें लेटे थे। श्रीविद्वल-नाथजीके आते ही उनमें मानो प्राणोका नव-संचार हुआ । उन्होंने चित्तवृत्तिको पूर्णतया एकाग्र कर श्रीनाथजीमें ध्यान लगाया । गोसाईंजीने उनका हाथ अपने हाथमें ले लिया । भक्तको मानो भगवान्का ही सांनिध्य मिल गया हो । गोसाईजीके पहुँचते ही भगवान्की भक्तवत्रस्ताका कृतज्ञतारे स्मरण कर स्रदासजीने गाया- 'देसो जू हरि जूको एक सुभाय। फिर एक और पद गाकर श्रीवल्लभके प्रति अनन्य दृढ़ भाव प्रकट किया—'भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो।' और फिर भक्तने इहलीला-संवरण करनेसे पूर्व भक्तवत्स**क** भगवान्के करुणापूर्ण नेत्र देखे । 'खंजन नैन रूप-रस माते' पद गाते-गाते वे भगवान्के परमधाममें पधार गये। कैसी महती कृपा थी सूरदासजीपर भगवान् श्रीकृष्णकी । आज भी जब उनके पद गाये जाते हैं तो ऐसी अनुभूति होती है, मानो सूरदासजी गा रहे हैं और श्रीकृष्ण कन्हैया प्रेमसे उनका श्रवण कर रहे हैं।

### निहाल-मीरा

श्याममयी ही हो गयी। भक्तिके इस अबाध प्रवाहमें प्रवहमाना मीरा अब स्वयं भी पद-रचना कर अपने श्यामसुन्दर-को रिझाने लगी। उसका भगवल्प्रेम दिनानुदिन बढ़ता गया।

संवत् १५७३ वि॰में जब सीसोदिया-वंशके राजकुमार भोजराजके साथ मीराका विवाह हुआ, तब मीराने अपने ठाकुरजीकी मूर्ति मण्डपमें विराजमान कर दी और श्रीगिरघर गोपाळजीके साथ सात फेरे के ळिये। मीराने बादमें गाया भी——

'ऐसे बर को क्यां बर्कें जो जन्में और मर जाय। षर बरिये गोपालजी म्हारों चुड़लोक्षमर हो जाय॥"

विवाह हुआ, मीरा ससुराल पहुँची । कुलाचारके अनुसार देव-पूजाका आयोजन हुआ, पर मीराने श्रीकृष्णको छोड़कर और किसीकी पूजा नहीं की । सम्बन्धी रुष्ट हो गये, सास रुष्ट हुई; पर मीराबाईने तो गोपालको वरा था । यही यथार्थ था । पित मोजराजने अन्ततः उसकी प्रसन्ताके लिये राजप्रासादमें ही रणछोड़जीका एक सुन्दर मन्दिर बनवा दिया । मीराकी श्रीकृष्ण-भक्ति वढ़ती गयी । साधु-सञ्जति, भजन-कीर्तन और पद-रचनाद्वारा वह अपने भौंवरको

रंगमें रंगने लगी। विग्हाग्नि सताती तो वह विद्वल होकर गाती—

'स्ट्री ऊपर सेज इमारी किस विध सोणा होय। गगन मॅंटल पें सेज पिया की, किस विध मिलणा होय॥'

भक्तिका यह अविरल प्रवाह भगवान् श्रीकृष्णकी कृपाले निर्योध गतिसे चलता रहा। दस वर्ष यो ही बीत गये। उसी समय भोजराजका स्वर्गवास हो गया; परंतु मीराने तो गोपालको वरकर अपना सुद्दाग अमर कर लिया था।

मीराके दूसरे देवर विक्रमाजीत राजसिंहासनपर नैठे। वे राजोन्मादमें ऐसे वहें कि मीरावाईके रणछोड़-मन्दिरमें साधु-संतोंका आना किटन हो गया। मीराके भजन-कीर्तनमें वाषा पड़ने लगी। कुल-मर्यादा, लोक-लाजकी दुहाई देकर उन्हें तरह-तरहके कष्ट दिये जाने लगे, पर मीराको तो भगवत्क्रपापर पूर्ण विश्वास था। वे जानती थीं कि भगवच्चरणारविन्दकी कृपासे ही गौतम-नारी तर गयी थी, कालियनागका उद्धार हो गया था, भक्त ध्रुव अटल हो गये थे—फिर उसे दुःख कैसा !

उन्हें भगवत्रुपाका पूर्ण आश्रय था । उन्होंने ददतासे गाया--'सीसोद्यो रूठ्यो तो म्हारो काई कर छेसी ?' देखकर विक्रमाजीत ईर्धाग्निमं मीराका भक्ति-इठ ल्यो भक्ति-परक जलने मीराकी चेष्टाएँ तनिक भी न सुहातीं । अन्तमें उनकी दुष्ट प्रकृतिने मीराकी इद्दलीला ही समाप्त करनेका दुःसंकल्प किया। एक दिन मीरा जब अपने रणछोड़जीके सम्मुख भाव-विभोर हो नृत्य-कीर्तन कर रही थीं, तभी विक्रमाजीतकी एक विश्वासपात्रा दासी आयी और कृत्रिम मधुरतासे मीरासे बोली---'राणाजीने आपके लिये भगवान्का चरणामृत भेजा है।

'अहो भगवान्का चरणामृत ! मीरा आनन्दसे मानो पागल हो उठीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्ततासे विषभरा चाँदीका पात्र हाथमें लिया, मस्तकसे लगाया और हृदयमें अपने साँवरेका ध्यान करते हुए वे बड़े शान्तभावसे उसे पी गयीं। भगवान्के चरणामृतसे बढ़कर और अमृत हो ही क्या सकता है! सचमुच भगवत्कृपासे वह विष मीराबाईके लिये अमृत ही हो गया।

उधर विक्रमाजीतके अत्याचार बढ़ते गये और इघर भीराकी तन्मयता बढ़ती गयी— 'जबसे तुमसे बिछुरे प्रभुजी, कबहुँ न पायो चैत।

विष पिलाकर भी विक्रमाजीत संतुष्ट नहीं हुए । ये ईप्योकी अग्निमें और अधिक जलने लो । उनका रहा-सहा यिवेक भी नष्ट हो गया । तब उन्होंने मीराके पास एक विषेली नागिनको पिटारीमें रखकर भेजा । अपने कुटिल स्वामीकी आज्ञाका पालन करनेवाली विश्वासंघातिनी दासीने एक वार पुनः मीराके निकट जाकर कहा—'वाई ! राणाजीने आपके लिये शालग्रामकी मूर्ति मेजी है ।

'प्रमुकी कैसी कृपा है ! देवरजीने शालग्राम मेंजे हैं। ओह ! मेरा वड़ा भाग्य है । लाओ, आज शालग्रामजीको पञ्चामृतसे स्नान कराऊँगी ।

दासीने कुटिल्दासि भौहें सिकोड़कर पिटारी मीराबाईको सौंप दी । मीराबाईने शालग्रामके दर्शनकी उत्सुकताके कारण जल्दीसे पिटारी खोली । उसमें सचमुच शालग्रामकी दिव्य मूर्ति थी। मीराकी आँखोंसे प्रेमाश्रु वहने लो। वह दासी पश्चात्तापसे गल गयी और मीराके पाँव पकड़ कर क्षमा माँगने लगी। मीराके हृदयमें तो वैरभावका कभी स्वप्नमें भी उद्देक नहीं हुआ था।

'सदा सहाई' और 'राखे विष्न हटाय' पर्दोसे मीराने भगवदनुग्रहकी महिमा ही बतायी है। अन्तमें एक दिन ऐसा आया कि मीरा सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम गिरिधर नागरकी पावन, आनन्ददायिनी बुन्दावन-भूमिमें आ गयी। प्रेमदिवानी मीरा बुन्दावनकी कुछ नीथियोंकों गुंजायमान करने लगी—'स्यामको निहारि हव आँकिंग तें, मीरा सह बावरी सुबावरी सुबावरी।'

जीवनके अन्तिम चरणमें मीराबाई ह्रारका भा गयी थीं । वे प्रभुकी कृपाके लिये उनसे बराबर यावना करती रहीं—

'तुम बिन मेरे और न फोई कृपा रावरि कीने।' कहते हैं, संवत् १६३०वि०के ल्यामग मीरा**वार्र** रणछोड़जीके स्वरूपमें विलीन हो गर्यी—

नृत्यत न्पुर बाँधिके गावत छै करतार । देखत ही हरि में मिली तृण-सम गनि संसार ॥ भीराको निज लीन किय, नागर नन्दं किशोर । जग प्रतीत हित-नाथ-मुख, रहा चुनरी छोर ॥

## श्रीराधा-माधवके कृपाभाजन जयदेवजी

भगवान् प्रेम-पयोधि हैं, करुणाके सागर हैं । भक्तकी कीर्तिका विस्तार करना और पग-पगपर उसका योग-होम वहन करना उन दयासिन्धुकी बान है । भक्त जयदेवपर तो मानो उनकी अपार कृपा बरस ही गयी थी ।

आजसे लगभग छः सात सौ वर्ष पूर्व जयदेवजीका आविर्भीव बंगालके वीरभूमि जिलेके केन्दुबिल्व ग्राममें हुआ था। वे भारद्वाज-गोत्री श्रीहर्षके वंशज थे। प्रभुने बाल्यकालसे ही उनकी बाँह पकड़ ली। छोटी अवस्थामें ही उनके माता-पिताका स्वर्गवास हो गया। निर्धनताके कारण कष्ट सदा उन्हें वेरे ही रहते, पर भगवदाश्रित तो सांसारिक विपत्तियोंमें भी प्रभुकी अहैतुकी कृपाका दर्शन करता हुआ अपने मार्गपर निर्धाध बढ़ता रहता है। जयदेवजीने परिश्रम करके अच्छा विद्याम्यास भी कर लियां था। रूखा-सूखा खाकर निरन्तर भगवद्भजनमें लगे रहना उनका स्वभाव बन गया था।

धनके होभी मनुष्य विपत्तिमें गरीबको दबाकर अपना उल्लू सीघा करते हैं । जयदेवजीके पिताका स्वर्गवास होते ही निरक्षन नामका एक ब्राह्मण, जो कभी-कभी जयदेवजीके पिताको ऋण दिया करता था, लोभवश जयदेवजीका जीर्ण-शीर्ण मकान इड्पनेकी सोचने लगा । वह उनके पास आकर बोला--- 'जयदेव ! तुम्हारे पिताने ऋण लिया था, उसे चुकाना तुम्हारा कर्तव्य है; पर तुम्हारे पास अतिरिक्त युगल-सरकारकी मूर्तिके और है ही क्या ! लो कागजपर सही कर दो और यह टूटा-फूटा मकान मेरे नाम लिखकर ऋणमुक्त हो जाओ । मांसारिक सम्पितको तो जयदेव भगवन्द्रजनमें बाधा मानते थे । उन्होंने वड़े हर्षसे कागज लेकर उसपर सही कर दी । ठीक उसी समय निरक्षनकी कन्या दौड़ी-दौड़ी वहाँ आयी और रोती हुई कहने लगी-- 'बाबा ! घरमें भीषण आग लगी है, जल्दी चलो ।' निरङ्गन अब उलटे पैरों दौड़ पड़ा। इस समाचारसे जयदेवजीपर तो मानो दुःखका पहाड़ ही टूट पड़ा। वे निरञ्जनसे भी तीन गतिसे दौड़े और सीधे ही उस लोभी ब्राह्मणके जलते घरमें घुस गये। घरमें भगवद्भक्त जयदेवके चरण पड़ते ही अग्नि अहरय हो गयी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ब्राह्मणका दृदय पलट गया। अपने कहत्यके लिये उसने जयदेवजीसे क्षमा माँगी।

इस धटनासे जयदेवजीको पहली बार प्रभुके प्रत्यक्ष अनुप्रह-

का साक्षात्कार हुआ। वे प्रेम-विह्नल हो नेत्रोंसे अश्रु वहाने लगे। कुछ ही दिनों बाद वे घर-द्वार छोड़कर प्रभुका गुणगान करते हुए पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीकी ओर चल पड़े। चलते-चलते उन्हें प्यास सताने लगी। दुरतक कहीं जल नहीं मिला । जयदेवजीके पास भगवनामका ही सम्बल था । जबतक जिह्वासे श्रीकृष्णका नाम निकलता रहा, वे उन्मत्तभावसे उन्हें पुकारते रहे और चलते गये । अन्तमें पार्थिव शरीर उस ग्रीष्मकी दोपहरीमें निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। क्रपा-कटाक्ष-से भक्तको जीवन-दान देनेवाले प्रभु ग्वालेके वेशमें प्रकट हुए और मूर्न्छित जयदेवजीपर पीताम्बरसे हवा करने लंगे । इससे उनकी चेतना कुछ-कुछ लौटी । भगवान्ने जयदेवजीको अर्धचेतनावस्थामें ही अमृत-सदश धारोष्ण दघ पिलाया और अहरय हो गये । जयदेवजीको ऐसा लगा मानो हाथमें आया हुआ अमूल्य रत्न निकल गया हो। उनकी समाधि लग गयी। ध्यानावस्थामें उन्हें युगल-सरकारकी मनोहारिणी छविके दर्शन हुए। मन्दस्मित और विशाल नेत्रोंकी मोहिनीने नयदेवजीको ठग लिया । कविताका स्फुरण हुआ और यह छवि उन्होंने पद्यबद्ध कर ही। क्रपासिन्धुकी कीर्तिका गुणगान भीत-गोविन्दः यहींसे प्रारम्भ हुआ । भगवन्कुपासे अभिभूत हो उन्होंने भगवान्के दसों अवतारोंकी गद्भद कण्ठसे स्त्रति की ।

पुरी आकर जयदेवजीने भगवान् श्रीजगन्नाथजीके भन्य दर्शनका लाभ उठाया और वहीं एक विरक्तकी भाँति रहने लगे। संन्यासियोंकी तरह वे मधुकरीसे क्षुधा-निवृत्ति करते और कहीं भी बृक्षके नीचे पड़ रहते। यहीं कुछ समय बीतनेपर उन्होंने देवी आज्ञासे सुदेव नामक ब्राह्मणकी कन्या पद्मावतीसे विवाह किया। वह भी पतिकी तरह ही भगवान्की अपार कृपा-पात्र थी। कुछ समयके बाद पति-पत्नी केन्दुविल्व लौट आये। घर आकर वे युगल-सरकारकी सेवा-पूजामें इस तरह संलग्न हो गये जैसे गृहस्थका और कोई काम ही न हो।

समय वीतता गया। भक्तिने उन्हें निष्पाप, निष्कपट, सरल स्वभाव और दयाछ वना दिया था। इतना दयाछ कि अपना अहित करनेवालेका भी वे उपकार ही करते। अहर्निश वे भगवान्के प्रेममें ही निमन्न रहते। उनकी असीम कृपाको बार-वार स्मरण करते हुए वे विरह-व्यथित हो अशु महाते रहते थे। उन्हीं दिनों उन्हें भगवन्त्रपाका एक भौर भी विलक्षण अनुभव हुआ । भीत-गोविन्दंश्के एक पदकी रचना करते समय जयदेवजी वीचमें इक गये । पत्नीसे बोले—'आगेका पद सूझ नहीं रहा है। मैं स्नान कर आजें, फिर लिखूँगा । पत्नी भोजन तैयार करनेमं लगी थी। कुछ ही समय बाद जयदेवजी लीट आये। पत्नीको आश्चर्य हुआ। उसने पूछा—'क्या गङ्गा-स्नान कर आये ।

'नहीं, बीन्चमेंसे लीट आया। पदका स्फुरण हुआ, सोना लिख ही दूँ। और उन्होंने पद सम्पूर्ण किया। पत्नीसे जल मोंगकर स्नान किया, पूजा की, प्रभुको भोग लगाया और फिर भोजन भी किया। यह सारा कार्य-व्यवहार ऐसा था जैसा पद्मावती नित्य ही देखती थी। भोजनके बाद जयदेवजी श्चयापर लेट गये। पद्मावती प्रसाद पाने लगी।

कुछ समय और बीता । किसीने कुंडी खटखटायी । द्वार खोला तो पद्मावतीके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । 'अरे आप १' सामने पति जयदेवजी खड़े थे । हाथमें गङ्गाजलकी छटिया थी । कंधेपर गीली घोती । 'क्या हुआ १' पत्नीकी ज्याकुलता देख उन्होंने पूछा ।

किंचित् घवराकर पद्मावतीने कहा-- 'आप तो मार्गमें से

लीट आये थे, आकर पदकी रचना पूरी की थी। मुस्ले जल माँगकर स्नान किया, पूजा की, भोजन किया और पलंगपर विश्रामके लिये लेट गये। मैं अभी भोजन करने नैठी ही थी। पदावतीके नेनोंसे अशु झरने लगे। जपदेवजी तेजीसे पलंगकी ओर दौड़े, वहाँ कोई न था। केवल वनमाल पड़ी थी। जयदेवजीने उस मालाको हृदय और नेनोंसे लगाया। प्रमु-प्रेममें विहुल हो वे बालकोंकी तरह रो पड़े। वाणी अवचद्ध हो गयी। पद-रचनाका अवलोकन किया—'पद्मावती! यह पद तो मेरे मनमें भी आ रहा था, परंतु''।' उनकी गद्भद गिरासे वचन नहीं निकल पा रहे थे। प्रमुकी कृपाने उनके अञ्च-प्रत्यङ्ग रोमाञ्चित थे।

अव जयदेवजीके लिये केन्दुबिल्वमें रहना असम्भवना हो गया। उनकी भक्ति पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थी। प्रभुकी कृपाने उन्हें बृन्दावनधामकी ओर आकर्षित किया। वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला-भूमि बृन्दावनमें आ गये। संस्कारवश जवतक शरीर रहा, वे सपलीक भगवान् आनंद कन्द कहणाकरकी लीलाओंका प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हींका तन्मयतासे गायन करते हुए बृन्दावनमें रहे।

# लीलापुरुपोत्तमकी कृपासे धन्य हुई सखुवाई

संतोंका कथन है कि देहाभिमान छूटनेसे भगवत्प्राप्ति होती है। देहाध्यास छूटनेका सरल उपाय है—स्वयं कष्ट सहकर भी सबकी सेवा करना और बदलेमें कुछ न चाहना। स्पृहा-रहित होकर पर-सेवा करनेसे भगवान् प्रसन्न होकर सेवकको अपनी कृपासे निहाल कर देते हैं। साध्वी सस्तूबाई एक ऐसी ही भगवत्क्रपापात्र भक्त महिला थीं।

महाराष्ट्रमें कृष्णानदीके तटपर वसे 'कर्हांड़' गाँवके एक ब्राह्मण-परिवारकी उस कुल-वधू सखूबाईका नियम-धर्म मानो सबको सुख देना ही था । परिवारमें श्रशुर, सास और पति— तीन प्राणी और थे । सखू जितनी सरल, सौम्य और उदारमना थी, उतने ही वे तीनों कलह-प्रिय और कृपण-मन । ऐसा लगता था मानो लोभ, कोध और कामने शान्तिको घेर लिया हो । रात-दिन सबकी सेवामें संलग्न रहने-पर भी सखूको सासकी मार ही खानी पड़ती । उसके माता-पिताको अपशन्द कहे जाते । अस्वस्थ होनेपर भी रूखी-सूखी रोटी ही मिलती, वह भी क्षुधा-निवृत्तिके लिये पर्याप्त न होती । पर उसने तो भगवजाम-स्मरण और सबमें प्रमुक्ता दर्शन कर उनकी निष्कपट सेवा करना ही अपना

एकमात्र धर्म बना लिया था । दिन बीतते गये। सल् ज्यों ज्यों शारीरिक कष्ट सह रही थी, त्यों-त्यों उसकी भिक्त हु होती जा रही थी। उसके मुखपर कभी भी कोषका भाव नहीं आता था।

आषाढ़ शुक्ला एकादशी समीप आ गयी थी। 'कर्हाह'
गाँवसे होकर यात्रियोंकी टोलियों भगवान विहल्नायके
दर्शन-लाभके लिये पण्ढरपुर जा रही थीं। उस दिन जव
वह कृष्णा नदीपर जल लेने गयी तो उसके भक्तिसे ओतप्रोत
मनमें पण्ढरपुर जाकर भगवान्के दर्शन करनेका शुभ संकल्प
उदय हुआ। आतङ्कित सल्दूने सोचा—'यही अवसर
सर्वश्रेष्ठ है। इन यात्रियोंके साथ ही पण्ढरपुर प्रस्थान कर
अपने प्रभुका दर्शन कलाँगी। मेरे तो सर्वस्व वे ही हैं।

सब कुछ भूलकर ह्षोंन्मत्त हुई वह यात्रियोंके साथ पण्ढरपुरकी ओर बढ़ चली, पर उसके प्रेमरूप कञ्चनको कुछ देर और तपना शेष था।यह शुभ-यात्रा बीचमें ही रक गयी। एक पड़ोसिनने सखूकी सासको सूचना दे दी। उस कर्कशाने अपने पुत्रको तुरंत ही सखूको पकड़ लोनेंक लिये भेज दिया। सखूको निर्दयतापूर्वक घसीटते हुए पर

# भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्त



दीन-हितकारीकी धन्नापर क्र<mark>पा</mark> [ युष्ठ ४७४





गङ्गाधरदास पवं श्रियाजीपर रूपा [ १४ ४७५



कूर्मदासपर विठोवाका अनुग्रह

# कल्याण प्राट

# भगवत्कपासे इतकृत्य भक्त



कृपासे कृतार्थ क्रूबा [ एड ४७९



भगवत्कृपाकी अधिकारिणी करमैतीबाई [ पृष्ठ ४८१



भगवान् राघवेन्द्र सेना नाईके रूपमें [ पृष्ठ ४८०



जोग परमानन्दपर रूपा

[ 88 AGA

लया गया, निर्ममतासे पीटा भी गया और बाँध दिया गया। चेतावनी दी गयी— 'अब एकादशीतक त् यहीं बँधी रहेगी।' सख्ने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। व्यथित-मनसे वह अपने प्रभुसे कह उठी—'हे नाथ! आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके दर्शनकी उत्कट अभिलाषा थी, दयासिन्धो! उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। मेरा और कौन है, स्वामी? एक बार आपके दर्शन हो जाते तो सुखपूर्वक शरीर त्याग सकती।'

मक्तकी आर्त पुकार मुनकर वे करूणानिधि द्रवित कैसे न होते ? अकस्मात् अर्धमूर्च्छित-सी सख्को एक मुन्दर महिलाके मुखद स्पर्श और मधुर वाणीने चिकित कर दिया। वह बोली—'सखू ! तू मुक्ते नहीं पहचानती ? मैं तेरी सहेली हूँ । मैं तेरे बन्धन खोल देती हूँ और तेरे स्थानपर खयं बध जाती हूँ, तू चुपकेसे पण्डरपुर चली जा।

·सास क्या कहेगी ?

'कुछ नहीं, त् मेरी बतायी युक्तिसे ही घर छैट आना । तबतक मैं यहाँ वँधी रहूँगी । छीछापुरुषोत्तमने सल्के वस्त्र पहने और अपने उसे पहनाये । यह खाँग पूरा हुआ और सल् मानो पवन-पंखपर बैठकर पण्डरपुर पहुँच गयी।

प्रभुको सल्बूनाईके स्थानपर बँधे हुए पंद्रह दिन बीत गये । उसके पितको चिन्ता हुई कि यदि यह अन्न-जलके बिना मर गयी तो हमें हत्या तो लगेगी ही, राज्य-दण्ड भी मिल सकता है । उसने पत्नीरूपधारी प्रभुको मुक्त किया । वे भी सल्की भाँति ही घरके कार्यमें लग गये। भोजन बनाकर सबको खिलाया । बहूके व्यवहारमें नयापन न होते हुए भी उस दिन रसोईमें सबको अपूर्व खादका अनुभव हुआ । कुछ ही दिनोंमें सास-ध्रञ्जर एवं पित अपना दुर्व्यवहार त्यागकर उसके साथ सहदयतापूर्ण व्यवहार करने लो ।

इधर प्रभु-कृपाका विलक्षण दृश्य उपिखत हुआ । सम्वृताई पण्डरपुर न छोड़नेकी प्रतिज्ञा कर निराहार, निर्जल ही प्रभुके ध्यानमें मग्न हो पार्थिव तनको त्यागकर अपने प्रियतम साँवरे प्रभुसे जा मिली। संयोगवश एक ब्राह्मणने उसके शवको पहुचानकर अन्त्येष्टि-क्रिया सम्पन्न करायी।

इधर भगवान् सख्वाईका अभिनय कर रहे थे। श्रीकिमणीजीको चिन्ता हुई, किंतु सख्वाईके अपने घर पहुँचनेसे पूर्व भगवान् श्रीकृष्ण वहाँसे आ कैसे सकते थे। स्वयं वैधकर भक्तको मुक्ति देना उनका स्वभाव को है। अतः हिमणीजीने सख्की

अिंश्याँ समेटकर उनमें पुनः प्राण-संचार कर उसे समझाया कि तेरी पण्ढरपुरसे बाहर न जानेकी प्रतिज्ञा उस शरीरसे थी। अब तेरा शरीर नया हो गया है, तू लौट जा। यह जानकर कि उसके स्थानपर बँधे हुए उसके प्रभु कष्ट उठा रहे हैं, सखूका हृदय दु:खसे भर आया। विहलनाथकी कृपाका अनुभव कर वह गद्गद हो रो उठी और चल पड़ी मुक्तिदाताको भी मुक्त कराने, उसके पैर मानो पंख हो गये थे।

वह 'कहींड़' जा पहुँची । लीलाधारी भगवान् भी उस समय पानीका घड़ा लेकर कृष्णाके तटपर आये थे । वहीं भक्त और भगवान्का अपूर्व मिलन हुआ । सल्बाईको घड़ा देकर प्रभु तो अन्तर्घान हो गये । पर सल्बाईको पाकर भी सब खो दिया हो, पंथमें छटे पिथक-सी वह छटपटा-कर रह गयी । छटी-छटी-सी घड़ा लेकर वह घर पहुँची और अपने काम-काजमें लग गयी । सास, श्रशुर एवं पितके व्यवहारमें अप्रत्याशित परिवर्तन देखकर उसने समझ लिया कि यह उन आर्तिहर प्रभुकी ही कुपा है ।

कुछ समय बीतनेपर 'किंबल' गाँवका वह ब्राह्मण, जिसने पण्डरपुरमें सखूकी अन्त्येष्टि-किया करवायी थी, वहाँ आया। सखूबाईको सास-श्रग्यरकी सेवामें लगी हुई देखकर एक बार तो अपनी ऑखोपर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सखूके सास-श्रग्यरको पण्डरपुरमें घटित पूरी घटना सुनायी और कहा—'मैंने तो वहाँ इसका मृतक-कर्म कराया था।' सासने पूरे विश्वास कहा कि सखूको तो हमने बाँधकर रखा था। वह पण्डरपुर जा कैसे सकती थी। ब्राह्मण भी कैसे मान लेता? आखिर सखूको बुलाकर पूछा गया। भगवान्की उस सरल-हृद्या अनन्य सेविकाने सारी घटना सुना दी।

उसके सास-श्रश्नर एवं पितदेव घोर पश्चात्ताप करते हुए कहने लगे—'हाय! हम कैसे पापी हैं! जो हमने कृपानाथको ही रस्सीसे बाँधकर रखा।' वे अत्यन्त दुःखी हो प्रलाप करने लगे। सखूके विरोध करनेपर भी वे उसके पैर पकड़कर बोले—'हमें क्षमा करना, देवि! हमने तुम्हें और कृपाल प्रमुको वहुत कष्ट दिये। हे कृपानाथ! आप भी हमें क्षमा करना, हम अज्ञानी हैं।'

सन्त्रे हृदयसे जो पश्चात्ताप करता है, उसे भगवान् अपनी भक्ति अवश्य प्रदान करते हैं । भक्त और भगवान्की कृपासे वह पूरा परिवार ही श्रीविद्दलनाथजीका कृपाभाजन वन गया।

# आर्त भक्त ज्योतिपंतपर श्रीगणेश-कृपा

भगवान्ने अपने भक्तंके चार प्रकार वताये हैं— चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुर्योथीं ज्ञानी च भरतर्पभ ॥ (गीता ७ । १६)

ये चार पुण्यातमा हैं—आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और शानी। ये चारों जो कुछ भी चाहते हैं, केवल भगवान्से ही चाहते हैं। 'आर्त' ये हैं, जो दुःख पड़नेपर भगवान्का भजन करते हैं। दुःख होता है अभावके अनुभवसे। अभाव चाहे धनका हो, चाहे संतानका, चाहे मान-त्रड़ाई या विद्याका। किसी भी प्रकारके अभावके अनुभवसे दुःख होगा ही। आर्त भक्तकी एक विशेषता है, उसमें जिज्ञासु और अर्थार्थीकी अपेक्षा अनन्यता शीघतासे उत्पन्न होती है। ज्ञानीको तो भगवान्ने अपना आत्मा ही कहा है। अस्त,

महाभागवत ज्योतिपंत भी भगवान्के आर्त भक्त थे।
महाराष्ट्रके खातारा जिलान्तर्गत विरे ग्राममें गोपालपंत नामक
एक निर्धन ब्राह्मणके यहाँ ज्योतिपंतका जन्म हुआ था।
इनका जन्म-समय अठारहर्वी शताब्दी माना जाता है। इनके
पिता गोपालपंत शास्त्रके पण्डित थे। वे विद्यार्थियोंको निःखार्थभावसे विद्याध्ययन कराते और विना माँगे जो कुछ मिल
जाता, उसीमें संतोषपूर्वक निर्वाह करते। ज्योतिपंत उनके
एकमात्र पुत्र थे। अतः उन्हें भी विद्यामें पारंगत करनेकी
उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी। उनकी दृष्टिमें विना विद्याके
तो मनुष्य इस पृथ्वीपर विना पूँछ-विषाणका पश्च है।
पर दुर्माग्य ! बीस वर्षीय ज्योतिपंतके लिये तो अवतक
काला अक्षर मेंस-बराबर ही था। पिताने हर सम्भव उपाय
किया, पर उन्हें गायत्री-मन्त्रतक याद न करा सके।

एक दिन पिता बहुत कुद्ध हुए । सोचने लगे, वज्रमूर्ख पुत्रसे तो मैं निःसंतान ही अच्छा था । इस दुःखरे दुःखरे
होकर उन्होंने च्योतिपंतको बहुत मारा-पीटा तथा घरसे
निकाल दिया । उन्होंने कठोर वाणीमें कहा—'विद्योपार्जन
कर पण्डित हो जानेके पश्चात् ही घरमें घुसना, अन्यथा
यहाँ कदापि न आना ।'

ज्योतिपंत रोते-चिल्लाते ग्रामसे बाहर वनप्रदेशमें आ गये । वहाँ उनके समवयस्क कुछ बालक खेल रहे थे। उनके साथ खेल-कृदमें वे मारकी पीड़ा भूल गये। खेलते- खेलते उनकी दृष्टि उस एकान्त प्रदेशमें बने एक गणेश-मिद्रार चली गयी। अनायास बालक ज्योतिपंतने सोचा—पाणेशनी तो विद्यावारिधि हैं, क्यों न इन्हींसे विद्या माँगूँ । उन्होंने अपने साथियोंसे कहा—'आओ, सब मिलकर श्रीगणेशनीकी स्तुति करें और इनसे विद्या माँगें । बालकोंने सोचा—'इस मूर्खकी वार्तोमें क्या मिलेगा ? अपने घर चले । वे उन्हें अकेला छोड़कर ग्राममें वापस जाने लगे तो ज्योतिपंतने सरल दृदयसे कहा—'अच्छा ! तुमलोग आप ही अपना अहित करोगे, मत कको; पर मेरे कहनेसे एक काम करो। इस मिन्दरके द्वारको वाहरसे लीप-पोतकर बंद कर दो और ग्राममें जाकर मेरे यहाँ रहनेका समाचार किसीसे मत कहना । वालकोंने सोचा—'यह मूर्ख है, आज इसे मूर्खताका ही मजा लेने दो । वस, उन्होंने पासके पोखरेसे मिट्टी और जल लाकर मन्दिरका द्वार लीप-पोतकर बंद कर दिया।

ज्योतिपंत गणेशजीके विग्रहके सामने बैठकर नेत्र मूँदे अपनी दूटी-फूटी, किंतु प्रेम-रुपेटी वाणीमें उनकी स्तुति करने रुगे।

छः दिन बीत गये। उन आर्त मक्तको निद्रा, धुषा, पिपासा आदि किसी भी शारीरिक क्लेशका किंचित भी भान न हुआ। उधर कोध शान्त होनेपर गोपालपंत पश्चात्ताप करने लगे—'हाय! न जाने वह मूर्ख कहाँ, किस श्वितमें होगा!' उनकी पत्नी भी पुत्र-शोकमें व्याकुल हो रोने लगीं। रोते रोते उसकी आँखें सूज गर्यों। छठे दिन गोपालपंतको स्वप्नमें अवहर-दानी चन्द्रमौलि भगवान् शिवने आश्वासन दिया—'बालककी चिन्ता मत करो, वह यशस्त्री और महान् भगवन्द्रक्त होगा।'

उधर सातवें दिन मन्दिर एक अलैकिक प्रकाशिक जगमगा उठा। गजानन गणेश अपने विग्रहते दिन्य चतुर्पुज रूपमें प्रकट हो गये। उनका दक्षिणहत्त वरद-मुद्रामें था। एक अजस कृपाधारा मानो उनके दिन्य शरीरिं प्रवहमान होकर ज्योतिपतको आप्नावित कर रही थी। भगवान् गणेशका ऐसा दिन्य स्वरूप देखकर वे पुलित हो उठे। गणेशजीने प्रसन्न होकर कहा— वत्स । जो इन्छा हो माँग, मैं तेरी अभिलापा पूर्ण करनेके लिये ही प्रकट हुआ हूँ।

च्योतिपंतने निष्कपट भावसे कहा—'महाराज! पहले तो मैं विद्या ही चाहता था, परंतु अब मेरी अभिलाधा तच्चज्ञान और भगवान्की प्रेमा-भक्ति पानेकी ही है। गणेशजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा—'वत्स! तेरी विद्यामें पारंगत होनेकी अभिलाधा अभी—इसी समय पूर्ण होगी और दूसरा मनोरथ कुछ समय पश्चात् पूरा होगा। वित्यश्चात् गणेशजीने कृपापूर्वक च्योतिपंतकी जिह्नापर 'ॐ' लिख दिया और इस प्रकार उसे सम्पूर्ण विद्याका दान कर वे अन्तर्थान हो गये। जानेसे पूर्व उन्होंने कहा—'वत्स! जब त् मेरा प्रेमसे आह्वान करेगा, उसी समय मैं प्रकट हो जाऊँगा।

अब ज्योतिपंत ग्राममें आये । उन्हें अनायास विद्या-विनयसम्पन्न देखकर माता-पिताके हर्षका पार न था । उनके सखा गणेश-दर्शनसे विश्वत रहनेके कारण बहुत पछताये ।

कालान्तरमें ज्योतिपंतने पूनामें पेशवाके यहाँ प्रघान पदपर कार्य करनेवाले अपने मामा महीपतिके पास नौकरी की। वहाँ भी गणेशजीकी कृपासे उन्होंने कई मासमें पूरा होनेवाले हिसाब-िकताब (बही-खाता )को तीन दिनमें पूरा किया और राजासे पुरस्कृत हुए ।

तत्त्वज्ञान और प्रेमा-भक्तिकी प्राप्तिके लिये वे भगवत्प्रेरणासे काशी गये । वहाँ गङ्गा-स्नान और मन्त्र-जप करते हुए छ: मास बीतनेपर उन्हें भगवान् वेदन्यासने दर्शन दिया और कृपा कर श्रीमद्भागवतकी पावन पोथी मेट की । तत्पश्चात ज्योतिपंत मणिकर्णिकाघाटपर प्रातःस्नान करके बैट जाते और सूर्यास्तपर्यन्त भागवत-पारायण करते ) इसी स्थितिमें एक दिन इनपर कृपा करं भगवान् शंकरने दर्शन दिया तथा आश्वासन देते हुए कहा—'वत्स! मेरी कृपासे तुम्हें तत्त्वज्ञान और प्रेमा-भक्ति दोनों प्राप्त हों । आज तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ । अब अन्य लोगोंको भगवद्भजनमें लगाकर उ उनका कल्याण करो । विद्वानोंने श्रीमद्भागवतके साथ उन्हें भी पालकीमें बैठाकर उनकी सम्मान-सवारी निकाली। वे आजीवन भगवद्भक्तिका ही प्रचार करते रहे। संवत् १८४५ वि॰ मार्गशीर्ष त्रयोदशीको महाभागवत ज्योतिपंतकी इह्लीलाका संवरण हुआ । महाराष्ट्रमें उनकी प्रेरणासे निर्मित अनेकों मन्दिर आज भी उनपर हुई श्रीगणेश, श्रीवेदच्यास और भगवान् शंकरकी महती क्रपांका पावन स्मरण कराते हैं।

#### नरहरिपर हरि-हरकी कृपा

कण-कणमें रमण करनेवाले परज्ञह्म परमात्माके हरि, हर एवं राम, कृष्ण आदि सगुण रूप निज-जनोंको आनन्द प्रदान करनेके लिये मोहक अभिनय हैं। वे चतुर रसिक हैं, भक्तरूप रसिक दर्शकोंको वे स्वयं एक होते हुए भी लील-रसास्वादन-हेतु अनेक भेदमय पात्रताएँ दिखा-दिखाकर चिकत करते रहते हैं, हैं तो वे अभेद ही—

बहु रस धन रिसकेशके रमण रास अभिराम। कहीं शेषधर नाम।

रसिकविद्दारीने कृपाकौतुकवश अपने ऐसे ही भेद्मय अमेदस्यरूपका दर्शन देवत अपने भक्त नरहिर सुनारको कृतकृत्य कर दिया। पण्डरपुरके ये स्वर्णकार भक्त भगवान् शिवके अनन्य उपासक थे। पण्डरपुर टहरा विटोवा (श्रीविडलनायजी)का पावन घाम; पर नरहिरजीको स्वप्नमें भी विडलनायजीके मन्दिरमें जाना स्वीकार न था। भविष्नुका विषय पीकर भी निर्मल्ताका अमृत बाँटनेवाले नरहिरको तो विषपायी भोले चूर्जिट ही प्रिय लगते थे।

एक यार भीविहलनायजीके एक भक्तने भगविद्वग्रहके हिन्ने स्वर्णकी करघनी भेट वरनेका संकल्प किया। पुजारीसे मगवान्की कटिका माप लेकर वे नरहिरके पास आये और उन्हें पर्याप्त स्वर्ण देकर करधनी बनानेका कार्य सौंप दिया। उनके अतिरिक्त उन्हें किसी अन्यकी शिल्पचातुरीपर विश्वास व था। मेटकर्ता जानते थे कि नरहिर शिल-भक्त हैं, इसल्चि उन्होंने यह पकट नहीं किया कि करधनी श्रीविहल्नायजीके लिये बनवायी जा रही है। नरहिरने बड़े मनोयोगसे अपनी कळा-कुशलताका प्रयोग किया। पर उन कुपानाथकी कलाकारी तो अनोखी ही होती हैं; किस रूपमें वे कैसे और कब कृपा करेंगे, इसे जाननेमें कौन समर्थ है ? करधनी तैयार हुई, किंतु चार अङ्कुल बड़ी हो गयी। उन्होंने उसे पुनः सँवारा तो इस बार वह चार अङ्कुल छोटी पड़ गयी। कई बार करधनी बड़ी और छोटी हुई। अन्तमें श्रद्धालु मेटकर्ताने मेद खोल ही दिया और नरहिर्जीसे प्रार्थना की कि अप स्वयं ही चलकर श्रीविठोवाकी कटिका माप ले लें।

अत्यधिक अनुनय-विनयके पश्चात् किसी प्रकार नरहिर अपना प्रण तोड़ श्रीविठोबाके मन्दिरमें जानेको तैयार हुए। विद्वल्देवजीसे उन्होंने इतनी उपरामता प्रदर्शित की कि अपनी ऑखोंपर पद्दीतक बाँध ली और भोले शंकरका ध्यान करते हुए वे मन्दिरमें जा पहुँचे। राजमन्दिरमें आकर जब उन्होंने भगवित्मह्ना पूनीत स्पर्श निया तो एक विलक्षण घटना घटी । उन्हें व्यामनमंत्रारी भगवान् शिवजीकं स्पर्शका ही अनुभव हुआ। सर्पोकी मालापर नरहरिकी अँगुलियाँ काँपने लगीं। ममनकपर हाथ गये तो मज्ञाजीकी अञ्चल प्रवाहित धारारी शीतल हो गये। पावन जलसे घुले हाथोंने आगे पाँच मुखोंका स्पर्शमुक्त लिया। इस भुजाओंका स्पर्श करते-करते तो उनके रोम-रोममें विशुत्की लहर-सी दोड़ गयी। प्रसन्ताले वे चिल्ला उटे—पोरे भोलानाथ! भोले बाबाकी जय! और झटकेसे ऑखोपर वँधी पट्टी उतार किंकी। नेत्र खुले तो वहाँपर पञ्चवदन चन्द्रशेखर नहीं, श्रीविहलनाथजी विराज रहे थे। लिजत हो नरहरिने पुनः दीम ही पट्टी ऑखोपर वाँघ ली। पुनः उसी विग्रहका स्पर्श हुआ, वही भूलमुलेया, कैसा कोतुक था! शिवजीने फिर अपने मञ्चलमय स्वरूपकी हृदयहारिणी अनुभूति बरायी। भक्त किंकतंब्यविमृद्ध हो गया। तीन वार इसी प्रकार ऑखिमचीनी होनेके पश्चात् जब नरहरि कैलासपतिकी

कृपा-सुधा-सिन्धुमें गोते लगाते विल्वमङ्गल

जन्म-जन्मान्तरसे विषय-वासनाओंकी भूल-भुलैयामें भटकते हुए इस जीवपर जब महती भगवन्कृपा होती है, तब इसके चर्मचक्षुओंसे संसार ओझल हो जाता है। दीनवत्सल भगवान् इसे दिन्य चक्षु प्रदान करते हैं और यह करणासिन्धुकी मनोहारिणी छविका दिन्य दर्शन कर करतार्थ हो जाता है।

भगवान्की ऐसी ही विशिष्ट कृपाके पात्र ये विल्वमङ्गल । दक्षिण प्रदेशकी कृष्णवेणी नदीके तटपर स्थित एक ग्रामके भगवद्भक्त ब्राह्मण श्रीरामदासजीके यहाँ विल्वमङ्गलका जन्म हुआ था । आपके पिता भगवान्के परम भक्त थे । इसल्विये विल्वमङ्गलकी शिक्षा-दीक्षा भी भक्तिमय वातावरणमें हुई । वे स्वभावसे शान्त, सम्भ्रान्त और भगवत्परायण थे ।

किंतु माता-पिताके देहावसानके पश्चात् कुसङ्गके कारण विल्वमङ्गलके जीवनमें कालुष्य छा गया । विल्वमङ्गलका धन-वैभव देखकर नीच प्रकृतिके कुछ स्वार्थी मित्रोंने उन्हें घेर लिया। एक वार ग्राममें नदीके उस पार रहनेवाली चिन्तामणि नामक एक वेश्याके नृत्यका आयोजन हुआ। मित्रोंके कहनेसे विल्वमङ्गल भी उस नृत्यको देखने गये। वे उस वेश्याके रूपपर आसक्त हो गये। रज (महान्) पवनके साथ आकाश छूती है और (नीच) जलके साथ मिलकर कीच बन जाती है। संस्कारी प्राह्मण-युवक कुलकी लाज, मान-मर्यादा, धन-वैभव सव कुछ भूलकर चिन्तामणिके दास हो गये।

कृपाका स्मरण कर भाविबहुल हो अश्रु वहाने लगे, तव भगवत्कृपावश उनके दृद्यमें श्रीविद्वलनाथ और चन्द्रमीलि भगवान् शंकरमें अभेदकी भावना प्रकाशित हो उठी।

अव सम्पूर्ण सृष्टि ही उनके लिये प्सल्यं क्षिवं सुन्तरम्'
थी । अपने स्वर्णशिल्प-व्यवसायको ही उन्होंने भगवद्गतिका
रूप दे दिया । उनके कृपा-विभोर अन्तस्तलसे भाव मुखति
हो उठे, शब्दोंके स्वर्णसे कीर्तनके गहने गढ़े जाने लगे, एक
अभंग (पद्य)में उन्होंने गाया—'में आपके नामका व्यवहार
करनेवाला स्वर्णकार हूँ । अन्तरात्मा स्वर्ण है । त्रिगुणके साँचेंमें
मैंने ब्रह्मरस भरा और विवेकके हथोड़िसे काम-कोधका मैल
चूर-चूर करके मन-बुद्धिकी कतरनीसे तुम्हारा नाम सुरात
रहा । ज्ञानके काँटेसे 'हरि-हरः दोनों अक्षरोंको तौला और
यैलीमें रखा । मार्गका यह सम्बल कंधेपर रखकर मैं
दुर्गम पथ पार कर गया । है विद्यल्याथ ! हे महादेव !! मैं
नरहरि सुनार रात-दिन आपका ही तो स्मरण करता हूँ ।'

विल्वमङ्गल अब न रात देखते, न दिन; न पर्वे, न त्योहार। प्रायः हर समय वे चिन्तामणिके कोठेपर ही बैठे रहते।कामः लोखुपताने विल्वमङ्गलको विवेकहीन बना दिया था।एक बार उनके पिताका श्राद्ध था । घरमें विद्वान् <sup>ब्राह्मण</sup> आमन्त्रित थे; परंतु विख्यमङ्गलका मन तो चिन्तामणिके चिन्तनमें लगा था।श्रद्धावान् पिताका पुत्र श्रद्धाविहीन हो गया था। पिताका श्राद्ध जिस-किसी प्रकारसे सम्पन्न कर वे नदी-पार जानेके लिये तैयार हो गये । उस रात तूफानसे नदी मानो उफन रही थी, पर कामान्ध विल्वमङ्गलको तो केवल चिन्तामणिका रूप-लावण्य ही दिखायी देखा था । मल्लाहोंने नाव खोळनेसे इन्कार कर दिया। विल्वमङ्गर जीवनकी परवाह न करते हुए तैरकर पार जानेके लिये नदीमें कूद पड़े । उन्होंने नदीमें बहते एक शक्को काष्ट समझकर पकड़ लिया । गहन अँघेरी रात, सनसन करती डरावनी हवा। विल्वमङ्गल किसी प्रकार नदी पार कर कौंधती विजर्लके प्रकाशमें चिन्तामणिके द्वारपर आ पहुँचे । उन्होंने चिन्तामणिकी आवाज दी, पर ऐसे हरावने और तूफानी वातावरणमें वह उनकी आवाज कहाँ सुनती | फिर, चिन्तामणिको पता था कि आज उनके पिताका श्राद्ध है, इसलिये वे नहीं आयेंगे । अतः वह दरवाजा वंद करके सो गयी यी।

पर विल्वमञ्जलने ऊपर पहुँचकर किवाड़ोंपर एक जोरका धका सारा । सहसा डरकर चिन्तामणि चीख उटी, फिर विव्वमङ्गलको खड़ा देख वह आश्चर्यमें पड़ गयी—'अरे ! तुम ऐसी भयंकर रातमें यहाँ कैसे पहुँचे ! ऊपर कैसे आये विव्वमङ्गल !

वह कामलोछप युवक हँसा—'अरे, इसमें क्या किटनाई थी, वह देखों, छज्जेपर जो मोटा रस्सा वँधा है, उसीके सहारे ऊपर आ गया और सुनो चिन्तामणि! तुम्हारे लिये आज मैंने भयंकर नदी एक काष्ठके सहारे तैरकर पार की ।

फटी हुई ऑस्तोंसे चिन्तामिण उन्हें देख रही थी, उसे विश्वास न हुआ । 'कैंसा रस्सा ? मैंने तो कोई रस्सा नहीं लटकाया । दिखाओ तो विस्वमङ्गल ?' दोनों साथ-साथ छज्जेपर आये । दीपके प्रकारामें छज्जेसे लटके हुए एक विशालकाय अजगरको देखकर चिन्तामिण भयसे चिल्ला उठी—'अरे ! तुम इस अजगरके सहारे ऊपर आये ?' विस्वमङ्गल भी अपनेपर विश्वास न कर सके । तभी चिन्तामिणने कहा—'दिखाओ तो सही, वह काष्ठ कहाँ है, जिसके सहारे तुम तैरकर आये हो ?'

अब दोनों नदी-तटपर आये । बिजलीकी चमकमें चिन्तामणिने देखा, नदी-तटपर एक फूला हुआ दुर्गन्धयुक्त शव पड़ा था । सहसा वह रोषमरे स्वरमें बोली—'धिकार है तुम्हें, बिल्वमङ्गल ! मुझे पानेके लिये तुमने मुर्देको नाव और विपेले सर्पको सीढ़ी बनायी ! तुम सचमुच कामान्ध हो । इतनी ही आसक्ति यदि तुम स्याममुन्दरमें करते तो नदीके स्थानपर आज भवसागर पार हो जाते । छिः, छिः, जाओ ! जैसे आये हो, वैसे ही लौट जाओ । तुम्हारे इस कुक़त्यने आज मुझे अपने जीवनके प्रति भी घृणासे भर दिया है।

क्षण भर तो विस्वमङ्गल निश्चेष्ट खड़े रहे । अचानक उनके हृदयमें पिछले संस्कार जागे, कर्तव्यकी विजली कौंधी । तूफान शान्त हो गया, ज्ञानका प्रकाश फैलने लगा । उन्होंने चिन्तामणिको गुरु माना और उसके पैर पकड़ लिये—'माता ! आज तुमने मेरी आँखें खोल दी हैं । मेरा इतना जीवन श्यामसुन्दरकी आराधनाके बिना व्यर्थ ही गया ।' पश्चात्तापके आँसुओंसे उनका हृदय निर्मल हो गया था, उसमें भगवान श्यामसुन्दर आकर विराज गये ।

उनकी मधुर मुरली सुननेके लिये, उनकी हृदयहारिणी झाँकीके लिये अब विल्वमङ्गल जगह-जगह भटकने लगे। वे सव कुछ भूल गये।

कुछ समय ऐसी ही उन्मत्त अवस्थामें वीता, पर मनका कलुप अभी पूरी तरह धुला नहीं था। एक दिन मार्ग चलते विल्वमङ्गलकी दृष्टि एक अत्यन्त रूपवती युवतीपर पड़ गयी । वे फिर भटक गये । उसके रूपमें बँधे पैर उन्हें उस युवतीके घरतक ले आये । युवती घरमें चली गयी। विल्वमङ्गल द्वारपर ही बैठ गये। थोड़ी देर पश्चात् ही गृहस्वामी उधर आये। एक सीधे-सादे-से दीखनेवाले व्यक्तिको बैठा देखकर उन्होंने उससे घरके द्वार-पर बैठनेका कारण पूछा । बिल्वमङ्गल सर्वथा दुराचारी तो थे नहीं, उन्होंने सत्य बता दिया। गृहस्वामीने सोचा-'यदि ब्राह्मण मेरी पत्नीका सौन्दर्य एक बार निगाइ भरकर देख भी लेगा तो क्या विगड़ जायगा ? उन्होंने विस्वमङ्गलसे कहा---भैं आपक्री अभिलापा पूरी करके ही आपको द्वारसे छौटाऊँगा। १ वे भीतर चले गये । विल्वमङ्गलके दृदयपर जैसे कोई आघात हुआ, वे सँभले। उन्होंने तुरंत ही पासके बेल-वृक्षसे दो काँटे तोड़ लिये । इसी बीच गृहपति अपनी पत्नीके साथ आये । उन्होंने सुना—'हे अभागी ऑखो ! तुम्हारे कारण ही आज पुनः मेरा यह पतन हुआ है। और विल्वमङ्गलने दोनों काँटे अपनी आँखोंमें चुभो लिये। रक्तकी धार वह चली। गृहस्थके हृदयमें बड़ा शोक हुआ, पर बिल्वमङ्गल श्यामसुन्दरको पुकारते, हर्षसे नाचते हुए अपनी राह चल पड़े, मानो उन्हें कुछ कष्ट ही न हुआ हो। वास्तवमें आज उनके चर्मचक्ष नष्ट हो गये थे और उनके स्थानपर प्रभु-कृपासे उन्हें मिल गये थे दिव्यचक्ष !

विल्वमङ्गल अपने मुरलीमनोहरको हूँ दृते रहे — हूँ दृते ही रहे । न भूखका पता है, न प्यासका; न अपना पता है, न पन्थका । मुखसे 'कृष्ण-कृष्ण'की ध्विन निकल रही है और विल्वमङ्गल ग्राम-ग्राम, वन-वन स्यामसुन्द्रकी छिविके पीछे मतवाले-से फिर रहे हैं ।

ऐसे ही भटकते-भटकते भक्त विल्वमङ्गलका बहुत समय वीत गया । भूके-प्यासे विल्वमङ्गलके पास एक दिन सहसा एक बालकका मधुर स्वर गूँज उठा—'सूरदास वाबा ! तुम बहुत भूखे जान पड़ते हो । लो, मैं तुम्हारे लिये रोटी लाया हूँ ।'

ऐसी मधुर वाणी विल्वमङ्गलने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने नन्हे वालकका कोमल हाथ पकड़ लिया। रपर्शसं ही उसके स्वरूपका शान प्राप्त करनेके लिये वे उसे टरोलने लगे—'तुम्हारा नाम क्या है। तुम कहाँ रहते हो १ अरे ! तुम्हारे हाथमें यह छोटी-सी लकुटी कैसी है १ तुम क्या करते हो १ अंधी ऑखें भी एक विचित्र हपंसे फेलने लगी थीं। मधुर वाणीमें वह वालक बोला—'वाबा! मेरा गाँव पास ही है, जो जिस नामसे पुकारता है, उसी नामसे में बोल पड़ता हूँ, और भेरा काम भी साधारण है, गार्वे चराता हूँ, वावा! अच्छा, लो पहले यह रोटी खा लो। मैं तुम्हें नित्य रोटी दे जाया करूँगा। विस्वमङ्गलके हाथमें रोटी धी और वालकका स्वर अवणातीत हो चुका था।

ऐसी मधुर रोटी विल्वमङ्गलने पहले कभी न खायी थी। बालककी एक-एक वात उनके हृदयमें मानो अमृत घोलने लगी। कैसे विलक्षण कृपाल हैं वे प्रभु ! वे करणासिन्धु गोप-बालकके रूपमें नित्य आते और वन-प्रदेशके एकान्तमें बैठे विल्वमङ्गलको देव-दुर्लभ प्रसाद छकाकर अहस्य हो जाते । जनतक वह बालक रोटी लेकर नहीं आता, विल्वमङ्गल छटपटाते रहते । इसी तरह कुछ समय बीता। वालककी मधुर-मधुर बातोंसे उन्हें अनुराग हो गया। वे हर समय उसीका चिन्तन करते थे। गलेकी वनमाला, हाथकी लक्क्तिया, कोमल-कोमल नन्हे हाथ, अमृत-सी मीठी वाणी । विल्वमङ्गल उसीके ध्यानमें मन रहने लगे । एक दिन फिर उन्हें कुछ चेत हुआ। मनको धिकारते हुए अपने-आपसे कहने लगे---'ओरे मूढ़ ! पहले वेश्यामें अनुरक्त हुआ, फिर उस युवतीके रूपपर भौरा वनकर उड़ चला और अब यह बालक—अब तुझे यह बालक स्यामसुन्दरसे दूर ले चला है। तभी विल्वमङ्गलको उस बालककी मनोमोहिनी वाणी सुन पड़ी---अरे बाबा ! आज किस सोचमें बैठे हो !?

लम्बी साँस खींचकर विल्वमङ्गल बोले—'सोचता हूँ, यो तुम्हें कवतक कष्ट देता रहूँगा। अब अपने प्यारे इयामसुन्दरके पास बृन्दावन ही क्यों न चल जाऊँ और पेहकी छायासे उठ खड़े हुए।

'आज रोटी नहीं खाओंगे, बाबा !'

'रोटी !— नहीं मेरे कुँवर ! अव तो इन्दावनमें ही प्रसाद हुँगा ।'

'तो चलो, में तुम्हें बुन्दावन ही ले चलूँ।'

'सच ?' विल्वमङ्गल हर्षसे विह्नल हो उठे और गद्गर वाणीसे वोले—'मैं तो अंघा ठहरा! ले चलो। बड़ी हुमा होगी, तुम्हारी लाठी कहाँ है ? लाओ, लाठी मुझे पकड़ा दो और ले चलो चृन्दावन!' विल्वमङ्गलने लाठी पकड़ ली। भक्त और भगवान चल पड़े।

भक्त बेसुष और भगवान् लीलाधारी ! कुल ही दूर चलनेके पश्चात् वह रिसकिशिरोमणि बोला—'बाबा! वृन्दावन आ गया । में अब चल् ं! आश्चर्यचिकत विल्वमङ्गलने वालकका हाथ पकड़ लिया । उसके दिन्य हाथका स्पर्श करते ही इस बार विल्वमङ्गलने शरीरमें दिन्य प्रकाश दौड़ गया । चक्षुओंको दिन्य ल्योति मिली और उनके सामने हृदयचोर श्यामसुन्दर्की भन्य मोहिनी मूर्ति थी । नेत्रोंसे आँसुओंकी गङ्गा-यमुनासी वह चली । विल्वमङ्गलने साँवरेका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और बोले—'अब कैसे छोहूँ लाला! बहुत खोजा है । प्रमुक्ते नेत्रोंसे भी प्रेमवर्षा होने लगी। भगवान्का कोमल स्पर्श पाकर विल्वमङ्गलके नेत्र सनमुच ज्योतिर्मय हो गये थे । दोनोंने एक दूसरेको हृदयसे लगा लिया, दोनों तन्मय थे, अभिन्न थे।

#### व्रजाधिपतिके अनन्य कृपा-पात्र भक्त रसखान

प्रभुकी जब असीम कृपा होती है, तब इस संसारी जीवको सत्सङ्ग प्राप्त होता है। सत्सङ्गसे जन्म-जन्मान्तरके पापोंका नाश हो जाता है, भगवान्में अनन्य-भक्तिका उद्भव होता है और यह जीव सदाके लिये भगवान्के अनन्त, दिव्य प्रेम-साम्राज्यका ही एक अङ्ग हो जाता है।

भगवान् वृन्दावनविद्यारीके परम भक्त रसखान दिल्लीके बादशाही-वंशसे सम्बन्धित थे । उनके किसी प्रकारका लौकिक अभाव नहीं था । वे खभावसे उदार और संत-सेवी थे । एक बार उन्होंने भागवत-कथाका अद्धापूर्वक अवण किया । वहाँ श्यामसुन्दरका चित्र शेखकर वे उनकी अतुलित छवि और रूप-मासुरीपर आसक्त हो गये । अवणेन्द्रियोंते ही तो संसार हमारे भीतर आकर घुस गया है, इसलिये भगवचर्चाका भवण करके ही संसारको निकाला जा सकता है । संसार इदयसे निकला कि भगवान्को सिंहासन मिला ।

भक्त रसखानने कथा-व्याससे भगवान् स्यामसुन्दरके मिलनेका ठिकाना पूछा । उन्होंने रसखानजीकी बातपर विशेष गम्भीरतासे विचार नहीं किया और साधारण रीतिसे कह दिया—'अरे बृन्दावन जाओ, पठान !' पर रसखान तो भगवत्येमका अमृत-रस चख रहे थे। उनका सांसारिक अनुराग पारमार्थिक अनुरागमें बदलने लगा।

भगवान् श्रीकृष्णके रूप-माधुर्यके प्रेमी रसखान वृन्दावनके लिये चल पड़े ।श्रीमद्भागवतका फारसी अनुवाद पुननेके पश्चात्से ही वे गोपी-प्रेमका पुनः-पुनः चिन्तन करते हुए एक विचित्र मुखानुभूतिका अनुभव कर रहे थे। बाँकेविहारीकी मनोहारिणी झाँकीने उनका चित्त चुरा लिया था। राज-वैभव छोड़कर वे लीलाभूमि वृन्दावनमें आ गये।

वृन्दावनकी तो रज ही मनकी मिलनताका नाश कर दृद्यमें भगवद्गक्तिका स्फ़रण करनेवाली है। रसखान वहाँ सर्वत्र ही भगवान् श्रीकृष्णकी चित्त चुरानेवाली छिविको खोयी हुई अमूल्य निधिकी माँति ढूँढ़ रहे थे। उन्हें कदम्बकी छायामें वेणु-वादकके दर्शन होतो, कुञ्ज-लताओं के बीच राधा-कृष्णकी रास-लीलाका दर्शन होता, यमुना-पुलिन-पर भी उन्होंकी जलकीड़ाका दिव्य दृश्य दिखायी देता, गौ-वछड़ोंके बीच वे काली-कमली और लकुटिया धारण किये दीखते, दूध-माखनकी मटकियोंके पीछे भी उन माखनचोरके चपल नयन और द्धि-लिपटा मुख दिखायी देता, और तो और, मयूर, हंस, सारस, तोते आदि पिक्षयोंके कलस्वमें भी उन्हीं स्थामसुन्दरकी मधुर ध्विन सुनायी देती। उनके लिये वृन्दावनका कोना-कोना उन्हीं आनन्दघन कृपासिन्धु भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम छिवसे ही ओतप्रोत था।

ऐसी भाव-भूमिमें विचरण करते हुए रसखान गोवर्धन (जतीपुरा) श्रीनाथजीके दर्शन करने पहुँचे। श्रीकृष्णके प्रति उनके आत्मिनेवेदनके भावको न पहचाननेके कारण मन्दिरके द्वारपालने उन्हें सिंहदारसे ही चलपूर्वक हटा दिया। भगवान् की कृपा अनन्त होती है। उनका वास तो भक्तके हृदयमें होता ही है। रसखानजीने सोचा—'कोई पूर्वजन्मका पाप है, जो श्रीनाथजीके दर्शनका लाभ नहीं मिला। पर इसीसे उन्होंने संतोप नहीं कर लिया। वे मन्दिरके वाहर ही डेरा शालक पड़ पड़े माशु बहाते

हुए केवल वजाधिपतिका अनन्य भावसे सारण करने लगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था— 'अहीरको लाइलो छैल' मेरी पीर अवश्य मिटायेगा।

भगवान्में भक्तके दृढ़ विश्वासको मिटानेकी शक्ति नहीं है । श्रीनाथजीने चौथे दिन ही उन्हें अपने दिव्य स्वरूपरे साक्षात् दर्शन दिया । साँवली सूरतपर मोरपिच्छका मुकुट, उन्नत ललाटपर केसरका तिलक, ग्रीवामें मणियोंका हार, 'मुक्तामाल स्थाम उर ऊपर मनु फूले बनराय', वाहोंमें रत्नजटित बाजूबंद, हाथमें प्राणप्यारी बाँसुरी, पीताम्बरकी मनोहारिणी छवि और पर्गोमें ब्रह्मनाद करते नूपूर, अधरोंमें स्मितकी रेखा और नयनोंसे झरते भक्तानुरागी प्रभुके दिन्य अश्र देख भक्त-हृदयका विरह-ताप सदाके छिये शान्त हो गया। रसलान धन्य हो गये। उसके पश्चात् ही गोसाई श्रीविद्दलनाथजी महाराजने उन्हें गोविन्दकुण्डमें स्नान कराया और ब्रह्म-सम्बन्ध ( पुष्टिमार्गीय दीक्षा ) दे दिया । अव तो रसखानजी इस अद्भृत भगवत्कुपासे निहाल हो गये । उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी सेवाका अधिकार मिल गया । भगवान्की प्रेमभरी भक्त-मनोमल-हारिणी छीळाओंका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होने छगा । वे प्रेमामृतमें ब्रवकर मधुर भाषामें भगवान् श्रीकृष्णका यशोगान करने लो। वजराज ही उनके सखा, स्नेही, सम्बन्धी, खजन सर्वस्त थे।

पैंतालीस वर्षकी अल्प आयुमें ही रसखानजीने परमधाम-की यात्रा की । प्रसिद्ध है, भगवान्के परम कुपापात्र इस भक्तने जब संसार छोड़ा तो स्वयं भक्तवत्सल राधारमणजीने उन्हें दर्शन दिये। रसखानने अपनी अन्तिम अभिलाषा प्रभुके चरणोंमें निवेदित की—'हे क्रपानाथ ] मनुष्य-जन्म फिर मिले तो व्रजके गाँवींसे बाहर न मेजना, पद्म बन्ँ तो वजकी गौओंमें रहूँ, पत्थर बन्ँ तो इसी गोवर्धन पर्वतका, वृक्ष वन्ँ तो वही कदम्ब, जिसकी छाया आपको अत्यन्त प्रिय है, पक्षी बन्ँ तो भी व्रजमें यमुना-किनारेके तरुओंपर मेरा निवास हो। कहा जाता है, अपने ऐसे विलक्षण प्रेमीकी अन्त्येष्टि-क्रिया भी श्यामसुन्दरने अपने हाथों की । भगवान्की कृपासे रसखान उन्हींके हो गये और उनकी भक्तिसे भगवान् श्रीकृष्णको अपना विरद् अक्षुष्ण रखनेका सुयरा मिल गया—ऐसा सुयरा जिसे गा-गाकर आज भी अनेकों जीव उनकी छुपाका **सौभाग्य पा** जाते हैं।

## प्रेमनिधिपर भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा

शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सांसारिक पदार्थमात्र, जिन्हें संगारी लोग अपना मानते हैं, भक्त उन सबको परमात्माका मानता है। उसकी प्रत्येक किया भगवान् की प्रसन्ताके लिये प्जारूपये ही होती है। उसका भगवान्के अतिरिक्त अन्य कहीं राग नहीं होता। प्रेमके अगाध उद्धि भगवान् ही तो प्रेम करने योग्य हैं।

प्रभुकी सेवामं कभी भी प्रमाद न करना, सोते-जागते, उठते-वैठते उन्हीं 'कामकोटि छिब स्यामसरीरा'की रूप-माधुरीका रस पान करना भक्त प्रेमनिधिक जीवनका श्रेय, प्रेय और सर्वस्व था।

प्रेमितिधिने अपने प्रभुके स्नान-पानके लिये सूर्योदयसे पूर्व ही यमुना-स्नान करके गागरमें पावन यमुना-जल ले आनेका नियम बना रखा था । यमुनाजी भगवान् भीकृष्णकी पटरानी हैं। उनके जलसे वे बहुत आनन्दित होते हैं—इसी भावनासे प्रेमिनिधिने यह वत लिया था। नित्य यमुना-जलसे प्रभुका जलपाव भरे विना उन्हें अपना जीवन ही अधूरा लगता था।

समय बीतता गया। वर्षा-ऋतुकी एक रात्रिके दूसरे प्रहरसे मूसलाधार जल बरसना आरम्भ हो गया। घोर अन्धकारमें विजली कैं। घती तो भयसे छाती काँप जाती। अस्पोदयसे पूर्व प्रेमनिधि जाग तो पड़े, किंतु कभी बुद्धि कहती कि इतने की चड़में कैसे यमुना पहुँचोंगे १ और कभी भावुक भक्त-हृदय कहता—'चलो प्रेमनिधि! अपने प्यारे श्रीकृष्णकी सेवामें प्रमाद करना ठीक नहीं। यमुना मैया आप ही राह दिखायेंगीं। अन्तमें भक्तको हृदयकी ही बात माननी पड़ी।

कीचड़से छथपथ मार्गमें छड़खड़ाते हुए प्रेमिनिधि बढ़ चले । ऊपरसे वर्षाका वेग, विजलीकी कड़कड़ाहट, पवन-प्रेरित बूँदें मानो चपत लगा रही थीं । उसी समय एक दस-बारह वर्षका बालक मशाल लिये यमुनाजीकी ओर जाता हुआ दिखायी पड़ा । प्रेमिनिधिको थोड़ा प्रकाशका सहारा मिला । वालकको राजपथका मशालची समझ वे उसके पीछे चलते हुए यमुना-तटपर पहुँच गये । मशालचीका अन कहीं पता न था । प्रेमिनिधिने सोचा कि 'वह अपने रास्ते गया होनाः; पर यमुना-जलसे गागर भरकर जब वे लोटे, तब कुछ

ही पग चलनेपर वैसा ही एक मशालची फिर उनके भागे चलने लगा। घरके द्वारतक कुलपूर्वक आकर वे ठिठके। एक दृष्टि मशालचीपर डालनेके लिये वे मुड़े, पर वहाँ न मशालची था, न प्रकाश । अँधेरा-ही-अँधेरा, किंतु अन्तरात्मामें अकणोदय हो चुका था। वे विह्वल हो उठे 'हे गोपाल! तुम कैसे कुपायतन हो, नयन-भर दर्शन भी नहीं करने दिये और अन्तर्धान हो गये १ ऐसा कहते हुए वे विलाप करने लगे। वे प्रमुक्ती सेवा करते जाते और प्रेमाशु भी नहाते जाते।

इस घटनासे उनकी सेवा और भक्तिभावनामें और भी निखार आ गया था। अब तो उन्हें उस रासेश्वरके निल्प सर्वदा अपने अत्यन्त समीप होनेकी अनुभूति होने हमी।

भागवत-कथाका समय वढ़ाकर प्रेमनिधि प्रभुकी लीलाका अधिक गायन करने लगे । कथामें अब मानो विशेष रसानुभूति एवं रस-वर्षा होने लगी थी। प्रभुकी लीलाओं का गुणानुवाद वे ऐसी विलक्षण मधुरतासे करते थे, मानो उनका गोपाल मयूर-पिच्छका मुकुट धारण किये मुखपर चपल भिक्कमाओं सहित कहीं पास ही खड़ा बातें कर रहा हो। श्रोतागण भी आनन्द-उद्धिमें डूबने लगे। उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी। प्रेमनिधिके कथामृत-वर्षणकी ख्यातिका विस्तार होने लगा। महिलाएँ भी उसका पान करने अधिकतासे आने लगीं।

यह देखा गया है कि भगवद्भक्त जब संसारते विमुख होकर पूर्णतया ईश्वरोन्मुख हो जाता है, तब उसे प्रायः संसारसे तिरस्कार, लाञ्छन, अपमान और निन्दाका पुरस्कार भी मिळने लगता है; पर इससे उसकी भक्तिकी हड़तामें कमी थोंड़े ही आती है। सोना तो आगमें तपकर और भी निखर उठता है।

उस समय यवन-शासन था । कुछ ईर्ष्योछ लोगोंसे मक्तका बढ़ता हुआ यश देखा न गया । पड्यन्त्र रचा गया । प्रेमिनिधिपर अनेक स्त्रियोंको कथाके वहाने अपने पास उलाने और उनके साथ सांसारिक प्रेम-वासनामें फँसे रहनेका दूपित आरोप लगाया गया । प्रभुता-मदसे उन्मत्त शासकते उन्हें कारागारमें डालनेका आदेश दिया । एक दिन प्रेमिनिध अपने कन्हैयाके लिये यमुना-जल लेने जा रहे थे कि कृर निवाही घरमें घुस आये और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगे।

जलपात्र प्रसु-विग्रहके सम्मुख ही दुलक गया । वे प्रेमनिधिको वाँचकर ले चले । प्रेमनिधि तो प्रत्येक क्रियाको प्रभुका ही विधान मानते थे; अतः किसीके प्रति भी उनके मनमें द्वेषकी मावना कैसे उत्पन्न हो सकती ।

कारागारकी कोठरीमें पड़े-पड़े वे सोचने लगे—'हाय! मैं कैसा अधम जीव हूँ, जो आज अपने नन्दलालको प्यासा ही छोड़ आया? धिकार है मुझे, अब मेरे नन्दलालको यमुना-जल कौन पिलायेगा?

समय क्षणोंको पीता जा रहा था, किंतु प्रेमनिधिकी विरह-प्यास बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति थी, मानो पपीहेकी चञ्चुमें गिरनेशे पूर्व स्वातिविन्दु किसीने बीचमें ही पी लिया हो। भक्तको तो अपने प्रभुका वियोग सहन होता ही नहीं, पर करुणाकरको भी अपने भक्तका वियोग कव सहन होता है!

उसी रात यवन-शासकने खप्नमें देखा कि बालक-रूपमें श्रीकृष्ण असहाय-से खड़े रोनी सूरत बनाकर कह रहे हैं—'मोए बड़ी प्यास लगी है, और अत्यारी, तोने मोकूं नेफ जमुना जल भी पीचे नांय दिओ ।' बालककी मोहिनी सूरतने यवनराजपर जादू-सा कर दिया था । खप्नमें ही वह गागरमें बड़े यत्नपूर्वक यमुना-जल लाया और उसे प्रमुको अर्पित किया, किंतु वे छिटककर दूर खड़े हो गये और उपालम्भमेर खरमें कहने लगे—'ना, ना! मैं

### दीन-हितकारी भगवानकी धन्नापर कृपा

भगवान् न तो जाति देखते हैं, न धन, न रूप, न वय, न बल; बस, वे तो सची भावनाके ही भूखे हैं। उनकी तो एक ही प्रतिज्ञा है—

> 'मक्त हमारो पग धरें, तहाँ धरों में हाथ। छारे लागो ही फिह्नं, फवहूँ न छोड़ों साथ॥'

जाट-परिवारका धन्ना तव पाँच वर्षका अनोध शिशु या । उसके घर एक ईश्वर-भक्त ब्राहाण पद्यारे । ब्राहाणने स्वयं कुएँसे जल भरा, स्नान किया और फिर वे श्रद्धासे भगवान् शालग्रामकी पूजा करने लगे। बालक धन्ना अपरिचित ब्राहाणकी सभी चेष्टाओंको पूरे मनोयोगसे देखकर अपने हृदय-पटलपर उतार रहा था—ब्राह्मणदेवने शालग्रामको स्नान कराया, चन्दन लगाया, तुलसीदल अपित किये, तत्पश्चात् धूप दिखाकर नैवेच अर्पण किया और फिर उन्होंने प्रेमपूर्वक नरणामृत पान किया। पूजा समाप्त हुई। वाल-सुलभ उत्सुकतासे धनाने पूछा—'वावा! क्या ये आपके भगवान् हैं!'

तेरे हाथको जल नांय पीऊँ ! मेरे प्यारेको तो तोने बन्दीगृहमें डार दीन्हों है । में तो वाइके हाथको जल पीऊँगो ।' स्वप्न-लीला समाप्त हुई ।

भयसे काँपता हुआ यवन-शासक उसी समय कारागारकी ओर दौड़ा । अपने हाथोंसे ही प्रेमनिविकी कोठरीका ताला खोलकर वह उनके चरणोंपर गिर पड़ा—'क्षमा करना महाराज !'—उसका कण्ट आर्द्र था—'मैंने झूठी शिकायतोंको सच मानकर आपको व्यर्थ कष्ट दिया। आप शीव अपने घर जाइये । आपके प्यारे कन्हैया प्यासे वैठे हैं। आगे वह कुछ वोल न सका। उसकी वाणी पश्चात्तापसे अवस्द्ध हो गयी थी।

प्रेमनिधिको रात्रिके उसी क्षण उनके घर पहुँचाया गया। प्रेमनिधिजी भी घरसे गागर उठाकर अविलम्ब यमुना-तटपर जा पहुँचे। स्नान किया। यमुना-जलसे गागर भरी और आकर अपने नन्दनन्दन गिरिधर गोपालको शीतल यमुना-जल अर्पित किया। भगवान् श्रीकृष्णके दिन्य विग्रहपर उस समय एक अनोखी तृप्ति झलक रही थी। अखिल ब्रह्माण्डको तृप्त करनेवाले प्रभु कृपावश आज प्रेमी मक्त प्रेम-निधिसे जल-ग्रहण कर तृप्तिका अनुभव कर रहे थे। कैंसे कृपायतन हैं वे श्रीहरि!

'हाँ, बेटा !'

'तो इन्हें मुझे दे दीजिये न !' धन्नाने हठ किया—भी भी भगवान्की पूजा करूँगा ।'

ब्राह्मणदेवता बालकको शालग्राम कैसे दे देते १ पर धन्नाका हठ सीमा पार कर जब रदनमें बदल गया, तब उन्हें एक युक्ति सुझी। उन्होंने झोपड़ीके बाहरसे ही एक काले पत्थरका हुकड़ा उठाया और धन्नाको दे दिया—कि, बेटा ! ये ही तेरे भगवान् हैं।' रोने-धोनेमें बालक धन्ना यह नहीं देख पाया कि ब्राह्मणने झोलीमेंसे भगवान्की मूर्ति दी है अथवा बाहरसे पत्थरका दुकड़ा उठाया है। बच्चेको बहका-कर ब्राह्मण चलते बने। धन्नाको क्या पता था कि करुणा-सागर भगवान् तो कण-कणमें व्याप्त हैं और प्रेमसे प्रकट होते हैं। धन्ना तो उस ज्ञिलाखण्डकी पूजा-अर्चामें तुरंत संलग्न हो गया। जैसा उसने ब्राह्मणको करते देखा था, बैसा ही किया। पर तुलसीदल तो था नहीं, उसने पाससे नीमकी पत्तियाँ ही एकन्नकर प्रभुको अर्पित कर हीं।

सुल तृण जलावर धृप दिस्या दी और मीने मोर्ट(मोटी वाजरेवी रोटियाँ सँकतर दी थीं। उनको पूरी श्रद्धाने नैवेद्य रूपों अर्पित वर दिया । अब ऑलें गुँदवर वह अबीध वालक ध्यानकी गुहांमें वैट गया। मनमें अपूर्व प्रसन्तता थी कि अव भगवान् आर्येंगे और प्रसाद पार्येंगे ।

पर समय बीतनेन्थीतते उसकी प्रसन्नता उदासीमें यदल गयी । भगवान् नहीं आये । इताश वालको सोचा, कोई भेरी ही युख होगी—कह सही, कह तो आयेंगे भगवान् !' राष्ट्री उसने भी नहीं खायी और मातासी ऑंग बनाकर उसे लेवमें टाल आया । इसी तम्ह एक दिन और बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते। बालक और भी अधिक मनोयोगरी अपने मगवानकी पूजा करता और फिर निभव होकर जंगळमें सेटी डाल आता । पहले दिनकी रोटियाँ जव वहाँ नहीं मिलतीं, तव बालक भन्ना सोचता---(सम्भव है, भगवान यहीं आकर खा जाते हैं चुपचाप । पर उसका तो प्रण था कि 'जवतक भगवान् भेरेद्वारा अर्पित रोटी भेरे हाथसे नहीं खायेंगे, तबतक में भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा ।

घरमें किसीको इस रहस्यका पता नहीं चला। भक्तका धैर्य नहीं टूटा; परंतु भक्तवत्सलका धैर्य टूट गया। करणासिन्धका हृदय पिघल गया और एक दिन वे घन्नाके सम्मुख प्रकट हो गये । वाजरेकी रोटियाँ उस दिधनोरको मक्खन-मिश्रीसे भी कहीं अधिक मधुर लगीं। तव धन्नाने उपालम्भ देते हुए उनका हाथ पकड़ लिया-क्यों, इतने दिनतक तो मुझे भूखों मारा और आज आये हो तो सारी ही रोटियोंपर हाथ साफ करने लगे ११ भक्तवत्सलने धन्ताके लिये शेष रोटियाँ छोड़ दीं और एक पत्ता खाकर ही विश्वको तृप्त करनेवाले वे कृपासिन्धु अदृश्य हो गये। यह भक्त-भगवान्की लीला अब नित्य चलने लगी। किसीको भी इस वातका पता न चला। उधर धन्ना भगवान्के प्रेमका

गङ्गाधरदासपर

भगवान्को स्वामी, सखा, मित्र, पुत्र आदि जिस सम्बन्धः भावः रूप अथवा प्रकारसे याद किया जाता है। वे कृपापूर्वक उसीको मानकर भक्तके समीप उपस्थित हो उसे कृतार्थ करते हैं । हनुमान्जीके स्वामी, मुदामाके सखा, अर्जुनके सारिथ और इसी प्रकार माता कौसल्या, देवकी एवं पशोदाके पुत्र बनकर उन्होंने अपने प्यारे भक्तोंके प्रति अगाध स्नेहका परिचय दिया।

रस पान कर उन्मत्त हो नाचने लगा। उसके मुखपर अलैकि तेज छा गया, वाणीमं माधुर्य भर आया और शनैःश्रौः वह पृजाका पूरा विधि-विधान सीख गया।

वालान्तरमं किञोरावस्था पार करते-करते घन्ना प्रभूषेणाः से काशी गया । वहाँ संत रामानन्दजीने उसे कृपापूर्वक 'मन्त्र' दिया । तदनन्तर जब वह अपने गाँव लौटा तो लोकमर्यास की रक्षाके लिये घरके काम-काजमें भी प्रेमसे हाथ वँटानेलगा।

एक बार ऐसी घटना घटी कि धन्ना पिताकी आजारे खेतमं वीज डालने जा रहा था । पर मार्गमें साधुमण्डलीके दर्शन हुए तो वह वड़ी प्रसन्नतासे वहीं सत्तङ्ग करने लगा । जब उसे ज्ञात हुआ, साधुगण क्षुधार्त हैं तो धन्नाने अपना सारा गेहूँ ( बीज ) उन्हें भेट कर दिया।

साधु अपनी राह चले गये और धन्ना अपनी धुनमें भगवन्नाम जपते हुए खेतपर पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसे स्मरण हुआ कि भोहूँ तो महात्माओंको दे दिया, अव बीज काहेका डालें । विना सोचे-विचारे उसने खेत उसी प्रकार जोत दिया, जैसे वीज बोते समय जोता जाता है और अपनी कुटियापर लौट आया । पितासे ऑस्नें चुराता रहा, पर भगवानको तो अपने भक्तकी 'चोरी'का पता था ।

चार-पाँच दिन बाद गाँवमें यह चर्चा होने लगी कि 'इस बार जाटके खेतमें तो वड़ी जोरदार फसल आयी है।' धन्ना इस चर्चाको सुनकर सहम जाता । उसकी समझमें नहीं आया कि जब बीज ही नहीं ड़ाला तो फसल कैसे उग आयी ? सम्भवतः ग्रामीण उसके पितापर व्यङ्ग कस रहे हैं। जय सब ओर वही चर्चा होने लगी तो एक दिन धन्ना सायंकालके छुटपुटेमें स्वयं खेतपर पहुँचा । सचमुच गेहूँके पौषे जोस्ते फूट पड़े थे। उसे अपनी आँखोंपर विधास नहीं हुआ।

धन्ना प्रमु-ऋपाका साक्षात् चमत्कार देखकर प्रेममें पागल हुआ नृत्य कर उठा । भला, जिसपर भगवान्की ऐसी हुपा हो, वह अपनी सुध बुध क्यों न खो बैटेगा !

अगाध कृपा

इस कलियुगमें भी भगवान्ने अपने भक्त गङ्गाधरदासपर ऐसी ही कृपाकी वर्षा की थी । गङ्गाधरदास राज प्रतापरुद्रके समयमें पुरुषोत्तम-क्षेत्रके गोविन्दपुर नामक प्रापके निवासी थे। वे और उनकी धर्मपत्नी श्रियाजी—दोर्नो ही भगवान्के अनन्य उपासक थे। दिन-रात भगवान्का नाम-स्मरण-जप करते हुए संतोषपूर्वक दिन कट रहे थे, परंवु

जब दृद्धावस्थाने आकर द्वार खटखटाया तो श्रियाजीको थोड़ी छौिकिक चिन्ता भी हुई। वे निःसंतान थीं। दूसरोंके बच्चोंको देखकर ही वे प्रसन्न होतीं, उनका छाड़-दुछार भी मातृवत् ही करतीं, पर ग्रामकी अन्य पुत्रवती युवतियाँ श्रेष्टताके अभिमानसे उन्हें भाँति-माँतिके ताने मारा करती थीं। कभी-कभी किसीकी कद्वक्तिपूर्ण वाणी सरछ हृद्यमें चुभ जाया करती है। ऐसे ही एक अवसरपर श्रियाजी अत्यन्त अधीर होकर अपने पतिसे कहने छगीं—'आप किसी दरिद्र वालकको ही गोद छे छीजिये अथवा किसी वालकका यज्ञोपवीत और विवाह करा दीजिये—किसी प्रकार कुछ तो इस वृद्धावस्थामें मनको संतोष हो।

गङ्गाधरदासजीने भार्याको समझाया कि सच्चा संतोष तो हिरि-भजनमें ही है। संतान होनेसे सांसारिक मोह-मायामें ही फँसना पड़ेगा। इस सत्यरामर्ज्ञसे श्रियाजीका नारी-हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। गङ्गाधरदासजी पत्नीको सान्त्यना देकर बाजार चले गये। घर लौटे तो उनकी गोदमें एक अत्यन्त सुन्दर अर्चा-विग्रह था। वे उसे एक शिशुके समान ही सार-सँभालके साथ गोदमें ला रहे थे।

उनकी मुद्रापर ऐसी ही प्रसन्नता थी, जैसे वे अपने ही आत्मजको कहींसे हूँ हु लाये हों। घर आकर पत्नीसे बोले—'देवि! लो, यह तुम्हारा पुत्र है। इसकी सेवामें अब किसी प्रकारकी कोर-कसर न रखना। यही हमारे बुढ़ापेकी लाठी होगा। इसीसे हमारा कल्याण होगा। सुपुत्र जैसे पिता-माताकी सारी कामनाएँ पूर्ण करता है, वैसे ही यह बालक हमारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करेगा, यहाँतक कि परलोकमें भी हमारा हाथ नहीं छोडेगा।

भक्त-दम्पतिने उस सुन्दर सिंहासनपर अपने विराजमान किया । वे अपने शरीरसे 'লালাস্কী भी अधिक उसकी सुविधाका ध्यान रखते । उत्तम-धे-उत्तम भोजन-वस्त्र अर्पित करते । समयसे शयन वजाते, ंसा हुलाते, उष्ण जलमे स्तान कराते, ग्राममें खिलौने विकने आते तो अपने लालाके लिये खरीदते। श्रियाजी अपने लालाको कभी गोदमें वैठातीं, कभी प्यारसे चुम्यन वस्तीं। कभी स्तन-पान करानेका 'अभिनय' कस्तीं । उनकी प्रसन्नता सम्भवतः कोख-जनित-यालक पाकर भी इस सीमाको नहीं हु पाती । चौबीस घंटे लालाके चिन्तन और उसे सुन्त पहुँचानेमें ही वे पति-पत्नी अपनेको धन्य मानने लगे । कैसा आत्म-विश्वास ! कैसी प्रसन्नता ! कैसा पुत्रवत् स्नेह ! कैसा उदार वात्सल्य !

कुछ समय बाद गङ्गाधरदास कमानेके लिये वाहर गये, पर 'लालांका वियोग उनसे सहन नहीं हुआ । वे शीव ही वहुत-से फल, मिठाई और रेशमी वस्त्र लेकर गोविन्दपुर लीट चले। मुखपर श्रीकृष्णका नाम था और पैरोंमें उतावलापन। दैवयोगसे वे ग्राममें पहुँचते-पहुँचते ठोकर खाकर गिर पड़े और श्रीकृष्ण-नाम जपते-जपते ही गोलोक-वासी हो गये।

प्रामवासियोंने करुणावश यह समाचार श्रियाजीको सुनाया। वे शोकातुर हो अपने पुत्रके आगे जाकर बोलीं— 'तू ही बता, वेटा ! अव मैं क्या करूँ ? हे वंशीधर ! तू तो हमारे बुढ़ापेका सहारा बना था। तूने हमारी रक्षाका मार अपने अपने उपर लिया और तेरे ही पिता यों मार्गमें गिरकर गोलोक सिधार गये। उनकी करुण पुकार सुन वात्सल्यके भूखे कृपानिधि बोल उठे— 'अरी मैया! तू क्यों विलाप करे हैं ? भेरो बाबा तो यक के सोय रह्यो है। जा तो, तू वाय सँभाल जगाके ले आ। श्रियाजी यह दिव्य वाणी सुनकर आश्वस्ता हुईं। वे दौड़ी-दौड़ी पतिके पास पहुँचीं। साध्वी नारीकी भाँति ही उन्होंने चरण-स्पर्श कर उन्हें उठाया। भगवत्कृपासे गङ्गाधरदास अपने लाला श्रीकृष्णका नामोच्चारण करते हुए उठ बेंटे।

घर आकर दोनों पति-पत्नी अपने लालारे और भी अधिक लाड़ लड़ाने लगे; परंतु यह संसारी जीव कभी-कभी भूलवरा घरमें धन-धान्यकी दृद्धिको ही भगवत्कृपा मान बैठता है। ऐसी ही मोह-मायामें फँसकर एक दिन गङ्गाधरदास अपने लालांचे कहने लगे— ओ, मैया कृष्ण ! तेरा एक क्षणका भी वियोग मुझसे सहन नहीं होता । फिर भी यह पेट बड़ा पापी है। इसके लिये कभी-कभी व्यापारके चक्करमें तुझसे दूर जाना ही पड़ता है। प्रभुकी इच्छा-अनिच्छाकी चिन्ता न कर गङ्गाधरदासने घरसे जानेकी तैयारी की। भगवान्ने देखा--भक्त मेरा वियोग सहन न करनेकी बात बनाकर मुझे छोड़े जा रहा है। वस, वे यों कहते-कहते अन्तर्धान हो गये--- 'पिताजी ! आप चिन्ता न करें । आपका घर धन-धान्यसे भर जायगा । जिसके मेरे-जैसा पुत्र हो, उसे अभाव नहीं सता सकते। भगवान्की वाणी अमोच होती हे । गङ्गाधरदासका घर धनधान्यसम्पन्न तो हुआ, पर सिंहासन तत्काल सूना हो गया।

अत्र तो दम्पतिकी बुद्धि टिकाने आ गयी। श्रीकृष्ण-वियोगकी घेदनारे व तद्दपने क्यं—पद्म वस्त ! तेरे बिना यह जीवन व्यर्थ है। तिनक से लेभने मुझे प्राणप्यारेसे विल्ला कर दिया। हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! तुम कहाँ गये, वेटा! विल्लापका अन्त ही नहीं हो रहा था। ओटोसे कृष्ण-नामकी और ऑप्वोंस प्रेमाश्रुओंकी झड़ी लग गयी। गद्माधरदासने अपने प्यारे प्लालाके वियोगमें प्राण त्याग दिये। प्रातःकाल पति-परायणा श्रियादेवीने घरकी सारी सामग्री दान कर दी और चिता वनाकर पतिके शवके साथ ही 'कृष्णकृष्ण' उच्चारण करते हुए परम शान्तभावसे सती हो गर्यो।

प्रसिद्ध है, वहाँ उपिक्षित ग्रामवासियोंने एक दिव्य प्रकाश देग्ना और चितासे निकली दो दिव्य ज्योति धाराएँ उस महान् ज्योतिमं विलीन हो गर्यो । करणानिधान श्रीभगवान् स्वयं विमानपर पधारे और अपनेमें वात्सल्यभाव रखनेवाले भक्त दम्पतिको गोलोक ले गये।

# भक्त सदन कसाईपर कृपा

'महाभारतंग्में धर्मन्याधकी कथा पढ़नेको मिळती है। पैतृक न्यवसायके रूपमें उन्हें कसाईका कर्म मिळा था। परंतु ये वे पूर्णतः ईश्वर-परायण।

भगवान्की प्रतिज्ञा है, जहाँ उनका नाम-कीर्तन होता 5 वहाँ वे सदैव प्रसन्नमुद्रामें विराजमान रहते हैं। तदनके पास भी शालग्राम विराजमान थे, पर सरल-द्वय भक्त भगवान्की उपिथितिका रहस्य जानते न थे। ते तो उस शालग्राम-शिलाको वाट मानकर उससे मांस गौलते थे।

एक बार एक साधु अकस्मात् उधरसे निकले, उनकी प्रद्धापूर्ण दृष्टिने शालग्रामके स्वरूपको पहचाना । 'मांस-वेक्रेताके तराज्का बाट ? प्रभु शालग्रामका यह उपयोग ? छः ! छिः !! घृणासे उनका मुख विचक गया । उन्होंने वदनसे शालग्राम-शिलाकी माँग की । सदनने सोचा—'एक त्थरके दुकड़ेसे साधु प्रसन्न होते हैं तो मेरा अहो-माग्य ! मैं दूसरा पत्थर तराज्में रख लूँगा । सदनने प्राधुको शालग्राम दे दिया ।

पर भगवान् भक्तका पार्थक्य कैसे सहते ? साधुने शालप्रामकी पूजा की, भोग लगाया, पूरे विधि-विधान- का पालन किया । पूजा करने और कसाईके यहाँ शालप्रामके 'उद्धारंकी भावनाके अहंकारसे वे अपने महान् समझ वेंटे; पर भगवान् तो विधि-विधानसे कहीं अधिक भावनाके भृत्वे हैं । अहंकारी उपासकते उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, वे तो सरल सहृदय भक्तके प्रेमप आठ-आठ ऑस् बहाकर उसके ही आगे-पीछे फिरते हैं।

उसी रात साधुको स्वप्न हुआ । भगवान्ने कहा— 'मुझे सदनके ही यहाँ पहुँचा दो । उसके कीर्तनको सन-सुनकर मेरा रोम-रोम पुलकित होता था । उसका स्पर्ध मुसे सुखद शीतल जान पड़ता था । मेरा मन यहाँ विलकुल नहीं रमता । मुझे अपने भक्त सदनके पास ही वापस ले चले। साधु भय और ग्लानिसे अपनेको धिकारने लो । स्वप्नकी बात सुनाते हुए उन्होंने शालग्राम वापस सदनको मेंट कर दिये तथा सदनके भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनके दर्शनसे अपने आपको कृतकृत्य माना । प्रभुकी इस कृपाका चृत्तान्त सुनकर सदन भी प्रभुके प्रेममें निमन्न हो गये । वे रो-रोकर प्रभुसे अपने दुर्व्यवहारकी क्षमा माँगने लगे । उन्होंने अपने घृणित व्यवसायको तिलाझिल दे दी और पुरुपोत्तमक्षेत्र प्ररीकी यात्रापर चल पड़े ।

जगन्नाथपुरी अभी दूर थी। मार्गमें दैवयोगसे सदन एक ग्रहस्थके यहाँ रात्रि व्यतीत करनेकी दृष्टिते दृहर गये। हृदयमें हरिनाम था और थी भगवान्का दर्शन पाने की उत्कट इच्छा। उस छोटे परिवारमें पति-पत्नी दो ही प्राणी थे। सदनका स्वस्थ द्यारीर तथा रूप-यौवन देखकर उस घरकी मालकिन इनपर आसक्त हो गयी। सिकं अन्धकारमें वह इनके कक्षमें आयी और अपनी वासना द्यान्त करनेकी कुचेष्टा करने लगी। सच्चा भक्त प्रपद्धमें कैसे फँस सकता है ? सदनजीने दीनतासे क्या-

माताजी ! में आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिये । में अभी अपनी यात्रापर चला जाता हूँ । उस कुलटाने समझा कि यह रेरे पितके कारण डर रहा है, अतः उसने बाहर आकर होते हुए अपने पितका सिर काट डाला और पुनः सदनके पास आकर काम-याचना करने लगी—'देखो यात्री ! अब इस घरमें मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है । मैंने अपने पितको भी यमलोक भेज दिया है, हमें डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं । वह सदनकी ओर बढ़ने लगी; पर भक्त सदनपर इसका क्या प्रभाव होता । हताश हो वह पिशाचिनी हारपर बैठकर रोने लगी—'हाय ! इस यात्रीने मेरे पितकी हत्या कर दी और अब मुझे पाप-गर्तमें ढकेलना चाहता है ।

ग्रामवासी इकटे हो गये। भक्त सदनके मुखपर न पश्चात्ताप था, न शोक। भगवान् और उनकी कृपामयी लीलाको स्मरण करते हुए वे मौन रहे। अन्तमें उन्हें न्यायाधीशके सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। वहाँ भी वे हिर-स्मरणमें ही अनुरक्त रहे। वाणी संसारकी ओरसे मौन हो गयी थी। दण्ड मिला। दोनों हाथ काटकर उन्हें नगरीसे निकाल दिया गया।

प्रभुकी लीलाका गुणगान करते हुए वे पुरीकी ओर चल पड़े। प्रभुका अनुग्रह भी अनेक बार बड़ा रहस्यमय होता है। जगन्नाथपुरीके पुजारीको स्वप्नमें आदेश हुआ कि भीरा एक प्रिय भक्त आ रहा है। उसके हाथ कटे हुए हैं। उसे सम्मानपूर्वक ले आओ।

मन्दिरके लोग सदनके पास पहुँचे और उनसे पालकीमें वैठनेका आग्रह करने लगे। सदनकी समझमें कुल भी न आ रहा था। ध्यक स्थानपर तो हाथ काट लिये गये,

तो हमारी कोई वृत्ति छिपी नहीं है। निद्रामग्न सदनको स्वप्न हुआ—'पूर्वजन्ममें तुम एक सदाचारी ब्राह्मण थे। एक कसाई गायके पीछे दौड़ रहा था। तुमने दोनों भुजाएँ गायके कण्ठमें डालकर उसे रोक दिया। इस जन्ममें वही कसाई उस स्त्रीका पति बना। गाय ही उस स्त्रीके रूपमें जन्मी और पूर्व-जन्मका बदला लेनेके लिये उसने उसका गला काटा। तुमने भुजाओं-से गायको रोकी थी, इस अपराधसे तुम्हारे हाथ कटे। प्रभुने

दुसरे स्थानपर पालकी आ रही है। जिन भक्तवत्सलको मेरा

इतना ध्यान है, उन्हें क्या हाथ कटनेका पता न होगा ?

सोचते-सोचते वे प्रभुके ध्यानमें बेसुध हो गये। भक्तलोग

प्रणाम किया और उनका नाम-कीर्तन करनेके लिये उन्मत्तहो

जैसे ही उन्होंने भुजाएँ ऊपर उठायीं, उनके हाथ पूर्ववत हो

गये और वे 'हरि हरि बोल, बोल हरि बोल के मधुर स्वरंके

साथ नृत्य करने लगे । नाम-सारण करते-करते ही उन्हें कव

निद्रा आ गयी, पता नहीं चला । मनमें एक ऊहापोह उठा था

कि 'भगवन् ! मेरे हाथ किस अपराधके कारण कटे थे ११

पर यह वृत्ति आकर चली गयी थी। अन्तर्यामी प्रभुसे

जगन्नाथपुरी पहुँचकर जब सदनने भगवान्को दण्डवत्-

उन्हें पालकीमें बैठाकर पुरीकी ओर बढ़ते जा रहे थे।

कालान्तरमें उन्होंने भगवान् जगन्नाथजीके चरणोंमें ही यह नश्वर शरीर त्यागकर परमधामकी यात्रा की । भगवान्ने अनुग्रह कर उन्हें इस जीवनमें भी साक्षात् दर्शन देकर कृतार्थ किया था।

खप्नमें दर्शन दिया। भक्तका समाधान हुआ। अब तो भक्त

सदन हर समय भगवान्की रूप-माधुरीका ही दिव्य दर्शन

## ्रभक्त कूर्मदासपर विठोबाका विशेप अनुग्रह

करने लगे।

महात्माओं से सुना गया है कि क्रपासिन्धु भगवान् गृहस्थ या संन्यासीको नहीं, अपितु भक्तिमान्को मिलते हैं। 'क्रपा-सिन्धु जन हित तनुधारी।' भक्त वे हैं, जो हर समय अपने प्यारे स्यामसुन्दरका स्मरण करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं; निरन्तर उनके ही ध्यानमें झूवे रहते हैं। भक्त कुर्मदास ऐसे ही भक्तोंमें एक थे।

महाराष्ट्रके पैठण नगरमें कूर्मदासका जन्म एक सद्गृहस्थ बाह्यणके यहाँ हुआ था। ये संत श्रीज्ञानदेवके समकालीन थे। जन्मसे ये कर-पाद-विहीन थे। सम्भवतः इसी कारण इन्हें कूर्मदासकी संज्ञा प्राप्त हुई हो। माता-पिताने ऐसे वालकको भी प्रभुका प्रसाद मानकर उसे पूरी ममतासे पाला-पोसा | विदोपकर माताके स्नेहने कूर्मदासको हीन भावनासे ग्रस्त होनेसे वचाया | पर माता-पिताकी छाया भी उनपर अधिक समयतक न रह सकी |

सम्भवतः उनमें अपनी ज्ञारीरिक असमर्थताके कारण ही भगवान् विठोवा (विद्वलनाथ) की भक्तिका संचार हुआ । आयु वढ़नेके साथ-साथ ज्ञारीर भी वृद्धिको प्राप्त हुआ और वालक कुर्मदास कच्छपकी भाँति ही रेंग-रेंगकर इधर-उधर आने-जाने लगे। कुटिल जन उनकी असमर्थतापर हॅसते और उदार पुरुप उनकी भक्ति-भावनाक लिये

उनकी सराहना करते; परंतु सच्चे भगवद्भक्तकी तरह कूर्मदास न तो उपहास करनेवालोंकी निन्दा करते, न अपनी प्रशंसा सुनकर कोई अभिमान ही करते। जहाँ भी भगवष्यका होती, धीरे-धीर रेंगकर वे वहाँ पहुँच जाते। उन्हें भगवान विहलनाथकी भक्तिके आगे अपना शारीरिक कष्ट भृल जाना। जो मिल जाता, वे उससे ही उदर-पूर्ति कर संतोष कर लेते।

संयोगकी वात, एक वार पेटणमें एक संस्कारी भक्तकं यहाँ श्रीहरि-कथाका आयोजन हुआ । संत-महात्माओंकं दर्शनसे कूर्मदासको एक विशेष प्रकारका आनन्द मिलता था। वे रॅगते-रॅगते वहाँ पहुँच गये, जहाँ आयोजन था। कथा-वाचक महोदयने अनेक दृष्टान्तों और आख्यानोंकं द्वारा पण्डरपुरकी आपादी-कार्तिकी-यात्रा और विटोबाके पुण्य-दर्शनका माहात्म्य सुनाया। ग्रुद्ध-इृद्ध्य कूर्मदास इसके श्रवणमात्रसे विटोबाकी कृपाका स्मरण कर भक्तिभावसे रोने ल्यो । मन-ही-मन उन्होंने कार्तिकी एकादशीको पण्डरपुर पहुँचकर विटोबाके दर्शनका हृद्ध संकल्प कर लिया। शारीरिक असमर्थतासे तनिक भी विचलित हुए विना उन्होंने तुरंत यात्रा आरम्भ कर दी।

कार्तिकी एकादशिके अभी चार मास ये और क्र्मदास दिनभरमें किटनाईसे एक कोस ही रास्ता तय कर पाते । पर उन्हें विश्वास था कि अपने भक्तका दुलार रखनेके लिये जिन द्वारकाधीशने डाकोर पहुँचकर भक्तको दर्शन दिये थे, वे ही मेरा भी वत निभावेंगे। उनकी निष्ठामें कोई कमी न आयी। रास्तेमें कहीं भोजन मिल जाता तो प्रहण कर लेते, अन्यथा भगवत्स्मरणमें तल्लीन हुए यात्रा करते । किसीने उन्हें बैलगाड़ीपर वैटानेका प्रस्ताव भी नहीं रखा; पर भगवद्भक्त संसारकी

आशा ही कव करता है ! उसके तो सर्वस्व वे ही कुपालियु भक्तवात्सल नारायण होते हैं । चार मासतक रातरित विद्वल्यायमं लो ल्याये कूर्मदास 'लहुल गाँवतक ही पहुँच पाये । उस दिन दशमी थी । भगवानकी लीलाग्मि पण्ढरपुर अभी सात कोस दूर थी । एक दिनमें सात कोस ! असम्भव था क्र्मदासके लिये किंद्र प्रभुक्ते लिये भी क्या कोई कार्य असम्भव है ! क्र्मदाले मनमं निराशाका भाव नहीं आने दिया । प्रभुकी कुपामें उनका अडिंग विद्वास था । उन्होंने दीन भावसे अभे विटोवाके नाम उलाहना-भरा पत्र लिखा—

्हे शरणागतवात्सल ! मुझ अङ्गहीनपर दया की जिये। कल एकादशीकी पुण्य तिथि है। मैं आपतक कैसे पहुँच सक्गा। दयासिन्धो ! क्या आप मुझ अधम जीवको दर्शन देनेकी कृपा नहीं करेंगे ? प्रभो ! आपका विरद सुनकर आया हूँ—कृपा करो ! कृपा करो !! पण्डरपुर जानेवाले एक यात्रीको कूर्मदासने यह पत्र दे दिया।

पत्र एकाद्यीके दिन ही प्रमु विठोवाके चरणकमलें में पहुँच गया। घट-घटकी जाननेवाले करुणासगर भगवान कानोंमें कोई व्याकुल होकर यह घोष कर रहा था—'प्रमो! बहुत देर हो गयी। कब दर्शन दोगे, दीनानाथ! हे विठोवा! मुझ दीन-हीनको अब तो करुणा कर दर्शन दो। सचमुच कूर्मदास विलाप कर रहे थे। भगवान भक्तकी व्याकुल पुकारसे द्रवित हुए और 'छहुलुग्में ही कूर्मदासके समक्ष प्रकट हो गये। कूर्मदासकी एकाद्यीको प्रमुके चरणोंका स्पर्श पाकर कुतकृत्य हो गये। प्रसिद्ध है, जवतक कूर्मदासकी स्वरारि इस गाँवमें रहे, विठोवा भी वहाँ उनके समीप रहे। 'छहुलुग्में श्रीविद्यलनाथका मन्दिर कूर्मदासपर भगवर-नुप्रहका ही मूर्तरूप है।

कृपानाथकी कृपासे कृतार्थ क्वा 🎺

हिर अनन्त हैं, उनकी कथाएँ भी अनन्त हैं। इसी प्रकार उनकी कृपाका भी कोई ओर-छोर नहीं है। कई सौ वर्ष पूर्व राजस्थानके एक गाँवमें एक कुम्भकार रहते थे। नाम था भक्त कूबा। उनकी धर्मपत्नी पुरी भी भिक्तमती थी। एक तो कुम्हार वैसे ही सम्पन्न नहीं होते, फिर कूबा तो संसार-व्यापारको भगवान् भजनमें बाधा मानकर जीविकोपार्जनकी ओर पूरा ध्यान ही नहीं देते थे। ध्यान देने योग्य वस्तु तो केवल भगवान् ही

हैं, इस दृष्टिसे क्या मासमें केवल तीस वर्तन गिनकर गहते थे और उनकी साधारण-सी आयसे ही उदरप्रितंक साधन जुटाते। शेष समय उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते वे अपने प्रभुका ही ध्यान करते। लोभ था तो भजनका मोह था तो भजनका और संग्रह था तो वह भी भजनका ही। कोई दूसरा काम था तो वह था घर आये अतिथियोंकी भगवद्-जुद्धिसे यथाशक्ति सेवा करना। इस प्रकार कृवाका प्रभु-परायण आदर्श जीवन था।

एक बार भक्त कृवाकी रूयाति सुनकर उनके प्राममें-। जाती हुई एक साधु-मण्डली उनकी कुटियापर जा पहुँची । <u>गॅंबमें</u> अन्य धनी-मानी व्यक्ति भी थे; पर साधु भी तो गगवान्की ही तरह भावके भूखे होते हैं । अस्तु, <u> हबाने बड़ी प्रसन्नतासे साधुओंका स्वागत किया और</u> पथाशक्ति उनके ठहरनेकी व्यवस्था की । अन निर्धन क्वाके सम्मुख साधुओंको भोजन करानेका धर्म-संकट उपिथत हुआ । साधु भी थोड़े-बहुत नहीं, दो सौ थे । बरमें अन्न दो व्यक्तियोंके लिये भी न था, पर वे तो अपने भाग्यपर फूले नहीं समा रहे थे, सोच रहे थे-'साधु भगवान्के ही स्वरूप होते हैं। इनकी सेवा करके मेरा जन्म सफल हो जायगा। १ इसी उधेङ-बुनमें वे ग्रामके एक धनी महाजन-के घर जा पहुँचे और अपनी समस्या उनके सामने रखी। महाजनने विणक-बुद्धिसे सौदा किया; बोला—'देखो क्बा! आटा, दाल, चावल, दूध, घी—सव सामग्री जुटा देता हूँ; पर भेरी एक शर्त है, मुझे ग्रामके पूर्वी छोरपर एक कुओँ बनवाना है, यदि तुम बिना किसी और श्रमिककी सहायता लिये यह कार्य कर सको तो .....।

् क्वाको और चाहिये ही क्या था ! उन्होंने महाजनको आगे बोलनेका भी अवसर नहीं दिया । सौदा तय हो गया । भोजन-की सामग्री क्वाकी कुटियामें पहुँच गयी । मण्डारा हुआ । बड़ी शान्तिसे उस छोटे-से गाँवमें एक अपूर्व महायश हो गया और वह भी एक अकिंचन कुम्हारके घर । साधु उनकी सेवासे संतुष्ट हुए । क्वाकी श्रद्धा-भक्ति देखकर तो उनकी प्रस्वताका टिकाना ही न रहा । उन्होंने क्वाको भगवद्धक्तिका आशीर्वाद दिया और वहाँसे विदा ली ।

भगवान्मं पूर्ण निष्टा स्वनेवाले क्वा साधुओं के प्रशानके अनन्तर ही अपनी पत्नी पुरीके साथ ग्रामके पूर्वी छोरपर यथास्थान कुओं खोदनेमें संलग्न हो गये। इस्मिम-संवीर्तनकी ध्वनिके साथ वे पति-पत्नी मिट्टी खोदते और वाहर डाल्डो जाते। धण क्षणपर मानो अमरूप भगवान्की ही उपासना हो रही थी। क्याके लिये तो यह महान् नाम-पश्च था। अन्तमें भक्तके छम श्रमकी विजय हुई, जलका स्तित निकल आयाः पर कुएँकी तलीमें बाल्की परत्व थी। वह मिटीका चोश न सह सकी। कुओं वैठ गया और भक्त कुवा नीचे दव गये। पुरी हाहाकार

कर उठी । कूबाको मिट्टी खोदकर बचानेका साहस किसीको न हुआ। सबने यह विवशता स्वीकार कर ली कि 'कूबाको जल-समाधि मिल गयी। प्रभुकी इच्छा!'

कालान्तरमें वह स्थान वर्षा-जलसे वहकर आनेवाली मिट्टीसे पट गया । ग्रामवासी क्वाको भूल गये; पर करणासागर अपने भक्तको कैसे भूलते १ वे तो अपने अनन्य सेवककी सत्र प्रकारसे, सत्र स्थितियोंमें कृपापूर्वक रक्षा करते हैं।

कुछ समय बीतनेपर उस ग्राममें यात्रियोंका एक दल आया । वे रात्रि-विश्राम-हेतु उसी स्थानपर ठहरे, जहाँ भक्त कुबाने कुआँ खोदा था । उन्हें नींद नहीं आ रही थी। भूमिके नीचेसे करताल-मृदङ्गके मधुर स्वरोंके बीच-'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव'-का घोष स्पष्ट सुनायी दे रहा था । ज्यों-ज्यों रात्रिकी नीरवता वढ़ी, यह कृष्ण-कीर्तन और भी स्पष्ट सुनायी देने लगा । प्रामके लोग एकत्र हुए । कोई कहता--- 'कूबाका भूत है। कोई कहता-- 'ऐसा न कहो, यह भगवानके परम भक्तकी वाणी है। होते-होते उस प्रदेशका राजा भी अपने अमात्यों सहित वहाँ आया । सावधानी पूर्वक मिट्टी खोदी गयी । अनेक श्रमिक थे, राज-शक्ति थी । कुछ ही समयमें राजा और उपिथत जनोंके सम्मुख प्रकाश ही गया। कुएँके तलमें निर्मल जलकी धारा प्रवाहित हो रही थी। एक ओर दिन्य कमलासनपर शङ्क, चक्र, गदा, पन्न-धारी चतुर्भुज भगवान् विराजमान थे तथा दूसरी ओर हाथमें करताल लिये कुबा तन्मय होकर कीर्तन कर रहे थे । भगवान्के विग्रहसे अश्रु-प्रवाहके बीच दिन्य मुस्कान चमक रही थी और उधर कृवाकी वाणीमें कम्प था, नेत्रोंसे नीर वह रहा था तथा रोमावलि खड़ी थी। ऐसा अनोखा दृश्य देखकर सभीने अपने भाग्यको सराहा |

भक्तपर प्रसन्न होकर उन कृपानाथने सबको दिन्य दर्शन दिया और अन्तर्धान हो गये । राजाने कृयाकी चरण-धूलि मस्तकपर धारण की तथा उनके नित्य-दर्शनका नियम लिया । पुरीके जीवनकी तो सम्पूर्ण साधना ही पल्यती हो गयी थी । पति-पत्नी पूर्ववत् भगवद्-भजन और सत्सङ्गमें लग गये। कृता भगवत्कृपाका स्मरण कर प्रायः विदेहावस्थामें ही रहते थे।

# भगवान् राघवेन्द्रके कृपापात्र भक्त सेना नाई

गोम्यामी गुल्सीदामजीने भानसभं कहा है— पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न मंता। यत संगति संस्ति कर अंता ॥ (७।४४।३)

मंत-कृषा वास्तवमें कन्पतमके समान है। संतीकी कृषामें यह पामर जीव अनन्त ब्रह्माण्डके नायक श्रीराधवेन्द्रका साक्षात्कार कर कृतकृत्य हो जाता है।

लागग छ: सी वर्षपूर्व बघेलखण्डके बान्धवगढ़ नगरमें भक्त सेना नाईपर श्रीराघवेन्द्र सरकारकी ऐसी ही अपार गृपा हुई । वान्धवगढ्के राजा वीरसिंहके राजप्रासादमें सेना प्रायः नित्य ही क्षीर-कर्म करने जाते थे । वे अपना कार्य पूरी कर्तव्य-निष्ठाके साथ करते थे; परंतु साथ-साथ सेना भगवन्द्रजनमें लैकिक कर्मोंके तत्परतासे लगे रहते। ब्राह्ममुहूर्तमें उठनाः स्नान आदिसे निवृत्त होकर भगवान्की उपासना करना, संत-अतिथियोंकी निष्कपट सेवा करना उनका सहज स्वभाव था। उनकी सरलता, उदारता, अद्वेप-भावना और भगवत्परायणतासे स्वयं राजा-तक प्रभावित थे । भगवत्परायण साधककी सांसारिक वासनाएँ शान्त हो जाती हैं, इसलिये उसके जीवनमें सरलता और यथालाभ-संतुष्ट रहनेकी प्रवृत्ति तो खाभाविक आ ही जाती है।

जिसपर भगवान्की विशेष कृषा होती है, उसपर संत-महात्मा भी अनुग्रह करते हैं। एक वार सेना नाई जब राजप्रासादकी ओर जानेके लिये घरसे निकले तो मार्गमें उन्हें एक संत-मण्डली आती दिखायी दी। मृदङ्गकी सुमधुर तालके साथ वे लोग मँजीरे बजाते हुए भावावेशमें 'रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम'की भक्ति-प्रदायिनी ध्वनिका घोष कर रहे थे। सेना नाईने इस अनायास संत-समागमको भगवदनुग्रह माना और उन श्रीराम-भक्तोंको अपनी कृटियापर ले आये। वे एकनिष्ठ हो उनके आतिध्यमें लगे रहे। फिर मत्सङ्ग हुआ, श्रीरामका यशोगान करते हुए सभी तन्मय हो गये।

बहुत समय बीत गया । संत-महात्माओं ने प्रसाद पाकर प्रस्थानकी तैयारी की । तब सेना भी उस भक्ति-सागरकी आहाद-कारिणी शान्तिसे बाह्य जगत्में आये । राजप्रासाद पहुँचनेका समय बीत चुका था। अब उन्हें अपनी भूल ध्यानमें आयी। बिना प्रसाद पाये उन्होंने केंची, दर्पण, उस्तरा आदिकी पेटी कंधेपर डाली और राजमहलकी ओर लपके।

राजप्रासादका सिंहद्वार आया ही था कि एक सैनि उन्हें टोका—'अरे अभी तो तुम बाहर गये थे, व कुछ भूछ गये ११

सरल हृद्य सेनाने सोचा— नाईसे सभी लोग मसल करते हैं। उसकी वातका कोई उत्तर न देकर वे लंके उग भरकर राजा वीरसिंहके कक्षमें पहुँचे। भयके कारण उन चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें देखकर राजा वीरि साथ सेना भी उन्हें देखकर राजा वीरि आश्चर्यमें पड़ गये और स्वयं सेना भी उन्हें देखकर ए अण विस्मय-विसुग्ध रह गये। राजा श्वीर-कर्म करा चुके उनके शरीरपर तेल-मर्दन और स्नानके कारण एक अलीव तेज दृष्टिगत हो रहा था, सारा कन्न एक दिल्ल सुगन्धते मह रहा था। सेनाने निष्कपटतासे कहा— महाराज! सुझते भ हुई। क्षमा करें। घरपर साधु पधारे थे, उनकी तेज लगा रहा, अत: देर .....।

आश्चर्यमिश्रित मुस्कानसे राजा बोले— तुम क्या व रहे हो, अभी-अभी तुम नहीं आये थे तो कौन आया था तुम्हारी-सी ही वाणी, तुम्हारी-सी ही सेवा, और तो अं तुम्हारी-सी ही अन्तरङ्ग बातें और कौन करता १ पर ऐसा स तथा मधुर स्पर्श मैंने तुम्हारे हाथोंसे आजतक का नहीं पाया।

अव तो सेनाके भक्त-हृदयमें सारा खेल स्पष्ट हो गया
प्रेमाधिनयके कारण उनके नेत्रोंसे टप-टप ऑस् गिरने लगे।
बोले—पाहाराज! हो-न-हो स्वयं श्रीराववेन्द्रने ही आज आप
और मुझपर यह अवर्णनीय अनुग्रह किया है। आप धन्य है
में अधम हूँ, जो मेरे लिये पतितपावन श्रीराववेन्द्रने इतना का
उठाया। सेना भगवन्नाम जपते-जपते भाव-विभोर है
रो पड़े। राजा वीरसिंहने कृतज्ञतावश अपने भृत्य केन
नाईके चरण छू लिये; क्योंकि राजाके लिये अब वे अपने सेवक ह
होकर भगवानके परम सेवक थे। राजाने सेनासे कहा—पाह
होकर भगवानके परम सेवक थे। राजाने सेनासे कहा—पाह
राज! आपके कारण आज हमारा वंश पवित्र हो गया। आपवे
कारण ही आज हमें भगवान राघवेन्द्रके मञ्चलकारी दर्शन
हुए। आप-जैसे प्रभुके कृपापात्रको पाकर आज वान्यवगह
ही भूमि पवित्र हो गयी।

राजाकी आज्ञासे अव सेना अपना सारा समय एकाली भगवन्द्रजन करते हुए विताने लगे ।

## भगवत्कृपाकी अधिकारिणी--करमैती

भगवत्कृपासे अनेक संतोंके जीवनमें अलौकिक घटनाएँ घटी हैं। प्रभुकी कृपाका सर्वोत्तम फल तो उनके चरणोंमें सच्चा अनुराग हो जाना ही है। भगवत्कृपाकी ऐसी ही पात्रा थी राजस्थानकी भक्त करमैती वाई। करमैती जयपुर राज्यान्तर्गत 'खंडेलांके सेखावत सरदारोंके कुलपुरोहित पण्डित परशुराम-जीकी गुणवती कन्या थी।

पूर्वजन्मके संचित पुण्योंसे बचपनमें ही उसके हृदयमें भक्तिभावका स्कुरण हुआ। माता-पिताके संस्कार भी भक्तिमय ये। इसिलये पुत्रीका भगवान् श्रीकृष्णमें सच्चा अनुराग देखकर वे अपने भाग्यको सराहने लो। करमैतो प्रायः सारा समय एकान्तमें श्रीकृष्ण-नाम जपनेमें व्यतीत करती। प्रतिदिन उसकी प्यारे स्थामसुन्दरमें प्रीति गाढ़ी होती गयी अथवा यों कहें कि उसपर श्रीकृष्णकी कृपाका अमृत विशेषरूपसे बरसने लगा। माता-पिताने छोटी अवस्थामें ही करमैतीके हाथ पीले कर दिये थे। उन्हें भय था कि कन्याके कन्हेया-प्रेमको सजातीय बन्धु उन्माद मानकर कहीं विवाहका प्रस्ताव ही स्वीकार न करें और कन्या कुँवारी रह जाय; पर मीरावाईकी तरह ही करमैतीने भी साँवले-सलोने स्थामसुन्दरका ही वरण कर लिया था।

कुछ वर्षों बाद जब पतिग्रह जानेका अवसर आया, तव करमेतीको ज्ञात हुआ कि मेरी ससुरालमें तो भगवान्का नाम लेना भी अपराध माना जाता है । वहाँ मैं अपने 'नाथग्का स्तवन, भजन, गायन कैसे कर पाऊँगी। वह मन-ही-मन बहुत दुःखी हुई । उसने प्रार्थना की—'हे कुपालो ! अव संसार-चक्रसे उवारनेवाले आप ही हैं। मुझे अपनी शरणमें ले लीजिये, प्रभो !

करमेतीके माता-पिता कन्याको ससुराल भेजनेकी तैयारीमें लगे रहे; पर प्रभुकी जिसपर असीम कृपा हो, वह तो उनका ही हो जाता है, संसारसे उसका क्या नाता। करमैतीको कुछ न सूझा। प्रभु-पेरणासे वह ब्राह्मण-कन्या, जो कभी वरसे वाहर भी नहीं निकली थी, रात्रिमें चुपकेसे घरसे निकल पड़ी और निर्जन वन-प्रान्तमें रात्रिके गहन अन्धकारको चौरती हुई दौड़ने लगी, दौड़ती रही—दौड़ती रही। उधर प्रातःकाल हो घरमें कन्याको न देखकर पिता परशुराम घगरा गये। माता विलाप करने लगी। इधर-उधर घुड़सवार भेजे गरे। दो घुड़सवार उत्तर दिशामें भो दौड़े। करमैतीने वही राह तो पकड़ी थी—अपने प्रियतम श्यामसुन्दरकी दिन्य भूमिकी राह ! निर्जन मस्भूमिमें सहसा
घोड़ोंकी टापोंका कर्णभेदी स्वर सुनकर करमैती भयसे कॉप
उठी । अब इस निर्जन वनमें क्या करे ! छिपनेका भी
कोई स्थान नहीं । तभी उसने देखा, रेतीली भूमिपर
एक मरा हुआ कॅट पड़ा है । गीदड़ोंने मांस खाकर
उसके पेटमें पोल बना दी थी । करमैतीने संसारकी दुर्गन्धमयी
वासनाओंमें फॅसनेकी अपेक्षा कॅटके उस दुर्गन्धयुक्त कंकालको
श्रेष्ठ समझा । वह उसीमें छिप गयी । उसे इस अवस्थामें
श्रीकृष्णका ही ध्यान था, उनका ही स्मरण था । दुर्गन्धसे
घृणा नहीं थी, पकड़े जानेपर श्रीकृष्ण-भक्तिके पथसे विचलित
होनेका भय था । घुड़सवार आगे निकल गये । फिर भी,
कहते हैं, करमैती तीन दिनतक उसी अवस्थामें पड़ी भगवान्
श्रीकृष्णका स्मरण करती रही ।

समय बीता और भक्तिमती करमेती श्रीकृष्णकी छीछा-भूमि वृन्दावनमें पहुँच गयी।

पिता परग्रुरामकी भूख-प्यास तो करमैतीके साथ ही चली गयी थी। पुत्रीको हूँढ्ते-हूँढ्ते वे भी वृन्दावन पहुँच गये। बहुत खोज करनेपर एक दिन वे एक वृक्षपर चढ़कर देखने लगे, पुत्रीको ब्रह्मकुण्डके निकट सघन वनमें श्रीकृष्णके गुण-गानमें तल्लीन देखकर वे हर्ष और शोकके मिश्रित भावोंसे घर गये। कन्याकी अवस्था देखकर उनकी आँखोंसे आँसू वहने लगे।

करमैतीके समीप आकर वे भी श्रीकृष्ण-प्रेममें देरतक रोते रहे । कुछ समय पश्चात् सुधि आयी तो पुत्रीसे घर लौटने-की अनुनय-विनय करने लगे; परंतु करमैती तो भक्ति-सागरमें आकण्ठ डूच चुकी थी । सांसारिक विषय अव उसके लिये काकविष्ठाके समान तुच्छ थे । वह घर लौटनेके लिये राजी न हुई । अन्ततः पिता परशुराम उसकी अनन्य-भक्तिके आगे नतमस्तक हुए और 'खंडेला' लौट आये । पत्नीसे उन्होंने भारी कण्ठसे इतना ही कहा—'त् धन्य है, आयें ! त्ने श्रीकृष्ण-भक्त पुत्रीरत्नको जन्म दिया।'

करमैतीने माता-पिताको ही नहीं, अपने राज्य और देशको भी धन्य किया । तत्कालीन सेखायत राजा भी वृन्दा-यन गये । करमैतीको भक्तिमें तल्लीन देखकर वे भी अपने भाग्यकी संगठना करने हमें । पुरोहितजीकी भक्तिमती फत्याके किये हन्होंने कुटिया बनवानेका प्रस्ताय किया । गुरुमैतीने संवस्त्रभावसे प्रस्ताय स्वीकार नहीं कियाः पर राजाके अत्यधिक आग्रह करनेपर उसने तटस्य भावते उनके कार्यभे वाधा नहीं डाली । जिसे भगवदनुसम हो गया उसके लिये क्या कुटिया, क्या वन ! भगवत्येमरे क भी क्या कोई सुख है उसके लिये। करमैती यही देवन् भगवत्कृता पा चुकी थी।

# सरलहृद्य कणाप्यपर कृपा-वृष्टि।

परमात्मा सर्वत्र समानरूपसे त्याप्त हैं। सबके हृद्यों में ही विभावते हैं, परंगु उनका दर्शन नहीं होता; क्यों कि हृद्य-सिहायनपर जीवने समता और प्रियतावश संसारको बेटा लिया है। उसने संसारको बर्गुओं में सुख और संप्रह्म सुद्धि कर ही और वंध गया है। जिसने सांसारिक मोगों तथा देएकी मुविधा-सामग्रीकी आसक्तिको भी त्याग दिया है, उसका हृद्य निश्य ही निर्मल हुआ है। वह चाहे पापात्मा भी क्यों न हो, प्रमुकी कृपा और अपने हृद् निश्यके बलपर वह जीवनका चरम पल भगवत्साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। क्रूर, हिसा-धर्म-प्रेमी, कर्मसे शृत्य कण्णप्पका ऐसा ही शिक्षाप्रद आख्यान है।

कणण्य दक्षिणके चनप्रदेशमें रहनेवाली एक व्याध-जातिके सरदारका बलिष्ठ पुत्र था । उसके पिताका नाम भागः और माताका नाम भत्ताः था । दोनों ही स्वभावसे कोधी, कामी और पशु-वृत्तिसे पूर्ण थे । पुत्रका जन्म होनेपर पिताने जब उसे गोदमें उठाया तो वह बोह्मिल जान पड़ा । इसिल्ये उसका नाम रखा गया— भित्रणा अर्थान् भारी । यही तिण्या सोलह वर्षकी अवस्थामें सिंह-शावककी भाँति बल्वान्, शिकार-प्रेमी और बाण-संधानमें अत्यन्त कुशल हो गया । जब वह शिकार करने निकलता तो तीक्ष्य वाणोंसे अनेक पशु-पित्रयोंकी हत्या करके लौटता था । पिताकी वृद्धावस्था आनेपर तिण्या अपने कवीलेका सरदार हो गया ।

पहली वार वह अपने कुशल सेवकों—'नाण' और काणके साथ शिकारपर निकला। अनेक पशुओंका संहार करते हुए उसने गहन वनमें जाकर एक विशालकाय स्करको अपने तीक्षण वाणसे धराशायी कर दिया। बहुत समय हो चुका था। वह भूख-प्य।सचे व्याकुल होने लगा। तव वनके सभी भागोंसे पूर्णतया परिचित नाणसे उसने पूछा—'नाण! यहाँ पानी कहाँ मिलेगा?'

नाणने उसे उस भयानक वन-प्रदेशकी जानकारी देते हुए वताया—'उस पहाड़ीपर चढ़ चिलये । उसीके दूसरी ओर नीचे खर्णा नामक नदी है और पहाड़ीपर जराजूर शियका एक मन्दिर भी है । चाहें तो आप पूजा कर सकते हैं।

तिण्ण पहली बार उस क्षेत्रमें आया था । पह मनोरम दृश्य उसे अत्यन्त रमणीक जान पड़ा । ताणके वह पहाड़ीपर चढ़ने लगा । ज्यों ज्यों वह चढ़ाई नाता था, त्यों-त्यों उसे अधिक आनन्द आ रहा था, सिरसे कोई बोझ उतर रहा हो । ऊपर पहुँचकर उसने ही देव-प्रतिमाका दर्शन किया, एक अनिर्वचनीय आ वह पुलकित हो उठा । उसने प्रतिमाको बाहुपाशमें जक्द और प्रेमाश्रु गिराते हुए बोला—'जंगली जानवरेंकि आप अकेले कैसे रहते हैं ? आपको डर नहीं लगत प्यारे परमात्मा १० प्रेमाधिक्यके कारण वह रोमाः उठा। उसका धनुष खिसककर नीचे गिर पड़ा उठानेके लिये जब वह नीचे झुकने लगा तो उसने मूर्तिके शीशपर हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल हुआ था । दु:खित हो वह नाणसे पूछने लगा-नराधम मेरे देवताको ये वस्तुएँ चढ़ाता है ११ बताया---'आपके पिताजीके साथ मैं कई बार पहले आया हूँ । एक ब्राह्मणने हमारे सामने इसपर पानी न जंगली फूल रखे थे । सम्भवतः आज भी यह निन्दनीर उसीने किया होगा।

तिण्णने पूजाकी विधि तो कहीं सीखी, सुती, नहीं थी; परंदु फिर भी उसके मनमें उस देवजा पूजा करनेका विचार उटा । वस, उसने संकल्प किया- अपने भूखे भगवान्को फलका गूदा पकाकर भोजन करा तिण्ण मन्दिरसे वाहर आने लगा; पर तुरंत ही किसी शिक्तसे बँधा हुआ-सा वह फिर प्रतिमाक निकट लौट आय शिक्तसे बँधा हुआ । वह फलका गूदा ले आनेकी दृष्टि वार ऐसा ही हुआ । वह फलका गूदा ले आनेकी दृष्टि आता, फिर उलटे पैरों वापस लौट जाता । प्रतिमां विलक्षण आकर्षण था कि तिण्ण उससे वँधना गया ।

अपने प्रिय परमात्माकी भूखकी कल्पनासे व्याकुल हो वह फलका गूदा पकानेके लिये पहाड़ीसे नीचे उत्तर आया। नीचे आनेपर उसके अन्य सेवकींको नाणते जब यह ज्ञात हुआ कि उनका खामी देव-प्रतिमाका आलिङ्गन कर प्रेमसे रोया है और अब वह उसके लिये फलका गूदा पकाकर ले जानेके लिये आया है तो वे सभी उसके पागलपनपर नाक-भौं सिकोड़ने लगे। तिण्णने उनके प्रलापकी ओर कोई ध्यान न दिया। फलका गूदा पकाया, उसे चखा और उसके स्वादसे संतुष्ट होकर उसने उसे शालके पत्तेमें सावधानीसे लपेट लिया। भगवान्को भोजन करानेकी भावनासे वह फिर पहाड़ीपर चढ़ चला। न उसने अपनी भूख-प्यासकी चिन्ता की और न नौकरोंकी ही, फलखरूप नौकर उसे छोड़कर चले गये। संसार जब हृदयसे निकाल दिया जाता है, तब मनुष्य संसारमें रहता हुआ भी उससे निलिंग ही रहता है।

तिण्णने देव-प्रतिमाके अभिपेकके लिये पहाड़ीके नीचे बहते एक झरनेका स्वच्छ पानी मुखमें भर लिया, अपनी केशराशिमें कुछ पुष्प खोंस लिये और एक हाथमें धनुष एवं एक हाथमें फलके गूदेका पत्ता लेकर वह मन्दिरकी ओर चढ़ता चला जा रहा था । दोपहरकी कड़ी धूपमें अपनी भूख-प्यास भूलकर पहाड़ीपर चढ़नेमें उसे तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं हो रहा था । अध्यात्म-पथपर चलनेवालींको भला शारीरिक क्लेश क्या रहता ! मन्दिरमें पहुँचकर तिण्णने पैरोंसे ही प्रतिमापर पड़े फूल-पत्ते हटा दिये; क्योंकि उसके हाथ खाली न थे। मुखसे जल छिड़ककर उसने प्रतिमाको नहलाया और फलके गुदेका पत्ता आगे रख दिया । स्नेहसे उसने अपनी कवाली बोलीमें प्यारे प्रभुसे भोजन करनेकी प्रार्थना की। तवतक रात्रिका संनाटा और अन्धकार छा गया। तिणाने हिंस प्राओं भे आकान्त उस प्रदेशमें अपने भगवान्-की रक्षाके लिये धनुप-वाण साधा ;और वहीं वीरासन लगाकर बैट गया, रात बीत गयी, पर उसे देव-प्रतिमा ( परमात्मा )-को संतुष्ट करनेके अतिरिक्त और किसी कामका ध्यान नहीं था । वह प्रातःकालकी पहली किरणोंके साथ अपने 'देवता'के लिये ताजा आहार हेने निवल पड़ा।

उधर पुजारी मन्दिरमें आया । यत्र-तत्र फलका गृदा विधरा देखकर वर वड़ा खिन्न हुआ । उसने पूरे विधि विधानमें मन्दिरकी छदि की और प्रमुखे दीन-भावसे भग भौनने तमा ।

यही क्रम पूरे पाँच दिनतक चला। तिण्ण शहदके ह तोड़कर फलके गूदेंगें शहद मिलाता। अपनी दृष्टिमें अत् सुखादु गूदा बनाकर भगवान्की भूख मिटाना ही उर लक्ष्य था। इस लक्ष्यकी पूर्तिमें उसे अपनी भूख, प्य नींद—किसीका ध्यान न था। उसका अन्य यही कार्य गया था। निष्कपट सेवासे उसका अन्त:करण निर्मल हो ग उसमें भगवत्येमकी ज्योति उदीत हो उठी।

इधर पुजारी नित्यकी इस दुर्घटनासे भयभीत हुआ प्र
प्रार्थना करने लगा—'हे भगवन् ! इस कुकृत्यको रोकिये
तबतक एक रात स्वप्नमें उसे भगवान् शिवने दर्शन ि
और कहा—'पुजारी ! एक शिकारी मेरी इस प्रकार ।
करता है । वह मेरा अत्यन्त प्रेमी भक्त है । वह अशि जब अपने हाथींने मुझपर फूल चढ़ाता है तो में नन्दनवनको
भूल जाता हूँ । उसके अट-पटे प्रेमलपेटे बैन मुझे दे
नारदकी मधुर वीणाके स्वरोंपर की जानेवाली स्तुतिसे
मधुर लगते हैं । यदि उसकी सची भक्ति देखना च
हो तो कल आकर मेरी प्रतिमाके पीछे छिपकर खड़े
जाना । उसके हृदयमें अव मेरे अतिरिक्त दूसरा
भी नहीं है।

पुजारीने प्रमुकी आज्ञा स्वीकार की । प्रातःकाल हुउ नित्यकी भाँति इस दिन भी तिण्ण मन्दिरमें आया । आज वह कुछ देरीसे आया था। वह चिन्तित था; स् अपनी जातिमें प्रचलित अंधविश्वासोंके आधारपर आज कहीं रक्त गिरनेकी आशङ्का थी। जैसे ही वह प्रति सम्मुख आया, उसने देखा प्रतिमाकी दाहिनी ऑ रक्तकी धारा वह रही है। वह दौड़ता हुआ गया, जंर अनेक जड़ी-बूटियाँ लाया। पर उपचारमें सफल न हुर तव उसने अपने वाल नोंचकर घावमें भरे, पर रत्त रुका; पत्ते लगाये, रक्त बहता रहा; कपड़ा फाड़कर दिया, पर रक्त नहीं थमा। अन्तमें उसे एक उपाय र उसने सोचा, 'मांसका घाव मांसते ही भरता है' —यह वि आते ही उसने अपने वाणसे अपनी एक आँख निकाली भगवान्की आँखर्मे घुसेड़ दी । रक्तधारा रुक गयी । हर्पते मस्त हो उठा । फलके गूदेका पत्ता प्रतिमाके ः सरकाया । पर यह क्या १ तभी देव-प्रतिमाकी दूसरी अँ भी रक्त-प्रवाह होने लगा । अत्र तिण्णने विचार क देर नहीं की। उसने सोचा--'रूसरी आँख निकालते

#### घाटमपर दीनवत्सलका अलाकिक अनुग्रह

कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिन्तामणि कमशः कल्पित, त और चिन्तित लेकिक पदार्थ ही प्रवान करते हैं, सस्सङ्गति तो दुःखोंका नाश कर लेकिक पारलेकिक — शुभ पालेकी प्राप्ति कराती है। सस्सङ्गतिसे तृण्णाका हो जाता है, उन्माद शान्त होकर शान और नीतिका होता है एवं विपत्ति टलकर सम्पत्तिकी प्राप्ति होती स्टप्ट धूल भी अष्ठ प्रवनके सङ्गते ( ऊँचाईपर ) ग्रमें पहुँच जाती है। सचमुच, सत्सङ्गकी महिमा

है।

गटम जातिसे मीना और कर्मसे चोर होते हुए
गवान्की भक्तिका अधिकारी हो गया, यह सत्सङ्गका
भाव था। एक बार वह चोरी करने निकला
गीमें उसे एक संत मिल गये। पूर्वजन्मका कोई
ही उदय हुआ था कि घाटमको उनकी बात सुनकर
कुर्मसे ग्लान हुई और उसका विवेक किंचित् जगा।
गटम जयपुर राज्यके घोड़ी (खोड़ी) प्रामका
लाथा। यह चोरी करनेमें दक्ष, निर्भय और निःशङ्क था।
इक्त भी दक्ष, निर्भय और निःशङ्क होता है, परंतु
। ये चुत्तियाँ पारमार्थिक होती हैं। अस्तु,
संत-कृपा ईश्वर-कृपासे भिन्न नहीं होती। संतने
अनुभवी नेत्रोंसे अन्तःकरणतक झाँककर घाटमको

—परख लिया। सरलस्वभाव घाटमने निवेदन किया— ताज ! चोरी तो मेरी जीविका है, इसे छोड़ दूँगा तो मरना पड़ेगा। यह स्वभाव अब बदल नहीं सकता। कर्म है तो मैं क्या करूँ १ महात्माने युक्तिसे घाटम-

अमझाया—'देख, चोरी नहीं छूटती तो न छोड़, परंतु इहनेसे चार बार्ते अपना छे। संत चोरी छोड़नेके लिये नहीं कह रहे थे, अय घाटमकें उनकी वात माननेमें कोई आपित्त न थी। वह बोला— 'कहों, महाराज! में आपकी चार वातें अवश्य मानूँगा। 'तो सुनः कृपाछ संत बोले— 'एक तो सदा सत्य बोला दूसरे साधु-सेवामें प्रमाद न करना, तीसरे जो कुछ साना उसे पहले भगवान्को अर्पण कर देना और चौथे भगवान्कं आरतीमें नित्य सम्मिलित होना। धाटम राजी हो गया इन चारों वातोंमें उसे कोई कठिनाई न थी।

संत जिसे कृपादृष्टिते देख लेते हैं, उसके समस्त दुष्का रानें:-रानें: छूट जाते हैं । चौर्य-कर्मके साथ-साथ घाटम उन महात्माके चारों उपदेशींका दृद्तासे पालन करें लगा । उसे पता न था कि उसका दृदय पवित्र हो चला है । घाटम भगवत्कृपासे सर्वथा अनिमित्र था !

जिन गुहने घाटमको उपदेश किया था, उन्हें भी इस वातसे प्रसन्तता थी कि घाटम चाहे कुछ भी करे, उनकी चार वातोंका नियमपूर्वक निर्वाह कर रहा है। एक वार उन्होंने भी उसे अपने यहाँ भगवत्-उत्सवमें आमन्त्रित किया। गुहके यहाँ विना भेट-सामग्रीके जाना घाटमने उचित न समझा। अतः सुन्दर वेश वारण कर वह राजप्रासादमें गया और एक स्थाम रंगका मुस्की घोड़ा चुराकर चल पड़ा। सिंहद्वारपर उसे प्रहरियोंने रोका तो उसने सत्य योल दिया कि भीं वाटम चोर हूँ और घोड़ा चुराकर हे जा रहा हूँ। प्रहरियोंने समझा कि कोई हमारा ही साथी है, हँसी-ठठा कर रहा है। कहीं चोर भी अपनेको चोर कहता है और

वह भी राजमहलके प्रहरियोंके समक्ष । घाटम निर्द्धन्द्ध-भावसे गुरुके आश्रमकी ओर चल पड़ा । संभ्या-समय वह एक मन्दिरके निकटसे जा रहा था । तभी आरतीका समय हुआ। घण्टे-घड़ियालोंका आनन्ददायी स्वर कानोंमें पड़ा । घाटमने घोड़ा चृक्षसे वाँघ दिया । गुरु-आज्ञानुसार वह आरतीमें सम्मिलित हो गया।

उधर बोड़ेकी खोज हो रही थी । राजाके सिपाही घोड़ेके पदिचह देखते हुए उस मित्रितक पहुँच गये। पर घोड़ा देखते ही वे ठिठककर रह गये। घोड़ेके सभी लक्षण वहीं थे, अलंकार भी वहीं थे, परंतु रंग क्यामके स्थानपर स्फिटिकवत् क्वेत था। राजाके सेवक भयसे काँप उठे— धोड़ा न मिलनेसे राजा उनके प्राण ले लेगा।

आरतीके पश्चात् प्रभुका प्रसाद ग्रहण कर घाटम मन्दिरसे बाहर आया । अश्वके समीप राजसेवकोंको देखकर वह सीधा उनके पास ही पहुँच गया । हड़वड़ीमें उसने घोड़ेकी ओर ध्यानपूर्वक देखा भी नहीं । राजाके सिपाहियोंते बोळा—'देखों, मैंने तो आपते सत्य ही कहा था कि मैं घाटम चोर हूँ और घोड़ा चुराकर ले जा रहा हूँ ।

राजलेवक उसे देखकर चिकत थे। वेश वहीं, वाणी वहीं, संवाद वहीं, किंतु अश्व ! अश्व कैंसे बदल गया !

वीर भ्रुवनसिंह चौहानपर भगवत्कुपा

भगवान् अहंकार तो किसीका भी नहीं टिकने देते, फिर अपने भक्तमें वे अभिमान कैसे देख सकते हैं ! अकारण कृपा कर अपनी अहेतुकी कृपाद्वारा वे उसका अभिमान विगलित कर देते हैं। फिर वह चाहे रूपका हो या विद्याका, चाहे घन, ऐश्वर्य, सम्पत्ति, यल अथवा अन्य किसी वस्तुका।

उद्यपुरके महाराणाके एक दरनारी अवनसिंह चौहान वहे त्रकीर, साहसी और युद्ध-कलामें निष्णात थे। इसके साथ ही श्रोनाथजीके चरणोमें भी उनका परम अनुराग था। श्राहामुहूर्तमें उठकर वे भगवद्भजन करने बैठ जाते और ग्यारह बजेतक सेवा-पूजा आदि नित्यकमींसे निर्त्त होकर हो दरवारमें उपस्थित होते। सिन्नमें फिर भगवद्गराधनमें घंटों तल्लीन रहते। उनकी उदारता, सत्यनिश्चा सेवा-परायणता और विनम्रताने महाराणा भी अद्यक्ति। संतुष्ट रहते। जिसपर समग्र भूमण्डलके महाराणाकी प्रसक्ता हो। उनवर संसारी महाराजाओंकी प्रसन्तता क्यों न हो।

ए यार भद्दानणा शिकारके लिये गये । यथि मृतया राजानी ते अवस्य पालनीय भर्म नहीं है तथापि अधिकांश राजानीको इसका व्यक्त रहा है। महाराणाके साथ सभी प्रमुख

तव उनमेंसे एक वरिष्ठ सेवकने कहा—भाई घाटम ! तू तो काला घोड़ा लाया था ११

अत्र घाटमने अश्वकी ओर ध्यानसे देखा । प्रभुकी भक्ति जो दीर्घ कालते उसके हृदयमें पूरी गोपनीयताके साथ सुदृद और पृष्ट हो रही थी, सहसा प्रकट हो गयी । वह भावुक हो अश्रु गिराते हुए बोला— 'राजसेवको ! मेरी रक्षाके लिये स्वयं भगवान् श्यामसुन्दरने ही इस अश्वको श्यामसे श्वेत कर दिया है। आप यह अश्व ले जाकर राजाको दे दें। वह पुनः मन्दिरमें जाकर भगवान्के चरणोंमें गिरकर अधीर हो रोने लगा।

राजसेवकोंने जब महलमें जाकर यह सारी घटना राजाको सुनायी, तब चिकत हो वे घाटमके पास दौड़े आये। गुरु-उत्सवके लिये उन्होंने घाटमको बहुत-सा धन दिया तथा उसके चरण छूकर अपनेको कृतार्थ माना। राजाने वह अस्व भी उसे ही भेट कर दिया।

गुरु-कृपाते घाटमके अन्तश्चक्षु खुल चुके थे। उन्होंने समस्त पदार्थ गुरु-चरणोंमें अर्पित कर दिये और वे स्वयं पूर्णतया भगवान्के श्रीचरणोंमें समर्पित हो गये।

सामत थे। कई पशुओंका शिकार किया गया; पर भुवनसिंह-द्वारा किसी जीवने प्राणोंते हाथ नहीं घोया । अकस्मात् उन भगवद्भक्तसे भी परिस्थितिवश्च भयंकर भूल हो गयी। महाराणाको एक सुन्दर हिरणी दिखायी दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया; पर उस पर्वतीय प्रदेशमें हिरणी कहीं छिप गयी। महाराणा क्लान्त थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय शूर भुवनसिंह चौहानको संकेत किया। अपने खामीका संकेत पाकर अपनी शूरवीरताका गर्व रखनेवाले भुवनसिंह उस हिरणीको खोजने लगे। वे उसे हुँढ्नेमें सफल ही नहीं हुए, प्रत्युत उन्होंने अपनी विजली-सी चमकती खड्गसे एक बृक्षके पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरणीके पलक झपकते दो दुकड़े भी कर डाले। उसके नेत्रोंकी करणांते भुवनसिंह चौहानका हृद्य विंच गया। उनके नेत्रोंके सामने वह मृक पशु अपने उदरस्थ शावकसहित तड़पकर शान्त हो गया।

भुवनसिंहका हृद्य उन्हें धिक्कार उठा— अरे अभिमानी योदा ! त्ने एक गर्भवती हिरणीका वध कर कौन-सी शूर-वीग्ता दिलायी ! क्या तेरी यही भगवद्भक्ति है ! जीववाती चौहान ! तुसे धिकार है !!) आत्मान्हानिमें दग्प होते हुए, भुवनसिंह नौहान घर लीट आये । उन्होंने आट-आट ऑम्, रोकर भगवान्में अपने अपगपके लिये क्षमा माँगी। उसी समय उन्होंने तलवारका त्याग कर दिया और काष्ट्र (दार )की तलवार म्यानमें डाल ली।

महाराणाओं भुयनिर्धिएकं हृद्यकी बातका क्या पता ? वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूर्वीरताके लिये उन्हें पुरस्कृत किया गया; पर भक्त तो शूर्वीरताका अभिमान छोड़ चुका था। एक ईप्यों छ सामन्तने उनके काठकी तलवार ग्रहण करनेकं भेदका पता लगाकर महाराणासे चुगली की। दरवारका एक मुकुटमणि सरदार दारकी तलवार रखे, यह असम्भव था। राजाको विश्वास नहीं हुआ; परंतु वार-वार राणाके कानोंमें जब यही बात दुहरायी गयी तो वे भ्रमित हो गये। अन्तमें उन्होंने एक युक्ति निकाली, जिससे मुवनसिंहजीकी तलवार भी देख ली जाय और वे अपमानित भी न हों।

राणाने एक वन-भोजका आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमन्त्रित किया । नाना प्रकारके मनोरज्जक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले— 'अच्छा सभी सामन्त अपनी-अपनी तलवारें दिखायें । देखें, किसकी तलवारों अधिक चमक है १ बारी-बारी सभी अपनी-अपनी तलवारें म्यानोंसे निकालते और रख देते । अवनसिंह चौहान बड़े धर्म-संकटमें पड़े । सभीके नेत्र उन्होंकी ओर लगे थे । उन्होंने कहना चाहा— 'मेरी तलवार तो दार (काठ) की है, पर भगवन्ह्रपासे उनसे कहते यह बन पड़ा कि 'मेरी तलवार सार ( असली लौह धातु ) की है। और जैसे ही विकम्पित हाथसे उन्होंने तलवार म्यानसे निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्यसे फटे-से रह गये । वह तलवार सचमुच सारकी थी और वही सबसे अधिक चमक

रही थी। लगता था, जैसे विजली कींघ गयी हो। भग अपने भक्तकी लाज रखी, उसके वचनको सत्य किया राणासे नहीं रहा गया। वे रोपसे आग-वबूल हो गये भरी सभामें उन्होंने भुवनसिंहजीको सारी घटना सु वाद उस चुगलखोर सामन्तका सिर उड़ा देनेकी घोषणा

भुवनसिंहने इस सारे घटनाचक्रमें श्रीनाथजीकी कें कृपाका दर्शन किया और अपराधी सामन्तके लिये प्राणद याचना करते हुए आर्द्रवाणीसे कहा—प्राणाजी ! वा गर्भवती हिरणीका प्राण लेनेके पश्चात् मैंने दास्की त ही धारण कर ली थी । यह तो भगवत्कृपा है कि अ यह सारकी दृष्टिगोचर हुई । उन्होंने फिर म्यानते त निकाली तो वह इस बार दारकी ही थी । सब लोग भी चिकत हुए । राणा उनकी भगवद्गत्ति और अ भावनासे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा—प्रमुवनसिंह ! अब आपको दरबारमें आनेकी आवश्यकता में नहीं चाहता कि आपकी भगवदाराधनामें विष्न । आवश्यकता होनेपर में ही आपके पास आकँगा । आप भगवान् त्रिलोकीनाथके ही दरबारी होने योग्य हैं । अ आपकी जागीर दो लाखके स्थानपर चार लाख वार्षिक की जाती है । आप धन्य हैं ।

विनयावनत सुवनसिंहजीने निवेदन किंग् 'राणाजी ! मुझे जागीर नहीं चाहिये । आपसे यही प्रार्थ कि आप भी शिकारका व्यसन छोड़कर सभी भूत-प्राणि प्रति दयाका भाव अपनायें । प्राणिमात्रके प्रति निवेंर होंग् तो भक्तका लक्षण है—'निवेंरः सर्वभूतेषु' (गीता ११ । ५९ राणाने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली । जिसे अनन्त ब्रह्माण अधिपतिकी कृपा प्राप्त हो गयी हो, उसे सांसारिक सम्पत्ति जागीरसे क्या काम ! भुवनसिंहजीकी भक्ति-भावना दिनीं पुष्ट होती गयी । वे शेष जीवनमें भगवदाराधन करते अन्तमें दिल्य भगवद्वामको प्राप्त हुए ।

जोग परमानन्दके हो गये थे। वे धारसी के रहनेवाले एवं जातिके तेली थे। उनकी भगवन्द्रक्तिका इसी से थोड़ा परिचय मिल जाता है कि वे धारसी के मुख्य देव-मन्दिरतक दण्डवत् करते हुए दर्शनार्थ जाते थे। श्रीमन्द्रगवद्गीताके प्रत्येक रलोक-पर एक-एक दण्डवत् करते जोग परमानन्द भगवान् श्रीकृष्णकी पावन स्मृतिमें लीन हुए शनै:-शनै: मन्दिरकी ओर बढ़ते जाते थे। सात सौ रलोक समाप्त होते-होते वे श्रीविग्रहके सम्मुख पहुँच जाते। उस समय उनके मुखपर अद्भुत संतोषकी झलक होती थी। नेत्रोंसे आँ सुओंकी धारा वह चल्द्री और प्रभु-प्रेममें उन्मन्त जोग परमानन्द अनिवचनीय आनन्दकी अनुभृतिसे आह्लादित हो जाते।

सात सौ दण्डवत्-प्रणाम करनेके इस उपक्रममें जोग परमानन्दका शरीर मार्गके कण्टकों एवं रोड़े-पर्थरोंसे क्षत-विक्षत हो जाता । प्रायः रक्त भी बह चलता, पर उनकी एकाग्रता श्रीमद्भगवद्गीताके पाठ और प्रभुके चरणारविन्दोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करनेमें ही बनी रहती । जोग परमानन्दकी ऐसी साध देखकर एक सज्जन उनपर मुग्ध हो गये । उन्होंने भक्तकी कुछ सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की, पर सच्चे भक्तकी कोई सांसारिक इच्छा तो होती नहीं। उन्होंने सेवा स्वीकार नहीं की; पर वे सज्जन बड़े हठी थे; माँति-माँतिसे अनुनय-विनय करके उन्होंने जोग परमानन्दको एक मूह्यवान् पीत उपरना भेट कर ही दिया।

जोग परमानन्दने उस सद्गृहस्यकी प्रसन्नताके लिये वह बहुमूल्य दुपट्टा ओढ़कर जब दण्डवत्-प्रणामका नित्य-नियम आरम्भ किया तो बार-बार उनका ध्यान दुपट्टेकी ओर ही खिचने लगा। उसे कीच-धूलके लेपसे बचाते और खोकोंका पाठ करते हुए वे आगे बढ़ते जाते थे। परिणाम यह हुआ कि आज वे देव-मन्दिर किंचित् विलम्बसे पहुँचे। उन्हें अपनेपर बड़ी ग्लान हुई—'ओह! में रेशमी दुपट्टेके मोहमें फँसकर अपने प्रभुका विस्मरण कर वेटा। कैसी भूल हुई, प्रभो! क्षमा परना, द्यानिधे! ग्लानिसे भरे हुए जोग परमानन्दने उसी समय वह रेशमी वस्त्र त्यागनेका संकल्प किया। संयोगवश उस मार्गसे एक व्यक्ति जुएमें जुते दो वेलोंको हाँककर ले

जा रहा था । जोग परमानन्दने उसे रोका । बोले—'माई ! देखो, मेरे पास यह मूल्यवान उपरना है। तुम्हारे बैलेंसे इसका मूल्य कहीं अधिक है। क्या तुम यह उपरना लेकर बदलेमें मुझे बैलोंकी जोड़ी दे दोंगे ? बैलोंका स्वामी इस विनिमयके लिये तैयार हो गया।

वस, जोग परमानन्दने तुरंत प्रभुकी सेवामें भुटिके लिये अपने शरीरको दिण्डत करनेकी योजना बना ली। जुएकी रस्सीमें अपने पैर बाँध दिये और उस व्यक्तिसे प्रार्थना की कि बैलोंको तेजीसे भगाओ। वह मोला व्यक्ति कुछ न समझा। बैल बहुत तेजीसे दौड़ रहे थे और पैरोंसे बँधे हुए जोग भी बैलोंके पीछे-पीछे धिसटने लगे। मुखसे गीताके श्लोक निकल रहे थे और प्रभुको हाथ जोड़कर प्रणाम करते वे धिसटते जा रहे थे। शरीरकी क्या दुर्गति हो रही थी, इसकी उन्हें कोई परवाह न थी। शरीर लहू-छहान हो चला। बैलोंको कोई रोकता तो वे स्तम्भित होकर और भी वेगसे भागते। ग्राम, खेत, वन और ऊबड़-खाबड़ प्रदेशको कृदते-फाँदते वे बहुत दूर निकल गये।

जोग परमानन्द बेसुध हो गये, पर मुखरे भगवन्नामका उच्चारण अब भी हो रहा था। कुपासिन्धु प्रमु अपने भक्तकी यह दशा कैसे देख सकते! उनके संकेतमात्रसे बैठ रुक गये। प्रमुके वरदहस्तसे जोगका शरीर पूर्ववत् सुगठित, सुकुमार हो गया। उसका वन्धन खोळते हुए करुणाकर बोळे—'ऐसा कठोर दण्ड अपने शरीरको क्यों दिया जोग ! तुम जो कुछ ग्रहण करते हो, वह मेरी तो प्राप्त करतो हो, वह मेरी परिक्रमा ही तो करते हो, तुम सुखपूर्वक सोते हो, वही तो मेरा साष्टाङ्ग नमन है। जोग ! तुम्हारी वाणीसे जो कुछ निःस्तत होता है, वह मेरी ही तो स्तुति होती है।

जोग परमानन्द तो मानो किसी वशीकरणमन्त्रसे मोहित हो गये थे । उन्होंने प्रेमाकुल होकर अपने सामने खड़े श्यामसुन्दरको साष्टाङ्ग दण्डवत् किया । प्रभुने उन्हें वलपूर्वक उठाया और गलबहियाँ देकर प्रेमसे बातें करते हुए घीरे-धीरे चलने लगे ।

ं 'वारसी' में उस महान् भक्तकी, जिसके जन्म-जन्मके बन्धन स्वयं भक्तवत्सळ भगवान्ने अपने हाथोंसे खोले थे, समाधि आज भी विद्यमान है । भी कोई भक्त भेरे लिये प्रेमसे पश्च, पुष्प, पत्च, जल अगदि (अर्थान् साधारण मनुष्योंको भी विना परिश्रमके प्राप्त पदार्थ) अर्पण करता है, उस खुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में समुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ । इस खोलमें 'यर' पदके प्रयोगसे भगवान्ने यह स्पष्ट किया है कि वल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदिके कारण उनकी किसीमें भेद-बुद्धि नहीं है। किसी भी वर्ण, आश्रम, जातिका कोई भी मनुष्य उन्हें सर्वथा गुद्ध और प्रेमपूर्णभावसे जो कुछ अर्पित करता है, वे कुपाल उसे अवस्य ग्रहण करते हैं।

भगवान् जगन्नाथजीके निष्काम प्रेमी भक्त परमेष्ठी-के जीवनमें यही सत्य कृपा बनकर उद्घटित हुआ । लगभग साढ़े चार सौ वर्ष पूर्व दिल्ली महानगरीमें परमेष्ठी नामके एक दर्जी रहा करते थे। रंग काला, कमरमें कृवड़ और धनसे हीन; पर इतने अवगुणोंके होते हुए भी भगवान्की निष्काम भक्तिके महान् गुणसे अलंकृत । घरमें साध्वी पत्नी विमला, एक सदाचारी पुत्र और दो गुणवती कन्याएँ थीं। जीविकाके लिये अपनी कार्य-कुशलता—कारीगरीसे वे निर्वाहमात्रके साधन जुटा लेते थे; अधिककी तृष्णा न थी।

एक बार परमेष्ठी रथ-यात्राके उत्सवपर अपने इष्टदेवकी नगरी जगन्नाथपुरी जाकर भगवान्के दर्शन कर आये थे; तबसे वे प्रायः अपने प्रभुके स्मरण-भजन-कीर्तनमें निमम्न रहने लगे। यहाँतक कि सिलाईका कार्य करते-करते वे कई बार भाव-समाधिमें चले जाते। हाथ जहाँके तहाँ रुक जाते, देह अचल हो जाती, नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह होने लगता और किसी भी सांसारिक कार्य-कलापकी सुधि न रहती। बस, उन्हें यही अनुभव होता कि उन त्रिलोकीनाथकी गरिमामयी रथ-यात्रामें वे भी भाव-विभोर हुए कीर्तन कर रहे हैं। तुमुल कीर्तन-घोषके मध्य जंगन्नाथजी अपने भक्तों-पर कृपा-अमृतकी वर्षा कर रहे हैं।

परमेश्रीजीको सौंपते हुए दो तिक्रये बनानेका आदेश दिया। पूरी निष्टाके साथ परमेष्ठीने तकिये बनाने आरम्भ किये। पर जैमे-जैसे वह रत्नजटित एवं सुवासित मखमल तिक्येक स्वरूप छेने लगी, वैसे-ही-वैसे परमेष्ठीजी भगवान्के धार्म निमम हो यह संकल्प करने छगे कि ऐसे उत्तमोत्तम तिक्ये तो श्रीभगवान्के ही अनुरूप हैं, किसी मनुष्यके लिये वे उपयुक्त नहीं हैं। संयोग ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनी जगन्नाथपुरीमें रथ-यात्रा-उत्सव चल रहा था। इधर परमेष्ठी अपनी भाव-समाधिमें इष्टदेवका दर्शन करते हुए प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि भगवान्की भन्य रथ-यात्रा हो रही है। सहस्रों नर-नारियोंके मध्य वे (परमेष्ठी) खयं भी भगवान्क कीर्तन कर रहे हैं । सहसा रथकें कठोर आघातरे श्रीजगन्नाथके नीचे बिछी हुई दुग्ध-खेत चादर उन्हें पधराते समय फट गयी । पुजारी मन्दिरसे दूसरा वस्र हेने दौड़े; पर अनन्य-भक्तसे प्रमुकी तनिकसी भी असुविधा सहन न हुई। उन्होंने एक तिकया तुरंत अपने प्रमुक्ती अर्पित कर दिया। प्रभुने कृपा कर वह भेट स्तीकार की। परमेष्ठीके हर्षका पार न रहा । वे सुध-बुध म्लकर नाचने लगे। इसी स्थितिमें भीड़की धक्का मुक्कीसे वे पीछे पड़ गये और प्रभुका भन्य-दर्शन विख्त हो गया। एक

व्यवधानके साथ समाधि टूट गयी। सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिक्षिरोसेस्स्। सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिप्रति॥ (गीता १३। (१)

वे प्रभु सर्वव्यापक हैं, सब ओर हाथ-पैरवाले, सब ओर नेज, मुख और सिरवाले तथा सब ओर कातवाले हैं; क्योंकि पे संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं। उन्हें कोई भी वस्तु कहींने भी समर्पित की जाय, वे वहींसे उसे प्रहण करनेमें समर्थ हैं। उधर वास्तवमें श्रीजगन्नाथजीके नीचे विद्या हुआ वस्त्र फट गया था और पुजारियोंने देखा कि किसी अज्ञात

भक्तने एक मृहयवान् रत्नजटित तिकया भगवान्को अर्पित किया है।

CARACTER CONTRACTOR CONTRACTOR

नियत समयपर बादशाहके सिपाही जब परमेष्ठीको बुलाने आये, तब वे एक ही तिकया लेकर दरवारमें उपस्थित हए। राजाने सोचा भी न था कि परमेष्टी-जैसा सत्यनिष्ठ दर्जी इस प्रकार सहसा वेईमान हो जायगा। बादशाहके बार-बार पूछनेपर भी परमेछीने निश्छल भावसे यही उत्तर दिया कि भैंने एक तकिया श्रीजगन्नाथजीकी मेट कर दिया है। राजाको क्रोध आ गया और चोरीके अपराधमें उसने परमेष्ठीको हथकड़ी-बेड़ी डलवाकर कारागृहमें बंद करवा दिया। अंधकारपूर्ण कोठरीमें भगवन्नामकी ज्योति जगमग हो गयी । भूखे-प्यासे परमेष्ठी अपने प्रभुके निमश्र हो गये । कुछ समय बीता । एक रात सहसा उनकी हथकड़ी-वेड़ी टूट गयी, काराग्रहकी गर्या और अत्यन्त दिव्य भगवान् श्रीविष्णु उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। आश्वासनका दिन्य स्वर सुन पड़ा-- वत्स परमेष्ठी ! जबतक मेरा यह चक्र है, तबतक मेरे अनन्य-भक्तको कौन कष्ट दे सकता है ? आओ, मेरे समोप आओ, वत्स ! भगवान्ने अपना अभय कर-कमल भक्तके मस्तकपर रखा, उसे हृदयसे लगाकर अनिर्वचनीय मुख दिया और अन्तर्धान हो गये।

इधर, उसी समय वादशाहने स्वप्नमें देखा वि महाकाल-जैसा ही एक भयंकर पुरुप उसे कठोर दण्ड दे रहा है और ताड़ना-भरे शब्दोंमें कह रहा है—'तू मेरे भक्तको वंदी बनायेगा ? कौन है तू ? राजा भयसे कॉपता हुआ उठ बैठा । सचमुच उसका शरीर पीड़ासे दर्द कर रहा था । वह तुरंत अपने सिपाहियोंके साथ काराग्रहमें पहुँचा । उसने वहाँ जाकर देखा कि परमेष्ठीजीकी हथकड़ी-वेड़ी टूटी पड़ी हैं, जेलकी कोठरी ध्वस्त है और वे ध्यान-मग्न हैं । वादशाह उनके चरणोंमें गिर पड़ा—'क्षमा करें, महाराज । उसकी आर्तवाणीसे परमेष्ठीका ध्यान टूटा । उनके शरीरसे एक दिव्य प्रकाश निःस्त हो रहा था । राजाने स्वप्नकी वात बताकर भक्त परमेष्ठीका आदर-सत्कार किया । उन्हें पुरस्कृत कर तथा सुसजित हाथीपर बैठाकर उनके घर पहँचाया ।

भगवान्का निष्काम भक्त सांसारिक आदर-सम्मानमें कोई रुचि नहीं रखता ।परमेष्ठीजी तो एकान्त-साधनाके प्रेमी थे। वे अपनी भक्तः नामसे होनेवाली ख्यातिसे संकोच-लजाका अनुभव करने लगे और अन्तमें दिल्ली छोड़कर अज्ञातवासमें चले गये। वे श्रीजगन्नाथजीकी अपूर्व कृपासे कृतकृत्य थे।

# 'करुणासिन्धो बन्धुरसि'

( रचिवता—आचार्य श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, कविकलानिषि, वाचस्पति )

### संस्कृत-दोहावली

करुणासिन्धो ! वन्धुरसि सत्यस्त्वं सकलस्य । अणोरणीयस्त्वं द्धन्निवसति मनसि न कस्य ?॥

'हे करणासिन्धो ! आप सभीके सन्चे बन्धु हैं; क्योंकि आप अणुसे भी अणु रूप धारण करके किसके मनमें निवास नहीं करते ? अर्थात् आप सर्वहृदयनासी हैं ।

भगवन् ! यद्यपि ज्ञानधन एव भवानाभाति । नोपेक्षितुमस्रतां मुदः स्रतां खिदो जानाति ॥

हे भगवन् ! यद्यपि आप ज्ञानघन-रूपसे ही प्रकाशित हो रहे हैं, तथापि आप दुर्जनोंके मोद और सज्जनोंके खेदकी उपेक्षा करना तो जानते ही नहीं !

सदा पूर्णकामो भगवन् श्रीवर ! कृपानिधान । यदा तदा ते सक्ततां वक्तुं कापि विधा न ॥

हे लक्ष्मीपति कृपानिधान भगवन् ! जब आप सदैव पूर्णकाम हैं, तब ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि (किसी वस्तुमें ) आपकी आसक्तिका वर्णन किया जाय ।

श्रीवर ! तव द्ययैव में सन्तु तानि दिवसानि। त्वां गायन्न जुवेलिमह रसेन यानि नयानि॥

हे श्रीवर ! आपकी द्याने ही मेरे वे दिन ऐसे हो जायँ कि जिन्हें मैं आपके गुण-कर्म-त्वरूपका भक्तिपूर्वक निरन्तर गान करता हुआ ही व्यतीत करूँ ।

भ० कु० अं० ६२--

# भगवत्कृपासम्बन्धी लघु कथाएँ

भें हरिका, हरि मेरे रक्षक, यह भरोस नहिं जाय कभी। जो हरि करिंहें सो मेरे हित,

यह निश्चय निहं जाय कभी ॥

पं निश्चय निहं जाय कभी ॥

पं भरका प्रत्येक विधान हमारे लिये कृपामय है। जब

ऐसा पक्का निश्चय हो जाता है। तब 'दु:ख' शब्द हमारे

लिये निर्ध्यन्ता हो जाता है। माता जब हमारे मनोऽनुकृल

भोजन खिलाती है। उस समय जिस प्रकार हम प्रसन्न होने

हैं। उसी प्रकार जब हमें ज्वर आता है और माता कड़वी

औपध पिलाती है। उस समय भी हमें ( यदि हम समझदार

तो उतनी ही) प्रसन्नता होती है। क्योंकि हम जानते

कि वह हमारे हितके लिये है। इसलिये अनुकृल दीख पड़े

प्रतिकृल—दोनों ही प्रकारकी परिस्थितियाँ अपने हितके लिये

—ऐसा जिसका दढ़ विश्वास है। उसके मनमें फिर अनुकृलता

र प्रतिकृल्ता राग-हेप पैदा नहीं कर सकतीं। इस

कार जिसको ईश्वरके विधानमें विश्वास है। उसके लिये

पत्येक परिस्थिति ही अनुकृल है— सुखमय है।

मङ्गलमय विधान

एक छोटे-से राज्यका राजा एक दिन अपने .बारमें बैठा था । किसीने लाकर उसे एक तलवार म की। राजा धीरे-धीरे अँगुलीसे उसकी धार देखने ाा, थोड़ा जोर पड़ गया, जिससे अँगुली कट गयी। पास ही ावद्विश्वासी दीवान बैठा था। सहज ही उसके मुखसे निकल ा--- (ईश्वर जो करता है) सब भलेके लिये ही करता है। र दीवानने अपना साफा फाड़कर अँगुलीका रक्त कपड़ेकी पट्टी बाँध दी । इतनी त्कालिक सेवाके उपरान्त भी राजाके क्रोधका र न रहा । वह बिगड़ उठा-- अरे दुष्ट दीवान ! हें इतना कष्ट हुआ और त् कहता है कि ईश्वर सब मला रता है! मेरा दुःख देखकर दुःखी होनेके बदले तू प्रसन्न रहा है ? तुझे मैं मार ही डालता, पर इतने दिनोंसे पास है, इससे जेल भेजता हूँ। यों कहकर राजाने सिपाहियोंको दिश दिया । वे दीवानको पकड़कर कारागारमें ले गये। तनिक भी दुःखी न होकर दीवान जाते समय राजाके

पैर छुकर यह कहता हुआ चला गया कि र्दश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता है।

कुछ दिन बीते । एक दिन राजा शिकारके लिये वनमें गया । सिपाही पीछे रह गये । राजा जंगलमें अकेल भटक गया । कुछ छटेरोंने आकर उसे पकड़ लिया और वाँधकर देवीके मन्दिरकी ओर ले चले ।

छुटेरोंने देवीको एक नर-यिल देनेकी मनौती मानी थीऔर इसी कामके लिये वे राजाको पकड़ ले गये थे। नंगी तलवार लेकर दो व्यक्ति उसके दोनों ओर खड़े हो गये। पुजारीने आकर राजाका शरीर देखा तो उसके हाथकी एक अँगुलीमें पट्टी वँधी थी। उसने पट्टी खोलकर देखा तो अँगुली कटी दिखायी दो। पुजारी वोला—'अङ्ग खण्डित है, इसलिये इसकी विल नहीं दी जा सकती। और राजा छोड़ दिया गया। वहाँसे छूटते ही वह घोड़ेपर सवार होकर सीधा जेलखाने पहुँचा।

राजाने दीवानको छातीसे लगा लिया। दीवानने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजाने सब बातें सुनाकर कहा— 'भिरी अँगुली कटनेके कारण में तो मौतके मुँहसे बचा, इसलिये मेरे निषयमें तो 'ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता है—यह तुम्हारी बात ठीक निकली; परंतु तुम्हारा तिरस्कार करके मैंने तुम्हें जेलखानेमें डलवा दिया, तब भी तुमने कहा कि 'ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता हैं। इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ है!

दीवानने कहा — 'राजन् ! मेरा भला तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी आपने कैसे नहीं समझा ? आप शिकारको जब भी जाते, मैं साथ रहता । वे छुटेरे हम दोनोंको पकड़ ले जाते । ऑगुली कटी होनेके कारण आपको तो वे छोड़ देते, परंतु मुझे तो मरना ही पड़ता । इस प्रकार मेरे विपयमें भगवान्ने आपके मनमें धोभहप उत्पात पैदा करके मुझे मृत्युसे बचा लिया । ईश्वर श्रूलीके विष्नको स्ईसे दूर कर देता है, परंतु हमारी दृष्टिकी सीमा वर्तमानकालपर्यन्त ही होती है; इसिल्ये हम उसका अनुभव नहीं कर पाते । ईश्वरक मङ्गलम्य विधानमें जिसका विश्वास है, वह इसका अनुभव अवस्य कर सकता है। ( ? )

# 'ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही'

एक छोटे-से गाँवमें एक व्यापारी रहता था। उसके पास रूपयोंकी कुछ बहुतायत हो गयी, उसने माल खरीदनेका तथा शेष रूपये एक साहूकारके यहाँ अमानत रखनेका विचार किया। 'प्रातः शीष्ठ जाना है', ऐसा निश्चय करके वह सो गया। रातको लघुशङ्का करने उठा और अँधेरेमें सीढ़ीसे सरककर गिर पड़ा। चोट लगी, पर प्राण बच गये; किंतु इससे दूसरे दिन उसका शहर जानेका कार्यक्रम स्थागत हो गया।

उसी गाँवमें एक प्रमु-विश्वासी भक्त रहते थे। वे कभी-कभी सेठके घर आया-जाया करते थे। जब सेठके गिरनेकी बात सुनी तो दूसरे दिन वे उसके घर गये। सेठने भक्तसे सारी बातें कहीं तो भक्तजीने कहा—'ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता है। यह सुनते ही सेठको वड़ा क्रोध आया; परंतु क्रोधको कुछ दबाकर वह बोला—''भगत! तुम तो एकदम गँवार ही हो, मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा शहर जाना रुक गया और आवश्यक काम बिगड़ गया; फिर तुम कहते हो कि 'ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता है, यह मैं कैसे मानूँ ! ईश्वरने मेरा कोई भला किया हो, वह तो देखनेमें नहीं आया। हाँ, बुरा किया है, यह तो प्रत्यक्ष है । ।

प्रत्युक्तर देते हुए भक्तजीने कहा—'सेठ! हमलोगोंकी दृष्टि केवल वर्तमानकालको ही देख सकती है, भविष्यके गर्भमें हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती! इसीसे तुम ऐसा कह रहे हो, परंतु में तो अब भी कहता हूँ कि ईश्वर जो करता है, उसमें हमारा हित भरा होता है, भले ही हम उसे न देख सकें।

कुछ दिनों बाद वे भक्तजी सेठके यहाँ फिर गये, तब सेठने उनके पैरोंमें पड़कर कहा— ''भगतजी ! आपकी सब बातें सच्ची हैं। यदि मैं उस दिन नहीं गिरा होता तो अवश्य शहरकी ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो गयी होती तथा साथ ही बहुत-सा धन भी चला जाता। टगोंको मेरे जानेकी खबर लग गयी थी और उन्होंने मुसे मारकर धन लूट लेनेकी पूरी तैयारी कर ली थी; परंतु ईश्वरने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया। शूलीके कृष्टोंको कौंटा गड़ावर ईश्वरने दूर कर दिया और मं मृश्वं कौंटा गड़ जानेके कारण अपनी असावधानीको दें। देनेक बदले ईश्वरको दोप देने लगा। कितनी बडी

भूल की मैंने ! अब निश्चितरूपसे मेरी समझमें आ -'ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता है।" —स्वामी श्रीचिदानन्दजी

( ₹ )

### घनश्यामजीका कुपा-चमत्कार

एक नगरमें एक सत्यनिष्ठ, संतोषी, भगवद्भक्त ब्राह्मण रहते थे । उनकी पत्नी और दुधमुँही बच ही उनका परिवार सीमित था। ब्राह्मणदेव ब्राह्म उठते, शौचादिसे निवृत्त हो धनश्यामजीके मन्दिरमं जाते, जहाँ वे दर्शन, कीर्तन और भक्तिमें निमग्न हो मध्याह्नके समय वे घर आते, भोजन करते और वहीं चले जाते, शामतक वहीं भजन-कीर्तन करते रात्रिको घर आते । भोजनोपरान्त घरसे फिर मन्दिर पहुँ-और अर्धरात्रितक वहीं घनश्यामजीकी रहते । जो कुछ अपने-आप आ प्राप्त होता वे ब्राह्मण-दम्पति अपनी उदरपूर्ति कर संतुष्ट रहते । इसी चर्याते जीवन-यापन करते-करते कई वर्ष व्यतीत हो वच्ची सयानी हो गयी। ब्राह्मणीको अपनी पुत्रीके हाः करनेकी चिन्ता हुई । ब्राह्मणदेव निश्चिन्त और भक्ति-थे। ब्राह्मणी उन्हें अब नित्यप्रति पुत्रीके विवाहके ि कहने लगी; परंतु पतिकी दिनचर्या और मानसिक रि कोई अन्तर नहीं आया। ब्राह्मणीने किसी प्रकार छह सम्बन्ध ( सगाई---वाग्दान ) किया । विवाहका दिन तर और निश्चित लग्न---मुहूर्त निकट आने लगा; परंतु ब्र कानपर जूँ तक न रेंगी। दिन व्यतीत होते गये। [ की तिथि अत्यन्त निकट आ गयी । ब्राह्मणीका बढ़ा । वह कहने लगी—'धन लाओ, जिससे पुत्रीका सम्पन्न हो । श्राह्मणने कहा—'ठाकुरजीसे निवेदन कर है पतिपरायणाने विश्वास कर लिया। दूसरे दिन पत्नी धन माँगा । पतिने कहा-- आज निवेदन कर कल धनस्यामजीसे निवेदन करना भूल गया था þ

दूसरे दिन ब्राह्मणदेवने भगवान्के दर्शन किये प्रार्थना की—प्रभो ! पुत्रीके विवाहके छिये धन चार्य तत्पश्चात् वे सदैवकी भाँति भगवद्भक्तिमें तल्लीन हो संध्याको पत्नीके पृछनेपर वताया कि वह धनस्या निवेदन कर चुका है । पत्नीका धैर्य छूटने लगा । इ ने पूछा—पितने धनकी आवस्यकता होगी ? हिसाव र

गया तो जात हुआ कि तीन सी उद्यक्ति कपये चार आनेमं कार्य चल सकेगा। ब्राह्मणने एक प्रार्थना-पत्र लिखा और दूसरे दिन दर्शन करते समय उन्होंने वह प्रार्थना-पत्र भगवान्-( धनस्यामजी )के सामने रख दिया एवं बड़ी सरल्द्रालं निवंदन भी कर दिया—ध्यभो ! अब ब्राह्मणी अधिक अधीर हो गयी है।

गिनिको जब बाह्मणदेव मिन्द्रिसे घर जा रहे थे, एक भद्रपुरुप उन्हें मिन्द्रिक ऑगनमें मिला और वोला—प्यह मिन्द्रिक स्वामीने आपकी पुत्रीके विवाहके लिये मेजी आप इसका उपयोग करें। बाह्मणदेव उसे घर ले गये, में पाँच सो रुपये थे। उन्होंने रुपये पत्नीको दे दिये। बाह्म कार्य सम्पन्न हुआ और संतापी बाह्मणने उतने ही ये सर्च किये, जितने प्रार्थना-पत्रमें लिखे थे एवं शेप राद्यि तथा एक प्रार्थना-पत्र भी उसी थैलीमें रख दिया, में उन्होंने लिखा—'आपकी कृपासे पुत्रीका विवाह का हो गया है और शेप रािश सेवामें वापस समर्पित

ब्राह्मणका जीवन पूर्व-निर्दिष्टरूपसे चलता रहा । सिनको ईप्यो हुई कि यह गरीय ब्राह्मण जो कुछ नहीं जैत करता, उसकी लड़कीका विवाह विधिवत् कैसे गया !

। थैली दूसरे दिन ठाकुरजीके चरणोंमें रख दी गयी।

उधर, राजाने एक दिन अचानक अपना कोष सँभाला। मकी एक तिजोरीमें ब्राह्मणके लिखे हुए दो प्रार्थना-पत्र है। राजाने कोषाध्यक्षको कारायहमें डलवा दिया । उसने मणको भी बुलवाया।

ब्राह्मणके घर राजाके दूत पहुँचे और उसे पकड़कर केमें ले गये। ईर्ष्याल पड़ोसिन आज प्रसन्न थी, कहने लगी कि मनतकी दुहाई देनेवाले ब्राह्मणने चोरी करके अपनी कीका विवाह किया था, नहीं तो राजाके दूत उसे क्यों ड़कर ले जाते ? मोहल्लेमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी चर्चाएँ को लगीं । ब्राह्मणी खिन्न हुई। वह मन-ही-मन सोचने ने—भीने क्यों पतिदेवको धनके लिये कहा ? क्या निर्धनों- पुत्रियाँ अविवाहित रहती हैं, यदि रहें भी तो क्या, मेरे पतिका क्या होगा ? उसके नेत्र झरने लगे।

ब्राह्मणको राजाके सम्मुख प्रस्तुत किया गया । राजाने यन्त कठोर स्वरमें पूछा—'तुमने ये प्रार्थना-पत्र लिखे ?

त्राह्मणने निर्मीकतासे कहा—हाँ। राजा—रुपये भी तुम्हें मिले १ त्राह्मण—हाँ। राजा—तुम्हारी पुत्रीका विवाह हुआ १ त्राह्मण—हाँ!

राजाकी क्रोधाग्नि भड़क उठी । उसने तलाल उसे कारागृहमें डाल्नेका आदेश दिया और स्वयं उठकर अन्तः पुरमें चला गया । कोतवाल ब्राह्मणको कारागृहमें ले जाने लगे । उसी समय उसी प्रतिष्ठित भद्र पुरुपने आकर अनुचरोंको आज्ञा दी कि वे ब्राह्मणको तबतक न ले जायँ, जयतक वह राजासे मिलकर वाहर न आ जाय। उस तेजली पुरुपकी वाणी सुनकर राजाके अनुचर न जाने क्यों आतिष्कृत हो गये । ब्राह्मण निःशङ्क वहीं वैठा रहा ।

भद्रपुरुप महलमें गया। राजा तवतक शयन-कक्षमें पहुँच चुका था। उस भद्रपुरुषने कड़कती आवाजमें राजासे कहा— 'क्यों, क्या कर रहे हो ?'

राजाको कुछ भी दिखायी नहीं दिया, केवल स्वर सुनायी पड़ा । प्रश्न पुनः दोहराया गया। राजा भयमीत हुआ। प्रश्न पुनः किया गया। राजा अत्यन्त आतिङ्कृत हुआ।

राजा—महाराज ! आप कौन हैं ? स्वर—तुम नहीं जानते ? मैं घनश्याम हूँ । राजा—( भयभीत स्वरमें ) क्या आज्ञा है ?

स्वर—तुमने मेरे भक्तको कष्ट दिया है। तुम्हें ज्ञात नहीं, उस ब्राह्मणने प्रार्थना-पत्र मुझे लिखा था। मैंने उसे पाँच सौ रुपये दिये और उसने बची हुई रक्तम लौटा भी दी, फिर भी तुमने उसे दण्ड दिया।

राजा-अमा करें, प्रमो !

स्वर—उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रवन्ध करो एवं उसे ससम्मान घर पहुँचाओ । कोपाध्यक्षको भी तुरंत छोड़ दो ।

राजा--जैसी आज्ञाः प्रभो !

ब्राह्मणको पालकीमें चैठाकर घर भेजा गया। सदाके लिये उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रवन्ध हो गया।

पड़ोसी स्तब्ध थे । ब्राह्मणकी दिनचर्या पूर्ववत् चळने लगी । ( सत्य घटनापर आधारित ) —-श्रीहेमरानजी रामकाना

# कृपामृत-विन्दु

सब कुपाओंमें भगवत्कृपा ही प्राण है।

जिसे सर्वत्र-सर्वदा-सर्वथा सभी अवस्थाओंमें भगवत्कृपाका दर्शन होने छग गया, उससे भगवान् छिप नहीं सकते।

कर्मयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, वेदाध्ययन, सत्य-वचन आदि जितने साधन हैं, उनसे जो कुछ मिळता है, वह सब भगवत्कृपासे ही प्राप्त होता है। साधन तो निमित्तमात्र हैं।

वछड़ेपर गौका जो खाभाविक कृपाभाव होता है, उससे अनन्तगुना कृपाभावद्वारा श्रीहरि मुझे सँभाले हुए हैं, ऐसा अनुभव करते रहो, फिर कृपाभाव उमड़ पड़ेगा।

बच्चे अपनी माताको अनेक प्रकारकी बोलियोंसे पुकारते हैं, माँ रूपावश उन सभी शब्दोंमें अपनी ही पुकार मानती है, वैसे ही तुम चाहे जिस भाषासे भगवानको पुकारो, वे रूपावश तुम्हारी पुकार मान ही लेंगे।

कृपाके आश्रित होकर सदा-सर्वदा नाम-संकीर्तन और श्रीहरि-कथा-गान करनेसे चित्तमें अखण्ड आनन्द वना रहता है।

कृपासे नाम-जपका और नाम-जपसे कृपाका तत्त्व पहचाननेमं आता है।

जिस साधकके लिये जो मार्ग-माध्यम ठीक होता है, उसकी व्यवस्था प्रमु अपनी ओरसे करते ही रहते हैं, यही तो उनकी सहज छपा है।

उस बङ्ण्पनमें आग लगे, जिसमें कृपाका आश्रय छूट जाय।

कैं वृक्षके मूलको सींचनेपर पत्ते, फूल, किसलय (कोंपल), फल अपनेआप पुष्ट होते जाते हैं, ऐसे ही केवल रूपाका आश्रय लेनेसे सभी साधन साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो जाते हैं।

सिंत धार्मकं माथ तीय गतिमें झरनेकी और बढ़ी । दोनों किनारोपर एजारों व्यक्ति खंडे हुए असहाय-में देख रहे थे, परंतु यनानेका उपाय भी क्या था । सब मिलकर ईश्वरसे प्रार्थना परने लगे। थाड़ी देर बाद देखा गया कि लड़केकी नीका जपरंग नीने झरनेके प्रवाहमें गिरकर अपने-आप किनारकी और लगी हुई है। लड़का सही-सलामत बैटा है। आजतक यह रहस्य किसीकी समझमें नहीं आया। हमने उस लड़केकी फोटो और वह नौका बहाँकें संग्रहालयमें देखी।

( 碑 )

#### राम-नामने रक्षा की

सन् १९६२ ई॰ में में मोटर-गाड़ी द्वारा सपरिवार काश्मीरसे दिल्ली आ रहा था। छू। इवर इस पहाड़ी इलाकेके लिये नया था, इसलिये गाड़ी धीरे-धीरे चला रहा था।

हम 'वटोट'के पास पहुँचे, तवतक शाम हो गयी थी। रास्तेके किनारे कोट-पेंट पहने एक युवक खड़ा था। उसने हाथसे गाड़ी रोकनेका संकेत किया। हमने गाड़ी रोक छी। कहने लगा कि वड़ी कृपा होगी, यदि आप मुझे अगले गाँवतक पहुँचा देंगे। में अपना ठेकेदारीका काम सँमालने आया था। यहाँ देर हो गयी। ट्रकें सब पहले ही आ चुकी हैं। हमारे पास जगह थी। युवककी वेश-भूषा और वातचीतका भी प्रभाव पड़ा। हमने उसे गाड़ीमें वैठा लिया।

थोड़ी देर बाद युवकने कहा कि मेरा इस ओर गाड़ी चलानेका नित्यका अभ्यास है, अगर आप कहें तो मैं चलाऊँ। ड्राइवरको आराम मिल जायगा और 'बठोट' कुछ जल्दी पहुँच जायँगे।

हमें ऐसा लगा कि युवकका वह रास्ता पूरी तौरपर जाना हुआ था। ३५-४० मीलकी गतिसे वह गाड़ी चला रहा था। मोड़नेकी भी उसे अच्छी तरह जानकारी थी। थोड़ी देर बाद एक गहरा उतार आया, गाड़ीकी स्पीड बढ़ी, अचानक एक घुमावदार मोड़ आया और युवकसे वेकाबू होकर गाड़ी सामनेके खडुकी ओर तेजीसे बढ़ी।

आसन्नमृत्युको सामने पाकर मनुष्यका मन किस प्रकार-का हो जाता है, इसका उस दिन मुझे पता चळा। सामने तीन-चार हजार फीट गहरा खड्ड अजगरकी तरह मुख फैळाये था और गाड़ी उसी ओर बढ़ी जा रही थी। उस कड़ी सर्दीमें भी हम सब पसीनेसे तर थे। आँखोंके आगे अँधेरा छा गया और होश हवास गुम हो गये। हमारे दादाजी कहा करते थे कि संकटके समय पाले नामसे कप्ट कट जाते हैं। मुझे उनकी बात याद आयी के मैंने जोर-जोरसे प्रामाश्का नाम लेना आरम्भ किया। जीवलें ज्ञायद ही कभी इतने सच्चे मनसे प्रभुका नाम लिया होगा।

हम सब ऑखं मीचे मृत्युकी राह देख रहे थे। कुछ हैं क्षण बीते होंगे कि गाड़ीको एक ज़ोरका घका लगा। अर्थे खोलीं तो देखा कि सड़कके किनारे मरममत हेतु हैं परथरोंके एक ढेरमें गाड़ी फँस गयी है। कियी मकार साहस कर नीचे उतरे अब भी अरीर केंगे रहा था, सिर चकरा रहा था। देखा, गाड़ीके आगेश हिस्सा थोड़ा-सा टूट गया है, रेडियेटरमेंसे प्राय: सारा पानी निकल चुका था।

दूसरे दिन कुलियोंकी सहायतासे ठेलकर गाड़ी बठोंग्र लायी गयी। रास्तेमें हमलोग आपसमें वातें करते रहे कि मारे वालेसे वचानेवाला बड़ा है—'जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय।'

( ३ )

## भगवत्कृपाने जीवन ही बदल दिया

पश्चिमी देशोंमं अतिभौतिकवादःने मानसिक अशानिः षोर निराज्ञा आदि विकृतियोंको खूब पनपाया है। भौतिक वादसे मानसिक शान्ति मिल मी कैसे सकती है ! वह तो उस भाग्यशाली व्यक्तिको ही सुलभ हो सकती है। जिसपर प्रभुकी अनुपम कृपा हो । विलासिताः मांस-मिद्रा एवं आधुनिकतम सुविधाएँ मानवको सुख-शान्ति नहीं अपितु घोर अशान्ति प्रदान करती हैं तथा मानवसे दानव बनानेका ही कारण बनती हैं। पश्चिमी देशोंमें संस्कृतिके नामपर पनप रही विकृतियोंके ही कारण वलात्कार, अपहरण और आत्महत्याओंकी घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही ज रही हैं। अध्यात्मशून्य जीवनसे मानवका कल्याण असम्मव है, यह पश्चिमी देशोंके अनेक विचारकों एवं बुद्धिजीवियीन पचासों वर्ष पूर्व अनुभव कर लिया था। वे यह भलीमाँति समझ गये थे कि अध्यात्मवाद और आस्तिकताके विना जीवन व्यर्थ है। अनेक विदेशी विद्वान् भौतिकवादकी चकाचींपन मुक्त होकर अध्यात्मवादकी श्ररणमें आये। यहाँ इसी प्रकार के एक अमेरिकन विद्वान् पादरीका वर्णन प्रस्तुत है-

### (क) पाद्री स्टोक्सपर भगवत्कृपा

कई वर्ष पहले अमेरिकासे एक सुशिक्षित एवं तेजस्वी युवकको ईसाई-धर्मका प्रचार और प्रसार करनेके उद्देश्यसे भारत भेजा गया। इस प्रतिभाशाली एवं समर्पित-भावनावाले युवकका नाम था—'सैम्युल एवन्स स्टौक्स।

भारतमें उसे हिमाचल प्रदेशके पहाड़ी इलाकेमें ईसाई-धर्मके प्रचारका कार्य सौंपा गया। यह क्षेत्र निर्धनता और पिछड़ेपनसे ग्रसित था; अतः पादरी स्टौक्सने गरीव पर्वतीय लोगोंमें कुछ ही समयमें अपनी सेवा-भावनाने अच्छा स्थान बना लेनेमें सफलता प्राप्त कर ली। वह बच्चोंके लिये दूधके डिब्बे, बीमारोंके लिये ओषधियाँ और भूखोंके लिये अन्न उपलब्ध कराता। बच्चोंकी शिक्षाके लिये स्कूलें-की ब्यवस्था करता। अल्प समयमें ही वह उस क्षेत्रमें देवताके समान पूजा जाने लगा।

स्टीक्सने अपने प्रभाव और सेवा-भावसे हजारों पर्वतीयों-को हिंदू-धर्मसे च्युत कर ईसाई बना लिया। उनके धरोंसे रामायण, गीता और अवतारोंकी मूर्तियाँ हटाकर बाइबिल एवं ईसाकी मूर्तियाँ स्थापित करा दीं।

एक दिन पादरी स्टौक्स कोटागढ़के अपने केन्द्रसे सेर करनेके लिये निकले कि सड़कपर उन्होंने एक तेजस्वी गेक्वे-चल्लाधारी संन्यासीको चूमते देखा । एक दूसरेसे पिरचय हुआ तो पता चला कि वे मद्रासके एक अवकाश-प्राप्त जन स्वामी सत्यानन्दजी हैं तथा हिमालय-यात्रापर निकले हैं। पादरी स्टौक्स विनम्रताकी मूर्ति तो थे ही, अतः उन्होंने स्यामीजीसे रात्रिको अपने निवासस्थानपर विश्राग कर धर्मके सम्बन्धमें विचार-विमर्श करनेका अनुरोध किया। जिसे स्वागीजीने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

स्वामीजीने रात्रिको गीताका पाठ कर भगवान् श्रीकृष्ण-की उपासना की। स्टौक्स और उनका परिवार जिज्ञासाके साथ इस दृश्यको देखते रहे। रात्रिभर गीता, अध्यात्म-वाद, हिंदू-धर्मके महत्त्व और अतिमौतिकवाद से उत्पन्न अज्ञान्तिपर चर्चा होती रही। स्टौक्स-परिवार गीताकी स्पाल्पा मुनकर गीता-तत्त्वसे बहुत ही प्रभावित हुआ। भारतके अध्यात्मवाद, भारतीय दर्शन और संस्कृतिकी महत्ताने उनकी आँखें खोल दीं। भगवान् श्रीकृष्ण तथा गीताने उनके जीवनको ही बदल दिया।

प्रातःकाल ही युवा पादरी स्टीक्तने त्वामीजीसे प्रार्थना की—म्ञाप मुरो अविलम्ब संपरिवार हिंदू-धर्ममें दीजित

करनेकी कृपा करें । मैं अपना शेष जीवन गीता और धर्मके प्रचारमें लगाऊँगा तथा पर्वतीय गरीबोंकी से अपना जीवन धर्मप्राण भारतमें ही व्यतीत करूँगा।

कालान्तरमें उन्होंने कोटागढ़में मन्य 'गीता-मनि निर्माण कराया। वहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी मृर्तियाँ र करायीं। वर्मासे कलात्मक लकड़ी मँगवाकर उसपर पूरीः कलोक खुदवाये। सेवोंका विशाल बगीचा लगवायां। सक स्टौक्स अब भारतको ही अपनी पुण्य-भृमि मानकर सुख-समृद्धिमें तन्मय होकर लग गये। भारतके स्वार्ध आन्दोलनमें भी उन्होंने सिक्रय रूपसे भाग लिया छः मासतक जेल-थातनाएँ भी सहन कीं। मालवीयजीके प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी।

उन्होंने 'देवोपासना', 'दु एवेकिंग इंडिया' तथा तक्त्व' आदि पुस्तकें लिखीं । उनकी 'पश्चिमी दे दिवाला' पुस्तक तो बहुत ही लोकप्रिय हुई, ' भूमिका श्रीदीनबन्धु एंड्रजने लिखी थी।

महामना माल्वीयजीने एक बार उनसे पू
'आप हिंदुओंको धर्म-परिवर्तन कर ईसाई वनानेके द से भारत आये थें किंतु स्वयं किस कारण ईस त्यागकर हिंदू-धर्ममें दीक्षित हो गये ? इसपर : उत्तर दिया—'भगवान्की कृपासे सेरी यह भ्राति हो गयी कि अमेरिका या ब्रिटेन भारतको ईसाका देकर सुख-द्यान्तिकी स्थापना और मानवताकी सेव सकते हैं । मानवताकी वास्तविक सेवा तो गीता, हि और अध्यात्मवादके मार्गसे ही सम्भव है । इन् गीता-तत्त्वसे प्रभावित होकर मैंने हिंदू-धर्म और म हरण छी है।

(ख)

#### मुस्लिम श्रीकृष्ण-भक्ता रैहाना तस्यवजीप भगवरक्रपा

स्वाधीनता-संग्रामके महान् सेनानी श्रीव तय्यवजीकी सुपुत्री तथा गांधीजीकी प्रमुख शिष्या तय्यवजी सुस्लिम-परिवारमें जन्म लेनेपर भी भ श्रीकृष्ण, गीता तथा हिंदू-धर्मके प्रति अगाध निष्ठा थों । वे प्रतिदिन नियमित रूपसे भगवान् श्रीवृ उपासना और गीताका पाठ करतीं तथा जीवनके व क्षणींतक परम वैध्यवका जीवन व्यतीत करती रहीं।

राजनाट (दिल्ली)-स्वित भाषी-संनिधिम्में एक बार मुझे उनसे मिलनेका अवसर मिला। काकासाहब कालेल-करने कहा--- 'जयतक वे अपने इष्टदेव श्रीकृष्णके ध्यानमें मन्त हैं, आप चुप बैठे रहना । मृर्तिके राप्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाको 灰布 भगवान श्रीराणकी उपासनामें तल्लीन देखकर में मुख्या। ध्यान खुलनेपर उन्होंने घण्टी वजाकर अर्चना की, पुष्प चटाये तथा मृर्तिकं समक्ष सिर नवाकर मुझसे वात-चीत करना आरम्भ विया ।

वातचीतके दौरान मैंने उनसे पृह्य-भगवान् श्रीकृष्णके प्रति आपको श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई ! यह भगवत्कृपा किस प्रकार प्राप्त हुई !?

प्रश्न सुनकर वयोवृद्धा मुस्लिम भक्ता तय्यवजी गम्भीर हो उठीं । वे वोर्ली-- 'सन् १९२३ ई॰ में मैंने 'यंग इंडियांंं-में गीताकी महिमापर गांधीजीका लेख पढ़ा। मैंने कहींसे गीता प्राप्त की; उसे पढ़ा और पढ़ते-पढ़ते मेरे मन, मस्तिष्क और समस्त प्राणोपर मानो विजलियाँ-सी गिरती चली गर्यो। मैं पागल हो गयी, विह्नल हो गयी, न्याकुल हो गयी। मैंने लगातार उसे बीस बार पढ लिया, उसे हाथसे रख न सकी। रातको तकिया तले रखकर सोती। मेरी आँखोंके सामने एक अद्भुत, सुन्दर, तेजोमय, आनन्दमय दुनिया खुल गयी । गीताके सात सौ क्लोकोंमें मुझे चौदह ब्रह्माण्डोंके रहस्य दिखायी देने लगे । मेरे सभी प्रश्नोंके उत्तर एकदम मिल गये। प्रत्येक उलझनका सुलझाव मिल गया। हर अँधेरेका दीपक मिल गया । हर भुलावेमें पथप्रदर्शक मिलगया। गीता-में मुझे सभी कुछ मिल गया । भगवत्कृपाले ही मुझे गीताका यह साक्षात्कार हुआ और इससे मैं सन्चे मार्गपर आकर भगवान् श्रीकृष्णकी उपासनाकी ओर प्रवृत्त हुई।

'आप श्रीकृष्णको साक्षात् अवतार मानती हैं अथवा महापुरुष या योगी ? मैंने प्रश्न किया।

रहाना तय्यवजीने कहा—'भगवान् श्रीकृष्ण साक्षात् परब्रह्म परमात्मा, सम्पूर्णावतार हैं । वे समय-समयपर प्रकट होकर साक्षात् दर्शन देते हैं । धर्मपर विपत्ति आनेपर अवतार केकर धर्मद्रोहियोंका उद्धार करते हैं । मीराबाईको उन्होंने दर्शन दिये, सूरदासके साथ क्रीड़ाएँ कीं, नरसी भगतकी सहायता की । कर्महीन (अभागा) ही उन्हें साधारण मनुष्य मान सकता है । जिसपर भगवत्कृपा होती है, वही उनके तत्त्वको जान सकता है। में इन महती श्रीकृष्ण-भक्ता मुस्लिम बहनते कि लगा तो वे बोर्ली—'वेटा! यह भगवान्की महती है ही फल है कि गीताजीने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। की कृपासे मांस, अण्डे, मळलीका सेवन छोड़कर शुद्ध स भगवत्प्रसाद श्रहण करनेको मिला, भगवान् श्रीकृष्णकी मिली। पूर्वजन्मके किसी महान् पुण्य और भगवत्कृपाके ही आज में इस रूपमें विद्यमान हूँ।

इन महती श्रीकृष्ण-भक्ताका ७४ वर्षकी आयुमें ग ही निधन हुआ है। वे जीवनके अन्तिम क्षणोंतक श्रीकृष्ण-में तल्लीन रहीं। गांधीजी आदि महापुरुष भी उनकी नि भक्ति-भावनाको देखकर आश्चर्यचिकत रहते थे। —श्रीकृवकमारजी गोयल।

> (४) अगवत्कुपापर विश्वास

में ग्रीष्मकालमें सप्ताहके तीन दिन तीसरे पहरका 'दूथसेंटरंके पुस्तकालयमें, जिसमें मेरी हिच यी, वि करती थी। पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोंसे सजे मेष आराम-कुर्सियोंसे अलंकृत पुस्तकालयके ठंडे मनोरम व सड़ककी चिलमिलाती धूपसे निकलकर प्रवेश करना

आनन्ददायक लगता था ।

एक दिन तीसरे पहर मैंने पुस्तकालयमें एक किं लिया है। उसे मैंने पहले कभी-कभी रिक्ष प्रार्थनामें भी देखा था। वह खिड़की के समीप बैठकर पृ मैगिजिन पढ़नेका प्रयत्न कर रही थी। सिसकनेकी-सी अ आयी। एक बार जब मैंने उसकी ओर देखा, तर चक्रमा उतारकर आँखें पोंछ रही थी। उसने धूमकर कि किसीने उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया है। मैं काममें लग गयी, जैसे कि मैंने उधर देखा ही नहीं।

कुछ क्षणोंके बाद मैंने देखा कि लड़की पत्रिकाको । रखकर निराशाकी मुद्रामें खिड़कीके वाहरकी ओर देख है और उसकी ऑखोंमें ऑसू छलक आये हैं । समय अ हो रहा था, अतः वाचनालयमें हम दोनोंके सिवा अन्य न था। मैंने उसके समीप जाकर उससे पूछा—'क्या सम्बन्धमें तुम मुझे कुछ वतला सकोगी ? या इसे अप ही सीमित रखोगी ?

ऑसुओंसे भींगा रूमाल हटाकर वह जोर-जोरमे छि लगी। मैंने उसके पास ही खिड़कीके निकट वैटकर समझाया—'बहन! यहाँ न कोई देख रहा है, न सुन रहा है, जो कुछ भी बात हो, कह डालो। इसके बाद ही तुम्हारा बोझा हलका हो जायगा। थोड़ी ही देरमें उसने एक गहरी सिसकी ली। फिर कहा—'आपकी बड़ी दया है, परंतु मुझे खेद है कि मैं वह बात आपको नहीं बतला सकती।

उसके फिर कुछ कहनेके पहले ही मैंने कहा—'मुझे मालूम है। कभी-कभी ऐसे उद्गार निकल ही पड़ते हैं, फिर भी अब सोचना यह है कि क्या किया जाय शमान लिया जाय कि हम इस सम्बन्धमें कुछ न कर पायें, परंतु ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिसे ईश्वर न कर सकें। ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं और वे हमींसे करायेंगे। धेर्ष धारण करो और इसका उत्तरदायित्व ईश्वरपर छोड़ दो।

उसने सम्भवतः वैसा ही किया । उसका भार हरूका हो गया । उसकी गम्भीर आँखोंने मुझे यह विश्वास दिलाया।

उसने फिर अपने-आप ही कहा—'यदि आप सुनना चाहती हैं तो मैं कुछ इस सम्बन्धमें निवेदन करती हूँ। सम्भवतः आपसे सहायता मिले। क्या आप ध्यान देंगी ११

'ध्यान! मैं किसीकी सहायता कर सकूँ, इससे बढ़कर और अच्छी बात मेरे लिये हो ही क्या सकती है ! मैंने दूसरोंसे बड़ी सहायता ली है, इसीलिये दूसरोंकी सहायता करनेकी मुझे सदा चाह रहती है। कितु 'ईश्वर ही सब कुछ करते हैं — अपनी इस बातको ध्यानमें रखते हुए मैंने उससे कहा—'तुम अपनी सारी वातें मुझे सुनाओ।

कुर्सीपर आरामसे बैठकर उसने कहा—'मेरा एक बहुत आवश्यक कागज नहीं मिल रहा है। मैंने वहुत हूँ हा, पर उसका कहीं पता न लगा। कल सबेरे ही मुझे उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। कागज नहीं मिलेगा तो पता नहीं, मुझपर कितनी वैधानिक विपत्तियाँ आयेंगी! वह कागज सबेरे ही दिखलाना है। यताइये, मैं क्या करूँ?

डेक्सके द्राजों या भीतरी पाकेटोंमें खोजनेकी वात न करके मैंने निर्भावताके साथ उससे कहा—'कागज मिले या न मिले ! तुम्हें अपने कामने मतलब है या कागजसे १ तुम कागजके लिये इतनी परेशान क्यों हो ?

उसने आधर्यसे कहा—'क्यों ! मेरी वस्तु है, मुझे मिलनी ही चारिये।

'ठीक है, थोड़ी देरके लिये कागजकी वात भूल ह और सोचो कि वह तुम्हारा कौन-सा काम है, जो सर से सफल हो जाय और उससे सम्बन्धित दूसरे सभी लो हित हो।

'पर यह सब तो कागज मिलनेपर ही होगा। मुझे तो पहले कागज दिखलाना है।

'सम्भवतः नहीं', कहकर मैं मुस्करायी। 'कद् विना कागज दिखाये ही ईश्वर सब कुछ ठीक कर दें। यदि ईश्वरपर विश्वास करके सब बातें उन्हें सही-सही दो और उचित रूपसे अपनी स्थिति समझा दो तो तुम : निर्णयपर आश्चर्यचिकत हो जाओगी। कोई कागज रं न रहे। ईश्वर ठीक कर छेंगे, सब कुछ ठीक कर छेंगे

एक क्षण सोचनेके बाद उसने कहा— भी कि विश्वास करती हूँ। वह शिष्ट और हद-संकल्पवाली उ होती थी। उसने अपने झोलेको सँमालकर हैट (इ ठीक किया, साँस ली और लहूँगेका किनारा ठीककर अपने शरीरके बलपर) खड़ी हो गयी।

''क्या आप कागजके दुकड़ेपर लिख देंगी कि 'ईश्वर कुछ ठीक कर देंगे', जिससे मैं उसे अपने साः जा सकूँ।''

मैंने उसके कहनेके अनुसार लिख दिया, तब कहा—'अव मैं घर जाकर एक बार फिर कागज निकालनेका प्रयत्न कलँगी। यदि मैं न पा सकी तो भ कल उनसे मिलने जाऊँगी। मैं कागजके लिये इ किंकर्तव्यविमूद हो गयी थी कि मुझे पता ही न चल इस कामके लिये दूसरा रास्ता भी हो सकता है। अव विश्वास हो गया है कि सब कुछ ठीक ही होगा। जो कुर होगा, मैं आपको बतला दूँगी।

मुझे चुफिसे धन्यवाद देकर वह चली गयी। और वातोंसे मन हटाकर देखा कि वह निश्चिन्त और र चित्त होकर चली जा रही है। अन उसके चेहरेपर प्रकारके भयकी रेखा न थी। उसने स्वीकार किया कि सन कुछ ठीक होगा और ऐसा ही हुआ भी। ई पहलेसे ही सन वातें टीक कर रखी थीं। दूसरे सताह लौट आयी। वह मेरी डेक्सके सामने धीरेसे खड़ी हो और प्रेम तथा कुतज्ञता प्रकटकर मुसकराने लगी।

'स्व टीक है। उसने कहा—'कामज तो नहीं मिला। स्वभुच ग्वां ही सथा, ऐसा समसती हूँ; किंतु दूसरे दिन सबेरे जब मैं उनमें मेंट करने गयी तो उन लोगोंने बागजके सम्बन्धमें पूछातक नहीं। मैंने उनसे कह दिया कि कामज नहीं मिल स्वभ- इसपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैं मुस्करायी। या तो उन्होंने यह समझा कि मैंने सत्य कहा है या वे भूल गये। पर फिर न मैंने ही वह बात चलायी और न उन्होंने ही प्रसन्न छेड़ा। वस, जो कामज मेरे पास ये, उन्होंसे काम चल गया। निर्णय सर्वथा आदातीत और संतोपजनक हुआ।

इतना कहकर उसने मुझे धन्यवाद दिया ( जो मेरी अपेक्षा ईश्वरके लिये ही अधिक था ) और मुसकान विखेरती हुई कुर्सीपर बैंट गयी।

में आजतक नहीं जान सभी कि वह कागज क्या था और उसमें क्या खास बात थी ! हाँ, मैंने उस डेस्कपर एक छोटा-सा चिह्न अवस्य बना दिया था, जिसे कि दिनमें मैं कई बार पह सकूँ कि 'ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। ( पूनिटी )

( ५ )

## गांधीजीको ईश्वरकी अनुकम्पाका अनुभव

मेंने देखा है कि गांधीजी जब उठते हैं, बैठते हैं, बँभाई छेते हैं या अँगड़ाई छेते हैं तो छंबी साँस छेकर है राम ! हे राम ! ऐसा उचारण करते हैं । मैंने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है कि इनके हे राम ! हे राम ! में कुछ आह सी होती है, कुछ कहणा होती है, कुछ थकान होती है।

नयपुरके महाराज प्रतापितंह किव थे। अपनी बीमारीके असह्य दुःखको जब वे सहन न कर सके, तब उन्होंने ईश्वरको उठाहना देते हुए गाया—

'म्वालीड़ा, थे काईं जाणो पीड़ पराई। थारे हाथ लकुटिया कोंघे कमलिया, थे बन-बन धेतु चराई॥'

गांधीजीका करुणामय 'हे राम ! हे राम ! कुछ द्रौपदीकी पुकार या गजके आर्तनादकी-सी कल्पना कराता है ।

कुछ वर्षों पहलेकी बात है, एक सज्जनने, जो भक्त माने जाते हैं, गांधीजीको लिखा—'मुझे रातमें एक खन्न आया। खन्नमें मैंने श्रीकृष्णको देखा। श्रीकृष्णने मुझसे कहा—'गांधीसे कहो कि अब उसका अन्त-समय समीप आ सपा है। इसलिये उसे चाहिये कि वह सारे काम-धाम

छोड़कर केवल ईश्वर-भजनमें ही ब्यो । गांधीजीने मिन्नका लिखा— भाई! मैं तो एक पलके लिये भी भाजनका नहीं विसारता; पर मेरे लिये लोक सेवा ही भजन है। दूसरी न्नात, समय समीप आ गया है, इसीलिये हम ईश्वर-भजन करें! मैं तो यह मानता है हम जन्मते हैं, उसी दिनसे हमारी गर्दन यमराजके हे । भिर हम ईश्वर-भजन करनेके लिये बुढ़ापेतक टहरें! ईश्वर-भजन तो हर अवस्थामें हमें करना चाहिये अजरामस्वत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च विन्तयेत्। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्॥ (हितोपदेश, प्रसाविका

ईश्वरमं उनकी श्रद्धा ऐसी हृद्ध गयी कि म वस्तुमें वे ईश्वरकी ही कृति देखते हैं। आश्रममें से किसीको नहीं काटा, यह ईश्वरीय चमत्कार (कृषा) कोई छोटी-से-छोटी घटना होनेपर भी वे कहते हैं—ाई ईश्वरका हाथ था।

गांधी-अरविन्द-समझौतेके बाद वायसरायके मकानसे ही उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियोंको एक लम्बा वयान दिया, जो समयका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वक्तव्य समझा गया १ वक्तव्य देनेसे पहले उन्हें स्मरण भी न था कि क्या का उचित होगा। पर ज्यों ही बोलना आरम्भ किया कि धाराप्रवाह चलने त्या, मानो सरस्वती वाणीपर बैठी। इसी तरह गोलमेज-परिषद्में उनका पहला व्याख्यानके दे पहले भी उन्होंने कोई सोच-विचार नहीं किया या। तो उनके लिये यह साधारण घटना थी, पर दोनों घटनाअ पश्चात् जब मैंने कहा--(आपका यह वक्तव्य अनुपम आपका यह व्याख्यान अदितीय था। तो उन्होंने कहा--(इन्होंने कहा--(इन्होंने कहा) या। विचार सा स्थाप सा वह व्याख्यान अदितीय था। तो उन्होंने कहा--(इन्होंने कहा) या।

यदि कोई कहे कि आपका अमुक काम अच्छा हुउ तो हमलोग भी सम्भवतः यही कहेंगे—'हाँ, आपकी दय अच्छा हुआ, या ईश्वरका अनुग्रह था। पर हमलोग उ ईश्वरके अनुग्रहकी बात कहते हैं, तब एक तरहंभे र सौजन्य या शिष्टाचारकी बात होती है। बात यह है। गांधीजी जब यह कहते हैं कि 'इसमें ईश्वरका हाथ थ तब वे अक्षरशः इसी तरह अनुभव भी करते हैं। उन अहा एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। केवल शिष्टाचार सौजन्यकी बात नहीं। ('वाप्'से साभार)

### (६) साक्षात् भगवत्कृपा

घटना अक्टूबर-नवम्बर १९५१ ई॰की है। उस समय मैं दरभंगा जिला-स्कूलमें संस्कृताध्यापक था। उन दिनों मेरे पास धनाभावके साथ-साथ समयाभाव भी था। धनाभावके कारण मैं सामनेकी दूकानसे दीपावलीके लिये समयपर सामान उधार नहीं ले सका। इधर दीपावलीके दो दिन पूर्वसे दूकानदारोंने उधार देना बंद कर दिया था।

दीपावलीके दिन किसीसे दो-चार रूपये कर्ज भी लेना सम्भव नहीं था, इसिलये मुख भी नहीं खोला। एक भी पैसा हाथमें न था। घरमें छोटे-छोटे तीन बच्चे, एक छोटा भाई तथा पत्नी थी। चारों ओर दो दिन पहलेसे ही दीपावलीकी चहल-पहल थी।

मैंने अपनी पत्नीके साथ गुप्त रूपसे यह तय किया कि प्रातः चार वजेके लगभग ही हमलोग सभी बच्चोंके साथ दरमंगा रेलवे-स्टेशनकी ओर चल दें और धूमते-फिरते रात नौ-दस बजे घरपर आकर चुपचाप सो जायँगे। घर वंद देखकर मुहल्लेवाले समझेंगे कि पण्डितजी अपने गाँव चले गये। (यद्यपि यह चक्कर भी पैदल ही लगाना होता; क्योंकि पासमें पैसे नहीं थे।)

इसी विचारमें मग्न था कि सड़कपर एक ताँगा रुका, उससे एक नवयुवक उतरा और उसने मेरा नाम लेकर कहा कि भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा- 'कहिये, मैं ही हूँ। वह नवयुवक बोला—''मैं प्राइवेटसे 'मैटिक परीक्षां के टेस्टमें बैठूँगा । मैं अपने आवेदन-पत्रको लेकर प्रधानाध्यापकसे मिला, उन्होंने कहा कि जाओ भैथिलोंका ठेका पं अधाचरण झा लिये हुए हैं, वे ही तुम्हारे फोटोको अभी प्रमाणित कर देंगे, दीपावलीके बाद अमुक तिथिको विद्यालय खलेगा, उसी दिन फार्म जमा करना होगा। इसलिये क्रपया मेरे चित्रको प्रमाणित कर दें, फार्म-फीस रख हैं तथा विद्यालय खुलनेके दिन जमा कर दें। मैं पुनः शीव आऊँगा। यह कहते हुए फोटोसहित फार्म तथा दस रुपये फीस आदि-के लिये देते हुए उसने प्रणाम किया और घर जानेकी आज्ञा मॉंगी; क्योंकि ट्रेन छ: वजे खुलती थी, उसे उसीसे घर जाना था। मैं किंकर्तव्यविमूढ़-सा देखता रहा और वह छात्र वदी नम्रतासे पुनः मैथिली भाषामें प्रणाम निवेदन करते हुए चला गया।

विद्यालयके तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुझसे किसी विपय-को लेकर अप्रसन्न थे। यद्यपि प्रधानाध्यापक महोद्यने उक्त छात्रसे सीधे व्यङ्गमें ही मेरी ओर इञ्चारा किया था, किंतु वह अज्ञात छात्र इसे न समझ सका और सीधे मेरे पास चला आया।

मैंने अस्थायी रूपमें प्राप्त उक्त दस रुपयेते तुरंत दीपावलीके लिये सामानकी व्यवस्था की । उन दिनों दस रुपये पर्याप्त थे।

संकट-भरे दिनोंमें मुझ-जैसे गरीव शिक्षकको दीपावली-के दिन बच्चोंके साथ चुपके-चुपके मोहल्लासे पैदल भाग निकलनेकी कारुणिक स्थितिसे भगवान्ने असामियक, अकाल्पनिक दस रुपये भेजकर बचा लिया।

इस अविस्मरणीय रहस्यमय घटनाको लगभग पचीस वर्ष बीत चुके हैं। आज भी उस समयकी स्मृति मुझमें भगव-च्चरणोंके प्रति अगाध प्रीतिका संचार कर रही है। आजका पाश्चात्त्य विचार-धाराप्रभावित मानव सम्भवतः इसे मात्र संयोगः कहकर टाल देगा, परंतु मेरी दृष्टिमें यह साक्षात् भगवत्कृपा है। —-पं० श्रीआधाचरणजी हा

(७)

## भगवत्कुपाके प्रत्यक्ष दर्शन

भगवत्कृपाका न नियत काल है, न नियत स्थान, वह तो सर्वत्र समानरूपसे बरस रही है। उक्त घटना परासकोल कुलियारीकी है, यह स्थान आसनसोलमें है।

चंचनी कम्पनीद्वारा १९६८ ई०के नवम्बर मासकी २६ तारीखसे श्रीमद्भागवतपर प्रवचनका कार्यक्रम वड़े उत्साहसे प्रारम्भ कराया गया।

प्रवचनके लिये मुझे आमन्त्रित किया गया था। मैं अपने एक वेदपाठी मित्रके साथ वहाँ पहुँचा और कम्पनीके श्रमिक-सलाहकार श्रीचतुर्वेदीजीके घरपर ठहरा। उत्साहसे श्रीमद्भागवत-सताह सम्पन्न हुआ। ३ दिसम्बरको कथा समाप्त कर मैंने घरके लिये प्रस्थान किया। कारमें हम कुल सात व्यक्ति थे। श्रीमती चतुर्वेदी, उनका एक वर्षीय पुत्र, श्रीमती चतुर्वेदीकी देवरानी तथा उनका एक वर्षीय पुत्र, श्रीमती चतुर्वेदीकी देवरानी तथा उनका एक वर्षीय पुत्र, ये पीछेकी सीटपर और आगे ड्राइवरके पास मेरे वेदपाठी मित्र और खिड़कीके पास मैं वैठा था। लगभग रात्रिके नौ वज रहे थे। हम प्रसन्ततापूर्वक कारके चारों ओर खड़े हितैषी मित्र सजनोंका यथोचित अभिवादन कर रहे थे। थोड़ी दूरीपर रेलवे लाइन थी,

जिसपर मालगाड़ी आ रही थी। उल्टा इंजिन खींच रहा भा, अतः न लाइट आ रही थी, न सीटी ही दी गयी थी तथा न फाटक ही बंद होनेकी व्यवस्था थी। मैंने दस हाथ दूरमे ही देखकर ड्राइवरंग कहा—'अरे ! कार राका, गाड़ी आ रही है। मादी आ रही है। अन्य लोगोंने भी हो-हल्ला करना प्रारम्भ कर दिया। कोनेसे मालगाड़ी एकदम आ गयी थी, अतः विसीको इतनी शीम दिखलायी न दे सभी कि वह सुरक्षा कर सके । ड्राइवरने कारकी चाल बंद की । ब्रेक काम न दिया, उसने लाइन पार करनी चाही कि इंजिनके वफरने कारमें तेज धका दिया। क्षणभरमं गायव थे । खिङ्की वफरपर टँग गयी । पूरी कार उसके साथ हो गयी और धक-धक-धक करते इंजिनके साथ वफरपर टँगी खिलौनेकी सी गाड़ी चलती रही। आउटर सिगनलोंसे टकराती गयी कार टूटे कनस्तरकी दशाको प्राप्त कर चुकी थी । पीछेक्षी सीटपर बैटी श्रीमती चतुर्वेदी सीटके नीचे थीं। वचा बाहर लटक रहा था, पैर ऊपर थे। करण दृश्य था। दर्शकोंमें कुछ चिला रहे थे--- भाड़ी रोको, गाड़ी रोकों), कुछ बेहोशीकी दशामें थे, गाड़ीके साथ-साथ भाग रहे थे।

गाडीके दोनों और इंजिन लगे थे। इधरके ड्राइवरने ब्रेक दिये तो पीछेके ड्राइवरने और भी जोर लगाया; क्योंकि लम्बी गाडी थी और उसे एक्सीडेंटका पता उस समयतक नहीं लगा था। जब उसने दर्शकोंको चिल्लाते देखा, तब गाड़ी रुकी। र्खींचातानीमें हम सात सौ फीटकी दूरी उसी इंजिनमें लटके-लटके पार कर चुके थें; भीड़ साथ दौड़ती आ रही थी। हम नि:शब्द और वेहोश थे; परंतु पीछेकी सीटपर जो बैठे थे, वे निरापद थे । फलतः तुरंत बाहर निकल आये । ड्राइवर भी सुरक्षित था । मेरे वेदपाठी मित्र सीटसे भिड़े पड़े थे। हम कारके ऊपरी और भीतरी भागमें टक्सोंसे चिपक गये थे, अतः निकलनेका कोई परन ही नहीं था । सन होगोंने जीवनकी आशा त्याग दी। जब कारकी टीनपर हथीड़े तथा कुदाल पड़ने लगे, तब मेरे मित्रने हाथ हिलाया, लोगोंको थोड़ी ख़ुशी हुई कि एक तो जीवित है। उन्हें निकाला गया। रातका संनाटा, औजारोंकी आवाज, वाहरसे करुण पुकार तथा विभिन्न उपायोंकी बौछार। कारकी छत तोड़कर हमारे शरीरको निकाला गया, जीवन शेष था। सब प्रसन्त हो गये। बड़ी गाड़ीमें डालकर हम दोनोंको सबके साथ समीपके अस्पतालमें ले जाया ग सबका परीक्षण हुआ, तात्कालिक उपचार भी हुट किसीके कोई सांघातिक चोट नहीं आयी थी। हाँ, मेरी हड्डियाँ केक हुई, औरोंके शरीरमें शीशके कुछ अंश समाये मुझे ऐसा लगा था कि किसी भयंकर आत्माने हमें रे सामने डाला था और दिव्य ज्योतिने गोदमें उठा लिया थ बह ज्योति और कुछ नहीं, जिसके आश्रयसे गये श्रीमद्भागवतके नायक उन्हीं साक्षात् भगवान् श्रीहण्णकी थी। इतने भयंकर एक्सीडेंटमें किसीके प्राण नहीं बहाँके रेल-कर्मचारियोंद्वारा यह रेलवेके इतिहासकी अभ्तपूर्व घटना वतलायी गयी।

जिस प्रकार वज-गोपिकाओंने पूतनाके वक्षःखळपर भग श्रीकृष्णको लीला करते पाया था, उसी प्रकार चतुर्वेदी बालकको किलकारी भरते देखकर लोग आश्चर्यचिकत थे में आज भी प्रमुकी उस कृपाका स्मरण करता जिसके कारण अन्यतक सर्वावयवपरिपूर्ण उनके गुण करनेका सौभाग्य मिल रहा है। प्रमुकी कृपा घन्यातिधन्य ——इं० श्रीवासुदेवकृष्णजी चतुर्वेदी, डी० हि

(2)

## विपत्तिमें सहायता

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिप कहे विनु रहा न की। (मानस १। १२।

वैशालका महीना था । कुछ यात्री माहिष्मत् श्रीजगदीशजी जा रहे थे । में पहलेसे ही प्रवासमें य चोली-महेश्वरसे में मी इस दलके साथ ही गया विद्यार्थी वजलाल मेरे साथ था । हमलोग नर्मदाके तर घूमते हुए दक्षिणकी ओर मध्यप्रदेशके सपन वनमें चले गं दलके सभी लोग बड़े सजन थे । पं० श्रीरामनारायण मुख्य पथ-प्रदर्शक थे । सबका सामान ढोनेके लिये ए मजदूर था । वस्त्र, पुस्तक आदि आवश्यक वस्तुएँ हमलो के पास थीं । सायंकालतक हम एक ऊँचे पर्वतकी तलहर्र पहुँचे । वहाँ जंगल-विभागकी एक चौकी थी, उसमें ध्यक्ति रहते थे । मुहाबना जंगल था, पास ही पत्नीसे म् मुन्दर हरित बृद्ध-श्रेणियाँ थीं और एक स्वच्छ जलाशय थ आज वहीं ठहर गये । स्नान, संध्या और भोजनादिमें निष्ट होकर सोनेके लिये बृद्धीके नीचे विस्तर लगा लिये गये । यह की हरियाली थी, टण्डी वायु वह रही थी, वजवासी व

श्रीसरयूशरणजीने व्रजभाषाके दो-एक मनोहर पद सुनाये और फिर बड़े प्रेमसे 'जगन्नाथाष्टक' गाने लगे। मुझे भी उमंग भा गयी, मैं और व्रजलाल भी उनके साथ गानेमें तन्मय हो गये। कुछ समय भगवच्चनींमें बीत गया।

चौकीदार बहुत भले आदमी थे। उन्होंने कहा—'कल आपलोगोंको इस पहाइपर बीस मील चढ़ना पड़ेगा। रास्तेमें दूकान या गाँव नहीं है, न कहीं पानी ही मिलेगा, फिर गर्मीका मौसम है, अत: आपलोग सबेरे पाँच बजे नित्यकर्म, जलपान आदि करके अपने साथ जल अवश्य लेकर रवाना होइयेगा। भयंकर जंगल है, सावधानीसे जाना पड़ेगा। सुनकर सब चुपचाप सो गये। प्रातःकाल सबने स्नानादि करके जलके लोटे भर लिये और 'जय जगदीश' कहकर यात्रा आरम्भ कर दी।

पर्वतपर पगडंडी गयी थी, दोनों ओर ढाल् जगह थी। इमलोग दो-चार मील तो हँसते-खेलते ही चढ़ गये। आठ बज चुके थे, अभी कड़ी धूप नहीं थी, पर दोपहरकी आने-वाली धूपको सोचकर सब चुपचाप आगे बढ़ने लो। वारह बजते-बजते सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे पर्वतके पत्थर तपने लगे, चुक्षोंके पत्ते भी गिर रहे थे, कहीं शीतल छाया नहीं थी। गरम लू चल रही थी। सभी पसीनेसे तर हो रहे थे। सबको अपनी-अपनी लगी थी। मैं और बजलाल सबसे पीछे रह गये। साथी कई मील आगे निकल गये। इस समयतक हमलोग सम्भवतः दस मील ही चढ़ पाये थे।

पैर आगे नहीं बढ़े, भारी हो गये । दोपहरका समय या । वजलाल घवराकर एक पलास-इक्षके नीचे बैठ गया । अब सामानको एक ओर रख मैं भी वहीं बैठ गया । जल प्रायः आधा पी चुके थे। एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन ही नहीं, दुष्कर-सा था । वजलाल अकावटसे वहीं सो गया । उस विशाल वनमें मैं अकेला जग रहा था । पर्वतपर कहीं योजनों लम्बी सील दिखलायी पड़ रही थी तो कहीं दावानलका धुआँ बड़े जोरोंसे उठ रहा था । बीच-बीचमें गुफाओंसे गरजनेकी आवाजें सुनकर मैं चौंक पड़ताथा। हम दोनोंके पास लगभग तीन सो रुपये कमरमें बँधे थे। मैं इस कठिन यात्राका अनुभव कर चिन्तित-सा हो रहा था। भयंकर बनमें न किसी पिथक दर्शन, न कोई ढाढस देनेवाला। हम दोनों नये अनजान यात्री पगडंडीके किनारे पड़े थे। अभी लगभग पाँच कोस मार्ग शेप था, जल लानेका कोई उपाय नहीं। हमारे

पास थोड़ा-सा जल बचा था, भूख बड़े जोरोंसे लग रही थी। चारों ओर केवल वन और नीला आकाश दिखलायी पडता था। मेरी चिन्ता वढ रही थी। इतनेमें सामनेसे उसी पगडंडीपर एक भयानक भील कुल्हाड़ी लिये आता दिखलायी पड़ा । उसकी ऑंखें लाल थीं और चालमें बड़ी तड़क-मड़क थी। मैंने सोचा, यह अवश्य कोई डाकू है। वजलालको घीरेसे जगाया और कहा-- 'यह देखो छटेरा आ गया, अब हम नहीं बचेंगे। वजलाल धवराकर कॉॅंपने लगा। मैं भी धैर्यच्युत हो गया था। वह हमारे निकट अपनी पीठपरकी गठरी नीचे रख-कर बैठ गया। वजलालने कहा—'भाई! हमारे पास जो है, वह ले लो; पर हमें जानसे मत मारो । यह सुनकर वह मुस्कराया और बोला—'मुझे थोडा पानी पिलाओं। भेरे होश उड गये; क्योंकि यह थोड़ा पानी ही हमारा जीवन था, पर भगवानका भरोसा कर मैंने पानी पिला दिया। यही खैर थी कि दसरे होटेका पानी उसने नहीं माँगा । अव उसने अपनी गठरी खोली । उसमें केले थे । मुझे और व्रजलालको आठ-आठ केले देकर उसने कहा-- 'खा लो।' हम भूखे तो थे ही, उसकी यह प्यार-भरी बोली सुन, भगवान्को अर्पण कर केले खा गये । तृप्तिके साथ ही आत्मामें शान्ति प्रतीत हुई; फिर दूसरी बार उसने मुस्कराकर उतने ही केले हमें और दिये और कहा-- 'जब भूख लगे तो इन्हें खा लेना । डरो मत, वह देखों, 'चीखलदां पास ही है, वहीं जल मिलेगा। तुम्हारे चार साथी आगे कुछ दूरपर बैठे हैं। उनमें पं० श्रीरामनारायणने मुझसे कहा है कि दो लड़के तुम्हें रास्तेमें मिलेंगे, उन्हें शीघ भेज देना, अतः जाओ, तुम्हारे साथी शीघ ही मिल जायँगे। मैंने उसकी दयाखतापर मुग्ध हो कुछ और वातें करनी चाहीं, पर उसकी भयावनी मुखाकृति देख मैं और कुछ भी कहनेका साहस नहीं कर सका । यह हमें समझाकर चल दिया।

अव हममें वल आ गया था। कुछ विनोदकी वातें भी होने लगी। भूख-प्यास मिट गयी थी। झपाटेसे चढ़ने लगे। लगभग एक वजे चले थे और पाँच वजेतक ऊपर चढ़ गये। वहाँ शिखरपर एक पुराना किला था और पास ही फला-पूला गूलरका वृक्ष था। वहाँ पहुँचते ही पेड़पर कोलाहल सुनायी पड़ा। वे कह रहे थे—'आओ भाई! आपलोग आ गये! हमलोग वड़े हैरान थे कि इतनी देर कहाँ हो गयी! आवाजमे वजलालने साथियोंको पहचान लिया। वे गूलर खा रहे थे। हम भी पास ही एक वृक्षके तीचे वैठ गये। अव

पं॰ श्रीगमनारायणजीने कहा—प्नया करें, प्यासके भयते हम आगे चले आये। आप पीछे रह गये, क्षमा कीजियेगा।भूखे होंगे। हम फल फेंकते हैं, इन्हें खाइये। गाँव यहाँगे दो मील दूर है। अभी थोड़ा विश्राम करके चलेंगे।

ये वातें सुन वजलातने हँसकर मुझमेकहा—'देखो भाई! हमें अनजान भयानक जंगलमें छोड़ ये यहाँ गृलरके पाल खारहे हैं। और पिर जोरसे कहा—'पण्डितजी! आप तो उप-देशक हैं और इन भुनगंसि भरे गृलरके फलोंको कैसे पावन कर रहे हैं। यह सुन पण्डितजी थोड़ा लजितने हो गये और वोले—'भाई! म्खा क्या नहीं करता! फिर भी हम पालको तोड़कर फूँकसे भुनगोंको उड़ा देते हैं, तब खाते हैं। तुम भी भूखे हो, कुछ खा लो न! प्रवालनिकालकर दिखलायी कि 'हमारे पास तो ये हैं, हम क्यों गृलर खाने जायँ! खूव केले खाये हैं, क्या आपको नहीं मिले!

पं० श्रीरामनारायणजी नीचे उतर आये। साथी भी उनके पीछे-पीछे आ गये। आते ही उन्होंने पूछा—प्ये केले कहाँ मिले ? रास्तेमें तो जंगलके सिवा और कुछ भी न था। मैंने कहा—'आपने जिस भीलसे संदेश कहला भेजा था, उसीने आट-आट केले हमें खिलाये और उतने ही हमारे साथ बाँध दिये। ये रखे हैं। मेरी वात सुनकर सब आश्चर्यचिकत हो गये। कहने लगे—'जगदीशकी शपथ, मार्गमें हमें कोई मनुष्य नहीं मिला और न हमने किसीसे संदेश कहलवाया! आप हँसी कर रहे हैं।

मैंने पं॰ श्रीरामनारायणजीका हाथ पकड़कर कहा— पण्डितजी! क्या में आपसे हँसी कर सकता हूँ ! जगदीश-यात्रामें आपसे जो कुछ कहा है, बिल्कुल सच है। मुनकर पं॰ श्रीसरयूशरणजी तो स्तब्ध-से हो गये। सभी गहरे विचारमें डूवे थे। मैं तो अभीतक उसे जंगली पथिक समझ रहा था, अब मेरा हृदय भी डावाँडोल होने लगा। मार्गमें साथियोंसे न मिलकर उस भीलंगे उनकी संख्या और नाम कैसे बतला दिये! प्रभुकी अद्भुत लीला थी!

इसी समय पं० श्रीसरयूरारणजीने रोते हुए केले माँगे, मैंने सोलहों केले उनके सामने रख दिये । सबने दो-दो केले उठा लिये। पं० श्रीसरयूरारणजी तो छिलकेसहित खा गये। शेष केले हमारे लिये बच गये। मेरे हृदयमें हिलोरें उठने लगीं, हृदय भर आया वियोगसे रहा नहीं गया, मैं रो पड़ा और कहने लगा— दियासिन्धु केले खिलानेवाले कौन थे? जिन्होंने जल पीकर हो ढाढस विधाया, नयी शक्तिका संचार कर इस पर्वतम पहुँचा दिया। वे पतितपावन प्रभु कहाँ गये ? मैं बारवा इसी प्रकार कहकर रोने लगा। पं० श्रीसस्यूशरणजीने मुहे हृदयसे लगाकर रूँधे कण्ठसे कहा— 'वे दयासागर थे, घट-यटकी जाननेवाले अन्तर्यामी प्रभु थे। हमलोगोंने आप दोनोंको अकेले छोड़कर जो अपराध किया है, उसे क्षमा कीनिये और अब कुछ न कहिये।

में चुप हो गया । शेष केले मित्रोमें वँट गये थे। मैंने प्रेमवश एक रख लिया था, वह बहुत दिनोतक सूखता रहा। हमारे दुःखमें सहायता पहुँचानेवाले ये कौन थे, यह तो प्रभु ही जानते हैं! ——गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी, वाणी-भूण

#### (९) भगवान् शिवकी प्रत्यक्ष भक्तवत्सलता

घटना कई वर्ष पहलेकी है। पटना जिलेके एक गाँवमें श्री: नामक एक सजन रहते थे, जो भगवानकी शिवरूपमें उपासना करते थे। उनके सर्वस्व शिव ही थे। वे जो कुछ कहते, भगवान् शिवसे ही कहते और उनका सारा काम किसी-न-किसी प्रकार चल ही जाता।

उस वर्ष वैद्याख या ज्येष्ठ मासमें उनकी पुत्रीका विवाह था। वर-पक्षवाळोंने इनसे बड़ी रकम तिलकके रूपमें तो ली ही थी, साथ ही वारात सजाने, रोशनी, बाजे-गाजे आदिका भी सारा भार इन्हींके जिम्मे कर दिया था।

इन्होंने सय कुछ स्वीकार कर लिया। वरके पिताने जो कुछ कहा, इन्होंने मान लिया और दिन-रात एक करके सारी बातें पूरी कीं। सारा प्रवन्ध हुआ, किंतु विवाहके दिन बाजेका प्रवन्ध न हो सका। उस दिन 'लग्न' अधिक संख्यामें थी, इसीलिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी उन्हें कोई वाजा नहीं मिला। संध्या हो चली और यह भी सूचना मिल गयी थी कि बारातके लोग आ रहे हैं और गाँवके निकट पहुँच रहे हैं। फिर भी बाजेका प्रवन्ध न हो सका। बात छोटी-सी थी, पर उनके लिये तो यह एक बड़ी भारी समस्या हो गयी थी।

गाँववालोंने भी ताना मारते हुए कहा—'आज विना बाजेके ही बारात श्री'''वाकूके द्वार लगेगी। किसीने उनकी भक्तिकी हँसी उड़ाते हुए कहा—'सम्भवतः शिवजी अव भी कोई प्रबन्ध कर दें।

ये सव वातें श्री''के लिये असह्य हो उटीं। वे चुप-चाप खिसक गये और अपने आराध्यदेवके मन्दिरमें जा पहुँचे। मक्त अपने भगवान्के अतिरिक्त और किसके पास जा सकता है। उन्होंने शिवलिङ्गके समक्ष रो-रोकर कहना प्रारम्भ किया—

'भगवन्! यह कौन-सी छीला कर रहे हैं? आपने सारी व्यवस्था तो कर दी, क्या एक बाजेका प्रवन्ध करना आपके लिये किन था। जो कुछ अवतक हुआ है, सब आपने ही तो किया है। मैं तथा मेरे कुटुम्बके छोग तो सब निमित्तमात्र रहे हैं। अब यदि बाजेका प्रवन्ध नहीं हुआ तो मैं मुख दिखलाने योग्य नहीं रह जाऊँगा। बस, यही आपसे मेरी प्रार्थना—टेक हैं।

उधर बारात गाजे-बाजेके साथ गाँवके पास पहुँची: किंतु श्री : लापता हैं । लोगोंने बहुत छान-बीन की, किंतु वे कहीं न मिले । सबको चिन्ता-सी सताने लगी । लोग कहने लगे—पठीक समयपर ही वे कहाँ चले गये ? अब कैसे क्या होगा ? इतनेमें ही किसीको उनकी शिव-मिक्तिकी याद हो आयी । अनुमान लगाया गया कि वे शिव-मिन्द्रिसमें होंगे । बास्तवमें खोजनेपर वे मिले भी वहीं।

लोगोंने वहा--(आप यहाँ क्यों पड़े हैं १

श्री' 'बोले-- 'बाजेका प्रवन्ध जो नहीं कर सका। अब क्या मुख दिखाऊँ ११

उत्तर मिला—'वाजा तो बज रहा है। आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं ? सम्भवतः वारातवालोंने ही बाजेका प्रबन्ध कर लिया है।

वाजेका शब्द सुनायी पड़ रहा था, इसीलिये श्री ''को विश्वास करनेमें देर न लगी।

वारात द्वारपर आयी और शुभ लग्नमें विवाह हो गया। वड़ा सुन्दर वैंड वाजा था। लोग मुग्ध थे। ऐसा बाजा पहले उन लोगोंने नहीं सुना था। विवाह सम्पन्न हुआ। अव आया वारातवालोंको भोजन करानेका समय। इससे पहले वारातमें पूरी-मिठाई भेज दी गयी थी, उस समय सबकी अलग-अलग खोज नहीं की गयी थी; मोजन करानेके लिये तो सबकी खोज आवश्यक थी। आये; किंतु बाजेवाले नहीं आये। वारातवालोंसे पूछा गय 'आपके बाजेवाले कहाँ गये ११

उत्तर मिला—'हमारे बाजेवाले कहाँ १ उन्हें तो ३ ही मेजा था।

श्री····वोले—भैंने भेजा था, यह आपको ह

चरके पिता—'उन्हीं बाजेवालोंने तो ! हमलोग अ थे, ये बाजेवाले रास्तेमें मिले और हमसे बोले क्या र बाबू आप ही हैं ? क्या आपके ही पुत्रकी बारात र गाँवमें जा रही है ? हमको श्री .....ने आपके ही भेजा ह !

उत्तर मुनकर श्री'''' अवाक् रह गये । २ अधिक पूछ-ताछ नहीं की । मोलेनाथकी अद्भुत का प्रत्यक्ष अनुभव कर वे रोने लगे । इतना रोये कि । बँध गयी, किंतु इस रोनेमें जो आनन्द था, उसका अ कोई भाग्यवान् भक्त ही कर सकता है ।

—श्रीरघुनन्दनप्रसादां

( १० )

## श्रीहनुमान् जीकी द्यालुता

चात जून १९७५ ई० की है। मेरी दो वर्षीय g 'डिहाइड्रेशन'की शिकायत हुई । उसे स्थानीय बड़े अस में भरती कराया । इंजेक्शन आदि दिये गये, सुबहतक हो गयी। घर ले आये। दूसरे दिन उसके बार्चे पैसे असामान्यता दिखायी दी । चलते समय वह ऐसे चलते कोई काँटा आदि चुभ गया हो । वात साधारण-सी सम किसीने विशेष ध्यान नहीं दिया। एकाएक ध्यान आय डाक्टरको दिखा दॅं, जिससे पिछली चल रही दवाओंके रखने या न रखनेपर वे अपनी राय दे सकें। डाः दिखाया। उन्होंने उसका पैर भी देखा और पूछा कि इसे दे वैक्सीन दिया या नहीं । मेरा माथा ठनका । तीन खु से केवल एक ही खुराक दी थी। मैंने उन्हें सारी बतलायी। उन्होंने कहा कि इसे पोलियोका असर हं है। इसकी दवा कोई नहीं, केवल रोकथामके लिये ठंडे पानीका सेंक कर सकते हैं।तीन सप्ताइतक प्रभाव देखना होगा। इतनी अविषमें यह बढ़ता है या

नहीं, अवश्य करूँगा । भीने उनको भोजन दिया। उदयपुर स्टेशन आनेषर वाबाने कहा—'बुिह्या। देखती क्या है । उत्तरो, उदयपुर आ गया । भीने कहा—'बाबा। भी अब कहाँ जाऊँ, भी तो मार्ग नहीं जानती । उत्तरमें याबाने कहा—'नाथद्वाराकी वर्णमें बैठ जाना और वहाँ अमुक धर्मशालामें टहर जाना । इतना कह बाबा अपना सामान लेकर पैदल ही चल पहे।

यतायी हुई धर्मशालापर जाकर भेंने वहाँके एक अधिकारी-थे टर्रनेके लिये स्थान मॉंगा तो मुझे उत्तर मिला कि 'यहॉं कोई स्थान नहीं है। लाचार मैं धर्मशालाके बाहर सड़कपर ही पह रही । वहाँपर मुझे एक स्त्री और मिली, वह भी वहाँके विपयमें कुछ भी नहीं जानती थी। रात हो गयी थी। इम दोनों वातें कर ही रही थीं कि इतनेमें वे ही वावा आये और मुझसे वोले- 'अंदर क्यों नहीं गयी, बाहर क्यों पड़ी है १ मैंने कहा-'वाबा ! मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा—'चलो, मेरे साथ आओ। हम दोनों वाबाके पीछे-पीछे चल पड़ीं । अंदर जाकर बाबा-ने हमें रहनेको एक सुरक्षित स्थान वता दिया। आश्चर्य यह था कि जिस व्यक्तिने मुझे अंदर घुसनेसे मना किया था, उसने इस बार कुछ भी नहीं कहा । फिर वावाने पूछा-भोजन पा लिया ? भैंने उत्तर दिया--'इमारे पास तो अब कुछ खानेको है नहीं और रात भी हो गयी, सबेरे देखा जायगा। यंह सुनकर बाबाने दो कचौरी और एक ब्रडहु देकर कहा- 'छो खा छो ।' इमने प्रसाद के तो छिया, परंत मनमें सोचा--'इतनी-धी बस्तुसे इम दोनोंको क्या होगा १ बाबाने आगे कहा-'शीघ उठकर सबेरे तीन बजे दर्शनके लिये मन्दिरमें आ जाना । इतना कहकर वे चले गये । इम दोनोंने प्रसाद आधा-आधा हे लिया और खाने स्र्गी । इतने प्रसादसे हमारा पेट इस प्रकार भर गया, नैसे खुद खा लिया हो। सोते ही गहरी नींद आ गयी। तीन कब बजे। कुछ पता ही न लगा।

सबेरे अचानक बाबाने आकर हमको जगाया और फटकारते हुए बोके-'दर्शन करने आयी हो या सोने। शीम ही निपटकर मन्दिर आ बाओ। यह कहकर वे चल दिये। हम दोनों शीमतापूर्वक स्नानादिसे निपटकर मन्दिर गर्यो। बाबा पहलेसे ही वहाँ थे। हमने दूरसे भगवानके दर्शन किये। बाबा हमारे पास आये और बोले—'अच्छी तरह

दर्शन कर लेना। यह कहकर भीड़को चीरते हुए हमें मगवाले निज-मन्दिरके पास ले गये। वहाँसे हमें बड़ी अच्छी तरह दर्शन हुए। इसके पश्चात् बावाने स्वयं हमारे साथ जाकर भगवान् श्रीनाथजी महाराजके मन्दिरका कोना-कोना बताया। तोशागार, केसर-चन्दन पीसनेका स्थान, रसोवड़ा, खास-सामग्री रखनेके स्थान आदि सभी स्थान दिखाये। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वावाको कहीं भी जाने किसीने नहीं टोका। इसी प्रकार दो दिनतक बाबाने हमारी पूरी-पूरी सँभाल की और वापसीमें मुझे स्टेशनतक पहुँचाने आये तथा मार्गकी सारी व्यवस्था स्वयंने ही कर दी। तत्पश्चात् 'अच्छी तरह दर्शन तो कर लिये?—इतना कहकर वावा चल दिये और देखते देखते आँखोंसे ओझल हो गये।

मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं भगवान् श्रीनाथनी महाराजने मेरी इच्छा पूरी करने साधु-वेदामें आकर मुझे दर्शन दिये थे। में तो यही कहूँगी कि यदि भगवान्में पूरी श्रद्धा होती है और दर्शनोंके लिये जी तड़प उठता है तो भगवान् स्वयं आकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। इस घटनाको यि भगवत्क्रपाका चमत्कार नहीं कहा जाय तो और क्या कहा जाय ?

—श्रीकंवरिकशोर नी माथुर

## . ृ(ः१३ )

# प्रत्यक्ष श्रीहतुमत्कृपा

यों तो परमात्माकी अनुकम्पासे हर जगह ऐसी घटनाएँ घटित होती ही रहती हैं, जिनको देखकर उनकी व्यापकतामें कोई संदेह नहीं रह जाता; परंतु कमी-कमी ऐसी विचित्र घटनाएँ भी होती हैं, जिनको सुनकर ही मनुष्यको रोमाश्च हो आता ह तथा भक्तिसे हृदय ओतप्रोत हो जाता है।

बहुत पुरानी बात है। लक्ष्मणगढ़ ( सीकर ) राजस्थानमें वाब् शिवद्त्तरायजी सोमानी—फर्म नवलराम सूरजमल सोमानीके एक पुत्रको, जिसका नाम गणपतराय था, उसके एक निकटस्य कुटुम्बीने जोशियोंके ( एक पुराना क्याँ, जिसकी अब मरम्मत हो गयी है और कोठीके नामसे पुकारा जाता है ) झाड़में डाल दिया था। गणपतरायकी आयु उस समय लगभग छः वर्षकी थी। सालकके एकाएक लापता हो जानेसे गाँवभरमें सनस्नी

फैल गयी । परवालीने गाँवका कोना-कोना खोज डाला और हताश होकर बैठ रहे !

जोशियोंका वह खेत, जिसमें यह क्नाँ है, लक्ष्मणगढ़ शहरके दक्षिण-पूर्व कोनेपर पहला खेत हैं। इसलिये उस ओरके जाट एवं मालियोंके बालक वर्षा ऋतुको छोड़कर अपनी मेड़-वकरियोंको प्रायः यहीं, इस कूएँके आस-पास ही चराया करते हैं। यह कूआँ बहुत दिनोंते ध्वस्त पड़ा था। इसकी भीतरी कोठी ( दीवार ) आधी गिर गयी थी। इसमें पानी नहीं था और गाँववाले जब किसीके घरमें कोई साँप-विच्छू निकलता, तब लाकर इसमें छोड़ देते थे। न इस कूएँके भरवा था और न इसका ऊपरी हिस्सा ठीक-से बनाया गया था। इसके ऊपर जाने तथा अंदर झाँकनेते भय लगता था।

इसमें गणपतरायके डाले जानेके तीन दिन बाद एक भेड़-वकरी चरानेवाला लड़का इस कूऍपर गया और उसने कुछ दूरते ही एक कंकड़ उठाकर कूएँमें फॅक दिया। उसे कूएँमेंसे आती हुई एक स्पष्ट मानवी आवाज सुनायी दी । लड्का डरकर भागा और उसने उस खेतके बाहर गाँवकी ओर आने-जानेवाले दो-चार व्यक्तियोंको यह समाचार कह सुनाया। धीरे-धीरे गणपतरायके घरवालेंको भी यह खबर लगी। वे एक पनडुब्बे ( क्एँमें उतरकर काम करनेमें दक्ष व्यक्ति )को साथ लेकर कूएँपर आये। सरकारी सिपाही भी वहाँ मौजूद्धे। तमाशा देखनेवाले भी कई इकटे हो गये थे। श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत कालेजके तत्कालीन मन्त्री बाबू श्रीरामनिरखनलालजी चूड़ीवाल भी वहाँ मौजूद थे। पनडुब्येको क्ऍमें उतारा गया। राजस्थान एक मरुप्रधान प्रान्त है। यहाँ क्ओंकी कोठी (दीवार), जिसको नाल भी कहते हैं, दोहरी चुनी जाती है। एक बार खोदते समय चुनाई ऊपरसे नीचे जाती है और पानीतक पहुँचनेपर फिर नीचेरे अपरतक आती है। इस कूएँकी एक नाल आधी गिर गयी थी और उसके तमाम देखे क्एँके अंदर वेंदेमें ही थे। यह आधी नालका धेरा तलके कुछ ऊपर दिखायी देता था। गणपतराय एकदम तलमें था, जो कर्दम-

मय था तथा वहाँ गिरी हुई नालके वड़े-यहे देले पड़े थे। आदमी (पनहुल्ये)को अपनी ओर आता देखकर गणननस्यने उसे अपनेको क्एँके वाहर निकालनेके लिये कहा। पनहुल्येने उसको रस्सीमें लगी हुई पाँसीमें, जो विल्कुल नहीं सरकर्ता, पैर डालकर बैठने और रस्सीको पकड़नेके लिये कहा। एड़केके यह कहनेपर कि मुझे ऐसा करनेमें डर लगता है, उसने ऊपरवाल को एक पीढ़ा, जो खाट-जैसा बना होता है, क्एँमें उतारनेको कहा। ऐसा ही किया गया और चूँकि लड़का तीन दिनतक क्एँके अंदर रह चुका था, उसको बाहरकी हवा नहीं लगी थी, इसलिये एकाएक बाहरकी भारी हवामें आनेसे किसी प्रकारकी खराबीकी आशङ्कासे उसे लड़के पहलोंमें लयेटकर बाहर निकाल गया। उस समयतक वहाँ गाँवके बहुत-छे बाल हुद एकब हो गये थे। सबने उस बालकको कईके पहलोंमें लियटे हुए देखा।

बाहर निकाले जानेके बाद बन लड़केसे पृछा गया— 'तुन्हें कोई चोट तो नहीं आयी ?' तन उसने उत्तर दिया —'मुझे गिरते समय बीचमें ही एक आदमीने अपने हाथोंपर थाम लिया था। वहीं मुझे खानेके लिये रोज चूरमाके लड़्डू देता था, प्यालेम पानी पिलाता था, भेरे पास आकर बैठता था। वह मुझे धीरब देता, खेल खिलाता और एक गुफा (गड्ढा) में खुलाता था। वह लाल लँगोट पहने हुए था, इतने दिनतक टर्सीने मेरी देख-माल की।

उसके मुँहमें यह सुनकर टोनोंके आखरें और हरेकी सीमा न रही । भक्तिने सबके हृदय गहर हो गरे । सब एक स्वरसे 'बबरंगवटीकी जब' बीट उटे । स्व भावविभोर थे, उनके मस्तिष्कर्मे छाट छंगोटवाचेकी दयाछताके विचार थे।

सूरजमलजी जनतक जीते रहे, तनतक हर सनिवार और मंगल्यारको वहाँ जाकर महावीर हनुमान्जीको प्रसाद चढ़ाते और पीके वीस्ट क्लाने थे।

—श्रीहरदचत्री व्यास

# स्तोत्र-कदम्व और भगवत्कृपा

( टेखन--श्रीनाथ्शंकरजी शुक्र )

भगवान्तं गुणांकी महिमा अपार है, इस वातका जानते हुए ब्रामादि देवताओंने उनका वर्णन अपनी ब्राक्तिके अनुसार यथास्थान और यथास्थान किया है । श्रुति भी परमात्मान्का गुणगान वरनेमं अपने-आपको कृतार्थ मानती है। उन गुणांपर आकृष्ट होकर हुन्नियांभे जो उद्गार निक्छते हैं, उन्हींको स्तुति वहते हैं। ऐसे स्तोबंसे करणा-बरुणाल्य प्रभु स्वयं आकृष्ट होकर मक्तकी इच्छा-पृति तथा क्लेबादिकी निष्टक्तिके लिये परमातुर हो उठते हैं। यद्यपि भक्तके गनमं सुख-भोगकी कोई कामना शेप नहीं रह जानी, तथापि वे उन्हें भोग-मोक्ष आदि सहज ही प्रदान किया करते हैं। यहाँतक कि वे वर देते-देते अवाते नहीं और अन्तमं सब कुछ देकर भी उसके मुणी ही वने रहते हैं।

शास्त्रोंमं प्रायः राभी स्थलंपर स्तोत्रोंकी महत्ता स्वीकार की गयी है। पूर्वभीमांसामं भी वैदिक कर्म—यज्ञादि इष्टियोंमं मन्त्रोंद्वारा परमेश्वरके विविध स्वरूपोंकी महिमा गायी गयी है। निराकार-चिन्तनमं भी भौतिक पदार्थोंका समन्वय उन्हीं ब्रह्ममं किया गया है, यह उनकी एक प्रकारकी तटस्थ लक्षणसे स्तुति ही मानी जाती है। इसीलिये कहा गया है— 'कसमे देवाय हविपा विधेम।' ( श्वेता० ४। १३) 'उस आनन्दस्वरूप देवकी हम हविके द्वारा परिचर्या (पूजा) करें। इसी प्रकार नाम-रूपरहित उन परमेश्वरको ही सम्बोधित करते हुए 'यसमे, कसमे, तसमें' आदि पदोंद्वारा नमस्कार एवं अनेक उपकरणोंद्वारा उनका पूजन करके भी अन्तमं स्तुतिद्वारा भक्त क्षमा-याचना करता है। पूजासे करोड़ों- गुना फल स्तुतिका माना गया है—'पूजाकोटिसमं स्रोत्रम् ।'

स्वरूप-लक्षणोंमें भी भक्तोंने या तो परब्रह्मके स्वरूपका अङ्गाङ्गिमावसे वर्णन किया है या अवतार-स्वरूपोंके लीला-वैभवका । इस प्रकार हृदयके भावोंको शब्दोंद्वारा प्रकट करनेकी कियाको ही स्तुति-पाठ माना जाता है, यह निर्विवाद है। कोई-कोई तो अधिक कुछ न कहकर केवल उनके नामोंका ही उच्चारण करते हैं।

अनन्तके नामोंकी गणना कौन कर सकता है ? चाहे कोई पृथ्वीके रजःकणों एवं आकाशके तारोंकी गणना भले ही कर ले, परंतु भगवनामकी महिमा और संख्याका पार नहीं पाया जा सकता। सहस्रको अनन्तका पर्यायवाचक शब्द मानकर भ्रापियोंने सहस्रकामाविलयोंका यथामित वर्णन किया है। पञ्चदेवोपासना आदिमं भी उन उन देवताओंकी सहस-नामाविल्याँ हैं, जैसे भविण्णुसहस्रनामः आदि ।

(,)

उन्होंको समासरूपमें अष्टोत्तरशतनामाविक रूपों भी अप्रियोंने कहा है । इसीका एक अत्यन्त संक्षित रूप द्वादशनामाविल भी है, जो सर्वसाधारणसे लेकर महापुर्यों तकके लिये परम कल्याणप्रद सिद्ध हुई है । ऐसे तो संसारमं सभी लोगोंको अपनी स्तुति सुनकर आनन्द एवं संतोपका अनुभव होता है, परंतु भगवान तो स्तुति और स्तोत्रोंका भाव जानकर स्तौताक वशीभृत ही हो जाते हैं।

सकाम-भावसे जो स्तुति की जाती है, वह रजोगुणी है। भय, राग-द्वेप और दूसरोंके अनिष्टकी भावनासे जो खुति की जाती है, वह तमोगुणी है। इन दोनोंसे रहित केवल समर्पणकी भावनासे भगवद्गुणोंका या लीलामाधुरीका जो वर्णन किया जाता है, वह गुद्ध सन्वगुणका द्योतक है।

स्तुति करते-करते भगवान्के स्वरूपका ध्यान अवश्य हो जाता है, ध्यानसे ध्येयमे चित्त आकर्षित होकर तल्लीन हो जाता है और अन्तःकरणमें स्थित पापोकी ग्रन्थियाँ पिघलकर नेत्रीं भोती बरसाने लगती हैं, शरीर पुलकित और कण्ट अवस्स्त हों जाता है, साथ ही जीवको ब्रह्मानन्दके समान सहज सुखका अनुभव होने लगता है। इसके बाद ब्रह्म (परमातमा) साकार हो अर्थात् उसके द्वारा किये गये ध्यानके आकारमें प्रकट होकर उसके मनोरथोंको पूर्ण करते हैं।

न्यास, ध्यान, ऋषि, छन्द आदिका उचारण करके, पवित्र स्थानपर बैठ मन-वाणी-शरीरसे छुद्ध होकर स्तोत्रोका पाठ करनेसे संकल्पसिद्धि होती हैं । अपनेद्वारा किया हुआ अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ है, परंतु योग्य नैष्ठिक त्राहाण-द्वारा भी प्रष्ठ कराये जा सकते हैं।

गुरुजनोंसे आज्ञा लेकर अथवा ग्रन्थको गुरु मानकर परब्रह्मका ध्यान करके ही स्तोजीके पाठका अनुप्रान करना चाहिये। ध्येय देवतांकी मूर्ति, चित्रपट आदिके अभावमें जलका कल्का और घृत या तैलका दीपक ही मुख्यरूपसे साक्षी है, ऐसा मानकर उनके सामने स्तोजपाट करनेसे भगवत्कृपाका अनुभव शीव ही होता है तथा अभीट सिद्धि भी होती है। किसी भी नामका जप या किसी भी स्तोजन का पाठ अर्थ और भावसहित करनेसे विशेष लाभ होता है।

ह आहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षणफलं तथा। न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद् बुधः॥१॥
कार्याः भीं, मेरी रक्षाका भार और उसका फल मेरा नहीं, श्रीविष्णुमगवान्का ही है—ऐसा विचारकर विद्वान् पुरुष अपनेको भगवान्षर छोड़ दे।

न्यासदशक

ृ न्यस्याभ्यकिंचनः श्रीमन्तनुकूलोऽन्यवर्जितः । विद्वासप्रार्थनापूर्वमात्मरक्षाभरं त्विय ॥ २ ॥ १०० हे भगवन्ः में अकिंचन अनन्य और अनुकूल (प्रणत ) होकर विश्वास और प्रार्थनापूर्वक अपनी रक्षाका भार आपको सोंपता हूँ ।

स्वामी स्वरोपं स्ववशं स्वभरत्वेन निर्भरम्। स्वदत्तस्विधयास्वार्थस्वस्मिन्न्यस्यिति मां स्वयम्॥३॥

क्षेत्रं भेरे स्वामी अपने शेष (जीव) वशीभृत और अपनी ही रक्षकतापर अवलिन्नत हुए मुझको स्वप्रदत्त बुद्धिसे
स्वयं अपने लिये अपनेमें ही समर्पित करते हैं (अर्थात् परम पुरुपार्थको सिद्ध करनेके लिये स्वयं ही अपनी शरणमें ले लेते हैं)।

श्रीमन्नभीष्टवरद त्वामसि शरणं गतः। एतद्देहावसाने मां त्वत्पादं प्रापय स्वयम् ॥ ४॥ हे अभीष्ट-वरदायक भगवन् ! मैं आपकी शरण हूँ। इस देहका अन्त होनेपर मुझे आप स्वयं अपने चरणकमलें।तक पहुँचा दें।

्त्वच्छेवत्वे स्थिर्धियं त्वत्प्राप्त्येकप्रयोजनम् । निषिद्धकाम्यरहितं कुरु मां नित्यकिङ्करम् ॥ ५ ॥

आपका शेप (जीव) होनेमें स्थिर-बुद्धिवाले, आपकी प्राप्तिका ही एकमात्र प्रयोजन रखनेवाले, निपिद्ध और काम्य कर्मोंसे रहित मुझे आप अपना नित्य सेवक बनाइये।

देवीभूषणहेत्यादिजुप्टस्य भगवंस्तव । नित्यं निरपराधेषु केङ्कर्येषु निसुङ्क्य माम् ॥ ६॥

हे भगवन् ! देवी ( श्रीलक्ष्मीजी ), भूषण ( कौस्तुभादि ) और शस्त्रादि (गदा, शाङ्गीदि )से युक्त आप मुझे अपनी निर्दोष सेवाओंमें निस्य नियुक्त रखिये ।

मां मदीयं च निखिलं चेतनाचेतनात्मकम्। खकेङ्कर्योपकरणं चरद खीकुरु खयम्॥७॥

हे वरदायक प्रभो ! आप मुझको और चेतन-अचेतनरूप मेरी समस्त वस्तुओंको अपनी सेवाकी सामग्रीके रूपमें स्वीकार कीजिये।

त्वमेच रक्षकोऽिस मे त्वमेच करुणाकरः। न प्रवर्तय पापानि प्रवृत्तानि निवारय॥८॥

(हे प्रभो !) एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मुझपर दया करनेवाले हैं, अतः पापोंको मेरी ओर प्रवृत्त न कीजिये और प्रवृत्त हुए पापोंका निवारण कीजिये।

अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे । क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहर प्रभो ॥ ९॥

हे देव ! हे दीनदु:खहारी भगवन् ! मेरा न करने योग्य कार्योंका करना और करने योग्योंका न करना—सभी आप क्षमा वरें ।

श्रीमिन्नयतपञ्चाङ्गं मद्रसणभरार्पणम् । अचीकरत्स्वयं स्वस्मिन्नतोऽहमिह् निर्भरः ॥१०॥ श्रीमन् ! आपने स्वयं ही मेरी पाँचों इन्द्रियोंको नियन्त्रित करके मेरी रक्षाका भार अपने ऊपर हे लिया। अतः अव में निर्भर हो गया।

II इति श्रीवेङ्कटनाथकृतं न्यासदशक्तं सम्पूर्णम् II

# शिव-स्तुति

प्रसीद दक्षयद्यक्त नरकः **र्णवतारक । सर्वोत्मरूप सर्वेश परमानन्दविग्रह ॥ १ ॥** सर्वेश्वर शिव । आप दक्ष-प्रकृता विष्यंस करनेवाले, शरणागतीको नरकके समुद्रसे उनारनेवाले तथा सक्के आत्म स्वरूप हैं, आपका श्रीविग्रह परमानन्दमय हैं, आप मुझपर प्रसन्न हों ।

गुणार्णव गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर । गुणवीज महाभाग प्रसीद गुणिनां वर ॥ २ ॥ गुणवानीं श्रेष्ठ महाभाग शंकर ! आप गुणोंके सागर होते हुए भी गुणातीत हैं, गुणोंसे युक्त, गुणोंके स्वामी और गुणोंके आदिकारण हैं, आप मुझपर प्रसन्न होहये ।

योगाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगीश योगिनां वीज प्रसीद योगिनां गुरो ॥ ३ ॥ प्रभो । आप योगके आश्रय, योगरूप, योगके ज्ञाता, योगके कारण, योगीश्वर तथा योगियोंके आदिकारण एवं गुरु हैं, आप मुझपर कृपा करें ।

प्रलय प्रलयायेक भव प्रलयकारण । प्रलयान्ते सृष्टिकीजं प्रसीद परिपालक ॥ ४ ॥ भव ! आपमें ही सब प्राणियोंका लय होता है, इसलिये आप प्रलयः हैं। प्रलयके एकमात्र आदि तथा कारण हैं। प्रलयके अन्तमें सृष्टिके बीजरूप हैं और उस सृष्टिका पूर्णतः परिपालन करनेवाले हैं, आप मुझपर प्रसन्न होइये।

संहारकाले घोरे च सृष्टिसंहारकारण । दुर्निवार्य दुराराध्य चागुतोष प्रसीद में ॥ ५ ॥ भयंकर संहार-कालमें सृष्टिका संहार करनेवाले आप ही हैं । आपके वेगको रोकना किसीके लिये भी अत्यन्त किन हैं । आराधनाद्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है, तथापि आप भक्तोंपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभो । आप मुझपर कृपा करें ।

कालखरूप कालेश काले च फलदायक। कालबीजेक कालघ्न प्रसीद कालपालक॥६॥ आप कालखरूम, कालके खामी, कालानुसार फल देनेवाले, कालके एकमात्र आदिकारण तथा कालके नाशक एवं पोषक हैं, आप मुझपर कृपा करें।

शिवस्वरूप शिवद शिववीज शिवाश्रय । शिवभूत शिवप्राण प्रसीद परमाश्रय ॥ ७ ॥ आप कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता, कल्याणके बीज और कल्याणके आश्रय हैं । आप ही कल्याणमय तथा कल्याणस्वरूप प्राण हैं, सबके परम आश्रय शिव ! मुझपर कृपा करें ।

इत्येवं स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंसुः सुराः सर्वे मुनयश्च गिरीश्वरम् ॥ ८ ॥ इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये, उस समय समस्त देवताओं और मुनियोंने गिरिराजकी सराहना की ।

हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिवस्तस्मै वाञ्छितं राधिके ध्रुवम् ॥ ९ ॥ (भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—) राधिके ! जो मनुष्य सावधान-चित्त होकर हिमालयद्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके लिये शिव निश्चय ही मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं ।

॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्ते हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४४ । ६३-७१ )

#### भवान्यष्टक

न तातो न माता न वन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिमेमैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥१॥

हे भवानि ! पिताः माताः भाईः दाताः पुत्रः पुत्रीः भत्यः स्वामीः स्त्रीः विद्याः और त्रृत्ति—इनमेंने कोई भी मेरा नहीं हैं, हे देखि ! एकमात्र आप ही मेरी गति हैं।

भवान्त्राखपारे महादुःखभीकः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसारपादाप्रवद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥२॥

में अपार भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ, महान् दुःखोंने भयभीत हूँ, कामी, लोभी और मतवाला हूँ तथा निरन्तर वृणायोग्य संसारके वन्धनोंने जकड़ा हुआ हूँ, हे भवानि ! अव एकमात्र आप ही मेरी मित हैं।

न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥३॥

हे देवि ! मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यानयोगकी ही मुझे जानकारी है, तन्त्र और स्तोत्र-मन्त्रोंका भी ज्ञान मुझे नहीं है, पूजा तथा न्यास आदिकी क्रियाओंने तो मैं एकदम कोरा हो हूँ, अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं।

न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्ति वतं वापि मानगैतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥४॥

में न पुण्य जानता हूँ न तीर्थ, मुझे न मुक्तिका पता है न लयका। हे मातः ! भक्ति और वत भी मुझे ज्ञात नहीं हैं, हे भवानि ! अब केवल आप ही मेरा सहारा हैं !

कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धिः कुदासः कुलावारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यप्रयन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥५॥

में कुकर्मी, बुरी सङ्गतिमें रहनेवाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित सदाचारसे हीन, दुराचारपरायण, कुल्सित दृष्टि रखनेवाला और सदा दुर्वचन बोलनेवाला हूँ, हे भवानि ! मुझ अधमकी एकमात्र आप ही गति हैं।

प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्। न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥६॥

में बहुत दिनोंसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य किसी भी देवताको नहीं जानता, हे शरण देनेवाली भवानि ! एकमात्र आप ही मेरी गति हैं।

विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥७॥

हे शरण्ये ! आप विवाद, विपाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओंके मध्यमें सदा ही मेरी रक्षा कीजिये । हे भवानि ! एकमात्र आप ही मेरी गति हैं ।

अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाल्यवक्तः। विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥८॥

र भवानि ! में सदासे ही अनायः दिख्न, जरा-जीर्ण, रोगी, अत्यन्त दुर्वल, दीन, गूँगा, विपद्ग्रम्त और नष्ट हूँ, अव आप ही एकमात्र मेरी गति हैं !

॥ इति भीमन्छङ्कराचार्यकृतं भवान्यपृकं सम्पूर्णम् ॥

# श्रीरामकृपाकटाक्षस्तोत्र

( रचिया---श्रीरामरनेदिदासजी मदाराज साकेषः )

ब्रह्मार्थितो भूमिभरक्षयायाभयप्रदानाय निजाश्चितेभ्यः । यो भारतेऽस्मिन् द्यययावतीर्णः कृपाकटाक्षं मयि संविद्ध्यात्॥ १॥ ब्रह्मा अस्ते प्रार्थनाम पृथ्वीया भार दूर करने और अपने आश्चितजनीको अभय प्रदान करनेके लिये जिन्हींने विक इस भारत-भूषर अवतार लिया है, वे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डालें।

यस्पावलोक्प्यातिल्लामळीला आनन्द्रमग्नो पितरावजस्म् । सत्योकसां प्राणपरप्रियोऽसौ कृपाकटाक्षं मिय संविद्ध्यात्॥२॥ जिनको सुललित बाल-लीलाओंको देखकर माता-पिता नित्य-निरन्तर आनन्दमें निमग्न रहते हैं, जो सत्याश्रयी अथवा सत्यलोकवासियोंके लिये प्राणये भी बद्ध प्रिय हैं, वे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डालें।

यच्चेष्टितं ब्रह्ममहेर्वराद्या विदुर्न देवा मुनयो यतीन्द्राः। स्त सत्यसंकरण उदारधामा रूपाकटाक्षं मिय संविद्ध्यात्॥३॥ विजनके चेष्टित क्रिया-कलापको ब्रह्मा, शंकर आदि देवताः मुनि और त्यागी-संन्यासी भी (यथार्थरूपते) नहीं जान और जो उदारधामा (जिनका धाम पापी-तापी आदि सभीके लिये खुला है) हैं, वे सत्यसंकल्प श्रीरामचन्द्रजी र अपनी कृपादृष्टि डालें।

यः कौशिकस्य कतुरक्षणेन तपोवनं वीतभयं चकार। विभाज्य चापं श्रियमासवान् स कृपाकटाक्षं मिय संविद्ध्यात्॥ ४॥ जिन्होंने महर्पि विश्वामित्रकी यशरक्षाके निमित्तते सम्पूर्ण तपोवनको भयरिहत कर दिया और (जनकपुरीमें) वापको तोङ्कर लक्ष्मीस्वरूपा श्रीतीताजीको प्राप्त किया, वे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डाउँ।

यद्द्भुतं रूपमतुरुपशोभं यन्ताम सर्वाघहरं प्रसिद्धम् । रत जानकीजानिरनन्ददाता रूपाकटाक्षं मिय संविद्ध्यात्॥ ५॥ जिनका खरूप अद्भुत एवं अनुपम शोभाशाली है और जिनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहींका विनाश करनेके लिये ति है, वे आनन्ददाता जानकी-जीवन श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डालें।

कारुण्यरूपा सुषमैकमूर्तिः क्षमाद्धितीया श्रुतिगीतकीर्तिः। यद्वल्लभा दीनपरायणासौ कृपाकटाक्षं मिय संविद्ध्यात्॥६॥

जो करणाकी मूर्ति, सौन्दर्यकी अनुपम प्रतिमा, अद्वितीय क्षमाशालिनी और दीनोंपर कृपा करनेवाली हैं तथा श्रुतियाँ जिनकी का गान करती हैं, वे (सीताजी) जिनकी प्राणवल्लभा हैं, ऐसे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृष्टि डार्ले।

भक्तानुकारी प्रणतानुसारी कल्याणकारी जनदुःखहारी।
रामोऽभिरामो भगवानघारिः कृपाकटाक्षं मिय संविदःथात्॥७॥
जो भक्तींका अनुकरण करनेवाले, दारणापन्न भक्तींके पीछे-पीछे चलनेवाले, कल्याणकारक, खजनींके हुःवहर्गा
गापोंके रात्रु हैं, वे नयनाभिराम भगवान् श्रीराम मुझपर अपनी कृपादृष्टि डालें।

यस्मात्समो नास्त्यधिकः कुतोऽन्यो गुणेषु शक्तौ न च बुद्धियोगे। स सर्वधर्माचरणैर्विहीने कपाकटाक्षं मिय संविद्ध्यात्॥८॥ जब गुण, बुद्धि और शक्तिमें उनकी समताका कोई अन्य है ही नहीं, तब उनने अधिक कैंसे हो मकता श्रीरामचन्द्रजी समस्त धर्माचरणोंसे हीन मुझपर अपनी कृपादृष्टि डालें।

# श्रीजानकीकृपकराक्ष स्तोत्र

( रचिष्ठा - भीरामरनेहिदास जी महाराज साकेत' )

विहाय धामवैभवं सुखं चिदात्मकं परं
प्रदित्सया शरीरिणां यया निजानुकम्पया।

**नृलोकमाप्तवत्यहो** 

तयाचलम्बर्जितं

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् ॥ १ ॥

अहो ! जो अपनी जिस अनुकम्पासे (द्रवित हो) सम्पूर्ण शरीरधारियोंको चिदात्मक परम सुल प्रदान करनेकी इच्छासे अपने धाम-वैभवका परित्याग कर मनुष्यलोकमें आती हैं अर्थात् अवतीर्ण होती हैं, उस अनुकम्पाके आश्रयसे रहित मुझे वे (श्रीसीताजी) इस लोकमें अपने कृपा-कटाक्षका पात्र कब बनायेंगी !

उपासिताङ्घ्रिपङ्कजे

जितेन्द्रियात्मसत्तमे-

विदेहराजवल्लभापरानुरागलालिते

**निरस्तसर्वसाधनं** 

त्वदङ्गिमूलमागतं

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् ॥ २ ॥

जितेन्द्रिय महापुरुषोद्वारा जिनके चरणारिवन्दोंकी उपासना की गयी है तथा विदेहराज जनककी धर्मपत्नी— सुनयनाजीके द्वारा जिनका अत्यन्त स्नेहसे लालन-पालन किया गया है। वे जानकीजी अपने चरणकमलोंकी शरणमें आये हुए सम्पूर्ण साधनोंसे हीन मुझ (बालकको) इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी!

चराचरात्मकं

जगद्यदीययाल्पलीलया

सदैव द्वन्यते तथानुपाल्यते विलीयते।

जगन्मषास्रवेच्छया

चिरात्मनः पराङमुखं

कदा करिष्यसीह मां रुपाकटाक्षभाजनम् ॥ ३॥

जिनकी खल्प लीलाद्वारा सदैव चराचरात्मक जगत्का सर्जन, अनुपालन और विलयन होता है, वे (श्रीसीताजी) जगत्के मिथ्या सुखोंकी इच्छाके वशीभृत हो अविनाशी परमात्मासे विसुख मुझ दीनको इस लोकर्मे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कर बनायेंगी !

अखण्डभूतिसीभगप्रभुत्वबोधसागरे

यशोनिधिः : सुखाम्बुधिस्त्वमेव दीनवत्सले ।

गनोपमा निरुत्तमा गतिः समस्तदेहिनां

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् ॥ ४ ॥

हे अखण्ड एंश्वर्यः, सौभाग्यः, प्रभुत्व और बोधकी समुद्ररूपा दीनवत्सके ! आप ही यशकी निधिः, मुखाण्यः, समस्त प्राणधारिगोकी आश्रयः, अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मुझे इस होकमें अपने ऋपाकटाक्षका पात्र क्व यनार्येगी ! अनन्तकालतो गता स्मृतिस्तवामृतापमा तथाज्यितैः सुधा विषं विषं सुधा प्रतीयते। वंभव सर्वदेदिनां पराम्यिकति कथ्यसे

कदा करिष्यसीह यां छपाकटाक्षमाजनम्॥ ५॥

अनन्तकालसे (जिनकं हृद्यसे ) आपको अमृतीपम रमृति नए हो गयी है, उन स्मृतिहीन प्राणियोंको अमृत (पारमार्थिक मुख ) विप और विप ( सांसारिक सुख ) अमृतके समान प्रतीत होता है, परंतु आप तो समत देहचारियोंकी पराभ्या यही जाती है, आप मुसे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी!

#### रवदंशसम्भवादचतुर्मुखत्रिलोचनादयो

जगत्यधाननायकाः सदा निदेशपालकाः। असुप्रिया त्वमेच त्रियस्य पङ्कजेक्षणे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्॥६॥

कमलनयनी गाँ सीते ! ब्रह्मा और शंकर आदि जगत्के प्रधान नायक आपके अंशसे उत्पन्न हुए हैं और सदा आपकी आशाका पालन करते हैं। उन देवगणके प्रिय श्रीरामकी प्राणियतमा आप ही हैं। आप इस लेक्सें मुसे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव चनार्येगी !

दयावती क्षमावती भवाहशी धरासुते

न काण्यभूज्जगत्त्रये न कहिँचिद्गविष्यति ।

विनिद्द्ययस्य सिद्धये हृदिस्थितस्य सन्तुते

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् ॥ ७ ॥

है धरणिसुते । त्रिलोकीमें आपके समान द्यामयी एवं क्षमाशीला आजतक न कोई हुई है और न कभी भविष्यमें होगी। भगवर्ती सीते । सत्युक्तप हृदयस्थित विनिश्चयकी सिद्धिके लिये आपकी स्तुति करते हैं। आप मुक्ते इस लोकमें अपने कुपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी !

न मत्समाँघसागरो भवादशी श्रमानिधि-र्न नास्तिको ममोपमो न पात्रमस्ति धिक्कतेः। थनन्तशोषविष्रहो न साम्यमेति जातु मे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्॥ ८॥

(इस संसारमें) मेरे समान पापोका भण्डार दूसरा कोई नहीं है, न कोई तिरस्कारका पात्र है और न मुझ-जैसा कोई नास्तिक ही है। मैं केवल अनन्त दोषोंकी मूर्ति हूँ। (इस विषयमें) बोई कभी भी मेरी समता नहीं कर सकता, परंतु आपके समान क्षमा करनेवाला भी तो दूसरा कोई नहीं है, (माँ!) आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी!

## श्रीकृष्णाष्ट्रक

भजे वजेकमण्डनं समस्तपायलण्डनं

समक्तिचत्रअनं सद्य नन्दनन्दनम्।

सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद्वेणुहस्तकं

अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् ॥ १ ॥

वज-भूमिकं एकमात्र आभूषण, समस्त पार्षोको नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोंके चित्तोंको आनिद्दत करनेवाले नन्दनन्दनको मैं सर्वदा भजता हूँ। जिनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट है, हाथोंमें सुरीली बाँसुरी है तथा जो प्रेम-तरङ्गके सागर हैं, उन नटनागर श्रीकृष्णचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ।

मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं

विधूतगोपशोचनं नमामि परालोचनम्।

करारविन्दभूधरं सितावलोकसुन्दरं

महेन्द्रमानदारणं नमामि ऋष्णवारणम् ॥ २ ॥

कामदेवका मान-मर्दन करनेवाले, बड़े-चड़े सुन्दर चञ्चल नेत्रींवाले तथा व्रजगोपींका शोक इरनेवाले कमलनयन भगवान्कों मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने करकमलींपर गिरिराजको घारण किया था तथा जिनकी मुसकान और चितवन आत्यन्त मनोहर है, देवराज इन्द्रका मान-मर्दन करनेवाले उन श्रीकृष्णरूप गजराजकों मैं नमस्कार करता हूँ।

कद्रवस् तुङ्कण्डलं सुचारगण्डमण्डलं

वजाङ्गनैकवरलमं नमामि कृष्णदुर्लभम् ।

यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया

युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् ॥ ३ ॥

जिनके कार्नोमें कदम्ब-पुष्पोंके कुण्डल हैं, परम सुन्दर क्योल हैं तथा सजबालाओंके जो एकमात्र प्राणाधार हैं, उन दुर्लभ श्रीकृष्णचन्द्रकों मैं नमस्कार करता हूँ । जो गोपगण और नन्दजीके सहित अतिप्रसन्ना यशोदाजीके युक्त हैं और एकमात्र आनन्ददायक हैं, उन गोपनायक गोपालकों मैं नमस्कार करता हूँ ।

सदैव पाइपङ्कजं मदीयमानसे निजं

द्धानमुत्तमालकं नमामि नन्द्वालकम्।

समस्तदोपशोपणं समस्तलोकपोपणं

समस्तगोपमानसं नमामि नन्दळाळसम् ॥ ४ ॥

जिन्होंने अपने चरणकमलोंको भेरे मनरूप सरोवरमें खापित कर रखा है। उन अति सुन्दर अलकोंबाले नन्दकुमारको मैं नमस्कार करता हूँ। जो समस्त दोषोंको दूर करनेवाले, समस्त लोकोंका पालन-पोपण करनेवाले और समस्त बजागेपोंके हृदय है, उन नन्दजीको लालसारूप भोक्काणचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ।

भयो भरावतार्कं भवाध्यिकर्णधारकं

यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचारकम् ।

सदासदालिसहिनं टगन्तकान्तभक्तिनं

दिने दिने नर्व नर्व नमामि नन्द्सम्भवम् ॥ ५ ॥

ना भूमिका भार उत्तारनेवाले, ससार-सामरकं कर्णधार और चित्तको चुरानेवाले हैं, उन यशोदाकुमारको मैं नमस्कारकरता हूँ । अति यमनीय कटाक्षवाले, दिव्य मिखयोद्याम निरन्तर सेवित, नित्य मूतन नन्दकुमारको मैं नमस्कार करता हूँ ।

गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपावरं

सुरद्विपन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्।

तबीतगोपतागरं

नवीनकेलिलम्परं

नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् ॥ ६ ॥

जो गुणोंके भण्डार, सुखके सागर, ऋपानिधान और देव-शत्रुओंको ध्वस्त करनेवाले हैं, उन ऋपाछ गोपालको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनको शरीर-कान्ति श्याम मेवकी-सी है और उसपर विजलीकी-सी आमावाला अत्यन्त सुन्दर पीताम्बर पद्धा रहा है, उन नित्य नृतन लीलाविद्यारी, मटनागर गोपालको मैं नमस्कार करता हूँ।

समस्तगोपतस्वनं

हदम्ब्रजैकमोदनं

नमामि कुञ्जमध्यमं प्रसन्नभानुशोभनम्।

निकामकामदायक<u>ं</u>

दगन्तचारुशायकं

रसाळवेणुगायकं नमाप्ति कुञ्जनायकम्॥७॥

जो समस्त गोपीको आनन्दित करनेवाले, हृदयकमलको विकसित करनेवाले और देदीच्यमान सूर्यके समान शोभायमान हैं। उन कुञ्जमध्यवर्ती स्थामसुन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ । जो कामनाओंको भलीमाँति पूर्ण करनेवाले हैं और जिनकी चार चितवन वाणके समान वींधनेवाली हैं। सुमधुर वेणु वजाकर गान करनेवाले उन कुझनायकको मैं नमस्कार करता हैं।

विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतरपशायिनं

नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धविद्वपियनम्। हगञ्जनं सुशोभितं किशोरिकान्तिर**अितं** 

गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम्॥८॥

जो चतुर गोपिकाओं के मनरूप सुकोमल शय्यापर शयन करनेवाले तथा कुझवनमें बढ़ती हुई दवाग्निको पान कर जानेवां हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ । श्रीवृषमानुकिशोरीकी अङ्ग-कान्तिसे जिनके अङ्ग सलक रहे हैं, जिनके नेत्रोंमें अञ्चन शोभा दे रहा है, गजराजको मोश देनेवाले तथा श्रीजीके साथ विहार करनेवाले (श्रीकृष्णचन्द्र)को में नमस्कार करता हूँ ।

यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा

मया सद्देव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्।

प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान्

भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्॥ २ ॥

मुक्षपर ऐसी कृपा हो कि जब तब में जैसी भी परिख्यितिमें रहूँ, सदा श्रीकृष्णचन्द्रकी सत्कथाओंका गान करूँ। जी पुरुष इस द्वचष्टक प्रमाणिका छन्द ( स्तीत्र ) का पाट या जप करेगा, वह जन्म-जन्ममें नन्दनन्दन श्यामसुन्दरकी भक्तिमे सक्त होगा ।

॥ इति श्रीमदाद्यशंकराचार्यकृतं श्रीकृष्णापृकं सम्पूर्णम् ॥

# श्रीराधाकृपाकटाक्षस्तोत्र

मुनीन्द्र बृन्द चन्दिते

**बिलोकशोकहारिणि** 

प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे

निकुअभूविलासिनि ।

**ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि** 

व्रजेन्द्रसृत्सङ्गते

कटा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्॥ !॥

राजा वृषभानुकी लाइली श्रीराधिके! मुनीन्द्र-वृन्द आपके चरणोंकी वन्दना करते हैं, आप नीनों लोकोंका द्योक दूर करनेवाली हैं, आपका मुखकमल सदा प्रफुल्लित रहता है, आप निकुञ्ज-भवनमें विलास करनेवाली और श्रीवजगजकुमारकी सिंद्रिनी हैं, आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनावेंगी ?

#### अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते

प्रवालबालपरलचप्रभाषणाङ् विकोमले ।

वराभयस्फ्ररत्करे

प्रभृतसम्पदालये

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्॥ २॥

अपार ऐश्वर्यकी भण्डार श्रीराधिके ! आप अशोकवृक्षकी लताओंके वितानसे मुशोमित मण्डपमें विराजमान रहती हैं, आपके कोमल चरण मूँगे तथा नवीन लाल-लाल पल्लवींके सददा अरुण वर्णके हैं, आपके वरद इस्त सदा अभय दान देनेके लिये उद्यत रहते हैं, आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी ?

अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गरभुवां

स्विभ्रमैः

ससम्भ्रेमेर्द्रगन्तवाणपातनैः।

निरन्तरं

वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् ॥ ३ ॥

प्रेम-कोडाके रङ्ग-मञ्चपर मङ्गलमय प्रसङ्गमें बाँकी मृकुटियोंके साथ सहसा परम विस्मयकारक कटाक्षरूप बाणोकी वर्षाते श्रीनन्दनन्दनको विश्वासपूर्वक निरन्तर वशमें कर ठेनेवाली श्रीराधिके ! आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी !

तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविष्महे मुखप्रभाषरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले

विचित्रचित्रसंचरचकोरशावलोचने

कदा करिष्यसीह मां क्रपाकटाक्षभाजनम्॥ ४॥

भीराधिके । आपका श्रीविग्रह विजली, स्वर्ण तथा चम्पाके पुष्पके समान सुनहली कान्तिसे देदीप्यमान गौर वर्णका है, आपके मुखकी प्रभा करोड़ों शारदीय चन्द्र-मण्डलोंको परास्त करनेवाली है, आपके नेत्र चञ्चल चकोर-शावकके समान विचित्र भावभिन्नमारे संचरित होते हैं, आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी !

10200

मदोन्मदातियौवने प्रमोद्गानमण्डिने प्रमोद्गानमण्डिने प्रसाविलासगण्डिने ।

थनन्य भन्य कुञ्जरा जुकाम केलिको विदे

करिष्यसीह मां क्रपाकराक्षभाजनम् ॥ ५ ॥

प्रियतमके अनुरागमें अनुरक्त श्रीराधिके | आप अपने अपूर्व रूप-योवनके मद्में मत्त, प्रमोद्मय मानसे वि राफलामें कुशल और सर्वातिशय महिमाशाली कुञ्चराज श्रीकृष्णकी प्रेम-कीडाओंको जाननेवाली हैं। आप मुझे इस ाने जपाकटा अधिकारी कव वनायें भी ?

> अरोप्हाबभावश्रीप्हीरहारभूपिते

अनन्त हाव-भाव, धीरता और रत्नहारसे विभूषिता श्रीराधिके ! आपके उरोज सुवर्ण-कळ्या तथा हस्ति ान उन्नत एवं सुन्दर हैं तथा आपका प्रशस्त मन्द-हास्य तरंगोंने परिपूर्ण आनन्दसिन्धके समान है। आप सुझे इस ाने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी !

मृणाल्याल्यक्लरीनरङ्गरङ्गदोर्छते लतामृलास्यलोलतील्लोचनाय्लोकने ललक्लुलन्मिलन्मनोज्ञसुग्धमोहनाभ्रये

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्॥ ७॥

**श्रीराधिके !** आपकी भुजाएँ जल-तरङ्गीके द्वारा प्रकम्पित नव-कमल-नालके समान कोमल हैं, आप लताओंके ए अग्रभागके सदृश चञ्चल रतनारे नेत्रोंसे अवलोकन करती हैं और प्रलुब्ध होकर मिलनकी आकाङ्कारे ललचाये हुए है फिरनेवाले मनोरा मनमोहनकी आश्रय-प्रदायिका हैं, आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकराक्षका अधिकारी कव वन

ł

्रास्कृतचत त्रिरेखकम्बुका त्रिस्चमङ्गर्छागुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सळोळनीळकुन्तळे

प्र**स्तगु**च्छगुरिफते

करिष्यसींह मां छुपाकटाक्षभाजनम्॥८॥

श्रीराधिके । आपका कण्ट सुवर्णमालाओंसे अलंकृत एवं त्रिरेखाङ्किन शङ्कके समान है और उसमें व क्लिक त्रिसूत्र और त्रिरत्नोंकी प्रभासे उदीत हो रहा है। आपके हिलते काले घुँघराले केशीमें पुन्दर पुष्पगुच्छ गुँधे ाप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटा अका पात्र कव वनायेंगी !

निनम्बृविम्यलम्यमान्युष्यमेखलागुण-

प्रशस्त्रप्तिक्विणीकराणमध्यमञ्जले । करीन्द्रश्चण्डद्रिण्डकावरोहसीभगोरुके कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाश्रभाजनम् ॥ ९ ॥

श्रीराघे ! आपका किट-प्रदेश ऐसी उत्तम रत्नजिटत करधनीसे मुशोभित हैं, जिसमें लटकते हुए रत्नजिटत म्वर्ण-पुष्पोंके समूह झनकार कर रहे हैं तथा आपका ऊरुभाग हाथीकी सूँड़के समान चढ़ाव-उतारवाला होनेमे अत्यन्न मनोहर हैं, आप मुझे इस लोक्से अपने कुपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी ?

## अनेकमन्त्रनादमञ्जुन्पुरारवस्खळत्-

समाजराजहं सवंशनिक्वणातिगौरवे

विलोलहेमवल्लरीविडम्बिचारुचङ्कमे

कदा करिष्यसीह मां ऋपाकटाक्षमाजनम्॥ १०॥

श्रीराघे ! आपके चरणकमलोंमें अनेक निगमागम-मन्त्रोंकी ध्वनिके समान सुन्दर झनकार करनेवाले स्वर्णमय न्पुर कूजते हुए अत्यन्त मनोहर राजहंसोंकी पङ्क्ति-सदश प्रतीत होते हैं तथा चलते समय आपके सुन्दर अङ्गोंकी छवि ऐसी शोभा देती है, मानो सुवर्ण-लता लहरा रही हो, आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी !

## अनन्त्रकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते

हिमाद्रिजापुलोमजाविरश्चिजावरप्रदे

अपारसिद्धिवृद्धिदिग्धसत्पदाङ्कुलीनखे

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्॥ ११ ॥

श्रीराधे ! अनन्त कोटि विष्णुलोकोंको अधिष्ठात्री श्रीलक्ष्मीजीसे भी आप पूजित हैं, आप श्रीपार्वती, इन्द्राणी एवं व्रतीजीको भी वर प्रदान करनेवाली हैं, आपके पदपद्मोंके एक नखमात्रका ही ध्यान अपार सिद्धियोंकी दृद्धि करनेवाला आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कव बनायेंगी ?

मखेरवरि क्रियेश्वरि खधेरवरि सुरेश्वरि

त्रिवेदभारतीइवरि प्रमाणशासनेइवरि ।

रमेइवरि क्षमेइवरि प्रमोदकाननेइवरि

वजेक्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥

वजेश्वरी श्रीराधिके ! आप सम्पूर्ण यज्ञों तथा शुभकर्मोंकी ईश्वरी हैं । खधेश्वरि ! आप देवगणों ( ऋक्, यजुः, म ) त्रिवेद-मन्त्रों एवं प्रामाणिक सत्-शास्त्रोंकी ईश्वरी हैं । वजाधिपे ! आप रमा, क्षमा एवं प्रमोद-काननकी ईश्वरी हैं, । पको नमस्कार है ।

इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनि करोतु संततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्।

भवेत्तदेव संचितत्रिरूपकर्मनाशनं

लभेत्तदा व्रजेन्द्रसृतुमण्डलप्रवेशनम् ॥ १३ ॥

हे श्रीवृपभानुनिदनी श्रीराधिके ! मेरी इस अद्भुत स्तुतिको श्रवण कर आप सदाके लिये इस दीनको कृपावलोकनका च बना लीजिये । उक्त अभिलापाको पूर्ति होते ही मेरे संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण—ये तीनों तरहके कर्म विनष्ट हो । येगे और तत्क्षण श्रीव्रजेन्द्रनन्दन के मण्डल ( नित्य तथा दिव्य लीला )में मेरा प्रवेश हो जायगा ।

राकायां च सिताप्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया। एकाद्द्यां त्रयोद्द्यां यः पटेत्साधकः सुधीः॥ १४॥

भ० कु० अं० ६६---

#### यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्तोति साधकः। राधाकृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा॥१५॥

जो विद्वान् साधक शुद्ध-बुद्धिपूर्वक पूर्णिमा, शुक्ल-पक्षकी अष्टमी, दशमी, एकादशी या त्रयोदशीके दिन उक्त श्रीकृपाकटाक्ष-स्तोत्रका पाठ करेगा, वह साधक जिस-जिस इष्ट वस्तुकी कामना करेगा, वह सब उसे मिल जायगा। साथ ही श्रीराधाजीके कृपाकटाक्षके प्रभावसे प्रेमलक्षणा-भक्ति भी प्राप्त हो जायगी।

> उरुमात्रे नाभिमात्रे हन्मात्रे कण्ठमात्रके। राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत्साधकः शतम्॥१६॥ तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद् वाञ्छितार्थफलं लभेत्। ऐरवर्ये च लभेत् साक्षाद् दशा परयति राधिकाम्॥१७॥

जो सावक जङ्घा, नाभि, छाती तथा कण्ठपर्यन्त राधा-कुण्डके जलमें खड़ा होकर इस स्तोत्रका सौ बार पाठ करेगा। उसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जायेंगे तथा उसे मनोवाञ्छित फल और ऐश्वर्यकी उपलब्धि होगी एवं साक्षात् श्रीराधिकाजी का दर्शन प्राप्त होगा।

> तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम्। येन पञ्चित नेत्राभ्यां तिस्त्रयं द्यामसुन्दरम्॥१८॥

उसके कारण वे उसी क्षण प्रसन्न होकर उसे महान् वर प्रदान करेंगी। जिसके फलस्वरूप वह श्रीराधिकाजी<sup>दे</sup> प्रियतम श्रीक्याम-सुन्दरका भी अपने नेत्रोंसे साक्षात् दर्शन करेगा।

> नित्यलीलाप्रवेशं च द्दाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते॥ १९॥

ऐसे भक्तको श्रीव्रजेश नित्यलीला-प्रवेशका अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे बढ़कर वैष्णवोंके लिये प्राप्त करनेथोग् अन्य कोई वस्तु नहीं है।

# श्रीजीकी कृपादृष्टि

यह्नक्ष्मीशुकनारदादिपरमाश्चर्यानुरागोत्सवैः प्राप्तं त्वत्कृपयैव हि व्रजभृतां तत्तिकशोरीगणैः। तत्केंकर्यमनुक्षणाद्धतरसं प्राप्तुं भृताशे मयि श्रीराधे नवकुञ्जनागरि कृपाद्दष्टिं कदा दास्यसि॥ यस्याः स्फूर्जत्पदनखमणिज्योतिरेकच्छटायाः सान्द्रप्रेमामृतरसमहासिन्धुकोटिर्विठासः। सा चेद्राधा रचयति कृपादिष्टिपातं कदाचिन्मुक्तिस्तुच्छीभवति वहुराः प्राकृताप्राकृतश्रीः॥ (श्रीराधामुधानिधि—८५,१३६

है नवकुझनागरि ! लक्ष्मी, शुक, नारदादिने अपने परमाश्चर्यमय अनुरागरूप उत्तवींद्वारा जिसे प्राप्त किय किंद्र व्रजवासिनी ( लिलता, विश्वासादि ) अष्टसिखयाँ आपकी कृपासे ही जिसे पा गयीं, उसी प्रतिक्षण अहु रसकी वृद्धि करनेवाले कैंकर्यका मैं भी प्रत्याशी हूँ । हे श्रीराघे ! मुझपर आप अपनी वह कृपा-दृष्टि कव करेंगी जिनके चरण-कमलोंके मणि-सददा नखोंकी झिलमिलाती च्योतिकी लेशमात्र छटाके विलाससे घनीभृ प्रमामृत-रसके करोड़ों महासिन्धु उच्छुलित होते रहते हैं, वे श्रीराधाजी यदि किसी समय किसीकी ओर अपन् प्रमामृत-रसके करोड़ों महासिन्धु उच्छुलित होते रहते हैं, वे श्रीराधाजी यदि किसी समय किसीकी ओर अपन् कृपा-दृष्टिसे अवलोकन कर लेती हैं तो उसके लिये मुक्ति तथा प्राकृता (स्वर्णरजतरूपा ) और अप्राकृता ( विद्यादिरूपा कृपा-दृष्टिसे वहुधा तुच्छातितुच्छ हो जाती है ।

# जगन्मङ्गलस्तोत्र\*

त्राहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे । दीनवन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ १ ॥ प्रमो ! आप दीनोंके वन्धुः अत्यन्त दुःलियोंके स्वामी और दयाके सागर हैं । कमलाकान्त ! मेरी रक्षा कीजिये । करुणानिधे ! मुझे वचाइये ।

वेदवेदाङ्गसंस्राद्धविधातुश्च खयं विधे । मृत्योर्मृत्यो कालकाल त्राहि मां संकटार्णवे ॥ २ ॥ आप वेद-वेदाङ्गोंके सष्टा, विधाताके भी विवाता, मृत्युकी भी मृत्यु और कालके भी काल हैं। प्रभो ! में संकटके समुद्रमें पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ।

संहारकर्तुः संहार सर्वेश सर्वकारण । महाविष्णुतरोर्वीज रक्ष मां भवसागरे ॥ ३ ॥ आप संहारकर्ताके भी संहारक, सर्वेश्वर, सर्वकारण और महाविष्णुरूप वृक्षके बीज हैं । प्रभो ! मुझ भवसागरमें डूबते हुएकी रक्षा कीजिये ।

शरणागतशोकार्तभयत्राणपरायण । भगवन्तव मां भीतं नारायण नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ भगवन् ! आप शरणागत एवं शोकाकुळ जनोंका भय दूर करके उनकी रक्षामें तत्पर रहते हैं । मुझ भयभीतकी रक्षा कीजिये । नारायण ! आपको नमस्कार है ।

वेदेष्वाद्यं च यद् वस्तु वेदाः स्तोतुं न च क्षमाः । सरस्वती जडीभूता किं स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ ५ ॥ वेदोंमें जिन्हें आदिसत्ता कहा गया है, वेद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते और सरस्वती भी जिनके स्तवनमें जडवत् हो जाती हैं, उन्हीं प्रभुकी दूसरे विद्वान् क्या स्तुति कर सकते हैं ?

होषः सहस्रवक्त्रेण यं स्तोतुं जडतां व्रजेत् । पश्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्चतुर्भुखः ॥ ६ ॥ श्रुतयः स्मृतिकर्तारो वाणी चेत् स्तोतुमक्षमा । कोऽहं विप्रश्चवेद्द्यः शिष्यः कि स्तौमिमानद ॥ ७ ॥ मानद ! शेष सहस्र मुखोंसे जिनकी स्तुति करनेमें जडभावको प्राप्त होते हैं, पञ्चमुख महादेव और चतुर्भुख ब्रह्मा भी जडीभूत हो जाते हैं, श्रुतियाँ, स्मृतिकार और सरस्वती भी जिनकी स्तुतिमें अपनेको असमर्थ पाती हैं, भला, उनका स्तवन मुझ-जैसा ब्राह्मण कैसे कर सकता है ! मैं वेदोंका ज्ञाता क्या हूँ, वेदवेत्ता विद्वानोंका शिष्य हूँ । मुझनें आपकी स्तुति करनेकी क्या योग्यता है !

मनूनां च महेन्द्राणामप्राविशतिके गते । दिवानिशं यस्य विधेरप्रोत्तरशतायुवः ॥ ८ ॥ तस्य पातो भवेद् यस्य चश्चरुनमीलनेन च । तमनिर्वचनीयं च किं स्तौमि पाहि मां प्रभो ॥ ९ ॥ अद्वाईसवें मनु और महेन्द्रके समाप्त हो जानेपर जिनका एक दिन-रातका समय पूरा होता है, वे विधाता अपने वर्षसे एक सौ आठ वर्षतक जीवित रहते हैं, परंतु उन ब्रह्माका भी जिसके नेत्रोंके उन्मीलनसे ही विनाश हो जाता है, उन अनिर्वचनीय परमेश्वरकी में क्या स्तुति कर सकूँगा ? प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये।

इत्येवं स्तवनं कृत्वा पपात चरणाम्बुजे । नयनाम्बुजनीरेण सिषेच भयविह्नलः ॥ १०॥ इस प्रकार स्तुति करके भयते विह्नल हुए दुर्वासा श्रोहरिके चरणकमलीपर गिर पड़े और अपने अश्रुजलसे उन्हें सींचने लगे ।

दुर्वाससा कृतं स्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मङ्गलनामकम् ॥११॥ यः पठेत् संकटग्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारायणस्तं कृपया शीद्यमागत्य रक्षति ॥१२॥ दुर्वासादारा किये गये परमात्मा श्रीहरिके इस सामवेदोक्त जगन्मङ्गल नामक पुण्यदायक स्तोत्रका जो संकटमें पहा हुआ मनुष्य भक्तिभावसे पाठ करता है, नारायणदेव कृपया शीव्र आकर उसकी रक्षा करते हैं।

॥ इति श्रीव्रह्मवैवर्ते दुर्वाससा कृतं जगन्मङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

( श्रीकृष्णजन्मखग्ड २५। ९०--१०१)

<sup>\*</sup> आर्त होकर इस स्तोत्रका पाठ करनेसे संकटमें रक्षा होती है।

# श्रीदीनवन्ध्यष्टक

यसादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते

हग्गोचरी भवतु मेऽद्य स दीनवन्धुः॥१॥

जिन परमात्मारे यह ब्रह्मादि रूप प्रपञ्चात्मक जगत् प्रकट होता है और सम्पूर्ण जगत्के कारणभूत जिन परमेश्यरमें यह समस्त संसार स्थित हैं तथा अन्तकालमें यह समस्त जगत् जिन्में लीन हो जाता है—वे दीनवन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें।

> चक्रं सहस्रकरचारु करारचिन्दे गुर्वी गदा द्रचरश्च विभाति यस्य। पर्शान्द्रपृष्ठपरिरोणितपाद्रपद्मो

दग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवन्धुः॥२॥ जिनके करकमलमें सूर्यके समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शङ्ख शोभित हो रहा है, जो पक्षिराज

( गरुड़ )की पीठपर अपने चरणकमल रखे हुए हैं, वे दीनग्रन्धु भगवान् आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें।

येनोद्धृता वसुमती सिळिले निमग्ना नग्ना च पाण्डवबधूः स्थगिता दुकूलैः। सम्मोचितो जलचरस्य मुखाद् गजेन्द्रो हग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवन्धुः॥३॥

जिन्होंने जलमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया, नग्न की जाती हुई पाण्डव-वधू ( द्रौपदी )को वस्त्रोंसे ढक दिया और गजराजको ग्राहके मुखसे बचा लिया, वे दीनवन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष (प्रकट) हो जायँ।

> यस्पार्द्रदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन द्वुजा विलयं व्रजन्ति । भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्या दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवन्धुः॥४॥

जिनकी स्नेह्दृष्टिसे देखे जानेके कारण देवगण ऐक्वर्य पाते हैं और कोप-दृष्टिके द्वारा देखे जानेसे दानव नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, यम और वायु आदि जिनके भयसे भीत होकर अपने-अपने कार्यों प्रवृत्त होते हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके सामने आ जायँ।

> गायन्ति सामकुशला यमजं मखेषु ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते। पश्यन्ति योगिपुरुपाः पुरुषं शरीरे दग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवन्धुः॥ ५॥

सामवेदके गानमें चतुरलोग यश्चमें जिन अजन्मा भगवान्के गुणोंको गाते हैं, धीर बुद्धिवाले संन्यासिवृन्द एकान्तमें जिनका ध्यान करते हैं और योगिजन अपने शरीरके भीतर पुरुपरूपसे जिनका साक्षात्कार करते हैं, व दीनवन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके सामने (प्रकट) हों।

#### आकार रूपगुणयोगविवर्जितोऽपि

भक्तानुकस्पननिमित्तगृहीतमूर्तिः

यः

सर्वगोऽपि

**कृत**शेषशरीरशय्यो

हग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवन्धुः॥६॥

जो भगवान् आकार, रूप और गुणके सम्बन्धि रहित होकर भी भक्तोंके ऊपर दया करनेके निमित्त अवतार गरण करते हैं और जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी शेषनागके शरीरको अपनी शय्या बनाये हुए हैं, वे रीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष प्रत्यक्ष हों ।

यस्याङ ब्रिपञ्कजमनिद्र मुनीन्द्र वृन्दै-

राराध्यते

भवद्वानलदाह्यान्त्यै ।

सर्वापराधमविचिन्त्य

ममाखिलात्मा

हग्गीचरो भवत मेऽच स दीनवन्धः॥ ७॥

आलस्यहीन मुनिवरोंका समूह संसारके दुःखरूप दावानलकी जलन शान्त करनेके लिये जिन भगवान्के चरणकमलकी आराधना करता है, वे समस्त जगत्के आत्मभूत दीनवन्धु मेरे सब अपराधोंको भूलकर आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें।

यन्नामकीर्तनपरः

इवपचोऽपि नूनं

कलिमलं

पुनाति । भुवनं

**建筑人名人格人格人格人格人格人格人格人** 

दग्ध्वा

はなからなかのかのかのかのからか~

हित्याबिलं करुणेक्षणेन ममाघमखिलं

> हग्गोचरो भवतु मेऽद्य दोनवन्धुः ॥ ८ ॥ स

जिन भगवान्के नाम-कीर्तनमें तत्पर चाण्डाल भी निश्चय ही सम्पूर्ण कलिमल (पाप)को त्यागकर जगत्को पवित्र कर देता है, वे दीनवन्धु भगवान् मेरे समस्त पापको अपनी करुणादृष्टिसे जलाकर आज मेरे नेत्रोंको प्रत्यक्ष दर्शन दें।

व्रह्मानन्देन भाषितम् । पुण्यं दीनवन्ध्वप्रकं तस्य विष्णुः प्रसीदिति॥९॥ नित्यं प्रयतो

जो लोग ब्रह्मानन्दद्वारा कहे गये इस दीनवन्ध्वष्टक नामक पवित्र स्तोत्रका नित्य संयतचित्तसे पाठ करेंगे, उनके ऊपर भगवान् विष्णु प्रसन्न रहेंगे ।

> ॥ इति श्रीमलरमहंसखामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीदीनबन्ध्वष्टकं सम्पूर्णम् ॥

निलीनोऽयम् ॥ अये० ॥ पदाञ्जे ते कृपापाङ्गोऽद्य ते स्वामिन् भवेच्चेत् सम्मुखीनोऽयम् ॥ अये० ॥ स्वामिन् सनाथे मञ्जुनाथेऽसिन्। कृपालोकेन न कि कौत्हलात् कामं रूपां कुर्यात् कुलीनोऽयम्॥ अये०॥

हे स्वामिन् ! यह दीन पीडाके कारण आपके द्वारपर आया है और कृपारूप अमृतके कणके लिये आपके चरण-कमलोंमें पड़ा है। हे स्वामिन् ! यदि आपका यह कृपाकटाक्ष आज मेरे सम्मुख आ जाय तो हे प्रभो ! मुझे कोई चिन्ता न रह जाय और मैं अपने चारों ओर सम्पत्तियोंको ही देखूँ । हे स्वामित ! आपके कृपाकटाक्षसे इस मञ्जुनाथके सनाथ होनेपर यह कुळीन हो जायगा; फिर आप इष्ठपर की तृहळवश यथेष्ट कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं ?



## FR

# नम्-निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

योऽनुग्रहार्थं भगतां पादमूलमनामरूपो भगवानतन्तः। नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्मेजे स मह्यं परमः प्रसीद्तु॥ (श्रीगहा० ६। ४। १३)

भ्याकृत नाम-रूपये रिह्त होते हुए भी जिन भगवान् अनन्तने अपने चरणकमछोंका भजन करनेवाले पुरुपीपर कृपा करनेके लिये अपने जन्म और कमीके द्वारा कमदाः रूप और नाम धारण किये, वे परमात्मा मुझपर प्रसन्त हो ।

ट्या-इक्ष, कीट-पतंग, पशु-पक्षी, मनुष्य, यक्ष, किनर, देव आदि जितने भी स्थावर-जङ्गम जीव हैं) वे किसी-न-किसीको विसी-न-विसी अंदामं अपनेते बड़ा अवस्य मानते हैं । छता (अपनेसे बड़े अर्थात् ) दृक्षकी ओर सुकती है, उसका सहारा लेती है । कीट-पतंग, पशु-पक्षी अपनेसे संशक्त प्राणियोंने डरते हें, उनसे रक्षा चाहते हें, गरीव अमीर को, शिष्य गुरुको, पुत्र पिताको, प्रजा राजाको, राजा महाराजाको, महाराजा देवताओंको, देवता ईश्वरको अपने-ते श्रेष्ठ मानते हैं एवं उनका आश्रय, अवलम्बन चाहते हैं। किसीको किसी भी प्रकार अपनेसे बड़ा माननेवालेने 'ईश्वरवाद'का सिद्धान्त तो स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह इसे जाने या न जाने, माने या न माने, इसे स्वीकार करे या इसका विरोध करे। इसी प्रकार मानव ही नहीं। प्राणिमात्र अपनेसे बड़ेकी दया, आशीप्, कृपा, आश्रय या अवलम्बन चाहते हैं। दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि वे 'ऋषां के सिद्धान्तकों भी सानते हैं।

इस प्रकार यह अनायास सिद्ध हो गया कि प्राणिमात्र ईश्वरवादी—आस्तिक है और ईश्वरकुपाका अभिलाषी है। प्रश्न हो सकता है—फिर प्राणिमात्र ईश्वरको और उसकी कृपाको क्यों नहीं चाहता ! भोग-मार्गको छोड़ अध्यात्म-मार्गपर क्यों नहीं चल पड़ता !

इसका सीधा-सा उत्तर है—समझकी कमी, अज्ञान, अयोधता । इसका अर्थ यह नहीं कि दुद्धिप्रधान मानव जान-बूझकर सुधाको छोड़ विप पान कर रहा है, प्रत्युत यह है कि वह जानता नहीं कि मूल्यवान क्या है और निर्धक क्या है ! अच्छा क्या है, दुरा क्या है ! सक कौन है और मक्षक कौन है ! उञ्जीवक क्या है और मारक क्या है !

एक अयोध बालक्के सामने आप एक ओर खर्णमुद्रा तथा दूसरी ओर बतासा रख दें, वह किसे लेना पसंद करेगा ! निश्चय ही वह काञ्चनकी कमनीयता और मृह्यको उतना महस्व नहीं देगा, जितना बतासेके खादको । क्या वह अपनी समझके अनुसार एक उत्तम बस्तुका ग्रहण और निश्चय बस्तुका त्याग नहीं कर रहा है !

ज्यों ज्यों मानवका विवेक जाग्रत् होता है, त्यों त्यों उसकी समझका, उसकी ज्ञान-शक्तिका विकास होता है और अपनी दृष्टिते वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठते श्रेष्ठतरकी ओर आकर्षित होता है। हाँ, यह वात अलगे हैं कि उसकी बुद्धि देहाध्यासके कारण इतनी मोहाच्छन्न होती है कि वह देहके समकक्ष ही जड़, उत्पत्ति-विनाश-धर्मवाले, निरन्तर परिवर्तनशील, क्षणमञ्जर, आपातरम्य सांसारिक पदार्थीका संग्रह एवं विषय-भोगोंकी ही ओर आकृष्ट होता है, उन्हें ही चाहता है, उन्होंको प्राप्त करनेके लिये सय कुछ करनेको तैयार रहता है।

यदि वह किसी प्रकार यह समझ ले कि वस्तुतः ये सम तो बतासेके सहश क्षणिक स्वादयुक्त एवं तुच्छ है तो वह अवश्य ही जहाँ समस्त मूल्योंकी सीमाका भी अन्त हो जाता है। उन प्रमुकी ओर स्वतः आकृष्ट हो जाय। इस प्रकारकी समझ सत्सङ्कते सहज मुलम हैं; फिर तो भगवत्कृपाका उत्तरोत्तर अनुभव करता है।

वस्तुतः भगवान्के प्रति आस्तिकताके भावसे भगवत्कृपाका अनुभव होता है, जिसके होते ही भगवत्प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त होने लगता है। ज्यों-ज्यों आस्तिकताका भाव दह होता है। त्यों-ही-त्यों श्रद्धा और विश्वास बढ़ते चले जाते हैं और साधक तीन वेगसे लक्ष्यकी ओर चल पड़ता है। भगवान्की क्रपासे ही जीवका कल्याण होता है, इसलिये अपने कल्याणके लिये भगवरकुपाका आश्रय लेना ही वस्तुतः कृपाके तस्त्रको जानना है । आस्तिकताकी ददता ही भगवानके समुख होना अथवा भगवत्क्रपाकी ओर चलना है । केवल और अनिएकी निरुत्तिमें ही प्राप्ति लौकिक इष्टकी भगवरक्रपा मानना क्रपाका सहुपयोग नहीं है । वस्तुतः ऐसा न्यवहार करनेवाले तो कृपाका मर्म ही नहीं समझते। भगवत्क्रपाका मर्म जाननेवाले विवेक्सील मानव विनासी संसारके सभी सुखाँसे मुख मोड़कर अविवन्य अविनाशी

तत्त्वकी प्राप्तिमें प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रभुक्तपा-प्राप्ति तो खतः सबको है, साधकको तो केवल इस ओर दृष्टि करनी है; जिसने इस ओर दृष्टि कर ली, वह सदा-सद्दाके लिये कृत-कृत्य, ज्ञात-ज्ञातन्य और प्राप्त-प्राप्तन्य हो गया।

गीताप्रेस और 'क्रह्याण'के संस्थापक-प्रवर्तक ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका भगवत्कृपका तत्त्व-रहस्य बतलाते हुए एक स्थलपर लिखते हैं—

्द्यामय परमात्माकी सव जीवोंपर इतनी दया है कि सम्पूर्णरूपते तो उसे मनुष्य समझ ही नहीं सकता। मनुष्य ईश्वर-द्याकी यथार्थ कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान्की वह अनन्त दया सबके ऊपर समभावते गङ्गाके प्रवाहकी भाँति नित्य-निरन्तर वह रही है। इस द्यासे जो मनुष्य जितना लाभ उठाना चाहता है, उतना ही उठा सकता है। भगवान्की दया सर्वथा, सर्वदा और सर्वत्र ब्यात है। मुख या दुःख, जय या पराजय—जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह ईश्वरकी द्यामे पूर्ण है और स्वयं ईश्वरका ही किया हुआ विधान है, उन्हींकी दया इस रूपमें प्रकट हुई है। जो पुरुप भगवान्की द्याके यथार्थ प्रभावको जान लेता है, उसके उद्धारकी तो वात ही क्या है। वह दसरोंके लिये भी मुक्तिका दाता वन जाता है।

'क्रह्याण'के आदि सम्पादक नित्यळीळाळीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार भगवत्ऋपापर दृढ़ विश्वास करनेके लिये बहुत जोर दिया करंते थे। उनकी यह अमृत-वाणी है—

सरल हृद्यसे जो उनका हो जाता, कर अर्पण तन-मन। प्रभु निज कृपा अहेतुकसे कर लेते उसे तुरत निज जन॥ हर लेते उसके तुरंत सब पाप-कलुष, सारे संताप। उसे बना लेते अपना वे, उसके खुद बन जाते आप॥

उन सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, परमव्रमास्यद, परमकृपालु, सर्वसुहृद् भगवान्की अमृतस्वरूषा कृपा उनका ही एक सहज स्वभाव-गुण है। वह सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंका अकारण करवाण करनेके लिये उनपर सदा-सर्वदा समानरूपने अविराम वरसती रहती है और प्राणिमात्रके लैकिक एवं पारलोकिक हित-साधनमें अजस लगी रहती है। वस्तुतः भगवरकृपाके समान तो भगवरकृपा ही है। यह भगवरकृपाका ही अद्भुत सामध्ये और चमरकार है कि अखिल-ऐश्वर्य-सम्पन्न भगवान् भी भक्तके अधीन हो जाते हैं। जीवोंपर

कृपा करनेके लिये ही तो उन्होंने वाराह, मत्स्य, कर्म्म्सह, राम, कृष्ण आदि अनेकी अवतार धारण किये जिस प्रकार भगवान् सब देश, काल, वस्तु और प्राणि व्यापक हैं, वैसे ही भगवत्क्ष्मपा भी सर्वत्र परिव्याप्त है। वह विना भेद्भावके सभी जीवोंको सदा ही प्राप्त है। सोभाग्यशाली मानव उस कृपा-सुधा-धाराको अपने अपने स्वयक्ष वरसती देखते हैं, उसकी निरन्तर अनुभृति हैं वे तो उसीमें सरावोर रहकर जीव-जीवनका परम प्राप्त कर लेते हैं; किंतु जिनका लक्ष्य उसकी ओर होता, जो उसकी अनुभृति नहीं करते, वे उसके परम ल विवित्याम अनिर्विण्णभावसे उद्घोधित करती ही रहती उसकी दृष्टिमें तो कोई दुर्जन है ही नहीं। श्रीतुलसीदा महाराज कहते हैं—

जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीवः
जागि त्यागि मृद्गताऽनुसग श्रीहरे
( विनयपत्रिका ७

'परमकुपाल श्रीजानकीनाथकी कृपा जीवकी जगाती है कि अरे सजन प्राणी ! त् अज्ञाननिद्राकी छोड़कर जा और श्रीहरिसे अनुराग कर है।

जो भंगवत्क्रपाकी इस चेतावनीका आदर करके भग के अभिमुख हो जाते हैं, वे ही भगवत्क्रपाकी प्रत्यक्ष स अनुभूतिकर पाते हैं। भगवत्क्रपासे मनुष्यको लोकिक-पारली अभ्युदय, योगसिद्धि, अन्तःकरणशुद्धि, साम्यावस्था, अ निष्टति, तत्त्वज्ञान और मुक्ति अनायास ही प्राप्त हो : हैं। यही नहीं, उसे प्रत्यक्ष भगवद्द्यन भी हो सकता है ऐसी परम योग्यता भी प्राप्त हो सकती है कि उसके द भावण, वार्तालाप, स्पर्श, स्मरण और सङ्गसे साधार साधारण श्रेणीके मानवका भी कल्याण हो जाय।

उसी महामहिमशालिनी, निख्तिलपापापहारिणी, सर्व संशोधिनी, सर्वश्रेथस्करी, भगवत्पदाश्रयप्रदायिनी, अ स्वरूपा भगवत्क्रपाका दिग्दर्शन इस विशेपाङ्कमें अनेक प्र करानेका प्रयास किया गया है। इस अङ्कमें भगवत् स्वरूप, प्रभाव, वैशिष्ट्य आदिके निरूपणके साथ भगवत्स्वरूप पञ्चदेय तथा अवतारोंकी पायन-चरित्र लीलाओं भगवत्स्वरूपासे कृतकृत्य भक्तोंकी पुण्य-गाथाओंको भी सर किया गया है। इसमें कुछ भक्तोंद्वारा भगवत्वाप्त्यर्थ की गयी प्रार्थनाओं एवं कतिषय कृषाषरक कोचोंका भी संग्रह किया गया है।

यद्यपि भगवान्की फुपाके गौरव और प्रभावका कोई पार नहीं पा सकता, तथापि अपने-अपने भावोंके अनुसार इस विशेपाञ्चमं विद्वानीने अनेकानेक रूपोमं भगवत्कृपाका बहुत सुन्दर विवेचन एवं प्रतिपादन किया है। जिन विद्वान् लेखकोंने अपनी बहुमूल्य रचनाएँ भेजनेकी कृपा की है। उनके प्रति हम हृद्यसे कृतज्ञ हैं। इस बार भी लेख बहुत अधिक प्राप्त हुए हैं, सभीको इस छोटे-से विशेपाङ्कके कलेवरमें दे पाना तो सम्भव ही नहीं था, अतः बहुत-से लेख छोड़ देने पड़े । कुछ लेख विलम्बसे मिले, इस कारण नकाशित न हो सके और जो दिये गये हैं। । भी संक्षित, संशोधित और कहीं आवश्यकतानुसार गरिवर्तित-परिवर्धित भी किये गये हैं। ऐसा करनेमें त्रुटियाँ ग़ेनेकी बहुत सम्भावनाएँ हैं, इसके लिये हम सभी लेंखक ाहानुभावोंसे क्षमा-प्राथीं हैं एवं जिनके ठेख इस अङ्कके लिये रँगवाकर भी हम स्थानाभाव आदिके कारण नहीं दे सके। उनसे विशेषतया विनम्र क्षमा-याचना करते हैं । फरवरीके मङ्कमें भी भगवत्ऋपासे सम्बन्धित बची हुई सामग्री प्रकाशित भी जा रही है, उसे इस अङ्कका परिशिष्ट ही समझना चाहिये।

इस अङ्कमें जो कुछ अच्छापन है, उसका श्रेय रुख, कविता, वाक्य, व्याख्यान एवं प्राचीन-रवीचीन अन्थ-सामग्री तथा उनके रचिताओंको है। मसे तो अपनी अव्पद्यद्भिके कारण ठेखोंके चुनाव, गम्पादन एवं मुद्रणमें जाने-अनजाने अनेक भूलें ही हुई हैं। मारा तो यही परम सौमाग्य है कि हमें इस निमित्तसे भगवत्कृशके स्मरण-मननमें समय वितानेका यह शुभ अ प्राप्त हुआ और इसके माध्यमसे भगवत्कृपा-संम्वन्धी स् भावोंका ज्ञान हुआ।

यद्यपि कागज और छपाई-सम्बन्धी अन्यान्य खर्च न बढ़े हुए हैं, फिर भी क्रह्माण की पृष्ठ-संख्या और ि संख्या गतवर्षानुसार ही रखी गयी है एवं अङ्कको सर्वोङ्गस् वनानेका भी यथासम्भव प्रयास किया गया है।

सामग्रीके चयन, संयोजन, सम्पादन, पूष्तसंशोधन अनुवाद आदि कार्योंमें साधु श्रीवलरामदासजी शा पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, पं० श्रीरामाधारजी शुरू, शा साहित्यकेसरी, श्रीराजेन्द्रजी शर्मा, श्रीहरिकृष्णजी दुष् एवं डॉ श्यामसुन्दरके नाम उल्लेखनीय हैं। लगभग पाँच विलम्बित 'कल्याण इन सब महानुभावोंके सामृहिक प्रः ही इस समय प्रकाशित हो सका है। जाने-अनजाने कई स सजनोंने भी अङ्कको सजाने-सँवारनेमें हार्दिक योगदान दिया इन सभीके प्रति हम हृदयसे आभार प्रकट करते हैं।

भगवान्की इच्छा, अहैतुकी छुपा एवं परम सम्म आचार्यों, संत-महात्माओं, विचारकों, विद्वान् ठेखकों त ग्राहक-अनुमाहक-पाठक-पाठिकाओंके स्नेहपूर्ण सहयोगते क्ल्याणः इस रूपमें आज आपके समक्ष प्रस्तुत हो सका है में तो केवल निमित्तमात्र हूँ।

अन्तमें अद्भ्रकरुणामय भगवान्के पावन चरणोंमें-सादर समर्पित !

> विनीत---**स्वामी रामसुखदा** सम्पादक

हरिः ॐ तत्सत् ! हरिः ॐ तत्सत् !! हरिः ॐ तत्सत् !!!

